```
१. मक्षिप्त मान्मक्या
२. रोश का मवाल
३. बाप्र

 डायरी के पले

 गाधी-विवार-दोहन

  ६. सन्तवाण
 ७. बुद्धवाणी
  E. दुनी दुनिया

    मेरी मुक्ति की कहानी

  १० पूर्वी भीर पश्चिमी दर्शन
   ११ हमारे गावो की कहानी
   १२ सङ्गङ्गती दुनिया
    १३. विनोवा के विचार... भाग १
    १४. विनोबा के विचार-माग २
     १४. स्त्री कीर पुरुष
     १६. प्रेम में भगवान
      १३ जमनानासकी
      १८ दिवयनगर साम्राज्य को इतिही
       १६ कोथेस का इतिहास
                              (हाप रही है)
       २० मेरी बहानी
        ३१ गोपी-ममिनस्त्र-वंष
        २२ हिन्दनवराज्य
        २१ पुरवार्व
         ३४ समन्दर
         २१. हिन्दुन्तान की कहानी
          २६ लारी-मीयांगा
          २३ दशरे की काली
          इंद सीवी का मुखार और संबदन "
           रह शिव शीराम की समझ
           १०. प्राप्तकवा
```



१, मक्षिप्त ग्रात्मक्या २. रोग का मवाल ३. बापू ४. डायरी के पन्ने गाधी-विवार-दोहन ६. सन्तवाण ७. बुद्धवाणी E. दुली दनिया मेरी मुक्ति की कहानी १०. पूर्वी चीर परिवमी दर्शन ११. हमारे गावों की कहानी १२. लड्सडाती दुनिया १३ दिनोवा के विचार,... भाग १ १४. दिनोदा के दिवार--भाग २ १४. स्त्री घोर पुरुष १६. प्रेम में भगवान १३ जमनासाधकी १८ विजयनगर साम्राज्य की इतिराम १६. बांधेम का इतिहास (द्रव रही है) २० मेरी बहानी २१. गोथी-प्रमिनस्त्र-येष २२. हिन्दनवराग्य २१. पुरवार्व २४, शमन्यय २४. हिन्दुण्यान की बहानी २६. लादी-मीमोगा २३ इपरें की कहाती २८. गोवों का गुवार बीर संगठन " २१. दिश्व देतिहास की असक १०. सात्मस्या



```
१. सक्षिप्त ग्रात्मक्या
रोड़ी का मवाल
३. वाप
 ४. डायरी के पत्ने
 ५. गाधी-विवार-दोहन
  ६. सन्तवाण
  ७. बुद्धवाणी
   u, दुखी दूनिया

    मेरी मृक्ति की कहानी

  १०. पूर्वी भीर परिवमी दर्शन
   ११. हमारे शावो की कहानी
    १२. सड़मड़ाती दुनिया
    १३. वितीवा के विचार,...मात १
    १४. दिनोवा के विचार-माग २
     १४. स्त्री घीर पृष्य
     १६. प्रेम में भगवान
      १७ जमनालासकी
      १८ विजयनगर माम्राज्य को इतिरास
       १६. बारेम का इतिहास
                               (धव रही है)
       २० मेरी वहानी
        २१ गोबी-मभिगन्दन-येष
        २२. हिन्द-स्वराग्य
        २१. पुरवार्ष
         २४, शमन्वय
          २४. हिन्दुम्त्रात की कहाती
          २६ साडी-मीमांगा
          २७ इपये की कहानी
           २८. मांबो का मुघार सौर संगठन
           २१. वितव इतिहास की महतक
            १०. चात्मक्या
```



A . Man Santagi The state ٠. 1 17 1 Lily \$ 629 1 and stantifred 6 Sundan \* 4244 + las hier I Sy Sim & Sing والا كالد هيمة موسطول المباط to Ship sale dy daily غاء طقطقسها فهنئت it there gives and t Es thirt & feare - and 5 1 44, 600 644 et femmene es doming ود روودسه ضعيمة في فياميد to dank as same 184 +0 \$1 \*\* 3× 4±c to and dalmands to the see of 19 929-6 1 \$ 4 abs to streeting of Blug. 11 4 7 4 7 7 to det & stop na del di bare des Brad. t C Prof Colonia de dada fr Romac. \*\*\*\*\*\*





# कांग्रेस का इतिहास

१८८४---१६३४ सम्बर १६३४ में मनाई गई कांब्रेस-स्वर्ण-जवम्ती पर कांब्रेस द्वारा प्रकारि

पट्टाभि सीतारामच्या की तिस्री History of the Congress का अनुवाद राष्ट्रपति पायु राजेन्द्रप्रसाद की प्रस्तावना सहित

डिम्दी सम्पादक श्री हरिमाऊ उपाध्याय



लेखक की झोर से

कोई उदेश निरंपक करंद रह प्रश्वक की वेवारी का सार मैंने नहीं उठावा था।

कोई में देवारी की प्रकिशों में कठान-रिवार्ड करते-करते यह प्रध्य अपने-द्वार वैद्यार

का यह दुर्त कि माहानिक के अंगोजी ने किसी दुर्व माहानिक में मुक्ते की दिव क्षाय उठाविक से अंगोजी के प्रार्थ को निक्का कुछ स्थानिक के स्थानिक किसी की स्थान प्रक्रिक किसी की स्थान मिला गई। राष्ट्र

समझा कार्यक्रिक में मंत्री की के प्रार्थ प्रश्नाविक को स्थान किसी किसी की स्थान किसी स्थान किसी स्थान किसी स्थान किसी है से प्रक्रिक की स्थान की स्थान किसी है में स्थान किसी है जनका प्रधानन की स्थान करने किसा मही या है है स्थान करने की सा मही या। इर

काल की घटनाओं का वर्षान विषय-पार और म्यक्तिकार किया गया है। हां, पिक्सने की विषरण काल-माजा दिया गया है। शिवर-भिक्त आधिवेदानों के निक्ष्यंव कम्पदा: उद्भव नहीं किये गये हैं। क्योंकि देवा पुस्तक का आपा आकार तो यो ही पूरा हो जावा शिक्षन हक्के क्या भी पुस्तक आधार वर्षों हो गई है। पुस्तक में दांच यो बहुत वह गये हैं। में उनसे असीमण नहीं है। में

हनमें कुन कमी दो जरूर की जा सकतो थे। परन्त काम बहुत ही मोड़े समय में करना प जरूरों में कोई काम सम्ब्रु भी मही होता। फिर मी बहुत मोड़े समय में ही गृहपीह हम दो बर पढ़ गरे हैं। इस मकार उन्हें पुन्तवृत्ति कीर संपोधन कार्य में जो परिभम करना लिए में साथ ही कनता को भी उनका कुंदब होना चाहिए। कमिस के मधान-मधी

लेलन की ये अंटिया ऐसी हैं कि अधिक अवकारा मिलता और ज्यादा ध्यान दिया जा

इ.स्लानी को भी इसपर कम परिश्रम नहीं करना पढ़ा श्रीर भंत्री श्री इल्पादास को ह्याप समग्री तैयार करने का कठिन कार्य करना पका है। खबः वे भी देश के धन्यवाद के पात्र

मञ्जीपद्दम,



## सम्पादक की श्रोर से

इमारे माननीय राष्ट्रपति भी सकेन्द्रबाबू ने मुक्तं पत्र-द्वास सुचित किया था कि भीतारासम्या-लिखित कार्येस के इतिहास (History of the Congress) का हिन्दी-नाहित्य मराइत द्वारा प्रकाशित किया जाय, इचर आई श्री देवदासभी शाधी ने प्रेम-पूर्व कि हिन्दी-संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी में खद लें। मेरा कार्मेस-मक्त हदय इस व कैसे दाल सकता था है जिम्मेदारी के वो ली, किन्तु जैसे-जैसे काम में प्रवेश करता गया श्रीर श्रान्तरिक दोनों प्रकार की काँटनाइयों से चिन्ता गया और मदि वे मित्र, जिनक

मारी किया जायता, मेरी सहायता के लिए न दौढ़ पड़ते, वो दो महीने में इतनी बड़ी उ बाद और प्रकाशन ऋसम्भव होता । ईश्वर को चन्यवाद है कि ऋतुदाद समय पर तैयार द्मानुवाद को सरल, मुबोध खीर प्रामाखिक बनाने की भरसक बेट: की गई है मुल चौर धानुवाद अनुवाद ही होता है। मैं नहीं समभता कि यह चानुवाद इसमें चापवाद

मुल अपेजी प्रति थोड़ी-पोड़ी करके मिलती रही है-इसलिए धारी पुस्तक व पह जाने पर अनुवाद करने में जी सुविधा मिल सकती थी वह नहीं मिली। यहा स्व

का कितना ही ग्रंश रूप अकने पर महासमिति के दक्तर से कार संशोधन मिले चौर चले गये, जिनमें से कुछड़ों तो चिथियां क्या-क्याकर भी ओड़ना पड़ा है। समय कारण मूल की यत्र-तत्र पुनरुक्ति से भी अनुवाद को न क्याया जा एका । मैं मान

रंग ग्रीर बहिरम सन्दर बनाने का यल किया श्रया है I

समय श्राधिक मिला होता तो मूल पुस्तक और खब्खी बन सकती थी श्रीर यह श्रास बटुकर हो सकता था। इन तमाम कटिनाइया और श्रमुविवाकों के रहते हुए भी, प्र हिन्तुराज बाहमा भेग के काँचाध्यों को भी महाराक की खोर में चलवाद (मलजा पादिय, (फरोने दिन रात प्रीभम करते हल मुस्तक को मुन्दरता के नाम घोड़ नाममें हताने की गुण्या महारा में कर दी। ये एवं साजन भी पनवाद के पात्र हैं, किसोने खन्य प्रकार में हिन्दी-संस्त्रण की नेपार करते में सहायता प्रवेषाई।

मुफ्ते विश्वास है कि यह इतिहास, कांग्रेस का यह पुष्त-समस्या, वांग्रेस मादा ना यर नूप पाठकों के औरत को पश्चित, रोमशी तथा बांसच्छ बनायेगा कीर उन्हें स्माधीनवा की बालिश्टी पर अपने भागको जदाने की कार्ति देवा।

वस्वे-मातरम् !

गांधी-बाध्या इटुवडी (ब्रजमेर), १५ दिसम्बर १९३५

हरिभाऊ उपाध्याय

## दूसरे संस्करण का वक्तव्य

कांत्रिस के हांवहान का वहंना तरकारण किन कहरी धीर विशिष्ण में निकास गया था यह वहने सरकारण के यहना में दिया जा खुड़ा है कियों की सहायता और हैंदरकी हुए। से हम उसे समय त मर्च-राजारण के भामने रच चके, यह हमारे लिए. यहुत वची बात थी। होकिन कांत्रेत हो हात वादी वाही स्था है हि हमने उनकी जो डाई हजार प्रतिकां सुखाई भी वे बहुत कम सार्थित हुई, धीर खुरते के सार्थ है न केवल में सब हो समाप्त हो गई बहिक खीर मारा बती हो रही। पाठकों के समय खीर उनकों खारी है, पर हम मजबूर थे। सक्तवर-कांग्रेस के हच ग्राभावनर पर हम उनका दूषरा सकत्या उतकर वाठकों के सामने वैशा करते हैं।

भी हरिप्राक्रमी उत्राप्ताय ने यह बार फिर वारी किवान को मूल से मिलाकर दोहरा लिया है छोर मूक मे भी वारचानी रस्ती मा है है। इब मकार पाठक इसे वाले वस्त्रया से कुछ सम्बा हो पायें। । किर भी मुटबॉ का रह बाना ऋवमन नहीं है। याउकों के प्यान में कोई कार्य दो हमें यूनिव करने की कुछ हरें।

---मन्नी

#### प्रस्तावनां

हमारी शहूरिय महासमा (कामेस) पचास वर्ष पूर्व, वहसे-पहल, फुख गोर्ड से उपस्थिति में, समर्थ में हुई थी। जो सोग वहां उपस्थित से से निवीस्वर प्रतिनिधि दो

जा कहें, परन्तु ये सभ्वे जन-देवक। बस, उभी से यह मारतीय जनता के लिए म्यान कर रही है। यह ठीक है कि प्रारम्भ में हक्का कद्द्य क्रानिश्चित था, लेकि रामन के देसे प्रकातन्त्री रूप पर जोर दिया है जो भारतीय जनता के प्रति जिम्मेदार

रून दिशास देश में बहनेकाली तन जातियों एवं भौंच्यों ना प्रतिविधित्य हो। रा भारता स्त्रीर विश्वयत्त को लेक रूपा या कि विदेश-गजनीतिकता स्त्रीर निरंदा-वर्गका उठनी स्त्रीर ऐसी सत्याओं की श्यापका करेंगे यो वस्त्रुच यादिविधिक हों स्त्रीर तिश्व की भारत के दिव की दृष्टि की मानव का सावन बरले का खरिकार मिली आसित क

को भारत के हित की दृष्टि से भारत का राग्तन वरने का खिकार मिने । कामेंस क हात इस अदा-पुक्त विज्ञान के निदयंक प्रलाश कीर भाषवी से ही भग हुआ है मार्गे हैं वे भी देसे प्रस्तावों के ही रूप में हैं, किनमें यह सुम्प्ताश गया है कि क्

चाहिएं जीर कीनमी आर्थनजन्न कार्यवाहचा रह होनी चाहिएं; जीर उन स्वरका ह ही रही है, कि यदि क्रिटिश-अप्रतेमण्ड को भारत की इस दिखान का देखा भारतीयों महीभावि पता कम जान हो वे महावियों को दुस्सा करके झान में हिन्दुखान वेचुकीमय स्वरुचित देवें। होनिक हिन्दुखान और इंग्लैंड में हिर्ग्य-स्वरूपर में

की उनमें यह आया जीर विश्वान धीरे-बीर पर स्थाप क्य से नष्ट हो चुंचे हैं। प्रश्लीय चर्चाद दर्शनी परी-नेत्री जिटिश-स्वरता का क्या भी करोर-रे-कडोर होता है, गातन की शरि-कार्जी पर प्रारम में हमारा की विश्वान था उनसे होरे क्यार को विभन्न कर दिया था, शातन काल में घक्का लगा । इस दुर्भीचपूर्ण रिचित के मान्दोलन हुआ था हम से स्थापन में उठती हुई प्रश्लीन-कर्यात की सहर का ही र

प्रान्दोतन हुया वह कर्ष-काश्यक्ष में उठती हुई शहीय-व्यक्ति की बहर का ही है दीवर्षी बढ़ी के शारम में रूक वह वायद की विश्वय मेशी निक्त्यापी परमाश्यों से ह नेती थी। दिन भी कोनों पर हे समर्थ निक्त्य जिल्ह्य उठ नहीं पुत्र या प्रान्य नम्म हुत्त् हो तह विश्वया के ही नारख, वो कि वंग-म्य रह हो जाने है किर स प्रीर बुद्ध शरी पीर्टार्थीत को श्राच्छी तह न क्षमफ क्लने की वजह है, जिटिशन

स्त्रीर बुद्ध सारी परिपर्धांक की स्वन्त्री तया न स्वस्त्र करने की बहर है, विद्यार के समय देने स्वरामा देने की जिटना-करात भी चुक्त पर देग ने उनका पर एस संस्ट-नश्त में वो स्टुम्मून शतायता की उनकी कर जिटार-प्रकारिकों ने भारतीयों के सम में यह स्वास्त्रा देश कर दी नहीं कि वो बुद्ध मारदुवा राष्ट्री के विद्यान क्षमा मानानी-शायक को सुर्विद्य करने के उद्योग से स्वार्टन स्वार्टन पर पर है हिन्तुस्तान टाइम्स' मेस के कर्मनारियों को भी प्रकाशक की खोर से कम्पराद मिसना पादिए, जिन्होंने दिन-रात परिक्रम करके इस युस्तक को सुन्दत्ता के साथ योड़ सम्पर्भे खापने की सुनिया भावक को कर दी। वे यस स्वक्तन भी क्वायाद के पात्र हैं, जिन्होंने ख्रान्य प्रकार से हिन्दी-संस्क्राप्त को तैयार करने में स्वायता पर्दनाई।

मुफ्ते विश्वास है कि यह हतिहास, कांग्रेस का यह पुष्य-समस्य, कांग्रेस-माठा का यह पूप पाठकों के जीवन की पवित्र, रीजस्वी तथा बसिष्ठ बनायेगा और उन्हें स्वाधीनता की बस्तिबेदी पर अपने सापको चढाने की स्कृति देगा ।

वन्दे-मातरम !

गोधी-चाधम इट्रपदी (ग्रजमेर), १५ दिसम्बर १९.३५

हरिभाऊ खपाध्याय

## दूसरे संस्करण का वक्तव्य

कांमें से के इविहास का पहला सकत्या दिन कहती और परिशिवति में निकासा सथा था यह पहले संस्करण के सत्तरण में दिया जा शुक्त है दिन्दों की सहस्वता और हंस्वरकी क्राप से दस उसे समय पर तर्र-वामारण के जामने राव छके, यह हमारे लिए बहुव वही बात थी। लेकिन कांमेंस धी हरती वहीं संस्था है कि हमने उनकी को चार है स्थार प्रतिचा सुरवादी भी बहुव कर सार्यव्य हुई, और सुरते के साथ ही न केपता से कहता की उस हमार किए साम बनी ही पढ़ी। पड़कों के छठाने और उनकृत बाति पढ़े, पर हम प्रकार थे। सलकुत-कारित के हम द्वामाणकर पर हम उठका बूसर सहस्वाण उतास पटकों के अमाने बीच कार्त हैं।

भी हरिमाजनी उपाप्याय ने पण्डमार फिर साथी किवाब को मूस से मिसाकर दोहर। सिया है छौर मूफ में भी सावधानो रक्ती गई है। इस प्रकार पाठक इसे वहले सरकरण से कुछ खण्डा ही वायेंगे। फिर मी बुटवों का रह जाना क्षसमब नहीं है। याठकी के ध्यान में कोई छावें दो हमें सुनिस

करने की कृपा करें।

---संबी

### प्रस्तावनां इमारी शङ्कोब महासमा (कामेस) पत्रास वर्ष पूर्व, पहले-पहल, ऋब चोडे-स्

ही विभाव कर दिया था, जायन प्रशंत में क्षेत्र स्था । एवं दुर्भाग्यपूर्ण विश्व है सान्देशित दूसा यह वर्ष कारपण में उठाई में स्थान के भी विश्व स्थान में स्थान के स्थान प्रशास के स्थान के स्थान की विश्व की विश्व प्रशास के स्थान के स्थान विश्व की कि विश्व की कि स्थान की स्थान

निहान्त दया प्रमाधन्या-सात्र को सुर्वादेश करने के उद्देश से स्था न्या रहा है

बेराकीमव बन्दरीता दे देंगे। केणिन दिन्दुक्तान क्षीर इप्लेखर में ब्रिटिश-सर्वार है की उनमें यह ब्राग्ना कीर विश्वान भारे भी पर कार्यूचे कप के जह हो शुरू हैं। राष्ट्रीय कपर्यंत बहुती गई प्ली-नेरों तिन्धिय-सरकार का दल भी कहोर-से-कड़ीन क्यांत्र सामन की सदिन्द्राची वर ब्राराभ में हमारा की विश्वान या उनमें कोई कोंने के पर हिन्दुसानियों में मतमेद उत्पन्न बुद्धा; चीर श्रेमे-श्रेमे भारत-मंत्री व्ावश्यय-द्वारा की गई इस मम्पन्धी जांची का परिशास श्रीर उस पिछा का स्वरूप, जो कि श्रालिस १९२० में आसीप-शासन-विभान ( समर्तमेवट क्यॉफ इंक्षिया एकट ) बन सथा, मकट होते सथे वैदी-मीते यह सबसेद भी उत्तरी सर सीम होता चला गया । विल अभी यन ही रहा था कि महायुद्ध शमाप्त हो गया, स्त्रीर अभाग मिटिश सरकार की जीव रही । सब दिन्तुसान की यह महस्तव होने खगा कि गुद्ध के कारण यूरोप में बिटिस सरकार को जो कठिनाई उसप हो गई थी, युद्ध में उनके जीत आने से, चृकि श्रव यह हुर हो गई है, दिन्दुसान के प्रति उत्तका कल बदल गया है और पहले में कहीं प्राप्त हो गया है। विलाकत के मामले में जो कुछ हुआ, जिसे कि मुनलमानों के प्रति विश्वानगात कहा गया, और (देशाव्यापी सर्वसम्मत विरोध के दोते हुए भी) उन विशों के स्त्रीकृत कर लिये आने से, जो कि नैलट-विसों के नाम से मशहर हैं चीर जिनके हारा कन साधारण को स्टाउप नामारियता के मीलिक अधि-कारों से बंबित करने वाली भारत-रदा-विवान की उन कठोर वाराख्रों को किर से खमल में लाने की व्यवस्था की गई थी जिन्हें कि महायुद्ध के नमन दीला छीड़ दिया गया था. इस भावना की खीर भी पृष्टि भ्रीर दृढता मिली। इन बार्वो से स्वभावतः देशमर में बोरदार इलचल मच गई श्रीर दक्षिण-श्रमीका में क्षण छोटे पैमाने पर भारत के लेका व चम्पारत जिलों में जिस संस्पाह का प्रयोग किया जा खका था, उसे पहली बार महातमा गांधी ने इस तथा छान्य शिकायता से देश के मुक्ति पाने के उपाय के हीर पर प्रश्तुत किया । इसोव्यवश इस सिल्सिले में प्रश्नाव छीर ग्रहमदाबाद में जनता की श्रीर से कुछ उत्पाद हो गये, जिमसे लोगों के जान-माल का नुक्तान मुखा श्रीर अलियोगला-बाग हरपाकायह व प्रजाब में फीओ शासन के भीपना दृश्य सामने आये । राभायतः देश भर में इससे इलचल मच गई थ्रीर शेष का गया । इन हर्गटनायों की आंच के क्षिए इवटर-कमिटो नियुक्त हुई. लेकिन उसकी रिपोर्ट भी उस इसचल स्त्रीर रोप को शास्त न कर सकी: उसटे पार्समेपट में उस रिपोर्ट पर जो बहुन हुई उससे वह और भी प्रवल हो गया । तब असहयोग-आन्दोलन शुरू हुआ । इसमें प्रक श्रीर हो सरकारी उपाधियों के त्याग श्रीर सरकारी कीतिलों, सरकार-द्वारा स्त्रीकृत शिक्षणालयों, श्रदालती तथा विदेशी कपड़े के बहिश्कार का कार्यक्रम रस्ता गया, और दूसरी धोर जगह-जगह कांग्रेस-कमिटियों की स्थापना, कांग्रेस सदस्यों की भरती, तिलक-स्थापन्य-कोप के लिए रूपमा इकडा करना. राष्ट्रीय शिक्तव्यालमी की स्थापना, मामनासियों के ऋगड़े निष्टाने के लिए पचापतों की स्थापना तथा हाथ की कताई-बुनाई भी पुनर्जीवित करते हुए कमश्च श्रविनय-अवजा और खगानवन्दी तक पहंच जाने का कार्यक्रम रक्ला गया । कामेश-विधान में परिवर्णन करके कामेश का लद्द 'शान्विपूर्ण स्त्रीर जित्त उपायों से स्वराज्य-प्राप्ति' रक्ला गया । इससे देश भर में आगर्त की लहर छा गई स्त्रीर माकार ने भी श्रपना दमन-चक्र आरी कर दिया । देखने देखने १६२१ के श्रन्त तक इजारों हरे पुरुष, जिनमें देश के कुछ अस्यन्त प्रचिष्टित नेता भी थे, खेललानों में जा पहुँचे । मरकार के साथ समभौते की शतनीत'भी चली, पर वह सफल न हुई। मगर इसी दर्मियान बुकतान्त के चौरीचौरा स्थान मे भगकर उरतात हो बाने के कारण, शारबोली में करबन्दी के खान्दोलन का बी कार्यक्रम तय हुआ था. असे स्थिति कर देन पत्ता । इसके बाद एक-एक करके श्रास्थ्याय-कार्यक्रम की दूसरी वार्ते भी स्थिति

के किया है किया है किया है है किया है है ।

की श्रीकृति के लिए, भारत के लिए ऐसा शासन-विधान बनाया, जिसमें भारत

साम्राज्य के ऋग्य उपनिवेशों के समान रियति ( बोमिनियन स्टेटस ) की प्राप्ति सरकार ने इसका कोई पर्यास जवाब नहीं दिया । तब दिसम्बर १६२६ में, साही में, कांग्रेम ने अपना लहर बदलकर शान्तिपूर्व और उनित उपापी से पूर्व स्वर की प्राप्ति कर दिया और १६३० के आरम्म में अनैतिक कानुनों की छविनय-र

का भ्यान्दोलन संगठित किया। इस्लैयद की सरकार ने एक क्रीर तो सन द्यायोजन किया, जिल्हमें मारत के लिए शासन-विधान बनाने के सम्बन्ध में कुछ दिन्तुरतानियो को नामजद किया गया, धौर दूसरी भीर मारत में समिनय कुचलने के लिए धनेक चल्यन्त भीपण चार्किनेन्धी-लहित दमनकारी उपाय । मार्च १९६१ में संस्थार की जोर से वाइस्त्यय लॉब्टे खर्बिन ख्रीर कॉमेंस की ख्री क बीच एक समझीता हुआ, जिसके फल-स्वक्य सविनय-अवशा स्थीयत कर द

के च्यालिसे दिना में महारमा माथी लन्दन में होनेवाली गोलमेज-परिषद् में शा जैसा कि स्वयाण था, इस परिवद से कोई मतीजा शासिता न हुन्ना क्यार १९३२ कामेंस की फिर से खान्दीलन शुरू कर देना वड़ा, जो १६६४ तक चलता रहा स्पतित कर दिया गया । १६३० धार १६३२ इन दोनों बार के बान्दाशने ध्रीर बच्चे तक जेलं। में गये, लाठी-महार तथा ध्रम्य प्रकार के कहीं को उन्होंने सम्पत्ति का नुकलान को वर्दाश्व किया। बहुव से, सरकारी सेनाहारा भीड़ पर

के कारण, मारे मी गये । सत्याप्रहियों ने इस अवसर पर खपने संगठन स्रो र शक्तिका परिचय दिया श्रीर भारी-से भारी उत्तेजनाओं के श्रीच भी, हुए ग्रहिंसक 🖥 रहे । कावेश-संगठन ने सरकार के भारी भाकमध्य के बावजूद कार दिया कि वह निर्जीत नहीं है और अपने को समयानुकृत बनाने की असमें प ठीक है कि देश का जो लक्ष्य है वह पूर्य-स्वयंज सभी हमें माप्त नहीं हुआ, प कि देश इब अभ्नि-परीक्षा में प्रशासनीय रूप से पार उत्तरा है। कराची के व्यक्तिशान में कामेंस में एक प्रश्ताव-द्वारा सब ।भारतप

मीलिक श्राधिकारों का आज्ञासन दिया है श्रीर देश के सामने एक श्रार्थिक ए प्रस्तुत किया है। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जन-साधारण के श्रो के लिए यह धानम्थक है कि राजनैविक स्तवन्यवा में भूकों मरनेवाले करोड़ों

आर्थिक स्ववन्त्रता का भी समावेश हो; श्रीर माप्या, सम्मिशन, जान-मास, के कादेश ग्रादि सम्बन्धी स्वतन्त्रता के गौलिक ऋषिकारी की घोषणा कर निर्दिष्ट कर दिया गया है कि कल-कारलानों में काम करनेवालों के शिल्प परिस्थित, काम के मर्गादित घटे, आपसी मत्मकों के फैटले के लिए अपसु बीमारी व बेकारी के व्याधिक संक्ष्मों से सरहाग तथा मजरूर-एव बनाने के उनके A g 4 f fer te firft hat bigetreen jurismine a von mit meter a को कोर है पुत्र प्रत्य है। लो, हैकाने घोड़ी के कादक के का बुदल द कुछ। हो । अन्तर्दार क a the sains was a same II after pring & Cong sau mind beid, bernieb am be print काम के बाज महें और तेव का मध्य । इव वापह क्यों को कान के दिए बनार कानर प्रवाद की में कि इ प्रमुख रेटोर्स की। बच ब्राम्बल कीर रेट्ट ची बन्ना मा बार कवा। जाने न लेटनंड हैं उस रेटाई er di wen ud und me mit ift une ft eine an werebe mireten ein emt : entine afte ift neuell unfait & een ulte neuell uffiet, neuer giet all gu fregeriet. Maines) unt fußift auf in allente me undere ebert trangelle gert ute une une eile ufpirgit at burger, wille murtt all birel, fone entres ure a fert aier gagt miet. शहीब शिक्षणामको को क्ष्मणका, अञ्चलको के क्ष्मार्वे विश्वकों में रिकार क्ष्मण्यों की क्ष्मण्य सक्त क्षा भी भगाई बुक्क के पूक्की देश भागे पूछ समझ । शाँद दय-भादका और अगानवादी सद पटन क्यों का कार्यका प्रकाश शका । कार्रीमार्गायाचा में परिवर्णन काक कार्यम का अवन 'शार्ग गार्म क्री। भूग्रिक पुतारोत में क्वताक्य प्राणि क्वला संभा क दलके देश कर में आयृति ब्री करत न्हां गई च्यीत ताकृत में की ब्राज्य प्रथम ध्रम कारी कर दिवा र देखते देखते देश के बाला मुख हजारा हा' गुरुत. किती हैत के बुक्त आपण मोत्रिक्त लेता थी थे, त्रेसलाली में जा पहुंचे । लावार के माथ मार्गादिन की प १ वर्ष पु भी भागी, पर बह अपना म गुर्व ) असर पूर्णा क्वियान गुणाय ना के थीरीभीश स्थान के भ्रदेश गांड हो को ने कारण, बारशेशी है कावन्ती के झान्तीलन का ने वार्यनम सब पूचा था, न्ते व्यक्ति वर देश दश । इनके बाद शक शक कर कामधीत-कार्यश्म की कृति वार्ने भी स्थाति का ही माँ की। बारेनवारी की नती में मार दय । १६६० दे शास्त्र विश्वत दे सामन की आंच के लिए ब्रिटिशा-पालीनिका

कर हो तर सार कर कर कर के साम को आवा के लिए ब्रिटिय-पार्शनेकर । १६६० के सम्बद्धान-पाशिता के माम से माग्रहर है, उनमें दि-पुरवादि । दिन्दु कि में, कोई लाइमा-पाशिता के माम से माग्रहर है, उनमें दि-पुरवादि । भिरेश में निक्कमयत सरो 104, सारव मार्थन निक संस्थापनी के साथ दिल्याद वाम्राज्य के स्वय्य उपनिवेशों के स्वयान रियति ( बोमिनियन स्टेटस ) की प्राप्ति स्व सरकार ने इसका कोई पर्याप्त सवाब नहीं दिया । वल दिसम्बर १६२६ में, साहीर वे में, काम्रेस ने स्वपना सब्दय बदलकर सान्तिपूर्ण श्रीर उचित उपायों से पूर्ण स्वराज

की प्राप्ति कर दिया और १९३० के खारम्य में खनैतिक कानुनों की सनिनय-श्रवर का ग्रान्दोलन संगठित किया। इंग्लैएड की सरकार ने एक क्योर तो लन्दन ध्यायोजन किया, जिसमें धारत के लिए शासन-विधान बनाने के सम्बन्ध में परा कुछ दिन्द्रस्तानियो को नासजद किया गया, छीर दूसरी भीर मारत 🛭 स्विनय-सन कुचलते के लिए जानेक भारवन्त मीयल झार्डिनेन्सी-सहित दमनकारी उपाय आणि मार्च १६३१ में सरकार की छोर से बाइस्याय लॉढ ऋर्विन श्रीर कॉमेंस की छोर क बीच एक तमसीका हुआ, जिसके फल-स्वरूप सविनय-भावता स्थागित कर दी । के श्वालिरी दिना में महास्मा गांधी लन्दन में होनेवाली गोलमेज-परिषद् में शामिल जैसा कि खयाल था. इस वरियद से कोई नवीआ हासिया न हुआ और १८३२ कं कामेर की फिर से ज्ञान्दांकन गुरू कर देना पड़ा, जो १६३४ तक जलता रहा । स्थितित कर दिया गया। १९.३० कार १६.३२ इन दोनों बार के कान्दोक्षनों से भीर बच्चे वक नेलं। में गवे, लाठी-महार वचा चन्य प्रकार के कहाँ को उन्होंने स त्रभति का नुकतान भी वर्दोश्व किया। बहुव से, वरकारी सेनाहारा मीड पर चर के फारण, मारे मो गये । अत्यामहियों ने इस श्रवसर पर ऋपने संगठन स्तीर कह-शक्तिका परिवय दिया और भारी-से भारी उचेजनाकों के बीच भी, इसा ह ग्रहिंसक 🛍 रहे । कामेंस-सगठन ने सरकार के भारी जाकमय के बावजूद कायम दिया कि वह निजीव नहीं है श्रीर अपने की समयानुकुल बनाने की उसमें पर्यास ठीक है कि देश का को लहर है वह पूर्य-स्वराज सभी हमें प्राप्त नहीं हुसा, परन्त कि देश इस अभ्नि-परोक्ता में वर्शननीय रूप से वार खरप है। करावी के श्रीविद्यान में कामेंस ने एक मलान-द्वारा सब (भारतवासि मीलिक श्राधकारों का ब्याप्रतासन दिया है खीर देश के सामने एक ब्यापिक एव स प्रस्तुत किया है। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जन-साधार**य के शो**षण

के लिए यह शावश्यक है कि धावनीयिक स्वावन्त्रता में शृथ्यों सालेपाले करोड़ों सो आर्थिक स्वतन्त्रता का भी सामायेता हो, और माणपा, स्वीम्मलन, जान-माल, पर्य के शादेश शादि स्वतन्त्री स्वतन्त्रता के भीलिक श्रिपिकरों की पोषपा कर दो निर्विद्ध कर दिया गया है कि कल-स्वारताओं में काम करनेपालों के शिखर व पर्यास्थ्यत, साम के मशौरत पारे, शायकों स्वतन्त्री के तिल के लिए उपयुक्त । भीमारी व में कारी के सार्विद्ध संस्त्री से संस्त्रा याथ मान्नद्रप्ताय पनाने के उनके श्र र स्त्री के कर भी करनी हैती श्रास्त्र तथ्यता आपा

पर हिन्दुस्तानियों में मतमेद उत्पन्न हुन्ना, स्त्रीर जैसे-जैसे मारत-मत्री व नाहमराय-द्वारा की गई इस मम्बन्धी जांचों का परिशास श्रीर उस बिस का स्वरूप, जो कि श्रास्तिर १६२० में भारतीय-शासन-विधान ( गवनमेवट ऑफ इंडिया एक्ट ) बन गया, प्रकट होते गये वैसे-वैसे वह भतमेड भी उत्तरी त्तर तीव होता चला गया । विल श्रमी वन में वहा था कि महायुद्ध समाप्त हो गया, भीर उसमे ब्रिटिश-सरकार की जीत रही । तब इिन्हुस्तान की यह महसून होने लगा कि यह के कारण यरोप में ब्रिटिश सरकार को जो कठिनाई उसक हो गई थी, युद्ध में उसके बीत जाने से, चांक ग्रव वह दर हो गर्द है, हिन्दुस्तान के प्रांत उसका रूप बदस गया है और पहले से रही समय हो गया है। लिलाफत के मामले में जो कुछ हुआ, जिसे कि मुक्लमानों के माँत विश्वासफात कहा गया. स्वीर (देशान्यापी सर्वसम्मत निरोध के होते हुए भी) उन निलों के स्वीकृत कर लिये जाने से, जो कि रीलट-विसी के ताम से मशहर है और जिनके हाया जन साधारण की खतन आगरियता के मीलिक ग्रांचिन कारों से बनिज कासे काली भारतज्ञा-विचान की जन कठीर माराकों को किर से अपल में लाते की भवत्ता हो गई थी कि है कि महायुद्ध के समय दोला छोड़ दिया गया था, इन मावना को छोर भी पृष्टि छोर ददला मिली। इन बार्लों से स्पमायन देशपर में लोग्दार क्षलन्त मन गई छोर हितन-राजीदा में तथा होटे पैमाने पर भारत के लेका व चम्मारन जिलों में जिन सरवागह का प्रयोग किया का चन्हा था, उसे पहली बार महात्मा गांधी ने इन तथा खत्य शिकायतें से देश के मिन पाने उपाय के शीर पर प्रस्तुत किया । दर्भाग्यक्श इस सिससिने में प्रश्नाब क्रीर आहमदाबाद में अनुता की थार से क्षष्ट उत्तात हो गये. जिनसे शोगों के बान-माल का नहत्वान हथा। श्रीर जिल्पांतला-क्षाम रायाबाएड व पंजाब में कीओ शासन के भीवना दृश्य सामने चारे। स्थापना, देश भर में उससे इलन म मन माँ और शेप का गया । इन दर्गटराओं की बांच के लिए दरश-कमिटो नियस्त हाँ. मेरिन अमरी रिवोर्ट भी उन इलचल और रेप को शान्त न कर नहीं; उत्तरे पालेमेपर में उस रिवोर्ट पर जो बहुन हुई उनमें बह स्त्रीर मी बबल हो गया । यह स्रवहयोग साम्बीलन शुरू हुसा । इनमें हुद और हो मरदारी उपधित्रों के खान और तरकारी कैतिनों, मरदार हाग सीहन शिवणानके. सहालते। तथा विदेशी कपने के विश्वार का कार्यक्रम स्वन्या गया, और तूनरी भीर अगर-अगह स्रोम-ब'मारियों की श्यासन, कांबेल तरश्रों की भाषी, तिलव श्राम्यकोष के लिए कावा इकड़ा कामा. क म करा का रचारक, कामच वर्षात्र के स्थान करा वर्षात्र के स्थान के स्थान करा है स्थान स्था ल्प की कराई-बुनाई को पुनर्शीका करते हुए कमता. नी-वर-धावण और सरामनश्रदी वह पहुंच हान का क्या नाजकर का प्रवास का का जा जा कराया है जो कराया का साम सम्मानकरी वह बहुआ इसने हर बार्यवास रामारा साथ १ - बार्डस-रियान में पॉलानेन का वार्डस वा अदृश 'सार्ट-पूर्ण प्रीर क्षेत्र जार की में स्वतास-प्राप्त' क्षमा साथ १ - समसे देश भार है - क्ष्मी वर्ष अप्तार में भी चाना दस्त यह करी कर दिशा देखी देखी रहनर के चान दिन्दी देश के इन्द्र भावना के विध्यम लेता भी थे, जेललाकी में का पहीं ! सार

(क्षत्र दश के प्रभी पर शहर सहस्य हुई है। समर हती दिस्सिन पुणवाना के की दल्द हैं में प्रभी, पर शहर सहस्य हुई है। समर हती दें बानरी नेया पर हो द की स्त्रोकृति के लिए, प्रारत के लिए ऐसा शासन-विधान बनाया, जिसमें भारत का सामाव्य के ग्रन्य उपनिवेशों के समान रियांत ( डोसिनियन स्टेटस ) की प्राप्ति रक्ता सरकार ने इसका कोई धर्याप्त जवान नहीं दिया । तन दिसम्बर १८२६ में, लाहौर के व में, कांग्रेस ने ग्रापना लहब बदलकर शान्तिपूर्ण श्रीर अचित अपायों से पूर्ण स्वराज (प् की प्राप्ति कर दिया और १६३० के आरम्म में अनैतिक कानूनों की सीवनय-ग्रवश का च्यान्दोशन संगठित किया । इस्लैयह की सरकार ने एक च्रोर तो लन्दन में ग्रायोजन किया, जिलमें भारत के लिए शासन-विचान बनाने के सम्बन्ध में परामा कुछ हिन्दुस्तानियों को भागजद किया गया, और बुसरी धीर मारत में सविनय-भावज क्रचलने के लिए खनेक आयन्त भीषण खार्डिनेन्सॉ-सहित दमनकारी उपाय खरिना मार्च १६३१ में सरकार की ओर से वाइसराय साँड अर्विन और कामेंस की और से क बीच एक समझीता हथा। जिसके फल-स्वरूप सविनय-अवसा स्वर्गित कर दी गई के चालिश दिनों में महात्मा गांधी लन्दन में होनेवाली गोलमेन-परिषद में शामिल जैसा कि लयाल था, इस परिवद से कोई अतीजा हासिल न हवा और १९३२ की कामेंस की फिर से आन्दोलन शुरू कर देना पड़ा, जो १६३४ वक चलता रहा । १६ स्थाति कर दिया गया । १९३० छार १९३२ इन दोनों बार के आप्टोलनों में स्रीर धन्ने दक जेली में गये, लाठी-प्रशाद तथा स्थल्य प्रकार के कहीं की अनुहोंने सह समति ना चुक्तान मो वर्दास्त किया। बहुत से, सरकारी सेताद्यरा भीड़ पर चता के कारण, मारे भी गये । सरवाजहियाँ ने इस प्राथस पर प्रापने सगठन स्त्री र कष्ट-सह रांकि का परिश्वय दिया ऋरि आरी से आरी उच्चेजनाकों के बीच भी, कल मिह भार्देगक ही रहे । कामेस-संगठन ने सरकार के भारी आक्रमश् के बादभूद कायम । दिया कि वह निजीव नहीं है और आपने को समयानुकृत बनाने की असमें पर्यास ठींक है कि देश का जो लद्य है वह पूर्य-स्वयंव धामी हमें श्राप्त मही हुआ, परन्तु ह

हि देश इस ग्रांभ-दमेवा ने प्रशंकीय रूप है थार जरता है। हमांची है अधियेत में अधिये ने एक मध्यावन्द्वार यह ।आदवारियों मींविक अधियेत में अधियेत ही पढ़े होंगे देश है लाग्नेन एक आर्थिक ए ने साम मध्याविक प्रशंकी के मध्याविक होंगे होंगे मध्याविक है। उसमें यह रूप रूप तथा है हि जन-वाधारण के से ग्रोपण के लिए यह आवश्यक है हि राजनैविक रुवक्तका में धूलों जरनेवाले कोंगे होंगों आर्थिक स्वक्तका का भी सामयेत हों, और माध्यक, वीमानत, जाननारा, प्रमें के सारेश सारिय करायी स्वन्तका के भीतिक स्वविकारों की पोषणा कर दी निर्देश का इस्ति माध्यक्त का सारे सामयेत हों। होंगों साम करवेतालों के लिए। का सि

पोरिधांत, काम के सर्वादित गटे, आपकी मत्त्रकों के फैतले के लिए उपयुक्त सर बीमारी न वेकारी के खार्षिक सकतों से सरक्ष तथा समझूर-चप बनाने के उनके आंच हिमान से उचित श्रीर न्याय्य छूट की सहायता देकर यह उनके खेती-सम्बन्धी भार को इलका करेगी । खेती-बाड़ी से होनेवाली आमदनी पर, उसके एक उचित न्युन्तम परिमाख से अपर, इसने कमागत कर लगाने की भी व्यवस्था की है। साथ 🌓 एक निश्चित रक्षम से ग्राधिक ग्रामदनीवाली सम्पत्ति पर उत्तरोत्तर बढता जानेवाला विससत का कर लगाने. फीजी व मल्की भारत के खर्चे में भारी कमी करने श्रीर सरकारी कर्मचारियों की वनस्वाह ५००) महोने से ज्यादा न रखने के लिए वहा है। इसके भ्रालावा एक भ्रायिक भ्रीर सामाजिक कार्यक्रम भी भस्तत किया गया है जिसमें विदेशी कपढ़े का विद्कार, देशी उद्योग-धन्यों का सरदाया, शराव तथा श्रान्य नशीली चीजी का तियेथ, बढ़े-बढ़े उद्योगो पर सरकारी नियत्रण, काश्तकारों का कर्जदारी से लढ़ार, महा श्रीर विनियद की मीति का देश के दित की राष्ट्र से संज्ञानन और राष्ट्र-रखा के लिए मामरिकंट को मैनिक जिल्ला हेने का तिर्देश है।

कार्पेस के ऋत्विम ऋधिवेशन में, जेकि अक्तूबर १६३४ में बम्बई में हुआ था, कींसिल-प्रवेश की नीति को स्वोक्तर कर लिया गया है और देश के समने रचनारमक कार्यक्रम रक्खा गया है जिसमें हाथ की कराई-सनाई को प्रोत्साहन एवं पनवींबन देने, उपयोगी ग्रामीस संघा साम्य सोटी दासकारियो ( यह उद्योगों ) की उन्त्रति करने, व्यार्थिक, शिल्लालक, सामाजिक एव स्थाप्त्रय-विजान की दृष्टि से ग्रामी ए जीवन का पुनर्निर्माण करने, अस्प्रस्थता का आश करने, ग्रान्त जीवीय प्रस्ता को वृद्धि करने, सम्पूर्ण मदा-निपेश, सहीय-शिला, वयस्क श्त्री-प्रकृषे में अपयोगी जान का प्रवार करने, कल-कारलानों में काम कानेवाले मजबूध व खेती करनेवाले किसानों का सगठन करने चीर कार्येत-संगठन की मजबूत बनाने की बातें भी हैं। कार्येस-विधान का सशोधन करके, सर्वे विधाय में, प्रतिनिधियों की सम्बद्ध शराबर कांग्रेस-रजिस्टर में दर्ज जितने सदस्य हो। जनके श्वनपाता-नसार कर दी गई है, साथ हो इस शत पर मो जार दिया गया है कि कांग्रेस-कांमटिया के सब निशाचित-सदस्य शारोरिक भम काने और ब्यादतन लादी पहननेवाले हो।

इस प्रदार कांग्रेस कदम-ब-कदम आये बढ़ती गई है और सम्रीय इसचल क हरेक चेत्र में असते द्वारना प्रवेश कर लिया है। इस समय वह रचनारमक काय में सबो हुई है जिससे न केवल सन-माधारण की माली हालत ही ढाक होगी, बल्कि उलकी पूर्व करने से उनमें वह स्नास-विश्वास भा आयत होगा जिससे ने पूर्ण-स्वराज्य प्राप्त कर नकेंगे । एक खोटी स्थ्या के रूप में खाराम हाकर स्व यह इतनां प्रशस्त 🛭 गई है कि बारे देश में इवडी शाखायें हैं और देश के वर्र-साधारण का रिश्शत हवको प्राप्त है। इसके आदेश पर देश के सब श्रीयायों के सोवों से स्थाउय-प्राप्त के लिए बहुत बड़े वैमाने पर बलिदान किया है; स्रोर इतके कार्यों व इसकी सफलतासी का शह क (Agie में महत्वपूर्ण स्थान है । यह ऐला समाउन है जा हमारे राष्ट्र का एक महान् याता है, IRaci श्वा और रुद्ध करना हरेक हिन्दुस्ताना का कर्तव्य होना चाहिए । स्वतंत्रता की उस संबाई में, को प्रशासी में हमें तहना बाकी है, निर्वय ही यह अधिक से अधिक साथ लेगी रहेगी। यह समय सत्ताने या विभाग इतने का नहीं है। इसमो तो बहुत-ता काम करने को बाकी पहा है, जिसक पुराण गार्थ के अपने वारी करने, समातार बसिशन करने छोर छट्ट हट्ट-निस्वय ही - प्राय-१९५ पुर मार्ग से कुछ बम पर हम द्वित उन्तेष न बरेंगे । बाहर, श

प्रकार ११ है। वेजने म्हानुबर हुए इन्हें के झाने हम झरना निर सुकार्य, जिल्हा प्रभाग का दो है, तक्किर के सकट खार खत्याचार सहे हैं। हते के ब्राप प्रस्में घर से हैं।

है और वर्डमानकालान इविहास के विचार्षियों के लिए यह बहद अरवीगी होगी।

राजेन्द्र प्रश

१२ दिसम्बर, १६७४

साय ही, इतकवा चौर सम्मान के साथ, हमें उन लोगों की सेवाझी का य चाहिए, जिन्होंने कि हम शक्तिशाली संस्था का बीजारीपल किया चौर अपने वि



# विषय-सूची

| माग पहला :                                 | \$=== - \$8 \$ H |
|--------------------------------------------|------------------|
| — क्रांग्रेस का जन्म                       |                  |
| <कांमेस के प्रसारों पर एक सरसरी निगाइ      | ***              |
| L—कामेस के यिवास की प्रारम्भिक भूमिका      | ***              |
| < ब्रिटेन की क्रमन-मीति व देश में नई काणति |                  |

५.— हमारे धामेज हिंदेवी ६--- हमारे हिन्द्रस्तानी श्रुवर्ग

भाग इसरा : १६१५—१६१६

१--फिर मेश की छोर-- २६.१% २--संयुक्त कांग्रेस--१६१६

अलरहायी शासन की ब्रोस १६१७ ...

४--- मायटेतु चेम्सकोई-योजना--१६१८ ... . . - बारिया मूर्च-रूप में - १६१६

भाग तीसरा : '१६२०--- १६२=

१-- चासद्योग का जन्म--१६,६० र-श्रवह्योग पूरे श्रोर में-१६२१

1-मांचीओं केल है--११ वरे ४--कॉमिलों के भीतर भागप्रधीय-१६२३

५--बहित चीराहे पर-११ रेप

4-Rem 20 20 HT !- 12 2 2 1 ७--वीतिल का मीर्जा--१६२६

६—भावी समाम के बीज—१६२८

र-देवत-१६६६ १-एटो की बाही-१११०

य-बारेत का 'की रिल-योजी'-१६२७

माग भीपा : १६२६---१६३०

| भार                                | ए पांचवां :             | १६३१                |      |   |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|------|---|
| १—गांधी-श्रविन समभौता—१६३१         |                         |                     | •••  |   |
| २—समभौते का भग                     | •••                     |                     | •••  |   |
| भाग छर                             | ाः १६३                  | ₹ <del></del> {€ ₹¥ |      |   |
| <b>१</b> —वयावान की श्रोर          |                         | ***                 |      |   |
| २— सस्याग्रह फिर स्थमित            |                         |                     |      |   |
| ≹ <del></del> द्यवसर की खोज में    |                         |                     |      |   |
| ४—उपसंहार                          |                         | ***                 |      |   |
|                                    | परिशिष्ट                |                     |      |   |
| १—'१६' का श्रावेदन-पत्र            |                         | **                  |      |   |
| २—कांग्रेस-लीग-योजना               |                         |                     |      |   |
| ३—फरीदपुर के प्रस्ताव              |                         |                     | **** |   |
| ४मुलशीपेठा-सत्याबह                 |                         |                     |      |   |
| ५गुजयत की बाद                      |                         |                     |      |   |
| ६कैदियों के धर्गीकरण पर सरकारी व   | য়াহ্য-ঘর               |                     |      |   |
| ७हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा पत्रक |                         |                     |      |   |
| द जुलाई-स्रगस्त १६३० के सन्ध-पस्त  | वि                      |                     | **   |   |
| £साग्प्रदायिक 'निर्णैय'            |                         |                     | **** |   |
| १०गांचीजीके सामरण सनशन-सम्बन       | <b>ी पत्र-स्थवहार</b> स | इया पूना-वैश्ट      |      |   |
| ११विहार का भूकम                    |                         | ***                 | 100  | 1 |
| १२१६१५ की भारत चौर निटेन की व      | रापारिक-सन्धि           | **                  | **   | 1 |
|                                    |                         |                     |      |   |

कांग्रेस का इतिहास

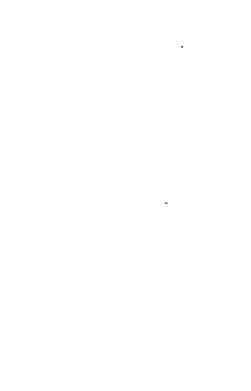

# [ पहला भागः १८८५-१६१५ ]

कांग्रेस का जन्म

कांप्रेट का इतिहास सच पृद्धों तो हिन्दुस्तान की जाजादी की लड़ाई का इतिहास हदियों से भारतीय राष्ट्र विदेशियों का गुलाम बना हुआ है । इस समय यह जिस गुलाम ्या है उसका भारम मारतकों में यह व्यापारी-कगनी के पदार्पेश करने के साथ हुआ है पुलामी से देश को मुक्त करने के लिए पिछने ५० वालों से कांग्रेस प्रवान करती चली क

१. पूर्व परिस्थिति इंस्ट इंग्रिट्या कम्पनी का श्यापारिक कीर राजनैतिक दीर-दीस भारत में कोई सी रहा। इसी दीज्य उनने भारत में बड़े यह हिस्सों पर इरपना कल्ला कर लिया झीर व काइ धर एक राजशक्ति वन गईं। १७७२ के बाद जिटिश-पालीमेरट समय-समय पर उर

**इ) जांच-पड़ताल करने लगी चौर अब अब उसको नया चार्टर ( सनद ) दिया। जाता तब** ब्रिटिश-सरकार की तरफ से उसके कामों की जांच कर ली जाती थी। चुंकि उसका व्याप पीते परवा जा रहा चा, यह बांच-यहवाल खौर भी बारीही के साथ होने लगी । परन्तु

लपाल करना थे। तीक न होगा कि अनके काम पर कोई गहरी देखनेख की बादी रही देते निरिश् लोग कर ये जो भारतीय प्रश्नी का गरगई के साथ अध्ययन करते थे। वे कार्य कीर कार्मनम को गीर से क्रीर कान्ति बोलकर देन्य करते ये क्रीर उसे पार्लमेयर की गुआरने में किसी दरह रिप्पिल नहीं रहते में । १८ वीं सदी के बीचे चरल में प्रहमपढ क

चौर पॉस्स न्टमक साजनी ने इस विषय में बड़ी दिलचशी सी ! उससे बमानी के बारनामों की स्रोर लोगों का च्यान स्थित गया । शलों के बारन हेरिटम्ड पर चलाने गरे उदेश पूरा न हुआ, पिर भी उसने बमानी के आन्याय-आत्वाचार को लोगों की निगाद में

मना भारत देते के पहले जब-जब बांच-यहताल की गई, तब-तब उसके कल स्वरूप दूरगार हाने बाते बुद्ध न बुद्ध निद्धान्तों का निरूपत्त हो। बन्ध क्रिया गया, परन्त ये हिर्दे कागह ह

n अने थे। कई बार वह नीति निरिचत की गई कि कम्प्ती के एकेटर प्राप्ते-प्राप्ते चीमा बढ़ाने की बोटिएए न बर्रे, चरनु इर बार बोर्ड न बोर्ड ऐसा मीहर बार जाता था य शिया क्या का कि जिलमें इस कारेश का चलत महोता का कीर उनके इस के ही ह

ही पत्नी गरें। यहां उस इतिहान में प्रतेश करने की बतरत नहीं है, जो रिट प्रियण क्षा में में रह की इचिया है कमर की गई बमाराजियों कीर कारी करनुतें से मान हुआ एर और सोमी मानक्ष्यकृति ने बानद स्थालन दिल्हाका है और जिस्से जीवारी की ×

में दगाशिजयां श्रीर नमस्दर्शामयां की हैं अनका वर्णन किया जाय: न कमनी के एजेएटा के ह काम में लाये यये उन साधनों श्रीर सदवीरों पर विचार करने की जरूरत है, जिनके बल उन्होंने न सिर्फ कम्पनी श्रीर असके बाइरेक्टरों को मालामाल कर दिया बल्कि खट ग्रपनी भी भर सी । सिर्फ इतना ही कह देना काफी होगा कि उन्होंने ग्रटट वन-सम्पत्ति पाप्त वर जिसने जागे चलकर उनके लिए एक बढ़ी पंजी का काम दिया हो। जिसके बल पर इस्लैएट. स्ट एजिन चलाने में तथा १६ वीं सदी में दुनिया में आपने जीक्षीसरु प्रमत्व को स्थापित करने मधल हो सदा । १७७४ 🖥 रेम्युलेटिंग एवट पास हुन्ना और कथानी के कीर्ट श्रॉफ हाइरेक्टर्स ( संचाल

सभा ) के जपर बोर्ड ख्रॉफ करट्रोल (नियामक भगडल) ख्रीर कीन्सल-सहित एक गर्यनर-जनरत नियुक्ति हुई । तब गोया ब्रिटिश-पालंगेयर ने पहले-पहल हिन्दस्तानी इलाकों के शासन की ह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। धीरे-धीरे यह नियन्त्रण बढता गया और १७८५ में एक दूसरा का पास हुआ । १७६३, १८१३, १८३३ और १८५३ में सहझीकात करने के बाद तये चार्टर ि गये ! १८३३ में एक कानन बनाया गया कि <sup>अ</sup>पबींक प्रदेशी के कीई भी निवासी या बादशाह कोई प्रजाजन, जो वहां रहते हो, महज शपने घम, जन्मस्थान, वश या वर्ष के कारण कम्मनी किसी स्थान, पद या नीवरी से धवित न स्वस्ते जायंगे" और कोर्ट खॉफ डाइरेक्टर ने इसके मह

की इस प्रकार समभाया :--

"इस धारा का छात्राय कोर्ट यह मानदी है कि ब्रिटिश भारत में कोई शासन करने गा जादि न ऐसी। उनकी योग्यता की दूसरी कुछ भी कसीटियां रक्खी जाय, जादि या धर्म का के भेद-भाव नहीं रक्ता जावगा । बादशाह के प्रजाजन में से किसी को, फिर वे चाहे भारतीय, ब्रिटि या मिध्र जाति के हों, बेसनदी नौकरियों से वंचित नहीं रक्ता जायगा छीर गये सनदी नीकरि से ही वंचित स्वन्वे जायगे, यदि दूसरी बातों में वे उनके योग्य हों।"

उसी कानन के द्वारा कम्पनी का भारत में व्यापार करने का ऋधिकार उड़ा दिया ग

और इसके बाद से वह एक परी शासक-सत्ता के रूप में सामने था गई। इसी समय मारत में शर्मेजी शिक्षा का प्रवेश करने या न करने के विषय में एक चर्चा उ

लड़ी हुई ! हिदलानियाँ में शता राममोहन तथ और खंमेजों में मेकले खंमेजी शिका देते के जबर्दर समर्थक थे । श्रन्त में भारतीय भाषाओं श्रीर साहित्य के स्थान पर श्रेमेंजी भाषा के एत में निर्ण हमा भीर उस शिता-पदित की नींव पढ़ी की कि भारत में शास्त्रक प्रचलित है । उत दिनों बाहेशों के द्वारा चलाये बालवारों के विवा कीई देशी चलवार न थे। इनमें भ

बाज-बाद व्यक्तारवालों को देश-निकाला तक भुगवना पढ़ा था । गर्कार-जनरल लॉर्ड विशिया देन्टिक का शामन-काल पूर्गीक मुवारों के कारन ही प्रमिद्ध हुआ था। उनकी नीवि अलगारी व शिए भी नरम थी । उनके उनगाभिकारी सर चार्ल्स मेर्क्षांक ने श्रत्सरों पर से पायन्यां उटा सी क्या. लॉर्ड लिटन के बाहसगय होने तक अस्तार इमी आजादी में स्है—सिर्फ रेट्या के गदर व

१८३१ श्रीर ५३ के दम्मीन पंजाब श्रीर सिंघ जीव लिये गर्वे श्रीर सॉर्ड दलहोजी की नीवि दे इमनी दा इलाका बहुत बदा दिया, वो कि ब्रिटिश सरकार के कन्त्रे में झाजरक चला झा रहा व होता है। लोई हर्दी में के शावासिस राजायों की रियासने जनत कर भी तथा झनश की रियासन भी

- र विदिश-भारत में ।

जारी था, जिससे लोग दिन-दिन कङ्गाल होते गये। इधर रियासर्वे छिन गरे श्रीर उ विदेशी हुनुमत कायम हो गईं। यह बात लोगो की शुप रही थी और वे मन-ही-मन बु नतीजा यह हुआ कि १८५७ में उन्होंने विदेशी हुकूमत के खुए को फैंक देने का आ प्रयक्ष किया। हो, इस वैगावत में कुछ धार्मिक भाव भी बरूर था। परन्तु चेंकि एक के नामधारी सम्राट्, जो कि अकवर और औरञ्जोब के वंशज थे, श्रीर दूसरी श्रीर पूना के पराज, इन दोनों के अगरें के नीचे जमा होकर लोग भारतीय राज्य स्थापित करना इससे यह प्रवीत होता है कि यह गदर १७५७ के पलासी-सुद के बाद सी वर्षों तक भ कुछ पटनाये पटनी रही उनके परिशाम का चोतक था। यही नहीं, बल्कि वह प्रत्येत सावि के मानव-हृद्य की इस प्राकृतिक श्रमिलाया को मी सूचित करता था कि हम ग्राप के द्वारा शासित हो, दूसरों के द्वारा हर्जिज नहीं । हाशांकि मदर बेकार गया, परन्तु ही हैरट इतिहया करानी भी तिरोहित होगई और भारत-सरकार का शासन-सूत्र सी क्षाज कायीन जिटिश-पार्लमेंट के हाथों में काया । ६७ कावस्य पर महारानी विस्टो पोपया प्रकाशित की, जिससे शांति और विश्वास का बातावरण पैदा हुआ। जो न बच गडी, ऋब उत्तका कोई सहास बाकी नहीं रह गया था। राजा और लास विलक्षण तहस-महस्र होचुके थे। कोई नामधारी व्यक्ति भी ऐशा नहीं रह गया या द्यास-पास लोग क्रमा ही जाते चौर छागे १८५७ की तरह कोई उत्पास खड़ा कर लोग यह शममने लग गये कि भारत में खड़ेजी राज्य ईश्वर की एक देन है चीर उदारीन चीर चालित-भाव से बापने काम-काज में लग गये, जो कि हमारे राष्ट्रीय ज स्तासियत है। ब्रिटिश-पार्शमेयट के द्वाध में शासन-सूत्र चले जाने के बाद भी भारत-मरका विभिष्दलेकी हो तरह जारी रही: हां, एक बात जरूर हुई कि उत्तका सामन २ विला सरक्षशा अरी रहा । इत बीच कोई श्रद्ध वरीय नहीं हुआ । परन्तु इसके यह मानी नहीं कि कोई श्यका-भग्रका चीर कोई खशान्ति चं मिटिश-रातन में वडी-बड़ी लग्नावियां थीं, किन्हें वि० ह्यूम जैसे इमदर्द ग्रामेज धापः भी करते ये चौर क्रोशिश भी किया करते ये कि वे दूर हों। बैसा कि अपर कहा गया है, १८३३ के कानून के धानुसार, मारववार्ध। उन क पर लेने के कार्रित करार दिये गये जिसके लिए वे सुलगहक समन्ते आते थे । १५५३ चार्टर रिचायभीन था, पालेनेल्ट में बह बात खुने खाम बही बाती यो हि १८३३ व हालाकि भारतवातियों को भीकरियां देने का राजा। जुला कर दिया है। पिर भी। उनही वे कोई बगह नहीं दी गई हैं को कि इस कानून के पाने उन्हें नहीं दी जा सकती। रंदा रे में विकास समित के लिए प्रतिसदी परीदार्थ करती की गई वन इस बात की दिलाया गया था कि इसमे दिन्दशानियों के शकी में बड़ी बढ़ावर देश खादेगी. करें द र्ग्लैंड में चाकर समेज तहकों के ताब अमेजी मान्द और तारित मी परिदर्शी में में बाना चाराभाव होगा । चीर दह भी उन भीकरियों के लिय को चामनीर पर बरत परन्तु देन बाधा के रहते हुए भी ब्रालिस कुछ हिन्दुस्तानी नहुद्र पर गरे ही छीर उन्हें भी मान की । इतने में ही बकरीर से लाई सेल्क्बरी ने वर्शदार्म देउने की उस क कीर इंक्टेंबर में साम-साथ परीधार भी कारने की शुक्तर स्था रहे थे, इधर करते कियन में के स्वापकारों का मुद्द कर कर दिया, को कि मोजाह के मानवार में मेहर क्षावार को मेहर के साथ साथ का मानवार का शुक्त कर सुरा कर के मानवार के साथ का मानवार मानवार का स्वापकार कर के साथ का मानवार मानवार का स्वापकार कर के साथ की की मानवार कर की का स्वापकार को मानवार का मानवार की मानवार की

िर शहाशी हा भी हो-रीप होता रहा। सत्य म को हमी उन्हों तरी थी उने स्थिरने के साथन कम थे। इन स्वकासी में देख में इमारी स्थानी साइनी काल के महें। इथके स्थामा स्वकान-नुद्ध मुखा, कियों ने हा रार्च उद्यान पत्ता। इपार्ट के स्थान होर मीत हा होरे होंग होता था, अपर दिखों में एक हाशर करने की कर्माम सम्मरी गई, जितमें महापानी विरशोलना ने मायत समार्थ की उत्तार पहार की। "या स्थास साथिक कितारियां और के साथ सार्थ रहा में बहु होती थी। मोड़े अंगों के साथ समार्थ मार्थ समुशा के साथ सुरों को सार्थियिक सावनाने बहु होते था और इसारे कियों में भी

किसान भी पीक्त में ! अनके कुछ करों का बर्गन मि॰ हम से सर बाँक्तियह

को लियो अपनी प्रियम पत्र में दिल्ला है। उसकी महरी। विद्यानों के मी—(हा) शीवानी समुधियानक कोर प्रपारीली हैं। (हा) पुनिय मुक्तिर हैं भीर वहीं क्यारेवित में हैं। (हा) पुनिय मुक्तिर हैं भीर वहीं क्यारेवित में हैं। (हा) पुनिय मुक्तिर क्याने क्यारेवित में हैं। (हो) कीर समान क्यारेवित में हैं। (हो) कीर समान क्यारेवित में हैं। हो सी में प्रार्थ में कि (क) मान प्रयास करते हैं। ति सी में आपना में वहीं कि (क) मान प्रयास करते हैं। (त) देशित लागन क्यारेव स्वयोस कि हों। ते हैं। कीर से समान क्यारेवित स्वयास करते हैं। (त) क्यारेवित से समान क्यारेवित स्वयास के समान क्यारेवित कीर में प्रयास के स्वयोस के समान क्यारेवित कीर से स्वयंस के समान क्यारेवित कीर से सिंप सिंप से सिंप सिंप से सिंप से सिंप से सिंप से सिंप से सिंप सिंप से सिंप से सिंप सिंप से सि

नर्द भी । यह हाल है सोर्ड लिटन के शासन के अन्त समय का, अपीद विद्युती सदी के होतर पर बाल के शीच का। ये लिपेट जिला, उद्योग, उन्हें दीमन के अपुतार केवार भी और अपने की प्राप्त की पर भी अपने की कि मोर्ड जिला के अपने ति कि में हैं प्राप्त केवार की पर की प्राप्त की पर की प्राप्त की पर की प्राप्त करते की अपने की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त करते की अपने की प्राप्त करते की अपने की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त करते की अपने की प्राप्त करते की प्राप्त करते की अपने की प्राप्त की प्राप्त करते की अपने की प्राप्त करते की प्राप्त करते की अपने की प्राप्त की प्रा

हमी, जिनमें मित्र-भित्र जिलों के ब्रान्टर बंगावत के भाव फैलने का बर्णन यो । मित्र-मित्र के कुछ शिर्णों का पर्माचार्यों क्रीर महन्तीं से जो पत्र-क्वरार हुखा उनके झाधार पर ने वै ऐसे होते हैं जो किसी भी दिन एक राष्ट्रीय बगानत के रूप में परिशुत हो जायें । वम दिविए प्रान्त में देसे किसानों के दंगे हो भी चुके थे । यह देखकर सूप्र साहब ने इ को प्रकट करने का एक संरल उपाय दृद्द। निष्ठाला, जो कि हमारी एई वर्तमान कामे समय उनके दिमाग में यह खवाल खाया कि हिन्दुस्तानिया की एक राष्ट्रीय सभा का श्रीर उन्होंने र मार्च १८८३ ईस्वी को कलकता-विश्व-विद्यालय के मैजुएटों के ह लिला, जो कि दिल कर हिला देनेवाला या। उसमें उन्होंने ५० ऐसे श्रादमियों की जो मने, सब्बे, नि:स्वार्थ, श्रात्म-सयमी, व नैतिक साइस रखनेवाले और दूसरों का वि वीव भावना रखनेवाले हीं । "वदि सिर्फ ५० मले. ग्रीर सच्चे श्रादमी सस्थापक के जाय तो सभा स्थापित हो सकती है और जागै का काम जासान हो सकता है।" जी के सामने चादशं क्या देश किया गया ! यह कि-"समा का विधान प्रजासत्तारमक लोग व्यक्तिगत महत्वाकांचा से परे हो, और उनका यह विद्यान्त-यचन हो, कि जी बढ़ा है उसीकी दुम्हारा सेवक होने दो। 'पत्र में उन्होंने गोल-मोल बार्वे नहीं की शब्दों में कह दिया, कि "यदि आप अपना मुख-नैन नहीं छोड़ सकते हो कम-से-म हमारी मगति की सारी आशा व्यर्थ है, और यह कहना होगा कि हिन्दुस्तान धच सरकार से बेहतर शासन न तो चाहता है और न उसके योग्य ही है ।" इस स्मरणीय पत्र का श्रान्तम माग इस प्रकार है:---''ग्रीर मांद देश के विचारशील नेठा भी या तो सब-के-सब ऐसे निर्वेल जीव हैं स्वार्य-साधना में दी इतने निमम्त हैं कि अपने देश के लिए कोई साहसपूर्य कार्य नहीं त्य कहना होगा कि ये सही खीर जाजिय तीर पर ही दशकर रक्ले झीर पद्-दलित क्यों कि वे इससे ज्यादा अच्छे अपनदार के योग्य ही नहीं थे। प्रत्येक राष्ट्र ठीक-र सरकार प्राप्त कर लेवा है जिसके कि योग्य वह होता है। यदि श्राप, जो देश के चुनी जो बहुत ही उच-शिक्ता प्राप्त हैं, अपने मुल-चैन खीर खार्थ-पूर्व उदेशों की नहीं छोन ग्राधिकाधिक स्वाधीनवा माप्त करने के लिए खड़ने का निरूचय नहीं कर सकते, जिसरे देशवासियों को ऋषिक निश्वत शासन का लाम हो, वे अपने धर का प्रवत्य करने में हिम्सा तव लें, मानना दीमा कि हम, जो कि आपके त्यत्र हैं, शहाती पर हैं, विरोधी हैं उनका कहना ही सही है: तब मानना होगा कि लॉर्ड रिपन की आपके पह मैं जो उच ग्राकादायें हैं, वे निकल होंगी और वे हवाई ठहरेंगी: ध्रम कहना होग की तुमाम ऋ।शार्षे श्रद नष्ट समकत्व चाहिए और हिटस्तान सचमूच उसकी मीजु वेहतर शासन प्राप्त करना न तो जाहता है और न उसके योग्य 🛮 है : श्रीर यदि या

है तो फिर m वो आपको इस बात पर मुंह ही बनाना जाहिए, म रिप्रकार्य ही करनी इस अंजीरी में जड़क दिए सबे हैं और इसरे अग्रा बन्ने-काला व्यवहार किया आता आपको इसके विरोध में कोई दस ही काल करना जाहिए, क्योंकि आप अपने को साहित करेंगे। जो मनुष्य होने हैं वे जानते हैं कि काम कैसे करना जाहिए, इसोस्टर प्र बात की पित्रकाय न कीनियास कि करेन्द्रिक औदारें पर आपको चीनतर सुप्रमें को कर

श्रीर दाने शक्ते सर्गे श्रीर बाजारों में लूट-मार करने लगें 🎙 मां 🕅 ये कार्य सिर्फ विलाफतर्जी करनेवाले 👸 परन्तु मदि श्रावरणक बल श्रीर सगटन का सहाय वि भावना नहीं है, जो सार्वजनिक हित के सामने व्यक्तिगत ऐशोद्याराम को छोटा बना देती देशभिक्त का मान नहीं है जिसने कि आयें जो ने । वैसा बना दिया है जैसे कि वे आज है। मैं कईगा कि वे ठीक ही आपकी जगह तरजोह पाते हैं और उसका लाजिमी तौर पर ! शासक बन जाना भी ठांक है, बॉल्क वे आगे भी आपके श्रप्ततर बने रहेंगे, श्रीर श्रापके पर रक्ता यह शुक्रा तबतक दुखदाया व होगा जब-तक कि आप इस जिर-सत्य को अनुमन कर लेते ग्रीर इसके अनुसार चलनेकी वैयारी नहीं कर लेते कि "आहम-बलिदान श्रीर नि:स्व

ही सख और स्वातन्त्र्य के अचक पय-प्रदर्शक हैं।" कांग्रेस कं जन्म से सम्बन्ध रखने वाली वफ्तीली बाता का बयान करने के पहिले, यदि कार्येस-काल के पहले के उन बड़े-बूढ़े खोगों का नाम-समरण कर लें तो श्रनुचित नहीं होगा, किया-कलाय ने एक तरह से इंस देश में सार्वजनिक जीवन की बुनियाद हाती है।

सक्ते पहले बगाल के जिटिया इधिहयन एसोसियेशन का नाम आता है। १८५१ में व स्थापना की गई थी छोर यह वह सस्या है जिसके नाम की छाया में बॉ॰ राजेन्द्रलास मिन्न रामगीपाल घोप जैसे व्यक्ति बीतां साल तक काम करते रहे । यह एसीतियेशन खद भी कोई प साल तक देश में एक सर्जाव शक्ति बना रहा । वस्वर्ड में सार्वजनिक कार्य की संस्था थी एसोस्येदान । बगाल के एसोस्येदान के मुकाबले में वह थोड़े समय रहा, परन्तु कार्य उसने उसी तरह जोर शोर में किया । उसके नेता थे-सर समलवास नाथमाई और भी नौरोजी फरू व खर्गीय दादाभाई नौरोजी श्रीर जगभाय शकर शेठ ने उसकी स्थापना की थी। परन्त गा पिछली शतान्दी के श्रान्तिम चरण में ईस्ट इधिंहया एशोसियेशन ने उतका स्थान महत्य कर भा । मदरास में लार्पजनिक सेवा की वास्तविक शुक्त्रात 'हिन्दू' के द्वारा हुई, जिसके कि संस्प में एंम॰ बीर राधवानायं, माननीय श्रीवा नायद्, औ॰ नुबद्धएय ऐयर श्रीर एन॰ सुस्य पन्तुलु जैसे सस्य-मान्य पुरुष थे। महाशष्ट्र में पूना की सार्वजिक नभा का जन्म प्रायः उसी स हुआ जब कि 'हिन्दू' का हुआ था और उसके द्वारा रायवहादर तुलकर और भी विपल्लाकर

प्रसिद्ध पुरुष सःगंजनिक कार्य करते रहे । बंगाल में, १८७६ में, इस्टियन एसोलियशन की स्थापना हुई, जिसके जीवन-प्राण सुं नाथ बन ही में और जिसके पहले मंत्री ये ज्ञानन्यमोहन यस । यह प्यान में रामना होगा कि कामेंस-पूर्य-काल में भी यद्याप सार्वक्रांनक जीवन मुखंगटित नहीं हो पाया था, संघापि उसका ह श्विपिकारियों पर होने लगा था । हो, श्रालकार उस जीवन का एक जीरदार हिस्सा था । १८५७ कोई ४७५ द्वारावार थे, जिनमें से खाधकाश प्रान्तीय भाषाओं में निकलते थे। इन्हीं दिनों देश मरेव से मरेन्द्रनाथ बनजी विविश वर्षित से मुक्त हो शुक्रे थे। उन्होंने उत्तरी भारत के पर श्रीर यस्त्यान्त में सजनैतिक यात्रा की । यह १८०० के प्रतिद्व दिली-दरवार में भी सीमा ए। वं चीर वहाँ देश के राजा महाराजाओं चीर अध्यायत्य क्षोगों से मिने में 1 यह माना जाता हि तुनी दश्वार विदेश के सञा-महाधजाओं और सरव मान्य सोगों को एक अगह एकत्र देल

ही परने-महत्व मुरेन्द्रकाच बनामें के मन में यह प्रेशना उठी कि एक देश-अवारी रामनैतिक संग बताया जाय । १८७८ में मुरेन्द्रन्टय बनर्जी ने बन्दर श्रीर मदशय प्रान्य सी यात्रा की, जिस उदेद

**≪**₹ ₹

हायन-सभा में वे

₹रने

इसी समय लाई लिटन के प्रतिगामी शासन की शुक्यात होती है। उन (१८०८) वर्नाक्युलर प्रेष एक्ट क्ना, ऋफगान युद्ध हुआ, वड़ा सर्चीला दरवार किया रक्षा में ही कपास-श्रायात-कर तका दिया गया । लार्ड लिटन के बाद लार्ड रि हुया, जिन्होंने खफगानिस्तान के स्रमीर के साथ मुखद करके, वनीक्युलर प्रेस करके, स्थानिक स्वराज्य का खारम्भ करके खीर इलवर्ट विल को उपस्थित करके एक श्रीगरोश किया। यह प्रास्तरी विल माया-सरकार के सत्कालीन लॉ मेम्बर मि रद्भ में उपस्थित किया या, जिसका उद्देश यह या कि हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेटीं रकावट जटा ली जाय जिसके द्वारा ने युरोपियन और खमेरिकन धपराधियों के मु महीं कर सकते थे। इस पर गोरे लोग इतने निगड़े कि कुछ लोगाने तो गवर्नी सिन्त्रयों को मिलाकर बाइसराय को जहाब पर विठाकर इंग्लैयड भेजने की एक कर दाली । इस साजिया में कलकत्ते के कई लोगों का हाथ 'था; जिन्होंने यह सकत था कि यदि सरकार ने इस बिल को जाने बढ़ाया हो वे इस सानिश को काम कोंडेंगे । नदीजा यह हुआ कि असली विल उसी साल करीय-फरीव हटा लिया उंसकी जगह यह सिद्धान्त-भर मान लिया गया कि सिर्फ जिला माजस्ट्रेट छोर दौरा पेटा श्राधिकार रहेगा। जब लार्ड रियन भारत से बिदा हुए दी देश के एक छोर से खोर तक के लोगा ने उन्हें हार्दिक विदाई दी। अमेजां के लिए वह एक ईंच्यां का वि थी । किन्त उससे बहुतेरे लोगों की खालें भी खुल यह यी । इस बिल के सम्बन्ध में गोरे लोगो को जो सफलता मिल गई उससे हिनुस्तान , ग्रीर उन्होंने बहुत जरूदी इस बिल के विशेष का खान्तरिक हेतु पहचान शिया । गोरं र चाहते में कि हिन्नलान पर गोरी जातियों का प्रमुख है और यह सदा रहेगा ! इस उत्कालीन देश-सेयकों को संगठन के महत्व का पाठ पढ़ाया स्त्रीर उन्होंने तुरस्त ( फलकत्ता के धालवर्ट-हाल में एक राजनैतिक परिषद् की आयोजना की, जिसमें सुरेन्द्र श्रीर श्रानन्दमोइन बहु दोनं। उर्शाखत थे। इस समा में मुरेन्द्रनाथ बनजी ने श्रपने भाषया में खास वौर पर इत बात का जिक किया कि किस तरह दिली-दरबार ने एक राजनैविक सस्या, जो कि भारतें के हित-साधन में तत्यर रहे, यनाने का नमून था। इस विषय 🗓 वाबू क्रान्त्रिकाचरण मुजुमदार ने ऋपनी 'दी इपिडयन नैशनल नामक पुन्तक में इस वरह लिला है-- "परिपद् का हहय ऋदिवीय था। मेरी आए उस समय के तीनो दिन के उलगह श्रीर लगन या हुनहु चित्र श्राज भी श्वका है। खतम होने लगी की मानों हरेक आदमी की, जो उसमें मीतूद था, एक नई रोशन श्रदमुत रहूर्वि प्राप्त हो रही यी।" इसके दूसरे ही वर्ष कलकते में श्रन्तर्राष्ट्रीय जिससे कि, पादरी जान मुडाँक साहव का मत है, श्रालिल मारसीय कामेस स्थापित करने मिली । १८८१ में मदरास-महाजन-समा की स्वापना हुई और मदरास में प्रान्तीय श्रिभिवेशन हुआ। पश्चिमी भारत में ३१ जनवरी १८८५ को महता, तैलग श्रीर मशहर मरहली ने मिलकर बाध्वे प्रेसीडेन्सी एसोसियेशन कायम किया । पुर्वोक्त क्लून से यह राष्ट्र मालूम होता है कि न्यास्तवर्ष मन ही मन कि भारतीय संगठन की च्यावस्थकता का चानुभन करता था । यह तो अप्रगीतक एक रहर व्यक्तिक आसीय कांग्रेस की करूपता वास्तव में विकास स्वीतात है। किस्ती । 

## २. राष्ट्रीय स्वरूप

कामें छ कम्म का कारण केवल ये शाकीविक शास्त्रवा और राजीविक गुलामी का भाज ही नहीं है। हक्ष्में कोई शफ नहीं कि कामेंस्त का एक राजीविक उदेश था, पान्त साथ ही वह राष्ट्रीय पुनस्त्रमान के आन्दोसन का प्रविचादन करने नाली संस्था भी थी।

कामें ह के कम से पहले, ५० या इससे भी ज्यादा वर्ष से, भारत में शाहीय नवपीवन का खमीर वड रहा था। एक पृथ्विए थे। राष्ट्रीय जीवन यो ठैड राजा राममोहन राम के काल से क्षेकर विविध क्यों में परिपक्त है। यहा था। राजा राममोहन यय को इस एक सरह से भारत की राष्ट्रीयता के पैगम्बर और आधानक मारत के पिता कह सकते हैं। उनका दर्शन वडा विस्तुत श्रीर दृष्टि-बिन्द व्यापक था । यह जन है कि जनके समय में भारत की को सामाजिक श्रीर भार्मिक श्चवरथा थी, बढ़ी उनके सुधार-कार्यों का सुख्य विचय बती हुई थी, परना जनके देश-वासिमें पर जी भारी राजनैतिक अन्याय हो रहे ये और जिनते देश हु:सी हो रहा या उनका भी उन्हें पूर्व मात था और उन्होंने उनको शीप्र मिटाने के लिए मगीरब अयल मी किया था । सम्मोहन सब का जन्म १७७६ में हुन्ना और मृत्यु विरटल में १८३३ में। भारत के दो बड़े सुधारी के साप उन्हा गाम मुद्दा हुआ है-- एक तो सती या शहगमन-प्रथा का विद्याग जाना और दृष्ट्य भारत में पश्चिमी-शिक्षा का प्रचार । लाई विक्षियम बेन्टिक में, १८३५ में, पश्चिमी शिक्षा-प्रचार के यस में जो निर्शय कोर्ट जाफ बाहरेक्टस की सिफारिश के खिलाफ दिया उसका बन्त बड़ा फाएए यह था कि राजा समग्रेदनाय खंद पश्चिमी शिक्षा दीना के धनगरी और पहापाती पे एवं वत्यालीन सीकमत पर उनका बदा प्रमान या !- अपने जीवन के अन्तिम समय में वह इंग्लैयह गरे थे। उनमें स्वाधीनता-ग्रेम शतना प्रवल था कि जब वह 'कैप श्राप, गुरहोप' पहुंचे हो उन्होंने फ्रांनीसी बहाब पर जाने का सामह किया जिस पर कि स्वामीनता का भगरा पहुँए रहा या । वह नाहते ये कि उस अग्रहे का आभिनादन करें और क्यों ही उन्हें उस भग्रहे के दर्शन हुए जनके मंद्र से अपने की अव-क्कान निकल पड़ी। हालाकि वह इन्लेवर में मुख्यतः मुगल-सप्राद्ध के राज दन बनकर शन्दन में उनका काम करने गाने थे, तो थी। अन्तोने कामन-समा की कमिटी के सामने प्राप्तवासियों के कुछ अपनी कार भी पेश किये। अन्तिने वहां तीन निवन्ध उपरियत

भौतिक श्रवस्था के सम्बन्ध में । ईस्ट इच्डिया कम्पनी ने भी उनको एक सार्वजनिक सम्मानित किया था । १८३२ में जब कि चार्टर एक्ट पार्लमेंट में पेश था, उन्होंने यह था कि यदि यह दिल पास न हुआ। तो मैं ब्रिटिश प्रदेश में रहना छोड़ दूगा छौर अप वस जाऊंगा। ऋपने समय में 🗓 उन्होंने ऋखवारों पर ख्रौर छापेलानों पर हुआ। दमन देख लिया या । "लॉर्ड हेस्टिम्स ने मास्तीय पत्र-व्यवसाय के लिए पिछले सम रकावटों को कम करके जिन शुभ दिनों की शुक्त्रात की यी वे, १८८३ में सिविल स सदस्य के मोड़े समय के लिए सवर्नर-जनरल हो जाने से, कुहिरे श्रीर बादलों से दकने पल यह हुआ कि सि॰ विक्रियम नामक कलकत्ते के एक असवार के सम्पादक दो महीने देकर हिन्दुसान से निकाल दिये गये और उनका सहायक भी गिरफतार करके इंग्लैंग जहाज पर विठा दिया गया । यह सब सिक्ट इसलिए कि उन्होंने प्रचलित शासन की व चना कर दी थी। १४ मार्च १८२३ को एक मेठ च्याबिनेन्स पास किया गया, जिस दिन्दसानी चौर गोरे दोनों चलकारों पर जनस्दस्त सेंबर विठा दिया गया झौर पत्र के म मालिकों के लिए गवर्नर-अन्ररल से लाइसेन्स लेना लाजिमी कर दिया गया। आर्थिनेन्स कानून के चानुसार, दिल के प्रकाशित होने के २० दिन बाद सुप्रीम कोई में पास करा लिए यजा राममोहन राय ने सुप्रीय कोर्ट में इसका चीर विरोध किया। उन्होंने चापनी तरफ से उसमें खड़े किये ये चौर जब वहा कामयाबी न हुई हो। इरलैएड के बाद एक सार्वजनिक दरक्यास्त भेजी । परन्तु उत्तरे भी कुछ सतला व निकला । लेकिन प थीज वंद थो चुके ये उसका पाल १८१५ में निकला, जनकि सर चारून मेटकॉफ ने पि स्तानी पत्रों की ग्राजाद करा दिया । जिन दिनों नह इंक्लैयह 🖩 ये उन्हीं दिनों सरी म जाने के लिलाफ की गई अपील की और चार्टर एक्ट की पास होते हुए देखने का मिल गया था। द्यद गदर को लीजिए। यह लाई बलहीजी की नीति का परिणाम था। राजा की विभगकों की गोद लेने से मना कर दिया था और उनकी रिपास्त जन्म कर यह तो सबको पता ही है कि गदर दवा दिया गया। उसके बाद १८५८ में, वि कायम रूप चौर १८६१ से १८६३ तक हाईकोर्ट चीर कींतिलें मारत में बनाई गई । . पहले ही विभवा-विवाह-कानून बना था, जोकि समाज-मुधार की दिशा में एक कदम बाद १८६० से १८७० तक पश्चिमी शिद्धा और साहित्व का सम्प्रक बहुता गया । परि सरपार्वे भ्रीर पार्लमेंटरी वरीके दासिल हुए, जिससे कानून भ्रीर कींसिलों के क्षेत्र में का जन्म हुआ । इधर पश्चिमी सम्यता का संसर्ग भारत के लोगों के विश्वासी स्त्रीर गहरा चलर हाले दिना नहीं रह सकता था। राममोहन राय के जताने में धार्मिक भीज बोवे गये ये वे घोड़े ही समय में अपनी शास्त्र प्रशास्त्र वे देशाने सरो । राममें बाद केरा प्रचन्द्र सेन पर उनके ध्रम की जिम्मेदारी चा पड़ी । उन्होंने दूर-दूर तक मिदान्तो का प्रचार किया चीर उनके मतों पर नर्गन प्रकाश दाला । उन्होंने मदा

द्यान्दोलन को हाथ में लिख च्रीर इंग्डैयर के सरायन-निरंपकों के साथ मिलकर कम १८७२ के 'त्रस मेरेज प्रस्ट---१' को चाल कराने में उनका बहुत हाथ या, जियके सोगों को, जो ईसार्ट नहीं के खन्तकंटीय विकार करने की मतिया हो उसती थी। पर

किये थे—पहला भारत की राजस्व-पद्धति पर, दूसरा न्याय-शासन पर, श्रीर तीसर

वर्ष झप्ता सम्मेक्षन किया करें भीर सरकार को बताया करें कि सासन में क्या-क्या बृद्धारें हैं और उत्तरी क्या-क्या सुधार दिने आप । उन्होंने यह भी कहा कि येथे सम्मेन्स का अम्मन्दी क्या-तीय गर्यन्त म होना प्याहिय, नवींकि उनके सामने, सम्मा है, क्षोग आपने वहीं प्राप्तारात आपने न करें। कि सून की सार्व कर्मान की यह दसील कीची और वह उन्होंने कहकता, क्या, प्रत्यास और दूसरी जगातें के शक्तीतिकों के आपने उत्तरे स्कच्च की उन्होंने भी लाई क्यान क्या, प्रत्यास की यह कर से समन कर सिया जगा उनके मुताबिक सर्वाह में शुरू कर थी। आई कर की ति ने मि पून की यह गर्व कर सिया जगा उनके मुताबिक सर्वाह में शह देशक हुए स्वाह के बोरे में मेरा नाम करीं न लिया जाया। मि क्या में एक्या पूरवाह पूरी सद स्वाहन भी किया।

मार्च रेट्ट में यह तय हुटा कि वहें दिनों की हुई हवीं में देश के छव मार्गी के मीर-निषियों की एक सभा की आय । पूजा इसके लिए सबसे उपस्कृत कवाइ समग्री गई। इस बैठक के

लिए एक गरती पत्र जारी किया गया, जिलका मुख्य ग्रंश नीचे दिया जाता है:---

"२५ से ३१ दिखन्द १८८५ वर्ष पूर्ण में इंग्डियन नेशनल यूनियन की युक्त परिषर् की जायगी। इसमें बंगाल, बाबर्ड फ्रीर मदयन प्रदेशों के द्यंगरेनीटा प्रतिनिध्, झार्यात् ग्रक्तीटिंग, समितिक होंगे।

"हर वरिवर् के प्रायस दरेश्य वे होंगे—(१) यह की प्रवाद के कार्य में जी-जान से - लगे हुए होगों का एक-दूकरे से परिचय हो ज्याना और (२) इस वर्ष में कीय-कीत से राजनीविक कार्य क्षात्रीकार किये जार्य हककी चर्चा करके निर्वाय काना !

"धारावय-रूप से यह परिष्ठ एक देखी वासंगेट का एक बीज-रूप बनेगी और यदि हर श क्षेत्र मुन्त स्थान के स्थान होंगे हैं सिदों में इस आवंध कर मुंदोड़ करान होगी कि दिन्द्रतात मातिनिधिक शासन संक्षाणों के किन्दुल क्षेत्रीय है। पहली परिष्ठ में यह यत्र होगा कि बूखरी परिषद् धूना में ही की जाब या जिट्य-एखोलियेशन की काह हर सात देख के प्रधान-प्रधान मार्गों में की जाब । यह अन्यान है कि सूत्र के सिक्षों के स्थान सम्बद्ध, महरास और बहुत्वार के और बीच-नेश श्राजितिय आपनी और इस्तों क्षारे पुष्टापान कीर बात है।

हुत तरह अपने को बाहस्वाय के आशीबाँद से सुर्धियत करके क्ष्म कारव इंस्तीयत पहुँचे और वहाँ हार्ड रिप्स, हार्ड क्यारीजी, वह नेक्ष केस्नाई, जॉन शारद, मिन रीह, मिन कीम और दूरि मिन्न पुरुषों से स्थानिय किया । उनकी बलाह है उन्होंने बहाँ पक बाहुदन किया ने क्षारी बलावर एनीयर में हरिक्समा वार्जिमारी केसी के का में वरिष्युत होगाया और नियम जे उर्दम या पानिष्यर के उम्मीदिवारी से बद मिन्न कलावर कि ने विट्युकान के मामलों में रिक्सपरीलीं। उन्होंने बहाँ पक हरिक्सम टेलीमाक वृत्तिक नवाई, नियम उर्देश था इंग्लेय के मामन स्थान मानीय पत्री में महन्तुर्थी हम्स्ती पर तार मेजने के लिए पन संग्रह करना।

ईस पहले श्राधिनेशन का नहां रोजक वर्धन श्रपनी 'हाऊ इधिदश रॉट और मीध्य' नामक पुरवक् में श्रीमधी नैसेश्ट ने किया है, जिससे नीचे लिखाईश्रंश यहां उद्धुत किया जाता है:--

'श्रीकृत परक्षा आपिनेयात पूजा में नहीं हुआ, क्योंकि नके दिन के परते हो वहाँ हैजा ग्रुक्त हो माम और मार ठीक समाध्य माया कि पतिबद्ध है बारों के करते हैं, बनाई में की आपी गोजुलदास तैज्ञात संस्कृत बारोंन क्योर स्वाचावन के व्यवस्थापकों से आपने दिशाल स्वत्य कार्यों के हुआने कर दिने और २७ दिवस्थार की तहत कर आरतीय सुद्ध के मांत्रीतियों का स्वत्य बहादुर ग्रार॰ रयुनायराव, द्विर्धी कलेक्टर, मदरास; माननीय महादेव गोविन्द रानडे, सदस्य और जज स्माल कॉज कोर्ट पूना, जो । आगे चल कर वस्वई हाईकोर्ट के अब 🖡 जो एक माननीय च्रीर विश्वसनीय नेता थे; खाला बैजनाय, चागरा, जो बाद को विद्वान् ग्रीर लेखक प्रसिद्ध हुए; ग्रीर ऋध्यापक के॰ सुन्दर रमण् ग्रीर रामकृष्ण गोपाल प्रतिनिधरों में नामी-नामी वर्षों के सम्मादक वे वैसे-'शन-प्रकाश' जो कि पूना समा का वैमासिक पत्र था, 'मराठा केसरी', 'नव विभावत ', 'इशिहयन-मिरर,' 'नर स्तानी,' 'ट्रिन्यून,' 'इपिडयन-यूनियन,' 'सेक्टेटर,' 'इन्दु-प्रकाश,' 'हिन्दू,' 'केसेंट'। इन तीचे लिखे माननीय छोर परिचित सञ्जनों के नाम भी चमक रहे थे-छाम साह उपेश्चन्द्र बन्जी सीर नरेन्द्रनाय सेन, कलकचा: बामन सदाशिव श्रापटे श्रीर गोपाल गरी। पुना: गंगाप्रसाद वर्मा, सलवऊ: दादामाई चौरोजी, काशीनाय अवस्वक वैसग, फिरोज बम्बर्ट कारपोरेशन के नेता, दीनशा एदलकी वाचा, बहराम जी महावारी, नारायण ग वरकर, बम्बर्ट: पी० श्रीया नायड, प्रेसिडेन्ट महाकन-समा, एस॰ सुब्रह्मप्य पेयर, प चाल, औ॰ मुहस्रपय देवर, एम॰ बीर राषताचार्य, मदरास: पी॰ देशन पिल्ले. ग्रानन्त लोग भी थे जो भारत की ब्राज्यदी के लिए लग जुके. बौर वे भी ये जो ब्राव भी क उत्तके लिप मलशील हैं। "रद दिसम्बर १८८६ को दिन के १२ बने गोकुलदास तेनगल संस्कृत का में कांब्रेस का पहला द्यविवेतान हुद्या । पहली आवाज मुनाई पड़ी सूम साहब की, मा सुब्रहायय ऐसर की ध्रीर माननीय काशीनाय क्यानक वैसंग की । ध्रम शाहर ने भी के समापतिल्य का प्रस्ताय उपस्थित किया या और शेष दोनों सम्बन्धी ने अनुकार धतुमोदन । वह एक वडा गम्भीर श्रीर ऐतिहासिक चलु था, जिसमें मातुभूमि के हार बनेको स्पन्तियों में प्रथम पुरुष ने प्रथम ग्रष्टीय महासभा के क्षाच्यन का स्थान प्रकृत कि "कांत्रेस की गुक्ता की खोर श्रतिनिधर्यों का प्यान दिलाते हुए आप्यान महोदय षा उदेश इस वतः ववलाया- (क) श्राम्य के मिल-मिल भागों में देश-दिवड़े लिए लगन से काम करने वाले में धनिएता श्रीर मित्रता बढाना । (स) समस्त देश-प्रीमियों के ब्रान्दर प्रत्यक्त मैत्री-स्प्यशर के द्वारा क्या, प सम्बनी बमाम पूर्व-दूषित संस्कारों को मिटाना चौर सङ्गीय ऐस्य की उन बमाम म बो लाई रिपन के चिर-समस्पीय शासन-दास में उद्भूव हुई , पोपल और परिवर्धन दरन (ग) महत्वपूर्ण चीर चावर्यक वामाजिक प्रश्नों पर मास्त के शिवित लोगों में चर्चा होने के बाद को परिएक सम्मतियां प्राप्त हों उनका प्रामाणिक संग्रह करना । (प) उन स्तीको स्तीर दिशाकों का निर्वेष करना किनके द्वारा भारत के राजनी के कार्य करें।" इस प्रयम क्राधिनेशन में नी प्रस्ताव यात हुए, जिल्हे द्वारा भारत की सांगी गुरुकात होती है। पहले प्रस्तव के हाता भरता के शासन-कार्य की जांच के लिए

निगाइ दालते हैं तो उनमें से किरते ही आयो चल कर मारत की स्वापीनता का : हुए बहुत प्रसिद्ध हो गये थे । जो सज्जन प्रतिजिधि नहीं बन सकते थे उनमें थे सुधा वीसरे प्रस्ताय के द्वारा भारा-सभा की बटियां दिखाई गई । जिनमें अवतक नामजद सदस्य थे थीर उनके बजाय चुने हुए रखने की, प्रश्न पूछने का खाधकार देने की, प्रस्तपान्त थीर पंजाब में कासिल कायम की आने की श्रीर कामन समा में स्थायी समिति कायम करने की माग की गर्द-इस शासाय से कि कैसिसों में बहमत से जो निरोध हो उत्सर उसमें विचार किया जाय ! चौथे के द्वारा यह प्रार्थना की गई कि खाईं सी । एस की परीजा बंग्लैस और भारत में एक साय हो क्योर परीचार्थियों की उम्र बदा दी जाय। पांचवां श्रीर छता फीजी खर्च से सम्बन्ध रखता था श्रीर सावर्वे में अपर बर्मा की भिला लेने वधा मास्त में उसे सम्मिलित कर तीने की वजनीत का विरोध किया गया था। ब्राटवें के द्वारा यह ब्रादेश किया गया कि वै प्रसाव गर्ज-नैतिक सभाशों को भेज दिये जाय । बदनसार सारे देश 🎚 तमाम राजनैतिक अवहलों श्रीर सार्व-जिनक सभाओं द्वारा उतपर चर्चा की गई और कुछ मामुली संशोधन में बाद वे महे उत्साह से पास किये गरें । व्यतिम प्रस्ताव में ब्याले व्यविदेशन का स्थान कलकत्ता और ता॰ २८ दिसमा नियत हुई ।

४. कांग्रेस का दावा .

जिस प्रकार एक वड़ी नदी का मूंल एक छोटे-से सीते में होता है उसी प्रकार महान् सरपाद्मी का ज्यारम्भ भी बहुत हमामूली होता है। जीवन की शुरुव्यात में वे बड़ी तेजी के साम दी हती हैं, परन्तु ब्यों-च्यों वे स्वापक होती जाती हैं, स्यों स्वों उनकी गृति मन्द किन्तु स्थिर होती जाती है। ज्याँ-ज्याँ वे खागे बढ़ती हैं, त्याँ-त्याँ उसमें सहायक नदियां मिलती जाती है छीर वे उसको द्यपिकाचिक सम्बन्ध बनासी जाती है। यही जदाहरण हमारी कामेस के विकास पर भी लागू होता है ) उसे अपना राला बड़ी-वड़ी बाधाओं में से सब करना था, इसलिए ब्रारम्भ में उसने अपने सामने होटे-होटे श्रादर्श बनने, परन्तु वर्गों ही उसे समस्त भारतपासियों के हार्दिक प्रेम का सहारा मिला, उसने अपना मार्ग विस्तृत कर दिया और अपने उदर में देश की द्यानेक सामाजिक-नैतिक इलचलों का भी समावेश कर लिया । द्याराध्मेक द्याररपाद्यों में उसके कायों में एक किस्म की हिचकिचाहर और शंका-इशंकार्ये दिलायी देवी थीं, परना जैसे-जैसे वह शासिम होती गई, तैसे-तैसे उसे अपने वस और खमता का कान होता गमा और उसड़ी हाँड रपापक बनती गर्र । श्रानाय पित्रय की जीति को छोड़बर उसने श्रासानेत श्रीर श्रासापसम्बन की नीति प्रदेश की । इधर लोक-मत को शिद्धित करने के लिए बोर-शोर से प्रचार-कार्य होने · समे, जिस्ती देशस्थापी संगठन का समा- वहां तक कि सीचे हमने तक का कार्य-जम बनाना पता । शिकायों। और धाने तुःल-दरी की दर कराने के उदेश से शुरुधात करके कामेंस देश की एक तेशी मान्य नरवा ने रूप में वर्तवात हो गई जो नहे स्थाधमान के साथ शपनी मांग मी देख बरने सार्थ । हामाहि शहरात के दम-वान क्यों में शामन सम्बन्ध भागलों में उसकी दृष्टि 🕅 एक मीमा बनी हुई थी. किर भी जीव हैं यह आग्तवासियों की समझ राजनैतिक महत्याकीदाओं की ग्रंड अनग्दरन और सनापूर्ण अतिहादक बन गई । अमका दरनाजा सब दर्जे और एवं आवियों के मोती के लिए जान दिया गया। यदावि श्रवशात में यह उने प्रस्तों को शाय में लेवी हुई संकीच करती थी जो सामाजिक कहे जाने से, वस्तु उचित समय खाने ही असने इस बात को मानने ी हत्यार कर दिवा कि मीयन श्रालम-श्रालम दुकड़ों में बंदा हुआ है । श्रीर इन प्राचीन परगरागत विकार के बानी अदबर, को जीवन के महती की नामाजिक स्वीर राजनैतिक नीमार्सी में बांप देवा दे. उसने यह देना नर्गेन्यार्ग चादशे चारने सामने प्रानुत दिया, जिनमें दि सारा सीयन. यहाँ मे

मेज परिपर के समय फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी के सामने जो जनर्रक्ष यस्तुता दी जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बारे में ऐसा ही दावा किया था, उसके आवश्यक ग्रंश अधित होगाः--"मैं तो कांप्रेस (राष्ट्रीय महासमा) का एक गरीन और नम्न प्रतिनिध-मात्र हूं लिए यह बता देना उन्तित है कि कामेस वास्तव में क्या है श्रीर उसका उदेश्य क्या है मेरे साथ सहानुभृति करेंगे क्योंकि मैं जानता है कि मेरे कन्यों पर जिम्मेदारी का जो बं बहुत भारी है। "मदि मैं गलती नहीं करवा है, वो कावेंस भारतवर्ण की सबसे बढ़ी संस्था द्यावस्था लगमग ५० वर्ष की है, और इस खर्चे में यह बिना किसी वकायट के ब वार्षिक श्राधिनेशन करती रही है। तच्चे अयों में वह राष्ट्रीय है। वह किसी खास जा विशी विशोप हित की प्रतिनिधि नहीं है। वह सर्व-भारतीय हितों ग्रीर सब वर्गों ध होने का दावा करती है। मेरे लिए यह बताना सबसे बढ़ी खुशी की बात है कि द्यारम्य में एक श्रंप्रेज मस्तिष्क में हुई। एलेन खोक्टेवियन हाम को काग्रेस के पित इम जानने हैं। दो महान पारशियों ने-पियोजचाह सेहता श्रीर दादा भाई नीरीज सारा भारत 'ब्रुद्ध रितामइ' कइने में मनजता ऋनुभव करता है, इसका पीपरा किया। ही कांग्रेस में मुसलमाम, ईंसाई, गोरे त्रादि शामिल थे; बल्कि सुभे याँ कहना आहिए सर धर्म, सम्प्रदाय और हिवों का धोड़ी-बहुत पूर्वता के साथ प्रतिनिधित्य होता ! मदरुद्दीन वैयवजी ने ऋपने-ऋापको कामेश के साथ मिला दिया था। मुसरामान श्री कामेंस के समापित रहे हैं। मैं इस समय कम-से-कम एक भारतीय दैसाई श्री उमेरा का नाम भी ले सक्ता हूं। विशुद्ध भारतीय श्री कालीचरण बनजी ने, जिनके परिव सौमाग्य प्राप्त नहीं रुजा, अपने को काश्रेस के खाथ एक कर दिया था। मैं, स्त्रीर निर भी, अपने बीच श्री के॰ टी॰ पाल का अमाव अनुभव कर रहे होंगे। यश्रपि मैं टीक व

ाहां वह, एक श्रीर श्राविमान्य है। इस वाद कांग्रेस एक ऐसा राजनैविक सङ्गरनं क्रेंटर-भारत श्रीर देशी-त्यां का भेद है, न एक प्रान्त श्रीर दूसरे प्रान्त का रेट प्राप्त प्रान्ता का भेद है, न श्राद्ध श्रीर तांच का, श्रीर न सरीस-श्रमीर का भेद है, मनुरू का, जाव-ria श्रीर सम्बद्ध का मेद-भाव भी उसमें नहीं है। गांधीजों ने ह

सामाजिक परिषद का भी व्यथिवेशन किया करती थी जिसे स्वर्गीय रानदे ने भागने कानेक

लेकिन जहां तक मुक्ते मालूम है, वद श्राधिकारी-रूप से कभी कामेस में शामिल महीं हुए

"जैसा कि साप जानते हैं, ख॰ मौलाना मुहम्मदब्रली, जिनकी उपस्थिति का म

यद प्रे गष्ट-वादी थे।

कांग्रेस का प्रतिष्टाम । भाग १

ŧ۵

में सामाजिक परिपद् के कार्य-तम में बाहुतों के सुधार के कार्य को एक रूपन स्थान दिया. गया. था। किन्तु सन् १६२० में कांग्रेस ने धक बड़ा कदम खागे उठाया और खरगुरुगता निवारण के प्रस्त की राजनैतिक संच पा यह शाधार-साध्य बनावर शाजनैतिक कार्यप्रम का एक महत्वपूर्ण संग बना दिया जिस प्रकार कोमेंस हिन्दू मुस्लिय-धेनम, श्रीर इस प्रवार सब आतियों में वस्टार प्रेनग, वी स्वयान प्र<sup>1</sup>न के लिए ग्रनिराये समस्त्री भी उसी सरह स्वसंजन्याप्ति के लिए शुत्रालुख के बाद की दूर करना <sup>सी</sup> श्चनितायं समकते लगी । सन् १६२० में कांग्रेस ने जो स्वित ग्रहण की थी.यह काम भी बनी हुई है।

श्रीर इस प्रदार कांग्रेस ने खुपने शासमा से 🛮 सपने को सक्ने खुकी में गानीय सिद्ध करने हा मार्गन किया है। यदि महाराजागया भुक्ते जाता देंगे को मैं यह बतलाना चारता 🖁 कि चारम्म में ही कांग्रेस में उनकी भी सेवा की है। मैं इस समिति को बाद दिलाना चाहता है कि वह क्यांक 'मारत का रूप पितामह' ही था, जितने राज्यीर सीर मैसर के प्रश्न की हाथ में लेकर सतहता की पहुंचाया पा की

में श्रारपन्त नम्रता-पूर्वक बहुना चाहता है कि ये दोनों बड़े घराने श्री दादभाई मीरोजी के प्रपत्नों के लिए कम सूर्यो नहीं हैं । सब्दक भी उनके धरेलू और धान्तरिक मामली में इसारीय न करके कांग्रेस उनकी सेवा का प्रयत्न करती रही है । मैं खाद्या करता है कि इस शहिल परिचय से, जिलका दिया जाना मैंने द्यावस्थक समभ्य, समिति चौर को कांग्रेस के दावे में दिलन्त्र। रखते हैं, ये यह जान सकेंगे कि अपने जो दाया किया है, यह अपके अध्यक्त है। मैं जानता है कि कभी-कभी यह सामी इस दाने को कायम रावने में कारपाल भी हुई है; फिन्तु में यह कहने का साहस करता है कि यदि आप

कार्मेस का इतिहास देरोंगे तो स्नापको मालूम होगा कि श्रमफल होने की श्रपेक्षा वह सफल 🛍 व्यविक हुई है और प्रगति के साथ सफल हुई है। सबसे खाधिक कार्येस मुलक्त में, खपने देश के एक कीने .से दूसरे कोने तक ७,००,००० मांवा में पितरे हुए करीकों मुक. अर्थ-तम और भूले प्राणियों की प्रतिनिधि है; यह बात गीया है कि वे लोग जिदिश भारत के नाम से पुत्रारे जानेवाले प्रदेश के हैं श्रमवा भारतीय भारत सर्मात् देशी शब्यों के । इसलिए कांग्रेस के मत से अल्पेक हित, जो स्वा के योग्य है, इन लाखों मुक-प्राश्चिमों के दित का साधन होना चाहिए । हां, श्चाप समय-समय पर इन विभिन्न हितों में पत्यन्त विरोध देखने हैं। परन्तु वदि वस्तुतः बोर्ड नास्तरिक विरोध हो वो मैं कांप्रेस की थ्रोर से दिना किसी सकीच के यह बता देना 'चाहता हूं कि इन लाखों मूक-प्राणियों के दिस के लिए कांग्रेस मत्येक हित का बलिदान कर देगी । इसलिए वह जावस्वक-रूप से किसानों की स्था है

सदस्यों को भी, यह जानकर जारचर्य होगा कि कामेस ने ज्ञान 'ज्ञानल भारतीय चरला सब' नामक श्रापनी सन्धा द्वारा करीव दी हजार बांनों की लगभग ५० हजार कियों को (न्त्रन यह शेल्या الم المورد المراجع الم रहा है। यह काम व्यविष सनुष्य की शक्ति के बाहर का है, फिर भी यदि सनुष्य के प्रयत्न से ही स<sup>क्रता</sup>

श्रीर यह श्राचकाधिक उनकी बनवी जा रही है। श्रापको, श्रीर कदाचित् इस समिति के भारतीय

है, वो प्राप काउँस को इन सन बांवों में फैली हुई और उन्हें चरले का सन्देश सुनाती हुई देखेंगे।" कामेस कैसी महान् राष्ट्रीय संस्था है, इसका बहुत ऋच्छा वर्णन संस्थेत 🛮 गांधीजी ने किया है। यदि कॉमेंस ने श्रीर कुछ नहीं किया तो कम से-कम इतना जरूर किया है कि उछने श्रापना

मन्त्रन्य सान मोज लिया है और राष्ट्र के निचारों और प्रश्नचिमों को एक ही बिन्दु पर लाकर ठहरा दिया है। उसने भारत के क्योड़ों निरीह श्रीर बेक्स लोगों के दिलों 🖷 एक जाएति पैदा कर दी है; प्रपनी सर्व-सामान्य ज्ञाकांद्वाक्षीं श्रीर ब्यादशीं तक को खोज निकाला है । परना यहां क के उसके जीवन के ये पिसले ५० वर्ष खबाघ और खाखानी से नहीं बीते हैं । उसमें कई उ प्रापे हैं 1 उसमें लोगों की ब्याशा-निराशार्थे, उनके ब्यान्दोलनों श्रीर प्रयाशें में मिली सफर तता. सबका इतिहास सिपा रच्या है। इन पन्नों में हम इस तैजस्त्रिनी, बलवती श्रीर उत्था के जीवन भी श्रावंशवान्दी की कटनाओं का 'इतिहास शिलेंगे, जिसमें उसके उदग तुनार्वेगे, उसके अन्म-दावाध्यां चौर धारम्म-काल के सरपरसों खीर पालकों की रोवाधीं वरेंगे। उमका कीयन पियह बनी समय जिन्हांशन देश-भक्तों ने उसका लालन-पालन

नहें चन्दर एकता, चाशा और चारम-विश्वास की संजीवनी डाल दी है । काँग्रेस ने अ : विचारों श्रीर श्राकांद्वाश्चों को एक सप्ट शष्ट्रीय रूप दे दिया है, जिसके द्वारा उन्होंने ह रापा श्रीर राष्ट्रीय-सादित्य को, श्रपने सर्व सामान्य धन्वों, कारीगरियों श्रीर कलाश्रों को, व

कार्यी का दिन्दर्शन करावेंगे, खपनी किसोसवस्था में यह जिल उतार खडावी में से गुजर चित्र गांची। जैसे-जैसे 👣 जवानी की श्रोर कदम बढ़ाती गई दैसे-देसे उसे मिले परा की

गीरर का एवं उसे जिन छन्वाप-परिवासी चीर शर्मिन्दगियों का भी सामना परना पढ़ा उस करावेंगे, श्रीर उन एव स्पान्यास्थां का सिरायलोकन करेंगे जिनमें से उसके रिद्धान्त श्रीर बिरगास एवं मान्यतार्ये गुकर खुनी हैं और अन्त में जाकर उनने (कांग्रेस ने) तमाम शार्मि

उचित उपायों से स्थराभ्य प्राप्त कर क्षेत्रे का भी प्रश्च कर सिया है।

## कोंग्रेस के प्रस्तायों पर एक सरसरी निगाह

होक साम के कारीन-वार्षित्वन पर सामा-पानन दिनार काने का हमाग हमा नहीं है। एक-के-बाद एक होने बाने कार्यवेशनों में बिना महत्वनूर्ण दिन्हों पर किया हो वह मनाव पन दुव उन्हें सेकर एक नामर यह देवना ही बाजी होगा कि नगमग १६१९ तक कोर्यन की मीठी कीर वार्य-माम का रख क्या रहा | क्योंकि हमके बाद वो एकहम नहीं जीत और बोहें-बहुग निमा जगम बाम में मामे जाने को हैं। इसके सिला महाम और विचार के महत्वनूर्ण दिन्हों की मिम्र निमा दिन्हों में बांट पर हो कमाश निमार करता होगा |

१. इव्हिया श्रीसिल

कारिन ने क्याने क्याने व्यस्त वार्तिक क्षांचिक्त में हि रह बाव पर बोर दिया था कि मारत-मंत्री की कीवित (इपिट्या कॅनिवत), जैवी कि यह उठ काय थी, ठोड़ दी जाय है बाद के दो ब्रांचिरियों में भी उत मनाव को दोहाया गया। इतमें ब्रांचिरित में उनकी नगह मारत-मंत्री को प्यास्त्री होने किए कामा-काम की क्यांची-कामित नगते का महत्त्व पत्र किया गया। बोर १६६६ में करोवी का महित को भागा वाल किया उतमें वी उतने उन संजीवनों का भी उननेल का दिया है निर्दे वर चारावी थी। यह मनाव वह किया जाते थी। उतने उन संजीवनों का भी उननेल का दिया है निर्दे वर चारावी थी। यह मनाव वह हैं:—

"इस कांत्रेस की सब है कि भारत-मत्री की कींतिल; इस समय जिस तरह सहित्व है, तोई

दी जाय, चौर निम्न प्रकार उठका पुनस्तक्कटन किया जाय--

(क) भारत मंत्री का येवन मिटिश-कीप से दिया जाय ।

(स) कींछल की वार्यव्यमवा और स्ववन्त्रवा वर प्यान रखते हुए यह बच्छा हो कि उसके कुछ सदस्य नामजद हो श्रीर कुछ चुने हुए।

(ग) कींबिल के सदरमें की कुल खस्या ६ से कम न हो।

(घ) क्रींसिश के निर्वाचित करस्य कुल संस्था के कम-के-कम १ हों, जो गैर-मरकारी मारवीय हों और बड़ी (इंगोरियल) तथा प्रांतीय केंसिलों के निर्वाचित सरस्यों हाग सने गये हों !

ही आर सहा (इन्यानवार) वस भवाय कारणा कारनायच करना हारा पुता गया। (इ) इतिहास से नामजर तहत्यों में कारनेका आपे ऐसे सोया सर्वजनिक सहिता से जिनहा आरतीय सामन से कोर्ट सम्बन्ध न हो, और सेप नामजर तहर ने कारण ही निहीन कार से नम दस वर्ष वक्ष मारावर्षों कार किया हैं। और किर्द मारावर्ष होड़े से वर्ष से आधिक न हर्स्ही।

(च) कींचिल सलाइकार हो, शासक नहीं ।

(ल) प्रत्येक सदस्य का कार्य-काल पांच वर्ष का हो।"

इसने बाद के कुल अधिवेशनों में जो संशोधित पत्तान देश हुए उनका कारण यह नहीं है कि अब कींसिल की के हैं। जल्दी तोड़े जाने की कोई समावना नहीं है सब इसका कुछ सद्तीयन ही मले ही जाय। निरुपयोगी है, यह विश्वास तो ऋव भी कायम था, जिसका रुप्ट प्रमाया यह है कि १६१५ सुधारों की जो योजना बनाई गई उसमें इसे बोड़ने के लिए कहा गया है। २. वैधानिक परिवर्तन शुरू से लेकर बटुत समय तक कांग्रेस का स्वैदा ऐसा रहा है; कि उस पर शा 'गरम' या 'ऋविनयी' होने का आयोप लगा सकें। कांग्रेस के पहले आधिवेशन में जो गया यह वही कि "वदी और मौजूदा प्रान्तीय कीखिलों का सुधार और उनके श्राकार बाहिए । इसके लिए यह बहरी है कि उनमें निर्वाचित सदस्यों की संस्था का अनुपा जाय कीर संयक्तपान्त तथा पञ्चाब के लिए भी ऐसी कींसिलों की स्थापना हो । बजट कर विचारार्थ देश किये अने चाहिए और इन सदस्यों को सरकार में शासन के प्रत्येक विभाग मैं प्रश्न पूछने का चापिकार होना चाहिए । छरकार को इन कींशिलों के बहुमत की रद इच्छानुसार कार्य करने का जो अधिकार रहेगा उसके अनुसार, यदि सरकार कमी इन बहुमत हो रद करे हो, उनके (कीविलों के) द्वारा सरकार के इन कामी के बाजान्या विरो धीर उन पर विचार करने के लिए कामन-समा की एक रथायी समिति नियत की जान इसका मदलब यह है कि-बाद में जैसे श्रसंख्यती में बहुवायत से देखा गया है-छरक स्वीकार की गई गैर सरकारी मार्गों को धापने 'विशेषाधिकारों' से ग्रस्तीकृत ग्रीर बहुमत की गई सरकारी मानों को 'लार्टिफिकेट' द्वारा स्वीकृत करते सगती है । मौकरशाही के विलाफ १८८५ में कामेल ने पालंगेपटरी संरद्ध्या चाहा या । दूसरे ऋषियेशान में कामेस के सुधार की एक न्यायक योजना वेश की 1 इसमें कीविसों के खाधे सदस्य निर्वाचित । कहा गया,पर सप्रायस शुनाव का निकान मान लिया गया था। कहा गया कि प्रासीय कींति का चुनाव हो म्युनि'वरल श्रीर लोकल बोहीं, व्यापार-स्थी तथा विस्यविधालयों के हारा काँखिल का चुनाव प्रान्तीय काँखिलों के बास ही ! यही नहीं; बहिक खरकार को कींखिर

अध्याय र : कामस के अस्ताव--एक सरलरा ानगाह

रध्दर में क्षित ने क्राने हुए निहन्त्व की निज्ञ से वार्टर की, कि "वर कह हमारे हेट में हमारी जीरदार क्षान्य कभी होगी चीर हमारे मंदिन्दिक मी निर्माणिक न होने तरव सामन मुवाक कर से ब्रीट न्यावहाँक क्यांति नहीं जब कहता।" एव्टर में बहुत सामन क्षाने का पाँचिक की विकास का सामन की की तो की हो सामनी तार मंदिक की पिंडियन की किस पहले पात होगया। वह कोर लाते की हो सामन किसार के निरमों कीर मोतीय करवारों क्या क्षान्यमें हुई प्रथमकों पहले किसार की नहीं मुख्य कुए

भी, कारेश ने कान्य इमला शुरू किया।

निर्वाचन मरदलों की कैंसिलों के लिए चुनाव का जो कहने भर को ऋषिकार प्राप्त था वह सिर्फ क्रम-वद करने के ही रूप में था। यही नहीं, बल्कि ऐसे नामजद व्यक्तियों को भी स्वीकार करना न रूप सरकार पर ही निर्मर या । परन्तु श्रमली तौर पर सरकार सदा उन्हें स्वीकार कर ही लिया करती मी। वस्तुतः बात यह थी कि लॉर्ड लैंसडीन की सरकार ने ऋपत्यन्न जुनाव का सिद्धान्त भी लागू न होने देने की कोशिश की। इस नहीं कैंसिल के प्रतिनिधित की व्यवस्था भी इसीके श्रातसार की गई थी। उसमें लिएं चार जगह, उस समय की प्रान्तीय कींसिलो (मदग्रस. बम्बर्ट, कलकत्ता धीर पुस्तपान) की सिफारिश से जामजद किये यथे शैर सरकारी सदस्या के लिए रक्तवी गई थीं।

१८६२ में कामेस ने 'इविडयन केंबिस्स एक्ट' की राजभांक के भाग से तो सी गर दिया, परन्तु साथ ही इस बात पर लेद भी प्रकट किया कि ''खतः उस एस्ट के हारा लोगों की बौतिलों के लिए अपने प्रतिनिधि पुनने का कांघकार नहीं दिया गया है ।" रंद£ ३ में एक्टवी गर्य-स्प में पर-गृत करने की उदार-भावना के लिए सरकार की धन्यवाद दिया गया परना साथ ही यह भी बहलाय गया कि यदि बालायिक रूप में उस पर खमल करना हो तो उत्तमें क्या-क्या परिवर्तन करने खागरपड़ रें । साम ही यंजाब में कींसिल स्थापित करने की आंग की भी तार्दद की गई । १८६४ और १८६७ में भी हन प्रार्थनाओं को दोहराया गया । परन्तु १८६२ के अशोधन से १८६३ में कीतिसों के गैर-सरकारी सदस्यों की धरन पृथ्तने का कांचिकार मिल गया था. इसलिए रह्छ ६ में कांग्रेन से प्रश्न कर्नाझों को प्रश्नों के जारम्भ में प्रश्न पुछने का कारण बताने का जाधिकार भी देने के लिए करी। शिक्त चात्र तद मी सन्दें यह ग्राप्त नहीं हचा है।

इसके बाद १६०४ तक कांग्रेस ने इस विषय में मुख नहीं किया । १६०४ में ब्रायेक प्रान्त हैं दी मदस्य प्रत्यक्ष सुनाव द्वारा कामन समा में भेजने और मारवन्ये में कींतिसी का और विस्तार काने धर्म कार्षिक मामलों में उन्हें फिन्न अब देने का व्यक्तित देने की भी भाग की गई. हालांक कींतर का निर्णय दर करने का काधिकार शासन के मुरूपाधिकारी पर ही होता सथा । साथ ही भारत मन्त्री की की तल में द्वीर भारत के आन्तों की कार्यकारिकी तभा में भारतीयों की नियंक्त पर भी जोर दिया शया । १६०% में कांग्रेल में शासन मुचारों पर पुनः बोर दिया और १६०६ में राप आदिर की कि भिन्नदिश अर्थने देशों में की शासन प्रायाणी है वही आस्तवर्थ में भी जारी की जाय कीर इसके लिए (4) भी परिचार्य केशम इम्मेग्ड के होती हैं वे आस्तरचं स्त्रीर इन्मेश्ड हैं साय-गाथ हों. (स) आसी सन्त्री की कीनेन में तथा राष्ट्रमाय और मदशन तथा अन्तर्द के सबनेते की कार्यकारिली समाग्री में धारत वे का कारो प्रतिर्वादल हो. (म) वहां ब्रीम प्रान्तिव केशिले इस प्रधार बताई सार्व कि उनी क्रमण के साधिक स्त्रीर बारमार्थक प्रांतिनीच रहे स्त्रीर देश के स्त्राधिक क्षणा शासन सम्बन्धी कार्यों में प्रवश चार्विक विकाशना हरे, और (प) स्वाधीन नथा स्वृतिन्त्रल नोटी के चार्थिकार बहारे व्यव !" १६०८ में महत्व में जाने ही बारिय ने भारत्य में होने बाने शायन मचारे पर प्रसन्त होना शाह कर दिया । पुनने प्रशांक मुखाने का शारिक क्षीर मानुनी अनुगत किया सूचा आहा। मधीन की कि करती कामानी को देव करते 🖺 का अनी शहार कार के बाब लिख सायान विश्व मार्च कि 👫 हम्बद्ध कर है। के का देस के ध्यापकी हा कारण हा वर्श था। प्रांतानंत ह की बात ती एक कार कालीक्टर यह हुई १६ रहे के शाबन बाजुन के बालाई र की दिवस कोइन हुए अभी ती अभी के अराज्य की के किया कि बात अने में इनके पतने का ने कारों के प्रतिवृश्य का बात इन प है हुने हुन्द बार के उन बरनाया का करना है है है जो खता शत है है है। रही करा क क्षप्रदेश दें हैं देन देवार करते क्षति को केंग्राम की कर कर कर के ला है । लेग्राह

परिषद् की योजना किस प्रकार श्वेत-पत्र (व्हाइटपेपर) के रूप में कमजोर बना दी गई, पालमेएटरी कमिटी की रिपोर्ट ने कुछ और नरम कर दिया, फिर शासन सुधारों का वि भी कम कर दिया गया, और अन्त में जिस रूप में कानून बना वह तो उस दिल से में गया-गुजरा निकला, यह इम सब जानते ही हैं। यहा यह भी जान लेना श्रावश्यक है कि मॉर्ले मिएटो के नाम पर दश साल तक सधारो का दौर-दौरा रहा, वे थे क्या १ इन सुधारों के अनुसार बनने वाली वड़ी (सुप्रीम) ६० ऋतिरिक्त सदस्य थे, जिनमें से केवल २७ निर्वाचित प्रतिनिधि थे । श्रीप ३३ सदस्या से-व्यादा २८ सरकारी छाकतर ये. धीर बाकी ५ ही से ३ वीर-सरकारी सदस्य विभिन्न कातियों की चोर से गवर्नर-जनरक नामजद करता या और र श्रम्य सदस्य भी उसीचे : होते थे जो प्रदेश-विशेष के बजाय स्वार्थ-विशेष के ही प्रतिनिधि होते थे। निर्वाचित स बहुत कुछ विशेष निवाचन खेथो से चुने जाते ये-जैसे सात प्रान्ती में जमीदार, पांच प्र लमान, एक प्रान्त में ( पर लिफ बारी-बारी से ) बुसलमान नमीदार ग्रीर दो व्यापार-सध इनकं बाद जो स्पान बचते उनका जुनाव नी मान्तीय कांशिलां के गैर-सरकारी सदस्यों ह धीर लाई मार्ले मे इस वात को बिलकल खिपाया भी नहीं कि ''गवर्गर-जनरलकी कींसि इसी शरह की रहनी चाहिए कि कानून बनाने चौर शासन-व्यवस्था में यह सदा चौर नि द्यपने उस कर्तव्य का पालन करने में समर्थ रहे, जोकि वैधानिक रूप में सम्राट् की सरक मेयट के प्रति उसका है सथा रुदा बना रहना चाहिए।" स्वयं शासन-मुपारों के बारे में स क्टना था--"यदि यह कहा जा सकता हो कि ये शासन-सुधार प्रत्यन्त या स्वप्रत्यन्त रूप को पालमगढरी (प्रातिनिधिक) शासन व्यवस्था की खोर ले जाते हैं, वो कम से कम में ह बाला नहीं रक्ष गा।" लेकिन लॉर्ड केम्सफोर्ड और मि॰ मायटेगु का निर्णय तो, जो उं पोडं) रिपोर्ट में वर्ण है, इससे भी ऋषिक ऋतन्दिश और ऋषिक ऋषिकारपूर्ण है--" मियटो-सधार से) भारतीय जनता का सन्तोष नहीं हो रहा है। इनको ग्रीर जारी रस सरकार और मारदीया (कांछिल के सदस्यां) के बीच खाई और बढ़ेगी और गैर-जिम्मेदा टिप्पणी में इदि होगी।" इसके पहले कि हम इस नियम के काम्रेस-मस्तानीं पर निचार करें, हमें इस समय को पहले से प्रापनी निमाह में ले जाना उचित होगा, जिससे कि चित्र अपूरा ॥ रह नार मॉर्ल-भिगरी शासन-मुचारों से इस निषय का दूसरा दरवाना खुल गया था। इस दो भारतवासी (ग्रम बदाकर तीन कर दिये गये हैं) १६०७ में श्रीरहमा-कींसिल के सदस्य गये. पक को १६०६ में गर्कार-जनस्व की कार्यकारियी समा है स्पान मिला, श्रीर एव वासी १६१० में मदरास व बम्बई के गवर्नरी की कार्यकारियायों में नियुक्त किया गया । बङ्गाल मे भी कार्यकारियी बनाई गई श्रीर एक हिन्दुस्तानी सदस्य उसमें भी रखा गय -जाकर वह प्रात प्रेसीडेन्छी (श्रहाते) के दर्जे पर चढ़ा दिया गया श्रीर स-कांसिल गर्नार व गया । विशार उड़ीशा को मिलाकर, १९१२ में स-कांशिल लेक्टिनेंट गवनर के मातहर प्रान्त बना दिया गया और एक भारतवासी वहां की कार्यकारियों का सदस्य बनाया गया १६०६ में कांग्रेस ने शासन-सुधारों के सम्बन्ध में बार शरवाब पास किये । पहले

क्षंच्याय २ : काँग्रेस के अस्ताव--एंक सरसरी निगाह

उम्मीदवारों की योग्यता के सम्बन्ध में मुसलमानों श्रीर गैर-मुसलमानों के बीच श्रान्यायपूर्ण, ईपांसद ग्रीर ग्रापमान-प्रद भेद-भाव रखने, (ग) कींसिलों के लिए खड़े होनेवाले उपमीदवारों के लिए किस्तु, मनमानी श्रीर श्रनुचित श्रयोग्यताएं रखने, (घ) नियम-पत्रों, (रेगलेशन्स) के श्राम तौर पर शिक्तिं के प्रति अविश्वास के भावों से भरे होने, (ह) प्रान्तीय कींसिलों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, इस प्रकार ग्रास-वोपजनक रखने पर, कि जिससे उनके बहुमतका कोई ग्रासर ही न हो ग्रीर वे कोरी कागडी रह जाय, श्रमन्तोष प्रकट किया गया । दूसरे प्रस्ताव द्वारा संयक्तप्रान्त, पंजाब, पूर्वी बङ्गाल, श्रासम श्रीर ब्रह्मदेश में लेफ्टिनेन्ट-गवर्नरों के सहायवार्थ कार्यकारिशियां बनाने की प्रार्थना की गई। तीलरे प्रस्ताव में पंजाब पर लागू किये जाने वाले शासन-सुधारों को श्रस-तोपग्रद बतावे हुए कहा गया कि (क) कासिल के सदस्यों की जो सख्या रक्ली गई है वह काकी नहीं है, (ल) निर्याचित सदस्यों की सस्या बहत कम और बिलकुल भाकाकी है, (ग) अन्य प्रान्तों 🖥 मुसलमानों के लिए आत्यहंप्यकों की रत्ना का जो सिद्धान्त रत्ना गया है वह पंजाब के गैर-मसलामान ब्राल्पसंस्पकों के लिए लागू नहीं किया गया है, छीर (घ) नियम-पत्र जिस सरह बनाये गये हैं उनकी प्रवृत्ति यही है कि छमली सीर पर पद्माय के गैर-महलमान बड़ी कींनिल में न पहुंच सकें, श्रीर चीथे प्रस्ताव में सध्यपान्त श्रीर शार में कीरिल स्थापित न करने ध्या मध्यपात के जमीदारों और जिला व म्यनिक्षित बोही की झीर से वरी फींसल के लिए जुने जाने वाले दो सदस्यों के नियानन से बरार को महरूम रखने पर ब्रास्तीप प्रकट किया शया है

१६१० और १६११ में खमली तीर पर कायेश ने शासत सुपार्ध-सम्पन्नी खपती १६०६ ही खापत्तिमों एव स्वनाधों की ही सार्थर की और प्रयक्त नितायन के खिद्धान्त को म्युनिस्पल व जिला-

बोहीं पर भी लागू कर देने का विरोध किया !

हृह इस में बच्चों में कांत्रिन का व्याप्त हुआ। नर ल-नेन्द्रमण्य निर उनके नामार्थ में, जो आपन अपना के नामार्थ में, जो आपन अपना कांग्र महान्यांनी के ब्रारित हिंद आपना कांग्र महान्यांनी को ब्रारित हिंद आपना कि प्राप्त ने क्षाप्त में कांग्र में

वन्तृत करने पर जोर दिया गया है, पर ऋहरछरूपक मुखलमानी के लिए पृथक् निर्वाचन रे नम्न ग्रनपात में प्रतिनिधित्व स्वला गया है—निवाचित सदस्यों के ५० प्रतिशत पंजाब में, त्त ययकप्रान्त में, ४० प्रतिशत बंगाल में, २५ प्रतिशत बिहार में, १५ प्रतिशत मध्यप्रांतमें तत मदरास में, चौर एक तिहाई बम्बई में । खर्व यह थी कि बड़ी या प्रान्तीय कीसिलों के वि वेशेप निर्वाचन सेत्रों के ऋलावा श्रीर किसी निर्वाचन-सेत्र से वे उम्मीदवार न होंगे ! सा नी शर्त रक्ती गई कि ''किसी गैर-मरकारी सदस्य हाल पेश किये गये किसी ऐसे विल य देखी घारा या प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसका एक या दूसरी जाति से सम्बन्ध हो, कोई । ही जायारी, यदि उस केंसिस (बड़ी या प्रातीय) के उम जाति के भीन-चौधाई सदस्य उर उसकी धारा श्रमवा उसके प्रस्ताव का विरोध करते हों।' वड़ी कींसिल के लिए कहा गया . सदस्य निर्योचित होने चाहिएं झौर निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से 🕽 सुनलमान ही नेर्वाचन भिन्न-भिन्न प्राते! में पृषक् मुखांलय निर्वाचन देवाँ द्वारा ही स्वीर सस्या का 🛚 स्रनु तम्मव वही हो जो प्रातीय कींसिसों में पृथक मुखलिम निर्वाचन दोशों के द्वारा रक्ता गया हिंदु-मुसलमानों की वह सम्मिलित योजना है जो सत्तन-ऊ में पास हुई यी ख्रीर बाद में स ग्रासन-सुधारों में भी ज्यां-की-त्यों जोड़ दी गई थी। उन्त योजना में तफ़रील की कई ऐसी बार्वे हैं स्थिनका उल्लेख यहा करमा ठीव द्यांगे परिशिष्ट २ में सम्पूर्ण योजना ही दी गई है। इस योजना की प्रस्ताय द्वारा स्वीकार फामेंस सन्तर नहीं हो गई, बॉल्क सर्व-साधारण को इसे समध्यने एवं इसका प्रचार करने के ग्रपनी एक कार्य-समिति भी बनाई । प्रधान मित्रयों ने भी एस॰ बरदाचार्य जैसे प्रसिद्ध बकीर जो हाल में मदरास-हाइकोर्ट के जब हो गये हैं, इसे भेळा खौर इसपर से भारतीय शासन एक ऐसा संशोधक-विस वैयार करने के लिए कहा जिससे 'यननेमेएट ग्राफ प्रणिद्वया एकट' लीग-योजना के ऋतुसार संशोधन हो जाय । श्रीमदी बेसेयट के नेतृत्व में होने वाले होमक्छ-व भीमती येरेयट की मजरबन्दी, कंत्रेस श्रीर मुखलिम-लीग द्वारा संयुक्त रूप से सोची गई निर्म रोध ( सत्याप्रह ) की योजना, मेसोपोटामिया-प्रकरण पर मिक मावटेगु का महत्वपूर्ण भाषणा, भारत-मत्री मि॰ श्रास्टिन चैभ्वरलेन का पद-स्वाग श्रीर उनकी अगढ़ मि॰ सायरेग की व के पद पर नियुक्ति, मारत-सम्बन्धी मावी नीवि की योतक २० अगस्त १६१७ की सुप्रसिद मि॰ माएटेगु का भारत-कागमन, श्रीमती बेसेएट का रिहा होकर कामेल के समापति-पर

जाना — सन बावें ऐसी हैं कि यहां उत्तरक उत्तरील भाग किया जा साता है, तिस्तार के सा आगो के अपमारी में विचार किया जायात, कॉकिंड ने यह रेटरिक्स क्वडला-कारेंट की एर्ट १६१० की करकात-कार्य में हम शोषणा पर उत्तरकार्यानंक स्वारेग महरू किया भारवश्य में उत्तरदायी शासन स्थालिक करना सरकार का उद्देश है, पर साथ ही हर बाव पर गया कि स्वारंग में उत्तरदायी शासन स्थालिक करना सरकार का उद्देश है, पर साथ ही हर बाव पर गया कि स्वारंग में उत्तरदायी शासन स्थालिक अपना की स्वारंग किया कर दी आया, जिसके इस महास्था स्वारंग में स्वारंग कर स्वारंग स्थालन-पुष्यांत की पहली किया के स्वारंग स्वारंग स्थालिक स्वारंग स्वारंग स्थालिक स्वारंग स्थालिक स्वारंग स्थालिक स्वारंग स्थालिक स्वारंग स्थालिक स्वारंग स्वारंग स्थालिक स्वारंग स्वारंग स्थालिक स्वारंग स्वारंग स्थालिक स्वारंग स्वारंग स्वारंग स्वारंग स्थालिक स्वारंग स्वार

द्वाकर उसे ''पराधीन देश के बजाय साम्राज्य के ध्व-शासित उपनिवेशों का समान भागी देया जाय ।'' श्रार्क्य की बात यह है कि इस योजनो में प्रान्तीय कौंसिलों में टूं निर्वाचि ।मजद सदस्य रखने के लिए कहा गया है । निर्वाचन प्रत्यद्व रखने श्रीर मताधिकार की

मि॰ माएरेमु नवस्तर १६१७ में भारत थाये और मावट-होई (शासन-स्थारें की) रिपेर्ट की १६१८ में प्रकाशिव हो गई। शितमार १६१८ के बमाई के विशेष श्राधिकार में उतार विचार हुआ। जिसके सभापति श्री इसन इमाम ये । यायद कोई रिवोर्ट में प्रस्तावित शासन स्थारी की मोजना के थागे, जिसका मुख्य भाग देव-शासन था, कांब्रस-लीग-बोजना दन गई । नई (nite-कोई) योजनाके श्चन्तर्गत केन्द्रीय व्यवस्थायक-मण्डल में राज्यर्थस्यह ( कीन्सल खाफ स्टेट ) के नाम से एक परिपर् का आयोजन किया गया, ययनेर जनरल के सहायतार्थ प्रांतों में नडी-वड़ी कांग्रियां बनाई गर्दे ग्रीर कींगिलों द्वारा समर्थन न वाने वाली बातों के लिए सननेरीको काफी श्रीर कारमर खांपकार दिये गरे। बम्पई के (विशेष) द्योपनेशन ने निश्चय किया, कि "गड़य-परिवर् न स्वन्ती जाय. किन्तु पदि राज्य · परिषद बनार ही जाय, तो भारतीय सरकार के लिए भी प्रान्ता की तरह रहित कीर हस्तान्तरित विभागों की सजरीज की जाय, उसक कम-से-कम आधे सदस्य निर्वाचित हों और सर्टिफिकंट देने का नियम केवल रक्षित कियों। के लिए हो ।" साथ ही देश-शासन स्वीकार किया अवा चीर केन्द्र में दिवीय परिषद की भी इस शर्त पर स्वीकृति दी गई कि केन्द्र में भी द्वैच-शासन सारी करदिया साथ, हालांक मायद-फीर्ड योजना में वह बात नहीं थी। बस्तुतः तो कामेंस-लीग-वीजना द्विपरिपद-योजना की ग्रापेदा होमरूल की कलाना के कहां क्यादा नजरीक थी। द्विपरिपद-योजना में तो लोखर हाउस की लोकप्रिय धावाज को गयर्नर-अन्ररल या गयर्नरों हारा, 'बीटो' का सहारा लिये बगैर ही. खासानी से दवाय कासकताधा।

इस प्रकार सरकार ने जो-कुछ दिया उसे, अर्थात् राज्य-परिषद् की, बेकार कर दिया, वर्गीकि बंग्द्र में द्वेष-शासन की जो माग की गई थी उसे मजूर नहीं किया । बम्बई के विद्यापाधिवशन ने मायट-फोर्ड ( शासन-सुधारों के) प्रस्तानों की कुल मिलाकर निराशाबनक और असन्तीपपद बतलाया, श्रीर पहले के दी श्राधिवेशाना की मागा की साईद करते हुए उसने कानून के सामने सब प्रजा की समा सता. स्वतन्त्रता, जानमाल की सरका और लिग्यने बोलने व सभाको में सम्मिलित होने की बाजारी शस्त्र राजने का ख्राधिकार तथा शारीरिक सजा सब अजाजनों पर एक-समान लाग करने के मीलिक श्राधिकारों-सम्बन्धी एक भारा जोड़ी: फिर भी सच पूछिये तो उसमें मि॰ माएटेग की ही पूरी जीवे हुई । १६.१८ का दिल्ली-व्यधिवेशन पं० मदनमोहन मालवीय के सभापतिल में हुवार बहीर उसने भी इन्हीं बातों की तार्दद की, परन्तु उसने सब प्रांतों के लिए हैंध-शासन की नहीं वहिक पूर्य उत्तरहायी शासन की माम की। दिल्ली अभिनेशन में हो केन्द्रीय शासन में द्वैप-शासन मंगाली जारी करने के लिए कहा गया, हालांकि परराष्ट्र-विभाग और जल-धल-सेमा के क्यिय रिवट मानकर उससे प्रवक् इसने गये। द्वितीय परिपद् के बारे में बम्बई के निशेष-श्राधिवेशन का प्रस्ताव ही दीहराया गया और त्तव है ब्राप्टे सदस्य निर्वाचित स्लाने के लिए कहा गया। ११ नवस्वर १६१८ की सला की बोपणा के साथ यूरोपीय महायुद्ध का खाल्मा हुआ । इस सम्बन्ध में हुई सहपति विसंसन, प्रधान मन्त्री साथ क राय पुराप परित्य राजनीतियों की वोषणात्रों को उद्भुव करके, श्रास-तिर्णय के सिदात की का अर्थ प्रमुखिशील-राष्ट्रों पर लागू करने की बात पर जोर देते हुए, कामेस ने निश्चय किया कि मारत समय अपने क्या जाय और समस्त दमनकारी कार्य रद कर दिवे जाये। लेकिन कामस के त् भारत आहे। एक कार्य कार्य वर्ष थे। अमृतसर में क्षित्र का अगला अधिवेशन होने से पहले ही

राष्ट्र का ध्यान ही जपनी ज़ोर जाकुष्ट नहीं किया बल्कि उसमें बढ़ी भारी इलचल मचा व ३. सरकारी नौकरियां सरकारी नौकरियों में, खासकर उन उच्च पदों पर, जो सनदी के शाम से मश तीयों की तिपत्रित के प्रकृत को कोंग्रेस ने हमेशा नहत महत्त दिया है । यह साद रखने व १८३३ में कानून-द्वारा भारतीयों को सब पदों पर नियुक्त बस्ने की बात स्नीकार की १८५३ में जब प्रतिश्वर्धी परीक्षाओं का श्रारम्म हथा तो वडा गया था कि उसमें हि लिए बढ़ी स्कावट है । लार्ड मेन्सवरी के शासनकाल में सिवित-सर्विस की प्रतिस्प**र्दी** उम्मीदवारों की उम्र में कमी की गई । इसे कांग्रेस, ने उन कठिनाइयों में श्रीर भी वृद्धि जो कि इसके लिए पहले के भारतीयों के सामने उपस्थित याँ । मारत्यासियों ने इमेरा किया है कि ये परीकारों इन्लैएड और भारतवर्ष दोनों जगह साथ-साथ होमी चाहिए, वि की बच्च हो कठिनाई दर होजाय । अपने पहले ही खांधवेशन में कार्य स ने दोनों देशों परीक्षा होने की ब्रावाज उठाई थी। द्भव जरा विस्तार से इम इस विशय पर विचार करें । यहा यह बता देना ठीक ह पहला रेक्ट्रभ, में अर कांग्रेस का व्याधनेशन हवा दभी से उसने प्रदिसकी परीक्षाये साथ-साथ होने की माग रक्खी है, हालांक या यह ब्रावाब तो ब्रटारह वर्ष पहले से यही नहीं, वल्कि १८६१ में इव्हिया-कासित की एक कमिटी ने भी यही सिन्धिशा भारत के क्षाय न्याय करना हो और पालंमेन्य द्वारा किये गये खदी को पूरा करना हो भावर्यक है। जुन १८६३ में कामन-सभा ने दोनो देखों में साथ-साथ परीसाय होने प्रस्ताय पात किया, जिलका कांग्रेत तथा देश भर ने स्वायत किया, परन्तु दूसरे 🗐 । घोपणा कर दी कि उस प्रस्ताव पर ग्रमस नहीं किया आयगा जिससे साच उत्साह न निराशा ह्या गई । मारत की सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में नियक्त शादी कमीशन दीयों का जो गवाहिया हुई उनसे यह बाद निःसदिन्ध हो गई कि जदतक यह सुधार म तक भारतीय मार्गी के साथ हर्मिंव न्याय नहीं हो सकता। इस कमीशन की बहुमत रिपी दार विरोध हुन्ना उतका भी मुस्य कारण वही था कि इतने इत प्रस्ताव को मान्य नर दसरे अधिवेशान में कामेंस की श्लोर से इस काम के लिए नियुक्त उप-सामात विस्तृत व्योग तैयार किया श्रीर मतालवा किया कि श्रांतश्यदी परीदार्थ भारतवर्ष श्रीर । माथ हों श्रीर सम्राट के सब प्रजाबन बिना किसी मेदमात के उसमें भाग से सकें, यांग नियक्तियों की कमागत खूची तैयार की जाय। प्रथम नियुक्तियों के लिए 'स्टेन्युटरी सिवि कर दी जाय, परन्त वे-धनदी नौकरिया तथा उपयुक्त पात्रों के लिए वह खुली रहे थी रिक्त जितनी नियुक्तिया हो ने सर प्रान्तों में प्रतिसादी परीक्षायें लेकर की जाय । उस प्रया यह थी, कि कुछ नवयुवकों को चुनकर वस सीधा दिल्टी-कलक्टर बना दिया ज श्राधियेशन वह आहर वहाँ इस सम्बन्धी श्रान्दोलन में बोड़ी सफलता मिली ! सरहार लिक सर्विसेज) के कमीशन ने ऋपनी रिपोर्ट में इस सम्बन्धी जिन सुविधाओं की सिक्स काग्रेम ने तारीफ की, परन्तु उन्हें ऋपयाँचा बताया । इसमें सन्देह नहीं कि काग्रेसके इन यन मितिल सर्थिम की परीद्या के लिए वय मरादा १६ से २६ कर दी गई, सेकिन

श्चरवाय २ : कांग्रस के प्रस्ताव---एक सरसरा निगाह

मातहत ये उस समय ये उसी में बने रहें, या प्रान्तीय स्ट्रींग में शांधांसत हो जायं, जिनके सरखें के लिए शासन के सब उचन पढ़े। पर वाला हाल दिया गया था । इस सम्बन्ध में बी मोलने ने, हामेर के पांचवे श्रापिवेशन में: बहुन विमाह कर एक भाषण दिया था। अन्तीने कहा—''१८३३ के कार्र की भाषा और १८५८ की घोषणा इतनी राष्ट्र है कि जो लोग जन समय दिये गये ग्राहगतनें है धरास सुविधार में वहाँ देना चाहते उन्हें हो में से एक बात. श्रीर वह भी वहे मान के साथ सीमार करनी पहेंगी, कि या तो वे सक्कार हैं या दगाबान, उन्हें यह मानने के लिए तैयार होना ही पहेगा कि इंग्लैन्ड ने जर वे ब्यारवासन दिये ये तब जसने ईमानदारी से बाम नहीं लिया था. या यह कि ब्रह वह हमारे साथ वचन-भग करने पर खामादा हो गया है ।" स्थित उस समय यह थी कि प्रथम हो सर्व-भारतीय नौकरियों के लिए प्रतिराद्धीं परीचार्ये होती थीं. दसरे टेन्यूटरी सन्दरी सर्वित थीं, जिनकी ै नीकरिया रद्भर के कानून के कानुसार आस्तीयों के लिए रिस्त थीं, शीसरे सनदी नीकरियां थीं। जिनमें भारतीय हो भारतीयये । १८६२ में कामेल ने पर्वालक सर्वित वसीशन की रिपोर्ट पर किये गरे भारत सरकार के प्रस्ताय पर कारतीय प्रकट किया स्त्रीर अमके बार में काग्रत-साग की एक प्रार्थना पत्र भेजा ! बात यह थी कि दसरी अंखी को Ew? नौकरियों में ? पट १५८ भारतीयों के लिए रक्ले गी थे, परन्तु पर्यातक सर्विस कमीशन ने कहा कि इनमें से १०८ वद उन्हें देने चाहिए और भारत मन्त्री में उस 'चाहिए शब्द को भा मदल कर 'दिये जा मक्ते हैं' कर दिया । और असलीयत ती पह है कि १५८ में से, जो कि मारतीयों का पूर्णतः उत्तित दावा था, जो १०८ पद सरकार के हाय में ऐ उनमें से सिर्फ ६३ ही १८६२ में भारतीयों की दिये तथे ! इसके बाद को स्थिति और भी खराब होगई । भारत सरकार के इस सम्बन्धी प्रस्ताय की भारत-

मत्री ने ज्ञपने खरीते द्वारा पण्टि कर दी । फलतः १८६४ में ज्यांत-भेद के ज्ञाधार पर भारतीयों के खिलाफ अयोग्यता की निश्चित बहर लग गई. क्योंकि उस लारीते में यह रेपट कर दिया गया कि सनदी नौकरियों ( दिलीय श्रेणी के उच्च पढ़ों ) में कम स कम इतने क्षामें अपप्रसर तो रहने दी चाडिएं । २ जून १६६३ की कामन सभा ने जी प्रस्ताव पास किया था. कि धारतीय जनता के साथ न्याय करने के लिए दोनों देशों में साथ-साथ पीकार्य होने का कम शीव क्षमल में ले जाना चाहिए उसका इससे खालग हो गया । इस प्रकार अन्न कि भारतवर्ष 'इविहयन सिविल, मेडिकल, पुलिस, इंपि नियरिंग, टेलीग्राफ, फारिस्ट ग्रीर ऋकाडक्टस सर्विसेज' (नीकरियां) में प्रवेश करने के लिए दोनों देशीं में साथ-साथ प्रतिसादी परीसाए होने की सविधा माग रक्षा था, सरकार ने १८६५ में उससे उसदी इल ऋस्तियार किया । शिका निभाग की भीकरियों के लिए जिसमें कि किसी भी छोड़दे पर भारत-वासी बिलकुल शंबेंजों के समान वेतन के साथ काम कर सकते थे, सरकार से यह प्रस्ताय प्रकाशित िंग कि "मनिष्य में वे सब भारतवासी, को कि शिद्धा विभाग में प्रवेश करना चाहेंगे, श्राम तीर पर भारतकों में ही और प्रान्तीय सर्विस में नौकर स्वत्ते जायते।" इस प्रकार शिक्षाके पन. सगठनकी योजना में जिला विभाग की नौड़रियों के सिर्लास्ते में. भारतगरियों के साथ एक और श्रन्याय किया गया र प्रतत्वासियों को इस विभाग की अंची नौकरियों से महरूम कर दिया गया। शिला विभाग की a'al बीकरियों को दी भागा में बाट दिया गया—बड़ी खर्यात् खाई॰ ई॰ एम॰ (सबैभारतीय) छीर होटी अर्पात् पी॰ १ँ॰ एम॰ (प्रान्तीय)। रही नीकरियां की नियुक्ति इंस्तैयद में स्रीर होटी नीकरियां की नियुक्ति भारतवर्ष में होने का नियम रक्ष्मा गया। हन्या है पहले ऐसा नहीं था। उस समय म होने का तिवस रक्ता यक्षा १ क्या विकास सारिमाक

**१११) क**र दिया गया श्रीर

क्यों न होजाय, परन्तु श्रंग्रेजोंको श्रपनी नौकरी के दल वर्ष पूरे होते ही १,००० ६० मिल नयी योजना ने भारतवासियों को ऐसे बुख कालेओं के ब्रिन्सियल होने से भी महरूम व द्यंग्रेओं की पदाई के लिए रहित थे । श्री ज्ञानन्दमोहन वस के कथनानुसार, यह द्रौर भ बात है कि १८६७ के ¶ शाहा में ये सब परिवर्तन हुए जो कि सहारानी की शीरक-जयन था । इस प्रकार जैसे-जैसे कांग्रेंस का ज्ञान्दोलन कांचक ठोश और वास्तविक होता गया से नौरुरशाही का विरोध भी ऋधिकाधिक निर्लंग्ज खौर नम्न होता गया है । १८६६ चौर १८६७ में कांग्रेस ने बर्क्य चौर मदरास की कार्यकारिशियों ॥ को भी स्थान देने की मांग की ! शिविल मैडिकल सर्वित (डाक्टरी नौकरियों) पर भी इन बाद के वरों में ही कुछ च्यान दिया जाने लगा। १६०० में कांग्रेस ने पी॰ डन्सु॰ क्रफ्यून, चुंबी (करटम) श्लीर तार-विमाग की ऊ वी मीधरियों पर भारतवासियों के न रव कुपर के इंजीनियरिंग (दिल) कालेज से पाल-ग्रदा लिए दी ही मारतवासियों की नी शामार करने के प्रतिबन्ध की निन्दा की । इसके व्यतिरिक्त एक सूरा मेद-माथ दक्षकी-क द्दीने वालों की गैरटीह मौकरियों के बारे में भी रक्ता गया था। इविडयन शिविल मैडिक मिलिटरी-मेडिकल-सर्विस से भ्रासम हो ज्याना भी भ्रान्दोलन का नियय रहा ग्रीर बाद के भी नहीं प्रचनी शिकायतें दोहराई जाती रहीं। ४. सैनिक समस्या इस समय तक. E= वीस वर्षों में, कामेश ने कोई दो थी विषयों पर विचार किया में पक ऐसा है जिसके प्रति समाधार इतनी दिसावसी सी जाती रही कि वर्षी वक यह स बना रहा. लेकिन कांप्रेस की और से लगातार विशेष और प्रार्थनाय होती रहने क्तन्यन्त्री शिकायों वृर हुई और न उनमें कोई कमी ही हुई। बारने पहले अधिनेशन ने कैनिक क्व की मस्तावित श्रीय का विशेष किया चौर कहा, "यदि यह रहे ही तो हुए दो फिर से तट कर लगाकर की जाय, दसरे उन सरकारी और गैर-सरकारी लोगों पर ह समाया जाय को इस समय इस से बरी हैं, किन्तु इस बाद का ध्यान रहना आय कि करने की निम्नदम सीमा काफी किंची हो।" श्रयाने वर्ष इस दिना पर भारतीयों को है! बनाने की प्रया जारी करने पर और दिया गया, कि यूरोप की इस समय जो श्रास्त क असमें मदि कोई स्वतरताक बस्त का काय हो ने (ब्रिटेन की) सरकार के लिए करे सहाय वीसरे बाल मारत की राजमंकि कीर रैक्टक की घोषणा में महायनी विक्टोरिया हारा । के चाभार पर, मेना-विभाग की खंबी नीकरियों का दरवाजा भारतीयों के लिए भी

१८८६ में २५० ६० 🖟 रह गया,हालांकि मारतवासी ये इस्तैयहके विस्वियालयोंके ही मेर वास्त्रियोंके लिए श्रापिक से लाधिक वेतन १८८६में ७००६० था,चाहे कितने ही समय की

मतासरा किया गया ! इसके लिए काँग्रेस ने देशमें वैतिक कालेन की श्यान्ता करने ने भीचे मोर वांचर्य द्वार्थिशतों में माने के मतानों की पुरे की मरी । बुट में मोर ने या सार्वे में मुक्त पत्रों हुई कीर कार्या से यह बायान करने हुए हि यह "मारतीं सम्मन करके भारताबितों की मीलाहन देकर इस बोग्य करने कि ने सारते देश हं स्मा इस सकेंग मतास्था हिन्म मता कि यह सारत-विशान के मिलामें में देश संशोध कर है। सारता है सारता है सार सारताबित की सारता है सारताब है। सारता है सारताब है सारता है सारताब है। सारताब है सारताब है सारताब है सारताब है। सारताब है सारताब है सारताब है। सारताब है सारताब है सारताब है सारताब है सारताब है। सारताब है सारताब है सारताब है सारताब है सारताब है सारताब है। सारताब है सारताब है सारताब है सारताब है सारताब है। सारताब है सारताब हो सारताब है से सारताब है सारताब है सारताब है सारताब है सारताब है सारताब है से सारताब है

विका अन्य स्त्रीर संपन्त में वैदान-विकासके (कांकेज) को स्वपन्त क्रम केर्पात स्वयोगकी की पार्ट क्षण कारका की काथ ह पुत्र वार्यप्रकी ब्रीन विनेत्रों के बीते एक की विनेत राज में तानी करण कृष्य मुर्ते। सब कार रे कांच्येयान में कांग्रेल की कर मात येस बन्नी गयी कि इस स्था का साम के हरीदर की भी काराष्ट्र कार्या वार्टक । अर्थे वार्यक्रिय में अब रिश्व के अवार्थिक परम् सारत थी भीकी सुन्दिन्ती है हैरनेकामी विवाहति साथ लुक्त भी भीजारिती तर निवाह दिया, दमप कांच्येक्टन ने जुली प्रस्ताव को दिन पुष्त की । देखाँक कि बहुता क्रमीतन विवृत्त पुणान के मेरिना नगर को इंकीटर श्रीत शरनारों के बीच दिवाप बाते वाला बात ग्यारहें और का क्षिरितानी में इस सम्बन्ध बोर्ड विधार नहीं तृथा, पान्तु सीमायान में माबार में भी मीनि महा पुराने मानव्या तेरावे वाचित्रात है पुनार कि विचार पुता बहै। भावार है बड़ा हारा कि राय में प्रेरीयर को भी दिस्सा बराजा बरांदर । बीटरूपे बर्गकीयान में भी केमा ही जिसका किय बारत कार में साधिरेशन में इसके एक नहें पहलू को कार्त किया कीर बहा, "मांकि मिनहीं की द बंधी शंक्या अपस्यां ने बाहर दीजी काए उचित समान्य कार है, इस्रीतर इस बाम है हिंदी है काने माने २०,००० ब्रिटिश रेजियों का व्यप ब्रिटेन सरकार को क्योंग्य कामा वाहिए हैं सीमामा भी लड़ाई लाम हो बाने पर, बोलार्षे चांधीतान में, फांधेश पिन मैनिक विवालय के प्रस्त पर व भेरूनी । इस सर्विश्तन में साथ प्रजीवर्गी वरी सवाव हो सर्व । बद्द-व में बदारानी विस्टोरिंग मर गई थीर राजनिश्चनन वर गरे नदार (दिन शक्ताई नजम) का जागमन हथा, परन्त मार्च वे पीजी शलके वर्षी के नवीं बने रहे । १६०२ के समार्षे व्यक्तिशत में बांग्रेस ते. काने पत्रवर्षे वाधिकार के ही शाधार पर, मैतिक क्या की भारत श्रीर हंगीयत के बीच विमनत करने की मांग समी खारिस १८६४ के वेल्पी-फारीशन को रिपोर्ट के बातरगरूर मास्त को थोकी-बास एट मिली । परन् ब्रिटिश गैनिकों की तनस्माकों में ७,८६,००० पीड सालाना बद्रती। करके उससे भी क्याचा भारी स्था क्षेत्रर ज्ञारत में तिर लाह दिया गया । श्राहराइचें श्राधिवेशन में प्रमध्य दिशीय दिया गया । कालावा इसके, इसी समय यह भी मालम यहा कि भारत में मिटिश सैनियों की संख्या और

क्षणाण हमने, ह्वी कमन यह भी मालून वहा कि मारत में निरंधा निर्मिश की संवस भी मार्चा में स्वार्थ जायती—व्यरि यह जब सालम में जबकि हो अपन्य मारत में साम दिया की स्वार्थ में हो जिस में मार्चा में साम क्षण के अपने मार्चा में मार्चा मार्च मार्चा मार्चा

पुनरसंगठन करने की लाई किचनर की योजना के फलस्वरूप, जिसके लिए एक ग्रांतिरिक्त व्यय हो रहा है, भारत का सैनिक व्यय बढ़ने-बढ़ने ग्रसहनीय होता जा रहा के कार्य-काल के बढ़ाये हुए समय के झाखिरी दिनों में (१६०५) लार्ड किचनर श्रीर बात पर तीय मतमेद हो गया कि सेना पर गैर फीजी श्राधिकारियों का नियत्रण रहे य कर्जन चाहते ये कि नियत्रम् रहे श्रीर लाई किचनर इसके सख्त खिलाफ ये । बनारम के अपने इक्तीसर्वे अधिवेशन में (१६०५) कामेस ने इस बात का प्रचलित नीति में, जिसके कि द्वारा फीजी आधिकारियों पर गैर फीजी आर्थात् मुल्की तियन्त्रण होता था, किसी प्रशास परिवर्तन किया ज्याय श्रीस एक बार पित्र इस बात । ब्राकरित किया कि यहां का सैनिक ब्यय पूर्व में ब्रिटिश-ठाम्राज्य की सत्ता बनाये एव नीति को प्यान में स्वते हुए निश्चित किया जाता है । साथ 🗗 इस शढ पर भी ओ सेना पर मुल्की श्राधकारियों का नियंत्रय तभी पूरी तरह हो सकता है जर कि कर-व नियन्त्रम् पर ग्रासर कालने की स्थिति में श्वस्ता आय । १६०६ के श्रष्टीय मन नैवन्यके

श्रष्ट्याय २ : कांत्रेस के प्रस्ताव-एक सरसरी निगाह

दर-ताल सामने काने वाले इस दुस्ताच्य विषय को भुलाया नहीं गया । उसमें इस प्यान भाकपित किया गया कि विद्वने बीठ वर्षों में मास्त का सैनिक-व्यय १७ करी। करोड़ सालाना, ग्रंथीन् धरीय-वरीय दुगुना, हो गया है-ग्रीर यह वह समय है कि मारत में ऐसे सत्पानाशी दुर्भिन पड़े कि जैसे पहले शायर ही कभी हुए ही श्रीर कम २२ लाल व्यक्ति भोजन के खमाव में काल के शास हुए। १६० द में कामेंस ने जोरों के साथ ३,००,००० पीयह के उस नये भार का शेमर-मानदी की विषयिश्य वर बिटिश युद्ध-विमाय ने भारतीय क्रीप वर लाद दिया । Bरकार से प्रार्थना की कि "इवने दिनों के शतुमन की खड़ाववा से १८%E की सेना

नीति में परिवर्षन करने 🚮 आवश्यकता है और इस बात की खावश्यकता है कि इ उचित स्त्रीर न्यायपूर्ण सिद्धान्त निर्धारित किया आय. जिससे भारतीय कोप पर से L चिव मार उठ वाय।" १६०६ और १६१० में शाल-दर-काल यदते जाने बार् बाहोचना की गईँ। १६१२ चीर १६१३ के ऋषिवेशनों में सेना-विमाग के उच्य न देने के श्रन्माय की धोर पूर्व व्यान ब्राक्टिंत किया गया । १६१४ में कांग्रेस ने कपनी इस मांग को पिर से दोहराया कि सेना-रिमाण

रियां भारतवाधियों को भी मिलनी चाहिएं, वैनिक स्कूल-कालेज खोले जायं और मार स्वयसेरक बनाया जाय । क्यूक खाफ कनाट ने इनमें पहली दो बातों का समर्पन दिय

**क**हते हैं, भारतीयों को शेकर तक के बद देने को तैवार थे, और यह भी स्पर्य ही श्र

१६११ में सभाद इसकी घोषणा कर देंगे । वैसे मैनिक-स्वयसेरक बनने 🕅 उन दि

के लिए कोई मुमानियत नहीं थी। कांग्रेस के प्रारम्भिक करों में जब पहले-पहल

भी एत॰ वी॰ राकरम् ने बताया या कि वह सैनेक स्वयतेरक हैं । स्वयं भी वी॰ एर १६२० में बाइसराय की कार्य-कारिसी के सदस्य बनावे गये. सैनिक स्वयसेवक थे।

भारतीय स्वधतेयको के जाम सामित्र कर दिये याने चौर १८१४ 🛙 केवल रीसार्टिंग बनाने का नियम वह शक्त । इस साह जानतक्तियों के साथ बहा जारी जानाण कि कत्ता में होने वाली १६१७ की कांग्रेस ने इस कियम में खपना सन्तोष प्रकट किया और १६ से १८ वर्ष तक की उस के अवकों की 'केंग्रेट कोर' प्रत्येक प्रान्त में संगठित करने पर जोर दिया।

## ४. कानन और न्याय

कारीय में शुरुष्ठाय से ही उन्ने दुने के कानूनवार्थों का प्राप्ताय स्वा है। इस्तिए धर्ष-गाय-राण के कानूनी व्यक्तियों की कोर सम्मानवाः उत्तक विशेष प्रकान रहा है। तेकिन ने वो धार्मनंत्री ब्यनूनय क्षीर न मोकरशारी दम्मा, कियों में भी हमें रूप निक्त्यें पर नहीं पढ़वाया है कि हमो देखें हैं ब्यनुनय क्षीर न मोकरशारी दम्मा, कियों में भी हमें रूप निक्त्यें पर नहीं पढ़वाया है कि हमो देखें, बातन व्यक्तियां स्वातनों हैं, वे ऐसे हैं कि जीव कियों का जारीत हो दिवा समाय होतर उत्तरें हैं की जिनका ब्यार स्वेच्छापूर्वक किया जा सकता हो। जब लोगों में जायति होकर उन्हें हनते प्राप्त के बतिय का मान्य स्वात है, अपनी का सहरी करती की विश्वा का विवास का स्वत्य का सम्ब है जिता है। यही बता है, उन उनके साहरी करती की दिवा वाचा होने की प्रधा का मूल की सम्बातित करने के बाद 'एक ट्रेक्ट में सरकार में उत्तरी-दार्थ कार्या होने की प्रधा कार्यक की स्वात्य न समन्त्र आपगा और रीप का तथा हार्रकोट उनके की करने के रीकशों के रह कर हमी सिंप नहा समन्त्र आपगा और रीप का तथा हार्रकोट उनके की करने के रीकशों के रह कर हमी सिंप नहा समन्त्र आपगा और स्वात्य का स्वत्य की शांत्रकारक क्याकर सुरुष्ठ उठा हो के सिंप कहा समन्त्रकाय पर कामें क्षाय स्वात्य के स्वतावित कार्य कार्यक वित्र के रीकशों के रह कर हमी सिंप कहा समन-स्वयस पर कामें क्षाय सुत्र मार्मना की रोहरवादी दिंग, लेकिन की स्वात्य कर भी अपने सिंप हम्या

्रों के झांकिकारों का प्रदन की आवश्यक था है।, परन्तु इससे भी झांबिक खावश्यका सावन स्त्रीर न्याय-वाणों के पृथककरण की थी; नयोंकि यक ही अपनित के हाथ में दोनों कार्य रहने में बंधी की शासक दिता है और की निर्णायक—चरी मुक्तम्य चलावा है और वही नहीं व जब का काम करता है। इस प्रदार एक है अपनित कार्योक्यकर-मारन्त मन काला है।

अध्याय २ : कांग्रेस के प्रस्ताव-एक सरसरी निगाह के साथ साथ इस ज्ञान्दोसन का प्रसार श्रीर बोर-शोर बढ़ा, श्रीर १८५८५ में कांप्रेर

श्राने राथ में है लिया 1 दुसरे द्वाचित्रशन में कांग्रेस ने खपनी यह शय जाहिर की, कि शासन श्रीर न्या एक दूसरे से पूचक होना ज्ञावहरक है। तीसरे ज्ञाधनेशन में इसका प्रतिपादन करते ह करने में सर्व बद्धाना पहला हो तो भी इसमें देरी नन्दी जाय । श्रमले साल यह विप का प्रश्न, दोनों एक-साथ कर दिये गये और प्रतीत होने लगा कि सर्यांग्रामी मनाय भी प्रयेश होजायसा । लेकिन ऐसा हमा नहीं । साल-दर-साल कांग्रेस इस मस्ताय व द्यीर १८६३ में को यहां तक कह दिया कि ज्याय और शासन-कार्यों का समित्रश

ब्रिटिश-शासन के लिए एक बढ़ा दलंड है, जिससे देश भर के समल आदि श्रीर स की बेहद तकलीक उठानी पहती है।" वहीं नहीं, "किसी दूसरे जरिये की द्यारा। न पूर्वक मारत मन्त्री से मार्थना की गई कि इस सम्बन्धी उपयुक्त योजना बनाने के वि में एक-एक कमिटी नियक्त करने का रूक्य निकाल दें।" भला काग्रेस दिवनी द्यपदा कहना ब्हाइय कि छापे से बाहर हो गई थी, कि जो हरकार सुधार करने की उससे भी यह ब्राजा की कि वह उस सवार-सम्बन्धी विस्तृत योजना की वैयार करने

बनायेगी। इससे इस बात का पता लगता है कि कांग्रेसवाले कितनी शुल्यता ऋतुभव श्रीर उनकी श्रान्यें के सामने कैसा श्रधेय द्या यथा था । क्योंकि इसके एक माल व कांग्रेस ने दो भुरुएर्ष भाग्व-मन्त्रियो (लॉर्ड किम्बरही वया लॉर्ड कॉस) के जी मत भी असके समर्थक ही थे । श्रीर यह यस्ततः बहुत सहस्वपूर्ण बात है कि में मद जिस्से के थे, किसी ऐरे-गैरे व्यक्ति के नहीं। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और धान्दोलन स्तर्गीय मनमोइन घोप ने इसमें शासवौर १र दिसचरनी सी और इसे श्रपने ग्रप्यमन बनाया । १८६६ में उनकी मृत्यु होजाने पर, बारहवें श्राधिवेशन में काग्रेश ने उनके मनाते हुए इस बात पर अन्तोप प्रकट किया कि 'न्यायाक्षयों को शासन-कार्य से विचार का इंग्लैयड श्रीर भारतवर्ष में अनता ने समर्थन किया है।' रेक्टर में इस ह

प्तपार को कार्यात्यित करने के लिए कई प्रसिद्ध अग्रेज न्यायाधीश झीर सार्वजनिक भारत-मन्त्री की प्रार्थना-पत्र भेजा । इससे कांग्रेस की खीर समयेन मिला । १६०१ देला कि मामला श्रामे बढ़ गया है श्रीर मास्त-सरकार इस पर गौर कर रही है। कोई ग्रमली वरनकी नहीं दिखाई दी; क्योंकि उसी साल कांग्रेस ने इस बाद पर सन कि बंगाल भाग्त के लिए सरकार ने कुछ निश्चित रूप में इस बात को स्त्रीकार कर रि बारह मदीने पूरे भी नहीं हो पाने ये कि कांत्रेस की ग्रापनी निराशा का पढ़ा लग गया कारंबाई इस दिशा में कुछ भी नहीं की गर्दे।' इसके बाद सवातार दो ऋषियेशनों की राग ग्रलापा गया।

न्हीं के श्रिधिकार कम करने श्रीर न्याय व शासन-कार्य सम्मिलित रणने के हरे ही ये श्रीर उनमें सुधार होने के कोई ब्रासार नजर नहीं श्रारहे थे, कि १८६७ हैं श्रीर कर दिया गया । १८.१८ हा तीवस रेम्युलेशन (बगाल), १८.१६ का दूसरा रेश् समय से जेल में थे । कांग्रेस यह देशकर दम ह्यू गई, क्योंक मिसकारी से यहने उनके वैद्या ने<sup>टिड</sup> भी नहीं दिया गया था जोकि इन रेग्यूनेयांना के महादत भी देता करनी था ।

१८६७ का सास हर तरह मार्जियम का साल था। लोकमान्य विज्ञा को सम्प्रोर के स्थापन में ऐसे लेटा प्रकाशित करने पर लाग ही गई जो पूद उनके लिटो दूव नहीं थे। दूना में वार्यकी पुष्तिस तैनाव पी गई कीर कानून की राजदीह (दूषा १९४ ए) तथा एको की मूटी क्ष्मितें है साने सम्प्राण (दूषा ४०%) पायकों में ऐसा संयोधन किया गया आवश्य का निकास कियो है कि विकास की सामित है सामें किया साम से सर्वेद्यापारण के साधिकारों पर किये जाने वाले हुए का सम्बन्ध का निकास कियो है होगा। भी सरेपनाथ कनार्थों ने प्रपानी विद्यार श्रीली के स्वतास लेटाता नियोध करते एवं का यो।

६. दागमी बन्दोयस्त, श्राविधाना, गरीवी श्रीर श्रकाल

न दानभा वन्दान्तरा, आवशाना, महान कर निर्माण कर सामित है। है कि करिय सह ते में हो मानवार के हिए है करिय पर सामित है। है कि की हो से करिय है करिय एक निर्माण करिया है। है कि करिय है करिय एक निर्माण करिय है। है । इसाहबाद में १ १८००००० । अनिय कर सामित है है है । इसाहबाद में १ १८०००० । अनिय के द्वारा करिय है के प्राची करिय है के प्राची है । यह साम दीवा कि वह एक सम्मन्य में विचार करते १८०००० के प्राची (देशिय है) वालित के 14 एक मां दीवा कि वह एक सम्मन्य में विचार करते १८००० के प्राची करिया है के प्राची कि वह एक सम्मन्य में विचार करते १८००० के प्राची करोवा है कि हो १९००० के प्राची के प्रची के प्राची के प्रची के

"वर्तन 🎚 पानी वी ठवना ही है जिवना पहले या, परन्तु श्रव उसमें पानी निकालने के पक

की जगह हैं: होद हो गये हैं।

"रागरे पात पशुशां की कभी भी है, चतामहाँ की श्रीर उनकी तन्दुकरों के लिए श्रावस्पर्क अपन की भी बरुवावन है, परनु श्रन बहालात के महकी ने लगे कभीन पर कब्या कर लिए हैं। — — — — — — — — — — विश्वस्थित कि स्वास्थ्य आहे की अवह श्रमान के लेत में मटक कर करने हम पर श्रमीन विश्व आहा है।

द के सेती के सभी कामों के लिए इसारे पास लक्ड़ी की

बहुतायत है, लेकिन श्रेष उस सब पर कारल विमाग का ताला पड़ा हुआ है । जहां इजाजत हुआ नहीं कि हम सरकारी शिक्षेत्र में आये नहीं । श्रय वो हों एक भी स अबहें जिस हुकी भर कह एक से वसरे श्रप्रकार के पास भागत परेगा श्रीर हर जग

श्रध्याय २ : कांग्रेस के प्रस्ताव-एक सरसरी निगाह

उन्नहें लिए हक्ते भर तक एक से दूनरे श्राक्तर के पास भागना परेगा श्रीर हर जग करना होगा, तब कही जाकर वह मिलेगी। "पत्रते हमारे पात्र हरियार ये, जिनमें सेती को तुक्तान पहुजानेवाले जग हम मार या पास्त करने थे, पर श्राव हमारे सामने ऐसा श्राक्त विधान है, जो विदेशों रें एक हमारे को हो हर तार के हिपायर स्वाने की ह्यानक देता है. पर जिन गरीय रि

गुआरे के एकमात्र सहारे खेती की जंगली जानवरों से रहा करने के लिए उनकी

रेष्ट्र से कामेश में लगान को निश्चित और स्थायी काने में लिए कहा, भी कृषि को उन्तत करने के लिए पुजीयति और मजरूर मिलकर काम कर सकें, " मूर्

करम लाने को भी एक इथियार नहीं मिलता ।"

वैजी की स्थापना के लिए प्रार्थना की। वालके वाल मारावामणी हाण दिये (तमे उन्करत के लिए कहा गया, वो उनके स्थाप (१६६२ कीर १५६६ के स्थित) है जाए दिये (ता १६६६ के स्थापने के क्षण्ये क्या के प्रारं में स्थापने स्थापने हिए दिये थे। १६६६ में काले में कामने उनका के लिए तो हुआ हो करें। १६४ वाल क्षण्य का प्रार्थना के स्थापन कर कर हो है के स्थापन कर के लिए तो हुआ हो करें। १६४ व्यापन क्षण्य का स्थापन कर के लिए तो हुआ हो करें। १६४ व्यापन क्षण्य का स्थापन कर के लिए तो हुआ हो करें। १६४ व्यापन क्षण्य का स्थापन का स्थापन का स्थापन का स्थापन का स्थापन क्षण्य का स्थापन का स्थापन क्षण्य का स्थापन का स्थापन का स्थापन क्षण्य का स्थापन का स्थापन क्षण्य का स्थापन का स्थापन का स्थापन का स्थापन क्षण्य का स्थापन का स्थापन क्षण्य का स्थापन का स्थापन का स्थापन क्षण्य का स्थापन क

जुनां वा पा भी हम विचार कर लें तो कच्छा होगा। आरोलगते के इसर वर कामेर वं विचार हिमा श्रीर वर १८६४ में हुए मरत्यन के व्यक्तियान में, जिस शांत विराह सामसारी का कर ४) से बहुकर ५) आंत यहकू कर दिया पाया था। र ता दिसों ला हुए उनस्र आरोपक कराया हुए करते और मरदार्ज की जासार दृष्टि रहे ने जाता दी हुरिया की सीरियार्ज के कराया कामेर को स्वताहर की सामित की तीत की दिसों उसने सामसार वर साम्याप्त्रण सैनिक-कथा करने का श्रीय सामाया और दुर्भियां की, के लिए, सीरों पर सामार्ज बाने वाले अवस्थिक कर और मार्थि समाय का बाराज सारण सरस्य की उनेहार है देशी हों एसी क्यांत्रण कर कर और मार्थ सम्यास का सार्य

The state of the s

इसी भीच द्राकाल-रीहितों की सदावता के लिए विटेन होर बामग्रेस से द्वारे हो उदारतापूर्व स्क्री के लिए धन्यपाद प्रकट करते हुए कविस में १,००० बीएड की रक्ता लज्दन के लाई प्रेपर के पान भेगने का निरुपय दिया, शाहि शन्दन के दिनी प्रयुक्त रूपान में वह प्राप्त-सरावता के लिए मान्ते हैं की पुरामता था सुलक एक समारक बना दें । यह शब्दद्ध की बात है । लेकिन छेशा करते हुए, कंदिन ने उन चरासी उपायं। की अपेसा नहीं की जिनहां वह प्रतिवादन करती था रही थीं: चौर रदहर में पर बार पिर उतने सरकार पर जीर हाला कि मरकारी राने में कथा की जाब, स्वानीय छीर देशी उद्योग-धन्यो को उप्रति की काय, श्रीर जमीन का लगान तथा वनरे करों ॥ कमी को जाय । धर्मले साल सारे बहन पर छीर भी ब्यापक रूप से विचार किया गया और इस बात की मार्ग पेरा ही गरे कि भारत-पासियों की चार्थिक श्रवस्था की जीन कराई बाय । इसके बाद के चार्पिएनों में इस इस विराप पर और प्रस्त मही पाते हैं, जिमका कारण शायद यह है कि बाद के क्यों में कांबेस का दृश्किए पहली से काफी बदल शया था।

## ७. कातन जंगनात

जगलात के बानुनों से हुए नुक्सान को त्रांभी हमने खन्छी तरह नहीं ममभूर है । उनका पुका-यला वो लगान और नमरु के कर से ही हो सकता है, जिन्होंने खोगे। पर खखदा शेम बाल रिया। जैमा कि १८६१ के नागपुर-क्षाधिवेशन में मि॰ पाल पीटर पिल्ले ने बदावा यां, कलम की एक ही श्राह में सरकार ने हैयत के स्थायी अधिकारों को नए करके आयोग समाज-ध्यनस्था में उत्तर पलट बर दी। जैमा कि टा॰ बेसेस्ट ने बहा, इस बात में सब्देह की बन्त कम गंजाहरा है कि देहातियों को ब्रिटिश शासन के बर्खिसाफ जितना 💷 कानूनी ने किया उतना श्रीर किसी जीव ने नहीं । एक उत्तरी धार्काट के ही जिले में, १६६१ में, जी महीने के धंदर ३,००,००० पश मर गरे । रैयव को प्रकृति के द्वारा मिलने वाली सर्वोत्तम सीगात इनके द्वारा उनसे क्षित गर्ड । "ब्वापरी जमीत है सी पराकी पर, पर आप बहां के फाइ-फाइकों जैसी जंगली चीजों का उपयोग नहीं कर सकते-यहां तक कि अपने पैदा किये हुए वेड़ों की पत्तिया तक आएकी नहीं हैं।"

१८६२-६३ में बड़ी नम्रवादे छाथ भारत सरकार से प्रार्थना की गई कि जगलात के फारनों से जो कठिमाइयां उत्पन्त हुई हैं-सासकर दिल्ला-भारत छोर पंजाब के पहाड़ी इलाकों में, उनकी जान कराई जाय । पजाय-सरकार ने इस सम्बन्धी जो नियम बनाये ये इतने कठोर छीर अन्यायपूर्ण थे कि तर्जे प्राधिवेशन के पं॰ नेपानशम ने उन्हें 'ग्रायन्त स्वेन्द्राचारी चौर किसी भी सक्त-सरकार के लिए फल र-रूप' वतलाया । इनके खनसार खगर कहीं खाम लग जाती. फिर यह चाहे खाससिम हो या किमी दसरे में लगाई हो, को उसके लिए वही व्यक्ति निम्मेदार माना जाता जो उस जमीन का माशिक हीता या उस समय उम पर काविज हीता, श्रीर उसके साथ उसी तरह का स्थवहार होता. मातो अपने जान-बुमान्य कानून की परवाह न की हो । जिन पहाड़ी लोगों के लिए पहाड़ो पर पैश होते वाली घास श्रीर लक्ष्मी ही संब-बुद्ध थी, उसी पर उनकी ख्रीर उनके प्रश्नमां की जिन्हमी का दारोमदार या, उनके लिए उसे लेने की मनाही कर दी यह । यहा तक कि जगल में वापने के लिए वे शाग भी नहीं जला सकते थे। इसके विकद्ध हुए ज्यान्योलन के फलस्वरूप २० श्रक्तूवर १८६४ को भारत-सरकार ने न॰ ररे एक का एक गश्तो प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसमें जहलों के का कार्य के रिवर्तों की कृष्य-सम्बन्धी आवश्यक्ता के सामने आर्थिक प्रश्नों को कम महत्व देने का मिद्रान्त स्वीकार किया या I

न में, आगह किया कि "तीसरे और चौथे वर्ग के

जंगलों में जलाने की लक्ष्मी, पशु चराने के ऋषिकार, पशुझों के लाने की चीजें, मका के सीजार बनाने के लिए सामीन स्त्रीर खाने की बश्चली चोर्जे आदि-उचित प्रतिकर्ध हर हालत में मुक्त दी जाये; श्रीर जञ्जलों की सीमार्थे इस तरह निश्चित की जाय कि वि को इस महरूमे के कर्मचारियों से तम हुए विना खपने वातीय (सामूहिक) श्राधिकारी करने की शुट रहे ।" ग्वारहर्ने ग्रीर नौदहर्ने श्राधवेशनों में इस बात पर नोर दिया गया के कार्नो का उदेश जहलां की शामदनी का वरिया बनाना नहीं अधिक हिसानों श्रीर के लिए उन्हें रिच्च रखना है । साथ ही इस बाद की शिकायद भी की गई कि "भिन्न-सरकारों ने जो नियम बनाये हैं उनके अनुसार महकमे अङ्गलाव के कार्गीसे देहाती लोगों प पहता है और वे उस महकमे के क्षोटे कर्मचारियों के दवाय और, तकलीक में पड़ जाते है १८६६ के बाद के द्राधिनेशनों में, जगल-सम्बन्धी बोई प्रस्तात पास नहीं हुन्ना । वि

**अ**ष्याय ५ : काप्रस क प्रलाव—५३ सरसरा नगार्

बाद ऋतल में यह हुई कि पुरानी शिकायतों के तो लोग आदी ही हो चुके थे, र जो मर्द शिकायत उनके शामने चार्ड उसने उनका ज्यान चपनी चोर खांच शिया, पिर की शुरुब्रात के साथ जो समस्या सामने ब्याई वह पहले से विस्तुतल भिन्न प्रकार की ध इनके, बोग्रर-युद्ध ग्रीर रूध-जायन की लढ़ाई ने भी अवस्य ही कामेंस वाला के बदला और जङ्गलात व खानियाने, नमक व जानकारी के छोटे पश्नों से इटाकर उनका व प्य स्व-शासन के बड़े प्रश्नों की छोर छाउर्गित कर दिया।

प्रस्ताव बनाया जाता या जिलके एक ग्रांश के रूप में इसका उल्लेख रहता या ।

८. व्यापार और उद्योग ब्रिटिश-शास्त्र में भारतकासियां की जो-जो समस्यायें हैं, उनके न्वास-खास मुद्दा प्रारम्भिक एजनीविकों ने मली-मादि समक्त तो लिया था, पुरन्तु वे समस्यार्थे ऐसी व इल फरने का रास्ता उन्हें हमेशा दिखाई न पढ़ता था। यह बात वे जान गये थे कि नुकावले भ भारतीय-दित होटे और मीम् सम¥ जाते थे, साथ ही यह बात भी उन्होंने सी पी कि मामीश दस्तवारिया और कला-कीशल को चाहे निश्चित रूप से नष्ट न

मगर उनके प्रति लापनाही जरूर की जाती है। भी करन्दी कर ने, जो कि भी केलकर क्षे धाथ लोकमान्य दिलक के एक पक्के अनुवायी थे,कन्दर्र में हुए काश्रेष्ठ के बीसर्वे अधियेश में इस विषय पर मि॰ ऋार्थर बालकोर के ऋायर्लीयड पर दिये एक भाषण का नीचे "एक-के-बाद-एक उसके हरेक उद्योग का या तो शुक्त्रात में ही गला घाँट दिग उसे दूसरों (निदेशियों) के हाम में सीध दिया गया, श्रावता इस्तैयह वालों के हित में उसे

दिया गया. ग्रीर बद वर्के कि सम्मत्ति के तमाम स्रोतों को सीभेषट लगाकर बन्द नहीं का श्रीर सारा शष्ट्र केवी के काम करने के लिए सजबूर न हो गया, सब तक यही कम जारी

इससे ग्राधिक दिलचल श्रीर विचारपूर्ण वह जगन है जो मुमलमानी-राज से ब्रि

मुसलमान हिन्दुस्तान में प्राकर हिन्दुस्तानी वन गये थे जिससे हिन्दुस्तान की दीलत हिन

तुलना करते हुए एक सकनीतिल ने दिया या-"रज्ञा, शिद्धा और रेलो क लिहाज स राज्य श्रम्छ। है; ममर हिन्दुस्तान की समृद्धि के लिहाज से मुसलमानी राज्य उससे श्रम्छ इसी भीच श्रकाल-गीहियों की सहायता के लिए मिट्रेन और श्रमसीका से श्राई हुई उदालापूर्ण एमों के लिए अन्यवाद प्रवत करते हुए कार्ये से १,००० गीएड की एक्स लन्दन के लार्य मेन के कि मेन मेन मेन मेन मेन कि एक्स लन्दन के लिए मार्वीं के मुक्त कार्य में बहु प्राप्त सहिया सार्वीं की मुक्त कार्य सहस्व के लिए मार्वीं की मुक्त कार्य सुद्ध एक शोव हुए, कोश्व ने उन श्रवस्ता उपायों की उद्योग महीं की लिए मार्वीं की एक्स ले एक्स सार्य प्राप्त की उपायों की उपायों की प्रवाद के स्वाद के सार्य की उपायों की उपायों की उपायों की उपायों की स्वाद की लाव, श्रीर कार्य में की कि सार्य प्राप्त की स्वाद की सार्य सार्य सार्य की सार्य सार्य सार्य की सार्य सार्य सार्य की सार्य सार्य की सार्य सार्य की सार्य सार्य सार्य की सार्य की सार्य सार्य की सार्य सार्य की सार्य की सार्य की सार्य सार्य की सार्य सार्य सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य सार्य सार्य की सार्य की सार्य की सार्य सार्य सार्य सार्य की सार्य सार्य की सार्य सार्य

७. कानूम जंगलात

जगाताव के कानूमों से पूर नुक्तान को असी हमने अच्छी तरह नहीं समर्भ है। उनहीं हमां जिला की लगान और नमक के कर से ही हो एकजा है, जिन्होंने लोगों पर शरध हो मोक सात रिया । जैना कि रिदार है के नागपुर अधिकार में जिल चाल चीटर विकले ने बताय थी, कहन की एक ही राम है में स्वत्य को के स्थापी अधिकारों को नर करके सामांचा समाज्य सम्बद्ध सम्बद्ध समाज्य समाज्य

ते को सहित्याच्यां उरात्म हुई है—चाउर स्वित्य-भार कीय प्रवास की गई कि जाताव के गहेंती को सहित्याच्यां उरात्म हुई है—चाउर स्वित्य-भार कीय प्रवास के व्यक्ति हाता हैं। उत्तर हित्य प्रवास के व्यक्ति हाता हैं। उत्तर हित्य प्रवास के व्यक्ति हाता हैं। उत्तर हित्य प्रवास के व्यक्त के हित्य होते ही कि क्षांत्र प्रवास के वित्य स्वास के व्यक्त के हित्य होते होते होते कि क्षांत्र प्रवास के व्यक्त व्यक्त के व्यक्त होते होते होते का क्षांत्र का प्रवास कर के व्यक्त वित्य होते होते होते होते के व्यक्त के व

इत दा बार्ड में में, चाने दनवें बांदिशत में, खामर हिया कि "तावर स्वीर सीव वर्ष के

-

हर हालत में मुक्त दी जाये; श्रीर बङ्गलो की सीमायें इस सरह निश्चित की जाय कि जि को इस महकमे के कर्मनारियों से तंग हुए विना अपने अवीय (सामृहिक) ऋषिकारी करने की छूट रहे !" स्थारहर्वे श्रीर चौदहर्वे श्राधिवेशना में इस बात पर जोर दिया गया। के कानूनों का उद्देश जन्नलों की ग्रामदनी का जरिया बनाना नहीं अरिक किसानी ग्रीर उ के लिए उन्हें रिवृत रखना है । शाय ही इस बात की शिकायत भी की गई कि "भिनानी सरकारों ने को नियम बनाये हैं उनके जानुसार महकम अङ्गलात के कामोसे देहाती लोगों प पहला है और वे उस महकमे के ह्यांटे कर्मचारियों के दवाव और, तहलोफ में पह जाते हैं १८६६ के बाद के ऋषिवेशनों में, जनस-सम्बन्धी कोई प्रस्तान वास नहीं हुआ । सि मस्ताब बनाया जाता था जिसके एक ग्राश के रूप में इसका उल्लेख रहता या । बाद श्रमल में यह ट्रई कि पुशनी शिकायतों के वो लोग खादी ही हो चुके थे, उ जो नई शिकायत उनके सामने खाई उसने उनका च्यान खपनी खाँर खांच लिया, फिर की ग्रदशात के साथ जो समस्या समने आई वह बहते से विलक्त भिना प्रशार की थी इनके, बोग्रर-पुद्ध थीर रूख-बायान को लढ़ाई ने भी खबरपही कामेंस वालों के ह बदला और जन्नलात व आवियाने, नमरु व श्रावकारी के छोटे धरनों से इटाकर उनका ध्य एवं स्व-शासन के बड़े प्रश्नों की श्रोर श्राकर्षित कर दिया। द, ज्यापार और उद्योग मिटिश-रास्त में भारतवासियों की जो-जो समस्यायें हैं, उनके स्वस-खास महो य

अस्थाव २ : कामल क मताव - रण सरसर राज्य अंगलों में बलाने की लड़की, च्या चयने के श्राप्तकार, च्याओं के लाने की वीजें, मका-के श्रीजार कराने के लिए लगीन श्रीर स्थाने की बश्ली चीजें श्रादि—उचित प्रतिस्थों

इन्द्राबने में मारवीय-दिव छोटे बीर मीच वामके जाते थे, वाथ हो बह बाव भी उन्होंने ही भी कि मानीच दलकारियां जीर कला-दीशक को बाहे निहिन्दत कर से नद्र न कि मगर उनके प्रति वारांजाही नरूर की जाती हैं। बीर इत्टरीडर में, जो कि भी केतर की वाप जोडमान्य दिवाड के एक एक्ड बतुवायी थे, बन्दर्र में हुए कानित के सीवर्ड आधियेट में हव निरम पर मि॰ श्रामेर सालदार के श्रामलैंदर पर दिवे एक मारायां का नीवें।

प्रार्थम्मक राजनीतिशों में भंशी-भांति संसक्त तो लिया था, "ररन्त वे समस्यार्थे ऐसी थी इन करने का रास्ता उन्हें इनेसा दिलाई न पहला था। यह बात वे जान गये थे कि ह

उद्देश किया था :— "एक-के-बार-एक उसके हरेक दायोग का या तो खुरुवात में ही शक्ता पॉट दिय उसे दूसर्गे (निर्देशकों) के हाम में कैंग दिया गया, व्यमता हंग्लेदर बालों के हित में उसे हि दिया ग्राम: क्षेत्र कर कर कि सकानि के समाम कोने को मीमिक समापन कर 24 कर

दिया गया; और जब उर्के कि सम्मित के तमाम सोतों को घीमेण्ट लगाकर बन्द नहीं कर श्रीर सारा गष्ट्र पेदी के काम करने के लिए सजबूर न हो गया, वब वक यही कम जारी । इससे ग्राधक दिलचरर और निवारपूर्ण वह जशव है जो सुसलमानी-राज से जिर्न

तुराता करते हुए एक राजनीतिज ने दिया या—"रता, शिवा और रेशो के विहाज से राज्य श्राप्का है; समर हिन्दुसान की समृद्धि के लिहाज से मुमलागानी राज्य उससे श्राप्का मुसलागानी हिन्दुसान में श्राकर हिन्दुसानी बन मये थे जिससे हिन्दुसान की दीलत हिन्दु वो हिन्दसान को मोज-मन करने का क्रमन जिकासमह यन स्वरूप है।"

१८६४ में कांग्रेस में जिट्टा-भारत में नेवार होने गाने सूती आस पर कर लगाये जाने ह निरोध किया और व्यवना यह जिल्ला विश्वास एकट किया कि "दूस कर का निश्य करने वर्त सभ रासर के दितों के गामने भारतीय-दितों का बस्तियन किया मद्या है ।" इसमें स-देह नहीं कि व्यव्य कारत के बागे सिर सुस्ताकर उसकी सहित्यों को कम करने का प्रयत्न करने की मतोष्ट्रित देश में स्व रही है। व्यवा का विश्वास में भी कामिय ने कहा :---

"यदि इस तमह इस लगाने की व्यवस्था हमने वाला विश्व हमनून बम जाव तो, उत हातत मैं, कांदिर यह प्राममा करती है कि शास्त समझर किया विश्व के विश्व के अनुसार सिने हुए इसने उन क्योंक्यरों से काम लोने की मारत-सम्ब्री के अनुमति की अनके द्वारा २० से २४ नमर वह का राती माल हर करनन के लेख से बार हो जाता है।"

प्रवास कर अन्तर के चंत्र के जादर सं आवा है।"

ग्वास्त्र कार्यराज के संवस्त के सारतीय हों। से हैं मारतीय हों। सह की इसे से मुक्त सबने पर लंकाशावर यांची ने वो जापनि की है यह वे-मुक्तियाद है। १६०६ में, हायानों नीरीओं के कार्यास्त्र में, इक्कडण में कार्येक हा वो मानद जाएंच्या हुआ उनसे पर महर्तवार्थ नीरीओं के कार्यों से हमें कर कर कार्यास्त्र में महर्तवार्थ में महर्तवार्थ नीरी मानदीय में इस वहरू का उनसे पर महर्तवार्थ में महर्तवार्थ में महर्तवार्थ महर्तवार्य महर्तवार्थ महर्तवार्थ महर्तवार्थ महर्तवार्थ महर्तवार्थ महर्तवार्थ महर्तवार्थ महर्तवार्थ महर्

त्री॰ डिअफ में हुए बात पर खड़कोश जाहिर किया कि पिरेशी माल की घरते कारण एतत मध्य-मेरी गाली में ही है। जनते कहा, ''हमारे मान्यर सावकान्य,' इन्द्र मित्रवय कीर स्थान से मानता होनी चारित !' महत्येशी की प्रभाव उत्तम की पर, खीर १६० है बार उत्तमें तर के वाँ में बाह्यकार खानरीतान से उत्तकों प्रोताहन मितने के फलस्वरूप, भारतवर्ष का च्यान भारतीय उद्योग-धनों के पुतानीतन की खोर (च्या ! १९१० के भी बी॰ बाई॰ चिन्तामाँच में स्वरंशी का मताव वेड स्तोत प्रभाव में के मानि किया बदस्य दिया: "

"आखन्द इंग्लैयर हा ऐहा बगीचा छमभा जाने छपा है, से इन्चा माल देश इस्ते किटिए एकेएंसे के मार्ज्य क्रिटेस ज्यानों में इसलिए बार मेज दे कि क्रिटेस महतूरों होरे क्रिटिस एशी है उसका पक्षा माल तैयार हो जीर क्रिटिस एकेस्टो द्वारा भारत के जिटिस न्यापारियों के पास उसे भेन दिया जप ?!

श्री राजदे वन्तर्रहार्रहों है के का थे और यह मारी अर्थ-शास्त्री एवं प्रमुख समाज मुणा<sup>(ह</sup> थे! करें शास तक यह कामेंव की असती श्रीक रहें हैं, और खास कर आर्थिक एव जीयोगिंग जममां || तो कामेंव वालों के लिए यही एक रहति के सीत है।

मानशामित । भारति उनके उत्पोग-पन्धा एवं सेती की समावी की श्रोर भी भारतीय राजनीतिंग श्री प्यान गया । १८६८ में ही पंडिन मदनव्यस्न सालगीय ने यह मदावर सम्मा था, कि 'श्वरंतर में हेती उद्योग-पन्धा एवं इसा-क्षेत्रक की उन्होंत कसी लाहिए ।' श्रीर यह नाव तो इतमें भी पहने (१८६६ में ही) स्थाप्त कर ही वर्ष मी कि क्षेत्रसाव के अपनुता ने बार वालों को बही कहिना होंगे हाल दिया है। मारी पार्मण हमान में उसल-पुषक हो गई है, बाद की करीवार्य नर हो गई होती, स्यु प्रर रहें हैं—१ ताम वो विवासर १८६६ में ही मर पुढ़ के 1 १८६६ की नायपुर कोंग्रेस में, उ अध्याय २ : क्येंभेस के अस्ताय—एक सरसरी निगाह

में भागण करते हुए, सा॰ बुरलीयर ने इस सम्क्रम में श्रीवाधों से वधी जीरदार क्यों क्येंग्रेस के नमें व्यक्तिया में (इस्टर्स) पीयहत अदनमीदन मानगांप ने रीती में कहा था :— "धारके खुलांद कहाँ हैं वि खोग कहाँ हैं जिल्हा निग्रंह भिग्न-निम्त उचीग-गरियों से रोता था ! और वो अधीगर शाव-दन्याय वर्षन्य, तादर में इंप्लैयर व देशों की भेने कते में, ने बड़ा माने पर हैं बल मुक्ताल की शादें होगारें! शाव वें स्वामन प्रत्येक व्यक्ति किया के बने कन्हों से दंश हुआ है और जहां भी करीं आप वार्य स्वी-वी-रिलावती साथ आपको दिवाई देश । सीगों के पास विदा हरके की प्रत्येक्ता विश्वी-वार्यों के यह वार्याया था राजी-वार्यों के ह्या वयस्थाल खप्ता का हमा वर्ष, या जो साम-मान वहां ध्राया र इस-नेशा पेड़ा कर से । मुख्यी जीवरियों और व्यापार में प्रवास सास पहते हमें के

चती-सी-सतारवी साथ आएको दिनारे देशा । सोगों के पास विता हरेक कोई सा रोदी-सीने के द्वारा वर्षक्वत कामना गुजारों करें, या जो साम-मान का स्थापर मा टक्ट-देशा देश कर से । मरकारी जीकरियों और स्थापर मा निवास साल पहले हमें को स्थाय उठका सोगों दिल्ला भी हमारे देशपाठियों को नतीन नर्स होता । ऐसी हातत सुनी हो सकता है !" यह सिपत किन्द्रस सारवपूर्ण व्या है, यह एक बात से शब्द है कि यह यह । होने ही जानी से सामना पास करने में बाद १६१४ में भागी के पुनार्शन के से हो महास्वाद के पास माने हमा माने हमा साल करने से बाद शहर में माने के पुनार्शन के से देशा माने साल कार्यकार के स्थाप मा निवास की हमते सिप्ता पर की। एक सन कार्यकार के कार्यकार माने की सिप्ता पर कार्यक से साथ १६१ में हमें हम की साम हमते उन्हों की होती हो नी मां की

स्वदेशी-प्रदर्शनी के रूप में यह सन्दील हो गई है। इसमें छन्देह नहीं कि उसी कार्येश का प्यान १८६४ में भारतीय सुती शास पर कर संगाये जाने के कारण ही

निकार उसी कमन उसने विशेष किया, होरिन इस देखते हैं कि दान मार्गार-का विशेष किये साने पर मीन प्रदासा की माना उसे उसना हो पूर, उसने साई किये किये की माना पर मार्गार का अपने किये किये माना की प्रदास की प्रदास

में ती देग को १६० भी सदी तक बद्धा, जब कि इसके साथ साथ चीजी बढ़ता दश है। चर्माती में भी वैनिक १४५ क सालाना स्वयं पहला है, सांस मि १८५६ क १८८६ कर सत्ता दिव्हामा में मज़िक खोनेज स्वित पर स्वयं है, सांस मि १८५६ क

यह उस हालत में जब कि की आदमी की श्रीसत-आमदनी इंग्लैपट में ४२ पीएट,

£. स्वदेशी, बहिप्कार और स्वराज्य

१६०६ के बाद जो नवीन जायात थीर नया तेल देश में इस छोर से उस छोर तक पेत गया था उसका मूल-कारण वंग-मंग था, हालांकि लॉर्ड कर्जन के प्रतिगामी शासन के कारण वर आराति इस धरा-भरा की धटना के पहले से भी भीतर-ही-भीतर गर्भ में बढ़ रही बी । पुरुष-नगरी काशी में जब कायेस का २१ वां ऋषिवेशन १९०५ ईसवी में हुआ तब उसमें वंग-मंग वर विधिवत् विरोध प्रदर्शित किया गया श्रीर वहा गया कि वह रद कर दिया जाय । कम-से-कम उसमें ऐला धशोधन जरूर कर दिया जाय जिससे सारा वंगासी-समाज एक शासन में रह सके। परनु वंग-मंग-भ्रान्दोलन को दवाने के लिए जो दमनकारी उपाय काम में लाये भये उनके विषय में इस कांग्रेस में को प्रस्ताव पास किया गया यह बुछ गोल मोल था: क्योंकि एक श्रीर जहाँ, उसके द्वार बंगाल में जारी !कये गये दमनकारी उपायों का जोरदार और तत्तरता-पर्वक विरोध किया गया, तहां साम ही उसमें एक दुकड़ा यह भी जोड़ दिया गया कि "अव बगाल के लोगों को मजबूर होकर विदेशी वस्तुक्रों का बहिष्कार करना पड़ा और बङ्गाल के लोगों की प्रार्थना और विरोध का स्वयास न करके आग्त-सरकार बङ्गात का विच्छेद करने भर जिम तरह तुली थी, उसे ब्रिटिश लोगों के ध्यान में शाने का, जब एक मात्र यही वैध उपाय रह गया था """"।" इसमें यह साफ नहीं मालूम होता. श्रीर शायद यह साफ करने का इरादा भी न हो कि कामेंस बिदेशी माल के बहिस्कार की पसन्द करती थी या नहीं। एक किस्म की शय भर दे दी गई, जिससे यह मानी निकसते थे कि लोगों के पास शायद दूसरा उच्छि उपाय बाकी नहीं रह गया था । यह वो लाहिर था कि राष्ट्रीय दल के लोगी की वड़ी द्यापति होती. द्यार कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया आवा जो इतसे मी कम राष्ट्र होता परन्तु जैता-कुछ प्रस्ताय हुआ, उलका शमर्थन करते हुए लाला लाजपत्रस्य ने एक बुलन्द श्रायाञ्च उठाई, "इमने भ्रम गिड़गिड़ाने की मीति होड़ दी है। इस उस साम्राज्य की प्रका है जहा तीग उ पद को प्राप्त करने के लिख, जो उनका इक है,लड़-फगड़ रहे हैं ।" १६०५ में जिस साइस का समीय था यह १६०६ में झा गया । वग-मंग पर एक प्रलाव करने के बाद कामेंस ने वहिकार-झान्दोलन का भी समर्थन किया। "मह देखते हुए, कि देश के शासन में यहां के लोगों का कुछ भी हाथ नहीं है ग्रीर ये सरकार से जो प्रार्थनायें करते हैं उन पर उचित रूप से प्यान नहीं दिया जाता है, इस कांग्रेस की राव है कि बग-विच्छेद के विरोध में उस भान्त में जो बहिष्कार का खान्दोलन चलाया गया यह स्थाय संगत था छीर है।" इसके बाद कावेस ने कुछ नुकसान सहकर भी देशी उद्योग-धन्याँ को प्रोत्साहम देने का प्रस्ताव वास किया । यस, बाड़ी यहाँ इक शई । स्व-शासन की कल्पना दुख शासन-मुधार-विषयक स्वनात्रों से कामे नहीं बढ़ी: जैसे-वरीक्षाक्षांका भारत और इंग्लैयह में साय-साम होता. कीतिलों का विस्तार करना और अनमें लोक-प्रतिनिधियों की सक्या का बहाया जाना, भारत-मन्त्री की तथा भारत की कार्यकारियी कींसियों में हिन्दुस्तानियों की नियुक्ति की जाना । वर्षः, १६०६ में भारत की राष्ट्रीय जाकाचार्का का कात्मा इसीमें हो जाता था । दूखरे साल सूरव में कांब्रेस के दो दुकरें हो गये और नरम-दल-वाली कामेंस ने को आगे के सालों में बहिश्कार की कार्र होने दिया, किंग स्वरंसी को काबम स्वत्वा; और स्व-शासन् सम्बन्धी प्रस्ताव उत्तरते उत्तरते विषं मिरदी-मोल मुपार-योजना के परीक्षण तक मर्यादित रह गया । १६१०में नये बाहसराय लॉड हार्टिन आये। उसी वर्ग कामेल ने राजनैतिक कैदियों को छोड़ने की चालि उससे की। दूसरे साल पिर ऐसी ग्रंपील की गरें। परन्तु १६१४ में जब मदरास में कामेंस वा आधिनेतान हुआ वो उसने साहस करके सरकार के यर मतालवा किया, कि "तारील रथ अगस्त सन् १६११ के लरीते में मान्तीय पूर्वाधिकार के

अप में तो वचन दिया मया है उसे पूरा करे, श्रीर मारतक्यें को संच मामाग्य का । श्रीर उस हैनियत के सम्पूर्ण श्रीपकार देने के लिए जो कार्य कार्यस्क हों ने सर कि है0. साम्ब्रदायिक प्रतिनिधित्य कोई यह स्वास क्रेंगे कि यह साम्ब्रदायिक या व्यक्तिय प्रतिनिधित्य का मार लड़ा हो गया है। नहीं, यह खाँक्लीय कॉलिंग (१८८८) जब संयुक्तपांत के लेकि वह से इसकी सुनियाद पह जुड़ी है। उस कम्म यह दिखाने की कीशिया की गई में वह से इसकी सुनियाद पह जुड़ी है। उस कम्म यह दिखाने की कीशिया की गई में

हारेत के विरोधी हैं। यहां तक कि ह्यून सहद ने भी इसे अहलपूर्ण समस्य और इस सम्या तथाय उन्होंने सर खोंडलैंसर को मेला। एक्सें कोई यक नहीं कि कमिस के प्राचित्रमां की सफलता ने नीकरसाही के मन में हस्त्रका सचा दी थी, निकार विकित्रमेर रामर्थ, महोरत्य ने कर दिया। बुल्डमानों पर भी एस विचाय का अवस हर-न रहा। उन्हें सफसी खांचकारियों का बहुमांना रवैया करूर दास्त्र होगा, जैसा वि जाहिर शेसा है। कोने कहा चीचा आधिकेशन स्वाह्मादा से मुरोधियन बोगों का वि इसा। उनमें होत्य रेसाइनेलबों ने सिन् मुझ के सम्यादास के महावा का समर्मन क के हक में एक स्वाह्म केस किया, जिस क्षेत्रकार के हानियों के सम्यादास का समामुख्य स्व

या । उन्होंने घडलो के शाय कहा, कि "मससमान नहीं बल्कि उनके मालिक-सर

िर भी बाहत में लॉर्ड मिनदों के जापने में लाग्यराशिक प्रतिकिश्वल के वर पारत किया ! हो, इससे वाले करने तो बाहर जान-मुक्तिर संगःमेंग के द्वारा कर और खादम को खला प्रान्त करवार, निवासे कि तुरावकारों का बहुत्तव हो, यह क मानत जागत की। वायति सीट जिससे तर की के आदाम पहुचाने के लिए मेंगे लॉर्ड कर्जन ७ लाग तक स्वारी करवार तकार दाम करीन करीद निवास कुछै थे। ही भेद और सहावार की यह कारी, जिस यह कर्जन समार हते हैं, को की भी दान

हैं, जो कार्येस के मुखालिफ हैं 1°

रही। मिरदी की शासन-मुचार-बीकना में मुस्तकातों के लिए शासना निर्माचन मंग की गी, परन्त सम्म ही संग्रुक-निर्माचन में भी शाम देने का उत्तरा हक अयो-का-को का पा। किर्माण हुए कर करी-का-को ने दक समय वह बताया कि बंगाल, जातान कीर किए नावियों में देव किर्माण कर कराया का परन्त पर हो। शासन में कर मिर्ट का निर्माण कर कराया का परन्त पर हो। शासन में कर महत्त की को मान का प्रकार की का मान का प्रकार की का प्रकार का निर्माण का प्रकार की का प्रकार कर की का प्रकार का निर्माण का प्रकार की साम प्रकार कर कर की साम प्रकार की साम प्र की साम प्रकार की साम प्रकार की साम प्रकार की साम प्रकार की साम प

हो बक्का या पढ़ी यह मैर-पुनिकार बीत खाल कालाजा जामस्त्री नाला हो करका:
मेड्रपट को मदरावा करने के लिया यह करती या कि उसे मेड्रपट हुए पीन सात हो ।
पुलिक के लिए पीस काल हो बच्चा करने था। यह भी तरे हो क्षीन्य, एक तरफ भीर तुम्मी बरफ दीन काल स्पेश है एक तरफ ग्रीन वाल क्षीर तुम्मी तरफ तील शाल कार्व-पीक वालिए मार्गिक्स कार्य है है हम कार्य है वन कह दूस अस्त्रप रहेने अस्त्रप्त स्वावस्त्र स्वावस्त्रप्त कारिए मार्गिक्स कार्य कार्य होता है लिए कार्य प्रावस्त्रप्त के नित्रप्त स्वावस्त्रप्त के स्वावस्त्रप्त के नित्रप्त स्वावस्त्रप्त के नित्रप्त स्वावस्त्रप्त के नित्रप्त स्वावस्त्रपत्त के नित्रप्त स्वावस्त्रपत्त के नित्रप्त स्वावस्त्रपत्त के नित्रपत्ति स्वावस्त्रपत्ति के नित्रप्त स्वावस्त्रपत्ति के नित्रपत्ति स्वावस्त्रपत्ति के नित्रपत्ति स्वावस्त्रपत्ति के नित्रपत्ति स्वावस्त्रपत्ति स्वावस्ति स्वावस्ति स्वावस्त्रपत्ति स्वावस्ति स्वाव

कि सवदावाओं 🖹 ठीक-टीक खनुपात कायम रहे 1

प्रश्न पर मेल हो जाय । उस समय म्युनिस्पिलिटियों श्रीर लोकल-बोर्डों में प्रयक् निर्वाचन का दिश जारी होने की बात चल रही थी। मुक्तमांत में, जहां कि पृथक निर्वाचन वहीं था, यह पाया गया हि र्षपुक्त निर्माचन में मुखलमानों की संख्या कुल ग्राबादी की दे होते हुए मी जिला नोहों में मुसलमान रेष्टर और हिन्दू ४४५ चुने गये और म्युनिविपैलिटियों में मुक्तमान ११० धीर हिन्दू ५६२। मा तक कि सर जान ह्यूनेट जैसा प्रतिगामी संशुक्तप्रति का लेक्टिनेस्ट गर्नर भी उस पान में रोनें चावियों के मेल-मिलाप में खलल बालने के इक में नहीं था ! हां, श्रीयुव निवा ने जरूर धानिक संस्थालों में प्रयक् निर्याचन प्रचलित करने की निन्दा की थी। एक 'बर्न' सरस्पूलर निक्ला या लेकि स्यानिक संस्थाओं में आविगत प्रतिनिधिस्त के पद्ध में था । उसमें यह प्रतिपादन किया गया पर मुसलमार्थी को प्रयक् निर्वाचन के अलावा सबुक्त निर्वाचन में भी गय देने की मुविधा होनी बाहिए, क्योंकि इससे दीनों जातियों में अच्छे सास्त्रकात कायम रखने में मदद मिलेगी । इस पर एं० विश्वन नारायय दर ने, ओ कि १६११ में कलकता-काँद्रेस के समापति थे, कहा था कि भी इतन है कहूंगा कि इसारी एकता बदाने की यह उत्कराता, हमारे मोलेयन से, बहत भारी हराही लिखना हैन है।" उन्होंने यह भी बताया, कि "जब तर डब्ल्यू॰ एम॰ वेहरवर्न होर तर झांगासां की उताह के मुतायिक दोनों जातियों के प्रतिनिधि एक साल पहले इलाइबाद में मिलने वाले में, इस उरेग में कि आपन के मतमेद मिटा दिये जाये, तब एक गोरे छालतार ने, जो कि शिविल सर्वित बाली का पर समभ्य जाता है, लिल्त मा कि 'वे लोग क्यों इन दोनों व्यक्तियों की मिलाना चाहते हैं, सिना इन्हें कि दोनों जातियों को मिलाकर सरकार की मुखालिएत की जाय !' उत्तका यह वाक्य भारत की धर-रैतिक स्थिति वर एक अवासक प्रकाश हालता है।"

परन्तु इसके थोड़े ही दिनों के बाद दुनिया की शलतों में एक मारी परिवर्तन हो गया। बाल-फन राग्य जो एक या दो कदी से बूरोप के मुगी के लड़ने का झरराका बना हुआ था, किर एक बार गर लगहमा का भैदान का गया । तप १६१२ में नगब चय्यद मुहम्मदनहादुर में, जो करांची कि (१९९३) के समापति थे, "मूर्गेप में हा मैं-वामान्य की भीय उत्सावने और, इंसन के दम क्षेटने के प्रयत्ती'' की चीर च्यान दिलाया था । तुकीं शासाव्य की लगे उस चन्ने की निव दुःल के साथ पूर्वः क्षमाना ने महराम क्रिया अभीको अन्दोने बदा महर्शित किया । अन्त्रोमें उन्होंने हिन्दकीं श्रीर मुस्तमानी को अपनी मातृम्मि के लिए करें। से करणा लड़ाकर काम करने वर बहुत और दिया। यह हमें १६९६ के निरहाफा चारदीला चीर हिन्दू मुगलमान सम्बन्धी वर हुए उसके द्यसर की बाद दिलावा है। मूरीय वे रोगी (१६ वी सदी वह के व्यक्तिमान की बड़ी कहा जावा वा) ने झब वक रिन्दु छान की राज्यीत की गाँउ विभि की बताने ॥ वका आग मिला है। ये स्थितियाँ मा जिनमें १६१६ की करीनी इ.स.व. में दिल्यू और मुक्तमानों ने आपने भेदभाष मिटा दिने और मुस्लिम-लीग के इस विचार की। le किरिया मामान्य के बालामेन मानवर्षानमें की व्यन्तासन दिया जाय, वसन्द दिया और दिने हमपानी वे बीज केम यह महयीय का आव बहाने के मुस्लिय सीम के कथन की पमन्द किया। बर्धेन में मुश्लम कीय प्राण परस्ति हम चाता का भी न्यायत किया कि मिल-मिल कार्रिशे के में इ राष्ट्रीय (६४ के वानम मनभी था मिलवर यक नाथ काम करते का शाना। विवासने की हर वार बर्नाता की की बच्चे दिल से आ अर्थन व वनके के शेमों से आयोग की कि से इन परिछ की र्गा के शर कह करवल करें ह

्रत त्यान बारीय वामी के स्प्रीपाय केंगे अभि उठ वरे के, इतवा प्रया पत्र करायी के स्थापन की बरी बड़ी भाषा में क्याण है जो बरांची है (१११६) इस त्रिक्ट स्थाप पर कीते हैं। हिंदुस्तान न तो हिंदुक्षों का है, न मुखलमानों का, श्रीर न श्रावगोरों का । तब यूरोपियन भी बूर । बल्कि यह यह हिंदुस्तान है, जिसमें इस सब हिस्सा रखते हैं । ग्रमर पिछने दिन पहिमयों हुई हो, तो हमें उन्हें भूल बाना चाहिए। मविष्य काल का भारत ग्रंव से ज्य ज्यादा शारीफ, ज्यादा महान्, ज्यादा ऊंचा, होगा; नहीं नहीं, वह वो उस भागववरंसे भी होगा जिसे ऋशोक ने ऋपने राज्य के सम्पूर्ण गौरव में अनुमन किया था और श्रक्तर र राज्य में भीता कुछ चित्र भारत का खींच रक्खा था उत्तरी भी कहीं बहतर वह भारत है थाचा ने कहा या, "कांग्रेस नये शुभ जीवन में प्रवेश कर रही है श्रीर उसके मह दिलाई देते हैं। इससे हमें विश्वास है कि हम खबरव नवीन सफलवार्ये प्राप्त करेंगे।" होने पर भी जातिगत प्रतिनिधित्व क्यों-का स्यों बना रहा I पक बार जहां चाब हुआ कि फिर उसमें से मवाद बहुता ही रहा । द्यगर हिन्दु श्रीर राजी-रजामन्दी से मुखलमानों को जो-पुछ जाहते थे वह दे दिया होता तो यह प्रश्न होगया होता । हां, यह सन्त है कि जैसे-जैसे खाना खाते आयरे बैसे-वैसे भूख बदशी र उसके साथ यह भी सत्य है कि ज्यों-ज्यों ज्यादा त्वायंगे त्यों-त्यों भूग्व मरती जाती है ! निधिल-सम्बन्धी मिएटी-मालें-बोजना हिंदुस्तान के मत्ये अवरदस्ती मढ ही गई थी। बारे में कोई सलाह-मश्चिया नहीं लिया गया । इसलिय १९१६ में, अब मुधारों के नये दावरीज चल रही थी, देश ने धोचा कि हिन्दु-मुखलमानों का हृदय परसर मिल जाना

इसके लिए क्रांप्रेस स्टीर पुरिसाम लीग दोनों के प्रतिनिधि ( नवम्बर १६१६ ) कलक एसीस्प्रियन के स्थान पर मिले—इस उद्देश से कि १६१% में कांग्रेस ने जो जादेश

कोरै जाति तरतक महरूज नहीं रह सकती जनतक कि कोरै तीएस उसकी सहायता के ।

११. प्रवासी भारतवासी जहां भारत में भारतीयों की रिचर्त काफी खराव थी. तहां दक्तिमु-म्प्रमीका-रिचत भारतीयों की हालत बद से बदतर हो रही थी। १८६६ ई० में यह क.नन बना कि नेटाल, दक्षिण-ग्रामीका, के रार्ववन्द प्रवासी भ्रापने इक्शरनामे की जावधि के समाप्त होने पर या तो जापनी गुलामी को फिर नी सिरे से शुरू करायें— दुली बनने का इकरारनामा फिर से भरें, या अपनी वार्षिक आप के आधे भाग के बरावर मनुष्य-कर (वॉल टैक्स) दें। इस प्रसंग पर हा । म जे के शब्द दोहराना श्रासंगत न होगा, जो उन्होंने लगभग १६०३ में बोज्यर-युद्ध के सिलसिले में एम्ब्रलेसकोर के साथ की गई ग्रामीका-यात्रा के बाद यहा से आकर यहे थे-"हमारे शासक हमें मनध्य नहीं सगमते ।" इसी प्रसग में श्री वी॰ एन॰ शर्मा ने इंग्लैयड को यह जेतावती ही थी कि सामाज्य में एक जाति की उन्तरि या प्रस्ता स्थायी नहीं रह सकती। उन्होंने काशी की २१ वीं कामेंस (१९०५) में कहा या-"यदि हम खपने प्रति एच्चे रहें सो बड़े-यहे दार्शनिकों, महान राजनीतिको छौर वीस्वर योद्धायों को उत्पन्न करनेवाती जावि छोटी-छोटी बातां के लिए दसरी जाति के पांव नहीं पढ सकती ! '

श्रांखिल भारतीय कांग्रेस के सामने पहले श्री मदनजीत ने दक्षिण श्राफीका का प्रश्न उपरिपत किया था। इसमें सन्देह मुद्दी कि और भी अनेक ऐसे भारतीय मित्र थे. जी समय-समय पर अफीकी जाते थे ऋौर यहा के पूरे समाचार यहा की जनता तक पहुंचाते थे. लेकिन श्री मदनजीत प्रतिवर्ण इसी उदेश से खाते थे। खपने नाश्मी कपड़ों, ठिगने कद तथा लम्बी लाठी के कारण यह कांग्रेस में इमी छिपे न रह सकते थे। हाल ही में बुद्रापे में हुई उनकी मृत्यु ने राष्ट्रीय सभा से एक परिचित व्यक्ति की उठा दिया है। दक्षिण ऋफीका-सम्मन्धी अयोग्यक्षकों का वस्त्रतः पहला विरोध १८६४ में हुआ, जब कि खायत् ने ६स स्त्राशय का प्रस्तान पेश किया कि स्त्रीमनिवेशिक-सरकार का वह बिल रह कर दिया जाय,जिसमें भारतीयों को मताधिकार नहीं दिया गया या। इसके बाद हर कांग्रेस में दिख्य झफीका का प्रश्न ग्राधिकाधिक महत्य महत्य करता गया और हर साल ही यह शावाज उठाई जाती कि "हमें किस तरह विना पास के यात्रा करने की और है बजे शत के बाद धूमने तक की बाजादी नहीं है, किस तरह हमें ट्रांखवाल में उन परितयों में भेजा जाता है जहा कूडा-करकट चलाया जाता है, किस तरह हमें रेवी के पहले श्रीर दूसरे दर्जे के डिम्नों में बैठने की इजाजत नहीं है. रामकारों से साहर निकास दिया जाता रे. फ्रटगाथ से धनके दे दिये जाते हैं, होटलों से बाहर स्क्ला जाता है, सार्यज्ञिनक बाग-शरीची का लाम हमें नहीं उठाने दिया जाता, श्रीर किस तरह हमपर थुड़ा जाता है, हमें चिक्कारा जाता है, गालियां दी जाती हैं और उन श्रमानुप वरीकों से श्रपमानित किया जाता है जिन्हें कोई मनुष्य घीरता पर्वक सहन नहीं कर सकता !"

१८६६ में भारतीयों के व्ययोग्यता-सम्बन्धी तीन बीर कातून पास किये जा सुके थे और उसी समय गांधीडी ने चपना मिनद्ध चान्दोलन शुरू किया । इसमें भी तबसे चांधिक चप्रमीस की बार्ट युर थी कि तत्कालीन वाहमराय लाई एलयिन ने इस कानून के पास होने पर सहमति दी थी छीर उस समय के आरत मन्त्री सार्थ बार्ज हैमिल्टन हमें 'जगलियों की जाति' क्हकर संतुष्ट हुए थे। १६०० 🛮 मृतपूर्व बीग्रर-जनान्य मिटिश-उपनिवेश में मिला लिये गये थे। १६ वें श्रापियेशन (१६००) में इसका निर्देश करते हुए कहा गया था कि स्वतन्त्र बीखरों पर नियंत्रण करने में सरकार की जो कठि-मार्ड होती भी वर दूर हो गई वे जीर इसलिए जब नैयल में प्रोश-सम्बन्धी पार्वान्द्रयां स्रोर बीलवे सार्गन्म-बातून दश देने चाहिए। १६०१ की १७ वी क्रियेस (क्लक्न्स) है गांवीजी ने दिवय-सर्वीश प्रश्नी । रसे प्राची के कप में श्रीचमा अमीका के सम्मन्धीं एक प्रशास

क्षध्याय २ : कांग्रेस के प्रस्ताव—एक सरसरी निगाह परा किया था ! १६०२ में भारत-पत्नी से इस प्रस्त पर एक शिष्ट-महत्त भी भिक्षा, नतीजा न निकता ! कांग्रेस ने १६०२ थीर १६०५ में प्रधान सावतों को दोहराया ! है के निम्मेदार हकता को में बोब्स पुद्ध के जिसके नवस्य बोरित किये करें थे हो तो हैं एक "मिटिदा सहाट की भारतीय मान के साथ कतन्त हैं। तुर्व्यवहार किया जाता है" थी गई थी कि "भारतीय प्रजावियों के साथ में भाष्य कोर समान करदार किया जा या है। बतन्तवा औं होंग्रेस भी कर का प्यान कींगा विकेत १६०५ में हा बतन्त हो हो भी सहस्य हो

शासन में जिन कानूनों का सरकी से पालन नहीं होता था, उनका पालन मिटिरा-शास सरकी से होने लगा । कांग्रेस ने इसका भी तीम स्थिप किया और रार्टकरी कुली-रे प्रतिकरणक कानूनों को इसने की साम की । सरकार ने ट्रांगवाल में इस सार्टीनेस्स

चालू करने की बाजा नहीं दी । इसमें मारवीयों को संवीय हुआ । लेकिन १६०६ में व के लिए जो शासन-विधान स्थीकृत किया गया, उसमें एक प्रस्ताय के धानुसार इसके पुन संभावना थी। १६०८ में भी भारतीयों के कष्ट दूर नहीं हुए। इन दिनों दक्षिए-ग्राफ्रीका विधान की पूर्वि हो रही थी। कांग्रेस ने सरकार से आनुरोध किया कि इसकी बनाते हुए की भी पूरी रक्ता की जाय । १६ ०८ की २३ वीं कांग्रेस (मदरास) में श्री भूशीरहसेन प्रस्ताब पेश किया. जिसमें उपनिवेशों में उच्चड्रासीय झीर प्रतिष्टित मारतीयों सक के कटोर, ग्रपमानजनक और कुर व्यवहार पर रोप प्रकट किया गया था और यह चेतावनी कि इसके फल-स्वरूप विदिश-साम्राज्य के दितों को भारी शांनि पहुचेगी। १६०६ में कामेस ने यह अनुभय किया कि उसके सारे अनुरोध, जिनय व परिचाम नहीं निकला। इस वर्ष की कावेश में भी गोखले ने प्रस्ताव पेश करते हुए के विश्वास-पाष कीर नाथी जी के नेतृत्व में भारतीयों के लम्बे कीर शान्त संप्राम" का श्रद प्रभावकारी ज्ञान्दोलन कर समय ज्ञा चुका था और निप्तिय प्रविरोध ( सरया समाम शास हुसा । "यह निष्कय प्रतिरोध क्या है १" यह प्रश्न उठाकर भी गोम्बते दिया. कि ''यह अपने-आप में विशंकुल रक्षणात्मक है और नैतिक व आप्यारिमक इसमें गुद्ध किया जाता है। एक सत्यागरी स्वय कष्ट सहन कर प्रत्याचार का मुकाबला पश्चवल के शामने क्यात्मवल का प्रयोग करता है; वह मनुष्य के पशुत्व के विकस मेरित करता है; वह कात्याचार के निरुद्ध कप्ट-सहिष्णुता दिखाता है; वह शांकि का हि से, ग्रन्याय का विरोध निश्वास ग्रीर भद्धा से तथा श्रुत्तित का निरोध उचित से कर स्थान पर १८,०००) का चन्दा भी इकटा हो गया । इसके ऋलावा सर जमरीद जी पत्र भी रतन वार्ता ने मनासी भारतीयों के कप्ट-निवारल के लिए २५,०००) दिये । र भ्राधिवेशन ( लाहीर १६०६ ) में इस उदारता के लिए श्री रहन वे॰ ताता की कांत्रेस के भागारी अधिवेशन ( इलाहाबाद १६१० ) तक निष्मिय प्रतिरोध का समा सीमा पर पहुंच भुका था । कांग्रेस ने ट्रान्सशल के उन सब भारतीयों के उत्हट देश-त्याग की प्रशास की, जो अपने देश के लिए वीरता-पूर्वक कैद भोगते हुए, अने रहते हुए भी, अपने प्रारम्भक नागरिक अधिकारों के लिए शानिवपूर्व और स w E

वीन समाज चीर मोपी जी को दादिक पत्याद दिया जा सकत था। होकिन करिय में "राम ही में दूर प्रात्मीय विकास मान्य किया था। इसके छात्र (१९६३) में भी विवास कार्य के उपयोग में "दा प्रकार पाम हिम्म था। इसके छात्र (१९६३) में भी विवास कार्य के उपयोग के प्राप्त करने की आद्दरका प्रवित् हुर्त कर्मोंक दरियल चारीना की मोन्य के चार्य करने की छात्र करा के दिया करा है कि से के दिया करा है के किया के प्रविद्य करा है के किया के स्थाप करा है के स्थाप करा है के स्थाप करा है किया के स्थाप करा है किया करा करा है किया करा है किया करा करा करा करा करा करा है किया करा करा करा करा करा है किया करा करा करा करा करा करा करा है किया करा करा करा करा करा करा है किया करा करा करा करा करा करा करा है किया करा है किया करा करा करा करा करा करा है किया करा है किया करा है किया करा करा करा है किया है किया है किया करा है किया है किया करा है किया किया है किया है किया किया है किया किया है किया है

यस्त्रतः यह भारत को गांधी जी का बास्त्रांक परिचय था, क्योंकि ग्रह महास्त्रत के दिवने के याद पर्वुत जलती ही गांधी जो क्रमीका होक्कर मारत चले खाये और १६१% से ब्राज्यक पर प्रपने सत्त के मारोग कर रहे हैं जीर बाज्यतन, रोगा, बोरवर, बारहोशी एव सारे आदत में अस्त्राम क नेतृत्व करते रहे हैं। इनका परिचाम विश्वनीयरिंद है और इन यर इस बूटरे क्रस्त्यमों में ममान्यान विज्ञान करेंगे।

कनावा की प्रियी काँग्रिक ने 'लगावार यात्रा-याय' के नाम से प्रतिब्द खाशा देकर भी भारत के लिए एक मनोरकक समस्या उत्थन कर दी थी। कराची-काँग्रेस ने १६१३ के २८ वें क्रांत्रियन में इस खाधार पर इसका विधेष किया।

''कृताबा को प्रियो कीविल के हुन्म ( २० ८२० ) के अनुसार, को खाम दौर पर 'लगावार याना-परा' कहलाय है, बहा जाने की जो मनाही है उसका यह कांनिस दियेष करती है; क्योंकि उससे प्रदेश देरेसे माराधीय के कनावा जाने की मनाही हो जाती है को बहा रहने न लगा गया है। क्योंकि दौनो महाबीयों के बीच कोई सीच ज्यादन नहीं खाता-ज्या और कहान नाही सीचा किस्ट देने से हनकार करते हैं, निस्ती वहां शहने वाले माराधीय अपने बाल-चच्चों को नहीं ला पाते हैं, हर-हिए यह कांमेंस सामाय-सरकार से मार्चना करती है कि उन्युंक्व 'लगावार याचा-चार' रह कर -ही ताय !?

गत महायमर डिडमे के बाद जल्दी ही भारत के हतिहान में एक मजेदार, मर्बन और मर्ब. भूत पदना हुई। जाने वाशी बेति को इच कथा से जनवान न यहना चाहिए। कनादा ही हत पात को तीन के सिय बाग गुफरार्चिट नामक एक विकल कम्मन ने 'खोमागादासार' जहां किया पर हमकाम या टोकियो दिला उद्दर्श ही उन जहां कि हमार्च में दिला हों। हमार्च में दोक्का क्षेत्र के स्वतारा से मंदे में क्षेत्र में किया हों। हमार्च में प्रतिकृति के स्वतारा से मंदे में

क्रीमारामार्क स्वाय के वास्त्रियों को कत्वय में उठाले नहीं दिखा यथा और नहाज की स्मारत में हीटमा वहां वायची पर माहियों को करनत है। सहां वे उठारे ने, सीध्य मंत्रव काते की स्मारत में हीटमा वहां वे उठारे ने, सीध्य मंत्रव काते की स्वारत हों में हैं कर दें। महिता में नहीं ने तीय राजार जाना वाता ही गई सी दूबरों किया कार जाने स्वारत नहीं किया। उठानें किया, पहले सरकार हमारी बात तो हुत है, हमारे साथ हर दूबन से साथाय होता है और हाता है सी हमारी हों तो महिता में बहुत होगी। सीचे बंबाब काने के बनाय, उठानें ने साथाय होता है और हाता है सी हमारा हों की सीच बंबाब के साथ हमारा उठानें ने साथ होता है सीच हमारा हों हमारा हमारा हों हमारा हमारा

श्राच्याय २ : कांग्रेस के प्रस्ताय—एक सरसरी निगाह गिप्स्तार हे जाता श्रापिक श्रन्था समभ्य । कोमागायमारू के बादिनमाँ की, जि मनमुंचानी ( थन स्वामी गोपिन्यानन्द ) भी थे, श्रेष कहानी—रंगा कैसे हुआ, वि

मार्चुलाती (श्वन समामी गोलियतान्यः) भी ये, श्रेष कहानी—दंगा कैसे हुआ, हिम गये या पित्यक्त हुए, यावा पुरस्तिक्ति ७० क्याता वह के की मार दे श्री र उन्हार्ग्यः, काठियायाच श्रीर किरम में दिव लह पूर्वने पेर समर्द काव्य प्रात्ताव्या, काठियायाच श्रीर किरम में दिव लह दिव दिव कर पूर्वने पेर समर्द काव्य प्रात्ताव्या कर में प्रत्याव के नाम से एक ज्ञानी-कम्मानी के मैनेत्र में एक स्थान नित्राय-काल (श्वान्य १६८५) में मांची बीच किसे किस्मी के दिव में प्रत्या १६२२ व से ता सार्विन क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान क्षा स्थान स्थान क्षा स्थान स्थान स्थान स्थान स्थानिक स्थान स

१२. नमक

१६६० के नमक-सत्याग्रह के कारण, नमक-कर का प्रश्न भारतीय राजन

नमक का कम हसीमाल किया जाना भी है। " एक बार 'नमक' कोमेर से उठक' गया और बां भी गोलले लास ग्रीर पर हममें दिखनशी लेगे दे। दे - मुश्ति के स्मान के स्म

मकट किया, कि सब प्रान्तों ने भारत-सरकार के स्तरीते की हन हिरायतों पर क्षमत 'ध्यानीय करता के भाव को व्यानने का प्रयन्त किया व्यव और मालूम होने पर द

विलगीड शॉसन के 'परिप्रसिव बिल' या 'लोकस ग्राच्यन एक्ट' के समान कोई' बिल पेश करें ग्रीर दवा के छिया दूसरे कामों के लिए ज्ञाने वाली नशीली वस्तुर्ज्ञों पर ऋषिक कर लगावें।" इस प्रशंग में यह बाद करना विचक्र होगा कि कुमार एत॰ एस॰ चौधरी ने कांग्रेस में श्री वेशवचन्द्र सेन की इस शिकायत को भी उद्धृत किया था, कि जिटिशा सरकार वहां हमारे लिए शैक्सपीयर श्रीर फिल्टन सार है वडा शसव की बोतलें भी लाई है ।

१८८३ के 'एक्साइज कमीशन' के अनुसार मजदरी पेरी वालों में शराब का श्राधिक प्रचार हो रहा था। श्रवः कांग्रेस ने कहा कि नशीक्षी चीजों ने मजदरों पर ऋपना श्रसर हाल दिया है, हस-निए भारतीय कला-भीशल श्रीर जलोग-धन्तों की लक्षति में महायता करने का सरकार का उदार-

विचार ग्रासफल हो जायात ।

राज्य-नियंत्रित चेज्या-इत्ति का लोप समाज-सधार से सम्बद्ध एक विषय था । यह हव जानी हैं कि सरकार अपने सैनिकों के लिए झायनियों में युद्ध-बानाओं में सियों को एकन करती थी। जर ये चीजे पहले-पहल प्राप्त में लाई गई हो बहुत भीरच मासूम हुई, लेकिन क्यें-क्यें उनका सह्य ह बहुते लगा त्यें-त्यें चीम कम शेला गया । कामेंच के चीचे अधिकेशन (१८०८०) में पिन यूल की श्राप्यता ॥ उन भारत-हितैपियों के साथ सहयोग की इच्छा प्रकट की. वो भारत में राज्य की श्रोर है बनने वाले कानुनों और निवधों को प्रशतका रह कराने के लिए इस्लैयत में कोशिश कर रहे थे। कैप्टेन वैनन ने अपने एक क्रीजली आपना में कहा था कि २,००० से क्राधिक भारतीय क्रियों की सरकार ने वेश्यावित के कुल्छित उहेंश से इकड़ा किया था। इससे अबक सिपाई। असयत जीवन विवाने की प्रोत्साहित हुए । इलाहाबाद में इस ब्राउने श्राधिवान (१५६२) में कामन-सभा की "भारत-सरकार द्वारा बनाये शये विश्वता-सावन्धी कानन के विश्व में जसकी जागरूकता के लिए" धन्यवाद दिया गया और एक नार किर भारत में करकार हारा निवमित स्रतितक कार्यी का विरोध किया शया ।

इससे द्वाराने शास इपिटवा-ब्राफिस-कमिटी के वार्लमेंट के सदस्यों ने स्वायनियों की बेश्याइति सपा छत्त रोगों-सप्तप्धी नियमों, जाहाजी श्रीर प्रथाकों के नियम में धक रिरोर्ट वैयार की । कामेस ने घोषमा की कि रिपोर्ट में वर्षित कारनामे और बासायें कामन-समा के थे जन श्वेददा के प्रस्ताय के चर्य श्रीर उरेश के विरुद्ध भी श्रीर इन वर्शकों श्रीर बुध प्रयाओं को बन्द करने के एक मात्र उपाय शह कान्य, बनाने की मांग की ।

१४. स्त्रियां श्रीर दलिन जातियां

मि॰ मार्टेग ही भारत-यात्रा के साथ ही नागरिक क्रियारों के सम्बन्ध में स्त्रियों का द्वारा भी देश के मामने पेश हुआ-श्रीर, वस्तुवः यह बहुव श्राहवर्षज्ञक है कि मारत में कितनी मल्दी सार पर कार्या कार्या आहे. जाए जाएक स्थाप कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या का bend-सन्ते दक्षित व्यक्तिमें के महत पर भी, इसी कामेंस में एक तहार महााव सीकार किया:-

धन्दर बांबेस आरवकानियां से साध्य पूर्वत बहुती है कि वरेमरा से दक्षित बारियों पर को इसावर वर्श बागरों हैं बढ़ा दाल देने बाली और खांमकारक हैं, जिनते दलिए आवियों की बहुत कटियार्स, वर्कार सीर स्तुतिवासी सा सामय कामा पहार है। इंडरिय स्थाप सीर मत-स्तुति का का काम है कि वे समय बर्जर उटा की करें।"

कथ्याय २ : कमिस के प्रस्ताव—एक सरसरी निगाह १४. विविध इस स्रवाद में क्षांबेश ने समय-स्थार और भी खनेक विषयों की और प्यान ि के विविध पहल्डों—प्रार्थांक, विवादीती, प्रयुक्त कीश कला-कीशल-सन्तर्भा दिखा है

बहुत दिसचरती हो। प्रान्तीय कोर केन्द्रीय राजन्त, नारी-कर, ज्यायकर और विनिमय र यह आदि आर्थिक विरक्षी पर भी कार्रिस प्रायः ज्यान देवी थी। शतानीय सरायन यह विदेशका मदस्य कोर कलक्त के कार्याधेश्याने के सम्पन्न में प्रतिवासी जातूनों ही कार्ये हुए। स्वारक्त और विदेशका 'लेग और क्यारव्यीन-क्षत्रम्भी, नेसार वर्गीय पर भी कभी-होजा था। उनमंत्रि की अध्यक्ष में कई यार की गई। १६०१ में महारामी विक्रीयर और १६६० में सम्बन्ध एकार्य की मूख पर कार्येष को स्वर्णा आर्थित हिस स्वर्णा

स्वागत-सम्बन्धी प्रस्ताव भी पास किये गये ।

शक्रावेदा स्राज इस देलने हैं कि वर्मों के प्रयक्तल को लेकर यक बढ़ा संपर्ग-सा चला प दाण के लिए इस फिर उस वर्ग में चलें जब कि कामेंश का कम्म हुआ था। पहली कामें

नै बमों के मिलाये जाने वर यह मलाय वेदा किया था—"यह कॉमेंग उत्तरी बमों के मैं मिलाये जाने का विरोध करती है और उत्तकी तय में—चरि सरकार सुमीयवरा उत्ते ही तिहास कर से हो—पूर्व माने देश दिल्लाजी बाहस्वयम कर से हो—पूर्व माने देश दिल्लाजी बाहस्वयम के कार्य-चेत्र से प्रकार स्वर एक शांकि अंतिकार कार्य में शीलोन के प्रातुसार यह इस देश है प्रकार सरकार अंतिकार कार्य में शीलोन के प्रातुसार यह इस देश है प्रकार सरकार आया !?"

हैं। कांत्रिक का विश्वास कांत्रिक के हम थ • गार्जों के गीतन में विधान-सम्बनी इसने कान्तिकारी परिपर्तत विधान का इचिहाल भी बहुत शिक्ष के गार्ज है। यह यह जानने हैं कि काम्रेल की रूप कार्युष्ट कर्योंक कम्मी की, तथ्य 'कार्यिकहल' या 'मेकोरेयहस ब्राफ्त प्रशीलियरान' पनाकर के २१ में कान्त्र के प्रमुख्य 'शिकार्य की श्री को यह पाले से मी निमयास कार्य है। इसकी प्रदूष्टात वो कुख प्रविद्ध पुष्टों के स्थानकारी हुई। यह क्रमने क्षेत्र

नैविक बता हो है कर काजी थीं। इसने चीर-भीर करने निवक बता हो करनी खाकर चार्कि में इदि मार की है। कीर रही नैविक बता पर इसने उपने महान दहेरा भी पूर महारा रखा है। बुद्ध में स्टब्द में कांग्रेस के उसामक रेहिए यह विभाग तथा निप् गर्माराता है पिचार हुआ। एक महास-द्वारा निवम बनाने के लिए कॉमटी हो बता दी विभाग बनाने का काम मीड़े के लिए खोड़ दिया, जब तक कामेंस को हुन्छ अधिक क्षय तथा बहु करना महानी में भी पूर्ण कोंने। दिया भी में खान पर कामेंस के हुन्छ

 प्रमाय के उर्गलात किये जाने में हिन्दू या मुखलमान अपने सम्बदाय के नाम पर सर्वसम्पति से या समाममा अर्थलम्पति से आर्थात करेंगे, वह निरय-क्यिति में विचार के लिए देश नहीं दिया आ संदेगा।" यह याद रहना चाहिए कि यही निरम उन्न विचान में भी स्वीकृत हुआ, जो स्था के भगरे के यह १६० में बनाया गया था; फर्क निर्मे अनुवाद का रहा, जो अन सर्व-सम्पति के काम ! कर दिया गया।

प्रतिर्निपयों की सस्या घटाकर १००० कर देने का प्रस्ताव १८८३. में पास दुधा, लेकिन

द्यमल में यह दूसरे वर्ष ( रेट्ट • में ) ही लाया गया ।

"वैष दरायों से भाग्तीय साम्राज्य के निर्मातवीं के श्राची और दित की बद्रान्य प्राणम-

भारतीय राजीय कांग्रेस का कोप होगा।"

सारी वर्णानांत का ठीक ठीक सत्यामा लगा तकते के लिए याउकी के रहन में सीरव समाको थेंगे स्थानांत , १६१० में समित शांतिवार्ण कोर संस्था जान कथा सारीर (१६१६) मि स्रीहत पूर्ण स्थानां के केंग्र से सीर मान देखा सारिया साराव केंग्र से सारीर सारीर सारीर सारीर सारीय सारीय कार्य सारीर (१६१६) साराय में सिंद सोरीर सारा निर्माण माराजेंक सारीत कार्यायों की स्थानित की री माने के प्रति कारीर सारी सी माने की सारी कार्य में सीर प्रति कार्य सीत कार्यों की स्थान की सीर सारी में सीरी के एक सीरियंक मारी सीर यह में सीर्य कार्य मारीर सीर्य सीराय सीरी सारीर सीर्य की सीराय कार्य सीरी कारीर सीर्य के स्थान की हमाने सीराय सीर्य की सारीर सीर्य की सारीर सीर्य के सीराय कार्य सीर्य कार्य कार्य सीर्य कार्य की सीर्य कार्य की सीर्य कार्य की सीर्य कार्य की सीर्य कार्य की सीर्य कार्य सीर्य कार्य सीर्य कार्य सीर्य कार्य की सीर्य कार्य की सारी की सारी की सार कार्य सीर्य सीर्य

सादन में बार्च पर कराउन हर्रा के मुख्य दिए। सम्म १ 'पुरियम' या पार पीर मुख्य पर है अलाने में रिक्ट क्यारे पारत मार्गाल जियमें या हम यान अवस्था किया कि पारे मार्ग्य पर विस्ता सम्मान में पुरियम' कर र पुरियम' कीर जिल्ला करता पर मार्ग्य प्रकार में किए कार्य में पिता है विस्ता सम्मान में प्रकार में साम करता और में देश ही रोजन्य सिंग्ल स्थाप मार्ग्य में पर की कि धम्द के २० में श्राधियान (१६०४) में यह निरूचय किया गया कि वालंगिएड के जु इंत्रीरत में एक रिएक्याएडल मेना व्याप कोर इस जान के लिए २०,०००) इस्ते किये में (१६०४) हारिय के उद्देशों को यूव करने और उसके महाता में के खुतुसार कार्य १५ सदस्यों की एक स्थापी कार्या जाने यहैं। १६०६ में स्टायमाई नीतोंनों ने सामें छ-यान्द में स्था दिया—"हमारा सारा ज्यारान केवल एक शब्द स्व-शासन या स्व इंत्रीरत या उपनियोंनों में हैं ) में ज्या जाना है।" तथायि वस हमें सहस्या के स्व प्रस्प उता, तो हमें नम बद्धा गया। कार्यित का महानव यह या—"स्वायमात!

अन्याव २ : कांग्रेस के शस्ताव—एक सरसरी निगाह उन दिनों कांग्रेस मारत और इंगलैंटड में श्राने कार्य के लिए शर्च करने में कोवाही न

कतंत्रना-कांग्रेस का बाजावरण प्रश्लीवता को मावजा से लवालव था, इतमें कर हिए भी एवं को उपांठित करने की दिया में एक बीर करम बहुगा गया और निर-हिल—"मायेक मान्य व्यक्ती प्रकाशनों में उन वक्ष ते मान्यीय कांग्रेस किंग्रित का ध्व वक्ष कि मान्यीय कम्मेलन में नित्त्रच्य किया जाया कावेब के समान विषयों में मान्यीय मान्य की ब्रोर के बार्ष केशी चौर उसे मान्य में कांग्रेस का काम वर्गाय पताति होने दश्यार्थ वर्गारित करने का विशेष मान्य करना चाहिए।" कांग्रेस के समायों की निर्माय वहण ही गाँ। मान्यीय क्षांग्रेस क्षांग्रेस हारा मान्यीत व्यक्तियों में के स्थाप्त-वांग्री

श्रीपार्ट पाप से श्रिकीको समापांत जुला करें, किन्यु यदि किसी व्यक्ति के लिए इतना दो केन्द्रीप स्थापी समिति (१६ स्वरणों की नतार्दे गर्द गर्द समिति) इस प्रस्त का श्रातिक विश्वपनिकांशियनी-समिति के निर्मेष का भी नया सरोका जारी किया गया। स्वरूप दो प्रतिनिधि हो स्ट्री श्रीर उठ जान्य के १० और प्रतिनिधि लिये जापगे जिस्से उठ वर्ष के समापति, स्वामत स्त्रीपण की क्ष्मपण्ड, रिख्नुले स्वर्षिक्ति के स्थापति और के सम्पन्न, कांग्रेस के प्रमान मन्त्रीपण और कांग्रेस के उत्त वर्ष के स्थापति मंत्री भी स्वर्षकार से शिरमानिकांगिनी समिति के सदस्य माने गये। कांग्रेस-विचान में जो नवा परिस्तिन हुस्था वह स्वत्यः सुत-प्रदर्श सा । सूर

कामत-त्यान में जो नहीं पायतन हुआ नह स्वयुद्ध: दुन-त्यनह दा। दूप कारत किन वीचाई ने इसावसान में 'कन्दीयन' सकत किया उन्होंने बहुत है। क्लर । धरसे पढ़ी यह पोपला की गई कि नाकायदा निशंतित समागत हुआ था। इसके बार हो युद्ध में साथ रावरिवारी पोप के नुकार पर ही नहा मामता हुआ था। इसके बार हो सा ग्रावादिक दिवार था—काँगत का 'किट' याने पिशे । दुख कार्य के आह से एट दिखानर (१६०७) को नैसे ही बिचार स्थाने जाते लोगों ने मिलकर यह मतान याश वि का उद्देश हैं निदेश-कामान के आप स्थापित गुद्ध से मानति याशन-याशों मां विद्य भी मार्ग करका और उन युद्ध हैं। के चार वायती के नारी कामान पर के प्रारंगरें

ालर मा प्राप्त करना द्यार उन राष्ट्र। क लाच वर्षश्च क नात सामान्य के द्यापकार दारियों में सम्मितित होना।" १६०⊂ के विधान के क्षतुसार महासमिति ( क्षास इविडया कामेस कमिटी )

तरह चते सचे थे:---

२—संयुक्त बंगाल से २० प्रचितिष ४—संयुक्त प्रान्त से १५ 33 ५—पञाब व सीमाग्रान्त से २३ 32 ६—संप्रान्त से ७ 11 ७—विहार उड़ीशा से <sup>9</sup> १५ 32 ६—संर से ५ 4

६-- वर्मा स

हद साल क्षत्र इस दानुज का प्रदोश भी देख लिया काय है

٤R

यह भी ठव हुआ कि वयसम्भाग बुल वक्सा का थ जो हिस्ता मुक्तमान करारा पुने कार ।
एकं प्रशास भारत में उत्तरिक वा मारत में इसे बाने कृषित के तथार्थात और प्रशास मंग्री
भी मारा-वर्षाति के स्वरम माने जाए । कोरिक का प्रमास मंग्री हक्ता भी प्रधास मंग्री हमात्रा आप ।
इसी तरह रिरय निर्माणनी निर्माण भी गृत वह गई। महा-वर्षमित कंशाभी तरहरा और
बुद्ध तरार्थित कर्मक तरहरा माने मंग्री। महोक मान्य ते आग्रे हुए प्रतिनिध ही हमान्य करने थे।

संयुक्त बहुमन दोए व बारिन बांस्ती से बारिन के शिराम से मूल वर्गवांन नृहारों, में इन्हारणर (१९६०) से एक इस-मांजी को बारे सदत १९६१ से कमकान के वर्गवांतर हैं। इन मूर्यान वर्ग निमारणें मंद्रित कर की मई बीट क्यों मानावर्गिक निमार का साम्यान के स्वार्ग्य (इस स्टार १९६५ नार के माने कर कोर्ग एर्डिंग को हुआ १९६६ से बा मूर्गे का साम्यान १९६ स्टार, का मंद्री देश सांगत ने कारम साम्यानम्बीत कारोग्य का भाग है। इस्वर्ग मुक्त स्टार, का मंद्री होता सांगत ने कारम साम्यानम्बीत कारोग्य का साम्यान्य स

का । के रह कर दरम को कम्म्यान के सूर्य । क्राम्यान कोर्य की अम्बर कीर को कार दो मुद्दे । ३३२० वह इसके कारणों का भू तम पुत्र कर दोना का मान कारणां , ३३४७,४,३०० वस्त्री, ३ विक १० वरणां, ८६५८५५ विद्यों ३ कारक केरवाय : १० वे कम्प, १० कारणां । ००० देश कारणां कारणां कारणां कारणां कारणां कारणां के अपने दे विस्तर प्रत्योग कारण कारणां को के दान को कारणां की कोर्यों को कारणां कारणां कारणां कारणां कारणां की

ध्यथाव २ : कांत्रेस के प्रस्ताव--एक सरसरी निगाई लीग की छुत्रञ्जाया में द्यारम्म किया । इसी समय लोकमान्य विलंक नै महाराष्ट्र में २३ द्यप्रैल १६१६ को एक पृथक् होमरूल लीग स्थापित की थी। इसके बाद १९२०में बाकर कांग्रेस के विघान 🛙 परिवर्तन हुया । कलकता काबेस ग्रापने निरोध ग्राधिनेशन में ग्रासहबीग को स्वीकार कर सुकी थी । नागपुर के श्राधिरेशन ने कामेर के क्यान में श्रानेक संशोधन किये। कामेर का १६०८ वाला ध्येम 'समल शान्तिमय श्रीर उचित उपायों से मारतीयों द्वारा स्वराव्य प्राप्त करना' में बदल दिया गया । सम्पूर्ण कार्रेस-कार्य नये क्षिरे से संगठित किया गया । भाषा-कम के श्राचार पर प्रान्तों का पुनर्जिभाजन किया गया । श्रान्य को प्रयक्त बनाने का गरून १६१५ और १६१६ में उठाया गया था और १६१७ में समापति हों । एनी बेसेयर तथा मदरास के थानेक प्रतिनिधयों के तीन विरोध करने पर भी स्वीकार कर लिया राया । १६१७ में हो बाबी जी की भी यही सम्बति थी कि यह प्रश्न संघारों तक स्परित कर दिया आय, परन्तु यह लोकमान्य तिलंड की दूरहर्शिता थी कि जिससे आन्त्र की पृथक प्रान्त का रूप दे दिया राया । इसीके परिवासन्तरूप प्रत्येक प्रान्त के प्रतिनिधित पर विचार और संशोधन करके श्रपनी रिपोर्ट महा-समिति में पेश करने के लिए एक श्रीर उपसमिति बनाई गई। इसके बाद ही सिंध ने भी अपने प्रयन्त प्रान्त बनाये जाने की माग की। यह स्वीकृत भी हो गई, लेकिन कर्नाटक और फेरल की मांगों का तब पैसला हजा, जब १६२० के सामपुर-श्राविश्वान के बाद प्रान्तों का पुन-र्विमाजन ह्या । १७. १६१८ तक सरकार द्वारा अस्वीकृत मोगें मारत ही राष्ट्रीय माम केवल मावनात्मक नहीं है. उसके यदा में प्रवल ग्रीर ब्यानहारिफ सुनितयां हैं, और गर्वमान व्यवस्थाओं में सुधारों की द्वाधिक सम्मादना नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए यहां उन प्रस्तावों और विशेषों का उल्लेख साथ कर देना काफी होगा, जो काप्रेष्ट ने बार-बार पेश किये मगर जिन पर ३२ शास से भारत सर्कार ने व आन्तीय सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया थीर १६१८ तक भी वे इमारी मांगें बनो रहीं :--(१) इपिडया केंसिल तोड़ दी जाय (१८८५) (२) सरकारी नौकरिया के लिए इंग्लैयह श्रीर भारत दोनों बगह परीक्षायें लीजायें (१८८५) (१) भारत ग्रीर इंग्लैश्ड में सेना-स्थय का श्रान्पात न्यायपूर्ण हो (१८८५) (४) वरी-द्वारा मण्डमों की सनाई श्रामकाधिक हो (१८८६) (५) जूरी के पैतले श्रान्त्रम समके जाय (१८८६) (६) बारवटवाले मामलों में श्रामियुकों को यह श्राविद्यार देना कि उनका मुकदमा मीज रटेंट के सामने पेश न होकर दौरा बात की श्रदासत में पेश हो (र⊏व) (७) न्याय धौर शासन विभाग श्रासद्धा किये आय (१८८६) (c) मारवीय सैनिक-स्वयसेवकों में भर्ती किये जायं (१८८७) (६) सैनिक-ग्रफसरी-शिद्धा देने के लिए भारत में सैनिक कालेवाँ की स्थापना की जार ((\$550) (१०) श्रुल कानून व नियमों में संशोधन किया बाय (१८८७) (११) श्रीयोगिक उन्नति श्रीर कला-बीशल की शिद्धा के सम्बन्ध में श्रशती नीति काम र राई जाय (१८८८) (१२) समान-नीति में सधार किया जाव (१८८६) (१३) मुद्रा-नीवि के सम्बन्ध में (१८६२)

- 48
- (१४) खरान्त्र सिविल-मेडिकल-सर्विस का निर्माण (१८६३)
- · (१५) विनिमय-दर-मुख्यावजे का बन्द करना (१८६३)
- (१६) वेगार श्रीर सदर्दस्ती रसद की प्रया बन्द करना (१८६३)
- (१७) 'होम-चार्चेन' हैं क्सी करना I
  - (१८) सुती कपढ़े पर से उत्पति-कर हटा लिया जाय (१५६३)
  - (१६) बकीलों में से क ने न्याय-विभाग के श्राप्तस नियक किये जार्थ (१८६४)
- (२०) उपनिवेशों में भारतीयों की स्थित (१८६४)
- (२१) देशी-राज्य-स्थित प्रेसों के सम्बन्ध में भारतीय सरकार द्वारा प्रकाशित नोटिपिनेर (१८६१) वापिस लिया जाय ((१८६४)
  - (२२) किसानों की कर्जदारी दर करने के उपाय किये जायं (१८६५)
- (२३) वीसरे दर्जे की रेल-वात्रा की स्थिति में सधार किया जाय (१८६५)
- (२४) प्रान्तों को श्राधिक स्ततन्त्रता दी जाव (१८६६) .
- (२५) शिक्षा-विमाग की नौकरियों का इस तरह पुनः संगठन हो जिससे भारतीयों के सा न्याय हो सके (१८६६)
- (२६) १८१८, १८१६ और १८२७ के कमशः नगास, मदग्रस और बर्म्स के रेगुलेशः बापस लिए जायं (१८६७)
- (२७) १८६८ के राजद्रोह-सम्बन्धी कानून के विशय में (१८६७)
- (२८) १८६८ के ताजीसर्वाधन्य व जान्या गीजदारी के विषय में (१८६७)
- (२६) १८६६ के कलकत्ता स्पितिसाल एवट के विषय में (१८६८)
- (३०) १६०० के 'वंजाव लैक्ट प्रलीनेशन' प्रबद को रद करना (१८६८)
- (३१) मारतीय अन्ता की द्याधिक स्विति की जांच की आय (१६००)
- (१२) होटी-सरकारी नीकरियाँ में भारतीयों की ऋषिक भरती की जाय (१६००) (११) 'पन्लिक वर्स हियार्टमेंट' में ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति सम्बन्धी पायन्दियां
- उठा दी जायं (१६००) (१४) इंग्लंड में होने वाली पुलिस-प्रवित्ययां-यरीदायों है। मारवीयों को भी लिया गाय व
- पुलिस के अ से श्रोहदी पर उनकी नियुक्ति की जान (१६०१) (१५) भारत स्थित जिटिया-रीना के कारण भारत पर ७,८६,००० पीयह प्रतिवर्ग का जो
- लर्च सादा गया, उसके विषय में (१६०२) (१६) इरिस्यन यूनी गर्वेटी बमीशन की विद्यारियों के समन्य में (१६०२)
- (१७) इदियन यूनीवर्सिटी एस्ट १६०४ के क्लिय में (१६०३)
- (1=) चार्पा रायस सीबेटन एसट १६०४ के बारे में (१६०३)
- (१६) श्रीवरण चार्यान के नार्न तथा मारत-मन्त्री के नेतन के शिरण में (१६०४)
- (४०) मारत के शत्रदास की वर्लमेंट हारा समय समय पर कीच (१६०६)
- (४१) स्थानीय स्वयाय की प्रमृति के सम्बन्ध में (१६०६)
- . (४२) १६ == के बिसिन्य साँ प्रमेशनेया प्रत के बारे में (१६ ==)

(४३) लेजिस्तेटिव कॅरिक रेगुलेगन में मुचार किया जाव (१६०६)
(४६) कुक-पान के शायन-मानण की जॉन की जाद (१६०६)
(४८) कुक-पान के शायन-मानण की जॉन की जाद (१६०६)
(४८) राजिस्ति कमान्यी कार्न के विषय में (१६१०)
(४८) राजिस्त मेरे एसर के नारे में (१६१०)
(४०) वही टूप सार्वाके रूपय की जाद की हुंग्य (१६१०)
(४२) उस्तेटिक केंद्रियों की माम किंद्री की जाय (१६१०)
(४२) की गोलने के प्रार्थामक विद्या-विकास के विषय में (१६१०)
(४३) की गोलने के प्रार्थामक विद्या-विकास के विषय में (१६१०)
(४३) वही-क-प्रार्थ के लिए स्वारंग कर के व्यापन में (१६११)
(४४) पंजा में मानंवारियों केंग्रियत स्वारंग के व्यापन में (१६११)
(४५) पंजा में मानंवारियों केंग्रियत स्वारंग के व्यापन में (१६११)

(५६) इंग्लैयड में रहने वाले मारतीय विद्यार्थियों के विषय में (१६१५)

## कांत्र सं के विकास की प्रारम्भिक मूमिका

क कोम को स्वारित हुए अब उह ५० वर्ष हो गरें। इस लाग्ने आरो में मारत संपूरित विकास कर्म मुम्लिकाओं से यह गुक्त जुनी है। हां, ब्रामी बाइट उद्धार अपने प्राप्त करूर देश सी गरें थे। यदन चित्रला क्यामा तो रेट्ट्य से देहर १५ बहिक १६२९ वर्ष हो हो। तिकसी मिल्लिका सर्पों और विवास के लोगों ने मिलकर अपने लिए माया एक ही कार्यक्रम दनतीन किया था। इसका यह अपने महि कि उन दिनों अपनीय उन्नीति में अब-नेद और विचार-मेद पैस ही गरी हुए १८ मिलक कर कि हो मिलती के आपने कार्यक में थे।

यद का निर्णय करने में या लढ़ाई की रचना में सबसे बढ़ी कठिनाई है यद-लेंत्र का जनाव श्रीर ब्यूद-रचना । दोनों तरफ के लोग इसला करें या बचाय, प्रार्थना करें या विरोध, युद्ध रोक कर रात्र की सन्ध-चर्चा के लिए निमन्त्रम दें या एकदम छापा मारकर उसे घेर लें, इन्हीं की उधे ह सुन में लगे रहते हैं । यद्ध-चेत्र में हन्हीं प्रश्नों पर सेनापतियों के दिमाय परेशाम रहते हैं । इसी तरह राजनैतिक चेत्र में भी ऐसे प्रश्न झाते हैं. अहां नेताओं को यह तय करना पक्ता है कि झान्दोलन महज क्षण जी और कागली हो या कुछ करके बताया जाय । यदि कुछ कर दिखाना हो । तब उन्हें यह - निश्चय करना पहता है कि लड़ाई मत्यन्न हो या अप्रत्यन्त । यों तो ये प्रश्न बड़ी तेजी से हमारी अली के सामने दौड़ जाते हैं झौर उससे भी ब्वादा तेजी के साथ हमारे दिमाय 🗏 चकर काटने हैं, परन्तु राजनैविक लड़ाइयों में बीसों क्यों में जाकर कहीं एक के बाद बसरी स्थित का विकास होता है झीर जो काम पचास वर्षों की जबरदरत राहाई के बाद खान बड़ा आसाम खीर मामूली दिलाई देता है वह हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने कि कांग्रेस की शुरुश्राव की, अपनी कल्पना के बाहर मासूम हुआ होता ! जरा जयाल कीजिये कि विदेशी माल के या कींसिलों के, श्रदालकों या कालेजों के बहिश्कार या कछ पाननों के मविनय भंग का कोई प्रस्ताव उमेशचन्द्र बनर्जी या सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फिरोजशाह मेहता या प॰ ग्रयोच्यानाथ, लालमोहन शोष या मनमोहन शोष, - सुत्रहण्स ऐयर या ग्रामन्दा चार्ल्, द्यम साहब श्रीर बेटरवर्न साहब के सामने रक्ता गया है। श्रव यह शोचने में जरा भी देर नहीं लग सकती कि इन विचारों के कारण ये कितने महरू उठे होते और न ऐसे उम कार्यक्रम, बग-मह के, कर्जन और मिएटो की प्रविगामी नीतियों के, या गांधीजों के दिवस अपनेक सम्बन्धी अनुमंत्रों के या जलियानालायाग के इत्याकायह के पहले बन ही सकते थे। बात यह कि पिछली सदी के छन्त के प्रारम्भिक पन्द्रह सालों के लड़ाई-मागड़ों में जो कामेस-नेता रहे ने ज्यादासर वकील-वैरिस्टर श्रीर कुछ स्यापारी एवं डॉक्टर थे, जिनका सच्चे दिल से यह विश्वास था कि दिन्दुस्तान सिर्फ इतना ही चाहता है कि ग्रांप्रेजों ग्रीर पालमेयट के सामने उसका पद्म बहुत सुन्दर ग्रीर नर्ग-तुली मापा में रख दिया जाय। इस प्रयोजन के लिए उन्हें एक राजनैतिक संगठन की अरुरत थी और इसके लिए उन्होंने

n हीय कापेस की स्थापना की । उसने द्वारा वे राह के दुःखों और उच्च आकांदाओं की पदर्शित . उसे रहे । अब इस बात को याद करते हैं कि किय-किय व्यक्तियों ने मारत की राजनीति को यनाया दौर उसे प्रमावित किया, इनके विज्ञास क्या थे, तब वे सब भिन्न-भिन्न युग इमारे सामने श्राजाते हैं हतमें कि मारवीय राजनैतिक श्रान्दोलन इन पचार वर्षों में बेंट बया है । फिन दरिखिवियों में सोमों ी उस श्राकांद्राश्चों भो, श्रीर उससे भी पहले उनके क्ष्टों को, प्रदर्शित करने के लिए एक जोरदार गमन की उन्हें जरूरत थी. यह पहले बताया जा चुका है । साथ ही कांग्रेस की पर्व-पीटिका भी कछ वनार के साथ बता दी गई है । उन्हें देखकर कहना ही पढ़ता है कि वह बमाना और हालतें भी ऐसी li कि भ्रापने दुख-दर्द दूर करने के लिए हाकिमों के सामने सिना दलील श्रीर प्रार्थना करने के श्रीर र रिद्यायतों श्रीर विशेषाधिकारों के लिए मामली मांग करने के श्रीर कुछ नहीं हो सकता था । फिर रह मनोदशा द्यागे आकर शीम ही एक कला के रूप में परिशत हो गईं। एक छोर कानृत-प्रवीध-द्वि ग्रीर दसरी ग्रोर त्वन बल्यनाशील ग्रीर मावना-प्रधान बक्तलकला, दोनों ने उस काम को प्रपने ऊपर से लिया जो सारतीय राजनीतिओं के सामने या। कांग्रेस के प्रस्तावों के समर्थन में जो व्यास्यान होते थे छौर कार्येस के श्राच्यत जो भाषण दिया करने ये उनमें दो बार्ते हुझा करती थीं— रक तो प्रमाधकारी तस्य चौर चांकरे.-दसरे बाकाट्य दलीलें। उनके उदगारों में जिन बादों पर चारसर नोर दिया जाता या वे ये हैं—ऋवेज लोग बढ़े न्यायी हैं और खगर उन्हें ठीक तौर पर बाकिफ रक्शा जाय सी वे सत्य और इक के पद्य से लटा न होंगे. इसारे सामने ग्राससी मसला ग्रांमेजों का नहीं बल्कि ग्रथगोरों का है: बराई पद्धति में है. म कि ध्यक्ति में, कांग्रेस बढ़ी राजमक है, ब्रिटिश ताज में नहीं ब्हिक हिन्दुस्तानी नौकरशाही से उसका अजवा है, ब्रिटिश विधान ऐसा है को लोगों की स्वाधीनती मा सब जगह रचया करता है और ब्रिटिश-पार्शमेग्ट प्रजावन्त्र पद्धित की भावा है: ब्रिटिश विधान

વાવ નુ - જાગલા જા ભિયાલ મા ગાંદા મા

एंजार के एव विधानों के प्रम्युत्त हैं, क्रांगिर राजदोह करने याती. एंच्या नहीं है, आखीन राजनीदिन सरकार का मान सोगों तक कीर सोगों का सरकार तक एर्यमाने के समामादिक सामन हैं, रियुक्ता-तेरों को सरकारी नौकरियां कांक्शिकां की बाना माहियं, का वे वरों के बोग्य कराने के सिय उन्हें रिया सो जानी चाहियं, रियर-दिवायाक, स्वानिक एंच्यांने और सरकारी नौकरियों में रियुक्तान के सिय साहीम गाह रोगी चाहियं, सारक ध्यानिक से चुने हुए प्रवितियों होने चाहियं, सेर उन्हें युक्तान रीया करता राज चौ करने का प्रशिक्ता में देश चाहियं, सेत और क्याक करनाइन की कमार्ट कमा होनी चाहियं, पुष्टित सीगों की क्रिय कन के दो, कर कम होने चाहियं, पीजी सर्वे प्रकार कमा होनी चाहियं, पुष्टित सीगों की क्रिय कन के दो, कर कम होने चाहियं, पीजी सर्वे प्रकार क्या कमार्ट-कम एन्सेट कमें युक्त हिल्ला हो, नाय कीर साहक-स्थाप खलस्य-क्रास्टर हो, कार्य की कमार्ट-कम एन्सेट कमें युक्त हिल्ला हो, नाय कीर साहक-स्थाप खलस्य-क्रास्टर हो आप, भारवर्ष को विदिया-पार्टीयों की प्राथम क्रांगियांक सिक्त कीर कर कार्य के स्वार्थ कर साहक साहक्य हो कार्य में साहक्य से साहक्य कीर के साहक कार्य हो सिक्त कर कर से स्वार्थ के स्वर्ध के स्वर्ध कार्य के स्वर्ध कर से साहक पारक-साहक्य के सामी-नामी अर्थ कार्य क्याक्ष कीर कार्य आप कर से कार्य है सहस्ता के स्वर्ध कर से होता होंगे होंगे होता हो है होना कर से साहक से साहक साहक से स्वर्ध कर से साहक साहक साहक से साहक से साहक से साहक से साहक से साहक साहक से से साहक से साहक

उद्योग-धन्मों को तस्की दी बाग,लगान कम किया आप श्रीर कन्दोक्त दावमी कर दिया आय। क्रांप्रेस यहां तक श्रांपे क्ष्टी कि उसने मारू-कर की खल्यार-पूर्व क्लावा, ब्रह्मी मारू पर तये उदरिस्यर के प्रमुचित वत्ताचा श्रीर विशिक्त्यन लोगों के विदे आवे वाले विनिम्म दरनुष्टावते को ग्री-कान्द्री क्लावार्त्वाच्या डेट रैन्टर में मारलवीय बी महाराव की दृष्टि बहा तक पहुंच गई थी कि उन्होंने माम-उन्होंगों के सुनस्कार के लिए भी एक प्रशास उपरिक्त किया था।

## कांत्र स के विकास की प्रारम्भिक भूमिका

कामित को स्वापित हुए ज्ञब तक ५० वर्ष होता । इस सभ्ने झारते में भारत के राष्ट्रीय । की वर्ष भूमिकाओं से मा गुजर चुकी है । इां, खामे ज्ञावर उसके स्वन्दर कुछ मतभ्दर जरूर पै गारे थे। परन्तु पित्तला समाना सी रहन्यक से १९६५ बहिक १९२९ तक पेता रहा, जिसमें मिन-रायों और निमारों के लोगों में मिनक स्वाने निषद प्रायः एक हैं। कार्यक्रम स्वत्रीय क्रिय रहका यह स्वयं नहीं कि उन दिनों भागावीय राजनीति में मत-भेद कीर दिचार-भेद पैदा हो गर्द थे, बल्कि पह कि से मिनती में सारो हायक ना थे।

पुर का निर्णय करने में या लडाई की रचना में सबसे बड़ी कठिनाई है यद-लेब का श्रीर ब्यूट-रचना । दोनों छरफ के लोग हमला करें या बनाब, प्रार्थन करें था विरोध, मुद्र शेक राष्ट्र को सन्धि-पत्तों के लिए निमन्त्रण दें या एकदम लाग मारकर उसे घेर लें, इन्हीं की उधेर II लगे रहते हैं । सद-चोत्र में इन्हीं प्रश्नों पर सेनापतियों के दिमाय परेशान रहते हैं । इसी राजनैतिक चीत्र में भी ऐसे प्रश्न चाते हैं, जहां गेवाओं को यह तय करना पहता है कि आन्दी महज लफ्जी सीर भागजी हो या कल करके बताया जाय । यदि मुख कर दिलाना हो तब उन्हें · निभय करना पडता है कि लड़ाई प्रत्यक्ष हो या कामरत्रक ! यों सो ये प्रश्न बड़ी रोजी से हमारी क्रां के सामने दौड़ जाते हैं छीर उससे भी व्यादा तेजी के साथ हमारे दिमाय !! जकर काटी है, पर राजनैतिक लड़ाह्यों में थीतों क्यों में जाकर कहीं एक के बाद दूसरी स्थित का विकास होता है सीर काम प्रचास वर्षों की अवरदश्त संबाई के बाद ब्याख बड़ा क्यासान कीर मामूली दिलाई देवा है 1 हमारे पूर्वजी की, जिन्होंने कि कांग्रेस की शुरुशास की, बापनी करूपमा के बाहर मालूम हुआ जरा खयाल की की कि विदेशी माल के या बीसिलों के, बादालवी या बाले की के कृत्व कानुनी के सविनय भंग का कोई प्रस्ताव उमेशचन्त्र बनर्जी या सुरेन्द्रनाय प्रदेश या पं । दायोच्यानाम, शालपोडन योग या अनगोडन योग, - सनदायर ऐयर या क्षांस साहब शीर वेहरवर्न साहब के सामने रक्सा शया है । क्षत यह सोचने में अध शकती कि इन जिनायें के कारण ये किसने महक उठें होते और न ऐसे उम ... कर्नन श्रीर मिस्टों की मिनमामी नीतियों के, या गोधीओं के दक्किए समीध मा जिल्यांनासाना के इत्यादायह के पहले बन में सकते थे । बाद यह कि पिछली प्रारम्भिक पन्द्रह सालों के अवार्र-भगवें। में वो कांप्रेश-नेता रहे वे -ह्यापारी एवं बॉन्टर थे, जिन्हा सच्चे दिल से यह विश्वास या कि दिन्दस्तान विश् है कि संपेत्रों कौर पालंकेएट के सामने जसका पद बहुत मुन्दर क्रीन नवी-नुसी आय । इस प्रयोजन के लिए उन्हें एक श्वनैतिक संगठन की जरूरत मी स्त्रीर

माव से परिपूर्ण था । वह वैसा ही या जिसे देखकर नौजवानों के दिल हिल उठते हैं थ्रौर श्रनुप्राणित दोते रहते हैं।" कांपेस के इतिहास में जो पहला जनरदस्त श्रान्दोलन हुन्ना वह पांच वर्षों ( १६०६ से १६११ ) तक रहा । उसे उस समय ऐसे दमन्कारी उपायों का सामना करना पढ़ा जो उस समय जंगली समभे गये । हालांक उठमें हथर-उथर भारकाट भी हो गई, भयर ग्रन्त में उसमें पूरी सफ-लता मिली । क्यांसिर १६११ में शाही धोपणा कर दी गई कि नय-भग रद कर दिया गया। किन्तु यह बिटिश-सरकार की भारी प्रशंसा का विषय वन गया । इससे बिटिश-न्याय के प्रति शोगों के मन में नया विश्वास पैदा हो गया श्रीर भुश्चांधार वनतुत्राश्चों हास उत्तजता-प्रकाश होने लगा । श्री श्रम्थिका-चरण मुज़मदार ने बहा- "बिटिश बाज के प्रति अद्धा-मक्ति के मार्वी से भग प्रत्येक हृदय प्राज

अध्याय ३ : विभिन्त के विकास के शिराग्यक भारती

एक तान से बहुक रहा है: यह ब्रिटिश राजनीतिशता के प्रति करागता खीर नदीन विश्वास से परिपूर्ण हो रहा है। इसमें से बुद्ध लोगों ने तो कभी - अपनी मसीवतों के अन्धकारमय दिनों में भी -- ब्रिटिश्व-न्यीय के स्थान्तम दिजय की आशा नहीं स्टोकी थी. उस पर से आपना दिश्वास नहीं उठने दिया था।" परन्तु इसी के साथ कामेसियों ने उन दुःखदायी कान्तों की तरफ से भी श्रपना भ्यान नहीं हटाया था, जो कि १६११ और उससे भी आगे तक बारी ही ये । कांग्रेस के बड़े-बढ़ों ने, इसमें कोर्र सन्देह नहीं कि, भ्रपनी सारी शक्ति शासन-निश्यक सुधारों में और दमनकारी कानूनों को हटवाने

में लगाई थी: परन्तु इससे यह श्रन्दाज करना गसत होगा कि वे मिर्फ आरतीय-प्रश्न के श्रशों का ही लयाल करते थे. परे प्रश्न का नहीं । रेट्याह के कलवन्ता-लाधिवेशन में सरेन्द्रनाथ बनर्जी ने वहां था--<sup>17</sup>ख-शासन प्रकृति की व्यवस्था है, विधि का विभान है । प्रकृति ने ऋपनी प्रसुक्त में स्वय द्यपने हाथों से यह सर्वेगिर स्वयस्था लिख रक्ती है-प्रत्येक राष्ट्र व्यपने भाष्य का व्याप ही निर्माता दोना चाहिए ।" २० वें आंक्रोशन के सभापति पद से सर हेनरी काटन ने 'भारत के संयुक्त राज्य' द्यापना 'मारह के स्वतन्त्र श्रीर प्रथव शक्वों के संघ' की ककाना की थी। दाहामाई से यनाइटेड

किंगहम या उपनिरेशों के जैसे स्व-शासन या स्वराक्त्र का जिक्र किया था । कांप्रेस के पहले पच्चीन सालों में जिनके उत्तर कांत्रेस की राजनीयि का दारीमदार रहा, ये सरकार के तुर्मन नहीं थे । यह बात न बेवल उन धोपलाओं से ही सिद्ध होती है जो कि समय-समय पर उनके द्वारा की जाती रही हैं, वहिन्द स्वयं सरकार भी उनके साथ रिकायतें करके छी। जब-जब

हिन्दुस्तानियों को अ ने पद व स्थान देने का भीका ज्ञाया तव-तव उन्हीं को उसके लिए. चुनकर यही सिद्ध करती रही है। ऐसे उच्न वदों के लिए न्याय-विभाग का चोत्र ही स्वभावतः सबसे उपप्रक या। मद्दात के सर एस॰ सुबद्धरय ऐमर हो कांयेत के पहले ही कांविदेशन में सामने आये और श्री बी॰ कृष्णस्वामी ऐयर १६०८ में हुई सदत्तव की पहली कुनवेंशन-कांग्रेस के एक साथ कर्ना-पता थे, जो बरुत कड़े विभान के मातहत हुई भी और जिसके लिय कतहालीन सदरास-रावनेर ने स्वपना करने देने

की कृपा की भी । सहवादियाँ छीर कांपेस का उल्लेख करते हुए यह कहने वाले भी कृष्णस्त्रामी ऐपर र पुराने जमाने में बांधे सी कोगों को धापनी शजबारि 📲 परेड दिखाने का शीक मा। १६१४ में जब साई पेयटलैंड (गवर्नर) सहराम में कांग्रेस के पश्हात में चारे हो सब क्षीय उठ सहे हुए भीर तात्रियों-द्वारा एनका स्वायत विया । वहाँ तक कि थी एक पीक पेटो, जो कि उस समय पर

एक प्रमान पर बोज रहे थे, एकाएक रोड दिये तथे कीर अनक्षी जवह अर्रेड्जाय बनर्जी को राजमीह का प्रमाय उपस्थित करने के लिए कहा गया जिसे कि सन्होंने क्यानी ससंद आया में पेश किया !

पेमी ही बरना स्थन-इ-कांग्रेस (१६१६) के समय भी हुई थी, उन्ह कि सर जैस्म मेहरन

कांग्रेस में बाये थे बीह उपस्थित बोगों ने बढ़े होटर उनहा स्वागन दिया या ह

मारवीय राजनीविजों का प्यान जिल-जिल विषयों की श्रोर शया था उनका एक-निगाइ में सिद्दावलोकन करने से यह ब्रासानी से मालूम हो जाता है कि उनकी भनोरचना किस प्रकार हुई भी ! उस समय जब कि भारतीय राजनैतिक दोत्र में कोई पय-दर्शक नहीं था, उन लोगों ने जो रूख ग्रस्त-या किया या उसके लिए इस उन्हें कुरा नहीं कह सकते । किसी भी श्राप्तिक इसारत की नींय में छ: पीट नीचे जो हेंट, चूना और पत्थर गड़े हुए हैं क्या उन पर कोई दोच लगाया जा सकता है। नयोकि वही तो हैं जिनके ऊपर सारी हमारत खड़ी हो सकी है। पहले उपनिवेशों के दल का ख-चासन, पर साम्राज्य के ज्ञान्तर्गत होयरूल, उसके बाद स्वराज्य श्रीर सबके ऊपर आकर पूर्ण स्वाधीनवा की माजलें एक-रे-शद-एक बन सकी हैं। उन्हें जपनी स्पष्ट बाव के भी समर्थन में अमेजों के प्रमाण देने पहते थे। अपनी समभ और अपनी समता के अनुसार, उन्होंने बहत परिश्रम और भारी दुर्गानयां की थीं। ब्राज बागर हमारा रास्ता साफ है और हमारा लड़्य राष्ट्र है, की यह सब हमारे उन्हीं पुरुषाओं की बदीलत है कि जिन्होंने जंगल-फाहियों को शाफ करने का करिन काम किया है। शतएय इस द्यावसर पर हम उन तमास सहापक्षों के प्रति चापनी हार्दिक जतवता प्रदर्शित करें जिन्होंने कि हमारे सार्वजनिक जीवन की द्यारश्मिक ग्रजिलों में प्रगति की गांधी की द्यारी बहाया था।

कांगेंसियों के दिलों में कभी-कभी कुछ उत्तेजना और रोप के बाव जा गये हों, पर इसमें कोई शक नहीं कि ठेठ १८८५ से १६०५ तक कांग्रेस की जो प्रमति हुई उसकी शुनियाद थी वैच-ब्यान्दीलन के प्रांत जनका हुट और खबेजों की न्याय-प्रियता पर श्रदेश विश्वास ही। इसी भाव की लेकर १८६३ में स्वामताध्यक्त सरदार दयालसिंह मजीटिया ने कामेस के रियय में कहा था कि "भारत में ब्रिटिश-शासन की कीर्ति का यह कलश है।" आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि "Fम उस विधान के मासहस सुरत से रह रहे हैं जिसका विकट है आजारी, और जिसका दाना है सहिप्याया ।" कांग्रेस के चौथे अधियेशन ( इसाहाबाद १८८८ ) के प्रविनिधि ने लाई रियन का यह विचार उद्भुष किया था-"महारानी का धोपणा-पत्र कीई कुलह-नामा नहीं है, न वह कीई पानीविक लेख ही है: बहिक वह थो। सरकार के विद्यान्तों का योगवा-वत्र है।" लाई सेल्वरी के इस बचन पर कि "प्रतिनिधियों के हाथ शासन की प्रथा पूर्वी लोगों की परम्पा के मुन्ताकिक नहीं है." जोर के साथ नाराजगी प्रकट की गई थी कीर १८६० में सर किरोजशाह गेटवा ने वी · यहां तक कह दिया था कि "अमें इस बाद का कोई खल्देशा नहीं है कि ब्रिटिश-रामनीदित खल्द में बाकर इमारी पुशार पर कायरम ज्यान देंगे।" बारहर्वे काधियेरान (१८६६) के बायराय यह से हरमाद रहीमजल्ला सकती ने को स्त्रीर भी असंदिग्यमप में बहा कि "खबेजों से बहुबर क्यादा रैमा-नदार और मनदत कीम इस सरज के क्षेत्र वहीं नहीं है।" और अब कि जन कीम में हिन्दस्यानियें दे खनगा-रिनय श्रीर विशेष का अवस्य उल्ह्य दमन से दिया, तब श्री शहरास-दांद्रेस (१०६८) के क्रायत बाजन्यमोहम वन में जोर देवर बहा था, कि "शिवित वर्ग इंसनेवर के रोस्त हैं, रहमन मी । हु-नैरह के नामने भी महान् कार्य है उनमें वे उनके श्वासाविक वचा खावरवक वित्र कीर कार्यक है। इसरे इन पूर्व पुरुषों ने कार्यकों कीर इंग्लैयक के प्रति को विदान स्वना वह कभी कभी दया क्रमह और देव में दम होता है, पान्यु हमान कर्यन ती नहीं है कि इस उनहीं सुर्वदायों की नमर्जे। ट । हा शर्म क्यों भेष के कारों में ( देरे की कार्रेस, मदगय, ११.०८ ) "ब्याने कोमल रिनार पत हुए में है कि-रे'ने बान्ने नमत में बान्ने कर्मन का मानक यानन दिया है, दिर बादे वह दिनस क कर्म कीर बॉट-कुच करों न हो, उनके बारे में चार्का नुपी गर्में भी करूं न है। को सकता है कि हा करून करा हुन रहा हुन है। करा है विश्व दीयों के बहुता हि वह लागर कन्या की। वहीं वहीं वहीं करा है।

कायाय ३ कामस के विकास के आरोग-भे देगा बलदया में श्री ए॰ चीपरी, किट्टीने बंग-सम के पिट्ट होनेवाले बान्टीलन में मंगुल आग ाया था, सामगा उसी एमव बढ़ा की हाईहोर्ट के बत्न करा दिने गये। १९०८ में जर लॉर्ट मियटे मारत-सरहार की लॉ-मन्ती के लिए व्यक्तियों जा पुलाव किया हो, होडी मिसटे ने ब्रयने परि

र्डि मिगरो का जो जीवन-चरित्र लिखा है उससे मालूम पहता है कि दो नाम उनके सामने ये—एक । श्री चाशुतोष मुकर्जी का, "ओ भारत के एक प्रमुख कातृनदा थे, पर ये सन्ने दिल से पुरास्परणी, ीर सावधानी के साथ उनका बच्च उपस्थित किया गया था," और दूसरा भी सत्येन्द्रप्रसंध सिंह का, अतके बारे में लॉड मिएटो ने बहा बताते हैं कि "तमके विचार तो मीम्य है परन्तु हैं वह कांग्रेसी।" त्येन्द्रप्रसन्न सिड १८६६ की कलकत्ता-कांग्रेस में, देशी-नरेश को बिना मुकदमा विलापे निर्वासित कर ने के प्रश्न पर बोले थे। चौर, यह इस सब आनते हैं कि, चन्छ में (लॉ-मेम्बरी के लिए) तरजीह तप्रेसमैन को ही दो गई। इसी प्रकार १६२० में गवर्नर-जनरल की कार्यकारियी में अब जगह हुई व भी लॉर्ड चेम्पनोर्ड (१६२०) ने दो महाराजा बर्दवान को रखना चाहा पर मि॰ मायटेगु ने यही ींतिल के किसी चुने हुए सदस्य को ही राजना क्यादा परान्द किया । मि० मारटेगु ने श्री भीनिवास गारती का नाम इसके लिए मुभाया, लेकिन चेंकि ऐन मौके पर उन्होंने साथ नहीं दिया या इसलिय रेम्पफोडं ने उन्हें रखना पसन्द नहीं किया श्रीर श्री बी॰एन०शर्मा की स्क्ला—जो कि, जैसा हम ग्रागे देलेंगे, ग्रमतसर-कायह के वक्त भी सरकार के प्रदर्शायक बने रहे । बगाल में कार्रेस से सम्बन्ध स्वनेशने खन्य जिन स्थाकियों को कने सरकारी चोहरे मिले उनमें भी एम॰के॰ दात क्रीर तर प्रभासचन्द्र मित्र सुरूप हैं। इनमें भी दात, 'जी १६०५ की कामेस में, कार्यकारियों में हिन्दुस्तानियों की नियुक्ति के प्रश्न पर बोले थे, बाद में भारत-सरकार के लॉन मेम्बर हुए झौर मित्र महोदय नगाल की कार्यकारियी के सदस्य। युक्तमान्त में सर तेजवहादुर सम् जैसे जनस्दस्त स्थिक की भारत-सरकार का ऑ-मेम्बर बनाया गया ! बिहार के सम्यद इसनहमाम १६१२ की कालेस को पटना में आमत्रित करने के बाद हाईकोर्ट के

कीनित का पदरन नामकर किया जा। मायद्रन्योही शायक-पुत्राची का क्रमल गुरू होने पर उन्हें क्षांचे-भवती में नामकर किया गया, हर रहें में मायद्राव करने के साथ उन्हें सामाण-मरिद्द के लिए 'सायद का मितिकिए' निगुक्त किया गया। कीर उनके बाद ही वह विभी-कीवित्वर बना दिने पारे। इसके बाद वह प्रमानित में मायद्र कीर सामाण्य के सम्बन्ध में आव्यवन देने गये। सामाण्यान्यान्त स्वाची अपनित्रों में उन्हें स्वाच्यान के तित्र सामाण्यान किया, लेकिन चंदिन क्षांचेक्ष में ऐसा अनते हे हनका कर दिया। इस गाया के सिद्ध सामाण्या के, ०,०००। ३०० का सर्च मायु किया था। दिव्य के मी स्वी ने स्व

जो दक्षिण श्रमीका में व्याख्यान के लिए न बुलाने से हुई थी। इस प्रकार जिस परपर की नापसन्द

ही ये कि जो श्रंग सड़-मलकर बेकाम हो गये हैं उन्हें काट बस्ताना चाहिए। सर शंकरन् नायर श्रम-सववी में हुए ऋधिवेशन (६⊏६७)के सभापति हुए थे। स्त्रीर तो स्त्रीर पर श्री रमेशन (सर वेण किसे) १८६८ से कार सवादी ही थे. जिस सास कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका-प्रवासी भारतीयों की कठिना इयों के सम्बन्ध में पेश किये गये प्रस्ताव का आनुमोदन किया था। इसके बाद जिनका नम्बर ग्रावा है वे हैं (१) श्री टी॰ बी॰ श्रेपगिरि ऐयर, जो १९ १० की कार्यस में सामने श्राये, छीर (२) श्री पी॰ श्चार॰ सन्दरम् ऐयर, जो १६०६ में श्री कृष्णस्वामी ऐयर के एक उत्साही सहकारी थे। ये छुहों गर॰ रास-हाईकोर के जब बनाये यथे और हनमें से दो कार्य-फारिसी कींसिस के सदस्य भी हो गये—एक मदरास में और दूसरा दिल्ली में । इनमें से पहले ( सर सबहायय ) ₹⊏₹६ में कामेंस के सभागति होने याले ये परन्त हाई कोर्ट के जज बना दिये जाने के कारण रह गये थे । श्रीमती वेसेन्द्र हारा चलाये होमरूल-ब्रान्दोलन के समय, १६१४ में, यह फिर कामेंस के क्षेत्र में ब्रा गये ! यही नहीं, वरिक श्रापनी नाइटटट (सर की अपधि) का भी परिस्थास कर दिया, जिससे भि० भारतेस और लॉर्ड चैंग्ड-फोर्ड दोनों ही इन पर भाराज हो समे। बहते हैं कि मतवर्ष कब की हैशियत से जो देखान हन्हें मिल्ली थी उसे बन्द वर देने की भी बात उस समय टठी थी. परन्त बाद में कल सोच कर फिर ऐसा किया नहीं गया । श्रीर श्रामे चलें हो. सर पी० एस० जिहहतासी देवर श्रीर हर सी०पी० रामस्वामी देवर भी कांगेसी थे। इनमें से पहले तो १८६५ की कांग्रेस में सामने जाये थे और दसरे थे तो बाद के मपे रक्षरूट लेकिन रहे सदा पहलों से भी ज्यादा जसाही, क्योंकि द्वा॰ बेसेस्ट चीर टमके साथियों की नजरबन्दी के समय उन्होंने की सत्याग्रह (निष्क्रिय प्रतिरोध) के प्रतिहारच पर भी हस्ताहर कर दिये थे। सच तो यह है कि १६१७ और १६१६ के बीच कांग्रेसी स्त्रेत्र में सर सी० पी० रामरवासी एक ऐसे चमकते हुए सिवारे थे क्रिन्होंने ख्रयने प्रकाश से भारत के राजनैतिक सिविज में चक्रा-चीघ कर रक्षी थी। ये होतों ही बाद में कार्य-कारिसी के सदस्य बना दिये गये। यही हास सर मध्यमद हमीदासा का हन्ना, जिन्होंने पहले पहल १८६८ में कावेस के संच पर प्रकट होकर खपने सुद्धि-कौशल एवं बक्तत्व-राक्ति का परिचय दिया था। यह पहले मदरास श्रीर फिर भारत सरकार की कार्यकारियों के सदस्य बनाये राये । प्रदरास-सरकार के लॉ-ग्रेम्बर होने वाले सर एन॰ कृष्य नैयर १६०४ क्षी कांग्रेस में बोले थे, स्रीर उनके उत्तराधिकारी सर के॰ वी॰ रेडडी की १६१७ में जिल्डा-पार्टी का कला होने तक मी एक उत्साही पय सुप्रसिद्ध कांग्रेनी ये। सर यस व रामचन्द्रशय बहुत समय तक कांग्रेस में रह सके हैं। ग्रीर क्रमलियत वह है कि १६२१ में भदरास की कार्यकारियों में उन्हीं नियांक्र भी 🖤 सकी थी. परना पिर देन वक्त पर विचार बदल दिया गया । इस प्रकार ६ हाईनोर्ट के जब खीर ६ हार्यकारियी के हरसा हो अवंते मदरास के कामेंसमैन ही हो सुके थे। और हास में टेरिफ-वोहं में भी नटेसन की को नियक्ति हुई है उससे हो ग्रेस्ममुली चुनों में भी कांग्रेलियों के पमन्द किये जाने से उदाहरण की वदि हुई है, मही नदी वहिन्द सर परमुलाम चेटी की भी न्याय या शासन के रिमागों में ही कोई पर होने के बताय कोचीन का दोवान कनाना भी हती बात का पोपक है। जो कांग्रेसपैन इस तरह प्रर-स्त हए उन्में सब से पहले कामातः भी शी क्लानुस्तियम् मुदालियः ये को मदसस-वीतिल के एक सूने राय ५ करें। वे स्त्रीर १८६१ के कहाँ के किसी सिनियल कोर्ट के जार कराये रहते थे। नामहूँ में भी नरस्त्री क देव की श्रीर नारायण चन्द्रावरका दोनों, वो कमग्रः १०००की मदगम-कांग्रेस श्रीर १६००की सारीर-रावका कार कार वे प्रमानि हुए थे, तथा भी काशीनाय कारक तैलंग वसाई हाईकोर्ट के जब बनाये गये। कप्रित के समापन दूर पाय अपना माना की (इस्तिएया) क्रिनिस के नदस्य बनाने तारे स्त्रीत सर नदस्य वक्त दिवा शया ।

## ब्रिटेन की दमन नीति व देश में नई जागृति भारत में क्रिटेग शास्त का होताल राम और प्रचार की यह सम्बी कहाती है । जर जब इस प्रचार इसा, उससे पत्ने सम भी जरू हुआ। जब-जब जरता में कीई सान्दीसन ग्रह हुआ

है, तर-वर जोरों का दमम किया गया च्रोर उनमें यह मीवि रक्ती गई कि जररफ लोग घान्दोकन करते-करते रिलकुल एक न साम वरशक उनकी भागों पर कोई प्यान न दिया जाय। लॉर्ड लिटन का १८७० का मेव-पैरट जो जरुद हो बापल से लिया गया, करकार की इच मीवि की पूर्व-स्वना थी।

राष्ट्र के बहुते हुए झालजैवन्य का बूक्य कवाय शरक विचान के रूप में मिखा, तिवने राष्ट्र के हु एक रूपी मों के हो और भी एक दिया । १८८६ में इन्करटेक्ट एक्ट बना । उचका भी मित्र विधी स्विध उची सम्म किया था। तेते नेवे कांग्रेस कर काल बढ़ती गई, जरवारी आधिकारी भी उसे उन्देह की राह्य कि है एक तो भी लोगे कराने के स्वा सामांकर म एक रूप राह्य के स्व सामांकर म एक रूप एक देवी हुए भी वच्यों । किन्तु चरी कार्ड के स्वार कि कार्य के स्व खाइती के स्व कार्य के स्व खाइती हुए साम देवे हुए सा

हशाहाबाद के चीचे प्राधिनात में कामेश को श्राक्तमतीच कार्टनाइया हुई। उसे परदाल तक के लिए कार्मन नहीं मिली! भीमधी पानी बेशेल्ट में इफकी कार्येस मेमान्यी पुरुष्क में एक ऐसे शाहन का उदारत्य दिया है, जो प्राप्त विकार जाईका की हस्सुन के सिलाफ मदराव (१८८०) के प्राधिनात में गामिल हुया पा भी उसले ग्रास्ति-रहा के जग पर २०,०००) की जासना मानी गाई मी। हालत तेजी से लगन होती गई श्रीर १८८० में सरकार का विरोध बहुत बढ़ साथा। बंशाल-सरकार ने सब मांपरो सीर सब निमाणों के प्रमुख सफ्डांग्र के प्राथ पढ़ समूर्त-पन मेमा, जिनमें उन्हें पर

िन्दा करने का रवेया सर्व-साधारण से सरकार के प्रति पूचा वैदा करेया और देश में राजमस्त और देशाहरू ऐसे दो भेद जड़े हो जायो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कारोध भारतीय करता की प्रति-निध्य नाने का जो दाया करती है, वह ठीक नहीं है। ह्या साहब ने इसका मुंहतोड़ जराब दिया। के लिए नाकाविल सान सेती।

किया गया था पही जागे सलहर मासाहन का जापार-नतम्म का गया । यहाँ हमने मुझ ऐसे प्रमुग कोवीमयो ना उत्तेग दिया है जो नवशर हाग पुम्बन हुए हैं। लेकिन हम पर से दिया में यह नयाल नहीं का लेका जाहिए कि जो उन्नार उन्हें दिने गाँ उन्हें लायह स्वारा, एस्ट्रोत और उन्न-नारित्व का किया भी प्रमुख उनमें जामा में यह उद्दार क्या का में यह उद्दार का कि यह नवसाने की हो गरन से दिन गये हैं कि सरहार को भी जास योग हिन्हस्तानियों की नस्य हुई सो इसके लिए उसे भी कोवीयों पर ही नियाई योलनी वहीं है। और उनके उन्होंकि नियारी

को उसने ऐमा नहीं सतभत्र है जो वह उन्हें सरवारी विश्वास वस बदी-से-वदी द्विग्मेदारी के श्रीहर्दें।

भाषाय ४ : ब्रिटेन की दमन नीति व देश में नई जागृति ٤x व्रसर करता था । सम्पूर्ण भारत ने बगाल के सवाल को ऋपना सवाल बना लिया । प्रत्येक प्रान्त ने इंगाल के प्रश्न के साथ ग्रुपनी समस्याग्रों को ग्रौर बोड़ कर ग्रान्दोलन की ब्यादा गहरा **र**ग दे दिया। 'कैनल कालोनाइजेशन विल' ने पवान के सैनिक प्रदेश में जनता के श्रन्दर एक नया तफान खड़ा कर दिया. जिसके सिलसिले में लाला सानगतराय और सरदार ऋजितसिंह की देश-निकाले की सजा मिली । ऐसे समय कंलकता काश्रीस ने ठीक ही भारत के पितामह दादामाई नौरोजी की ग्रापना सभा-पवि चुना । दादामाई के 'स्वराज्य' शब्द के प्रयोग ने अधगोरों की शेप-जाला को श्रीर भी प्रचड कर दिया । राजनैतिक समाद्यों न प्रदर्शनों में नितार्थियों को मस्मिलित होने से संक्रने के फलस्तरप स्कलों और कालेजों का बंदिष्कार तथा राष्ट्रीय-शिक्षा का खान्दीखन शुरू हुआ । केवल पूर्वी-कागल मैं २४ राष्ट्रीय हाईस्कूल खुल गये स्त्रीर भूलपूर्व जांस्ट्रध सर गुरुदास बनर्जी के नेतृ व मे राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए 'बंग जातीय विद्या-परिषद्' की स्थापना की गई । बाबू विधिनचन्द्रपाल सम्पूर्ण देश मे धूम-गूमकर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय-शिचा श्रीर नव-चैवन्य का जोर-शोर से प्रचार काने लगे । १६०७ में द्यान्ध्र-देश में उनका दौरा बहन ही शानदार और सफल रहा । राजगडेन्द्री के निवासियों ने उनके द्याने पर एक राष्ट्रीय हार्रस्कल खोलने का निरुवय किया । टैनिय कालेज के विद्यार्थियों ने जन्त्र सान-पत्र दिया था, इस कारण कुछ विद्यार्थियों को सरकारी ऋषिकारिया ने कालीज से निकाल दिया था। वे विद्यार्थी राष्ट्रीय-संग्राम के सिवाडी हो गये। इस सरह सरकार की वेरोक वसन लीत ने इंजापकरों न्त्रीर थीर सिपाहियों की पैदा किया। १६०७ में राष्ट्र ने केवल मस्ताव पास करना खोड़कर स्वदेशी, वहिन्हार और राष्ट्रीय-शिक्षा के ठोन क्रियात्मक प्रस्तारों पर जोशे से स्वमल भी किया ! जहां कि बगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रान्त, पत्राब ष द्यान्त्र में राष्ट्रीय स्कलों ध्वीर विस्विनियालयों का जन्म बढे वेग से हो रहा था, तहा स्वदेशी का श्चान्दीलन सम्पूर्ण देश में ब्याप्त हो गया । हाथ के कपड़े का उदीय एक बार फिर पुनर्जीवित हो गया । इस बार करपे में 'कटका शाल' भी इस्तेमाल किया गया । इस उद्योग को उत्तेजना देने के लिय विदेशी बलुकों के बहिष्कार का ज्ञान्दोलन भी किया गया या । सम्पूर्ण वातापरण में ही एक नदीन जीवन का संचार हो गया था। राष्ट्रीय जायांते के साथ-साथ सर भर का दमन भी बहुता गया। दमन-नीर्ति से पौपरा पाकर राष्ट्रीय ऋम्यत्यान उलया बढने सवा । इस समय बंगाल से दो व्यक्तियों ने भारतीय इतिहास के रक्षमच पर खाकर बहुत महत्त्वपूर्य भाग लिया । उनमें से एक विधिन बाब् के सम्बन्ध में इस कुछ उत्तर लिख चुरे हैं । दूसर झरविन्द बाब भारत के राजनैतिक श्राकारा में बरवा तक उच्चल विवारे की तरह नमकते रहे । राष्ट्रीय-शिवा आदीलन उनका शुरू में ही सहयोग मिल जाने के कारण बहुत चमक गया ! वह इस्लेन्ड में उत्सन हुए थे. ग्राप्रेजी वातावरण में ही पले और खबेजी स्कूलो और विश्ववितासकों में हो उन्होंने वालीम पार्ड। पद्मत्वारी की परीचा में श्रमकल होने के कारण इंग्डियन सिवल सर्वित में वह कोई जगह न पा सके थे। यह बढ़ीदा के शिद्धा-विमान में काम करने के लिए मारत में वैसे ही श्राये, जैसे यहां पाय: युरो-रियन त्राते हैं । उनकी प्रतिमा ट्रिते हुए तारे के समान चमक उठी चौर उनके प्रकारा की प्रभा एक बाद की तरह दिमालय से कन्या कुमारी तक देत गई। रंगाल से भी नेवा निर्वाधिव किये वये - मृत्र्णकुमार मित्र, पुलिनिरहारी दास, स्यामसुन्दर चकवर्ती, श्राप्तानिकार दत्त, मनोरबन गुह, मुदोधचन्द्र मस्लिक, श्राचीन्द्रप्रसाद वसु, सर्वाराचन्द्र चटवीं और भेपेशचन्द्र नाग । ये नेता बगाल की और विशेषकर युवक बगाल को संगठित कर रहे

हिदायत दी गई थी कि "सारत-सरकार की जाजा के जनुसार ऐसी समाजों में दर्शक-कर में भी हर कारी ध्यक्तरों का जाना ठीक नहीं है जोर ऐसी समाजों की कारवाई में मान होने की भी मनारी की जाती हैं। "कांग्रेस ने मनते के माइनेट-लैकेटी के पास जात 'पास' मेडे से, वे भी होटा दिने गये। १% जून १८६२ को भारत-सरकार ने देशी रिवासतों के मेडेंग पर ज्ञनेक पायोन्द्रमा लगाने के लिए एक प्राची-पत्र जाती किया। कार्यस ने १८६२ में इसका दीया किया जा

१८६३ में कींसिलें खोर बढ़ी कर दी गई और जाता के थोड़े से प्रतिर्तिध—७ मदरास में ६ वान्दर्र में (सरदारों के दो प्रतिनिधि मिलाकर) छोर ७ बंगाल में--जनमें ले लिये गये । इस सरह लोक-प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ जाने पर सरकार में जरूरी समस्त्र कि भारतग्रासियों को सरकारी नीकरियों में जो-कन्न विशेषाधिकार मिले हैं वे कम कर दिये जाय। (विस्तार के लिए दूसरे ग्रायाय का सरकारी नौकरियो-सम्बन्धी प्रस्तावों के सार्राश बाला प्रकरण देखें ) वहले शिद्धा-विभाग में यह नियम बनाया गया था कि उसमें भारतीयां और यरोपियनों के लेने में कोई भेदभाव न रसना जाय, परन्त उनकी योग्यता में जहा समानता कायम स्क्ली गई तहां दरजे में विपमता ला दी गई। इसके शाह हिन्तस्तानी कहा जगहाँ पर लिये ही नहीं गये. उनका हरजा कम कर दिया गया और उनकी सनस्याह और भी कम फर दी गई। होमचाजेंज का प्रवाह भी ३० साला में ७० लाख पौपड से बलकर १६० लाख पीराड हो सथा । १८६७ में १२४ ए खीर १५३ ए धारार्थे बनाई गईं। इनमे सरकार के प्रति सचम्भ ऋतन्तोष वैदा होगया । यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि १०८ और १४४ धाराख्री का प्रयोग पहले-पहल राजनैतिक कार्यकर्ताख्री वर ही किया गया । १८६७ में पूना के क्षेत-सम्बन्धी दगे के प्रसङ्घ में नात्-बन्धु बिना मुख्दमे के शिरक्वार कर लिये गये थे, वे १८६६ में रिहा द्दीगमें । फिर इसका जाममन बन्नाल पर हजा और उसके पर काट दिये तये । २० वीं सरी के पहले पाच साल लॉर्ड कर्लन के दमनपूर्व शासन के ये। कलकत्ता-कारपोरेशन के ग्राधिकारों में कमी, सरकारी राम समितियों का कानन, विश्व-विद्यालयों को सरकारी नियन्त्रया में लाग जिससे शिवी महती होगई। मान्वीयों के चरित्र को 'श्रकायमय' नताना, बारह सुवारों का बतट, विन्यत-ग्राहमण (जिसे पीछे से विन्यव-मिशन का नाम दिया गया) श्रीर-श्रन्त में यग -विक्छंद ये सब लॉर्ड कर्जन के प्रेस कार्य थे, जिनसे राजमक मारव की कमर टूट गई श्रीर सारे देशमें एक नई श्रिगरेट देवा होगई।

बत-भग ने बंगाली भाषाभाषी बनवा को उनहीं इच्छाझों के विरुद्ध हो प्राप्तों में बाट दिया था। इसके दरिवासकरण बहा बनवा में दैंक म्याक्त स्त्रीर अवरेखा झान्दोलन उराम हुआ, वर्ग सरकार ने भी उपका में दरभा हुक कर दिया। इस्तुम् तथा, तथा खरम प्रश्नम किये करे ध-स्त्रीर

चाध्याय १ : ब्रिटेन की दमन नीति व देश में नई जागृति ŧχ धार करता था । सम्पूर्ण भारत ने नगाल के सवाल को ऋपना सवाल नना लिया**ो** प्रत्येक प्रान्त ने बंगाल के प्रश्न के साथ अपनी समस्याओं को और जोड़ कर ख़ान्दोलन को ज्यादा ग्रहरा रंग दे दिया। 'बैनल कालोताइजेशन दिल' ने पंजाब के सैनिक प्रदेश में जनता के श्रन्दर एक नया तुप्तान खड़ा कर दिया. जिमके सिलसिले में लाला लाजरतराय और सरदार श्रजितसिंह को देश-निकाले की सजा मिली। ऐसे समय कॅलकत्ता काग्रेस ने ठीक ही भारत के पितासह दादामाई नौरोजी की श्रापना सभा-पति चना । दादामाई के 'स्वराज्य' शब्द के प्रयोग ने ऋषगोरों की रोय-ज्याला को श्रौर भी प्रचड कर दिया । राजनैतिक समान्त्रों व प्रदर्शनों में विद्यार्थियों को साम्मालत होने से रोकने के फल-स्वरूप स्कलो स्ट्रीर कालेजो का बहिष्पार तथा राष्ट्रीय-शिक्षा का खान्दोशन शुरू हुआ । देवल पूर्वी बगाल में २४ राष्ट्रीय हाईस्कूल जुल गये ख्रीर भूतपूर्व अस्टिंग सर गुरुदास बनुवाँ के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए 'वग जातीय विद्या-परिपट्' की स्थापना की गई । बाबू विधिनचन्द्रपाल सम्पूर्ण देश में धम-धमकर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय-शिक्षा खीर नव-चैदन्य का बोर-शोर से प्रचार करने लगे । १६०७ में द्यान्य देश में उनका दौरा बहुत ही शानदार और बकल रहा । राजगहेन्द्री के निवासियों ने उनके भाने पर एक शहीय हाईरकल खोलने का निरुचय किया। टैनिय कालेज के विद्यार्थिया ने उन्हें मान-पत्र दिया था, इत कारण कुल निधार्थियों को सरकारी खांचकारियाँ ने कालैज से निकाल दिया था। वे विद्यार्थी राष्ट्रीय-संप्राम के लियाड़ी हो गये । इस सरह सरकार की बेरोक दमन नीति ने देशभक्तों श्रौर बीर सिगाहियों को पैदा किया । १६०७ में राष्ट्र ने केवल प्रस्ताय पास करना छोड़कर स्वदेशी, नहिल्कार श्लीर राष्ट्रीय-शिद्धा के दोम कियारमक प्रस्तावा पर जोरों से खमल भी किया ! बहा कि बगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रान्त, पजाव ष आन्ध्र में राष्ट्रीय स्कूलों श्रीर विश्वविद्यालयों का जन्म बढ़े देग से ही रहा था, तहा स्वदेशी का मान्दोलन सम्पूर्ण देश में स्थाप्त हो गया । हाथ के कपड़े का उद्योग एक बार फिर पुनर्जीवित हो गया । इस बार करणे में 'फटका शाल' भी इस्नेमाल किया गया । इस उद्योग को उत्तेजना देने के लिए विदेशी वहान्यों के शहरकार का ज्ञान्दोलन भी किया गया था। सम्पूर्ण वातावरण में ही एक नवीन जीवन का संचार हो गया था। सहीय जायति के साथ-साथ सर हार का दमन भी शहता शया। दमन-नीति से पोपण पाकर राष्ट्रीय श्रम्युत्यान उत्तदा बढने क्षया । इस समय बंगाल से दी व्यक्तियों ने भारतीय इतिहास के स्वयंत्र पर ज्ञाकर बहुत महत्वपूर्य भाग लिया । उनमें से एक विधिन बाबू के सम्बन्ध में इस बुद्ध उत्तर शिन्द चुके हैं । दूसरे ग्रारविन्द बाब भारत के राजनैतिक ग्राकाश में वरसा तक उच्चल वितारे की ताह वमकते रहे । राष्ट्रीय-शिवा श्रान्दालन उनका शुरू में ही सहयोग मिल जाने के कारण बहुत जमक गया । यह इस्तेन्द्र में उत्पन्न हुए में अंग्रेजी वातावरण में ही फ्ले श्रीर श्रवेत्री स्कूलों श्रीर विश्वविद्यालयों में ही उन्होंने वालीम पार्ट।

पुरसवारी की परीचा में असफल होने के कारण इश्वित्यन सिवित सर्वित में वह कोई जगह न पा सक थे। यह बड़ौदा के शिदा-विभाग में काम करने के लिए भारत में वैसे ही आये, जैसे यहा प्राय: मुरो-

ियन बाते हैं । उनकी प्रतिमा ट्रेटते हुए खरे के समान समक उटी ब्रीर उनके प्रचारा की प्रमा एक

बाद की तरह दिमालय से कन्या कमारी तक फैल गई है भंगाल से नौ नेवा निर्वासिव किये गये-कृष्णकुमार मिर्च, पलिन दिशी दास, श्यामसन्दर चकवर्ती, श्राहदनीकुमार दत्त, मजोरबन गुह, मुदोधचन्द्र मस्लिक, शुर्वान्द्रप्रसाद वसु, सर्वीश्चन्द्र चटकी और भूपेराचन्द्र नाम । ये नेता बमाल को और विशेषकर मुक्क बंगाल को संगठित कर रहे

63

थे । पराक्रम श्रौर शौर्य उस समय श्रादर्श थे । दूसरी तरफ सर बैमफोल्ड फुलर का श्रादर्श 'गुरख सेना' व 'यदि ग्रावश्यक हो तो खून-सराची' वे । १६०८ में स्थित चरम-सीमा को पहुंच गई थी। श्रालवारों पर मुकदमे चलाना एक श्राम बात हो गई। 'खुगानतर', 'संध्या' बन्देमातरम्' नई बागति के प्रचारक पत्र थे. वे सब बन्द कर दिये गये । 'सच्या' के सम्पाद्ध देशभक्त अञ्चनाचन उपाध्याय ग्रहरतास में मर गये। श्रानेक फटिनाइमों श्रीर तीन मुकदमों से गुजरने के बाद श्री ऋरविन्द ब्रिटिश-मारत ही होरकर पाहिचरी चले गये श्रीर वहां श्राधम स्थापित करके रहने लगे ।

रे॰ अप्रेल १६०८ को मुनफ्करपुर में दो स्त्रियों—श्रीमती श्रीर कुमारी कैनाडी—पर दी वम गिरे । ये यम स्थानीय जिला जज किन्सफोर्ड को मारने के लिए बजावे गये थे । इस श्रुपाध के लिए १८ वर्षीय युवक भी ख़दीराम वस को कामी की ख़बा मिली । उसकी तसवीर सारे देश में घर-घर फैल गई । स्वामी विवेकानस्य के मार्ड युवक मूपेन्द्रनाय दत्त के सम्पादकल्व 🛭 निकलनेवाले 'युगान्तर' के कालमीं में हिंसावाद का लुल्लम-लुल्ला प्रचार किया वाने समा। अब उस प्रवर को लाबी समा मिली. तो उसकी बढ़ी माला ने ऋपने पुत्र की इस देश-सेवा पर हुए प्रकृट किया और 'बंगाल' की ५०० दित्रया उसे बधाई देने उसके घर पर गई। उस अवक ने भी खदालत से यह घोषणा की कि मेरे पीछे अखबार का काम सम्हालने के लिए ३० करोड़ आदमी मीजूद हैं। इसी विश्वास के कारण यह चान्दीलन इसना फला फला । राजदोह या दएड का भय उनता के दिल से उठ गया । लीग राजद्रोह का मधाराक्ति प्रचार करते और मुख्यमा चलने पर तमाम कानूनी शार्थन ग्रापनी वरीयत या छटकारे के लिए इस्तेमाल में लाते । 'बन्देमातरम' में राजविटोहात्मक लेखां के लिए भी हारविन्द पर जो मुकदमा चलाया गया, वह भी इस समाम में चपवाद न वा ! महाराष्ट्र में १३ लुलाई १६०८ की लीकमान्य तिलक विरक्तार किये क्षेत्र कीर उसी दिन जान्य में भी हरि संबंधिमराब सथा हो- चान्य सरकात पकडे गये । पान दिनों की सनवाई के बाद लोकमान्य विकार की वाः साल देश-निकाले की सभा मिली। १८६७ में छुटी हुई छु: मान की कैद भी इनके लाय जोड़ दी गई। चान्ध्र के भी हार-सर्वोत्तमस्य को तौ महीने की समा मिली थी । सरकार ने इवनी योड़ी समा के लिलाफ सरील की ह्यीर हाईकोर्ट ने उनकी सजा बढ़ाकर धीन सास कर दी । राजदोह के लिए पान सास सजा देना से ज्य दिनों सामली बाद थी। इसके बाद जल्दी ही संबद्दोह देशसे गायन होगया। बास्तवमें यह झन्दर ही हान्दर श्रपना काम करने लगा और उसकी जगह बम व पिस्तील ने से सी ! १६०८ में राजाेडी समाबन्दी-सागन व 'प्रेस एस्ट' नाम के दो कानून जनता के पूर्ण विशेष करने पर भी सरकार ने पास कर दिये भीर दो साल बाद विक्रीमनल लॉ एमेएडमेन्ट एक्ट भी बन सया। समावन्दी विलार बहुत करते हुए भी गोलने ने सरकार को चेतावनी दी कि "बुवक हाथ से निकले आ रहे हैं चीर यदि इस उन्हें वश मे न रल सकें' वो हमें दाय मत देना ।"

क्मीकमी रफेनुको राजनीतिक स्ना भी होने समे विकास नवसे सारसपूर्य नान १६०७ में लन्दन की एक समा में छर कर्जन वाइसी का हुआ था। यह अनून मदनलाल धिगका ने दिया ur. जिने बाद में पाली दी गई। अमिलुक को क्याने की कोशिश करने वाले दां क्शालकाया नामक या, जिने बाद में पानी दें। यह । आगाउँ । एक पानी सम्बद्ध को भी फानी की सम्बदी गई। शाहीर (१६०६) में होने वाले फामेंस के २४ वें एक पानी सम्बद्ध को भी फानी की सम्बद्धी गई।

तव तक शान्ति की कोई सम्भावना न थी। लेकिन ऐसा करने से नीकरशाही का रीव जाता था। र्याद वह श्रान्दोलन के श्रामे एक बार मी भुक जाय, तो उसकी शान किर्राक्री होती थी। उसे दर भा कि यदि एक बार हमारी शान गई, तो फिर हम इकूमत भी न कर सकेंगे। तब बंग-भंग के कारण . जो सांप-खड़ दर दी-सी हालत हो गई थी उनमें से खुटने के लिए एक सस्ता दूं दा गया । जन लॉड मिएते ने श्रापनी जगह लॉर्ड हार्डिज को दी और लॉर्ड मिडलटन की जगह लॉर्ड के भारत-मन्त्री पने हो भारत में ब्रिटिश नरेश कार्ज पंजम के राज्याभिषेत-महोत्सव का लाम उठाकर बंग-मंग रद कर दिया गया श्रीर भारत की राधधानी कलकते से उठाकर दिल्ली से श्राये है क्रव यह बहा जाता है कि वेथ-मंग स्ट कर दिया गया. सो यह नहीं सममना साहिए हि रिपति चयापूर्व कर दी गई । पहले पश्चिमी बंगाल और चालाम-सहित पूर्वी बगाल के रूप में बग भंग किया गया था । धरव उनका कर बदल दिया गया । यहते विहार की परिचमी बगाल में मिल सिया था, लेकिन दार उसे छोटा नागपुर और उड़ीला के वाथ मिला कर एक प्रान्त बना दिया श्रमीत् झालाम के साथ पूर्वी और पाँश्वमी बगाल के दी भानतें के बजाब श्रव तीन मान्त हो गरे-बंगाल एक प्रान्त, विहार होया नागपुर चौर उड़ीना, दुनय प्रान्त; धौर् चासाम तीसरा प्रान्त। राग्या भिषेक के उत्तर में जिल एक धन्याय को दूर नहीं किया गया था, यह सब उड़ीशा की प्रमक्त प्रान स्वीकार करके दूर किया गया है। करते हैं कि लाई हार्टिंग ने द्वित्व अपनीका में शर्तरन्दी बुसी प्रया की नष्ट कर तथा कंग-अंग को वह करके आपना शायन-काल स्मरणीय कना दिया, लेकिन कर्तत त्रिस घटना में उनदा शामन विरस्मानीय बनाया वह रेप बायस्त १६१६ का सरीहा था। यह स्तरित 🖣 भाषी-मुधारी का बापार वहा है। इसमें उन्होंने सहीय प्रवर्तियंश की योजना 🗎 प्रान्तीय सातन्त्रत के मिदान्त को बिना किसी नतुनक के स्तीकार कर लिया या। इन सर एकलताओं के बाद, जिन्हा भेप कियेग की था, यह स्तामारिक था कि कामेश क बार्षिक श्राधिनेरान ( क्लक्ता, १६११ ) बहुन खुरी के खाय मन्द्रया ज्या । भी मुरेन्द्रनाथ बनव ने, बगास की भी सारे हिन्दुस्तान में सदद दी भी उसके प्रति श्वास्ता प्रवास करते हुए, यह उस्त बारा प्रकट की थी कि "भारत भी कारासन-प्राप्त राष्ट्री के कारान्य की एक प्राप्तन

थायाय ४ : विदेन की दमन नीति व देश में नई जागृति

Ęu

मेन पर १६०० और विमित्तन को प्रोत्यक्तिय एकर (१६१०) को भूने जाति में । इसी के हार को काम की बाजरी की नगर बुशावा जन गया था । इस नगर नहुंबर १६४६ का रेजुनेशा । जया बान प्रान्तों के मुन्तिम जब नक मीनुर में, जिन्दी के से १६०६ — के देश-निराण आप कार दिने गये थे । मात में नगरे नाते काले करने का 'रिराणिनका' भी घर नक मीनुर या । इस बरीहत ज्यान-मात की १४०० ज्या नात गरी हैं जिल माते में थे । इस नगरे भी व ६८ व्यं नक एकर्नियक केरी बेल्पी में कर थे । शोकराम्य निर्माण में ति देश माते हैं सा मार होता करें भी दिन दिगी नित्त के सेनेका दहता और भी के साथ मोते हैं कि में में देश थे । इस प्राप्त कर सेने भी में के प्राप्ति कर एक्सी की मात बना थी थी, जिनके एक होने थी उपस्ति कर हम हम सेने

धम कोगा ।" सेकिन इन वर धाराखों और खुंखमें में भी लोग राज्योरी समार्वरी कातून१६००

रियम क्षत्रोहा में भारतीयों की बुधे हास्त्र की तिबकें दिर देशान्यती कारतीयन की अगत थी। १६११ में यह हास्त्र थी। १६१२ में धार्मीयक मिनतर बुक्तुमुझ कम हो पत्त था। तेरि होते को को मात्र होकेब हो गई। हमें हार्मित यह बुक्तु के सन्द होते पर नर्दर प्रकार दिस्हीं में प्रदेश कर रहे थे, स्थित ने उन पर सम केंगा, कीर का माने मात्रे सने हर पर सर्विद्धार क्षत्रेय ने, समर्थ के साय्य के बाद, सरसास होने के दिसास की सोहबस, हम सम्बन्ध स्थाप ये। पराजम और शीर्ष उम ममय धारहाँ थे। बूगरी बरफ सर नेमांस्ट पुन्त का धारहाँ 'गुरख सेमा' म 'गरि प्रायक्षम से वा मृत-स्वानी' थे। १६०६ में विषयि सरम-मोमा में। पहुंच गई थी। प्रावानारों पर पुष्टपंग नसाना एक खाम बात हो गई। 'गुमानार', 'सप्या' कर्रमात्रम्' महं जापि कें प्रचारत पर में, वे सब कर कर दिने मेंगे। 'सप्या' के समाक हैरामक महत्वीपा उपायाचा प्रस्तात में मा समे । अपने क बिनाम् सो सी प्रमुख कर किया हो। सी प्रमुख कें सार भी प्रमुख के बिनाम सो मा मेंगे। अपने क बिनाम केंगे भी प्रमुख केंगे। सी प्रमुख केंग्री करें।

३० द्वामेल १६०८ को मुजकानपुर में दो स्त्रयों—श्रीमती श्रीर कमारी वैनाडी—पर दो यम गिरे । ये यम स्थानीय जिला जज किम्हाडें की मारने के लिए बनाये गये थे । इस अपराध के लिए रेद वर्षीय सुरक भी खदीसम यस को कासी को समा मिली। असकी क्रमांहें सारे देश में घर-भर फैल गईं। स्वामी विवेकानन्द के भाई सुरक भूवेन्द्रनाय दन के सभादकरा में निकलनेवाले 'पुगान्तर' के काक्षमों में हिराबाद का खरूलम-खरूला प्रचार किया जाने खता । जब उस यक्त की लाबी राज मिली, तो उसकी बढ़ी माता ने झपने पुत्र की इस देश-सेवा पर हुए प्रकट किया चौर 'बगाल' की ५०० दिल्यां उसे बधाई देने उनके बर पर गई। उस युवक ने भी झदासत में यह घोपका की कि मेरे पीले चालवार का काम सम्हालने के लिए ३० करोड़ आदर्मा मीजूद हैं। इसी विश्वास के कारण यह धान्दोशन इतना फुक्षा पत्ना । राजदोह या दपड का भय अनता के दिल से उठ गया । लोग राजदोट का यथाशकि प्रचार करते छोर मुकदमा चलने पर शमाम कानूनी सार्घन ग्रंपनी बरीयत था मुद्रकारे के लिए इस्तेमाल में लाते । 'धन्देमावरम' में राजविद्वोहात्मक लेखों के लिए भी ग्रारिन्द पर जो मकदमा चलाया गया, वह भी इस संवास में व्यवबाद न वा । सहाराष्ट में १३ जलाई १६०८ की लोकमान्य तिलक्ष मिरफ्तार किये गये स्रोर उसी दिन स्नारम में भी हरि संबोत्तमसब समा दो- स्नन्य सरजन पढ़ड़े गये । पान दिनों की मुनवाई के बाद लोकमान्य दिलक की छ वाल देश-निकाले की सजा मिली। १८६७ में छुटी हुई छ. सास की कैद भी इसके साथ जोड़ दी गई। ज्ञान्भ के भी हरि-सर्वोत्त्रगाव को ती महीने की शना मिली थी । शरहार ने इतनी थोड़ी सभा के जिलाफ प्रापीत की और हाईकोर्ट ने उनकी सजा बदाकर तीन साल कर दी । राजदोह के लिए पास साल सजा देना ती जन किनी समली बाठ थी । इसके बाद जल्दी ही रास्ट्रोह देशसे गायन होगया । वास्त्यमें यह धन्दर ही कारत कपना काम करने लगा श्रीर उसकी जगह बस व पिस्वील में से लो ! १६०८ में राजदाही समाबन्दी-कागृत व 'प्रेंस एक्ट' नाम के दो कानून जनवा के पूर्ण विशेष करने पर भी सरकार ने पाछ कर दिये और दो साल बाद निर्धमनत तों एमेश्डमेन्ट एक्ट भी वन गया। सभावन्दी किलपर यहस करते हुए थी गोराले ने सरकार को नैवावनी दी कि "खुनक हाम से निकले जा रहे हैं न्त्रींग यदि इस उन्हें क्या में न रख सकें' वो हमें दोष सत देना ।"

कमी कमी एके दुक्के प्रकतिक स्तून भी होने लगे किमों अपने आर्श्यूर्ण जून १६०७ में सन्दर्भ थी एक समा में सर कर्जन बारली का दुक्ता था। यह न मदनआल पिमाना ने दिश स्त्र- भी एक समा में स्त्र हो गर्दे। अमिशुक्त को स्वान की कीश्रम करने वाले वार्च का सामा मान या, भिन्ने बार में माने में कीशों की समा दी मार्टे। शहरे। (१६०६) में सेने वाले कामेल के १५ में एक पार्टी सम्मान में मानों का मानोदिन मालविष में इन घटनाओं स्था आंग्रिक के कलकर मिन टन हिया । देक्नें पहले ही से ब्रामेश में बाम करने सम यदे थे । 'जू-दृश्वद्धा' (दैनिक) के कारामें 1 होमरुत-सीन का लूद प्रचार व कार्य होजा था । विशामीं भी इल ब्रान्टोकन में नदी शानित वन थे पर, कार्ष पेरटलेयब ने उन्हें राजनीवि से ब्राह्म रहने का हुम्म निम्नाल दिया । मानूल भी तरह न्योतन के नार दमन-मीति का दौर शुरू हुमा चीर भीमती बेसेच्ट बया मि॰ श्रासदेत व बाहिया ब्रह्म १६१७ से उदकारफ में नज़रूद कर दिये थें।

र श्रद्भार में एक राष्ट्रीय हार्रेक्ट्स खोल दिया । क्रिय तया श्रत्य प्रान्तें में भी उन्होंने ऐसे स्कूल ले श्रीर राष्ट्रीय रित्ता की उत्रति के लिए डॉ॰ श्ररहरेल के समापतिल में एक शिवान्सीमित सम | की | श्री॰ बी॰ पी॰ वाडिया श्रीर श्री ची॰ पी॰ रामस्वामी ऐयर ने होसकल-सीम का जीरों से त्यां माममन्य पर रोप-मज्जारा का तार खाड़ हार्डिङ्ग के पास मेजने का प्रस्ताव पास किया। इस घटना के बाद मेरा का और कटोरता से नियम्त्रण होने साम, जिससे मेरा प्रतर को रद परने की साम तार आयाज ने मी १९२१ में जोर पकड़ जिस्सा। कांग्रेस कई साखीं तक इसका निरोध कार्यों परी। १९०८ का प्रोस्ट एकट सबसे आधिक संसाव था, जिसे १९२० में स्थायी कार्न्स करा दिया गया। इस समय भी सर्नेद्रप्रकन विद्व मासत-सरकार के लो मेमद थे।

मारकोर्द नुभागे के बाद किस्मित्त वार्ष प्रियम्भित है। स्वा कार्य के हाइकर नाकी तब दमजारी कार्य कर दिने गये। में सम्भा के रद किये आर्थ क्षीर हिरायाय के मात्र हो। जाने के यार मी प्रेम एसट से लोगों को स्वर कम्में के किया में में एक स्व कम्में के किया में एक स्व कमी के स्वर मी प्रेम एसट से लोगों को स्वर कमी के किया में एक स्व कमी के स्वर में से एक स्व कमी के साम के दिनों से ही एक सम्प्रेम कार्य है। यह भाग के दिनों से ही एक सम्प्रेम कार्य है। यह भाग के दिनों से ही प्रकृतकान प्रदार हो। यह पान के दिनों से ही प्रकृतकान प्रदार हो। यह पान कि हमें हो हो। प्रकृतकान प्रदार हो। यह स्व क्षीर के स्व के कीर नैकिया कि स्व क्षीर के स्व किया कि स्व किया है। हिस्स के स्व किया है। इस स्व किया है। हिस्स के स्व किया कि स्व किया है। इस किया है। इस स्व किया है। इस किया है। इस स्व किया है। इस स्व किया है। इस स्व किया है। इस स्व किया है। किया है। किया किया है। किया है।

क्षमाई १६१४ में महासमर लिए गया थीर नवस्तर में जब अर्मनी प्राप्त का दरवाजा सरसदा रहा था, लॉर्ड हार्डिज्ञ ने वहें सहस का काम किया कि आरतकों से कील सहर केल ही। इन्लैयर बड़ी खापत में था। हिन्दस्तान में भीज इसलिए रस्ली गई थी कि वह इस्लैएड के लिए हिन्दस्तान थी दिशाजत कर सके. लेकिन यदि इम्लैवड खद खतरे में हो. तब भारत में ठहरी हुई सेना हैं। लाभ ही क्या ! लॉर्ड हार्डिल ने भारतीय सेना को यूरीप मेन दिया । मार्सेन्स में एक दिन भी श्राराम किए स्पैर हिन्द्रस्तानी फीम पलावर्ध रख्येत्र में, जहां अस्न-क्यां हो रही थी, भेज दी गई। उस फीज ने मिय-राष्ट्री को उम भारी विर्शन से बचा दिया, जो उसके न पहुंचने पर १६१५ के परवरी मार्च में उनार का आही । १६१४ की कामेंस में स्व-शासन की माग फिर की गई । कामेंस से यह प्रस्तान पास किया -"वर्तमान ग्रामित के यक्त हिन्दुत्तान के लोगों ने ब्लि उत्कृष्ट राजमित का परिचय दिया है उसे देखते हुए यह कांग्रेस सरकार से प्रार्थना करती है कि यह इस राजमांक को श्रीर भी गारी प स्थिर बताये और उसे साम्राज्य की एक कीमडी सम्पत्ति बना से । ऐसा करने के लिए यहां श्रीर बाहर समाद को प्रासीय और श्रन्य प्रजा के बीच जो द्वेपञ्चक मेदभाव है, उसे दूर करदे, रेश चागल १६११ के का जिस प्रान्तीय स्वत्रमता के बारे में जो बादें किये हैं उन्हें पूछ करे, और आरत को सप साम्रास्य का एक ग्रीरा बजने ग्रीर उस देश्वियत के पूरे क्रियार देने के लिए वो बास अमरी हो पर सर करे।" इमने यह सन्दा प्रस्ताव इमिल्ए उड़व किया है कि जिनसे यह माल्म हो सके कि उन समय हमारी राजीविक आक्रांद्रण्या को कच्छ किन्नी ऊर्चा थी। श्रीमती बेसेस्ट ने मार्ग्यंप नमस्या को पुरस्कार धावार पर पेरा नहीं किया, बहेक जन्मिन्न अधिकार के का में स्कल है उन्होंने हहाथ के महाम-क सामा । अधिनेशन में नहीं दिण्तों के साथ 'तैसे के साथ नैता' के निद्धान्त के व्यवहार वर समझ होने हो या स्राध्यक्षण । सार्व पेरा की, कि जिन देखी में भारतीय निकारी कोते ही उनका साथ कि बुक्तान में म मगावा आप । सता ५६ ७५ १५ भीसती बेसेस्ट ने साँच देहाँग्रेस्ट के नयह में होसागन का महान् ख़ान्दींनन उठाया १ वहाँ पुश्च बार्य-भीसती बेसेस्ट ने साँच देहाँग्रेस्ट के नयह में होसागन का महान् ख़ान्दींनन उठाया १ वहाँ पुश्च बार्य-सामता बन्दर ग स्ट्रान्स स्ट्रिक्टन स्ट्रेन स्ट्रान्स सिद्धा तथा होयकम --पुनर्स हा दिस्स स्ट्रान्ट उत्तरी स्टर्न स्ट्रान्स्ट्रोती, वर्षम्हान स्ट्रेन स्ट्रान्ट सिद्धा तथा होयकम --पुनर्स हा स्ट्रिक्टन स्ट्रान्ट उत्तरी स्टर्न क्रम-स्टर्सन् व १९७० व १००० व १००० व १९०० स्टब्स्ट्रिस्टर्स्य स्टब्स्ट्रास्य स्टब्स्ट्र्स्य स्टब्स्ट्र्स्य स्टब्स्ट्र्स्य स्टब्स्ट्र्स्ट्र्स्य स्टब्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्य स्टब्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्र्स्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्

। हो। भी • बी • पी • साहिया ज़ीर भी ली • यामलामी देखर ने होमस्खनतीय हा जोगें से उन हिया। दोनों पहते भी के कांग्रेग में बाम कने लग गये थे। 'जू-दिब्दवा' (दैनिक) के बालमीं होसस्त-सीता का जून प्रचार व कार्य होता ग्राचियां में मुद्द कार्यों के प्रचान किया होता की त्यान की तहा ये पर, लार्द पेयरदेखर ने उन्हें यामीबि के खला पदने का दुक्त निप्ताल दिखा। मासून की तहा नदोलन के बाद दामर-जीति का दौर जुस्त दुखा और भीमती बेतेयद चया मि • बारदेश व बाहिया जूत रेहरिश को उदहम्बद में नक्षनर कर दिये गये।

र ग्रहपार में एक राष्ट्रीय हार्रैस्कूल खोल दिया । शिग्ध तथा श्रन्य प्रान्तों में मी उन्होंने ऐसे स्कूल ते ग्रीर राष्ट्रीय शिद्धा की उर्वात के लिए डॉ.० श्वारवेल के समापतिल में एक शिद्धा-समिति सग तथा श्राफमण पर रोप-प्रकाश का तार लाई हार्दित के पास मेजने का प्रस्ताय पास किया । हा घटना के बाद प्रेस का श्रीर कठोरता से नियन्त्रण होने लगा. जिससे प्रेस एक्ट को १८ करने की लगा-तार प्रायाज ने भी ३६ १३ में जोर पकट लिया । कांग्रेस कई सालों तक इसका विरोध बरती रही । १६०= का•प्रेस एक्ट सबसे शाधिक स्वाव था. जिसे १६१० में स्थापी कानम बना दिया गया । ₹ए समय श्री सत्येन्द्रप्रसन्त सिंह भारत-सरकार के लॉ सेम्बर थे।

मारायोह-सभारों के बाद किमिनल लॉ एमेराडमेस्ट एक्ट को छोड़कर बाकी सर दमनकारी कारन रद कर दिये गये। वंग-भग के रद किये जाने धीर हिसाबाद के शान्त हो जाने के बाद भी प्रेम एकर से लोगों को सब्द शक्तीयें फेलती पडती थीं । इधर गजरीतिक वातावरण में लो एक समध्यता और शान्ति का गई थी. उसकी जगह १९१४-१८ के महासमर की हलवल ने से सी और इस भीषण विश्व-कान्ति के भारम्भ में ही एक सन्तोषजनक घटना हो गई। वग भंग के दिनों से ही ममलमान राष्ट्रीय चादशों से चलश रहे ये और नौकरशाही पर चपना विश्वास जमा रस्ला मा ! PE 93 के जानोने की विदिशा-सामाज्य के बानार्गत स्वशासन के ध्येय की स्वीकार कर लिया ! मस्लिम-लीग ने द्यपने गत द्यधिवेशन में बड़े जोर के साथ यह विश्वास भी प्रकट कर दिया कि "देश का राजनैतिक मविष्य दो महान् जातियो (हिन्द और नसलमानों) के मेल. सहयोग और सहजार्य पर निर्मर है।" कांग्रेस से १६१३ में मस्लिम लीग के इस प्रस्ताव की बहत सारीफ की।

जलाई १६१४ में महासमर छिड़ गया और नवष्यर में जब अर्मनी फास का दरवाजा लड़लड़ा रहा था, लॉर्ड हार्डिझ ने वड़े साहस का काम किया कि भारतवर्ष से फीज बाहर मेज दी। इन्लैयड बद्दी श्रापत में था। हिन्दस्तान में फीज इसलिए स्वली सई थी कि वह इस्तैयह के लिए हिन्दस्तान की हिफाजत कर सके, लेकिन यदि हम्लैएट खद खतरे में हो, तब भारत में ठहरी हुई सेना से लाभ 🖥 क्या ! कॉर्ड हार्डिङ्ग ने भारतीय सेना को यूरोप भेज दिया । मार्सेल्स में एक दिन भी खाराम किये वगैर हिन्दस्ताती क्रीज क्लावर्थ रखचेत्र में, जहां ऋष्य-वर्ण हो रही थी, येश दी गई। उस क्रीज ने नित्र-शब्दों को उस मारी विवत्ति से बचा दिया, जो उसके न पहचने पर १६.१५ के परवरी-मार्च में उनगर ब्या जाती । १६१४ की कामेंस में स्व-शासन की माग फिर की गई । कार्येश से यह प्रस्ताव पास किया -"वर्तमान ग्रापत्ति के बक्त हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस उत्कृष्ट ग्राजमिक का परिचय दिया है उसे देखते हुए यह कामेस सरकार से मार्थना करती है कि यह इस राजभक्ति को श्रीर भी गहरी व स्पिर हमाने होर उसे साम्राज्य की एक कीमती सम्पत्ति बना ले। ऐसा करने के लिए यहां श्रीर बाहर समार् की भारतीय और ग्रन्य प्रजा के बीच जो देंपजनक भेदभाव है, उसे दूर करदे, २५ ग्रागत १६११ के खरीते में प्रान्तीय स्वतत्रता के बारे में को बादे किये हैं उन्हें पूरा करे. और भारत को सब साम्राप्य का एक ग्रंश बनाने ग्रीर उस हैवियत के पूरे श्राधिकार देने के लिए जो काम जरूरी हो वह सब करे।" हमने यह लम्बा प्रस्ताय इसलिए उद्धत किया है कि जिससे यह मालूम हो सके कि उस समय हमारी राजनैतिक श्राकादात्री की कच्छ कितनी के ची थी। श्रीमवी बेसेक्ट ने भारतीय समस्या को पुरस्कार के खाधार पर पेश नहीं किया, बहिक जन्मसिद्ध खाधिकार के रूप में रक्ला। उन्होंने १६१४ के महरास अधिवेशन में बड़ी दिलेरी के साथ 'जैसे के साथ तैमा' के विद्यान्त के व्यवहार पर अमल होने की यह मांग पेश की, कि जिन देशों से भारतीय निकाले जाते हैं। उनका माख हिन्दुस्तान 🖩 न मगाया जाय । श्रीमती वेसेएट ने लॉड पेएटलैंडड के समय में होमरूल का महान् खान्दोलन उठाया । वही पुराना कार्य-क्रम---स्वदेशी, बहिच्कार श्रीर राष्ट्रीय शिद्धा तथा होमरूल-पुनर्जीवित किया गया। उन्होंने प्रदन-पल्ली-रियत श्रपनी वियोग्रीफिकल गिद्धण-सरमाश्रों का सरकारी विश्व-निवालय से सन्त्रम शेव दिया

त की । भी॰ बी॰ पी॰ शादिया चीर भी सी॰ पी॰ समस्त्रामी ऐयर ने होमरूल-लीग का जोरों से ाटन किया । दोनों पहले 🌓 से काब्रेस में काम करने लग गये थे। 'न्यु-इमिडवा' (दैनिक) के नासमी ए होमरूल-सीम का लंक प्रचार व कार्य होता था। विद्यार्थी भी इस म्रान्दोलन में बड़ी शक्ति वन

रे थे पर, लॉर्ड पेयरलैयड ने उन्हें राजनीति से ऋलग रहने का हुनम निकाल दिया l मामूल की तरह

ान्दोलन के बाद दमन-मीति का दौर <u>श</u>ुरू हुआ और श्रीमती बेसेस्ट तथा मि॰ श्रारहेल व वाहिया

। जुल १६१७ को उटकमण्ड में नुजरबन्द कर दिये गये ।

ाले श्रीर राष्ट्रीय शिद्धा की अन्नति के लिए **डॉ॰** श्रारवडेल के समापवित्व में एक शिद्धा-समिति सग

र श्रह्मार में एक राष्ट्रीय शर्रस्कृत सोल दिया । तिन्त्र तया श्रन्य प्रान्तों में भी उन्होंने ऐसे स्कूल

٤٤

## हमारे श्रंग्रेज हितैपी

भारत के राजनैतिक निकास में जिटिश-पार्शमेषट के बुख सदस्यों सीर बड़े बड़े संप्रेजों है श्राप्दा भाग लिया है। हा म साहब में कांपेस का संगठन तो बहुत बाद में किया था । इससे पहले पार्शभेट के कई सदस्य भारतीय कानों में दिलचानी सेने लग गये थे। मारतके विषय में पार्लमेस्ट में चर्चा होती थी उसमें इन लोगों की भावना नि-स्वार्य भी स्टली थी। शिक्षली शहान्दी के प्रचार समर वर्ष के बीच जॉन ब्राइट साहब ने मारत का ग्रूब बद्ध-ममर्थन किया। उन्होंने १८४७ में पार्ल में मधेरा फिया । उस समय से १८८० वह इस देश के भाग्य में बहत उतार-बहाय छापे. पर म साहब का भारत-प्रेम बराबर बना रहा । इनके बाद कॉसेट साहब की वारी खाई । यह १८६५ पार्लमेयट के सदस्य हुए छीर १८६८ में ही इन्होंने प्रस्ताव किया कि भारत की बढ़ी-बढ़ी मीकृरिया परीचार्ये बेयल विसायत में न होकर मारह श्रीर इंग्लैक्ट दोनों में साथ-साथ ही । १८७५ में इंग्लैक्ट भारतपूर्व के खर्च से तथीं के सलतान के लिए लॉर्ड सेन्सवर्ध से जो मान करवाया था इसरी पी साहय ने निन्दा की । उस समय से ऋपने सारे दाय-काल में यह हृदय से मारत के हितेयी बने ये इन्होंने पिरोच से खबीसीनिया की लढ़ाई का साथ लचं भारत के मत्ये न मदा जावर खाभा इन्हों पर पड़ा । इच क क्याँक एडिनवर्ग ने भारतीय नरेकों को जो उपहार दिये अनका मूल्य भारतीय कीय दिये जाने का भी इन्होंने विशेष किया था। इसी प्रकार निर्देश-प्रथम की भारत-पात्रा के लवें ४. ५०,०००। के भार से भी इन्होंने हमारे देश को बचाया । लॉर्ड लिटन ने क्यूबे का श्रायावर बन्द कर दिया, दिल्ली में दरबार किया श्रीर अफगान-यद मोल से लिया था। इन करनतों का पाँसे साहय ने विरोध किया । इसके भारत ने भी इन उपकारों का बदला तरन्त दिया । १८७२ में क्लाफ की जनता ने इन्हें मान-पत्र दिया और जह १८७४ में कॉसेट साहब पालेंमेंपट के सनान में हार गये वे ब्रामामी जुनान के लिए सहायुवार्थ अर्दे १०,००० ६० से व्यथिक की थेलां भेंट की गई।

हम ताइव ने वालीकाट की माता-सांग्रेय और कामेंव के संगठन III जो भाग दिव उत्तर उत्तर उत्तरी काम के पूर्व है। बदना इस स्वीवमिन में बाद कर से भी आपिक स्वार्त्य और से परवारी हैं किएन से माता के मिलाई के लिए को परित्य किएना उत्तरा हात का निवास से बातना स्थाप कर्मका है। वह सामत की शिवाल शर्मिंक में सानेक परों पर रहे। जब बर जिला-माताईट रहे, रहीने सामाच्या करवा में शिवाल शर्मिंक मुख्य प्रार्थ, मिटरा-निवास है, मीता माता के सामाचार-पर्यों की उत्तरीत, साल-स्वप्याधियों के सुक्त पर्यों का प्रारम्भाव माता में ही परिध्मा किया। हर्दे कियों नात में स्व मा तो मांत्र सोर सेवा में। हर्दे कियों वाद की निवास मी शे वृद्धि की जाप और उसमें सरकार की अन्छाहवाँ की कदर करने की नैक्कि और बौदिक योग्यता पैदा की जाय।" हाम साहद के इस इस का उता सरकार ने २८ अनगरी सन् १८५९ के अपने एक गरती

साहब की इस सफलता पर भारत-भन्त्री ने भी उनकी प्रशंसा की थी।

पत्र में दिया । इस पत्र में कहा गया था कि शिद्धा-प्रचार के लिए भारतीयों से काम न लिया जाय श्रीर कलक्टर शहब कोगों को पाठशालाओं में अपने बालकों को मेजने की या पाठशालाओं की रुद्दायदा बारने की प्रेरेया न करें । ह्यूम साहब ने इसका जिस प्रकार. निरोध किया वह भी मार्के की

चीज है । सूम साहब का दुश्या प्रिय विपय या पुलिस का सुधार ! उनकी बोजना यह भी कि पुलिस श्रीर न्याय-निमाग को विलकुल अलग-जलग कर दिया जाय। श्रावकारी के बारे में वह लिखते हैं:---"जहां एक ग्रोर हम ग्राप्ती प्रजा का भ्राचरण घट करते हैं, तहां दूसरी श्रोर हमें उसकी वर्षादी से कोई आर्थिक लाम मी नहीं होता । यह सारी बाय पापकी कमाई है और इस पुरानी कहानत की सिद करती है कि पाप की कमाई वों ही जाती है। ब्रावकारी से हमें एक करवा मिलता है तो उसके बदले में एक राया प्रजा का अध्ययों के रूप में खर्च हो जाता है और एक सरकार को इन अपराधों के दमन में लगा देना पहता है। अभी तो मुक्ते इस दिशा में सुधार की धोई आशा नहीं दीलती, किन्तु मुक्ते जरा भी सन्देह नहीं है कि बंदि मैं कुछ वर्ष और जीता रहा हो दन आंखों से हमारे भारतीय शासन के इस नहे भारी कलक्ष को सकते ईसाई वरीके वर धुला हुआ देख शक्ता।"

१८५६ के ब्रन्त में क्रम शहर की सहायता से"पीपल्स-फीएड"(खोक मित्र) मामक हिन्दुस्तानी पत्र निकाला गया । इसकी छः सी प्रतियां संयुक्तपान्त की सरकार नरीदती थी । बाइसराय ने भी इस पत्र को परन्द किया हरीर इसका ग्रानुबाद होकर भारतमञ्जी के आर्थत मकतानी विक्टोरिया के पास भेगा जाता था। १८६३ में ही हाम साहब ने जोर दिया कि बाल-द्वारशियों के शबार-एह बनाये जाया चुन्नी की चापतारी में उन्होंने मुख्य कार्य यह किया कि चुन्नी की सम्बी-नीड़ी दकावरों को भीरे-भीरे बूर करवा दिया । इसमें पहले खरहार ने अपने नमक वेचने के धनाधिकार की रहा के लिए ग्रदाई इजार मील क्षक ऐसी ∕इदवन्दी कर रक्की थी कि राजपूताने की रियासतों से सका। नमक श्रमेजी इलाके में ब्रा ही नहीं सकता था। वहा जाता है कि यह सनहरा दिलेशन्दी पश्चिम से पूर्व तक भारत के चार-पार, चाटक से कटक तक, सिन्धु नदी से बङ्गाल की न्वाडी तक, फैली हुई थी। हाम

१८७६ हैं। में हाम शहन ने कृषि-मुचार की एक बोटना वैदार की। लॉर्ड मेपो की उसके साय सहातुम्ति भी यी । परन्त वह योजना यों ही हाई । महदमेनाजी के बारे में जनही एयं यह थी कि देशवी इलाकों में किसानों को महाउनों की गुलामी में जक्षने की सीवी जिम्मेदारी दीवार्न श्रदालवीं पर है। उन्होंने लिकारिश की कि शामवासियों के कर्ज के मुक्दमे जलदी से जलदी श्रीर जहां के तहां निपयाने चाहिए उनका अन्तिम निर्णंब चुने हुए ईमानवार और समभदार मारतीयी हारा होना चाहिए, उन्हें त्यायाधीश बनावर गाप-गांव भेजना चाहिए और वे लोग सब प्रकार के लेनदेन के सहदमे गांव के बढ़े-बटों की सहायता से तय कर दिया करें । इन न्याधारीकों पर कोई जानी या कानून-कापदे की पारन्दी नहीं होनी चारिए । हाम साहब कहते वे कि जो लोग देहात की जानते हैं उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं होती कि को खादमी खदालत में पैर रखते ही सुद्र बोलने में बुख मी स्ट्रीच नहीं करता उसीसे जब प्राधवासी पहीतियों के बीच में पंचायती । चब्तरे पर बैठे हुए म्यक्रियर महन किये जाते हैं तक असल्य कात कहने का उड़े साहस ही नहीं होता । वहां तो सबकी एक-दूसरे के बार्व मालूम रहती हैं हे देवाह हैं - में इसी हंग की एक योजना रहिए की कप्ट-शिक्त मन के

१८७० ई॰ से १८७६ तक हाम साहब मारत-सरकार के मन्त्री रहे; परन्तु उन्हें वहा से इसी श्रपराध पर निकाल दिवा गया कि बहुत ज्यादा ईमानदार श्रीर खतन्त्र प्रकृति के थे। इसकी भारतीय समाचार-पत्रों ने एक खर से निन्दा की, परन्तु कुछ सुनाई नहीं हुई । लॉर्ड लिटन ने ह्यूम साहब की लैंफ्टिनेन्ट रावर्नर बनाने का प्रस्ताव किया । सूम साहव को यह स्वीकार न हुआ । वह यह सममते ये कि इसमें खान-पान श्रीर राग-रंग की जितनी फंफट है वह उनके बूते का काम नहीं था। दूषरा प्रस्ताय यह था कि उहें होम-मेम्बर (शह-सचिव) बना दिया जाय । यह बात इस्तेंड के प्रधान मात्री लॉर्ड सेलसवरी को पसन्द नहीं आई, क्योंकि हाम साहब वाइस्पाय नॉर्थवुक की इस बात के लिए पका कर रहे थे कि कमड़े पर से स्नायात-कर III उठाया जाय। स्मम साहब ने १८८२ ई० में नीकरी अयसर प्राप्त किया । उन्होंने सम्मम् तीम साख रूपया पश्चिमों के श्राज्ञायकार पर श्लीर समभग ६० इजार राया 'मारत के शिकारी पत्ती' नामक प्रथ की तैयारी में सर्च किया था।

सर विलियम येटरधर्न की सेवार्य तो इतनी प्रख्यात हैं कि उनका वर्णन करने की भी जरुरत नहीं है । ब्रिटिश कावेस-कावटी को चलाने में वर्षों हक उन्होंका मुख्य हाथ रहा । कावेस इसके लिए दस हजार से पचास हजार एक वार्षिक खर्च करती थी । वेहरदर्ज साहब बानई में १८७६ ई० में, स्रीर इलाहाबाद में १६१० ° में, इस प्रकार राष्ट्रीय महासमा के दो ऋधिनेशनों के समापति हुए । जार्ज युक्त साहब इलाहाबाद के १८८८ वाले कांब्रेस के चीचे ऋषिवेशन ने समापति हरा । इसके बाद वे हर साल पार्लभेष्ट के सदस्य मारत-यात्रा करने च्यौर कामेस के अधिवेशनों पर उपस्थित रहने लगे। इत प्रसिद्ध लोगों मे से नशा-निभेष के महान प्रचारक डब्ल्य॰ एस॰ केइन साइन, जिसका कीई दिगा-यती न हो उसमें हिमायती जालर हैडला साहय सेम्यहाल हिमाय साहब, और दाबटर स्टरमोई स्रोर जार्फ साहब के नाम उल्लेखनीय हैं।

रैसने मैन्डॉनल्ट साइन सो १६११ में कामेस खाधियेशन का समापति-पद भी सुशोभित नरते, परना अन्त्री पत्नी का देहान्त होजाने से अन्ते वापस स्त्रीट आना पढ़ा । वेद्यर हार्टी,होतापोर्न, माइट, मैक्टन, फर्मल चैजवड, बेनस्पर, जालसं शॅवर्टसन श्रीर पैथिक सारिन्स खादि कामन समा के कल कुम्य सदस्य भी भारतवर्ष में जावर और कार्यस-जाधवेशनों में उपस्थित रहकर भारत ही समस्याच्यां का चाध्ययन कर शये । परला १००० ई॰ में बालसे ग्रेडला साहब का जो स्वागत किया राया वह शान शीषत में तो राज्यकों से बार नहीं था। उत्तर में उन्होंने राजमस्ति की जो व्याचय की वह बड़ी मार्के की थी। एन्होंने वहा "अहा जांख मन्द्रकर बाजा-पासन करने की बृत्ति होती है वहाँ सन्दी राजभूति का शर्थ हो यह है कि शासित शासकों की इसनी बहायता वरें कि सरकार के लिए कल करने को बाकी न रहे ।" परन्तु भीकरशाही की ब्वास्था राजर्भान्य की देवरी 🖪 है। उसके स्वयास मे प्रजा की शह कुछ है करना चाहिए, को कुछ हो सरकार को ही करने देना चाहिए (

बैहला साहब ने श्रद्धार में केंसिलों के लघार के लिए एक कानम का मसीया (बिल) बनाया क्षीर उसे लोकमत नमह के लिए प्रचारित किया । इस अनविदे ॥ काँधेस के कलालीन विचारी का समावेश या चौर कांग्रेस ने भी शिक्षा साहब में इच्छानुसार कुछ सूचनामें पेश की जिनमें भारतीय करता का संस्थीर सब प्रदर्शित होता का । खारो कलहर यह सर्मावदा बापन से सिया गया । पाना वालीस्ट 🛘 ब्रैक्ट काइव की विर्यात हतनी सजवन थी कि लॉर्ड जॉन का पहला। सम्बद्धा भी ब्रैक्ट मारव के विरोध के करमा बारत लेना पता । अनुधा दूसरा मनरिया भी यह अंगूर हुआ अब अगरें प्रकर्णवर स्थाने की परणी किरत के नाथ में, खायलक हो नहीं, की निनों में निर्वायन का निकाल

स्रीहार कर लिए गया है

अध्याय १ : इसारे अंग्रेज हितेपी **62** विशिषम रावर्ट म्हैहरटन का नाम भी कम प्रेम के साथ नहीं सिया जा सकता। मारत में सीहरटन साहब बड़े लोकप्रिय हो गये ये । इसका ऋसली कारण या उनकी कांग्रेस-शान्दोलन के साथ प्रत्यज्ञ सहभति। उन्होंने १०००० में वहा था,"इस महान् राष्ट्र की उठवी हुई श्राकांदार्श्ची के प्रति तिरस्कार था उपेला का भी व्यवहार करने से हमाग काम नहीं चलेगा ।<sup>99</sup> लगातार कई वर्ष तक ग्लैडरटन साहब की वर्षमांट वर बांबेस की ज्ञोर से बचाई के प्रस्तान होते रहे । उनकी घर वीं जयंती २६-१२-१८६१ के दिन थी छोर कांग्रेस ने उसे निधपूर्वक मनाया । इतने दर देश के राजनीतिज के प्रति इतनी ग्रासचारण भदा था कारण यही या कि उन्होंने ग्रायलैंग्ड की भांति भारत के श्रिधिकारी का भी पक्त समर्थन किया था । क्लैडस्टन साइब मारत के एक हितीपी समक्षे जाते थे और अर्थले मॉर्टन सहब ने १८६४ की दसनी फांप्रेस के आवसर पर उनके इस मन्तरण को दोहराया भी पा-"मेरा विज्ञास है कि पालेंमेस्ट की कानजान में, देश की बखाये दिना ही, कैंसिस के एकान्द कमरी में, अवस्थात एक ऐसा कानन पान कर दिया गया है जिसके कारण देशी समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता सर्वधा नए हो गई है। मैं सममता है कि ऐसा कानन ब्रिटिश-साधाव्य के लिए कर्लक है।" जब १८६८ में क्षेट्रस्य सहय का देहान्त हुआ सो कांग्रेस से सब्दे दिस से शोक मनाया । लॉर्ड मॉर्थब्रक के प्रति भी कार्बेस से १८६३ के अपने नर्वे शक्षिवेशन में करणता प्रकट की ! इन्होंने पार्लमेगर में इस बात का जोर दिया था कि भारत के लाजने से 'शीम नार्जेंक' के माम पर जी विशाल धन-गशि लींची काती है उनकी भाषा कम की जाय । यह धन्यवाद का अस्ताय पेश करते समय स्वर्शीय गोलने ने काडीस वे सम्मन्न स्थक खॉफ खार्जाइल के वे शक्य उद्धत किये ये कि "मारद में श्राम तोगों को यह मालूम होने से कि उन्हें कोई कह है, वहले ही वह कह दूर कर दिया जाना चाहिए।" शार्वजनिक प्रकृत पर हम्क साहब बढ़े प्रमाश-स्वरूप समभे जाते थे। बाचा मही-दय ने कारेंस के १७ में मुध्येक्टन में उनके इस कबन को दोहराया था कि "प्रामीण भारत की विशाल जन-संख्या में जिलना चिर-दारिद्रय पैला हजा है और उनरे जीवन साधनों का माप जिलना नीचा श्रीर स्थायी रूप से गिर गया है उक्का उदाहरख धाइबास्य जगत् में कहीं नहीं मिलता।" इन्हीं हमूक महोदय ने १६८८ में कहा था कि "श्रंग्रेजों ने ब्रापने दिये हुए सचनों और किये हुए करास्त्रामों का पालत नहीं किया।" इन हितैथियों में एक ने एल्डले के ऑर्ड स्टैनने । उन्होंने ऋपने जीवन का उत्तम माग्र भारत में ही ध्यरीत किया और मारत के जान्यत्यान के लिए परिश्रम किया । १८८४ में उन्होंने भारत-संबी की कैंसिल के तठा दिये जाने का प्रात्मान वेश करते हुए बहा, "वदि भारत मन्त्री पर कींसिल का नियन्त्रण रहे तो भारत मन्त्री का पद अठा हो । यदि कैंसिल पर आरत-मन्त्री का नियन्त्रण रहे तो हींदिल को भिटा दी । यह द्वित्रिय शासन व्यर्थ है, भयावह है, श्रपव्यव है और बाघक है।" उन्होंने भारत-मन्त्री श्रीर असकी कैंसिल की व्यापारिक श्रायोग्यता के प्रमाण भी दिये । एक महान व्यक्ति का उल्लेख करना और बाकी है। यह थे जनरल वृथ । इन्होंने रेट्ट रे की नागप्र-कांग्रेस 🗏 एक योजना भेजी कि इजारों निर्धन श्रीर श्रपंत लोगों को देश की वंतर असि पर किस प्रकार बसाया जा सकता है । इन्हें तार-द्वारा उचित उत्तर दिया गया है इस सन्तित्र विनासमें सर हेन्सी कॉटन और टनकी खास सेवासीका उन्लेख किये दिनामी नहीं रहा जा सकता । कॉटन-परिवार का भारतवर्ष से पराना सम्बन्ध रहा था । क्यों ही शासाम के इन चीफ कमिरनर साहब ने वेंशव सी स्वोंही कांग्रेस ने खपने १६०४ बाले बम्बई के खाधिवेशन का समापति-पद ही नीवि चौर उसके कार्य-कम की चामे की प्रमति पर विचार करने से पाले हमें उन

वे अपनी अदार्शनयां ब्रानि करनी चाहिएं, क्रिन्होंने राष्ट्रीदार के इस ब्रान्दोहर कांग्रेस है अपना ज्याना कांग्रिस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस है। अपना कांग्रेस कांग्रेस के प्रारंक्तिक है प्रारंक्तिक है प्रारंक्तिक है प्रारंक्तिक है। महानुभागों के प्रदे का जैसा विस्तृत संगठन श्रीर महान् राष्ट्रीय कार्य अम दिललाई पहता है, हम की शुरुवात की कि यह सब हमारे ही बक्त में चीर हमारे ही प्रथलों के जलस्तर हुआ है। कामें ह शांज हमें कांगेरा हो जो कार्यक्रम श्रीर हच्छिहोया या वह शांज के कार्मित्यों की शायद पसन्द मी न शागद यह समग्री भी सम्भव है कि प्राने नेताओं को शायद शाल का कार्यक्रम और दृष्टिशेय गूर्ययर्वी मेताझाँ हा । लेकिन हमें यह हरियं न भूलना साहिए कि झाल हम जो-कुछ भी कर सके हैं हो। हसी तरह यह कांचा स्वते हैं, वह सब प्रारम्भ में उनके हारा किये गये प्रयत्नों और महान बीत-पसन्द न हुआ हो। ह्यालिए उन बुजुर्गों में से जो लोग स्वर्गवासी हो गये हैं स्नीर जो ईश्वर-हृत्व से श्रीर करने की श्रा च मौजूद हैं उनकी महाम सेवाओं चीर कुरबानियों का पहां उल्लेख किये बिना हम दानों के फलस्वरूप च्याज भी हमारे भी

दावाभाई नौरोजी

चारी नहीं चल सन्बहु-बूटों की सुनी में सबसे पहला नाम बादामाई नौरीजी का खासा है, जो कांब्रेस र अपने जीवन-पर्यन्त कांग्रेस की सेवा करते रहे और कांग्रेस की सर्वेशधारण की कांग्रेस के कायते दर कराने का प्रयत्नकरनेवाली जन-सभा से बढाते-बढाते स्वराज्य-प्राप्ति

की ग्रुवज्ञाव से लेक के मिश्चिव उदेश से काम करनेवाली राष्ट्र-परिवद् पर पहुंचा दिया। राज्यक शासन-सम्बन्धी शि म्-तीन बार वह कांग्रेस के सभापति हुए; और बंसवर कांग्रेस के साथ रहते हुए (कलकत्ता १६०६) न दोती समह उन्होंने कामेस के भारते को ऊंचा 'रक्ता । इतरी बार उन्हें जो १८६१ श्रीर १६०६<sup>%</sup>ा गया. वह सेयट्स फिन्सवरी से उनके 'कामनसभा का 'सदस्य चुने जागे की इंग्लैयह और हिन्दुस्ट<sup>3</sup>तस समय इस बाद पर गम्भीरता के लाथ विचार हो रहा था, कि मारत के दुःख-कामेंस का समापति : अन्दन में ब्यान्दोलन जारो किया जाय । १८८१ में तो यह प्रस्ताव मी जीर खुशी में था; वर्षोकि हैं जब तक लन्दन में श्राधिवेशन न हो ले तस्तक कांग्रेस की स्थागत रक्ता आय, दर्द पूर कराने के लिए आया । ठीक इसी समय खम साहब इंग्लैक्ड जाने नाले थे, और इसी समय के के साथ पेश हुआ, हैं। आरत से जनकर अतिनिधि मेंजे जारी की मांग भी की गई थीं। ऐसी परिस्थ-लेफिन वह श्रस्तीकृत दूसरी भार कांग्रेस के समापति जुने गये, जिन्होंने इस खबसर से लाभ उठा हारामग कामन-समा बात की प्रेरणा की, कि वे "इस शक्ति (शिक्ति भारतीयों) को श्रपनी झीर क्षे ६६ न पेंकें--श्रपना विरोधी न बनावें।" ब्रिटिश-राज्य की न्यायप्रायण्या तियों मैं 🛶 ~ कि किल्लिटर्स रू

घिवेशन के समापति हुए ! उस समय हिन्दुस्तान मानी एक खीलते हुए बद्धाव में था; १६ ग्रक्ट्स . १५ को जो नग-मंग किया गया था, उससे देश मर में एक नई सहर पैदा हो गई थी। पूर्वी नंगाल वन्तोप से उबल रहा था l हिन्दू-मुसलमानों को एक-दूसरे के लिलाफ उमादा जा रहा था l विरोप नुनों (ग्रादिनेंसें) मा शासन जारी किया गया । कानून श्रीर व्यवस्था के लिए कीव श्रीर शाजीरी त्रस की तैनाती का नया कम चला, श्रीर करीसाख में होनेवाली प्रान्तिक परिषद् पुलिस द्वारा भग गई--बॉ॰ रासविदारी घोष के शब्दों में कहें ती, "शान्ति बनाये रखने के लिए पुलिस ने प्रत्यान न्दी के साथ शान्ति का ही खुन कर डाला या। "दादा मार्र ने बताया कि १८६३-६४ के बाद जन-ख्या वो १४ प्रतिरात ही बदी है वर सरकार का शासन-सम्बन्धी खर्च १६ प्रतिसत बढ गया है:

र १८८४-८५ में लें तब तो जहां जन संख्या १६ प्रविशत बढ़ी है वहाँ वह खर्च ७० प्रविशत बढ़ा । १७ से बहुकर ३२ दरोड़ तो खदेला सैनिड ज्यव ही बढ़ गया, जिसमें का ७ करोड़ खर्च इंग्लैंड किया जाता था। कार्येस के सारे बायु-भयहरू में उस समय बहिन्कार की भावना छाई हुई थी। बू विपिनचन्द्रपाल ने बहिष्कार शब्द को और भी व्यापक-रूप दिया और सरकार से सब सरहका सम्बन्ध-च्छेद करने के लिए रहा । प्रस्तान का प्रत्यक्त कप स्वदेशी या, जिसका सर्व भिन्न-भिन्न व्यक्तियों जुदा-जुदा किया । मातवीयजी ने इसका ऋषे देशी उद्योग-धन्धों का संरक्षण किया । सीकमान्य लिक ने मध्य-भैगी के व्यक्तियों द्वारा इसीमाल किये जाने वाले विदेशी कपके के दुःलद इस्य का

न्द करने के लिए गड़ों दी और से किये जाने वाले इड निरुवय, बिलायन और स्वावलम्बन को बदेशी कहा । लालाओं ने इसका ऋर्य देश की पूजी को बचाना और सुर्राह्त रखना अवलाया धीर वयं दादाभाई के लिए, यह च्यार्थिक ग्रीर शिद्धा-शन्तन्थी सुधार तथा शिद्धा-प्रचार की पुकार थी: योंकि शिचा-प्रचार के ही कारल लोगों में स्वयच्य की मूख पैदा हुई थी। इस ग्रस्ती बरस के बुहे । ६,००० मील दूर (इंग्लैयड़) से यहां ऋाकर खबेरही, बहिष्कार श्रीर राष्ट्रीय शिक्षा के साथ स्वराज्य ी एक नई पुत्रार और पैदा करदी, यह देखक 'इंग्लिशमैन' इन पर उदल पढ़ा था। लेकिन मार-ोय मार्गो के लिए रास्ता इस तस्द ऋपने-श्राप शाफ होरहा था। १९०५ में गोस्तले ने स्व-शासन ी धोर प्रगति करने के लिए चार उपाय बताये थे, जो १६०६ के मुख्य प्रस्ताव में शामिल कर् लिये ये । इस प्रकार दादाभाई के समार्थातल में होनेताले कलकता श्राधिक्यन में चार मुख्य प्रस्ताय पास (ए, जिनमें ख-शासन-सम्बन्धी प्रस्तान इस प्रकार है:---"इस कामेंस की सब है कि स्वराज्य-मास ब्रिटिश उपनिवेशों में जो शासन-प्रणाली है नही

गरतवर्ष में भी चलाई जाय श्रीर उसके लिए नीने लिखे सुचार तुरन्त किये जायं— (क) जो परीदामें केवल इन्लैश्ट में होती हैं वे मारतवर्ष और इंस्लैंग्ड में साप-साप III प्रीर मारक्ष्य में ऊर्जा नौकरियों पर जितनी नियुक्तियां होती हैं ने सन केवल प्रतिराह्यों-परीचा

धय हो । (ल) भारत-मन्त्री की काँकिल तथा वाक सराय और सदराख तथा बम्बई के गवर्नों। की कार्य-वारिकारों में भारतीय प्रतिनिधि पर्याप्त संख्या में हों ।

(ग) भारतीय ग्रीर प्रान्तीय कींगिलें वहाई ज्ययं, अनमें बनता के ऋषिक ग्रीर वास्तविक

प्रतिनिधि रहें ग्रीर उन्हें देश के श्रार्थिक ग्रीर शासन-सम्बन्धी कार्यों में श्राधिक ग्रीधकार रहे । (a) क्यापित क्येप प्राथितिकार जेन्से के काविकार सरावें जावें क्येप उस पर सरवारी जिल्ह इसके अलावा इस अधिवेशन में बहिष्कार, खदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा समस्य पास हर्ष थे।

जिस व्यक्ति ने भारत की सेवा में अपनी सारी जिन्हमी साम दी, भारत की अनिवादन परिस्ता किया, अपनी कसम की कभी सुद्धी नहीं थी, और किते विधान में अधिक तमय तक स्थारे पीच बनाये नस्का, तस्की सीमाओं का उत्तरेल इस हो हो के में सी क्षाया का स्वता । दाराभारें को हमारें पेत सुन्ता में जिहीने स्थानी जिन्हों में की साम प्रेस सुन्ता में जिहीने स्थानी जिन्हों में ही, पर अपने पीछे भी न बेवल अपने आजनाविद्यान भूषी जीवन का भेष्ठ उदाराच पीतियों के रूप में उत्तर साम अपने आपने साम की अपने हमारी हमारी

कांग्रेस के पहले आंध्येयन में, जो हत्या में में मुझा था, समावक ऐसा खीर भी आनन्य चालू काशीनाथ वैशंग और दायामार मेंग्रेजी, गोम्ह्राय से के बनाती, यत मुम्ह्राय ऐसा खीर रीया नायडू, 'क्रिनेजााद मेहता और से के दर समावित्य में में में कांग्रेज के बात खीर से के दर से का मार्थ्यों में नाम कांग्रेज के पार्ट में पार्टिय मार्ग्यों में मार्ग्य के दिया जो कि मार्ग्य मार्ग्य में हा मार्ग्य मार

हन्दोंने सभागवित्व किया, क्रियमें सभागित-गद हिं बड़ा औरदार मांग्या किया। दिव्या भारत के राजनीतिक रागन में समामत बीच वर्ग दक पर एक बातानी हालांकि न से हनके बातुनांगियों का कोई देन वा चौर न यह कियी राजनीतिक की चित्र भी बाजनी निर्वाध सीनी बनगुलस्तांकि के बाद दक्का एक विद्योप ध्यक्तिन या है।

दीनशा परलती बाधा

इमारे इन व्यादरणीय बुद्धां का लाग विषय कीनाम मा, जिन पर दुर्वे दिस व्यादरार था, वर कदन कटन है इसींद्र आयः समी विषयों में दुनाम पर समी दर्व इनेट उन्मान तुमा यो परते ही व्यादिशत में भागदाने समे में, अब्देश हमीने वालों में वा वरणा मामणा कमने दूस मैंनिक समित्रां के स्वाद्यान्त्र विद्यान विद्यान स्वाद्यान के इसाम क्षेत्र माम क्षेत्र में इसीने भागदानियों की हमा, बीर दिल्लान ने इसाम वि व्यादिश में प्रतीम भागदानियों की मामित्र की विद्यान की स्वाद की स्वाद की स्वाद की स्वाद की स्वाद की स्वाद की सम

"मारत की विशास का मंत्र्या में जगायत बहुती कारे वाली गरीवी" का इनोंने बहुता कि "देशास्त्र से बारवा हमी प्रकार देखा की रामा दिखानी में हैं प्रकार के लोगों की दिन में सिग्टें एक ही बार औजन अगीन होगा है, और वा भी में इनवा तुम्बा बारू, बानी बहुता को देशा की सहरीन का स्रोह हमारी में दियों में बार्की में दूर बादेंस के क में स्वाचित्र में इन्होंने सामागी मीति की सिद्ध

हि बायन मार्ग में बाद प्रमाद बारा वर्ष भाषाना थी. राजानुनार प्रावशी कीत है। बारेटा प्रायम भाषान को दिया था, बेरिका समये थी. बारे में बाद मी. मातार में दिय है 8 बारें बायें में हैं राजेंने स्थात का बीट प्रायम दिया, और रामदे नाम दी. मार्ग में

श्रम्याय ६ : हमारे हिन्दुस्तानी सुज्य cod: हराया । इलाहाबाद में होने बाली कांग्रेस के ६ वें ऋषिनेशन में चांदी के सिक्के दालना वन्द करने हे विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया था । वाचा इसने चतुर ये कि ऋब से बहुत वहले, १८८८६ में ही, इन्होंने सहाशायर का भरत उटा लिया था। इन्होंने कहा था, कि "श्रायर सैनिक-स्पय कम न किया जाय, तो इसके लिए बाहर में चाने वाले माल पर पित्र से छट-हर लगा देना चाहिए, जिसकी उटाहर मानों दिखिता-प्रस्त भारत तय जा रहा है—सीर वह भी इससिए कि मालदार लेकाशायर खीर समृद्ध बनाया जाय ।" १८६४ 🖩 फिर बाना ने "लंकाशायर के सिए भारतीय हितों का शरिदान करने के ग्रमिप्राय से, मारत के ग्रुरू होते हुए मिल-उद्योग को क्**चलने के लिए भारतीय मिली के ( स्**ती ) माल पर तर्रात कर समाने के ग्रान्याय<sup>ा</sup> पर अञ्चर दासी । जराचि-कर के ( एक्साइअ ) विस का निरोध करने हे लिए इन्होंने भारत-सरकार की प्रशास की खौर भारत-मन्त्री को इस श्रम्याय पूर्ण कार्य के लिए दोपी ठहराया । सैनिक-रूपय की जांच के लिए नियुक्त रगही कमीशन के सामने, जो कि धाम तीर म वेल्बी-क्सीशन के नाम से क्शाइर है, दी वह अपनी योग्वता-पूर्ण शवाही से इनकी प्रसिद्ध बढ़ी जिसके लिए कामेस ग्रीर गोलले जैसे विद्वानों ने भी इनकी सारीफ की । १८८७ में बाजा ने, उसी वरं ग्रमरावती में होने वाले ग्राचिवेशन में, सरहार की सरहरी नीति का निरोध किया । कामेंस के १५ वें श्राधिवेरात ( ललनऊ १८६६ ) में भी इन्होंने बुद्रा-बीदि पर खपना इमला जारी रसला और मारत में सुवर्ण-मान चारी करने की निन्दा की। "हिन्तुस्तान की गरीबी का बूल-कारण ही," इन्होंने कहा, "यहां के धन का हर सास यहां से बाहर चला जाना है। कायदेमन्द तो सिर्फ यहां की देसी दौलत ही है । क्ये में चादी का अनुवास तो कम कर दिया गया है, शिक्त उसका मूल्य वही रहने दिया गया है। जहां पहले १) क्षोला चादी विकती थी वहा अब सिर्फ 🕪 या 🕪 सोला विकते सगी है।" १६.०१ में हुए ऋथिवेशन ( बलकत्ता ) में यह ने वाचा को कांग्रेट का समापति बनने के लिए ग्रामन्त्रित किया । १८६६ से लेकर १६१३ एक बाचा कांग्रेट के संयुक्त प्रधान-सन्त्री रहे हैं। इसके बाद उसके काम-काज में गीयारूप से योग देते रहे । १६१५ की अम्बई-काग्रेस के बाद ती, जिसके कि यह स्वा-गताप्यच ये, वस्तुवः यह फिर उठमें दिखाई भी न दिये । मगर चौधाई सदी से व्यादा समय तक यह कार्येस के एक प्रमुख नेदा रहे हैं । सर्वधोनुस्ती प्रदिया, घटनाओं का जनस्दस्त रहन, और सैनिक-सम-स्या जैसे दुरुद्व निपर्यो एष सर्व-साधारण की वारीनी जैसी ब्राटाप्ट और विश्तृत समस्याच्यों की मसी-मावि जानकारी में इनसे बद्रकर तो कोई या ही नहीं, इनके जोड़ के भी थोड़े ही छादमी ये । गोपालक्रप्श गोस्रले गोखले पहले-पहल १८५६ में कामेश में विलक के साथ शाये । तमक-कर पर हमला करते हुए उन्होंने बहुतेरे तथ्य श्रोर श्राकड़े पेश किये थे । उन्होंने बताया कि कैसे एक पैसे की नमक की दोहरी की कीमत पांच खाने हो जाती है । फिर भी उनमें कड़ी-से-कड़ी बात को बहुत ही मधुर-भाषा में कहते का बढ़ा गुरा या । श्राप्ती श्रालोचना में गोखले बदाप मधुर श्रीर मंजुल होते थे तथापि वह दहते ये बात लरी, गीलकाल बार्वे करना उन्हें वसन्द न या। "नगे, मुले: मुहीयों पढ़े हप, ठिदुरते श्रीर विकृतते हुए, सुनइ से शाम वक दो रोटियों के लिए खेत में कड़ी मिहनत करनेवाले. अपचाप घीरत के शय म जाने किसना सहनेवाले, श्रपने शासकों के पास जिनको श्रावाज जरा भी नहीं पहुं-चर्ता और ईश्वर तथा मनुष्यों के हारा जो कल भी बोक उनकी बीठ पर लाद दिया जाता है उसे विना ची-अपट किये सहते के लिए सदा तैयार दिशानों के लिए? गोसले के इंदय में प्रेम का स्पान १६०५ और १६०६ दो साल तक गोलते घरत के प्रतिनिध प्रतास्त्र । ११, १६६७ में भी नह एनोवह जा कुढ़े थे। जनता और सरस्त्र रहों में । विभाग रहीं भी। इस्प होगा तनकी नामी की निकार करें थे, उस्प सरस्तर -बतादीं थी। इस्स होगा तनकी नामी की निकार करें थे, जा समस्त्र साम्राह्म नाम्स्रत्य तक जुलाते के और सरकार की करिनाइयों कामेंत सह। एस साम्म्राहम देशों कि कोन्यों गोलां की उसा बढ़ी यह रू

लो कि "नीकरहाडी राज्य लार्थवाधु और कुल्तमकुल्ला राष्ट्रीय कं ें के हैं। यस्ते उनका वैया देश नहीं था।" उन्हें पहिचय का यूचीवाद उन्हा नी जातिगत प्रभुत, वारिश्रमारा, इत्य-शोध्य और भारत की बहुती हुई. शुद्ध संस्था सामके का बहुत बहु राज्यानिक का बहुत है। सहार्य का स्थानिक का बहुत बहु राज्यानिक का बहु भारत नेवक-विविद्ध । यह दे

क्यांक्रों की एक संस्था है, किसीने कि नाम-मान के बेवन पर मानुन्ति की किया है। उनके बाद शीमदी एसी वेवस्य में 'माय के हुम्म' (Sons of India) किया है। उनके बाद शीमदी एसी वेवस्य में 'माय के हुम्म' (Sons of India) हो और उनके माय सामार्थी कर नारद सा

```
υŁ
                       श्रध्याय ६ : हमारे हिन्दस्तानी बुजगे
                                जी॰ सुन्रह्मस्य ऐयर
     कांग्रेस के सर्व-प्रथम ऋषितेशन में सबसे पहला प्रस्ताव किसने वेश किया, यह जिलासा किसी
ते भी हो सकती है। 'हिन्दू' के सम्पादक मदरास के श्री की॰ सुब्रहरूव ऐयर, जो सर्वसायारण में
म्पादक मुद्रहरूव ऐयर के नाम से सशहूर थे, वह व्यक्ति ये जिन्होंने पहला प्रस्ताव पेश किया;
प्रीर प्रस्ताव यह या. कि मास्तीय शासन की प्रस्तावित जान एक ऐसे शाही कमीशन द्वारा होनी
गहिए जिसमें हिन्दुस्तानियों का भी काफी प्रतिनिधित रहे । परचात् सदरास 🛙 होने वाली 🕻० वीं
तांबेस ( १८६४ ) तक इस सुबदायय ऐयर के बारे में बुद्ध नहीं सुनते । पर सदरास-कामेंस में भार-
विय राजस्य के प्रश्त पर यह बोले खीर इस सम्बन्धी बाच करने की खावश्यकता बतलाई।
ल ग्रापिवेरान में दिलनकी का दुसरा विषय या देशी-राज्यों में आसवार्श की स्वदन्त्रता का ग्रापहरूप,
.
जसका भी सुद्रद्वायय ने कम कर विरोध किया । १२ वें ऋषियेशन (कलकला, १८६६ ) में इन्होंने
प्रतिसर्भी परीचार्ये इंग्लैयह व हिन्दुस्तान में एक-साय शी बाने की ऋावाम उठाई, श्रीर साथ ही
लगान के मियादी बन्दोक्स का प्रश्न भी हाच में लिया ! भ्रमले साल, श्रमरावती-कांप्रेस में, सरकार
🌓 सरहरी नीति का विरोध किया । १८८६६ में जन कीतरी बार मदरास में कामेंस का ऋषिनेरान हुआ
तो भी सब्रह्मपुर पैरार ने सरहरी-नीति का प्रश्न फिर से उठाया और उसकी निन्दा की चीर सुद्ध-नीति
का भी चीर विरोध किया । परन्त श्रीसमदायय का प्रिय विषय तो या भारत की द्यार्थिक स्थिति ।
लाहीर में होनेवाले १६ वें क्राधिवेशन (१६००) में इन्होंने बार-बार पढ़नेवाले. श्रवालों को रीवने के
उपाय मालम करके उन पर क्रमल करने के क्राधियाय से भारतीयों की क्रापिक क्रवस्था की परी स्मीर
स्वतन्त्र जांच कराने के लिए कहा । साथ ही सरकारी मीकरियों के प्रस्त पर भी विचार किया. जिसमें
हिन्दुस्तानियों को उनसे महरूम श्लने की शिकायत की । १० वें श्राधियशन में (क्लकत्ता, १६०१)
रैयत की दुर्दशा और गरीबी वर ध्यान दिया । इन्होंने कहा-<sup>66</sup>क्या (इन्दुस्तानी रैयत की जिन्दगी
जानवरों की तरह जिन्दा रहने खीर भर काने के लिए है है चीर अनुष्यों की तरह क्या उनमें सुदि,
भावना और क्षिती हुई शक्तियां नहीं हैं ! लगमग २० करोड़ स्वक्ति चाज लगावार अलमरी चीर धेर
क्रजान का दु:श्री जीवन व्यवीत कर रहे हैं। न तो ने कुछ बोल सहते हैं न उनकी जिन्दगी में कीई
उत्ताह है; म उन्हें किसी सरह की मुनिया है न मनोरखन; म उनहीं कोई झाशा है न महत्ताकादा;
वे सो दुनिया में पैदा हो गए इसलिए दिसी तरह जी रहे हैं, और कर मरते हैं तो इसलिए कि उनका
रारीर और प्राधिक देर तक तनके प्राणों को भारण नहीं कर सकता।" क्रकालों के प्रश्न पर भी इस
कामैन में इन्होंने भ्यान दिया और श्रीदोशिक स्वावलम्बन पर जोर दिया । इसके लिए कला कीशल
की संस्थार्ये कायम करने. सात्र-शृतियां देकर मारतीयों को इस सम्बन्धी ग्रिसा मास करने के लिए
विदेशों में भेजने और देशी उद्योग-धन्यों की मली-माति खांच बरने के न्यावशरिक उपाय इन्होंने
सभावे ।
       सन्दर्भ पेयर का जान जिल्ला गम्मीर या उठने ही विशाल उन्हर्भ रहिकोण या । ब्रह्मदा-
बाद में हुए १८ वें द्वाधिवेशन (१६०२) में एक बार इन्होंने 'सर्व-साधारण की गरीबी पर मदास
हाला । इन्होंने बहा, "धक समय ऐसा भी या, अब यहा के लोग इतने समझ ये कि निरंहों से
मानेशले लोग उत्तर इसद करते ये चौर यहा के कला-कीशल एवं उद्योग-पन्ने न्य फल-पूल रहे
ये। इंक्ष्रेयह की मुविधा के लिए ईस्ट-इविधया-कम्पनी में बान बुमाकर आगत के हिंदों का बलियान
हिया है, और यहा के उद्योग क्यों को हती-बाह करके लेती को होत्याहन दिया गया है जिसमें
इंसीर के कारवानी के लिए हिंदुसान कथा मास पैदा करता रहे। इस्ट्रेनीत ने मारतीय उदीम-पर्नी
```



श्रव्याय ६ : हमारे हिन्द्रस्तानी श्रजर्ग =8 हम, इस देश के निवासी, किसी किरम पर कोई ख्रान्दोलन करते, ख्रीर उसमें गैर सरकारी यूरोपियनों से सहायता नहीं ली बाती को सरकार की दुहाई देनेवाले वहें क्याक से कहते—यह ब्रान्दोलन को मार-वीयों का चलाया हुआ नहीं है, कुछ असंतुष्ट यूरोपियनों का खड़ा किया हुआ है, इसलिए इनकी बाव मत मुनो । यह भारत ग्रासियों की सची श्रात्राज नहीं है, इन यूरोपियनों की है । पर श्रव इमसे कहा जाता है-इनही बात मत मुनो, क्योंकि यह तो हिंदुस्तानियों की श्रावाज है, यूरोरियनों की नहीं।" ग्रापने देश की बहुत प्रशासनीय सेवा करने के बाद १६०६ में इनका खर्मवास हुआ ! लोकमान्य तिलक लोकमान्य दिलक महाराष्ट्र के बिना ताज के बादशाह ये और बाद में, होमसल के दिनों में, भारत के भी हो गये थे। अपनी सेवाओं और स्पर्चर्या के डाग ही वह इस दर्जे को पहने थे। शिवाजी महाराज की स्मृति को फिर से वाजा करने का भेय लोकमान्य तिलक को ही है ! सारे महाराष्ट्र में शिव-जयन्तिया मनाई जाने लगी, जिनमें उत्तव के साथ समायें भी होती थीं । पहली ही समा में दक्षिण के बड़े-बड़े मराठा राजा और मुख्य-मुख्य आमीरदार और इनामदार आये थे। re विक्रविते में १४ विकास १८६७ को उन्न पय तथा अपना भाषका कापने के अपराध में उन्हें रेट महीनों की कड़ी कैंद की सम्म दी गई थी। पर वह ६ सितम्बर रेट्स्ट को लीड़ दिये समे । स्रम्या-पक्ष मैक्समूलर , सर विलियम इस्टर, सर रिचार्ड गाय, मिश्विलियम केन और दादामाई नीरोओ ने एक दरकास्त दी थी. जिसके फल-स्वरूग उनकी रिहार्ट हुई थी ! उनके बेल में रहने हुए ताजीरात हिन्द में १२४ ट कीर १५३ ए दकार्य नई कोडी गई , जिससे कि वह कानन के शिक्षते में कानमे कर सर्चे । श्रमरावती-कांग्रेस (tage) में विसक की विदाई के बारे में एक विदेश प्रस्तान पास करने की कोशिश की गई थी, किन्तु वह सफल म हुई। परन्तु कांग्रेस में प्रस्ताव दाय जो बाद न हो सही वह सभावति सर शहरन नायर और नर मुरेन्द्रनाथ बनर्जी के भावशो से पूरी हो गई। दोनो में उस महान धीर विद्यान पुरुष की बहुत प्रशंसा की,जो कि उस समय केत में सब यह था। इससे तिलक की कीर्ति शिलर पर पहुंच गई थी। १८६६ से ही दिलक कामेल को मेरित कर रहे ये कि वह जुन क्यादा मजनती दिखलाये ! रेट्टर में जब यह लॉर्ड सेय्टरर्ट की निन्दा का प्रश्ताव पेश करना चाहते थे तो एक विरोध का तरान लड़ा हो गया या । उन्होंने दर्शकों को यह साबित करने के लिए सुनौती दी कि लॉड सेएटस्ट का शासन प्रशा के लिए सत्यानार्श नहीं था । उन्होंने नीकरशाही की करत्रों नाय-माप, नामने रक्ष्मी भीर पुता कि बताओ, इनमें कहां काशुक्ति है ? परन्तु स्मेशचन्द्र दत्त जो कि समार्थत वे सीर की दूसरे प्रतिनिधि भी, बहते हैं, विलाह के इस प्रस्तान के बोर विरोधी ये और अन विलाह ने बहा कि बर इस दिना पर नहीं रेके का सकते कि कांग्रेस में प्रान्तिक प्रश्न नहीं लिये का सकते, और वह ब्राने पद में सप्याय और भाराओं के उदाहरत देने लगे, तो समानि ने बहा तक कह दिया कि याँद तिलक इसार धारे ही रहेंगे हो सभे इस्तीफा दे देन्द्र होगा । सात (१६-७) में कांवेस के दी दुकड़ों का ही जन्म उन समय बड़ी चर्चा का विरम् ही गया या । लोकमान्य दिलक उनमें तकते वह बागायी गिने अते ये खीर कहा बादा था कि इन्होंने २६ वर को अमी-जमार कांद्रेस को मिट्टी में मिला दिया । दोनों सरफ के लोग चाने चाने पत की कां काते थे। इसमें दो कोई शक नहीं कि सुद कलकते में ही नाम चीर गरम दस के नेटाची का महभेद प्रकट होने लगा था. लेकिन दादामाई नैरोजी के मन्यवसाली व्यक्तित के बारदाविसी तद का हटना

गया या । वही १६०७ में जाकर प्रवल हो गया ी कांग्रेस को नागपर से सरत है जाने का कारण वरी मतमेद था श्रीर राष्ट्रीय तथा गरम दल के लोगा खुल्लमखुल्ला कहते थे कि नरम दलवालों ने जन बुभकर सुरत को पसद किया है, ताकि वे स्थानिक लोगों की सहायता से श्रपना चाहा कर सके। गरम दल के लोग चाहते ये कि लोकमान्य तिलक सभापति हों : परन्त नरम दल के लोग इसके विरोधी ये श्रीर उन्होंने श्राप्ते विधान के श्रानुमार डॉ • ससविदारी घोष को चन लिया । इसपर गरम दलवालों ने लाला लाजपतराय का नाम पेश किया । उन्होंने सोचा या कि लालाजी हाल ही देश-निकाले से सीट-कर आये हैं. जिससे उनका नाम श्रीर भी बढ़ गया है श्रीर वह विजा विरोध के चन लिये नाफी: परन्तु लाला लाजपवराय ने उस समय वहे जात्म-त्याम का परिचय हेते हुए उस सम्मान से इत्नार कर दिना । जन प्रतिनिधि सूरत पहुंच गये तन सीकमान्य में आपने निजार क प्रतिनिधियों की ग्रास्ट कैंग्य में जमा किया । मतमेदों की दर करने की कोशिश की जा रही थी: मगर गलदफहमियां बढती ही चली गर्दे । भरम दल के लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि स्व-शासन, बहिश्कार धीर राष्ट्रीय शिला के प्रस्तावों की सीमा यदि बढ़ाई न जा सके हो कम-से-कम वे डोडराय हो जाये: परन्त वे इसी खया में रहे कि नतम दल के नेता उन्हें उन्ना देना चाहते हैं श्राधना कम-से-कम नरम कर देना चाहते हैं। लेकिन तुर्भाग्य वहा स्वागत नमिति ने प्रस्तावों के जो मसविदे बना श्वले थे. वे द्विविदेशन की कार्रवाई शुरू होने तक प्राप्त नहीं हो सके ये और जब यह कहा गया कि नारी प्रस्ताव मसविदें के हुए में हैं थी इसगर विश्वास नहीं किया गया । लोकमान्य विसक ने कुछ सीगो की बीच में हालकर सम-भीता कराने की कोशिश की, पर वह वेकार हुई श्रीर स्वागताव्यत्वं श्री विश्वयनदास मालवी से मिलने की उनकी कोशिश भी व्यर्थ हुई। कामेस २७ दिसम्बर को २॥ यजे से ग्रारु हुई। १६०० से अपर प्रतिनिधि मौतूर ये । अव स्थागवाध्यव् ऋपना काम स्वतम कर सुके वन स्वागव समिति के नियमानुसार मनोनीत समापति हाँ ॰ रासविहारी थोप का नाम उपस्थित किया गया । इस पर गुलगपड़ा मचा छीर जब सुरेन्द्रनाथ बनजी इसका समर्थन कर रहे ये तब शोरगुल और उपद्रव इसना बहा कि कार्रगार् दसरे दिन के लिए मुल्तरी करनी पत्नी । ऐसा मालूम होता है कि नये सिरे से फिर नियदारे की कोशिय की गई। मगर कोई कल नहीं निकला । २८ को फिर कांग्रेस शुरू हुई । जब समापीत का सुसूस निकल रहा था. लोकमान्य विशव ने एक चिट भी मालगी को भेजी,जिसमें लिखा था. ''जर समापवि के समाव के प्रस्तायों का समर्थन हो खुके क्षर में प्रतिनिधियों से मुख करना चारता है कि बैठक की स्पं मित करने का मस्ताय वेरा करूं और इसके साथ ही एक बान्दा उपाय भी सुभाना बाहता हूँ। इतया मेरे नाम की स्वना दे दीजिए।" कल जहां कार वाई अधूरी छोड़ दो गई थी वहां से आगे शुरू हुई चीर सुंग्द्रनाच बनर्जी ने धरना भाषण् सवम किया । शेकिन लोडमान्य की चिट पर, यादिश्रानी के बाद भी, प्यान नहीं दिया गया । तर लोकमान्य तिलक शेलने के अपने अधिकार का पालन करने के लिए मंच की छोर बढ़े। स्वामताध्यक्ष और क्षां॰ घोष बोनों ने समभ्य कि डॉ॰ घोष का सुनाव सिवपूर्व ही गया । चीर उन्होंने विलक को बोलने की इव्यावत नहीं दी । वस क्या था, गुल-गगड़ी चीर गोल-माल शुरू दुवा । इतने ही में प्रतिनिभियो ॥ से किसी ने यक जुता उठाकर पेंडा, जो सरेन्द्रताच बनर्भ को लूता हुन्या वर निर्मेशवाह मेदता की लगा । तब मानी एक लड़ाई गुरू हो गई - कर्नियां विश्वी गर्दे श्रीव हरते चलने लगे,जिनसे कामेन उन दिन के लिए लगम हो गर्दे। श्रव नरम दल के नेता जमा हुए श्रीर उन्होंने 'कनफेन्सन' बनाया और धेमा निघान नैवार किया कि जिममे गरम दल के लोग या ही न नहीं। यब उस घटना की हतना याना गुनर लुधा है कि दोनी दली की बाती वर कोई राय बनाई का कबती है। यह ती मानव 🏢 परेमा कि दीनों का शोर-दिन्त अरा-तरा या

श्रध्याय ६ : हमारै हिन्दुस्तानी बुजुर्ग ಜಕಿ श्रीर इर दल उत्मुक था कि कामेंस उसके दृष्टि-चिन्दु को मान ले । परन्त, जिस बात पर लोकमान्य विलक्ष मंच पर खड़े हुए वह मामूली थी । उन्होंने इस बाव पर, जोर दिया कि कलकत्ते में खीकृत विधान के अनुसार खागत-समिति समापति को सिर्फ नामजद करती है और अन्त में उसे चनते तो हैं कांग्रेस में जमा हुए प्रतिनिधि, इसलिए सुर्फ ऋषिकार है कि मैं उस ऋवस्था में कोई धराोधन या समा को स्वर्गित करने का प्रस्ताव पेश करूँ । परन्तु उन्हें ऐसा नहीं करने दिश गया । तब उन्होंने इंस ग्रान्याय पर शोसने के ऋपने आंधकार का उपयोग करना चाहा । इम यह नहीं कह सकते कि विधान के द्वानुसार उनका कहना गलत या । साथ ही यह कहना पढ़ेगा कि महज गलतफहमी के कारण कोगों के मनोभाव बहत विग्रह चुके थे: क्योंकि यह सन्देह पैदा हो गया था कि कलकते वाले प्रसाब मसविदे में शामिल नहीं किये नवे थे । पर खबर वे नहीं भी ये तो विरायसमिति में वे शामिल दिये जा सकते थे, या यदि ने उस रूप में नहीं थे जिससे करम दल वाली को स-सीप होता सी विषय-समिति में, यदि उनका बहमत होता,हो उनमें फेर-फार क्याया जा सकता था। महज उनका रह जाना कोई इतनी नहीं बात नहीं थी कि जिससे इतना भारी कायड डोने दिया जाय। यदि दोनो दल के नेता भागर में खुलकर बात-बीत कर लेते तो वह दोनी की स्थित राफ करने के लिए काफी होजाता श्रीर तर उचित पैतला कर लिया जाता: परन्त कुछ नरम नेताओं की तंगदिली ने शायद ऐसा नहीं हरने दिया । इं, घटनार्ये घट वाने पर तो चाहल शासानी से आ जाती है, किन्त जब मनोमायों पर चीट पहुंची हुई होती है तब बढ़े-बढ़ लोग भी छएनी अमता को देते हैं। ध्रव वृद्धि हम लोकमान्य ्रितशक ग्रीर गोलले जैसें के बारे में यह कहें कि इसमें क्रिका क्रिया दौप था तो इमारे इक में यह विवेक होनता में होगी । और, इसलिए, हम इस 'श्रव्याचरेषु व्याचार' में न पढ़कर, दोनी नेताश्री के प्रति अपने आदर की किसी प्रकार कम न होने देते हुए, उस दुर्गटना को छोड़ कर आगे चलने हैं। लोकमान्य विलक जकरदल राष्ट्र-धर्म के उपालक थे। परन्तु खपने समय की मर्श्वताओं की बह जानते ये । १६१८ में सर वेलेएटाइन शिशेक पर मुकदमा खलाने के लिए वह इंग्लैयह गये । सर वैतेरबाइन ने उन्हें राजदोड़ी बताया था क्षीर लोकमान्य में अब पर मानदानि का दावा किया था। इंग्लैंड में उन्होंने मजदूर-दल पर इतना मरोसा स्क्ला कि उन्होंने है इजार पीड मेंट किया। उन्होंने मान लिया था कि मजरूर-दल का इतंत्रा वल है कि उसके द्वारा भारत का उद्धार ही आयगा । इससे पहले के राजनीतित अनुदार दल वालों की बनिस्तत उदार दल वालों पर बात मरोसा रलने थे: परना उसके बाद के राष्ट्रीय दल के लोग उदार कीर खनदार दोनों की एक-मा समभ कर मजरर-दल को मानने ये। शिरोश वाले मामले में लोकमान्य को नियशा हुई और इश्लिप यह आशा की आवी यी कि इससे भारत में बिटिशु-शासन के अलसो रूप को यह देल लेंगे और सरकार में लक्ष्ते की भागी वजवीजें बदलने पर बह मजबूर होंगे; परना क्यों ही रेटश्ट का बिल पास हुआ, उन्होंने प्रवि-बोगी सहबोग के पद में बाफ्नी गय दी चौर कर देश में असहबोग पर अना हो रही थी तर उन्होंने उसके विचार में कोई माग नहीं लिया । उन्होंने यह तो कहा था कि लिलापत के मामने में मुसल-मानों की सहायता में खुशी से कमांबा, परन्तु र अवस्थ १६२० को उनका स्वर्गपत हो गया। क्रमायोग उसी दिन शरू होने वासा था । उन पराने यस में एक सोहमान्य तिस्त ही ये जिन्हें सतातार केलों में सभा चन्यत्र कर को कर धोमना पहा । यहां तक कि तक १६ ०८ में बन्न ने उनकी सजा दी स्वीर उनके बारे में खरी-लोटो बार्ते कह कर पूर्ण कि स्वागको बुल करना है, सब उन्होंने उसका को उत्तर दिया बह सदा दाद श्लने चौर प्रतिष्ठ का में स्वयादरों में लियकर रखने योख है :- "ज्रा के इस फैलने के बावजूद में कहना है कि में निरस्तान हूँ । सतार में देशी बड़ी शक्तियां अत्र १८८६ में वाधी जी पूना गये और दक्षिण श्रमीका-वासी भारतीमों के सम्बन्ध में एड सभा करना चाहते थे, वह लोकमान्य से मिले और उनकी ससाह के मुताबिक गोसले से भी। गांधी-जी पर दोनों की जैसी छाप पड़ी यह बाद रखने सायक है। विसक बन्हें हिमासय की तरह महान्। उच्च, परन्तु स्थमम्य दिलाई पहे; लेकिन गोलले गड़ा की पवित्र धारा की तरह, जिसमें वह स्नातानी से गोता सता सकते थे। तिलक और गोसले दोनों महाराष्ट्रीय थे, दोनों ब्राह्मण थे, दोनों विवादन थे, दोनों प्रथम क्षेत्री के देश भक्त के, दोनों ने अपने जीवन में भारी खाग किया था; परन्तु दोनों की प्रकृति एक-नृतरे से खुदा भी । यदि इस स्वृत भाषा का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि गोर्नते 'मरम' ये स्त्रीर तिलक 'गरम' । गोलने चाहते ये कि मीजुरा विचान में सुधार कर दिया आय, परख विसक असे फिर से बनाना चाहते थे। गोसले को नीकरचाही के साथ काम करना पहला था, दी विलक्त की नीकरशादी से भित्रंत रहती थी । शोलले करते थे--जहां सन्भव हो सहयोग की; जहां बावर्यक हो विशेष करी। विलक का अहवार ऋबगानीवि की वरक था। गीलने शावन स्रोर उत्के मुभार की श्रीर मुख्य ध्यान देने थे, तहाँ जिलक शह और उसके निर्णय को सब से मस्य समझने में । गीलने का चादरां था मेम और सेवा, वहा विलड का चादरां था सेवा और का सहता ! मीलने निर्देशकों को जीवने का उथाय बस्ते में, दिलक उनको इसमा पारने से । गांखने नुनरे की सरायस वर धाधार दक्षने ये, विलड स्वायनम्बन वर । गोन्नने उचार्ग स्वीर श्रुद्धि-वारियों की , 27 देखते थे, और तिल्ड सर्वेसाचारण और बतेड़ों की बोर ! शेरकन का बालाड़ा था कींनल-भारत, श्री तिलड़ की बादालत की गांत की की राल । गोलले छारेजी में लिलने थे, परन्तु तिनक सरही 📱। गोलने का उदेश या का शालन, जिसके बीम्प लोग खाने की अमें में क्लीहियों पा बतदर बत्त ने, दिन्तु दिलंड का उदेश का 'स्वरान्य', जो कि अलंड भारत्वासी दा कम-निद्य प्रापि-बार है और बिसे बद रेंदरेंग्यों की लशकता का बाबा की परवाह न करने हुए प्राप्त करना पार है में !

3 -- ब्राजी दिनी बेन्दर में इस जान को इस बिनों में क्या दिया था ---राहम ब्रोजी बर्काप मुक्को काराजी बरागत है, तोशी की सम में मुक्को निर्देशी बाजागा है।

<sup>··· --</sup> र्रेज्यार्ट बह बुक्ते वहें, केरे बंबर बहने में ही इस इक्रफ बा नेत्र की ["

### श्रप्याय ६ : हमारे हिन्दुस्तानी बुजुग

पं॰ श्रयोध्यानाय

शुरुत्रात के कांत्रिय-तिराणों में पं ज्योध्यानाय का स्थान बहुत करेंचा था । १८८८ में १ इसारानार-करिय के, जो मिन व्यार्ज्यपुक्त सम्मापितन में हुई थी, नह स्नातरायदा से, तभी से कार्रि के साथ दनश रामके कुह रोता है। विविन १सी शहर में व्यार्थ रहे कि विच का प्रार्थिय है। १८८२ शेरों करितकों के देशकों को साथ इन दोनों की श्रीमुख पर शोक मनना पढ़ा पि स्वयोध्यान

के साथ 2 नेशा राज्य हुए होता है। लेनिय होती जात में जब पित से कांग्रव को आवश्यान हैं। (स्ट्र-हो) को स्तित्वे ने बेट्ट इस्के से बाद र बोजें की दी साजूब र शोक स्ताना वादा पंट अयोजपान का समारक उनके पुत्र पंट इस्काम कुंत्रक हैं, जिन्हें हैं बतीर विश्वायत वह यह की मेंट कर गये हैं। मुटेन्टनाम बनाजीं भारत के सम्मोत सकतीत्रियों के देखारों से सेन्द्रमान बनाजीं की प्रारम्भ का एक प्रमुख स्व

है। Yo साल ते प्यादा मुरेन्द्रभाष बनकों का सम्बन्ध कांग्रेस ते रहा। मारह में कांग्रेस के मंच डठी उनकी बुलन्द सावाज सम्य संसार के दूर-दूर के कोने तक बटुचती थी । मापा-प्रमुख, रचन नैपुरव, बल्पना प्रवराका, उच-भावुकता, शीरीचित-स्ट्वार, इने गुर्णी में टनकी वनतृत्व-कला की पर जित करना कटिन है- खाल भी कोई उनकी समझ हो जालग, उनके निकट भी नहीं पहुंच सकता अनके भाषयों का मवाला होता था प्रापनी राजभक्ति की दुहाई । उन्होंने हसे एक कला की हद त पहुंचा दिया या । अन्होंने दो कर कांग्रेस के समार्थात-पदकी सशीधात किया या-पहली बार १८६ में पूना में और दूसरी बार १६०२ में बाहमदाबाद में । कांग्रेस हैं प्रतिवर्ष को भिन्न-भिन्न विपयीं विविध मलाव लाये जाते वे उनमें शायद 🗐 कोई उनकी पहल के बाहर रहता हो। भीजी विषयों में ह १६ वीं सदी ने ऋरत में बरसों शक हीया बना रहा है । परन्तु मुरेन्द्रनाथ ने इनका जो जवाब दिया । याद सबने योग्य है-धरुष की चढ़ाई का सका चीर वैस्तिक उत्तय तो कोई लम्बा-चीड़ा च द्भागम्य पर्वत नहीं, जो बीच में बनावर खड़ा कर देता है, बहिन्द वह तो सब तरह सन्तुष्ट ग्रीर गा भक्त सोगों का दिस है।" मुरेन्द्रनाये ने यहां एक सभाया या कि हिन्दुस्तान के राजनैतिक प्रश्नों। ब्रिटिश पार्समेंट के किसी हरू को ग्रापना विषय बना लेना चाहिए ! यह एक ऐसी हजदीय थी कि स्राज भी स्यावहारिक सेत्र की सीमा ने नाहर समक्षी जाती है । उन्होंने कहा-- <sup>15</sup>राजनैतिक कर्ने के उच-चेत्र में इस्टैएह हमारा राजनैतिक एथ-दर्शक और नैतिक गुरु है।" उनका खादरी बिटिश-सम्बन्ध के प्रवि कारल श्रद्धा स्लवर काम करना। धव-दूसरे मौके पर उन्होंने कहा मा-"प्रंप्रेजी सम्पता संतार में सर्वोच है, रंसीट श्रीर भारत की चलवट एकता का चिट्र है । यह सम्प भारतवासियों के प्रति ऋषूर्व ऋष्ट्रीवाँदों और असादों से परिपूर्व है और अंग्रेजों के मुनाम की अप स्पाति दिलाने वाली है।" उनके इन तमाम विश्वासी, मान्यताओं के वहते एए भी लॉर्ड मिय के बाहरराय-काल में करीशाल में उन पर लाटी चलाई गई थी. किना उन्हें चांगे चलकर क्षणाल मंत्री बतना या. इसलिए बच यये ।

परिष्ठत भद्नमोद्दन मालवीय

पं क महम्मीहन मालतीय का बामेन अंच पर सबसे पर ती कार तन् रेट्य हैं, बारिय कत्तका-मारियेग्र में, क्यारेय कत्तका-मारियेग्र में, क्यारेय हुआ था। तुनी से लेक्ड खाय कारण कारणक खायक उत्तर क्षेप लग्न के ताय र ति प्राप्त के स्वाप र ता रही हैं को से ती रेड किया-मीक के में पीचे राक्त धीर कारी तेता के कम में खाये खायक, कमी पूरे कार्य को कार कार कोर कमी हैं पीचे पात कर कोर कमी के कार कार्य कार्य कार कार्य कार्य

धन् १६१८ के अप्रैल मास में २७. २८ और २६ तारील की वाहसराय ने गत महासुद के लिए जन, धन तथा अन्य सामग्री एकत्र वरने ने लिए भारतीय नेताओं की एक समा मुलाई थी। उसमें गवर्नर, लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर, चीफ कमिश्नर, कार्यकारियी के सदस्य, बड़ी कींसिल के भारतीय तथा यूगेपियन सदस्य, विभिन्न प्रांतीय कौंसिलों ने सदस्य, देशी-नरेश तथा श्रानेक सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रतिष्ठित यूगेपियन चौर हिन्दुस्तानी नागरिक सम्मिलित हुए थे। इस समा में शासीजी, राजा महसूदाबाद, सेयद इसनइमाम, भरदारबहादर सरदार सन्दर्शिह मजीठिया श्रीर गांधीजी के भाषण 'सप्राट्के प्रति भारत की राजमित' वाले प्रमान में समर्थन हुए थे. जिसे महाराजा गायकवाड ने देश किया था।

इसरे बाद प॰ मदनमोहन मालशीय ने बाइसराय की सम्बोधन करके कहा, कि "मारत के आधुनिक इतिहास से एक शिक्ता लीजिए । औरक्षेत्रेय के जमाने में स्विवन्त गुक्त्रों में उसकी सत्ता धीर मभुत्व का मुकाबला किया था । गुढ़ गीविन्दिसिंह ने होटे-होटे शीगों की, जो झाने बढ़े, झर-नामा श्रीर गुरु श्रीर शिष्य के बीच में जो श्रन्तर है उसे एकदम मिटाकर उन्हें दीवित किया। इस तरह शुरु गोविन्दशिष्ट ने उन लोगों के इदय पर अधिकार जमा लिया था । अब भी मैं यह चाहता हू कि स्नाप स्रापनी शक्ति-मर अयत्र करके भाग्तीय सिगाहियों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जिससे युद्ध-पल में झन्य देशों के जो नैनिक उनके कथे से-कंचा भिकाका युद्ध करते हैं, उनके बगक्र ये चपने की समक सकें। मैं बाहता है कि इस चयसर पर गुरु ग्रीनिन्दमिंह के उत्साह एवं साहत से

काम लिया जाय।"

देश में अब धासहयोग-स्त्रांदोलन चला तब मालवीयत्री उनसे तो दूर रहे,परन्तु कांग्रेस से नहीं है नसम दल वालों ने आपने जमाने में कांग्रेस को इर प्रकार खलाया. लेकिन जब उनका प्रमार कम हुआ तो ये उसमें बाहम हो गये। श्रीमती येसेयर ने कांग्रेस पर एक बार खिपकार प्राप्त 💵 लिय' या । पर बाद में उन्होंने भी, जाने से प्रवल दलवाओं दे हाथों ॥ उसे मींव दिया । शिक्रा मालदीयजी वसाम उतार खड़ावों में, प्रशंखा श्रीर वदनामी, दिसी की भी परवा न करते हुए, सदैव कांबेस का पता परुदे रहे हैं। मालगीयती 🍴 खरेले एक पैसे व्यांक है, जिनमें इनना साहत है कि जिस बाद की नर टीक समझते हैं उसमें नाई कोई भी उत्तरा साथ स दे ला यह अदेने ही भैदान में राम टॉइन्डर करे रहते हैं। एक बार यह बारनी लोकप्रियता 📲 परम-सीमा पर ये। हुनरी बार यह प्रापन्या हुई कि कामिल-मेच पर उनके भागण को लोग उठने व्यान से नहीं हुन्हें वे । १६३० हैं जब मारे कांग्रेगी नदलों ने चारेम्बली की मदागता से खागाच दे दिया था उन माय सालरीय श्री मही दरे रहे । जन्हें देना करने का अधिकार भी या है कार्रिक वह कांग्रेस के टिक्ट पर द्वतिकणे हैं नहीं गरे थे । लेकिन इसके बार मान बाद ही दूनमा समय द्वाया । मालाीय बी ने उन समय की आपरपदता की देलवर जारीजाती की मेजरी हैं। इंग्लीचा दे दिया । तन् १६२१ में उन्हेंपी खन्द्रयोग बाग्दोलन का किनेच किया ना । शिवन १६६० में इसे नह पूरे नागामही मिली हैं। नर मिनाकर प्रमध्य मानु कानुमा क्षीर काविशिव है। हिन्तु की हैनियत हैं वर प्रमध विश्वार काने हैं की हम्मी को कारे भीनी है। कांग्रेगी की हैं निवास में का विविध्यालक है, इसीनिय प्राया नह िसुरे हुए दियार वाली का लेलून दिया करते हैं । विर सी कडिन इन बाद में आपार सीरव नम-अहीं है कि बा नावारी बीनिन कीन देश की बीनिन दीनों है। उन्हें दिविरोध अने दें। दिनी नगर क्ष सन्दों के हैं किए वहीं का मवदी थी, बीर हमके किए भी वही वा मवती है, कि सब मान के मिन के। में इन बारने मार्ने मेंनक बीरन के रिव्ने दिनों में

| े अध्याय ६ ! देमारे हिन्दुस्तानी बुद्धुर्म ५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उनोंने प्रधाने की, सरकारी निरंकुरावा का प्रधाने सारे अत्याद और सारी शांकि के साथ निरोध करते<br>के लिए निक्का पाया । बनारक-दिन्दु-निक्काविशासय उनकी निरोध कृति है। लेकिन वह स्वयं भी एक<br>संस्था हैं। पहले-पहल कुन १६०६ में बहु स्वाहोर-कामिक के सम्प्रधानि हुए ये। कामिक के हस १४ वं<br>प्रधिवेदन के समापति जुने तो यह क्रियोक्सार मेरका गये थे, परन्तु किसीं प्रकाश करायों से उन्होंने<br>स्वापिक के देवल है दिन पूर्व दश मान को स्वीकार करने से हनकार कर दिया था। झात उनकें<br>स्वाप की पूर्व मानवीय की ने से की थी। १० वयं बाद कर १६९६ में क्रियोक के दिहती साले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ३३ में ऋषिनेशन के समार्थतत्व के लिए राष्ट्र ने ऋषिको फिर मनोनीत किया या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| हाति के पुराने कृत-पुरानों में कांता शायरताराय  हाति के पुराने कृत-पुरानों में कांता शायरताराय दा सार्वजनिक व्यक्तित्व मी महान् था !  पा किन्ते वहें कमिन-महत्त्व के उनके हैं के पोराकारी और समान-मुखरफ भी थे । सन् रेस्ट्र्स्ट  में रितारावार में कामेंट का जीया कांविकरान दूषा या । उनमें वह वहने पहली बार वीमांसित हुए  थे । भीमिशों के बढ़ाने कमें के मताय का अविते समर्थन किया था । राजनीतक ज्वेष में साला की सं तमायर निवाद हिए मी, को दे को में उनका कर के ऊपा स्थान नता दिया था । बज़रल-मानेव में उन्ते रिक्त मी, की दे को में उन्ते पर वाजनीतिह के शाय देग-मिशासा दे रितार गाया पहा गाय कि मानेव हैं कि प्रमानी के प्रधान सम्मान साला सालाववाय हैं थि, किन्दे बारों की साला पहा नाम की स्थानीतिह के शाय देगाओं के साला की सात नाम पेत हिए था कि सात में सात किया ।  सन् १६०७ की कोरीत के सम्मान्द के सित पार्श्वपार के स्थानों के साला बी सा नाम पेत किया । सन् मीनेव पहले सो जायह में होने वाशी थी, वरन्त बार को स्थान बदल कर सहत में स्वाद में का स्वाद के सित सात सात सात सात सात सात सात सात सात सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ि कोमेस के समापंति पद के लिए लाला औं का नाम वेश करते हुए उनके सम्बन्ध में स्मादरपूर्वक<br>कुछ करें, लेकिन बाद में इस दिसा में कुछ हुआ-हवाया नहीं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| चल् १६-६ में तो लोक के बात काला जी जी हिएड नेक्सल में इन्लैंट मेंने गये थे। बाद में कृतिया प्रिक्त के तमें है ता ति के स्वारत में कि से कि स |

हो जारी है, जो क्रिशामों पर मारी बोक खादकर बार-बार जोर के ख़काल देश में लारी है—क्रप्सके भी ऐसे कि पहले कमी देखे न बुती—क्या उठ नीति पर हमें क्रियास करतां होगा ! क्या हमें का मानना होगा कि किन निविध शासन-कारों के बरीलत ये खब परिशाम निक्ते हैं वे सब उस मंतर मय परमाया भी सीधी मेरवार सिंह हुए हैं !

स्मारा याष्ट्र स्वशासिक नहीं है। हम, श्रांसेजों की तह, श्रांसी के बन पर श्रम्य सामन नहीं बदल तकते। हमें पूर्वेज निर्धाय वालेम्बर के निर्धाय पर अपना आशार पहना नहा ही क्ष्मींक दुर्मोण्यनश यह बिलकुल शरी है कि हमारी भारतीय नीकशाही लोगों के विचारों और मार्थ के श्राद्वक्त होने की श्रोच्या दिन दिन श्रांपक क्ली बन्ती जारही है। इस श्राप व्याज करते हैं कि देन्दिए, मांग, या संदुक्त एप्य (श्रम्यांका) जब एलल में ऐसे लोखने तमारी पर तहना वर्ष करते हा दाहब करते, जन कि देश में बच्चार को सामारी का सामारा क्षांया हुआ या और हम प्रस्त पूर्व श्रानर-महत्त ने दुसरी ही और समयज लोगों को कोटने के लिए श्रमने हाथ वर्ष दुर है।

"महानुभावो । जनता स्त्रीर उक्के प्रतिनिध्यों का स्नामस सर्व-वम्मत विरोध होते हुए मी, निज्ञ के सावान स्वावना स्त्रीर स्वी का कम मती स्वावना स्ववना स्वावना स्वावना स्वावना स्वावना स्वावना स्वावना स्वावना स्वावना स्ववना स्वावना स्वावना स्वावना स्वावना स्वावना स्ववना स्वावना स्वाव

### लगार्र जाती हो भूगों मने उने लागो श्री, पुरुष, बच्चे भीत के मुंह से निकल बाते ।'' चत्रवर्ती विजयराभवाचार्य

मेलम के भी जकता विकास पास्त कर से पूजन के लिए को सीमित कर है। कार्य के हैं। कार्य के हैं। कार्य के हैं। कार्य कर सिम्प्र के हैं। कार्य के हैं। कार्य के हिंद कर सिम्प्र के हिंद के सिम्प्र के हिंद कर सिम्प्र के सिम्प्र के सिम्प्र कर सिम्प्र के सिम्

मृत्यु कारह के बाद में, कर्नुप: यह कविन में बानग ही अने नगे 3 नत्म दन 🛍 क्षित है

न्हें सन्तोप नहीं हुन्ना ! लेकिन जब १६१६ में सखनऊ में किये गये संशोधन से गरम दलवालों के भए कांग्रेस का दरबाजा खुल गया, तो यह फिर उसमें श्रागये श्रीर १६१८ में टुए. विशेपाधिवेशन वम्बर्श तथा १६१६ में हुए श्रमृतसर-श्रविवेशन में इन्होंने कियात्मक-स्त्र से माग लिया । श्रमृतसर-प्राधिवेशन में इन्होंने जन साधारका के भौतिक श्राधिकारों पर विस्तार से प्रकाश दाला । इसके बाद ही रहें नामपुर-क्राधिवेशन का समापति चना गया, वहां बढ़ी योग्यता श्रीर कुशलता के साथ इन्होंने ार्थे सम्पदित किया । राजा रामपालसिंह

श्रम्याय ६ : हमारे हिन्दस्तानी बुजर्ग

£8

ग्रन्थ प्रमुख कांग्रेतियों में शाजा शमपालसिंह का नाम बहुत दिनों तक कांग्रेसी-च्रेत्र में दका प्रमुख रहा है । यह जानने साथक बात है कि इसरी कांग्रेस में सैनिक-स्वथंसेवकोंवासा प्रस्ताय राजा

गमपालसिंह में ही देश किया था. जिसके खाय उन्होंने एक गम्भीर चेतावती भी ही थी । उन्होंने कहा पा. कि ''ब्रिटिश-शान्ति (पैक्त ब्रिटेनिका) कितनी 🚮 मशहूर क्यों न हों, ब्रैट ब्रिटेन की भ्राकान्नार्ये क्तिनी ही भेष्ठ नर्यों न हों, और उसने हमारी मलाई के लिए चाहे जो किया या करने का प्रयत्न किया हो. इल मिलाकर तो निर्याय उनके विरुद्ध ही होगा, और बजाय प्रसन्त होने के भारत को इस बात पर दःश्व ही होगा कि इंग्लैयह के साथ उसका कुछ सम्बन्ध रहा। यह बाद कहने में कठोर आवश्य है,

भर सचाई यही है। क्योंकि यक्ष बार किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय-भावना को कुचलकर, और उसकी स्नातम-रचा एवं भ्रपने देश की रक्षा के अप्योग्य बनाकर, फिर किसी तरह उसकी स्रति-पूर्ति नहीं की जासकती। दुनिया में किमी भी छोर छाप नजर 'टालिए, चारों छोर छापको वड़ी-वड़ी फीजें छौर सड़ाई के भयंकर शरतास्त्र दृष्टि गोचर होंगे । सारे सभ्य-संसार पर कोई श्राफ्त श्राना निश्चितमाय है । सभी या बुख टश्रवर भेरवर पौकी शक्षपल शरू होगी, जिलमें ब्रिटेन भी निश्चित स्मे से शरीक होगा। लेकिन ब्रिटेन कार्याधक तमृद्ध होते हुए भी, श्रापनी सारी दौलत के बोर पर भी, रण-स्त्रेत्र में भी हजार

स्पिक्तमों के पीछे अपने सी आदमी नहीं रख सकता-जीश कि यूरोप के अन्य कई देश कर एकते हैं। स्रतः अब ऐसा मौदा ह्या जावशा तब इंक्लैयह की इस बात के लिए पहलाना पढ़ेगा कि स्नाममण् कारियों से लोहा लेने के लिए लाखों भारतीयों को दक्त बनाने के बजाब उसने उनके मुकाबले के निए भारती ही थोड़ी सेना यहां रख श्वस्ती है। <sup>19</sup> श्रापने पोते कालाकांवर के तक्या राजा के रूप में, जिनका

हाल ही इस्तामिक स्वर्गवास 🖺 गया है.शजा राजधालविह ने मानों सचने देशभस्य छोर कामेंस के---जिसके मन्दिर की श्रपने, जीवन-काल में उन्होंने स्वयं ही आलोकित किया था-पुजारी बनकर पिर से कन्म लिया या ।

कालीचरस बनर्जी

पुषक करने का प्रस्ताव पेश किया ।

कांग्रेसी इलवल के पहले पन्नीस लगें में ज्ञामतीर पर यह प्रया रही है कि को ध्रावत्रपट मस्तान प्रक साल से पुराने हो जाते ने सन प्रक बड़े प्रस्तान में इकटठे कर दिये जाते थे । श्रीर साल-दर- साह ऐसे व्यक्तियों की उसे वेश करने के लिए चना जावा या जिनकी प्रतिमा सर्वतीपुर्ती होती-चर्चात हो उस संयक्त या स्थापक प्रस्ताव के विभिन्न विषयों का मलीयांति स्पष्टीकरण कर सकते थे। रहर में ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिए कालीचरण करनी चुने गरे थे, जो एक भारतीय हसाई थे। कई वरों तक उन्होंने कांग्रेस के काम-काब में बड़ी दिलवस्ती सी भी खौर १८६० में ब्रिटिश करता

के सामने कांग्रेस के विचार रखते के लिए जो शिष्ट-भारतल इंग्लैयत गया उसके वह भी एक सदस्य बनाये गये थे। ६वीं कांनेस ( हाहीर, १८६१ ) में उन्होंने न्याय खीर शासन-कार्य 🛍 पर-रसरे से से जारी है, जो विश्वामी पर मारी बोम हाद्वर बार-बार जोर के खड़ाल देश में हाती है—हमने भी ऐसे कि पहले कभी देने न मुने—क्या दव नीति पर हमें दिस्तान करना होगा। का हमें पर मानना होगा कि जिन विरिध शावन-बारों के बरीकत ये अब वरिलाम निरुत्ते हैं ये वर उन संबंध मय परमात्मा की वीती मेश्या के हत्व हैं।

"स्मारा यह स्वशायित नहीं है। हम, श्रीमेंनों की तरह, श्रमनी रागें के वस तर अन्य सामन नहीं बदल बचते। हमें पूर्णतः जिटिश वालीम्बट के निर्णय वस श्रमना आसार हकता वहा है। क्योंकि हमाम्यवश्य यह विश्वकृत खरी है कि हमारी भारतीय नीमहाराही होगों के निर्णात और नी के श्रानुत्त होने की श्रपेदा दिन दिन श्राधिक क्ष्मी कसी आरही है। क्या श्रमात करते हैं कि इंप्लेयर, मांच, ना संयुक्त राज्य (समरीका) उस हालत में ऐसे शोचले लगाएँ वह हतन बच्चे हते का साहय करते, जब कि देश में ब्याशन श्रीर महामारी वह गामान्य सुरवा हुया या और हर इंग्ले पूर्ण श्रामन-भन्न के दूसरी ही और यमयान क्षीमों को नोटने के लिए श्रमने हाम पर्वाह हुए हैं।

सेलम के भी वाकनशी निजयपदावार्य करते पुराने कांग्रीशयों में से हैं, यहा तक कि एक्टर के है रे खायिरात (मदरान) में कांग्री का विभाग नातों के लिए जो वांग्रीय नार्र गई थी उन्हें भी हरका तमा मिलता है। इनके नार नक्तनक में होनेवाले १६ में खायिरात (१९६६) में खारि उन्हें अगरी काल कांग्रेस में में वांग्रियता (१९६०) में वांग्रियता (१९६०) में वांग्रियता (१९००) में पह रिपटन कांग्रेस सीमी के सदस्य नगरे गये। १२ में खायिरात (इनकरण, १९०६) में हर्नोंने रामगी नन्त्रीयता का मतार्थ रिप्त किया को सत्य की स्वार्थ कांग्रेस की सामार्थ की स्वर्थ कांग्रेस होंग्रेस होंग्रेस

मा बल्कि पार्थका है। स्वा बल्कि पार्थका है।

मही बाल्क पारपण र . सुरव कायद के बाद से, बस्तुवः यद कवित से खलग ही रहने लगे ! नरम दल ही कांग्रेस से द्याध्याय ५: हमार हिन्दुस्ताना भुजुग

मन्शी गंगाप्रसाद वर्मा

कांग्रेस के प्रथमाधिनेशन में शुक्त्रात के जो देशमक उपस्थित हुए थे उनमें लखनऊ के ll गंगाप्रसाद वर्मा भी थे । दूसरे श्राधिवेशन में सरकारी नौकरियों के प्रश्न पर विचार करके कार्येस तरमभन्धी सिकारिशों करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें यह मी जुने गये थे। बाद यह कांग्रेस-सामितियों के निभिन्न यद ब्रह्म करते रहे और १६०६ में जाकर कांग्रेस की स्थायी-प्रति के सदस्य भी क्षन सबे थे।

रधनाय नृसिद्द मुघोलकर

शुरुश्चात के कठोर परिश्रम करने वाले काश्रीलयों में श्री रचनाय जुलिह मुघोलकर का स्थान सी से कम नहीं है। वह प्रदली बार इलाहाबाद में होने वाले कांग्रेस के व्यधिवेरान (१८२०००) में पिस हुए वे । पुलित-सम्बन्धी अस्ताप का श्रमुमोदन करते हुए उन्होंने वहा या—"पुलित के गारी का हो पर्ज है कि पर प्रभा का प्रेम जीते. लेकिन खब यह कैसे प्रशा का पात्र बन गया है !" ४ साल बाद राष्ट्र ने उन्हें १६१२ की कांग्रेस (बांकीपुर) का समार्पात सुना । श्री सी॰ माई॰ रन्तामणि वनके सहायक के रूप में राजनीति का खावरबंक खौर प्रायमिक शन प्राप्त करते रहे खौर द में बारनी प्रचएड शुद्ध-शक्ति के बस पर भारतीय सबनीति में समक्रने संगे ।

सी॰ शंकरन् नायर शर सी • शंकरन् नायर अपने वस्त में एक समय पुरुष ये ! कांग्रेश की सेवाफ्रों के प्रस्कार-क्ता कांत्रेश ने उन्हें बहुत बहुदी, १८८७ में, स्त्रमायकी स्विधियेशन का समापति सना। समाई के ।न्दावरकर चौर वैयवर्जी की तरह शकान् नायर को भी पीछे भदरात के हार्रकोर्ट-चैन का सदस्य ना लिया गया चौर वहां से १६१५ में वह भाग्त-तरकार की कार्यकारिकी में ले लिये गये। १६१६ मार्शल लॉलागू करने के प्रश्न पर इस्टीका देने के कारण वह बहुत लोकप्रिय हो गये। लेकिन गांची एरह संनाहीं नामक पुलक में गांची जी पर उन्होंने निराचार सासेर दिया । इसी पुलक के हारण प्रजाब के लेकिटनैदट गर्दनेंट सर माइकेल ओह्दाबर ने उन पर मुक्टमा चलाया श्रीर सर ।। बरन की मानशानि व खर्चे के लिए धीन लाग कार्र देने पढ़े वे ।

पी॰ देशव पिल्ले

दीवानपातर पी॰ केशन मिल्ने कांग्रेस में बरत परने ही से माय लेने लगे ये। १६१७ में उनोने बावेंत 🛮 इसीपर दे दिया । बांबेंत से बाजी समन्य के ज्ञानियों सालों 🖥 बड बावेंस के

मध्यी क्षीर भीमती एती बेसेएट के प्रमुख सहायक ये है विधिनचन्द्र पान

विभिन्न बाबु का बावेत से सम्भन्य बरत पटने। हारू हुआ। वह सरहर बना थे। बॉरफ्टर, सरेशी और राष्ट्रीय-रिएए के नरे निकान्त का प्रनार करते हुए उन्होंने नारे देश में क्रानी वस्तुन-शक्ति का निक्का बना दिया था । उन्होंने १६०७ में बादरात में को भारत दिने थे, एहरे केट-अन-रल (मा) बो॰ माध्यम शायंगर ने उने महबाने शने-गडदोह पूर्व नहीं-ममना या सीर वर मदगम बहाने से निवास दिवे गर्व। सार्ट निरंदों के समय उन्हें एक बार देश-निवास थी। निमा था । एक इसरे बस्त, जब 'करेप्राकत्म' के लंबदक की दैवियत से भी कार्यक्त घेन पर श्वरता चम रहा था, उन्धेने वह बानकर वक्ती देने से हत्यार कर दिशा था कि उनकी बक्ती कर्तान्द बन्दु के बहुत सिन्द्रण पहेंगी। इस बहरूप ६ मान की तरना केंद्र की तका उन्हेंने बही सुर्शी से भार शी । उनेचे १ भेंद में 'दिन दिमा' जयक पताब प्रवासित में। वी, जिल्ले 'दम के बारती'

समय की प्रमंति के जाय जैसे-मिंस सम्बाग्यस्य में राजनैतिक जायति बहुती गाँ, तैमें-सेर उम्में स्वयंत्रया पर स्वीपनाधिक प्रविक्त्य सानी करें। सरकारी व्यावना-प्राप्त संस्थानीय के प्रपानधिकारी है सिहिंद स्वयंत्रपाकों पर पर प्रयुक्ती क्षाना दी गाँहि क्या पक्त कर कि विज्ञा-निभाग के प्रपानधिकारी है सीहिंद ने से सी जाय सरकार में ना सो सम्बोधिक हजावतों में सिहंदिका से जीर न उनकैतिक समागों में मैं उपस्थित हों। नामसिंहों के मीलिक स्विपनांसे पर किये गये हम सदार या, १५औं कमित (लानक,-१८८६) में, भी बासीनरणा ने खोरों के साथ विभिन्न मा इसके दो वर्ष बाद, बजाउन्ता की कमित में, यह प्रयाव परक्श कि दिन्हस्थानी भागकों की सुनवाह (स्वाधान) के सिहंद सुर्धीरपाल संस्थि कमित है, उनके हिन्दस्थानी स्वाधीक भी स्वरेश जाने वार्यार में

बाम कालीचरक बनजी बदि श्राधिकसमयतक जिल्हा रहे होते हो जरूर कार्यस के समापति नने।

### नवाय सञ्चद महस्मद बहादर

कांमेल के मिन्यों में हिन्दू के साथ एक पुल्तामान को भी एकते की प्रया १६१४ की वर रात-मित्र से प्रमुद्ध है, जिसमें नवाय स्टब्यद मुहम्मद बरादुर श्रीर भी एन॰ मुस्मापन संघी चुते गये में 1 लियेन नवाय साथ है एके स्वार्थ कराद मुहम्मद बरादुर श्रीर भी एन॰ मुस्मापन संघी चुते गये में 1 कर पुले से पर पर एके कांमियों है, हकते वाद सुलकामत । १६०२ हैं हुई मार पर एकता मित्र कर चुके थे । यह पर ले कांमियों है १९०४ की कांमिय (२० या श्रापियेशन) के बार लागावाण्याच वे श्रीर १९०४ की कांमिय (२० या श्रापियेशन, कर्मरें) में माने साथ माने की लिए को सामित्र करी स्वार्थ करी स्वराण माना गय ऐसे देशे के प्रमान माना कांमियों की लिए की साथ की साथ करी की प्रमानित कांमियों की साथ की प्रमान कांमियों की प्रमान कांमियों की प्रमान कांमियों की साथ की प्रमान की प्रमान कांमियों की साथ की प्रमान कांमियों की साथ की प्रमान की साथ की प्रमान की प्रमान की साथ की प्रमान की साथ की साथ

#### राजी श्रावाजी शके

कारिय के प्रारंभिक क्यों में बाक्मी कन्दीक्स और जमीन के पहें की मियाद शिवर कर देने का नियय कारीक में जोने के वाय उठवा रहा है। खाकिर में पूर ६ वें अधिनेयन (१८६१) में शी बाजी आयाजी करें ने इस बम्मनमी महाला क्या किए मा। कारीक का ने विधान उनके समार्थ पर १६-६ में लिक्टिन पुत्रा या खोर जिक्का बहुत-तुन्हें भाग १८०-६ में मनने वाले विधान में मी मिला लिया गया था, उठकं निर्माण में महानी कहा भाग विषय था। १९०-६ से १९११ वक्, भी दीनाया याचा के वाम, बर कारीक के मन्त्री पर हैं और १९९१ में इन्तेने मात्रीय वही माल सर स्वार्या गया बहु उन्मिक्ट कर उठने के महाना क्या किया किया तावक के वही बन्न सम्मणन के प्रवार में क्या दर उन्मिक्ट के स्वार्य के प्रवार में क्या दर उन्मिक्ट के प्रवार के प्याप के प्रवार के प्रव

અવ્યાય દ - દુનાર (દુષ્ટ્રણાયા લુગ્રુપ र शुद्ध राष्ट्रीयता में साभुता ने।मिलफर सोने में सुगन्ध कर दी।बस्तुतः श्रापका श्रास्तिरी जीवन एक

महादेव गोविन्द रानडे महादेव गोविन्द राजडे. जो व्यामतीर पर जस्टिस राजडे के नाम से मशहूर हैं, कामेस में एक

हीर का जीवन था।

न्न शिलर के समान थे। बहुत नारीकी मैं ततरें तन तो उन्हें कांग्रेमी नहीं कहा जा एकता, क्योंकि बन्दर सरकार के न्याय-विभाग के उच्चाधिकारी थे, लेकिन बस्सों तक वह वीडे से कामेंस का सव-

रालन करने गन्धी शक्ति बने रहे थे। काप्रेस-धान्दोलन को उन्होंने स्कर्ति प्रदान की । उनका क चा कद, बेहरे का मृतिकत बनाव

र उनका श्रपना रंग दंग भिन्न-भिन्न श्राधिवेशनों में उन्हें राष्ट रूप से पहचानने मे स्हायक होते रहे । ऋपरारित्री और इतिहासन के रूप में वह स्मरशीय ही बचे हैं और 'महाराष्ट्र सता का उत्पान' एव

गरतीय सर्पशास्त्र पर निरम्भ' के रूप में वह राष्ट्र को आपने पारिडत्य एवं विद्वला की पिरासत ह्वीड ये 🕻 । समाज-सुभार 🗎 उनकी खास तौर पर गति यी और बरसाँ तक समाजनुभार-सम्प्रेलन, जो

ारेंस की एक सहायक तस्था के रूप में बना था, उनके पोच्च-पुत्र के समान रहा है। १८६५ में, पूना धिनेशन के समय, जब इन बात पर मतभेद पैदा हुआ कि कामेंस समाज-मधार के मामलों छीर माज सुधार-सम्मेलन से सम्बन्ध रख सकती है या नहीं, तो जैसा कि बाबू सुरेन्द्रनाथ बनतीं ने बताया , जस्टिल रान्हें ने सहिष्याता और बुद्धिमत्तावर्ष दंग से मानला सलमा लिया । प्लेग की महामारी

ह समय अध्यक्त रानडे ने राष्ट्र की जो सेना की उसका अनुमान नहीं किया जा सकता, श्रीर न उस ावके वर्णन का स्त्रभी समय ही खाया है। इस प्रकार पन्द्रह वर्ग तब स्रथक रूप से समाज-स्थार स्त्रीर तप्रेंस का काम करते हुए, ६६०१ में, ऋपनी ऐसी स्मृतिया लोडकर रानडे हम से दिया हो गये जी ादैव हमारी सहायता करती रहती हैं श्रीर जिनके कारता अनके प्रति सदा हमारी श्रद्धा बनी रहेगी।

पं॰ विशननाराध्या दर प॰ दिशाननारायण दर भी उन प्राचीन समय के राजनीतिकों में से हैं. जिन्होंने कामेस के प्रांत

मपनी निष्ठा से कापेस के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त कर खिथा है। १६११ में उन्हें कलकत्ता-कांग्रेस का समायति बताया गया । इस कार्येश के समायति मिन्हेरेजे

दिशनल्ड होनेवाले थे,होकिन पानी के देहाना के कारण उन्हें भारत से जाना पढ़ गया छीर भी विद्यान-हरायण दर चन्नस्मात 🌓 सभापति बना दिये गये । वह ऐसे शमय काप्रेम के समापति वने थे, जब

गि-भग के रद कर दिये जाने से नौकरशाही को बहुत बढ़ी चोट पहुंची थी। विशासनारायण दर ने नौकरशाही का जो वर्णन किया है वह वहां सुन्दर चित्र है, वहा उतना

ी वीच्या भी है।---

"रमारे सब दु:शी का मूल-कारण यह है कि हमारी नई महत्वाकावाओं धीर धाशाओं के र्मत सरकार की सदानुमृति-शन्य ग्रीर श्रनुदार-भावना बहती जा रही है । यदि इसमें मुधार न किया

गया, तो भविष्य में भयकर स्मार्थतिया शाये दिना न रहेंगी । जब नवीन भारत घोरे-घोरे उन्तरित कर हा है तब सरकार का क्ल भी मन्दा होता जा रहा है श्रीर एक नाजुक हालत पैदा होगई है। एक तरफ पट्टे-लिखे लोग भरे राजनैतिक ऋषिकारों का नया ज्ञान और नई चेतना प्राप्त कर रहे हैं. लेकिन एक

रेसे शासन-पद्धति की बेहियों और इयबर्दियों से जकड़े जा रहे हैं जो वहले के लिए कमी ऋच्दी होंगी, भ्रव तो वह भ्रप्रचलित हैं, श्रीर दुक्शी तरफ स्वकार उसी रफतार पर व्यारही है। वह न भ्रापने स्तार्थों · -

हो श्लीहती है, न प्रानी कठोर शासन को बादबे को, बीर न पुराने तथा निरद्वरा बाधिकार ही

पर विचार किया था। मारत लौटने के बाद उनगर मुक्ट्रमा चलाया गया, लेकिन उन्होंने मारी मार्ग सी। उनका ख्राचिरी इतिहास राष्ट्रीय चन्नीति में उनके उत्तवाद की निनदार पदारी का इतिहास था। वह हमें स्वीकार काना होगा कि वह उन भोड़े से लोगों में में, किस्तीने ख्रपने मारजी ख्रीरं में इपिटयां चया 'चन्द्रेमातरार' के लेखें-ह्यारा उस्त समय के चुक्को पर बहुत बादू का दिवा था।

श्रम्बिकाचरण मुज्यदार

मानू श्रामिकाचरल सुबुमदार एक वकील थे और १६.१६ में कंग्नेस के समापत बनने तर निरत्तर कार्य करते वह । उनकी वकतुवा की उकान बहुत कम वक्ताओं में मिलती हैं । उन्होंने 'हाँकम नेरानल हपाल्यवान' मामक एक प्रसिद्ध और सुन्दर किवाब भी लिली हैं ।

मूपेन्द्रनाथ वसु

प्रेयन्त्रमध बसु कलकन के एक चरेल शासिकर थे । उनकी प्रैक्टिए लूद चलती थी। मार बसी खुरी से राजनिक काची में समय दिया करते थे। यह एक बहे प्रमुख सकता थे। इस्हे परहर्त-कला बहुत के की कोट की थी। मिम-निक्ष आय प्रकट करने में यह बहे कुराल थे और अपन काम बही प्रीयात से स्वयन करते थे। १६१४ में महरात-कावेश का शमाप्तित्व उन्हें दिया गया था। भारत की श-यासन को माग के प्रथम में उन्होंने कहा था—"मील उड़ानेवालों के दिया गया था। भारत के शाय-बारत बहे कोरते बहु रहा है। यूरिक के रेखों में युक्त कोरी से बल रहा है। बहु रिक्त के बाय-बारत बहु से प्रक्ति के प्रार्थ-वा अपनी के प्रथम अपनी के प्रार्थ-वा करवेशों को भी बीकर मार देगा। धरिना के हार से पूर्व के ज्ञान्य बहुदों में हियाल जीवन की जी सहर एक वर्ष मारी प्रवाह की वहर बहु रही है, उसे बाद बारत बहुदों में स्वार्य आपनी में स्वर्य में स्वर्य में सातन का अपने नीकरणाही का गोला-बारूट हो है, बार हक्क अपने प्रयोगनत और हमेगा का वर-प्रया है, भारत के आपना पर बहुता हुला आरो भार ही है, तो यह बस्पता का शार और स्वर्यण एक करक ही है।"

मौ॰ सजहरूल हक

में न माहदल दह कांग्रेस के, साधिरंक श्रीर तीदिक दोनों दिण्यों से, एक महारथी थे । वर्ष पहंचे मुख्यों थे स्थार दिवार में कांग्रेस के बड़े आरी समर्थेक थे समस्यापिकता से उर्थ दिवा थी। कांग्रेस के देश में प्रियोग्य में १८५० की ब्रह्मात्वार में हुआ था, थी सिवार से माम्यापिक नियंत्र के देश में प्रियोग्य प्रत्य हिया, उनका श्राप्त में समय दिवा था। इस प्रत्य र र सारों पर सेम्याप्राई भारत्व दिया, क्रिकी दिवारी प्रत्य प्रत्य का स्थार में सित्त कांग्रे से दिवार पर सारों से द्वार देश से सार देश की सार के प्रत्य का स्थार प्रत्य का स्थार प्रत्य मा हारों है। है, जिसे परि-परि की तो है कांग्री प्रमाणकी बीट साराम के सित्र प्रत्य का स्था प्रधान में हारों से हैं, हिसी माने हैं के महरूत एक में बार, बहुत के दे दें की दिवारती कीट स्थार का दी शा मा था। है उर्थे से बार दी मिली दश्यान का दो मान्य का शिंग्रेस के सार्थ कर सार्थ के सित्र को भावत है। देश का स्थार से सार दी हिंद रोगों पर नृत्ये में सामान्यन कर दायों में मार दश्य एक देश प्रवाद है।

हर्दर है जब बारेन का रिष्ट मन्दन उभीन मान हो भीन मानक्ष हर भी उनके सदस्य कर्द करें । इसके बद स्थानने बारेनी मानती मा बोर्ड निकासक रम नहीं तिका, भीनन पर सान नहीं कर रहे गुरूरों। जानन के सामेनी दिन में सारका मुख्य साम्याध्यक्त की शीर हुया,

ध्याय ६ : हमारे हिन्दुस्तानी बुजुर्ग ŧ1 निर्भर रहना चाहिए श्रीर वह प्रेम केवल एक बात में मिल सकता है, कि न्याय का वरदान जनता । दिया जाय । इस ग्राज का न्याय — श्राधा दृष श्रीर श्राघा थानी — ग्राशुद्ध न्याय नहीं चाहते । र क्षो सचा ग्रीर टोक ब्रिटिश न्याय चाहते हैं । १७ वें ग्राधिवेशन में 'पुलिस सुधार' पर वह थोले । • वें श्राधितेशन में उन्होंने इस बाद का समर्थन किया था कि १६०५ में त्राम सुनाव होने से पहले म्हैएड में एक शिष्ट-मएडल भैजा जाय। उसी ऋषिवेश्वन में उन्होंने दाद्यमाई नौरोजी, सर हेनरी रित और मि॰ जोन जार्दिन की पार्लमेएट का सदस्य जनने के जनरोध का प्रस्ताव पेशा किया था। ६०८ की पहली 'नरम' कांग्रेस में भी सिंह कियाशील सदस्य के रूप में उपस्थित थे। कलकत्ता-नवेश में भी सिंह ने युक्तवान्त के लिए एक बनर्नर और कार्यकारिसी की मोग देश की । यह फिर दरास में १६१४ में शामिल हुए। इस कामैस में उन्हें सन्दन में यये हुए कमीशन के सदस्य के uते द्राच्छाकाम करने पर धन्यवाद दियागयाया। इस शिद्य-मरहल में उनके ध्रतिरिक्त सर्वश्री ग्वेन्द्र बसु, जिलाह, समर्थ, अजहदल हरू, माननीय रामाँ भीर लाला लाकातराय थे ।

कामेंस में बोलने वाली पहली मांडला भीमती कादिनकी बागुली थी। उन्होंने १६०० के १६ ग्राधिवेशन में समापति को धन्यसद देने का प्रस्ताव पेश किया गा। इनके क्रलावा और भी बीसियों क्रान्धे देश-सेवक हैं-कियों बहत-से स्वर्गवासी होनुक हैं

प्रीर कुछ इमारे बीच मौजूद हैं--जिन्होंने अपनी तोज सगन, सेवा और त्याग के द्वारा शहीय कार्य ने सहामता पहुंचाई है। स्नागे श्राने वाली वीडी उनकी सदा ऋषी रहेगी।

पुणनी प्रयाद्यों को । शिक्षा चीर जान को वह घंदेह को हॉन्ट से देखती है, जीर हिसी भी नी बंदन के यह विषक्ष है। जासीय-पुणक्ता के कारण शिक्षावत के वह दूर मानती है। यह उसी शां विभान ने विषक्षे हुए हैं, जिबक मातहत उतने खबक खांक्रिकार व धन का मना तिया है, तें जो खान के नैतिक उत्तर खारज्यों के कर्या सिनाक है।??

### रमेशचन्द्र दत्त

यत राजन्दी के अन्त को क्रांसेश राजनीति से श्री रोधाचन्त्र दत एक श्रीर महत्त्रपूर्ण में । अपने जीवन-कम से क्रिस्ट्रपर के उत्ते पर तक जब्द चुके थे, विदर सी उन्होंने क्रांसे हा है दिया था। आर्ट थी। एसन के आपकार रहते हुए लागे अरंत कर उन्होंने क्रांसे का है दिया था। आर्ट थी। एसन के आपकार रहते हुए लागे अरंत कर उन्होंने क्षारंजनिक स्पर्तेण स्पर्तेण से प्रतिकृतिक स्पर्तेण स्पर्तेण के अरंत था। उत्तक करून था भूमि पर सारी सालगुव्यारे और जिटिस करलानों की खुली प्रतिरक्षण के कारण प्रामीण पत्री विनाश शे दुर्गित्व के कारण प्रामीण पत्री विनाश शे दुर्गित्व के कारण प्रामीण पत्री विनाश शे दुर्गित्व के कारण श्री अर्थ करलानों के खुली प्रतिरक्षण है। ति तिल देश में रूप कार लग्न के साल की प्रतिकृत किया है। अर्थ कार्य कार्य कार्य कार्य के प्रतिकृत की पत्री कारण कार्य कार

एन॰ सुरमाराव पन्तुलु

भी दन॰ खुम्मायन पन्तुल भी कारीन के इन पूरा बच्चाों में से एक हैं। वह खान क॰ मां से उस से भी वार्यक्रीक कार्यों में उत्साह दिव्यति हैं। उनका कारीन से तम्मान पहुँ सुर्ध में एक के काम से लाय दी, होगवा था। यह कारीन की खायिनेता (स्तारामाद, दिव्यत्ति) में लीस तित्र हुए से होरे बोले भी ये। वन से यह कारीन नमें पर मायक-पर, नाय और सायन-कार्य, भारे सीमें का कार्यकारियों में दिवस बाता, ज्यों से युक्तायों का रिवशा और वार्यन कीर सायन-विद्यास प्रतानों में पर करते, व्यत्योगता और समर्थन करते हुए स्वयूद से मारे थे। जबकि उनके स्वयासीन कार्यित्यों को स्वयत्ती शिवान या पर विकार है में, उन्होंने वेत तेने की को सा स्वयत्त्व से। यूनरी और उनके प्राच ने स्वयत्व्यत्व विद्यास कार्यकालयन चुना और १६४४,५६५६ व १५ में कारीन वर्तन स्वयत्व्यत्व चुनते थी। उन्होंने अपने कार्य-वाल में प्रतान वर्ष पर हिन्दा से देश हमें हमें कारीनी प्रावस्थी में स्वर्धन की संवर्धन के साम्यान

दौरा करने श्रीर कमिनी मामली में लागों का देखवरर साला महलीधर

हम प्रजाद के लाला जुरलीयर वा उस्नेन करना नहीं भून गरने, को जमार्ना दां राम शेष्ट केस में मेंचे कम्मने के दूर्ण व्यक्तियन (१८८८) में खरीड हुए थे। उन्हें दिना मारी के नाम दे दे मार्र भी, वर्नेंदि उन्हों के मार्थी में, "यूने मार्नेदिक व्यक्तिमारानी नमान कर्मा करा है, वर्नेंदिक के सानी गाव रमा है, और से मोचका है, नेवड़क दर देशा है।" इसी प्रधं स्ताद में हैंग इस्टाइनमां के स्नाट, मोंटक अस्टान्यरान ने व्यन्तिस्ता पूर्व में अस्ता दिन्ह था। सर्वाच्यानम्बानिक

भी मंब्राज्य निर को नवंग वार्चे राज्य की नामक कांग्रेस ( रह वे व्यपिता ) में केमो ने देश्य र प्रांगी जरीने स्थाव की वास्त्र मिस्सा के प्रकारण के बनाव का सम्मा भी दिया र स्पेगे के क्योरराज में दल मान पर ने भी पुरे उन्होंने कहा—''नग्धार को अनाव के मेन ही चुके ये । राजनैतिक चेत्र में वह एक समाप्त 🏢 चुकी हुई शक्ति के समान थे । हरम्बचन्द्र मैत्र, मुघोलकर तथा सुन्नासव पन्तुल काबेस की सेना में एक ऋच्छे लेक्टिनैस्ट, कैप्टिन तथा कर्नल थे. इससे ग्राधिक कुछ नहीं । सुरेन्द्रनाथ बनवीं भी ग्रावकल न ये । इस प्रकार कांग्रेस का इस समय कोई, सेनापति न था। लोकमान्य तिलक जून १६१४ को मएडाले से लगमग ग्रपनी पूरी सजा काट लेने के बाद रिहा हुए थे। श्रीनिवास शास्त्री ने, 'मारव-सेवक समिति' के प्रथम सदस्य होने के कारण, गोखले का स्थान तो ऋवश्य लिया था. लेकिन वह सदैव रहे फिसड़ी ही । क्योंकि एक वो उनका श्रपना श्रान्वरिक स्वभाव, दूसरे उनकी उप-प्रवृत्तिया थ्रीर नरम विश्वास, तीसरे 'सिद्धान्त' श्रीर 'उपयोगिता', 'श्रान्तिम' श्रीर 'तात्कालिक' का उनके हृदय में सदैव सवर्ष होता रहता है । इसलिए, यर्खाप वह मिड़ बैठने की अनीवृत्ति की अशाहा करते हैं फिर भी खुद सदैव पीछे रहना पसन्द करते हैं । कुछ भी हो, वह कभी सामने की प्रक्ति में दिखाई नहीं पढ़ें खौर न कभी प्रकास में खाने की परवा ही की । पहिल मदनमोहन मालदीय ही ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह नरम मार्ग पर कांग्रेस का नेतृत्व करते । व उनमें वह शक्ति एवं मानधिक इदता ही षो जिससे कि वह ब्रापने मार्गपर व्यवसर होते । गांधी जी तो उस समय देश में ब्राये ही थे । हम पदि ऐसा कहें तो ऋतुचित न होगा कि उन्होंने इस समय तक देश में सार्वजनिक जीवत का निश्चित हम पर भीमणेश भी नहीं किया था। यह अपने राजनैतिक गुरु गोस्तों की नमीहत के बानुसार चल है ये। वह इस समय चुपनाप देश की अन्त्या का ध्रध्ययन कर रहे थे। क्योंकि एक सुदृत से वह बाहर विदेशों में रहे थे ! हा. बीच-बीच में कंवल योजें से समय के लिए ही वहा हो सीन बार छाये रे । साला साजगतराय इस समय की देश की श्रीर विशेष कर श्रपने पात की श्रावस्था से बड़े लिला हो चुके थे छौर स्थमरीका से देश-निकाले का जीवन स्वतीत कर रहे थे । सरपेन्द्रप्रसन्त शिह (शाद से हाई ) जिन्होंने १६१५ की कमई की कामेस का समापतित्व किया था, इस समय नई धारा के साथ विलक्त मेल नहीं ला रहे थे। इसीलिए यम्बई-कार्येत के याद उन्होंने देश की राजनीति में कोई देशचरी नहीं ली। इस प्रकार देश का नेतृत्व प्राया गडू के हाथ से निकल कर नौकरशाही के हाथा लीकमान्य विलक्त बत १६१४ में जैल से छुट कर खाये थे । वभी से वह लगादार इस बाव

श्रध्याय १ : १५७ गल का श्रार--१६१४

में जारहाधा। नरम दल बालों के हाथ से शक्ति। निकल जुडी थी। राष्ट्रीय दल श्रमी तक श्रपने को उन्होल न पाया था l श्रीमती बेसेयट का १६.१४ व १५ का दोनों दलो को एक करने का उद्योग प्रवक्त क्षेत्रिया या। भ्रवपलका की इस कहानीका यहा सस्वेपमें भ्रवलोकन करना श्रद्धांचत न होगा । का भरसक प्रयत्न कर रहे ये कि होमरूल का विधय ज्ञान्दोलन चलाया जाय । कल सदभावता

गिले. मित्रों का यह प्रयत्न जारी था कि कार्यस के दोनो दलों की एक सब में बाध दिया आया। शोकमान्य तिलक अदिमत्ता पूर्वक स्वय चाहते ये कि तस्य दल वालों की भावनाओं को ठेल न पहं-वार्षे । परेन्द्र नरम दलवालों का हाय सहयोग के लिए आयो नहीं बढ़ा । तिलक के कार्य-अस में सीन वार्ते थीं—(१) कांग्रेस में मेल पैदा करना, (२) राष्ट्रीय दल का पुनरसमठन अरना और (३) एक

द व मुर्रगठित विराट होमरूल-भ्रान्दोलन चलाना । इन तीनों बातों में से पहलों के लिए लोकमान्य वया राष्ट्रीय-दल के लोग यह चाइते ये कि काश्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव का देत्र विस्तृत कर दिया

गय। अवदक्त कांग्रेस के विधान के जनुभार कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव का अधिकार केवल कल

परपार्थों को 🛍 था । कार्रेस के विधान में उस समय कार्यस का कीड 'नरम' या छीर घोष छीरानि-

मेरिक स्तराज्य था। इस प्रदार कावेस के प्रतिनिधियों के जुनाव को पूर्व-स्प से नरमदल की सरपायों के हाप में दाल दिया गया था। ऋतः यह ऋाशा किस प्रकार की जा सकती भी कि राष्ट्रीय-दल के

# [ दूसरा भाग : १६१५---१६१६ ]

### 9

# फिर मेल का ऋोर-१६१५

भारतवर्षं के राजनैतिक इतिहास में १६१५ का वर्ष एक नये सुस का श्रीरायोश करता है! यह। यह बात ग्रवश्य ही स्मरण रखनी चाहिए कि जावान ने रूस पर जो विजय प्राप्त की थी उससे, इस शताब्दी के प्रारम्भ में. धशिया की जातियों में धपनी चीरता और समता के सम्मन्ध में स्नातन थिश्वास की एक नवीन भावना जामत हो गई थी। इसी प्रकार गर महायद के जमाने में, १६१४ की कहाने की सर्दी में, फ्लैक्टर्स और फाल के मैदानों में, जर्मन-सेनाओं के जानमणों का भारतीय फीजों ने जिस खद्भुत बीरता, धैर्य और सहनशासता के साथ सफलता-पुर्वक सकारला किया उससे परियम और युरोपीय देशों में भारतवासियों को लासी बाक बैठ गई थी । पश्चिमी देशों की डॉर्य में तो वे इतने उत्वे उठ गये ये जितने खमी तक कभी नहीं थे। भारतीय फीजो द्वारा सुद्ध में की गई सेपाओं। की इस सराइना का भारतवासियों के मास्तप्क वर जी स्वाभाविक श्रासर पढ़ा वह यह था कि कल भारतवासियों के इदय में तो वरस्कार की और कल के इदय में अपने अधिकारों की भारत जामत हो गई थी । सर अरेडनाथ बनर्जी पहले दल के लोगों में ये और शीमती बेसेयट इसरे दल के कोसी में । क्योंकि मारतीय कीजों की विदेशों के ग्रीडात में इसी शाश्वास्त पर से जाया मया या वि पार्लमेयट भारत के लिए उचित पुरस्कार स्वीकृत कर देगी। वैसे वो मि॰ बैंबला के समय से ही श्रीमवी बेसेयट का सारा जीवन गरीकों और भारतवासियों की सेवा में ही व्यतित हुआ, लेकिन कामेंस में वह १६१४ में ही समिमलित हुई । उन्होंने ऋपने साथ मये विचार, नई योग्यता, नवीन साधन, मया हाँ। कोण श्रीर सगठन का एक विलक्त ही नृतन दंग लेकर कामेत देन में पदार्पण फिया। उनका म्यांतत्व तो पहले से ही छार जगत् में महान् था । पूर्व और पश्चिम के देशों में, नप झौर पुराने गोलाई ॥, लागों की संस्था में उनके मक्त एव श्रान्यायी थे। इसलिए यह कोई विशेष आह्नपं की बाद नहीं है कि अपने पीछे इतने धवल-धवतो और अनुवायियो और अथक कार्य-शक्ति के होते हुए अन्होंने भारतीय राजनीति को एक नवीन जीवन प्रदान किया ।

१६१% में देश की वास्तिक अवश्या क्या भी ? १६ एवरी १६१% को गोकने का स्वर्ण-या हो जुल था। कर पिनेनवाह महता भी हमारी हाँह से खोमक हो जुड़े से देनिया याचा पर इद्यागया-कर्म विश्ववाय क्याचा खोकरहर जातारी जाती का वहीं थीं, जैना कि उन्होंने १६९६ भी वन्हें की कारिय में कहा था। काराया हमके का पक बहुत कहें विद्यात् में, और अमीनद कें तिए ही बहुत उन्होंकर थे, करता देने केंत्राव्यक नहीं ये जो साथी चीन यो एक निवस के बाह सूधी निवस के शिद मोगाहित वहाँ कार्याव्यक क्या है। वह नायवश्य कन्यावस्त्र अभी है चारित

## धन्याय १ : फिर मेल की ओर--१६१x १६१५ की कांग्रेस का क्रांपिरेशन वर्म्यई में होने जा रहा या ! श्रीर पृंकि मेल-मिलाप के

108

धारे प्रयत्न ग्रासफल हो चुढे थे, इसलिए वलुवः यह कांग्रेस केनल नरम दल वाली की ही थी। कार्येस के ऐन मौके पर, कार्यान् नतम्बर मास में, सर फिरोजशाह मेहता का स्वर्गवास है। गया । सर सरोन्द्रप्रसन्त सिंह, किनडी योग्यतः और स्वते की सर्वत्र चाक बी, इस कांप्रेस के समापति सुने गरे थे । येरी कांग्रेस के साथ उनका सम्पर्क तो बहुत ही योका वहा था, लेकिन उनके समापतिन्य से पंतर कांपेस को यह सारी प्रतिष्टा ऋवश्य शाप्त हुई बोकि सरकार के मृतपूर्व को मेम्बर के नाम के साथ

चरी सती है। राष्ट्रीय इष्टिकोण से बायका मायवा बारयन्त प्रतिनामी था । श्रापके विचार से "मारत पे मविष्य के लिए एक ऐसे ब्रादर्श की बादरवच्या थी। जिसमे एक छोर क्षे उटती हुई पीढ़ी औं मह स्वाकादाओं की पूर्वि हो और,दूबरी बीर वे लोग भी उसे मन्द्र कर हो (बनके हाथ में भारत का भाग धींपा हम्रा है।" हरी विचार से वह ऐसी नीवि की बोपणा चाहते थे। शेकिन बम्बई की छन् १६१५ वाली कांग्रेस के प्रति जनता के उस बातराग के निष्ठ फिर है

की कांग्रेश में १२५६ प्रतिनिध कार्य थे, चीर विभिन्न विषयों पर क्रमे ३ प्रस्ताव पास हुए थे। पर चार प्रस्तान वो शोक-प्रकाश के थे, जिनमें तीन प्रस्तान वी कांग्रेत के दीन भूतपूर्व राष्ट्रपतियों समन्ध में ये- समीत् शोपाल कृष्ण गोलले, विरोजशाह महता और सर देनरी कॉटन । चीपा शोक प्रस्ताय मि॰ देरहाडी की मृत्यु के सम्बन्ध में था । यह महानुभान भारत के बढ़े मित्र थे। पान मस्ताव-द्वारा जनता की राजमनित प्रकट की गई थी । श्रुटे प्रस्ताव-ह्यारा कांगेश की क्योर ति उस उदा हैत में हड विश्वान प्रकट किया गया था जिसे घेट-ब्रिटेन तथा जसके सिय-पष्ट महायद करके लि हरने जा रहे थे। साथ ही ब्रिटिश जल सेन्ड ने जो रिशेष सत्तलता प्राप्त की थी उस पर सन्दोप प्रक

ष्या गया था । सावर्षे प्रसाव द्वारा लाँहे हार्दिञ्च का, जो कि उन नमय बार्सराय पे, शासन-कार बढ़ा देने के लिए प्रार्थना की गई थी। बाउवें प्रस्ताव में कायेस-द्वारा पहले पास किये गये तमा प्रशासी भी पुष्टि की गई थी, जिन्में भारतीयों की सेना में कपीशन देने के क्रीनित्य और न्याय का भारतीय देनिहों हो तत्वालीन हैनिह श्वल तथा कालेजों में शिक्षा देने की स्थारता का तथा मार

दिखाई पहने लगे को सुरत-कायह के बाद विलीत हो गये थे। ललतऊ-कांग्रेस और उसके पार वी जनता की दिलचरनी इंद्रनी बढ़ गई कि उलका प्रमाय राष्ट्र रूप से प्रवीत होने लगा। बम्न

में भी स्नुश-कारीब सोसने का बिक किया गया था। इस प्रसाद में इस बाद की कापरवक्त पर भी बोर दिया गया था कि मारतीयों को सेना में, मारतीय अनता के क्षांबद्धारी के प्रति उचि धम्मान रसते हुए, खात-पांत के निना किसी मेद-मान के, मनी किया ज्यम तथा श्वरंतेयक बन्दर क्षर । मूर्वे प्रसाय-द्वारा १८७८ के ब्राम्बे-एक्ट के प्रति, जिसके कारण महातीय कारत पर बार्ट्य संदेव समय था, मधुनमी कैदिर की गई । इसमें में दक्षित बाधीका कौर कमदा में मर्मास उ पार्ती के लिय, जो मारतश्रवियों से सम्बन्ध रखते थे, पुरस्त प्रकट किया गया । न्यायर्वे प्रसार होत बारमत्य हो उनही उस द्रादरितायुक्त सहावता है लिए। चन्यदाद दिया गण, जी कि उन्हें देशी कोविल के उस प्रसाय के समर्थन में की बी, जिसमें कि शाही-परिवर्द में मारतीय मॉर्टनियर एए भरत के प्रोडिनिश्त को मांग की गई थी। इसी प्रस्ताद में सरकार से प्रार्थन भी की पर्र प

कि बड़ी बोलिस को कम-से-कम दो प्रतिनिध जुनने का कविकार कवरन दिया करे। बरह मराज में पुस्तान में कार्यकारिती बदने की बांग को दोरतक तक का । तेरहें 🛙 बुसी प्रधा क الع الرحي الدور والم من والم معروب المسلم المسلم المسلم المراد المراد والم والم والم والم

श्रादमी श्रपने विरोधियों की केमल सदेच्छा भात्र पर कांग्रेस के प्रतिनिधि बनेने के लिए राजी हो जाये। इसके लिए आवश्यकता इस बात की थी कि कांग्रेस के नियम नंग २० की जरा विस्तृत कर दिया जाय । इसी कार्य की सिद्धि के लिए श्रीमती बेसेस्ट खीर कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमन्त्री भी सन्यास पन्तुलु १६१४ दिसम्बर के प्रयम सप्ताह में पूना गयं श्रीर लोकमान्य विलक,गोलले तथा श्रन्य नेताओ से परामरों किया । एक संशोधन पर सब राजी हो गये । फिर श्री सन्वासन, सर फिरोजशाह से परा-मरां करने के लिए, बम्बई गये, परन्त वह बिलकल निसंश होकर लीटे | फिर वह तिलक तथा गोलले से मिले ! गोखले का यह विश्वास या कि लोकमान्य तिलक का कांग्रेस में पनः प्रवेश कांग्रेस के प्राने मगांदे के लिए एक सिंगनल का कार्य करेगा । इसलिए उस संशोधन के प्रति झपने समर्पन की उन्होंने थापस ले लिया चौर इसके सम्बन्ध में उन्होंने श्रीमती बेसेयट की जवानी कहला दिया । उदीसरी कांग्रेस के मनोतीत सभापति को एक खानगी पत्र में उन्होंने खपने विचार बदलने के कारणे हा उल्लेख भी किया था। कछ ही समय में यह पत्र सारी जनता पर प्रकट हो गया। उत्तमें यह लिखा था कि दिलक ने खरुलमखरुला द्यपने ये विचार प्रकट किये हैं कि वह 'खरकार का बहिन्दार करेंगे' और वरि वह कांचेस में घस गये थे। ब्यायलैंड वालों की आंखि बाड़ंगा-नीति का व्ययलम्बन करेंगे। इस समन्त्र में - शीमती बेसैयट में जब जांच-पश्वाल की हो तिलक ने इस बाद का खड़न किया । इसपर उनसे चमा-याचना भी की गई । लेकिम पिर भी मेल-मिलाप की बात स्विगत ही गई। □ परवरी १६१५ के 'न्य इंडिया' में भी भी सम्बायय ने एक यन्तन्य ग्रकाशित कराया, जिसमें कहा गया था कि बानई के काम डाल के नेता श्रीमती बेसेएट के अजोधन के बहर विरोधी थे। वर्ष के ब्रासम में सीलने की द्यसामियक मृत्यु से देश को बहुत बढ़ा धनका यहुंचा था । लोकमान्य तिलढ प्राप्ते इस रामनैविक मांवरंद्री के प्रति कितना खादर-भाव रलते थे, वह उनके एक खत्यन्त विहल भागल से, जो उन्होंने गोलते की मध्य के समय दिया था, शक्तः प्रकट होता है :--ध्यह सालिया बजाने का समय नहीं बॉल्ड स्थान बहाने का समय है। मारतवर्ग का यह

'पह साहित्या क्षांत्र के स्वत्य नीर सांत्र साह्य साह या स्वय है। आरवार के । हैरा, मदाराष्ट्र का यह रात, और हेन-अपने का यह सिवारी सांव्य स्वात्या-शृक्षिय रहे सेड दुष्पी स्वत्य विभाग से रहा है। इनही वरण विश्व सारे हस्या कार्य करने का दारीम कील्य । हत्ते जील्य को नार्ग्य के सिवार स्वरंग साम्या राज्य सारे के हरी-जी स्वरंग का सात्र का सात्र कहारों जल रुता कार्याह सीरांग ने हैंगा किया को इनहीं स्वात्य उन जुले सेनार हैं मी नाय होता है। कींज्य। स्वार साह सीरांग ने हैंगा किया को इनहीं स्वात्य उन जुले सेनार हैं मी नाय होता।"

हिर्देश और रह में विकास में बारने दश को सार्वित करने के लिए कारोर वायन किया।
इनका निकार था कि 'एक कुरह दल के लिए (१) बार्क्य मेंग्न, (१) यह रिगोर नाइच थीर
(६) कर दुस-सेण कारों है। भौगित मेंग्नर में रिगोर कर में मेंग्रेस को एक दुन्त हो सोग्नर सार्वा है।
आम में कीर उनसे के सामार्क्तन में पूर्व में राष्ट्रीय दल के सोग्नो भी एक पीनर हुई। हमने पर हुई। हम पीनर सार्व मेंग्नर सार्वा हमा उनसे कारी-कार्य का बात का बात कारों का यह दशासी पर साम्येन हम्मा उनसे कारी-कार्य का बात का बात कारों कारी-कार्य सामार्व के बात कारों के सार्व मान्य कार्य का बात का बात कारों कारों कारी-कार्य सामार्व के बात का बात का बात कारों के 'देशका' के स्तर में एक 'पूर्व' देव कारों कारों का बात कारों कारों

च्याय १: पिर मेल का चार--१६१५ बर दिया था, जिसके हास सम्हीय दल के लोग भी कांग्रेस के प्रतिनिध चुने का सकते ये । क्योंकि तय हो गया था दि "उन संस्थाओं द्वारा नुलाई गई सार्वजनिक समार्थे कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि सर्देगी जिनकी स्थापना १६१५ से दो वर्ष पूर्व हो शुद्री हो छीर जिनका उदेश वैध-उपायों से ट्यु-साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य प्राप्त करना हो।" लोकमान्य तिलक ने इसका हृदय से स्वागत किया। ोंने तरन्त ही इस बाद की मार्वजनिक रूप से घोपणा कर दी कि वह और उनका दल इस झाँशिक-में लने द्वार से कांग्रेस में प्रवेश करने की सहयें तैयार है ।

को बोहराया गया था। १५ वें में पंजाब, बर्मा तथा मध्यप्रात में ऊने दर्जे की हाईबोर्ट स्प करने ही मांग की गई थी। १६ वें श्रीर १७ वें में स्वदेशी श्रान्दोलन का समर्थन सथा प्रेस-जारी रखने वा विरोध विया गया। १८ वें प्रस्ताव में इस वास पर और दिया गया था कि तीयों के हित में यह बात जरूरी है कि पूर्व व्याभिक स्वाधीनता श्रीर विशेष कर शायात-निर्यात उत्प्रीच-कर सम्बन्धी पूर्यो श्राधिकार मारत सरकार की श्रीप दिये आये। १६ वां प्रस्ताव बहुत महत्त्व-पूर्ण था। उसमें मान्त की ग्रेसे ठीस सुचारों की देने की ग्रांग की गई थी, जिनमें जन को शासन पर वास्तविक नियन्त्रस्य मिले और वह इस रूप में कि प्रान्तीय स्थाधीनता दी जाय, मान्तों में कौतिलें हैं उन्हें सुधाय ग्रीर बहावा काय, उन मान्तों में उनही स्थापना की जाय वहा नहीं हैं, जिन प्रान्तों में कार्यकारिखी हों यहां उनकी धुनरंचना की जाय, उन प्रान्तों में उनकी स्थाप की जाय जहां वे नहीं हैं, हांगडया-कींसिल या तो होड़ दी जाय और या उसमें सुधार कर दिया ज कौर एक उदार दंग का स्थानिक-स्थाव्य दिया जाय । इसी प्रस्ताव में महासमिति की द्वादेश दि गया था कि वह सुधारी की एक बोजना ठैबार करे छीर एक ऐसा नार्य-क्रम बनाये जिसमें पिर देने और प्रचार वरने का कार्य लगातार होता रहे। इसी प्रस्ताव में मशलमिति की यह आधिक भी दिया गया था कि इस विषय में मुस्लिम-लीग की कमिटी से भी परामर्श करे श्रीर इस विष में छन्य सारी ज्ञानरयक कार्रवाई करें। बीसवें प्रस्ताव में यह कहा तया या कि राज्य की भूमि कर कितना क्षेत्रा चाहिए। इसके लिए एक उचित छौर निश्चित सीमा नियत कर देनी चाहिए छौ स्यायी बन्दोवस्त करके किसानों को शृक्षि पर सर्वत्र स्थायी द्याधिकार वे देना चाहिए, चाहे कहीं रैयट-नारी प्रथा हो या कर्मादारी। यदि स्थायी वन्दोवस्त न हो ती वसन्से वस ६० साला वन्दीवस्त क दी देना चाहिए। २१ वें प्रसाव में इस बात पर जीर दिया गया था कि देश के उसीग धन्धे की दरक्की के लिए का रंबाई की जाय, श्रीशोशिक तथा दलकारी की शिक्षा देने की व्यवस्था है। त्रायात निर्यात सम्बन्धी कर क्षमाने की भारत को क्षार्थिक स्वतन्त्रता दी जाय, उन सारी श्रनुविव श्रीर स्नावस्थक दकावटों की बूर कर दिया जाय जी सती माल के अपर उत्तिन-कर के रूप में परा क्षती हुई हैं, ब्रीर रेल के उन भेदमांव पूर्व दरों को हटा दिया जाय जिनमें विदेशी माल की भारत भेजने में प्रोत्साहन मिलता है, जिसके फलस्वरूप देशी अवाधार खीर उद्योग-धन्यों का शसा घुट सा है। २२ में प्रकात में इंग्लैयड के इंडिया स्ट्डेंट्स डिपार्टमेंट से नापसन्दर्शी जाहिर की गई और इस बात पर श्रमन्तोष प्रकट किया गया कि ब्रेट-ब्रिटेन के खनुक्त-राज्य की शिद्धा-संस्थाओं में भारतीय विद्यायिंगों को कम संख्या में दाखिल करने की प्रवृत्ति दिन-दिन बढ रही है च्रीर भर्ती कर लेने के बाद अनेके साथ मेद-भाव का और श्रत्याय-पूर्ण व्यवहार किया बाता है । इस प्रकार हम देलने हैं कि १६१५ की काग्रेस में जो मस्ताव वास हुए वे उन मस्तावों का सार या खुलाशा मात्र हैं जो कांत्रेष्ठ के जन्म से लैकर समय-समय पर कांग्रेस में पास होते रहे थे ।

स्वासन के प्रकृत के सम्तव में, जैमा कि इस पहले बता चुठे हैं, १६१% ही कांग्रेस ने साने १६ वें प्रताब द्वारा यह आदेश दिया कि महासमित मुस्सिम-सीम भी कार्य-नारियों से परामर्थ करें और स्वासन्त की प्रज्ञ योजना तैया को।

१९१५ की एक बड़ी दिलचर्स घटना यह है कि गांधीजी विशय-मसिति के सदस्य गरी पुने जा मने १ इसलिए समापति ने उनकी अपने ऋषिकार से इस समिति हैं नामजद दिया था ।

# संयुक्त कांग्रेस--१६१६

होमकल लोगकी स्थापना की । इसके वे मास मास भीमनी बेतेपट ने भी खपनी होमकल सांग करी। लेकिन मीकरशाही से उनकी बहुद सुन् थी। जब शोकमान्य विद्यार्थिंग से 1किन्स में (च्छक-सेना) में मनी होने के लिए गोत्साहित कर रहे थे उस समय पत्राव सरकार की खोर हैं उ

लिए यह बुस्म मिकला कि यह देहती और पंजाब के भीवर प्रवेश नहीं कर सकते।

उन्होंने बाजो होमस्टल-लीम के लिए कामेल के बीद को लीकर कर लिया। जान वहचा

इससे भी शास्त्री को बहुत प्रस्तवता हुँ। १९६६ में उनकी खुलसा हु वर्ण को हो गएँ थी। इ बांच-पूर्ति के अवसर पर उन्हें एक लाल रूपने भी मेली मेंट की गएँ। इसे लोकमान्य में एक्टनार्थ लिए अपेया कर दिया। सरकार में लिकता ही उन्हें बताया उनने ही यह उत्तर उन्हें कोई स्वर्त में उ ला भेनने की व्यवेश कामोग्र करता ही उनिव समस्तर? उनसे मेक्टनार्थ की शह करता करें के असानत मोगी गई। लेकिन के स्वन्तर १९६६ की हाईकोर ने माजिएट का प्रेसका एवं एवं इसे की इसान्य की लेकि पिरवा और भी बड़ी। उनका खारत हुया, मान मिला, लायत हुया होंग बहां कहीं वह गएँ, शैलिया में ट हुई। लेकिन उनका स्वारत्य बच्छा नहीं गा। इसार कर बहुता ही का वह मान की मित्रत मनार-वार्ग नहीं कर लावने ने, निकड़े लिए बड़ी मारी ग्रांत्र की सावस्तर में ही। उनहोंने लोगों की मानवार्यों को आवत बराने और उनके खरत एक प्रसार की समर्पार्थ ही। उनहोंने लोगों की मानवार्यों को आवत बराने और उनके खरत एक प्रसार की समर्पार्थ में इसे हिस्तर प्रार्थ की पर बरान करने कर लिए होड़ दिया, को उन्न में उत्तर उत्तर प्रसार की समर्पार्थ कर सिंद होता की साम करने करने की साम्ह महत्त्र की साम स्वत्ता करने की स्वत्र होता थी। उनहों होता हो साम करने करने की साम स्वत्ता नहीं जाता थी।

यह थी दशा १६६६ में मारतकों की, जिनकी युकार वर कोई ब्यान नहीं देता था और जिने सपने लिए यह नेवा दूंद निकारने की खान्यकटा थी। डीक ऐमे ही बाजुक समय हैं श्रीमती देगेन्ट नामक से बदायेंचे किया। यामिक चैत्र से एक्टम सम्बीचिक चैत्र में तूद पड़ी। पियोगीकी की बिरार के इन विद्यानों के कहीं का बचा लगाये। दूसरा विश्वालय-सम्बन्धी दिस या जो कि नहीं कींसित में रेस किया जा चुका या। जनारी बिरार के मोरे व्यक्तियर कोर नार्र को रेखा के सम्बन्ध का प्रकार बना ही मारत्यपूर्ण या। वर्षों के इनके बार ही बाधीओं विज्ञानों के अपन्योग के कारणों का बचा समाने विरार गये थे, विज्ञ यह आपों के कारणांची में कावार करना बाल्या। भारत के लगामान्य को महाना में यह चींगित किया गया या विर्शाण भारत की आयीन सम्बन्धा सीर रिपासों में को उक्त हुई, जीर कार्यकानक कृत्यों में को कार्य प्रकृत की गई है उनकी मार्रननम् एवते हुय, समार्ट् को कल्कार को चारिए कि यह कुशपूर्वक इस जास्यान की यह को पेटन कर है कि क्रिसेट मीं कि का यह कहन है कि मालने में शीन श्री स्थानन-म्याली की कारी करे, (4) इस दिसा सें यह की पुर सन इस कहन है कि मालने में शीन की किया निम्मान को स्थान है हिंदर स्थित हैं।

च्चच्याय २ : संयक्त कांग्रेस—१६१६

कार शीप्र शे सरकारी तथा मैर-सरकारी कुछ सदस्यों की एक ऐसी सम्मिलित कमिटी नियक करे जो

०.०

है बरावर के लामीडारों में, कीजनियोग्ग करवारण मात प्रदेशों की भावित स्वजा जाय । यहां यह बता भी भीत से देवने योग्य है कि सावजाक सिंह से एक सरवार हारा हिनेन्छ मात इरिया परत की रेक्टा के है ने स्थान की तुर्वे के प्रति है कि सावजा के स्वाप के सावजा के स्वाप के सावजा के स्वाप के सावजा के सावज

ले. चौर (स) साम्राज्य के प्रनर्नियाँस में मारतवर्ष को स्वधीन देशों की स्विति से निकास कर साम्राज्य

क्सालन में सात्ती के लिय को प्रस्ताव चाव हुआ था उनके बाद एक प्रस्ताव इस काएव का भी वात हुआ या कि कारे देश की कारील-किर्मादयां तथा क्रम्प स्वार्टिय स्वयाणे लीद किर्मादयां आप हो एक देशायांनी स्वया वा कार्य हुन कर है। वह जारोह मा देय में आवर्षेत्रकान्द्रकर हिस्सा। एक प्रांत ने बूचरे मांत || इस प्रचारकार्य करने में प्रवेशरणों की। और मरशन ने दो शीमनी बेमेल्ट के नेतृत्व में हुक कार्य में स्वत्ते आधिक बाबी मारी। कार्येक वा सम्बद्धकर में हुन होने का रहा पर उत्त मन्त्र स्वत्यानी क्रांत्रकर में कार्यक करना कार्या था। शिका उन समय, करनानीन सेंडिटने-साकार स्वत्यानीय क्रांत्रकर स्वता करनानीन स्वतान करना कार्यकर स्वतान स्वतान क्रांत्रकर स्वतान स्वतान क्रांत्रकर स्वतान क्रांत्रकर स्वतान स्वतान क्रांत्रकर करना क्षात्रकर स्वतान स्

दरभोती भैरतेनस्व ने उन वचका सन्त कर दिया था। इसी तदा थी। एक पटट १६१६ में हुई थी। पुष्पप्रीतिन्यसम्बद्ध के मॉन्सम्बद्ध ने बांगिन की समृत्य नार्य ते को यह बेक्सनी मेंगे भी हैं माम्प्री में किसी मारा के प्रवोशनाक सामें की न बाने दिया जान। विशेश के मार्गिन कमारा के पास भी बजानसम्बद्ध द्वारा उसी थी यह नावक मेंग्र ही यह बी। स्वयतनस्वित ने इस ब्रह्मण्य देतिन का मुंदभीर कमान दे दिया था और सम्बद्धित ने उन यह की भेरी सुकानसी थी थी। भीमारी नेमेटर

का मुश्तिक करात दे दिया था कोर समार्थन में उन तथा की धरे दुस्ता नी भी भी भी मीता ने तथा की दोन रामी दिनों करा की। समार्थी के मातार्थी के दिनों-तिया की सातार पार्टी पुनी पीं। इस्तिय संभावतः स्त्यात में भी बुझ देगी ही कार्यशर्षे थी। स्त्रींच वह जेला मेटन भी बुद्धियों में हम तथा भी भी परचा नती की कोर हार्यल्य कोर्य देवीला देश जो हों। एकर ही नती, समित्रार्थित ने हम कर जेला मेटन कोर उनकी स्तर्यक बहिता के स्त्री की स्तर्यक देश हैं।

A read to several form on owner on the boundary of the seat

सोकमान्य विसक श्रपनी जनवरी की घोषणा के श्रनुसार १६१६ की सस्तर-सीमिलित हुए । उन्हें बम्बई प्रांत से राष्ट्रीय विचार के लोगों की एक ऋच्छी खासी संस्था के नऊ के अधिवेशन के लिए प्रविनिधि बनाने में पूर्ण सफलवा मिली । कांग्रेस के बलालीन श्रमुसार ऐसा या कि विषय समिति में प्रत्येक पांत के महासमिति के सदस्यों के श्रसाना उन्हीं में बरावर सदस्य प्रत्येक प्रात से, ऋधिवेशन में सम्मिलित हुए प्रतिनिधियों हारा, सुने आये। मान्य ने नरम-दल वालों के सामने विषय-समिति के चुने जाने वाले सदस्यों के नामों के 🗷 को प्रस्ताय रक्ता था वह उन लोगों ने कव स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने करनई के परिनि जो सारे-बे-सारे श्रष्टीय-विचार के थे, केवल खपने दल के लोगों को ही जनवाने का निरुवर क्रियिशन में यिपय-समिति के सदस्यों के लिए दो-दो नाम एकसाथ पेश किये गये। सा

नरम-दल याले का तो दूसरा राष्ट्रीय-दल वाले का । वरन्तु हर दार राष्ट्रीय-दल का 🛮 ग्रादर्म गया । जन गांधीजी के नाम के मुकाबले में एक शादीय-दल के आदमी का नाम रख दिया गांधीजी भी नहीं चुने जा सके। लेकिन लोकमान्य ने घोषणा कर दी कि गांधीजी बन लिये शसनऊ की इस कांग्रेस के समापति भी श्राम्बकाचरण मुलुमदार सुने गये थे। यह एक परले हुए सेवक थे । राष्ट्रीय कार्यों के लिए उसका जी खाम था उसके लिए लखनऊ की का समापति बनाकर उनका मान करना उचित पुरस्कार ही था । उनका समापति के पद से गया भाषण वस्तत्वकला के लिहाज से पैसा हो था जैसा कि कांग्रेस में होने का उस समय वर्ष

गा । लायनज कांग्रेस की सबसे बड़ी को सफलता थी यह थी शासन-संघारों के लिए कांप्रेस मोजना की पूर्वि श्रीर दिन्द मुसलमानों में पूर्णतः समभीता श्रीर मेल ही जाना । (देखी परिधि कांग्रेश लीग-योजना ॥ मुख्य बात यह थी कि कार्यकारियी कींशिल के आधीन रहे।

यहां यह बात भूल न जानी चाहिए कि न्वय कीतिल में ! अत्य तामजद सदर्भा वा स्वाया गया भारत-संत्री की कींखिल को तीड़ देने की बात थी। सदीय 🖩 उस तमय के बाद की कामेंस की स्कता की रहि से यदि देशा जाय, तो उन योजना है बुद्ध विरोप सार नहीं था । फिर मी सरक हिम्मत असे स्वीकार करने की नहीं थी। उसने इसके मुकायने में स्वयं ब्यानी एक योगना तैया जैसा कि क्षी १६१७ के बाद की बदमाश्री से मालम दोगा ।

ललनऊ की कांग्रेस कारने होग की काहतीय थी। एक सो उसमें हिन्दु-पुरिसम-ऐरन ई दशरे स्वराज्य की बाकना दीवार हुई और कांद्रेस के दोनों दलों में, जो कि १६०७ से पूनक पूनक एका ही गया । शालव में यह हरूब देखते ही बक्ता वा-सोकमान्य तिलंड चौर सापडें, शर्माव क्षेत्र सीर मुश्यानाय बनवी, यस ही साथ यस ही ज्यान पर बगवर वेडे में । भीमती बेसेन्ट भी ह ही सदयोगी कारवरेंल थीर वाहिया खाहर के लाब, जिनके हावों में हीमण्या के मतारे थे. नहीं थी । युनाममानी में से राजा सहसूदाकाब,समहकन इक और जिलाइ नाहक भी उपनिचत्र में । मार्च कीर प्रिन भोलाइ भी वही निराजगान थे। कविम-नीम योजना पर, जिने कविन में पान वि था, हरन्त ही मुस्लिम लीग से भी चामनी मुदर शया दी ।

बार्स्स मान्त्रि को भारत कलावल-वार्येस 🖩 भी जपन्यति श्रव्यी भी । २.३०१ प्रतिर्यपरी क्रांच्यांक दर्शनों की यह सामही कानी भीड़ था, जिसके आरे गांग परवाल क्षत्रांक सा गया व हुनी दाया सेशव प्रभाव वाल हुए किन्दे कारीम अवस्य हर नाम वाल कानी वाली साली भी। की ने की मन्त्रण चीर राज कि में में में मांच की जानी किया के तीर जारेशारी चीर क्यी की रेशा

कार्राक साम में के शिवन में का कियाँ मूल बाह की आवश्यक मा पर जी। दिया सवा मा कि स

श्रभ्याय ३ : उत्तरदायी शासन की श्रीर-१६१७ \$ o E र सच पृष्ठिए तो कांग्रेस के लिए उसने पूर्व-सूचक का काम किया या । १५ जुन १६१७ को शीमती बेसेएट, श्रारण्डेल और वाबिया साइब को नजरबन्दी का हबस ला । उनहीं ६ स्थान बताये गये ये जिनमें से एक को उन्हें ऋपने रहने के लिए परन्द कर लेना । कोयम्पट्र चौर उटकमयद को इन सोयों ने पसन्द किया । श्रपने चीन नेताओं की नजरवन्दी कारण होमरूल-सीम च्रीर मी सोच-प्रिय हो गई श्रीर श्री जिलाह मी बाद में फीरन उसमें समिम-त हो गये । यह तो एक प्रकट-रहस्य है कि सरकारी हुनम श्रीर खुफिया-पुलिस की निगरानी होने भी भीमती बेसेयर स्वक्ष्त्रज्ञ-पूर्वक बरावर ऋपने पत्र "न्यू-इंडिया" के लिए लेख खिखती रहीं। हामनुरील' नामक एक नया साप्ताहिक पत्र भी ऋपने निकाला । श्री पंदरीनाथ काशीनाथ वैलग यु इविहया' के सभ्यादक बनकर मदशस वहुंच वये i जितने दिन तक ये लोग नजरबन्द रहे उतने न प्रक हो मरूल धान्दोलन विचत-वति से दिन-दना चत-चौगुना बढा ! देश में स्थित बडी विश्वट गई थी। लेकिन इंग्लैंड में ऋधिकारी-वर्ग करा भी अकने को वैबार न था। मि० मायरेग ने पनी हायरी में एक करानी लिखी चौर उससे एक सरक निकासा : "शिव ने झपनी पानी के पूर कड़े हर दिये थे परस्त बान्त में उन्हें पता चला कि उनके एक नहीं पूर पार्वतियां मीजर हैं । बाक्स यही बाद भारत-सरकार पर घटी जब कि उनने भीमती बेसेप्ट को समस्वन्द किया।" भारतकों में जब कि यह राजनैतिक त्यान उमक यह था, लंपहन में एक शाही पुद-परियद रही थी, जिसमें सारे अपनिवेशों के प्रतिनिधि भी अपस्थित थे। आरत का प्रतिनिधित्य करने के लय महाराज्य बीकानेर ध्वीर सर सत्येन्द्रप्रसम्बद्धि इंग्लैंड में भेजे गये थे। इन सोगों ने खपनी शान-तन और रहन्दक तथा हाद उधारण से पेश शैव वहां कमाया कि इनका यहां लग ही स्वातत ह्या, मान हुआ और चलनारों ने भूरि-भरि प्रशेख की 1 इसका खसर यहां कह हुया कि ब्रिटिश-भिटी में, जिसने कि यह राय दो थी कि मारत से शासन-मुचारों-सम्बन्धी प्रश्न को इस करते के लेए एक शिष्ट-मपदल इंग्लैंड बुलाया जाय, आफ्नी श्रव बदल दी खीर उसी समय इंग्लैंड में एक प्रान्दोलनकारी कार्यक्रम बनाने की छलाइ दी । बालन में ७ ब्रामैल १६१७ को महासमित की बैटक हुलाई गई थी, इसीलिए कि यह ईसींट में एक जिल्लाहरूस भेजने का चीर दिलायत 🛭 ही कांग्रेत का मधिरेशन करने का भागीयन करे। इन महानुभावों की शिष्ट-मरहल का खदल्य बनने के लिए कहा गया चा - तुरेन्द्रनाप बनर्मी, शर्काबहारी घोष, भूनेन्द्रनाय बसु, अदनगोहन मालगीय, कर कृष्णाचन्द्र पुत्र, राजा महमूहाबाद, तेजनहादुर सन् , भीनियास साको चीर सी॰ वी॰ रामस्त्रामी देयर । ब्रिटिशन होंगडी ने बहुतेस प्रयत्न हिया हि भारत-गन्त्री वि॰ शास्टिन चैम्बलेन भारत विश्वक सरहारी लीत VI चोपना कर दें चौर रोना में भारतीयों को कमीशन देना स्वीकार कर सें: लेकिन का दोनों में से एक भी करने को वैवार न में । द मई १६१० को इंस्लैंड में एक होटी-सी परिपद हुई । उस समय सर सरोज्यमन्त्र सिंह भी वहां थे। इसी परिषद् का वह निरूपन था, जिलके बाजुलार मारत से शिष्ट-मरदल भेजने की संस्ताद कारत से सी गई यी। भारतको इत तमन होमहत्त है सम्बन्ध में नजरबन्द हुए शोगों को हहाने हैं लिए सहाा-मर करने 🕅 योजन देवार कर रहा था। बुद्धाई १६१० में महास्थिति स्रोर मुस्सिय स्थाय की ब्रीसिस की एक सम्मितित केटक दुलाई गई, जिलमें नवसे पहला को प्रत्याव पत हुया वह या मारत के इस निवासर की मृत्यु पर दुःला सनाने का । तर विशिवस बेहर करें की तलाह के बानुतार एक क्षाय-का शिहमहत रेल्टर मेकने का निरुवय हुवा । उनके कराय ये-कड़मी किन्दर,शासी,( वर्ष्ट वर न काम हो छो । पो । एमस्तामी ऐसर ) छन् चौर वर्मायनन । सन्दान्द करने के प्रस्न पर दा तव

# रचरदायी शासन की घोर—१६१७

मार्गीय राज्योति के विद्यास में बहाँ का साम्यद्योपक मानेद सदेश एक वहां मरी हो। है। इन्द्रा क्या वो पैन पानुवा सर्वि मिन्दों के क्यानी में द्वारा था। पर १६१० में बर ही यह योज्या गैयार ही वाने हो थी, दल समय श्रीभाष्य से भारतार्थ ही हो भार व िमी सामी शक्ति के दबाद से मही बॉल्क चारसी दौर पर, एक समनीता होगा या। सह मानं नाले गर्मीवह गर्म के लिए शुम-विद्व था ११६१७ में को राम्नेवह शानील व गया था जनकी करूमा श्रष्ट थीर मायना शुद्ध थी। १६२७ में सारे देश में बड़ी है है है राष्ट्रीय कार्यात वेदा होगई थी। हामकल के लिए की विराह आन्दोलन इस वह हुया वह भी हैं। औद्धाय था। इस खान्दीलन के पीक्षेत्रीहों जो सीज सर्वेव से खायक देती के साम बती, स પશ્ચિમ શ્રા દેવાન ક

होमरूल आन्होलन और दमन

होगडल की ज्ञानान देश के सुदूर कार्ने वक फैल गई और सर्वन होमहल होंगी ही सा हो गई भी । श्रीमग्री धेरीबट के हाथों में प्रेस की शक्ति खुन ही बही, व्यविप प्रेस-एक्ट के ही वान चक्र भी लुब ही चला । और लॉर्ड पेक्टलैयह की सरकार में दो सरकारी बाजा-पृत्र में १९११ भागाः विशामियां क्रेप्रेमी शक्तिविक झान्दोलन में मारा लेने से शेक दिया था। उनीने भागादक भी करती रहा। व्यायहर की भी बुला भेजा था, जिन्होंने झामी खांच वर्षे की प्रमुख भागी। ही भाग-साफ बार्ने करके देश की स्थिति को जैसा वह सम्भते ये क्या दिया भा। है भीगः। भेरीगृर्ट में, जिलका 'न्यू शेरिया' नामक दैनिक झीर 'कामनवील' नामक साप्ताहिक पत्र लगा मा, मेरा श्रीर वन के लिए २०,०००) की असत्तव मार्सी गई, श्रीर वह जन्म भी काली ग

पक कीर यह हो रहा था तो सूतरी और होमस्त का खयाल, दावानल की तरह, ीं अ रहा था। "दी मरूल खान्दी कर की शकि", श्रीमती वेसेयद के १६१७ में कलकती करें सभापति पद ही दिये गये स्वपन्य के अनुसार, 'कियाँ के उत्तर्म एक यन्त वही संस्था में मान अगरे प्रनार 🛮 शहायता करने, क्रियोचित श्रद्भुत नीता दिल्लाने, वष्ट सहने श्रीर स्थाप मारण दशगुनी क्रांपिक बढ़ गर्दे थी। इमारी सीम दे सबसे खब्दे इंसस्ट क्रीर सबसे खब्दे ह भगाने वासी दिव्यों ही थीं। मदरास की कियों का दावा है कि जब श्रादमियों को अदौर कि री रोक दिया गया एवं उनके शुल्य निकले और अन्दिरों में की गई उनकी प्रार्थना ने निम्नक पुनत कर दिया।" इत जान्याका की तफलता का एक यहां कारण यह भी या कि प्राप्त भाषा के काधार पर प्रान्त बनाने के विद्यान्तों को मान विद्या गया या श्रीर उसी के श्रद्रवार देर प्रान्धीय संगटन निया गया था। इस प्रकार से इस रूप में वह कांग्रेस से भी अपने निस्ते मीलाना प्रमुखकलाम प्राामद वया प्रात्मी-माहयों को होइने के लिए यक कारील नियंत कर देना पादिए।" हव दी नई सियाद के बीज में बिहार स्वयं स्थानस्थान पर जमार्य करके हवा मीन वा केव पदाने के तैयार था। यदि सरकार हव पर प्यात न दे तो, बिहार के पादेनकि कार्यकर्ती सर्य सत्याद प्राप्ता करने के लिए वैशाद हो जायी चौर सुनक लिए हा यहार के बालियन

इरोंने और मुरीस्वें सहेंगे। अरगल-यानीय डांमेल-कमिटी ने १४ प्रग्रस्त १६१० को सत्याप्त का समर्थन करते हुए दिन्स प्रसाद पात किया— "सिन्दन्य हुया कि अरगल-यानीय कॉमेल-कमिटी की राव में जहां तक सरकार की प्रदु-कि और प्रयोद पात्रमों के विशेष से सानग्य हैं, जो ने सान्योदन और जानितायाँ सान्योतिक समाधी को, सो सरकार की सम्मनीति तथा नवस्त्यों की बाराजाओं का विशेष करने के लिए की

चित चार श्रवय चाताचा के विषय से सम्भाग है, जो वेच श्रान्दालत श्रार चानिवार चीनिवार चानिवार के लिए की समाचों को, को सरकार की सम्मानित तथा नवरण्यों की चाशाओं का विरोध करने के लिए की जायं, रोकने के लिए जारी की गई हैं, सत्यावह की नीति का श्रवस्तमन किया जाय।"

प्रदेशक निर्मा के हो एक प्रतिज्ञानम्य तैयार किया गया । इंड पर करते पहले हस्तास्य करने बाजा जो क्यांकि या वह ये सर एस॰ मुत्रक्षस्य ऐयर, जो कि अद्यंत्व झर्डकोर्ट के वेंग्रन्यास्या जय, पुराने कांग्रेसी तथा ब्राल इंदिया होकस्क-सीन के ब्रायम्ब थे । उन्होंने चरनी 'सर' की उपाधि को

भीमती बेहेसर तथा उनके सहयोगियों के जक्षकर किये जाने के विधेष में स्वाग दिया था। जारने राष्ट्रपति स्विचन की भी एक वन खबरीका ओनती और शीवुन होचनर के हाथ भेजा था। प्रतिमानन पर हरताबुर करनेपाले दुन्हें क्यांक 'हिन्तू' के सम्पादक और निर्यामणन देखरोजक भी करती राम प्रार्थमर थे।

#### भाष्मर य । मास्ट्रेस की घोषखा

निस समय मारतनर्थ में बान्दोहन इस प्रमाह से बढ़ वह वह या उसी समर मारदेश की योपया महाग्रित हुई, निकसे विशंत में बहुत विरित्त से स्वा । इस पर मदराव-आधीय कामेट-कामोदी कामेट-कामोदी कामेट-कामोदी के पर महाग्र वह कर में पानतीतिक परिश्तित हैं। को परिश्तित हुया है उसे मदेनकर सन्ते हुए परामाई अपन पर निचार करना चारी के लिए सांपत किया जाय। इस बात की हिस्सा महास्त्रीत की दे दो जावाण।

स्व बदसी हुई परिश्तित कीन-ती थी, यह महाजुद्ध के कामोने में मेलोरोटानिया में युद्ध का असन्य महत्त्वा गरी हो। सहार्थ्य की समर्थ परिश्तित कीन-ती थी, यह महाजुद्ध के कामोने में मेलोरोटानिया में युद्ध का असन्य महत्त्वा गरी हा। इसी सम्बन्धा गरी हा। इसी सम्बन्धा गरी हा। इसी सम्बन्धा गरी हा।

हुमा, जिसमें मिंग भारते में ने विश्व आहंटल चैन्स्तिन की, जो हि भारत-मात्री थे, हुरी तार प्राष्ट्रे हांगें इसजिय जिया कि मोनेलेशनिया में भारत से अनुस्तान में सावत कि अनुस्तान है। हमीता दे दिया और उनके सान पर निग्न भारते में कर संस्तान में सावत हुए। उस समय मारते मात्र मात्र दिवा और उनके सान पर निग्न भारते मात्र दे दे प्राप्त के भीतान में । उनकी अनस्तान उस समय दे द में के अपिक न यो। लेकिन फिर मी यह इसते पर ने पर ने उस समय अपनात में में सावत है अने पर ने दे पर दे दे में स्वर्ध में मात्र पर अपना में मात्र के अपने पर ने पर मात्र में मात्र पर इसते में मात्र में अपने पर ने पर

.. समय बाद २० अगस्त को मींन-मंदल की खोर है, मि० बाहरेग ने निम्मलिसित पोपशा की.

हुमा कि मान्तीय-कामेस-कमिटियाँ श्रीर अस्तिय-लीग की कींसिल से मार्यना की आय कि वे सता-प्रह पर विद्धान्तवः श्रीर राजनैतिक कार्यं करने की दृष्टि से विचार करें, कि शाया उनहीं शर्य में सत्याग्रह करना उपित और तपयुक्त है या नहीं ! इस विषय में जनजी जो सब हो उसे ६ सपाह के श्चन्दर कांग्रेस के प्रधानमन्त्री के पास भेज देने की बास भी प्रस्तांत में थी। इस सम्मिलित बैठक ने बंगाल सरकार की उस घाघलेगाजी के प्रति तीन निरोध का भी एक प्रस्तान पास किया जो कि उसने श्रीमती येसेएट श्रीर मि॰ श्रास्ट्डेल व वार्डिया के नजरवन्द्र होते के विरोध में क्षार शक्षविहारी धोर के समार्पातल में होने वाली एक सार्वजीवक समा शेक का की बी । प्रकार में यह ब्राजा प्रकट की गर्र थी कि "नंगाल के निगसी प्रत्येक कानवी उपाय से अपने अधिकारी की रखा करेंगे।" एक बहुत हैं। युक्ति-पूर्ण युक्तवय तस्कालीन स्थिति के सम्बन्ध में इस कमिटी से वैकार किया था । इसमें यह बताया गया था कि यहां भारतका में किस ग्रहार लाई चैम्बकोई मे. उन्नीस आदिमयों द्वारा भेने गरे उड च्यावेदम-पत्र की बरा-मला कहते हुए उसे "महाम खार्पाल का देने बाला परिवर्तन" कहा था. की किस प्रकार इंग्लैएड में लॉर्ड सिडेनडम ने "मारत के खतरे" का मय दिखा कर और इस चावेदन पत्र को ''क्रान्तिकारी प्रस्ताव" कह कर इसकी निन्दा की थी एवं दसन करने की सलाह यह कहकर दी थी कि इसके पीले अर्मनी की साजिता है। इसके बाद ही सरकार ने स्वरायय के लिए किये गये लेकि बालोजन के सम्बन्ध में सरकार की भीति का निर्देश करते हुए एक शस्त्री-एव मेज था. और वर्ष फीजीवाफ की तरह शांक भी वंजाब में भर मारकल श्रीहाया स्वीर सरसम में ऑह देवरलैंड के में है से धोपणाओं के रूप में सुनाई देने लगा । इन्होंने लोगों को व्यर्थ की धाशामें न स्तते की चेतानी देते हुए दमन करने की धमकी दी । सर माइकल खोडायर ने ती यहां तक कह बाला था कि सभार भागने थाले दल में जो जासन में परिवर्तन लाहे हैं वे कान्तिकारी चौर कार्तन चौर व्यासा उत्तर देने बाले हैं। सरकार को जिल बात की लगते अधिक विद थी यह यह कि यक छोर तो शिमता श्रीर दिश्ली से जो गुम नशीने शासन-मुखारी के सध्यन्य में जा रहे थे, उनसे पहले कामेंस तथा सीम श्रीर मुख कीमिल के नदस्था की माजना श्रीर आवंदन-पत्र विसायत कैसे पर्कच समे ! प्रान्तीय सर कारों के गार्नोंने ने इस चाइरदर्शिया की नहीं देखा कि जनता से खुलम-खुला यह कहते का क्या पस निकलेगा कि शासन-सुधार बहुत ही साधारण से दिये कायरी। लेकिन वृदि वे सहरहशी व की बार से-बार इतना की बहना हो पहेगा कि ये ईमानदार में १-डॉ. वो उन बरुख में अल्लाहरी बा त्रिरोध किया गया था श्रीर स्थिति को कथारने की टाँड से यह समाह दी थी कि (१) माधास्य-मर-कार इस बात की योपका करे कि यह आरत में शीम ही जिटिश-साम्राज्य की न्यशासन-प्रतासी स्थान्ति कर देशी. (२) शासन-मधारी की जी बीकवा समितित रूप से वैबार की गई है असे वह होता करते के सिद्द कीरत ही खारी कहम बहायेगी, (१) व्यक्तियो नर्य में जो असाव किये हैं जतको शांम हा प्रकारित कोता, थीर (४) दमन-में व का प्रतियाग कोती ।

मावापह के प्रस्ताव पर प्रान्ती के सन

दे- बुलाई को आप मानी, मान्यानी वाच का विशेषक बेहरकों की हाए बन्नाम का मुक्त आफ स्पादार (१९९३) मेन दिया गया। १ स्त नीय स्वायाद करने के प्रभाव पर विभिन्न मान्याद वार्षेत्र विभिन्नों में मान्यादुर्विक सामन्त्र सीत नित्रका के मान्ति में दिवार दिया। वहार वा स्वाय देशे वा पादा करने जीवा स्यात कर्याद्व कर्यात कार्य की पादा का बन्नाम का कि माने सामन्त्र प्रभाव स्थाप करने की कि मान्याद्व के स्थाप कार्य की सामन्त्र में 1 मुक्तामान में पर्वासन प्रभाव में स्वायाद करने कार्य मान्याद किया का सामान्य में पहास करा का स्थापन में स्थापन श्चध्याय ३ : एचरदायी शासन की:ओर—१६१७

११३

है। बर्शक एक घोर भ्रवस्था यह है तो यूक्ती चोर यह दे वर्गों से एक देखी जस्ती आवर्षका पैदा हो गई है ब्रिक्ड कारण वहां के निवासी हर्जनात पर बल्पूर्वक बोर दे रहे हैं कि उनके देश को साम्रत्य के भ्रत्य उत्तरेवोरों की बेली में रख दिया ज्याबा यह तो अब रख हो गया है कि श्रन्स उत्तरिवेरों हो भीवप में साम्राज्य-सम्मत्यी ज्यास्त्री हूँ। एक बोरदार आवाब होगी। शब से बारणावस्था है हो भीवप में उत्तर नुन्दे विनेत्र के साथ बारबी यह सम्भाग खता है। शब बाय स्वतंत्र पाट विनेत्र के साथ

हो । मियय में साहायन्त्रभन्नी मानली हैं। यह बोरदार खानक होगी। शब वे शहलावराया हैं
नाहिं दे लंक उन्हें दिट्टा के साथ करावरी हर समग्र करता है। श्रव तथा स्वतंत्र यण्ट्र द्विटेट के साथ
साहद एक समृद्ध कर में हैं। बारत्य, बेला हि जुल लेलाई की शब है, एक लाकेमेयर और (या)
साह्याय की यह कंपिलत कर्माई काम खीर उसमें समुक्तायन यथा उपनिनेशों के मार्वामिय हो श्रीर
स्वार सारे साह्याय के मार्वाम को ये ही या यह फीसित रण किया करें, और मोनूरा कामन-समा
स्वार सारे साह्याय के मार्वाम को ही हो या वह फीसित रण किया करें, और मोनूरा कामन-समा
सोर सार्वा-या केवल क्रिन के मार्वाम को ही साथ किया हम तथा है कि मारवारों पर दिवेट
के साथ साथ उपनिनेशों का भी शासन हो आपका। प्रयार साह्याय की मीट से कोई थेला पितनेशों का सक्ष
प्रारत सेरे मार्वाम केवल सेरे हैं स्विट स्वारत के सेरें । और खामर उपनिनेशों का सक्ष
प्रारत सेरे मार्वामी उस्का सेरे किया केवा साथ कोई गुंबाराय ही न हो, तो भी मारवायी
स्वारत सेरे मार्वामी केवा सेरे थेला हो स्वरत केवा न होंगे। स्वरत्यावर्क के टिक्नोया से सार्वामी
सारी संवत्य की हर को बदाने के लिए कभी सेराय न होंगे। स्वरत्यावर्क के टिक्नोया सेरा सार्वामी
सारी-केवित सीरे (या) एकोमर में प्रतिकेवित खना क्षेत्र मुनेहित सेरायों की सारी करतीयों रस्ती
सारा कीनिय सीरे (या) एकोमर में प्रतिकेवित स्वरत्य हो । युने हुक्त सरस्ती की सारी करतीयों रस्ती
स्वरत्य के उपनियों पर सार्वाह है।

के प्रति उत्तरहायी न होनेताले के बाप होती है। यह उनके साथ मास्त्रम में एक प्राप्ती करनाई रहेगी।
"पर्वनामारण के महानुसार शिक्ष्ण परिषद् में महायान मीहानेंद्र, सर जीन प्रेरतन म्रीर सर सर्वेन्द्रप्रस्कर सिंह ने प्राप्ती कर्यक्रम करने बन्दी से साकत किया। होतिन प्रश्ची पारतामीत्रा के सन्दर्भ में उन्होंने को म्रावेदन अब पेशा किया यह भारतीयों के दृष्टि बिन्दु म्हीर उनकी मांगा के साम पूर्व न्याप नहीं करता था। एक चुने हुए प्रतितिष्ठि की, जो कि कता के मंति उत्तरहायों हो राज, म्हाने जिसमें त्रिटिश नीति का श्रन्तिम ध्येष भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रशासी देन रूप राषा था:---

''यग्राट्सरकार की यह नीति है, और उससे मायत्सरकार पूर्वतः दासर है, कि मर साधन के प्रत्येक विमाय में मायसीयों का सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शासन-पणर्व पीरे-भीरे विकास हो, जिससे कि अधिकाधिक ध्याव करते हुए स्व-शासन-प्रयासी मात मे र हो और यह जिटिश साम्राज्य के एक क्षां म के रूप मे रहे। उन्होंने यह वय कर लिया है कि

दिशा में, जितना शीप हो, ठीन रूप से कुल कदम आगे बहाया जाय।"

भी इतना श्रीर कहूंगा", भि॰ मारेश ने कहा, "दल नीति में प्रगति कमरा है व सीदी-सर-मीदी होगी। निक्रिय-सरकार श्रीर मारत-सरकार हो, भिनके करत कि मारतीयों के श्रीर उज्जति का मार है, कब श्रीर कितना करम श्रामें बहुतान जाहिए, इस बाव के नियोज हो में एक हो उन लोगों के बहुतोग को देखकर ही आगे बहुतों का दिस्चय कहिंगे कि हर हैया का नया अववर मिलेगा, और दुलरे यह देखा जम्मा कि किस हुद कह उन्होंने अपनी वि दारी को डोक-डीक खदा किया है और इससिए कितना विस्स्यत उन पर किया जा सकता है। य स्टिट के समुख्त जो महाना पेसा होंगे उन वर सार्वजनिक करा में बादविवाद करों के सिंद पर समस्य हिंगा जम्मा गाँ

समय रिप्प जायगा !" सोगों के प्रति क्रमने व्यावन-भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने उस जातिगत प्रीवेर को भारतीयों पर से ह्या दिया जिसके कारण ने सेना में उच्च-पर महीं या सकते थे । सागे वल उन्होंने यह भी योदित किया कि वह मारस खानेंगे और शाहबंदस से परार्या करीं, एव भारत स्वायम की और बहुने में जो सद्वाय दिलवरणी रुपते होंगे उन बबसे भी वार्ष करीं । २० प्राप्त की पोपणा है। सुकी थी और मई नीयि के खानुसार सीमारी मेरीयद वाय उनके सहोगी। १६ विषय की पोपणा है। सुकी थी और मई नीयि के खानुसार सीमारी मेरीयद वाय उनके सहोगी। १६ विषय

को सक्त कर दिये गये थे ।

### कांग्रेस का भावेरन पत्र

दे हुन स्वतृत्व को इसाहाबाद में महाजीवींत और मुस्तिम-सीस की कीशिस की एक गोमील देटक किए हुई। इस वर करतार शव महावादी कि स्वतायाद व किया गाया। मीमी मेरीर दस वर्षा महावादी कार्यक्र प्रदार कर गाया, शिसमें महावादी कार्यक्र कर कर महावाद कार्यक्र के स्वताद कराया महावाद कार्यक्र कर महावाद कराया मार्ग्य के वर्ष निर्माण केशी। कीमासिक देवक में सामाय कार्यक की बाव कर कार्यक व्यवस्थ मार्ग्य मार्ग्य मंत्री के साथ यह पर प्रदार कराया मार्ग्य मंत्री के साथ यह शिष्ट मार्ग्य में सब जीत्र-भाग कार्यक्र मार्ग्य मार्ग्य की मेरिक की मार्ग्य कर पूर्व है। इस वार्य के सित्य देश मार्ग्य की यह कार्यक में सब जीत्र-भाग कार्यक्र मार्ग्य कार्य कर हुई। इस वार्यक की स्वताद कर की स्वताद कर मार्ग्य कर मार्ग्य मार्ग्य केश मार्ग्य केश मार्ग्य मार्ग्य केश मार्ग्य मार्ग्य केश मार्ग्य केश मार्ग्य केश मार्ग्य केश मार्ग्य मार्ग्य कार्यक मार्ग्य कार्यक केश कार्यक्र मार्ग्य केश मार्ग्य केश मार्ग्य कार्यक कार्य

"भारत-नाकार की ग्यायन्दी से समाद सरकार की खार से वो खांपकार पूर्व घोरणा की गर्द है दसके सिद्ध भारतवार्ती को ही इतक हैं, वर इसके साथ है। बदि उनके साथेदन-यत्र के सनुसार

हार्र र ही बाप दो उन्हें कीर भी कांपड कन्छेप होगा !

भारत ताम कीन हर वर्गास्त्री ॥ वेषण क्षारीनरेस की कावस्था वहां के होगों के स्थापमान के देश वहुंबारी मंगी है। ब्लामान दन केमी की,वी बार्यें के शब्दों में यह प्राचीन सम्बाद के राजानिकारी है कीर किर्दान शामन क्या स्वतन्त्र कार्य की कार्यों भी स्वतः का कार्या गीरवा हिस्स राजानिकारी है कीर किर्दान शामन क्या स्वतन्त्र कार्य की सम्बाद और सम्बाद वहां गीरवा है।

श्रध्याय ३ : उत्तरदायी शासन की श्रोर-१६१७ 887 ।। पूरे ६ मास तक वह स्वयं धान्दोलन से कर्तर श्रालय रहे खीर ख्रश्ने धव साथियों को भी ख्रालय क्खां) गांधीजी से, जो अपनी जाद-मरी शुनित का वरिचय चम्मारन में दे चुके थे;एक बहुतही सादा केन्तु कारगर प्रस्ताव रक्ता कि कार्यस-लीम योजना देश की मापाओं मे ऋतुवादित करा दी जाय, होगों को उसे समस्यया जाय और उसमें शासन-मुधारों की जो योजना है, उसके पद में लोगों के स्ताहर कराये जाय। इस प्रस्ताव को ज्याँही कार्य रूप में लावा गया त्याँही देश ने कार्येस की शासन-मुधार योजना का स्वागत किया। यहां तक कि १६१७ के खत तक दस लाल से ऊपर लोगों ने हस्ताहर कर दिये। यह देश-व्यापी संगठन, कांग्रेस की छोर से सम्भवतः पहला ही प्रयत्न था । लेकिन हा शासन के सम्बन्ध में देश को सगटित करने का इससे पृहते मी एक प्रयत्न किया गया था। श्रीर उसके लिए देश तथा इस्लैन्ट में धन भी एकच किया गया या १ १६१६ की बन्दर्र-कामेस के आधि-वेशन में, जिलके समापति सर सरोन्द्रप्रधन्न सिंह थे: महासमिति ने यह तय किया था कि कार्येस के लिए एक स्थायी-कोप एकप किया जाय । इस कार्य के लिए एक कमिटी भी बनाई गई थी । परन्त इस दिशा में कोई सक्षिय-कार्रवाही नहीं हुई। १८८६ में इस दिशा ≣ एक बार कोशिश और हुई थी। ५० इजार राया इसलिए मंजूर किया गया या कि इतनी रकम एकत्र करके कामेस के स्थायी-कोप का कार्य प्रारम्भ किया जाय । इस रहम में से केवल भ इजार काया एकत्र हुन्या और वह छोरियएटल बैंक में अमा कर दिया गया था। १८६० वाली बर्ज्य की उपल-प्यल में इस बैंक का दिवाला निकल गया श्रीर यह छोटो-सी रकम मी डब गई । १६१७ की कांब्रेस के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पहले हमें एक और ब्रायर्थक बाद बढानी है। इस वर्ष कांग्रेंड कलकते में होने वाली थी। इलकता नरम-दल वालों का एक गढ़ था। उनमें से भीर मरे होमरूल बालों तथा राष्ट्रीय दल बालों में तीय मत-मेद या । राष्ट्रीय दल बालों तथा नये होमरूल वालों ने भी कलकते को ही ऋपना मुद्द गढ़ बना लिया था । पुधने दल के नेता थे सुय वैकुएठ नाम सेन, ब्राम्क्काचरण मुबुमदार, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तमा भूपेन्द्रनाथ बनु । चित्तरजनशत भी कार्मेश-कार्य में दिलवशी लेने लगे थे। उन्होंने नरे दल-के शाय चपना भाग्य जोड़ दिया था। जिन्हों बी॰ के॰ लाईडी, ग्राई॰ वी॰ सेन ग्रीर वितेन्द्रवाथ बनवीं प्रयस्त ये । यद्या चार्यकारा प्रान्तीय-कामेर कमिटियों ने श्रीमती बेसेन्ट को आसामी कामेस का ब्रायस बनाने की सिकारिश की थी,परन्त स्थागत-समितिमें इस बात वर तीज मत-भेद था । लेकिन तत्वालीन विभान के श्रनुसार उन दिनों प्रान्वोय कांग्रेस कांग्रोटयों के ऋषिकाश मत को ही मानना पहता था। स्वागत-ममिति की ३० अगस्त १६१७ की मीटिय तो इस विषय पर विकट मत-भेद और विशेष का एक दरन क्य गई थी। फज्लुल इक,सादिही और जिनेन्द्रसाल क्याँ(तीनों स्वेतनिक सरकारी मन्त्री) का वो यह कहना था कि अधिकास अतीय कायेस-कॉर्माटवाँ की जो निकारिस है, उसे स्वायत-मॉर्मात ने भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया है। मीटिय के बारम्म में ही स्ववहादुर वैक्टरनाय सेन तथा रे॰ धन्य श्यक्ति, बुख कडुवा पैदा हो अने के काम्यु, समा से उडकर खने गरे थे। मांच्या ने महासमिति को एक वस्तरूप सिम्पकर भेज कि भाँमती वेसेन्ट समानेत्री चुन ला गई । इचर गयनरा-दुर साहर में महासमिति को एक बार दिया जिनमें लिला या — "रशमत सामांत स्नासन मास में समापति का पुनाय न कर सकी। श्वामत समिति के प्रध्यक्ष की हैतियत से आमला धारक मुपूर्व करता है।" सदीर में, श्रीमती बेसेरट महालॉर्मित के हात श्रासानी से समानेत्री निवर्शन हो गई। वह समी वह सरकार की सर्व्यक्र कोर-भग्रजन बनी हुई याँ । .

"सारी यह गांग नहीं है कि चुना नीचा अन्या क्या की रायह ती नहीं कि बहुन श्रीफ मवदाशाओं प्राय हुआ की । हरूम बाजा होगा, गर्द बडी श्रीर आन्तीय की लिमों के पुने हुए वस्से की मविनिध्य मा प्रतिभिध्यों के चुनने का श्रीयकार दे दिया अपन । श्रीया है, सरकार हो स्टीमा बट सेसी ।"

## कांग्रेसी इलवलें

द्वा बांच में क्षांमैन वाले न्यामोछ नहीं बेडे थे। वे कांग्रेस क्षीम-योजना के लिए लीगों के ह्वा-दार करा रहे में, जैसा कि पहले न प्रया जा चुका है। व्यामी जावल्यी से सुरक्षा पाने के बाद भी मानी नेत्रियर में नारसाय में किसी ही बाद किसा के लिए सम्प्र माना, शिंदन दर्ने नहीं दिया गया। नहीं नेममारेड भीगाओं में किसी है वह है। रामा नवाले में। किस मारेज में भी उनके मेतृत के लिए मोई कार-भाग महिता नहीं किया। या मोत सुरकारे के नाद ही उन्होंने सावा। ह से बादनी प्रयान दर्गी हिमानाई। दिका कारण कारण कारण की स्वा है।

१६१७ के श्रान्त के महीनों में भारत के श्रामनिवंध वातावरण ॥ माएउ-फीकंटी माएउ-मोहं ही रहे थे। मि॰ गायरेंगु श्रीर लार्ड चेस्कडोर्ड का सरंग दीस ही रहा था । इससे विभिन्न श्यानी पर शिष्ट-मण्डल मिलते थे छीर ये लोगों से हर अगह बिलते थे। श्रीमदी बेसेयट ने १६१७ के अन्त में, मि॰ मायटेगु से अंट कर लैने के परचात्-, अपने दुःख मित्रों से वहा या, "हमें मि॰ मार्ग्टेश का छाथ देना चाहिए।" नसम्दल वाला ने श्रीमती वेसेन्ट के 📖 शब्दों की दृश्ये प्रत्येक स्थान पर दी। जाहिर है कि मि॰ मान्टेग का उद्देश यह था कि वह भारत के परहार-विशेषी हित रखनेवाले दलो से परामधं करें और वालंभेन्ट में पेश करते के लिए एक महविदा तैयार करें। इनमें से पहला काम दी लखनऊ में १६१६ में हिन्दू-मुतलिम समझीते ने पहले हर दिया था छीर उसे मि॰ मान्देश ने ज्यों-को त्यों मान भी लिया था । लेकिन दूसरी बात के सम्बन्ध में जो ग्रसलियत है बह तो बहुत से लोगों के लिए एक विसक्त ही नशीन वात होगी। वह यह कि साएरेग-चेम्सकोई की मह सारी यो अना विश्तृत-सप से मान्तं १६१६ में ही वैधार हो गई थी। बाव यह थी कि लाई बेम्स-को है की पाइसराय नियुक्त काने का जब हुक्स वहुंचा अस समय यह भारत की देरीद्वोरियक कीज में मेजर थे । मार्च १६१६ में जब वह इंस्कैन्ड पहुंचे तो छन्हें तैयार की हुई यह सारी योजना दिलाई गई जिसके साथ कि उसका नाम जोड़ा जाने वाला था। इसका पता देमें १६३४ में जाकर लगा। इसकी सन्देह नहीं कि मि॰ मार्थरेपु थामती वेसेन्ट,लो इमान्य तिलंड श्रीर यार्थामी जैसे न्यंक्रयां से भी मिले चीर उनकी शर्ने मुनी । लेकिन असलियत में मि॰ माएडेगु ने अपनी भारत-वाला में जो कह किया बह तो यह छाट लेना था कि आयो-शासन में मंत्री: कामकारियों के सदस्य और एइनीकेट-जनरस कीन-कीन बनाने सायक है । यह उन शादिमयों के सम्बन्ध में निश्चित होना चाहते ये जो उनकी योजना की कार्य-रूप में वरिश्वत करते । इसकी प्रतिष्यनि उस सामूहिक व्यक्ति के पीछे सुनाई पहली थी जिसे इम सुनते थे। यह यह कि "हमें मि॰माएटेम का साथ देना चाहिए।" वि॰माएटेमु की भारत-यात्री के सम्बन्ध II जो सबसे दु:खद घटना है, वह यह कि श्रुपनी रिहार्ट के बाद हर प्रकार से सहयोग के लिए तैयार हो जाने पर भी मि० माएटेगु ने श्रीमती बेसेन्ट को दाद न दी।

रहरण के इस काल में बन श्रीमती बेरोन्ट का होमकल झान्योतन उत्पतिके शिखर पर पहुँच गया था, मार्थाओं दावने कुछ जुने हुए सहसोधांगों के साथ—बेरी रावेन्द्र बाद; दानोहरीर शाह, गोरस्य साथ, अन्तर थाए (विराह में) और आप्यापक कुरसावी तथा मारतनेतन्त्र-तिमित के सार दें मार्था के कि मार्था के साथ का साथ के साथ का साथ के साथ कर साथ के साथ का साथ के साथ कर साथ के साथ के साथ के साथ का साथ का साथ का साथ का साथ का साथ के साथ के साथ के साथ के साथ का साथ कर साथ के साथ का साथ का साथ का साथ कर साथ का साथ

श्राप्याय ३ : उत्तरदायी शासन की ओर--१६१७ \$ 84 की प्रार्थना की । एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने, ऋर्जुनलाल जी सेटी के प्राप्त बचाने के लिए, जो धार्मिक-कारणों से बेलर-जेल में ग्रामरण श्वनशन कर रहे थे, सरकार से थीज़ में पढ़कर इसाचेप ने की प्रायंना की । दसरे प्रसाव-द्वारा, प्रत्येक प्रांत में, भारतीयों के प्रवन्ध में, भारतीय-वालचर-इल स्थापित करने की सिफारिश की । मुख्य प्रस्तान स्वराज्य के सम्बन्ध में या, जो इस प्रकार है:-''सम्राट के मारत-मन्त्री ने साम्राज्य-सरकार की खोर से यह घोषित किया है कि उसका उदेश शा में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है—इसपर यह कांग्रेस कृतकता पूर्वक सन्तोष प्रकट करती है। "यह कांग्रेस इस बात की आवश्यकता पर जोर देती है कि मारतवर्ष में ख शासन की पना का विधान करने वाला एक पालंगेस्टरी कानून बने श्रीर उसमें बताये हुए समय दक पूरा राज्य सिल जाय । "इस कांग्रेस की यह हद राय है कि शासन-सुधार को कांग्रेस-सीग-योजना कानून के द्वारा बार की पहली किस्त के रूप में प्रारम्भ की जानी चाहिए।" एक नया प्रसाद को कलकत्ता-कावेश में वास हजा वह या आवा-प्रान्त की एक पृथक् मिस-प्रांत बनाने के सम्बन्ध में । इस विषय में इतना बता देना जरूरी है कि १६११ से लेकर १६१४ कांग्रेस तह जाला में इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय या वों कहें कि उप-राष्ट्रीय जान्द्रोसन बराबर लदा रहा या । धानदोलन की वनियाद यह थी कि झानग्र वाले कहते ये कि मापा के लिहाज से न्तों का पनः निर्माण किया जाय । बग्सन में इसका बीज तो तब से बीया गया जब से कि १८६४ भी महेशनारायण ने बगाल से विहार को प्रथक कराने का प्रथक किया था। १६०८ में कांमेस ने हार को एक पृथक प्रान्त बना दिया। २५ स्थमस्त १६११ को प्रांतीय स्वाधीनता की योजना के मन्य में भारत-सरकार का जो खरीता विलायत गया था, उसमें भी यह विद्धांत मान्य किया गया । श्रीर उसीका यह फल या कि विहार बगाल से ब्रह्मम कर दिया गया । इस सम्बन्ध में सब लोगों र इद विश्वात या कि प्रान्तीय खराज्य को तफल बताने के लिए, शासन श्रीर शिद्धा दोनों का ाप्यम उस प्रान्त की भाषा हो । यह निश्चित रूप से माना जाता था. कि स्थानीय शासन के सम्बंध मिटिश शासन को जो ज्ञस्त्रलंबा मिली है उसका कारण वह है कि बिटिश-मारत में प्रान्तों का श्माजन ॥ तो सुद्रिपुर्वेष्ठ दिया गया है, न जातियों के निरात को ध्यान में रम्पकर किया गया है; िक जैसे जैसे इलाका हाथ कावा गया यैसे जैसे प्रांत बन्दते चले गये I १६१५ में कांग्रेस इस परन र विचार वरने के लिए दैयार न थी। लेकिन १६१६ की च्यान्ध-धान्तीय-परिपद् ने इस प्रश्न पर एत और दिया, धीर 🗆 अप्रैल १६१७ को महासमिति ने. जिनके बास निर्याय के लिए १६१६ की त्त्वनऊ कांग्रेस से इस बिगम को भेज दिया था, अदरास तथा करनई की प्रांतीय कांग्रेस कीमाटियों से ार्प परामर्श करके इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया खीर निश्चय किया कि"मदरास प्रान्त के तेलगू . गपा बोलने वाले जिलों का एक पृथक् प्रान्त बना दिया जाय ।" इसके बाद सिन्च ग्रीर उसके बाद रुनाटक का भी मम्बर काया । इस विजय पर १९१७ की कलकता-कांग्रेस की विषय समिति में बड़ी गरमागरम बहत हुई । सांधीजी-की भी यह सब बी कि शास्त्र-मुखार जालू होजाने तक इस मामने में टहरे रहें। लेकिन लीकमान्य विलक्ष ने इस बाव को चनुमव किया कि बास्त्रविक प्रांदीय स्वाधीनता हे लिए मापा हे बातुतार प्रान्तों हा निर्माण करना बात्यना शांक्यक है ! बलकता काँगेस की समा-नेत्री भीमती बेसेस्ट ने भी इसका कृव विरोध किया चौर दन्दिए के सामिल-मापा-मापी मित्रों ने भी बहुत जोर से मुन्ततिपत की । इस विवय पर बहुत करते-करते दो परहे कीत गरे । चान्त में एत के रे • दे बने आन्ध्र का पुषक् धान्त नकना तथ हो यता। ६ स्नतन्तर १६१७ को अहातांमात में तिन्य

### १६१७ की कांग्रेस

शीमती वेसेएट का कार्येस के समानेवी-पद से दिया गया भाषण. भारत के स्वशासन पर परिश्रम-पूर्वक लिखा गया एक सुन्दर नियन्ध है। सेना श्रीर भारत की व्यापारिक समस्य पर विस्तार के साथ उसमें पूर्वांतः प्रकाश दाला गंगा है । उसमें जानकारी ग्राप्त करने के रन्तुक विद्यार्थियों के लिए बहुत-सी सामग्री है । उन्होंने बस्तुतः १९१८ में पेश करने के लिए एक ऐसे बिल की मांग पेश की थी-जिसके श्रानमार "भारत को जिटिश उपनिवेशों के समान श्राम्य है हिया जाय। यह भी १६२३ तर्क, या श्राधिक-से-श्राधिक १६२८ तक । बीच के पांच सा दर वर्ष श्रंमें जो के हायों से सरकार के भारतीय हायों में आने में लगें। श्रीर श्रमें जो से भारत का की सम्बन्ध बना रहे जो खन्य उपनियेशों के सुप्र है।" श्रीमती वैसेस्ट के समानेतृत्व में कांग्रेस तीन दिन का कोई मेला होकर नहीं रह गया था । उसमें रोजमरा जिम्मेदारी के साथ काम करने की बाद सी। एव हाँह से. उस समय तक, भीमती बेसेवट ही कामेश की सर्वप्रथम समानेत्री कही जा सकती हैं जिन्होंने साल सर तक ग्रापने पद की जिम्मेदारी निवाहने का दावा किया था। यह दावा कोई नया नहीं या,परत कार्मेस के ग्रयतक के इतिहास में किसी समापति ने उस पर ग्रमस किया नहीं था। कसकते के ग्राम वेशान में, ४,६६७ प्रतिनिधि और ५,००० दर्शक उपस्थित हुए थे।

१६१७की कांग्रेस के इस कलकते वाले श्राधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए वे भी कुछ को छोड़" कर पहले-के-से साचे में दले हुए ही थे। इस पितामह दादामाई नीरोजी और कलकते के ए॰ रहल की मूलु पर शोक-मस्ताव और सम्राट् के प्रति भारत की रासमिक के प्रस्ताव पात होने के बाद मि॰ मार्टिंग के स्वागत का प्रस्ताव पास हुआ । मीलाना मुहम्मदश्रली और शौकतश्रली के, से कि क्रिक्ट सर १६ १४ से नजरवण्य थे, रिहा कर देने का भी प्रस्ताव पात हुआ। कांग्रेस में एक प्रस्ताव बाप, भारतीयों की उचित सैनिक शिक्षा देने की जानस्यकता पर सवा की मीति जोर देते हुए इस विराय में उनके स य स्थाय किये जाने की मांग की श्रीर जातिगत भेद-भाव मिदाकर मारतीयों की तेता में कमी-शम देने की जो सुविधा सरकार से मिल गई थी उस पर सन्तोप मक्ट करते हुए 🗈 भारतीयों को सेता में कमीशन देने पर प्रसम्बा प्रकट की खौर इस शव की झाशा प्रकट की कि झाधिक संख्या में भारतीयों को कमीशन देने की शीध ही व्यवस्था की व्यवस्था है व्यवस्था है वस बात पर जोर दिया गया कि उनकी सनस्वाह स्मादि में इदि की जाम । कांग्रेश ने एक प्रस्ताव हारा (१) १६१०के प्रेष्ठ-एक्ट हारा शायकी की बहुत दिस्तृत झीर निरंकुश-सना दियं जाने, (२) ब्राम्संपन्ट, (३) उपनियेशो में भारतीयोके साथ किये आने वाले तुम्बेवदार श्रीर उनकी श्रामुविभाशों के प्रति श्रपने विशेष को दोहराया । कार्रेस त क्ली-प्रथा को पूर्ण रूप से उठा देने के लिए मांग पेश की । एक वालंगवरी क्मीशन की नियुक्ति पर और दिया गया को कि लिलने, व्याल्यान देने, सभा करने आदि की स्तन्त्रता के दमन के लिए विशेष प्रकार के कान्ती तथा इसी प्रकार के कार्यों के दमन के लिए आरव-रवा कारून के प्रयोग के सम्बन्ध में जांच करें । १० दिसम्बर को सरकार ने रीलट-कमीशन की नियनित की घोषणा की थी कांत्रित ने इसकी एक प्रस्ताव हाता इसलिए निन्दा की कि इस कमीशन का उद्देश दमन के लिए नवे कामण व वार्या कामा था, श्रीमा के कर पूर करता गरी। कांग्रेस की गयाँ प्रशंस प्राप्तारीयाँ कानुनी दी व्यवस्था कामा था, श्रीमा के कर पूर करता गरी। कांग्रेस की गयाँ प्रशंस प्राप्तारीयाँ को बंगास के क्रांग्विकारी कर व्यविकारी के दामा के लिए श्रीर भी श्रांविक श्रांतः मिन बाती थी। का बनाव के का बनाव के बनाव के बनाव के तथा आह आ जावक साहत है जिल्हा जाती था। इसी प्रकार में क्रियेन में हे हहिद्द के रेक्युनेतन के छोर मात्व-त्या-कारन के निक्तुत कीर पर किये गरे प्रदेश पर बिन्दों कीर मध्य प्रकट किया और इन कारनों के चाल मौजहर सिन्दुत प्रदेश किये प्रयास पर १ निवास की प्रशास की जनकों महिनकर स्थाने हुए सारे शक्नीयक केरियों को शक्त कर दे कार्य को क्षत्रन्तीय केला हुवार का जनकों महिनकर स्थाने हुए सारे शक्नीयक केरियों को शक्त कर

# माएटेगु-चेम्सऋडि-योजना---१६१=

१९१७ की कांग्रेस के कांग्रिशन के बाद तुरन्त ही ३० दिमानर हो मशर्माय ते की यहसी rs ll, कांग्रेस के लिए स्पायी-कोष क्रमा वस्ते के प्रकृत यह दिवार किया गया, छीर प्रान्तीय मित कमिटियों से भ्रमुरोध किया गया कि वे मान्त छीर इप्लेश्ड में (श्रद्धा चीर मनार-धार्य प्राप्त करने के लिए एक कार्य समिति कहा दें इ इसके कहा के महीने खनकात रूप से वार्य करने ही स्थाप हुए। विद्येषकर मदशत में दो लालों मोटिन द्वारच कर विद्यार करने गरे, जिनमें भिस सीग योजना पर प्रकाश काला गया था । धीर जिला नसव सि॰ सायटेगु सदगन पहुंचे प्रमय उन्हें इस योजना के समर्थन में, केवल उनी बान्द से, १ रूपण स्पक्तियों के इस्ताया एकं दिवे शये।

महायमिति की शुलरी नैटक दिल्ली में १३ फानरी १६१८ में हुई । उनमें तर विशियम रावर्ग की मृत्यु पर होोड़ प्रान्ताव पाल करने के पहचान् वादमग्य के पान एक शिष्ट भडल भीवने का मार पास हुआ, जो उनमें आवर यह प्रार्थना की कि लोकमान्य दिनक सीर दिश्मपन्त पास के तमी बीर पंजाब में प्रदेश करने पर जो प्रतिकृत समा दिया है, उसे अनुन्त कर हैं। शिष्ट-अवन इसराय से मिला, लेकिन निर्वय । हार्य नेम्बडोर्य और मिन माररेन यालन-मुक्ती नमन्त्री पनी रिगोर्ट निकालने 🍴 कने थे । इसलिय सहस्तीर्धि से यह निहत्त्व विद्या का कि रिगोर्ट के

भारित होते ही स्लानक का इस्टरकार में कार्यन का सिटेंग कार्यास्त बुरूका स्वत । उनने भीरत को यक दिए महत मेक्कर भी दन किया था।

रे मार्रे १६१८ को महासमित को दीनाई बैटक हुई ३ जुनमें मीलीय (लग्ना) कीर ब्यास्टर से दीनों द्वीमसन-सीय के खिट-सरदनों की, जो इफ्लेयर को जा रहे में, करन सीध ने पर साबार का गुप हिरोध किया शका ह बामदी में इस बांध पर बोर दिया है। यह बांधपर र र्षे भोग्या कर 🗓 अप कि लकाई लाज होने पर अध्य की उप्पश्चादी-शालक दिश अपरा । सो बम के लिए हिन्दुसाची चैकान क्यों मुद्र की लड़कड़ के किय बासी लागर में साथे t 65e M

रिहोद के प्रचय प्रोच मान से बीमार्ट केल्टर में बायक परिचय किया केमार्ट मार्गार मिन और भीम<u>री होरेभी जिल्लाकर न ने भीमरी</u> देरेन्द्र को इस जिल्लाह, बारेन लोग-सेकर रे मिरो को मणुपका देने के लिए बहुतेक किए बा व हुऔर ले फि॰ बोजका से उन्हें लिए य दि बार्रेश, १६१८ में होने बाजी बाजा-बीला को जिल्लान है हैं। का बार्य सर्वकों से जो

हिंदियों वर्षेत्र में बाले बॉर्डनेंब देवे। ब्यूक्टेंड ने रोल ही विकास र ब्यू विकास है है धे हर्ष मन्दरों को कार बाब बीर दें हरे हरा। बीर स्ट बब्दन कर बनायों के किए को भी पूजब माना मान सिया । जम समय की निवास्त क्षीवार किया था, सम्मूप-पाँचे के मानों) के पूजिमों में में जानी के सानुमार बाम किया गया । इनवे बन्ध-पुरूप इसरे पाठ छह भोग हैं जब कि मिटिश-सावार के केवल है, प्रति की हैं ।

चीत्र थी। यह त्रिटिश राज्यतिवरों द्वारा वैद्यार किये गये राजनीवक केवी के समान, भारत को स-रासन देने के समन्य में एक निष्णत क्यात था। उसमें मुखारों के मार्य की रुकारों का बड़ी राशवा के साथ बर्चन किया गया था और फिर भी जोर दिया गया था कि सुधार प्रवर्शन सितने चाहिए। पोर्टी के एवं में एक श्रीर कार्य भी थी। देश की यो मारान स्थायों ने मिलकर निस्त योजना की रैपार किया था उसमें सुपरिकरीनीय कार्यकारियों की उनसीज थी। परन्तु इसमें उत्तरदायी जातन की

ब्राप्याय ४ : मार्ग्टेगु-नेम्सफोस-योजना—१६१८

१२१

श्चतुसार, हिन्दुलानियों की गय में, कैंसिलें मारवीय राक्नीवित्तों के लिए वालीमगाइ न रह कर शार्वजीन स्मायास्य हो जावी भी, ब्याहि असीयण को स्वयावाणों के सामने प्रमानी व्यित्त सास्य स्थानी प्रमुख्या एयते वासी करती हो साथ पर उन्हान माम्य प्रकाशनिक दाया। इसिल्स कियते ही भारतीय हथके मुस्तवें में जा क्षेत्र और एक साथा हिस्सा के मुख्य कार्यने स्थान। प्रसान कामेंट-योजना की और से मायद-मीड-मोजन को शोर मुख्य साथा । किन सिद्धा की साथी में हैं से स्थान हिस्सा हमा सिल्सा है कि भीमानी केनेस्ट में इस कर कर मुख्य किए कर साथा है कर साथान त्याप्त मा

एक बदी ही चारवर्षक योजना थी, जिसमें सन्ति-संवरण बदला जा सकता था। मित्रमणदल को जिम्मेदारी सामृहिक थी, जीर वह कौंसिस के मतों पर निर्मय करती थी। यह ठीक तिटिया समने के स्वराज्य से मिससी हुई थी। मारतवर्ष के सोगों को जीर चाहिये ही क्या या है हुएके

कुछ क्षीकार कर सिंग बर करों भी सम्म होगा। चीर कर शंकरत नायर ने रहे। त्वीकार कर सिमा मा। धीन थीन थीन रामस्त्रामी ऐसर के समस्य में तिन आदेश सुकरों हैं—'मीन हर कर से उत्तरी सुझा कि बर कमा साले हैं रें बर शामकों जो की बार कोरिया मातरे हैं। गुरुके मा है कि बर कमी सामस्यास्त्र पर होने साली खोच-महत्रास हो। शक्तर न करों। को कुछ बर पारहे हैं साह दे एक मीमार का इक्तिर हो करता। तेनिका हक मीमार के सामी उससे कहा कि स्वार्ध हो से एक्से जाते हैं।' इसके बाद भी पहन कीनिकास आर्मागर का जिल हैं, ''इस्टोंने मुक्ते दिखान दिखाना कि माजस्त्री सेता

बाद भा पहन भागनवा आगरार का ाकड़ है, "जदारों मुक्त विश्वाय दिलागा कि पालहा से लाग एंटी कोर्टी-लीग कोच्या की व्हिडिट की आहारा नहीं एकड़े हैं । किर भी चरित होगों को यह विश्वाद हो जाय कि देवने चीर विकास की राजाबरण है तो वे विशेष पत्था न करेंगे।" उनका कहाता है कि कारित की पीनना सक्ते अपन्ती है। शीनितार सार्थगर के साथ नाय करने के लिए हों पाई बाद कार ने मा जस्री है कि उस सम्बन्ध का कीशियों नहीं थे। इन क्यानों के बाद हमें निन्म मिट्ट हार्य पाई कारने की कीर्ट विशेष आवश्यकता नहीं है कि शीतकार कुर जायक्वर क्योर राशित्रका में 'श्रीव्यंग

**की योजना**" का समर्थन किया या ।

पड़ होर या पा की दूस्वी और राष्ट्रीय विचार के खोगों ने मिन मारदेशु के हिराया में स्पनी मांग के विरत्य मि इसी मी स्पेट्ट से पूजारहा नहीं पत्ने दो। ''मीशंतक नेहरू स्तुष्ट हो बच्चेंग पर्द उन्हें बीद क्षेत्र में ने उत्पादणी सावन-म्याली दे दी जाव !' ''पितवक्तरहार को पहले हो बेंच्या पहले कि एक प्राण्य-म्याली स्ववस्थ विस्तृत हो ज्यावी। वह ५ एवं के मीदार वास्तिक उत्पादणी प्राप्तत चाहने थे जीर उत्पन्न बादा उसी समय चाहते में !' सि॰ मारदेशु ने मुरेन्द्रमाथ बनाभी को पास विद्या था।

िरोर्ट के समस्य में लोगों का यह जाम तीर पर विश्वात थी कि उपका आधिकांत मजदूत सर ( बाद को लाव ) नैमम मेस्टन और मि॰ ( बाद को सर ) मेरिस ने देवार किया या और सामनत करिस ने इस कार्य में उनकी मदद की थी। मि॰ कारिस शाजक टेस्सनारों में से थे,

जिनहीं कि महत्ति सम्ययन की जोर विशेष थी । यह "साधान्य की लेता के लिए" अनेक देशों का अमय करते रहते थे । मारतीय-साधन सुधारों के सम्बन्ध में इन्होंने एक वत्र लिखा या । यह गलती

उपयुक्त भी था। "दोनों होमस्स-सीमों ने, दूधरे मास में ही, मि॰ मैपटिस्य हो, मार्ररो अपना प्रतिनिधि बनाकर सजदूर परिषद् में शेताण श्रीमती बसेक्ट ने अपने समावेगी पर हैं। मापस में यहा, ''श्रीर मेंसर माहम योस उनकी तरफ से हमारे यहां शा रहे हैं।" वह में भारत में सम्बन्ध बनाये रक्षाने की इह रहायाती थीं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्हों मा दिनों में होमस्स से, जैसा कि उसका श्रर्थ उन दिनों सिया आता था, श्रामे नहीं द हों. १६२६ के उपनिवेशों के दरजे से उस समय के उपनिवेशों का दरजा कम या बीर निरंद उसकी तुलना धान के उपनियेशों से वो कदापि नहीं की जा सकती। कुछ मी हो, बीजी रीम 🜓 इस बात को अहसूस बरने सभी कि उनकी विचार-धारा का मेल न हो सरकार है है खाता है और न जनता के साथ ही । सरकार उनकी अक्षता को पसन्द नहीं करती भी की उनके विश्वकेषन को । बामई की विशेष काँग्रेस के समय ( सिटानर १११८ ) उनके बाुनी ही ये शौर त्याका बहुत बड़ा प्रसाव था, लेकिन दिली-कमिस में (दिसमार १६१८) वा विसंद गई थी।

मारत-रहा-वान्त का दौर देश में सक्त बढ़े जोर के शाब जल यह यह या । १६१० सीकमान्य दिलक और जिएमचन्द्र पाल के लिलाफ दिली और पंजाब से देश-निम्ले ही निकल सुकी थी। लेकिन वह लोक-प्रिय स्थान्योसन दसन के इन कर्कों से भी नहीं दबन का व खय बाबर के गवर्नर ने महायुद्ध के सम्बन्ध में नेताओं की एक समा की तो लोकगाना विज स्वराज्य के मश्न को छेका; शिकन उन्हें वो मिनट से खाधिक नहीं बोलने दिया गया। वर वार में दिहली में एक समा की हो गांधी जी तसमें उपस्थित है। व्यक्ति उन्होंने उन्हों होजी होने से इन्कार कर दिया था—क्योंकि एक वो लोकसास्य कीर शीमती भेर्तर को उत्तर कार्य नहीं किया शया था, और दूसरे मिटेन शुम-सन्धि करके कस्तुन्त्रतियां रूप की देने आ हा श्री इस विषय में लॉर्ड केम्सकोर्ड से मिले भी थे। उन्होंने गांधी जी को विश्वास दिसाया कि सर्ही चार स्थापी सोमी का ( रूस का ) कैलाया हथा है! याची जी से दर्शने कहा कि रिहे हर्ष जबकि युद्ध 'चल रहा हो, ऐसा महन न तो अठ ही सकता है और न उस पर विचार ही कि सकता है। इस बावचीत का फल यह हुआ कि वांधी जी युद्ध-सभा में सम्माहित होते है है मार्ज के राजी हो गये । उन्होंने लोकमान्य को दिल्ली खाने के लिए तार दिया, यदाप उनके लिए को लि भया मही था। लेकिन दिली वो यह स्थान था जहां से श्लोकसान्य के लिए देश-निवान हो साहा पुढी थी। उन्होंने कहा कि अद तक यह खान था जहां से सोकपान्य के लिए देश-१००० । केरिया के जिस तक पह खाजा मंताय न हो आय तबतक में दिली नहीं जा हरडी लेकिन ऐना बर्ज़न से वो सरकार की शान को विगढ़ जाती !

ध्यस्त १६१६ में लोकसान्य को प्रांतरहेट की पहले से आगा प्राप्त हिंगे किन व्यास्त देने भी सनाही का नोटिल मिला । एक समाह पूर्व शोकसान्य शुद्ध के लिए हंगल्य मती हतो है ले एए ये थीर कार्नी हुए ये श्रीन श्रपनी सर्विद्धा के प्रमाण स्वत्य अहाँने ५० इतार का एक नैक गांधी जी के गांव ग्रेट कर धारवतम्ब किंद्र-हा के प्रमाण स्वरूप उन्होंने ५० इतार का एक नैक गांधी जी के गांव ग्रेट कर श्राह्यसम् दिया था कि यदि गाँधी जी सरकार से ऐसा बादा करा लें कि मारतीमें के सेन हैं कर्माचन फिक्ने कर्मारान मिलने संगेमा दो वह महाराष्ट्र से धू हजार विपादी देंगे। गांधी जी का मत वह पहाराष्ट्र से धू हजार विपादी देंगे। गांधी जी का मत वह पहाराष्ट्र से सहायता सीदे के रूप में नहीं दी जानी चाहिए । श्रतः तन्होंने लोकमान्य वा वैक लीता (हए या १६१७-१८ में क्षिम सीक्मान्य तिशक से सरांक घटनी थी। नीकरसादी वो निरंबत कर है उसे पीले पड़ी ही हुई थी। अब्हेशी श्रीम्मी नेमेंट ही उनका साथ दे तही थी।

जून १६१८ में मटियु-नेष्मधोर रियोर प्रकाशित हुई । खारित्यक-हरि से पर उ दे राहे भी

| क्रभ्याय ४ : मारटेगु-चेम्सफोर्ड-चोजना—१६१८ १२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| हा-साय प्रे : मारदेशु-पेन्सफोड सोजना—१६६८ हे दिला में हमें बसा करता चारिए। देशी दशा में यह दो चाहिए ही है कि महाविधित ने हासित किया में हमें बसा करता चारिए। देशी दशा में यह दो चाहिए ही है कि महाविधित ने हासित कियेए हाथियेता को मुलाने का को निस्चय विधा या उनके खनुकार उत्तर हाताया जाना जिल्ला में सिन्द यह बात 'खनुसन की जाने ससी कि सामका और हसारायाद रहते दिवर पुरुत स्थान न रहेंगे। यहा स्वर्भ में महित का विशेष का विशेष के स्थान कर जा वह पुत्रा और में हैं मि मह साम किया के साम में सिन्द के साम या। वैति कोई मी देश जा के पहान की या। विशेष नहीं जा के का महित है जा के प्राप्त का किया है मी देश जा के पहान की या। विशेष नहीं जह के साम या। वित कोई मी देश जा के पहान की या। विशेष नहीं जह के साम या। वित कोई सी देश है मा पहान की साम की है किया में सिन्द है साम या। की सिन्द होंने स्वरक्त मही मिली तोने का का विविध्य में मिली तोने का का विविध्य में मिली तोने के साम की सिन्द होंने सिन्द होंने साम की सिन्द होंने सिन्द होंने साम की सिन्द होंने साम की सिन्द होंने सिन्द होंने सिन्द होंने सिन्द होंने साम की सिन्द होंने सिन्द ह | ं।<br>विकेश      |
| ६ बोग्य है। मोरगु-रिरोट में हैसे ६ ासलोप को बोध नहीं गई थी। उसको प्रीतगाद। रूपी।) कीमर<br>ने प्रान्तीय तथा देन्द्रीय दोनों सामने में एक-साथ ही मुचार आरी करने पर जोर दिया छीर हुत शर<br>से सहमवि प्रकट ही कि प्रान्त ही यह न्यान है जहीं। उत्तरदायी। शासन के कमिक विदास की सिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                |
| पहले कार्य प्राप्तम होना चाहिय— और कर छठ इस बात का अनुसब न हो। बाय कि इन प्रान्ती ई<br>शास्त्र-प्रवाशी में जो परिवर्तन इसने का विचार है "उनका क्या आकर होता है। तबतक आवस्य<br>बातों में प्रारत-सरकार का श्रीपकार आञ्चरण हो। क्षाय ही। कांग्रेस ने वह मानु कि जिन बातों है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fi .             |
| शानि और देए-खा का प्रत्यक्ष कर से तम्भय होगा उनमें भारत-मत्कार को इन श्रासकों के वार<br>पूर श्रीभक्षरहेगा (क) मामासल के निर्मेश होग्री खुले तोर पर करतन्त्र हुक्टरमां चलावे दिश<br>(क्साट की) निर्वी भी मारावीत प्राप्त की स्वत्रम्यता, ज्या या मत्रपति नहीं हो। क्यारी और प<br>उन्हों शिखने या रोतने या त्याशों में वीमांशिव होने की स्वत्रम्यता खुली आपगी; (ख) मेंट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T<br>Fi          |
| मिटेन के कमान जाहरोन्स करीद कर इधियार रक्षने का श्रीपकार प्रत्येक भारतीय प्रया को होगा<br>( म ) क्रापेकाने कान्य रहेंगे श्रीर किसी क्रापेकाने या कमानार पर की रजिस्त्रों होते कमय की<br>साहरोन्स या कमानव नहीं मांगी जावगी; (प) समस्त्रा भारतीय कान्त्र के सामने क्षापत होंगे। एप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ē                |
| चुने प्रशास द्वारा एवं साव पर इद् मध्य प्रश्नद किया ित नदी कैंतिल को झार्थिक प्रमासी में<br>उस इद तब दी सकन्या रहे तिया इद तक की स्वतन-साहाराण के स्वराय-साथ आपनी को है<br>वसी प्रशास में, किसी कि मुमार-विकास पर सीचे होरे से स्वयंत्रद किया गया था, भारत-मध्ये होंने<br>साहस्यय के प्रयास की, बोकि उन्होंने मारत में उत्तरहायी शासन-प्रशासी प्रारम्भ करने के लिए<br>किये, स्वरादम की। मासास में यह भी कहा नाथ या कि वर्षीय उससे कुछ प्रशास देते हैं जिलने<br>द्वारा वर्तमान प्रवत्य की करोवा मुझ हिराहाओं में उन्होंत होती है, किन्तु झाल तही या वर्स मान्या<br>निरामा वर्तमान प्रवत्य की करोवा मुझ हिराहाओं में उन्होंत होती है, किन्तु झाल तही पर हो महास्ता<br>निरामा वर्तमान प्रशास की स्वरोध करने किया पूर्णदेश सांसम्बद्ध था—बेदी मास्य-सरकार से सम्बद्धिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1<br>7<br>8<br>9 |

से करी-बा-बरी का वहुँचा कीर हिन्दुकानी वची के हाथ में वह मुना ह बाने कानिकर याम 'कीरर' में एम भी या (वहनांचे के हम मार्गक कार्य ने भीकरणाही की भारतांची से भारतांचीह कर दिया, जिलका पक्ष यह हुआ कि साथ क्षांचिकारी-काल्य साट्यांच रिवारासी के विकट कीर से उसस बना।

थात यह भी कि शहर है इस महरत के मंत्री प्रिक विकार के में प्रिक आयान कार्रिस ने एक राजारी पर में, इस बात की लग्गायना पर खातां की भी कि सामा आरत की जगढ़े भीतरी सा बादरी सभी मामशों में बादी केंसिल के क्राचीन किया जा सकता है. जिनमें कि क्रीप्रतिरित्तक स राज्य-प्राप्त जर्गनीकों के को प्रतिनिध रहेंगे केवित प्राप्त के प्रतिनिध नमें विकेश प्राप्त अने अप प िंद यदि ऐसा क्या को सम्भव है इससे यहाँ राज लग्नरी हो अप । लेकिन यदि ऐसा करना है अधिय हैं। हो। इस विश्वीत का सामन करना हैं। बहेगा । लेलक में जिल्हा था कि में। विन्ती हैं "देश्या, प्रेरिस तथा निरोल" सामारकतः सहमत हैं । इलाहाबाद के अपनीवट-प्रेश में राउपर देखा गार्सी है बारेने के लिए इस पत्र की कावियां रूप गई थीं । जन्में से एक हिन्सलीयों के दाय संग राई थीर देसराओं है उसे पीरत ही चलवारों में खाप दिया। यह १६१६ की सलवड कांग्रेस के समय की बात है । मि अर्थारत ने इसके बाद अपनी विश्वति साक करते हुए भारतप्रतिमां के नाम एक पत्र किरता । परेने शह महात्राव दक्षिण काकीया में एक व्यक्तियों से और बोजा-यद के बाद हैं। विविधानस्वार है सर क्रेप्स मेहरत कीर मि॰ ग्रीरस ही शेवाओं की दक्षिण क्राफ्रीका में सिविस सर्विस का संगठन परने के लिए हिन्हस्तान से आँग लिया था । उस समय हन्होंने इन लोगों से गरिसप कर क्रिया था । तभीसे इस लोगों से दलिया चारीका. बनाडा चीर भारत में ब्रिटिश कामनीत्य-सम्पर्धी समस्याच्यों का लय चाय्यवन किया था । १६१६ में मि॰ कर्यटस की सर जैम्स मेस्टत ने चामवि किया था कि वह यहाँ खाकर वासाव्य की भारत-सम्बन्धी समस्य का सम्ययन करें श्रीर उसे''दी सार्य रेगल' नामक अपने विमादी पत्र में प्रशासित करायें। यह पत्र भी हसी प्रदार के आध्ययन के पत्र-मान्य ही जिएसा हाथा था. जी इंग्लैंग्ड में प्रकाशित होते के लिए यहां मेजा जाने को या. किन्द्र उनके दर्भाग्य से कही-का-पड़ी जा पहुंचा । यह भी बहा जाता है कि मि॰ काटित भारत के सभिकारी-बर्ग के साथ एक प्रथन में लगे हुए थे, जिसका काम था कि बुद्ध के बाद सामाग्य की पनरंचना की योजना में भारत को इंग्लैयह के हैं। अधीन नहीं, शक्क उपनिवेशों के अधीन भी कर े हेमा जाहिए। "इस समय की सबसे बढ़ी कठिनाई यह है," मि॰ कर्यटस आरवशिस्पों के नाम लिसे खारी पत्र में कहते हैं, "कि भेरे इस बात पर बोर देने से कि इम मीजूरा खबस्या में भारत के शासन चीर बैदेशिक-विभाग की श्रालग-श्रालम नहीं कर सकते, यह असव-महमी हो यह 🖡 कि उपनिवेश मी भारत पर हरूमत करना चाहते हैं। परन्तु उनकी रची भर ऐसी इच्छा नहीं है।" धन्त में उन्होंने पराने दस्तावेजों का हवाला देकर बताया कि पहले से ही अनके विचार क्या थे, "जो सारे ब्रिटिश जामाबीलय का शासन धरते हैं जनका यह कर्चक्य है कि वे खपनी शानित भर प्रयत करें कि जितना a - 💸 --> amproved ampr कामद्रा स्तर्व वसने लगाँ और वे समर्थि कर से ब्रिटिश कामत्वित्य के - ने अपने चारों ओर, भारत के चनीदा-शाने वाले ६ व्यक्तियों को लगा रक्त

था। पहले दल में सर मालकम हेली, तर बीम्ब घेस्टा श्रीर जिन मैरिस ये। जिन मैरिस उस समय सुकारान्त में हरहेत्यर-जनसल-पुलिस ये।

| चभ्याय ४ : मारुटेगु-चेन्सफोर्ड-योजना—१६१८ १२३                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| एके विषय में इमें क्या करना चाहिए ! ऐसी दशा में यह तो आहिर ही है कि महातमिति ने कांग्रेस                                                                                           | ,  |
| विरोप श्राधिवेशन को बुलाने का को निश्चय किया या उसके श्रनुसार उसका बुलाया जाना                                                                                                     |    |
| गांजिमी या । लेकिन यह बात 'शनुभव की जाने लगी कि लखनऊ धीर इलाहाबाद इसके लिय                                                                                                         | 4  |
| प्रमुख स्थान न रहेंगे । बातः सम्बर्ध में कमित का विशेष अधिवेशन करना तम हुआ श्रीर योहें ही                                                                                          | 1  |
| मय में सारी तैयारी की गई। कांब्रेस वास्तों 🏿 बढ़ा बीव मतमेद हो अन्ना था । येसे कोई भी दह                                                                                           | ī  |
| बना से सन्तुष्ट नहीं था। लेकिन ही, उनके आलोचना करने के दंग में ग्रन्तर जन्द था। ऐसी                                                                                                | ſ  |
| बन परता या कि एक दल सो, जो कि उम्र था, उसे विलवुक्त ही ऋस्तीकार कर देने पर जोर देग                                                                                                 | T  |
| गौर दूसरा उसमें सुधार चाहेगा । कांग्रेस से कुछ ही दिन पूर्व ऐसा प्रयत्न किया गया या कि फिर्स                                                                                       | ł  |
| बगह एक बार मिलें और दोनों दलों में समम्प्रीता 🖹 बाय । सेक्टिन इसमें सपलाता नहीं मिली                                                                                               |    |
| तमेल का ग्राधिवेशान २६ ग्रमस्त १६१८ को हुआ। भी इसन इसाम समापति थे। कांग्रेस में उप                                                                                                 | -  |
| स्रांत लूद यी। १,८४५ प्रतिनिधियों ने मास लिया या। भी विडलमाई बटेन स्वागत-समिति व                                                                                                   |    |
| sमापति ये । दीनशा वाचा, मुरेन्द्रनाय वनऔं, भूपेन्द्रनाय  वसु ग्रीर ग्रान्त्रकाथरण मुख्मदार जैरे                                                                                    |    |
| हाप्रेश के पुराने महारथी छाये ही नहीं थे। चार दिन के बाद-विवाद के पश्चात् कांग्रेस ने अपन                                                                                          |    |
| उपनी योजना के ब्राधारभूत सिद्धान्तों का ही समर्थन किया ब्रीर इस बास की भीपणा कर दी नि                                                                                              |    |
| मारतीम ऋगकादा साम्राज्य के ऋन्तर्गत स्व-शासन से कम में धन्तुए नहीं हो सकती ! मटिगु योजन                                                                                            |    |
| की उनने विस्तार पूर्वक ब्रालीचना की 4 उनने यह घोणणा की कि भारत ब्रवहम ही उपगदायी शाब                                                                                               |    |
| के थोग्य है। महितु-रिपोर्ट में इसके लिलाफ को बास वही गई थी। उसका प्रतियाद किया। कांग्रे                                                                                            |    |
| ने प्रान्तीय तथा देन्द्रीय दोनों शासनों में एक-नाथ ही मुचार बारी करने पर और दिया और इस वा                                                                                          |    |
| से सहमति प्रकृट की कि प्रान्त 🛍 गर स्थान है जहां अत्तरदायी शासन के अधिक विशास के लिए<br>पहले कार्य प्रारम्भ होना चाहिए स्त्रीर अब तक इस बाद वा स्वनुभव न हो। ज्यय कि इन प्रान्ती ह |    |
| पहल काम आरम्भ इति। चाहरू— कार अने वक इस बाद वा अनुभव त हा जाम कि देन आन्या क<br>शासन अद्याली में जो परिवर्तन करने का विचार है जिनका क्या श्रासर होता है देवदक श्रायरूप             |    |
| राचित नेपाला में जा पायजन करने का जिमार है जनका क्या असर हाता है पायक आपर्या<br>बातों में भारत-सरकार का ऋषिकार ऋतुमस्य रहे। साथ ही कांग्रेस ने गढ़ शाना कि जिल बातों र             |    |
| चान्ति ग्रीर देशनद्वा का प्रत्यक्ष रूप से समन्य होता उन्में भारत-स्तार की इन ग्रंपनादों के सा                                                                                      |    |
| पूरा ग्रीविकार होगा (क) न्यायालय के निर्णय ग्रीर जुले शीर पर कानूनन मुकदमा चलाये विन                                                                                               |    |
| (सम्राट की) किसी मी भारतीय प्रज्ञ की स्वतन्त्रता, जान या सम्यति नहीं ली जायरी श्रीर                                                                                                |    |
| उसकी लिखने वा बोजने वा समार्थी में सम्मलित होने की स्वतन्त्रता होनी जायगी, (ख) मेट                                                                                                 |    |
| ब्रिटेन के धमान साइसेन्स खरीद कर इधियार रखने का ग्राधिकार प्रत्येक मारदीय प्रजा की होगा                                                                                            |    |
| (ग) क्षांपेशाने खतन्त्र रहेंगे श्रीर किसी क्षापेखाने या समाचार-पत्र की रजिस्ट्री होते समय की                                                                                       |    |
| लाइसेन्स या जमानत नहीं मांगी आयगी; (ध) समसा भारतीय कानून के सामने बरावर होंगे। एर                                                                                                  | F  |
| दूसरे प्रसाव द्वारा इस बार पर हद मत प्रकट किया कि बड़ी केंसिस की श्रार्थिक मामलों ह                                                                                                |    |
| उस ६८ दक्ष की खतन्त्रता रहे जिस इद तक की खतन्त्र-साम्राज्य के स्वयज्य-प्राप्त प्राप्ती को है                                                                                       |    |
| उसी प्रस्ताव में, जिसमें कि सुधार-योजना पर सीचे तौर से मतप्रकट किया गया था, भारत-मन्त्री ग्री                                                                                      |    |
| बाइस्यम के प्रयत्नों की, चोकि उन्होंने भारत में उत्तरदायी शासन-प्रवाली प्रारम्भ करने के लि                                                                                         |    |
| किये, सराहना की । प्रस्ताव में यह भी कहा गया चा कि वयपि उसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिन                                                                                             | È  |
| द्वारा वर्गमान अवस्या की अपेदा कुछ दिशाओं में जन्नति होती है, किन्तु आम तौर पर ये प्रस्ता                                                                                          | द  |
| निषया बनक श्रीर श्रवंतीपजनक हैं। ब्राये चलकर प्रकाल में वे बातें भी सम्भर्ष गई जिनका होना उत्तर<br>समी शायन की श्रीर बढ़ने के लिए पूर्वतना आवश्यक था—जैसे मास्त-सरकार से सम्बन्धि  | [* |
| भूमा भारतम् अर मृद्यं क रवस् बूद्यवदा श्रावर्यक् माबस मारतमस्थार स सम्बान्य                                                                                                        | 4  |

मावों के लिए कांग्रेस ने यह इच्छा प्रकट की कि प्रान्तों के लिए जिस सरह स्वर्णन श्रीर हसान्तीत थिपय रक्ते जायं उसी तरह बेन्हीय सरकार के लिए भी रक्ते जायं। रचित थिपय ये हींने-वैदेशिक कार्य ( उपनिवेशों का सम्बन्ध छोड़ कर ), सेना, जल-सेना, भारतीय राजाश्रों के साथ सम्बन्ध, होर शेप सब विषय इस्तान्तरित रहेंगे । सुधारों के अनुसार बनाई गई कींसिल का पहला कार्य-काल समह होने पर हरतान्वरित विषयों के सम्बन्ध में बाइसराय और वीविल का सम्बन्ध वैसा ही रहेगा जैसाहि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में है। इरेक कानून कींसिल 🛮 बिल पेश करके ही बनाया जायगा, <sup>पर्</sup>ी यदि कीशिल स्वरक्षित निष्यों के शम्बन्ध में वह कावृत वास न करे जिसे शरकार धावश्यक समम्बी ही तो गवर्नर-जनरल रेम्यूलेशनी-द्वाय उनका विधान कर सकेंगे। ये रेम्युलेशन एक वर्ष तक लाँ रहेंगे और दुवारा फिर नहीं जारी किये जायगे, सिवा उस हालत के जब कि कौक्षिण के उपस्थित सदस्यों में कम-से-सम ४० प्रतिशत उसके पत्त 👖 मत देते हों। राज-परिषद न रहेगी, किन्द्र गंदे गर बनाई ही जाय तो कम से-कम उसके छापि सदस्य निर्वाचित हों छीर 'सार्टिफियेट'देने का नियम हेवतें स्वर्राज्ञत विषयों के लिए हो । स्वर्राज्य विषयों के श्रीवकार में जो कार्य-कारिशी के श्वरस हाँ उनि कम-से-कम आधे (बदि उनकी सक्या र से आधिक हो) भारतीय हों। वडी कीन्सिल के स्टरमाँ की संस्था १५० कर देनी चाहिए छीर अनमें निर्वाचित सरस्यों की संस्या रें हो। वड़ी क्रींसिल के समी पवि और उपसमापित बड़ी कॅसिस द्वारा ही सुने जाने चाहिएं और उसे सपने कार्य-संवासन के लिए नियम बनाने का क्रिकियर रहे। कायून-हारा इस बाव का विश्वास दिसा दिया आना चाहिए कि ऋषिक से ऋषिक १५ वर्षों के मीतर समस्य ब्रिटिश-भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया जायसा । जहां तक प्रान्तों से सम्बन्ध है, कामेश ने तय किया कि (क) शासन-विमाग में ऐसे कोई सदस्य न रहने चाहिए जिनके जिम्मे कोई सहकमा न हो: (स्त्र) सधार के बानुसार बनी बीसिजी मा पहला कार्य-काल समाप्त होने पर हस्तांवरित विपयों के सम्बन्ध में सबर्गर छीर सन्तियों का वैसा ही सरवन्य रहेगा जैसा कि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशी में है: (ग) मन्त्रियों का दर्जा श्रीर उनशा वेतन यही होता जो कार्यवारिणी के मदस्यों का रहेगा । कार्यकारिणी के खारी सवस्य आरतीय ही: (प) स्वतन्ति विषयी के लिए जो खर्च पहता है उसे शोद कर बजर कीसिल के पाधिकार में रहे चौर परि नगा इन लगाने की जरूरत पढ़े तो वह सारी प्रान्तीय सरकार-द्वारा सराया जाना चाहिए । यह मनि PU भी कि लीग पूर्ण मान्तीय श्राधकार पाने के बोस्य है, यह कांग्रेस सुधार-योजना के पास होने में सविधा करने के विचार से इस वात पर तैयार है कि सब प्रान्ता में छ। वर्षी के लिए कानन. प्रांतिस श्रीर त्याय के कार्य ( जेल सीव कर ) सरकार के हाथों में रहें, शासन श्रीर त्याय कार्य सरन्त ग्रास्त-बाहत हर देने खादिएं। समापति और उपसमापति कौंतिलीं-हरस चुने जाने नाहिएं। परनु कौतिलीं में दिलीचित सदस्यों का श्रीसत 🟅 रहें । कीशिस प्रांतीय श्राधिकार के प्रत्येक विषय पर—सानन, न्याय द्धीर पुलिस पर भी-कानृत बना सकेंगी, किन्तु जहां सरकार को कातृत, त्याय श्रीर पुलिस-सम्बन्धी बारों में कींसिल के निर्णय से मन्तीप ने ही यहां अर्दे भारत-मरहार के शामने पेश कर सकेंगी। भारत-भरकार उसे बड़ी कींसल के सामने पेरा कर देगी और साधारण सरीता बती जाया।। भारत-सरकार और प्रान्तीय मरकारों का उत्तरदायित निर्दायकों के प्रति बदाया काय और पालेगेंट श्रीर मारत मंत्री के श्राधिकार कम किये आये । इतिकया काँतिल तीक दी जाय । मारत मन्त्री को सडा-मता देने के दिए दो स्थायी महायक-मन्त्री गई, जिनमें से एक मारतीय हो । सातिगत प्रतिनिधाय मता भग 🖹 बांधेस ने 🗝 🔫 विया कि होती और वड़ी वेंसिलों में मुनलमानी का प्रतिनिधय ो। क्षित्रवी स्थापिकार के श्रापीम्य न टर्ड-

गर्र वाय । शार्षिक मामलों में भारत-सरकार को पूरी सरकनता यानी नाहिए । तेना में भारतीयों को कमीगृत दिये जाने के रामन्य में को मांग देश की गई थी उरी सरकार ने विश्वकृत अपूर्ण रूप में स्रीकार किया था । इस पर कमिल ने यहां नियाया मान्य की कोर यह या दी कि मारतीयों को सेना में कम से-कम २५ भरितार कमीग्रदार काया ने की कार्याया होगी नाहिए श्रीर यह भ्रीतित वारिए श्रीर श्री हम्मा के वार्ष प्रकार की नियाय मान्य त्रीति नियाय स्थाय की स्थाय स्थाय की स्थाय स्थाय की स्थाय स्थाय की स्थाय स्थाय

र्छ तद यह दील पड़ेगा कि किस रिरोप क्रांपिरेशन के लिए यह मार्ग हो रहा या कि इसमें कुमार के क्यार में फूट एक व्यायां), यह करलता पूर्वक समाया हो यास कीर गीर के ताथ कर्म होने के बाद ऐसे नियायों वर पहुंचा जितते विशिक्त मधीं में केल हो गया और शीर देश के क्रांपिकांते क्रांपिक्तों ने पूर्वकर से उन्हार कमर्येन किया । उन्धीं दिनों मुखिस-दोग की मी दैउक हो गई था जितके समायति ये महबूरायाद के राज्य काहत । उन्धीं भी कांत्रित से मिसला-कुलता है। मस्याय पा हुआ । त्रीकेन मास्य के दुःशों का करन नहीं हुआ । मारत-यहा-कान्द्रन, जो दंश के कियी। मी व्यक्ति को कुझ भी करने से शेवक करता था, या कुछ भी करने की साथा दे दक्त या, या, जोरों के सा करना काल कर राम था। मीनाना व्यवस्वकता करता वाया दक्ता करता करता है।

पहले ही जिल कर खुते हैं। अमृतसर-कांग्रेस के पहले असी-बन्धु कांग्रेशी नहीं थे। १६१६ में रिह होते ही वह ग्रामृतसर-कृषिस में पहेंचे थे । सुहामदग्रासी "कामरेड" नाम के तैन और चरपरे साचा हिस का सम्मादन करते थे । अनके वहें मार्द शीकतकाली "इमदर्र" के सम्मादक थे। यह उर्प क दैनिक पत्र था । महायद के हिइन्ते ही जिटिश-सरकार की-सरक से लोगों की दिखाने के लिए स शान से एक घोषचा की गई, जिसमें यह कहा गया था कि युद्ध निर्वेत राष्ट्रों की रहा के लिए ल जा रहा है । मौलाना मुहम्मदद्मली ने अपने पत्र में एक जोरदार लेख लिखा था, जिसका नाम व "मिश्र को खाली कर हो ।" भौलाना और ग्राली-बन्ध उसी समय नवरवन्द कर दिये गये थे । वे हर ध्रयस्था में २५ दिसम्बर १६१६ तक रहे थे, जब कि शाही योगगा के ब्रानुसार, जिसमें कि राजनैति कैदी छोड़ दिये गये थे, व भी शक कर दिये गरे । महायुद्ध के लिए धन एकत्र करने और विपादी भरवी करने का वरीका निहायद एवराज कारिल या । इन स्रीकों के बदौलत, जिन्हें लार्ड विलियहन की सरकार हे "द्वाप श्रीर समस्ताने दरीके'' कहा या परन्तु को दरश्चसल ज्यादितया थीं, पंजाब और ख्रान्य जगह खागे चलकर अयंक् रियविया पैदा ही गर्दे । देहाव में तो "इंडेस्ट्र" की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार स्थानीय ग्राह कारियों को mu बताना ज्ञानश्यक था कि उनके इसके से मुद्ध के लिए कितना घन मिल सकता श श्रीर फिर उसी के अनुसार मातहत श्रविकारी, अपनी बात को कायम रखने के लिए, "दबान वर समस्त्रने" की तीति को काम हैं। लाकर युद्ध के लिए जितना हो सकता था करवा नत्त्व करते थे । इ

सार्य नैमार्कार्ड के शासन-काल में, वहां सक राजनीतिक दोन से सम्बन्ध है,दमन-सक्र मुस्यत् मेस ऐनट के रूप में नड़ी तेजी से चला था। भारत-रद्या-कानून के खतुसार सार्य जिलावहन ने श्रीम नेसेस्ट की समर्द-क्रांति में प्रवेश न काने की झाला दे दी। यी। बंगाल में नजरवन्द्र नस्तुपकों र

दिया ।

उपायों से झन्त में ऐसी रियति पैदा हुई कि एक बार लोगों ने कोच में ख्राकर एक तहसीत दार का बंगला पेर लिया और उसके बाल-बच्चों को छोड़कर उसे मद बमले के जलाकर भसा व कांगेम का इतिहास : भाग २ :

संस्था तीन इजार तक पहुँच गर्द भी। इसके बाद भीमती बेरोन्ट नजरवन्द दुईँ। दूसरे वर्ग में रीन चित्र समा उसके साम ही उसके दिक्क खान्योकन दोनों ने पदार्चका किया।

१२६

पता गर पार सम्या स्वाना जाहिए कि हुगती पहने पूर्व वस्तार ने एक किसी हिन्छ । भी। या सिहने शिस्त उसके सामाजी से चीर कुमारसामी सारती थीर प्रमावनन्द्र नित्र वस्त्य में एका माम रा बात भी जान करने शिरोट करना च्या कि मासत में किस प्रमार और इन हर व मानिवारी श्यान्तेसान से प्रमान स्वतंत्रिक स्वयुक्त ने कुप हुं बीर के उनम प्रकारित कर हत दे वो उसके रिक्त प्रमान में अपनीन करके, यदि उसके लिए किसी कानून को बनाने की जब्दा है वो उसके लिए मी, यह सरकार को जीवन समझ है। कान्यों में जान करके प्रमान शिरोट सरका के यात केन ही। शिरोट में मित्र करने की स्वताद दी गई थी, यह बड़ी कीलिस में ने पा से दर्श गया। इसने सारे देश में यह करना माम स्वाना शब जात विपेश प्रस्तान किया गया। इसने को शिरोट सार्थ के सार कर के सार शिरोट में माम कर साम की सार की स्वान में से सार प्रमारितारी स्वान की बीर कर के सार विरोद में कार्यक से प्यान से साथ को सार्य की सारानी के मीलिस प्रमारिता की स्वान की बीर कहा कि यदि उसे कार्यकर में साथक करना ने साथक करना।

## विली-कांग्रेस

कामेव का सापारण कार्येक कार्यियात (कार्यामा दिवनक् मान में) दिन्नी में होने सामा था । दिन्नी प्रिपेश्वान का यामार्थित मानीय कार्येव-कार्याद्यों और स्वायव-वार्यित से लोकमान्य विज्ञ को जुना था । विकार के देवेन्द्रयान निर्देश कर बलाये गये प्रकृति के सन्दर्ग्य में स्थितिक को व्याप्त कार्याय । विकार को जुना कार्याय के कार्याय के कार्याय कार्याय का प्रमाण वार्याय के वामार्थित क्षाय था । इतिम कामार्थ्य को कार्याय । इतिम कामार्थ्य को कार्याय कार्याय के वामार्थित कार्याय । इतिम कामार्थ्य का प्रायत्य है। याचा था । मिन-यार्थ्य के प्रयत्य वार्याय वार्याय कार्याय की याचा था । मिन-यार्थ्य के कार्याय के वार्याय कार्याय की याचा था । मिन-यार्थ्य के कार्याय के को कार्याय कार्याय कार्याय कार्याय के वार्याय कार्याय के वार्याय कार्याय कार्याय कार्याय के कार्याय कार्याय कार्याय के कार्याय कार्याय कार्याय के कार्याय करिया कार्याय कार्याय कार्याय के कार्याय करिया कार्याय कार्याय कार्याय के वार्याय कार्याय कार्य कार्याय कार्याय

व्यवसाय है : सादरश-कान्याल-सावना-स्टर्क

ह्या प्रष्टर की थी कि शान्ति-सम्मेखन में भारत का प्रतिनिधित्व भी चुने हुए श्र्वित्वर्धान्द्राय हो । के लिए लोकमान्य तिलक, मांबीजी श्रीर औ इवन्दरमाम की प्रतिनिधि मी चुना गया । राहन-स्थारों के लिए कांधेव ने तवी विशेष श्रविवेधन माले कांग्रेव-सीगन्यों कम सलाब

त्री वेदारावा । वाच ही यह बात की दोरहार्द वह कि आवश्य स्थान के बोच है और शानि यह दारावानकन्यी वस क्षांक्रमा, बुक अवश्यों के ब्रीहक्क, आत्म-स्थान हो है। एक दुसरे मस्तान ए, हमके अवश्यों को ब्रीहक्क, भी दोरावा वाच हो पक दुसरे मस्तान ए, हमके अवश्यों को ब्रीहक्क, भी दोरावा वाच कर देवा चारांद्र और दोरकर, कि वेद हैं— हो। आनंते में तुस्त वह पूर्ण उत्तरावांची आपन वाणे कर देवा चारांद्र और (दे) सक्ता- व पेत नुष्यां के लामों से विश्वी भी भाग को बारिवा न रमना चारिया। शैतर-कामिटी की रियोर्ट मी विश्वाद हुआ। (तर्फ सक्त्यों में मान को बारिवा न रमना चारिया। शैतर-कामिटी की रियोर्ट मी विश्वाद हुआ। (तर्फ सक्त्यों में मान को बारिवा के सहावा का वर्णमंग करते हुए यह वात कर्णा गाँ है सी विश्वाद हुआ। (तर्फ सक्त्यों में मान का व्यविक कर देवे में बाचा पढ़ी। । कारीव ने हुए बात दो भी विश्वाद के साथ पढ़ीनी। कारीव ने हुए बात दो भी विश्वाद के साथ पढ़ीनी। कारीव ने हुए बात दो भी विश्वाद के साथ पढ़ीनी। कारीव ने हुए बात दो भी की देवा विश्वाद के साथ पढ़ीनी। कारीव ने हुए बात दो भी की देवा कि साथ पढ़ीनी के साथ पढ़ीनी की उत्तर विश्वाद कार हो की तर विश्वाद कार हो की तर विश्वाद कारी है कार वाल कार है। कि तर कार कार के साथ देवा कार हो की तर विश्वाद है की तर विश्वाद कार

धीचोरिक कमीशन की रिपोर्ट पर भी, जिसके पं॰ सदनमोहन मालशंव भी एक सदस्य थे. ब्बार हुआ। उसकी लिखारिशों का खीर इस नीति का स्थागत करते हुए कि मंदिष्य में सरकार की स देश की श्रीनोगिक उसति के लिए खाँवक काम करना चाहिए,कांग्रेस ने खाशा की कि इस रिद्धांत ो कार्यान्यत करने में यह उटेश सामने रक्ता जायगा कि भारतीय पंजी श्रीर क्यापार की मोत्साहत इया जाय और विदेशों की शुट से भारत को बचाया जाय। कांग्रेस ने इस बाद पर लेट प्रकट किया ह दैरिफ के प्रश्न की जान को कमीशन की छीमा से शहर कर दिया गया है। कांग्रेस ने कमीशन भे इस सिमारिश का समयन किया कि भारत सरकार की कार्य-कारिशी में उद्योग-घन्धे का पृथक् र्शितिहिंदल रक्ता जाय चीर ज्रहोग-चन्यों के प्रान्तीय विभाग भी हों । कार्येस ने प्रान्तीय तथा आर-िय ऐसे सलाहकार-सरहल बनाये जाने की धावत्रयकता बताई जिनमें भारतीय जीतोतिक सथा स्था-गरिक सरवाच्या और स्वापारी-सवदलों हारा खने गये प्रतिनिधि हो । उसकी राय में, क्षित हरगीरियल हिस्टियल खीर केमिकल तीवरियों का प्रस्तात विया जारहा या उनका संगठन निश्चित बेतन पर किया श्राय चीर विश्वविद्यालय श्यामारिक बालेजी की स्वापना करें और शरकार उनको प्रदेश है । रिपोर्ट की क्यारिशा में उदांग-धन्यों को शार्थिक बहायता वहुंचाने वाली श्रसाओं का सगटन करने की विदान रिरा नहीं की गई थी: इस पर कांग्रेस ने लेद प्रकट किया और सौयोगिक देंड आरी करने पर और दिया । एक और मस्ताव-द्वारा कांभेंस ने सरकार से काली-बन्धुओं को मुक्क कर देने को प्रार्थना की । पुद के बन्द हो जाने चीर क्रमूंतपूर्व क्यार्थिक संकट के कारश कांग्रेस ने सरकार से क्यार्थिक किया कि युद्ध के कारों के लिए ४ करीक भ लाल करना देने के भार से भारत को सुद्ध कर दिया जाय । बाएरेंदिक और पतानी दशहरों के सम्बन्ध में भी यक बढ़ा ही मन्देरजक प्रस्ताव कांग्रेस ने पास क्या । उसमें सरकार से शिक्षारिश की गई कि विदेशों चिकित्स-प्रवासों के लिए को सुविधाय प्राप्त

रण पर्णन से यह मालुग हो करमा कि यह सोश वहां इस कांग्रेस ने बसर्श-कांग्रेस के प्रमानों को माना रोशनाम बहां बुन्ह कांग्रे भी कदम बहुत्या ! श्लेक बशो कां क्रीरेस में यह मेन-मिलान नहीं रहा को बमर्ग्ड में (विजयन १९९७) (रखाई हिस्स या | महस्स प्रस्त को साल सम्बन्ध

हैं उन्होंको स्पास्य साय्वेदिक सीर युनानी प्रशासियों के लिए भी कर दी बाव ।

दलवाली तो सम्बर्दे-महााय के पद्म में में, लेकिन बहुमत सम्बर्द-महाल को श्राद्धांकर कर देने के धरी-मृत्य भा। बोर नव इन्लैयक को यह शिष्ट-मादल भेकने का प्रसूत त्यारित हुंक्या तो यह निरंदन हुत्या कि शिष्ट-मादल के जरस्य दिल्ली की मान के खिए ही उत्योग करें। इसके ने लोग थिए-मादल में से हता ही निकल यहे जो बनाई-स्तुत्वा के पद्म में या आहीजों ने ''निराया-करक श्रीर श्राप्ट-वोपकरक'' ग्रन्थों को निकाल देने को संशोधन उपस्थित किया श्रीर कहा हि १५ वर्ष के भीवाद को माना में से निकाल दिया जाय। जिह्ना बहुमत के मुल-माना ही यह हुत्या। बन्त में स्वयंत्र का संस्थान-बंदनी भावता कर्य-कि-वाद्धांत संग्रा

## ग्रहिंसा मूर्च-रूप में---१६१६

दिस्ली-कांग्रेस से देश में बोई शान्ति स्थापित नहीं हुई । १६१६ के फरवरी में शैलट विस त को स्रपना दरान दिया। वे दो विल ये। एक तो ऋत्यायी या। उतका उद्देश या भारत-कारत के समाप्त हो बाने से को स्थित पैदा होती उसका मुकाबला करता । वह भी युद्ध के बाद व स्थापित होने के ६ मास बाद । उसमें यह विचान या कि कान्तिकारियों के मुकदमे हाईकोर्ट के सत्रों की बदालत में देश हो स्त्रीर वे शीप उनका फैनला कर दें यन जिन स्थानों में कान्तिकारी ाथ बहुत हों वहां भ्रापील भी न हो सके। इस कान्त्र-द्वाय यह अधिकार भी दे दिया गया था कि दे विदय प्राप्ताध करने का जिस न्यक्ति वर सदेश हो उससे समानत सी सी आया करे. उसे र स्थान दिशोप में रहने चौर दिसी खास काम की करने से शंका जा सके। किसी व्यक्ति की ऐसा है देने से पहले उसके विरुद्ध को स्राधेप होंगे उनकी आंच एक अब स्रीर शैर-सरकारी स्वादमी । बरेगा । हीसरे प्रान्तीय सरकारों को यह स्वधिकार दे दिया गया था कि वे किमी भी ऐसे व्यक्ति जिस पर उचित रूप से यह संदेह हो कि वह कुछ ऐसे ब्रास्थम करने आ रहा है जिससे सार्वजनिक नि भग होने की बाशका हो,ही वह उन्हें गिरकतार करके उस्लिखित खानों में बन्द कर दें बीर वह दें कि इन क्रवस्याओं या स्थिति में रहना पढ़ेगा । और वे स्वतन्त्रक क्रादमी, थी कि पहने से बेलों में हैं, उन्हें इस दिल के झनुसार समातार बेल में शेढ़ रहना का सकदा था । दनस दिल तरम क्रीव्यारी-कार्न में एक स्थायी परिवर्डन चाहता था । किनी शबदोही सामग्री का प्रदाशन वितरण करने के उद्देश से पान रच्या, ऐसा भागाभ करार दे दिया जाता जिनमें जेन की साथ एकदी थी। बाँद कोई रूपांक शरकारी गयाह बनने की गामी श्री तो उनकी रक्षा का भार धार्ष-रियों पर स्वन्ता गया था। उन बारशकों के लिए, जिनके लिए शरकार की बाहर थाने 📗 प्राप्त रे विना मुक्तमा नहीं चल सब्छा, जिला-क्रांक्षहेंद्रों की यह क्षिकार दिया गया या कि वे पुरंतत । उन मामने की प्रार्थिमक कांच करवा लें । दिलो भी ऐसे बादमी से, बिमे शहद के विदय साराभ करने में तथा मिल चुका हो, उनको तथा के बाद दो वर्ष तक दो नेश्यलनी को प्रमुख सी का स्वत्रती थी।

#### रौतट बिल का विरोध

रीतर्सितोर के बाद, ६ काकी १६१६ को, विस्तवा किमोरट से बढ़ी के लिख में, रीजर तो भी रेग किया। पहला कि साथे के वीलो कात्र में बाव होगाय या दोन हमार करता से लिया वा गांगीओं से वह चेराया की कि बाँद रीतरायांग्य की त्यावारियों को तत्व का का दिस गाय वह लगाया-पुत्त के हुँ हो। इसके दिसा प्रोमीओं से देश में बहुंब देश दिखा उत्तवा वह कार्य साथ में सामा पुत्त हुंबा । योगीओं को देश के लिया, कार्य ने संबंध देश दिखा हुंबा, कार्य देश का के समान ही थे। लेकिन फिर मी देश ने उनका ख़ौर उनके कार्यक्रम का इवना स्वागत क्यें हिए। सरकार इसका उत्तर अपनी E.R.E की रिपोर्ट में इस प्रकार देती हैं:---

"मि॰ गांधी ऋपनी निःस्वार्मता और ऊंचे ऋादशों के कारण श्रामतीर पर शस्या है श्रमुयायी समके जाते हैं । भारवीयों के लिए दिव्हण श्रम्भीका में उन्होंने जो सहाई लड़ी उठके कार्य उन्हें वह सब मान-गौरव प्राप्त है जो कि पूर्वी देशों में एक वयस्ती श्रीर त्यामी-नेता को प्राप्त होता है। जबसे वह श्रहमदाबाद में रहने लगे हैं, बरावर विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। दिलता और पीड़िनों की सेवा के लिए तैयार रहने के कारबा वह अपने देशनासिया की और भी कि होगये हैं। बर्म्यई चहाते भर में तो, क्या देहात और क्या नगर, चाधकांश जगह उनका ग्रामंबर प्रमाव है और उनकी सब पर बाक है। उन्हें कोंग जिस खादर-भाव से देखते हैं उसके लिए पूर्व शन्द का प्रयोग करना चालुक्त नहीं कहा जा सकता । भौतिक-क्ल से उनका विश्वास चाननत है श्रिभिक है। इसीलिए गांधीजी का यह विरुवान होगया हैकि उन्हें इन शक्ति का प्रयोग सर्याप्रह के का में रीलट एक्ट के लिलाफ करना चाहिए, जिसे कि उन्होंने द्वित प्रक्षीका में सफलता पूर्वक आर्थ-भाषा था । २४ परवरी को उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि यदि विल पास किये गये तो वह सर्वा मह प्रारम्म कर देंगे । सरकार तथा बहुत-से मारतीय राजनीतिशों से इस घोषणा को बहुत विन्त की इहि में देखा । बड़ी काँधिल के कुछ मरम-रखवाले सदस्या ने सा शर्व अनिक रूप से देसे वार्य के क्रानिय परिगामों को बतलाया था । श्रीमठी देसेन्ट ने तो, जिन्हें भारतीय मनोपूर्ति का प्रान्दी ज्ञान या. गांधीजी की खत्यन्त गंभीरतापूर्वक चेतावती दी कि यदि उन्होंने कोई भी ऐसा खान्दी ना चलाया को उससे ऐसी शुक्तिया अभद्र उटेंगी जिनसे न-बाने क्या-क्या मर्यवर सराहयां हो स्वीती हैं। यहा यह बात राष्ट रूप से बता देना चाहिए कि गांधी ही के दल या घोएगा में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे कि उनके बाग्दोलन का श्रीयसेंग होने से पहले सरकार उनके विवय कोर्र कार्याई कर नकती । सत्यामह की श्रावनगणकारी नहीं रखारमक पद्धति है । गाधीजी सी ग्ररू ही से का-बल की जिन्दा करते थे। उन्हें यह विश्वास था कि वह शरिमय भग के रूप में सरवामर कार्क सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि यह शैलट-एकट का वरित्याम कर है । हद मार्च के जरोंने रीलट-पित के समाध में एक प्रतिमानात्र प्रशासित कराया, जो इस प्रकार है।---

बन्दे हृत्य से मेरा यह मत है कि इंडियन विस्तित्य का ब्रामेस्ट्रमेस्ट दिस म० १ स्त्री किमिन्नत इस्तित्यी वायर विकान २ सम्मायपूर्व हैं स्त्रीर स्वाय स्त्रीर सामीतात्र के निवानों के बादक हैं। उनसे क्लाइक के उन सीविक स्विपक्षीय था रचन होता है जिन पर कि साम की स्वर्ध करते साम की स्था निमार है। खड़ एम शायपूर्व कर्नजा करते हैं हि यदि एम (हतां को बादन का क्या दिया नाम, तो जनतक इन्हें मान्य न से लिया जाय वन तक हम दन तथा साम पान्तों के सी, जिन्दे कि हमके बाद सिनुक की अन्तियानी कमिनी उत्तेयन स्थानोता, मानते से नामापूर्व के इन्हार कर देंगे। इस इम बता बी मी प्रतिस्त्र करने हैं कि इस तुक में हमर्सन्तरात्री के मान्य कार कर स्वत्राय करिने कीर किनोर्ड अन्त-स्त्र को किनी साह गुरुमान न वहनायों से।'

रेत में बाने बन्ह से धान्योक्षय में भूच मार्च रिया। ही, धानम में बाना बातरी स्मोत सा बा !दीवा में भी उनने बारातीन काच दिया मार्थाओं ने पुरस्त के मार्च आनोतन सा भी परीय किया। १० व्यापे १९१९ का दिन १९००म के मिट नियम हिन्द वाल या। १० विस् होनों को उत्तरक नमाने, देहर कर्मण करने, प्रायदिन करने क्या देश भागे मार्च अपन नमार्च हाते के उत्तरक नमाने, देहर कर्मण करने, प्रायदिन करने क्या देश भागे मार्च अपन नमार्च हाते के क्रिय क्या क्या स्टास्ट वार्च वार्च करकार है प्रारंग हाता मार्च। मार्च एवं ार्चन की सूचना ठीक समय पर दिल्ली भूति पहुंची। इसलिए वहाँ ३० मार्च को 🕅 अलूस ला चौर इडवाल हुई । गोली मी चली । इस दिन के जलूस का नेतृत्व खामी श्रदानन्दर्भी कर थे । उन्हें कुछ गोरे रिवाहियों ने गोली मारने की चमकी दी । इस्पर उन्होंने श्रपनी छाती सील ग्रीर दश-'तो, मारो गोली ।' वस, गोरों की घमकी इन में उड़ गई । लेकिन दिल्ली के रेल्वे-उन पर सन्द्र भगदा हो। गया, जिसमें गोली चली और १६ मरे स्था अनेक भायल हुए। , प्राप्तिक को देशक्याची प्रदर्शन दुव्या !"सन्दार की १६१६ की स्पिट में कहा गया है---"सर लोग ही उनेजित ये । उस समय एक बात मार्के की दिलाई पहती थी । और वह था हिन्दू-मुस्लिम-तुमाय । श्रव दोनों जातियों के नेता का इसी एकता की वट समाये हुये थे । इर समा में यही बाज निकलती थी । इस जोशो-सरोश के अमाने में छोटी व्यक्तियों ने भी ऋपने मठमेद भूला । वह भ्रातु-भाव का एक ग्रद्मुत दश्य था । हिन्दू-मुसलमान एक-दूशरे के हाथ से खुल्लम-ला पानी सेते-देते थे, बुलुसों के भरदो ब्रीर नासें दोनों से हिन्द-मसलमानों का मेल ही प्रकट u u i us जगद तो एक मर्शावद के हमाम पर लड़े होकर हिन्दू-नेवाओं की बोलने भी दिया ॥ या ।" इस प्रकार के मेल का एक शास्त्रासिक कारण या । युद्ध के पर्वात् टर्का की बासाव्यसा हस्या हो गई थी। इसपर मुख्लमान स्वभावतः बहुत लिल ये। साथ ही खिलाफत के लिए जो उप या उससे वो उनमें श्रीर भी उत्तेत्वा, पैली हुई यी। हिन्दुशों ने मुखलमानों की इन भाव-हों के साथ परी सहानभति प्रकट की ।

रेश ने इव बिचारवारा की तुम्ल ही हुत्य से कानाया। कार्येव क्या रेश दीनों के लिए बीजी बहुत मान्य होगवे थे। १६१म की दिल्ली-कार्येव में शान्ति-वाम्मेलन में प्रावितिष मेजने के भाग्य में भी बिचारजन राष्ट्र का एक महाता का उत्तरी मार्थिती का मार्थ्यू के खुद नया या। भी गोर्क्ष परावर्ती ने क्यों हर कोर महात्रक प्राप्त लोवा-तुन्दीने वाम-पान्तकरूते प्रप्त होते-चिंगों की ज्यों में मार्थिती का मान कोई (हवा। इन्केटर के लिए कार्योग होताने रिष्ट-महत्तक के नरम्यों । भी उनम्र नाम या। १६१६के कार्यक्षाण से मार्थाव इविद्यान का नया क्ष्मण्य प्राप्त होता है

पंजाब की दुर्घटनायें

भारतकों के यह बात सीर लंकों का इसमें सब वंसाय में दिक्सी देनी लगा में कि विदेशों ती लगा के प्राप्त कर में सामार्थिक में लिए सामार्थिक में सामार्थिक सीर्थिक लिए स्विमाल काने को जाती हों के दिवा मार्थी है कि सामार्थिक में लिए स्विमाल काने को जाती हो के दिवा मार्थी है उर्देश के प्राप्त का नामार्थिक में लिए स्विमाल काने को जाती हो के दिवा मार्थी है कर सामें सामार्थिक में होते का निवाद में सामार्थिक में मार्थीक निवाद में मार्थीक में मार्थीक में निवाद में सामार्थीक मार्थीक में मार्थीक में मार्थीक में मार्थीक में मार्थीक में में मार्थीक मार्थीक मार्थीक मार्थीक मार्थीक मार्थीक मार्थीक मार्थीक में मार्थीक मार्यीक मार्थीक मार्यीक मार्थीक मार्थीक मार्थीक मार्यीक मार्थीक मार्यीक मार्थीक मार्यीक मार्थीक मार्थीक मार्यीक मार्यीक मार्यीक मार्यीक मार्थीक मार्यीक मार

की यानु के साथ-चाप खुनेक लीच मायल हुए। लोगों की भीड़ खब राहर को बारव लीये और भें हुए बीर प्यारतों का राहर में होकर ख़तुब निकाल। एकते में नैयानव-बैंक की इसारत में चाम क्या री धीर उसके यूरोपियन भैनेजर को मार काल। हित कहार लोगों की उनीजत भीड़ में १ स्वार्य को भाग और कैं, लेवे का गोदाम जया और सार्यक्रीक क्यारतों को जाते कर शाक का दिया। स-मायत: खरिकारी हन! पट्याओं से खामक्यूला हो गये। स्थानीय प्रापकारियों ने करने ही खार १० खरीन को राहर फीज के खिकार में दे दिया, इस खाशा में कि उत्तर के खरिकारी हमी

गुजरान्यक्वा और क्या में बहुत अभिक ल्वन्तरावी हुई। क्या में हो रर झील हो भीन में लिकेन्द्रियन को बहुत तुक्तान पहुंच्या। हेल के एक छोड़े गोदान को जला दिया। तार की पियनल तो ह सारे। एक ट्रेन पर झाक्त्यात्र किया, जिलमें कुत गुगेरियन को शो तिवासियों को रहना पीया कि उनके माल निकल गये। एक झांच-बीट झारित को सुट तिवा।। पुश्च वीर झारित को जला झाला। कुनियकी कचरी में झारा लगा थी, चीर भी शहुत-ती हमारतों को गुरुलाना पहुंचाय। यह एकस्पी क्यान का छाराय है। परन्तु सीमों का यह कहना है कि पहले भीड़ को उनकार

गुजरान्याले में १४ प्रमिल को भीड़ ने एक ट्रेन को पेर लिया, चीर उस पर पन्य बरावि । एक स्वेटेने रेलवे पुल को जावा दिया चीर एक दूनरे रेलवे-पुल को भी जलाया, जहां कि गाम का एक मत बच्चा लटका हुआ था। कोमों का कहना है कि उसे पुलिस ने मार बाता चीर हिन्दुमी को भाषामां को देत बहुवाने के लिय उसे पुल पर दाग दिया था। इसके लाय-दी-साथ पार-मर, बाद-बाना चीर रेलवे-टरेशन में भी खाम लगा दी थी। बात-बंगला,कसन्दरी,कपर्दरी, एक गरजा, एक रुक्त कीर एक रेलवे का गोधाम भी जला दिया था।

ये तो हुई व्यात काल पटनार्थे । ग्रन्थ कोटे-कोटे स्थानी में कुछ गड़बड़ हुई । जैसे रेलगाड़ियों पर परवरों का फैका जाना, वारो का काटा जाना, और रेलवे-रेटेशनों में ग्रांग का लगाया माना ।

दूरों दिनों में देश के विभिन्न आगों में इक्के-दुक्के दिया कांव हुए । साहीर में भी सुद्भार हुई सीर मोशी पक्षी । इक्कत वेंके सुद्ध स्थान के भी हुंद कमागर माह हुए ) रंजा को हुएने माओं की बाद पुनरूर तथा स्थायी अद्यान्त्य सीर द्वांन करताल के बुसाने पर गायी जो मान मों हुए की शिरा पत्र पढ़े में ही उन्हें दूरमा मिला कि प्रमाव और दिल्ली के भीतर में प्रमाव म करें। उन्होंने इस दुक्म की मानने से इन्कर कर दिया । इस पर अर्थ तिमाव कर रेक्स माम और दिल्ली के बुक्त दूर एकसक मामक रेक्सन से एक स्टेसल टूने ॥ उन्हें विद्या कर १० प्रमीत ने दक्ष में में दिल्ला मान

मांचीओं की मिल्कारों के समाचार से शहमरावार में कई उपहर हो गये, किमो कुल अभेत स्रीर कुछ दिन्ह्यानी श्रम्मण कान से सारे गये। १२ स्त्रीय को शिसमांव स्त्रीय मंद्रपर में भी कुछ उपता दुर। कसान में भी उपहर हुस्या या—वहां गोली चली थी, दिश्वसे प्रया के प्रारंख सन से सारे गये ये स्त्रीर १२ दुर्धी वाद याचल हुए ये। कब्बर्र गुड़ेन कर गांधी की में दिश्व के इसने के में सदद की स्त्रीर दिश्व की से स्वरम्य कर के चल कर । उनकी उर्थलांव में शांवि स्त्रानि कुन में सदद की स्त्रीर दिश्व की स्त्रामण के कारण उन्होंने सत्याय के में गांवि कर दिशा रही थीं। यह रमराण रसना चाहिए कि १३ श्रमील वक पीमी-कानन व्यक्ति करने की कोई पोपया, नहीं की गई पी। वेसे सरकार व्यक्त स्वाक्ति कर में प्रीमीनादन कारी था। तथ पूर्विक्त को हो पीमी कारने प्रीमीनादन कारी था। तथ पूर्विक्त को हो पीमी कारने करती कर है। पीमीना कारने करी करने को पीमीना कारने करती कर करती कर की प्रामीना कर की करती कर दिया गया था। १३ श्रमील ( वर्ष-मोलस्टा) को, जो कि दिन्तुओं के सनस्य का दिन था, स्वमुख्य में एक सार्विक्ति कार्य कर दिया गया था। १३ श्रमील ( वर्ष-मोलस्टा) को, जो कि दिन्तुओं के सनस्य का दिन था, स्वमुख्य में एक सार्विक्ति कार्य करने ही प्रीमीना कारने हुए हो। यह खुता हुया स्वाव कार करने की प्रीमीन की प्रीमीन कारने हुए हो। यह खुता हुया स्वाव कार करने के स्वय में है। शहर के सम्बन्ध ही इसकी बहादधीवारी नमाने हुए है। यह खुता हुया स्वाव वह है संक्रमा है। स्वया हुया स्वाव वह है संक्रमा है, इसका हि एक यात्री अपनी होर नहीं निक्स सम्बन्धों। साम

स्रम्याय र : ब्रहिसा मूर्च-रूप में--१६१६

133

में वह बीत हवार बार्यो हच्दरें हो गये, जिनमें युक्त, विवादों बीर बच्चे भी ये, जनस्व साम में उनमें अमेरा किया । उक्के वीक्षे स्वास्त की हिन्दुसानी क्याड़ी सीर पवास मोरे होनक है। किय समय में मेंगा मुंदर उन समय हंपका नाम का एक साम विवाद का बार माने मान कानस आपर में गुवते हो गोली कामने का हुक्त दे दिया । बीने कि हट्टर क्योद्यन से सामने क्यानी गयारी में उसने क्या था कि उसने सोगों को विवर-विवाद होने की प्रास्त भी और पिर सब गोली ब्याने का हुनन दे दिया। बीक्षिन उसने बार सीचार दिया कियर-विवाद हो नते हैं हुन में निवाद से हैं के सीच मिन्द बाद बी उसने गोली ब्यान दी थी। यह बाद के सब ही है कि बीख हमार प्रास्ती दो-बीत

मिनिट में शिवर-निवर नहीं हो कहते थे। जीर वह भी विशेष कर एक बहुव-ही वस दरमांचे में शिकर।
मोशी वस वह चलावी घरी वन तक है जो काराव्य नवीं से मारे । सुन्त दोसार ही पैर किनेवारों
में। सरकार के त्यस वसने बचान में मुकारिक चार जी मोरे और वसकों हो। तक्या एक और
धो हजा के बीच में भी। गोशी गिट्डानी चीजों के जनवारी गई भी-जिन्हें पीड़ी गोरे विवादियों में। तमा दिखा गया जा। ये कर-के-चल बात में एक जैने खान पर लाहे हुए धे। सर्वेन वही दाखर वाव सामन में यह ची कि गोती चलाने के बाद युवक और वे सोत में।

का गांहर (प्रात्मक का ) ल गया या, लोकन वहां आका देखा हु कह बाग के भारत शुरु हां नहीं वहनी थीं। इस्तिय जे के नहीं बाहर होड़ दिया था।" अत्यत्त कामर के राज में कुछ ऐसी सक्यों मी देखने को मिली जिनहा धराने में भी समाल नहीं हो सक्जा था। उदाहरण के लिए कामुकलर में नजों में यानी कर कर दिया गया था, और विकाली का लिएसिला कार दिया गया। वसके सामने बेंद्र समाज प्राप्त को दा चालू था। लेकिन 'देट के वत रोमने के हुनम' ने इन तक को मान कर दिया था। मिल होन्युट नमा की एक पारी सिक्षेत्रनदर पर जल सम्ब बुद्ध सीमों ने स्वास्तम्य हिमा था वस कि कर एक मती में साह-

भारत रहा चाहर के रहे वे वाच्या कुछ लागा के आक्ष्य हुए। या आप हुए के सुद्देश करात के वाट इस पर होइस का रही थी। इसिकार उस गर्सी में निकलने तो देखे ब्राइसी हो देट के सह सैंगइस जाने की ग्रामा थी। उस गर्सी में क्लिने झादभी रहते थे, सभी को देट के सह सेंगइस जन्म स्ट्रीस की रालु के साथ-साथ शुनेक लोग सायल हुए। लोगों की भीड़ श्रम शहर की समय सीटी फ्रीं भें हुए और स्पप्तों का शहर में होकर खुलूब निकाला। रास्ते में नैशनल-नैंक की इमारत में श्राय करत में श्रीर उत्तरे मुरोसेपन मैनेजर को मार साला। इस अकार लोगों की उत्तेलन भीड़ ने ४ कों वेसे मारा श्रीर केंद्र लोगे का मोदाम बन्धा केंद्र स्वालंग को बता कर साह कर दिया। हा मायल: श्रीपकारी इन। धटनाशां से खामकपूला हो माने। स्थानीय स्विकारी में कि स्तेत ही सात १० श्रीय को शहर की वर्ष खामकार में दे दिया, इस खाशा में कि उत्तर के श्रावकारी हमते।

गुरावनकों में रेफ प्रमेश को मीड ने एक ट्रेन को पेर शिया, और उठ पर कापर बसावें। एक होंदे में रेकने युक्त को जाना दिया और एक दूर्यरे रेकने-युक्त को भी खालामा, जहाँ हि माब को एक प्रमा लटका हुआ था। होगों का करना है कि उठ दे पुलिस ने मार बाला और रिट्यूमें की भावनोंकों को उठ पहुँचाने के लिए उठा पुलस कर राय दिया था। इनके साब-दी-पाप सार-पर, बाक-पाता और रेक्सो-स्टेमन के भी खाम लगा दी थी। बाक-परला, क्लाकरी, क्यारिंग, एक विरम, एक स्वर मी एक होने को भी उत्तर में भी खाम लगा दी थी। बाक-परला, क्लाकरी, क्यारिंग, एक विरम, स्वर साथ एक होने को मी उत्तर भी बाला दिया था।

ये ही हुई ब्लाह ब्लाह पटनायें । ब्रान्य झोट स्होटे स्थानों में दुख्य गड़बड़ हुई । जैसे रेबलावियों पर पत्यों का पैसा काना, कारों का काटा जाना, स्वीर रेखने स्टेशनों में ब्लाग का लगाया याना ।

द्वीं दिनों में देश के विभाव आणी में दर्क-दुक्के हिला कोड तुए। लाहीर में भी सूदमा हुई बीत मोली घरणी। व लक्कने बीत मुद्द ल्या ते भी बुद समाचार आहे हुए। र जाब की दुर्वाट साओं बी बात तुन्दर क्या स्मामी भद्यान्दर कीर हाँ क लक्चला के बुलाने पर भागी जो स्वाप्तरें के दिश्ली के नित्य लगा पर 10% में ही उन्हें हुएसा जिल्ला कि वाम्य कीर दिश्ली के मोता परेंग साथ हो। उन्होंने इल हुआ की आजने से हम्बार वर हिला। इल पर उन्हें नित्यसार कर निवा साथ बीर दिश्ली के बुल हुए चन्नवन समक होशा ने एक होशान हैने में उन्हें निहा कर है कोई ले ने दश्ली में कहा हुए चन्नवन समक होशा ने एक होशान हैने में उन्हें निहा कर है कोई ले

मारी में को मिलकटों के नामकार में वाइन्हानार में बई जाउन हो नहें, किये दून हो के में, मिलो दून हो के मेरे, दून दिनुमारी सम्बन्ध कार में मारे माने हैं रह महिल को नीमार्गा की। महिल्द में मेरे उत्तर उद्दूष्ण मान्या मीरी नागे थी, निर्माण के मारामी कर उद्दूष्ण मान्या मीरी नागे थी, निर्माण के मारामी माने के मारामी माने मेरे मेरे के मारामी माने मारामी माने मारामी माने मारामी माने मारामी माने मारामी माराम

श्रव्याय र : श्रद्धिसा मृत्ती-रूप में--१६१६ 133 रही थीं । यह समरत् रखना चाहिए कि १३ ऋपैल तक धीजी-कान्न जारी करने की कोई घोषणा नहीं की गई थी। वैसे सरकार यह वात स्थीकार करती है कि १० खप्रील से ही व्यावहारिक रूप 🗓 भौजी-बान्न जारी था । सच पृद्धिए वो खाहीर और ग्रामृतसर में वो १५ ग्रापैल को ही फीजो कान्त जारी करने की घोषणा की गई थी। उसके बाद ही पंजाब के दो तीन जिलों में वह श्रीर जारी कर दिया गया था । १३ खपैल ( वर्ष-प्रतियदा ) को, जो कि हिन्दुकों के सक्तर का दिन था, श्रमुतसर में एक सार्वजनिक सभा करने की घोषणा की यह और बलियांवाला-नाय में एक दकी भारी सभा हुई। यह खुला हुआ स्वान शहर के मध्य में है। शहर के मकान ही इसकी चहारदीवारी बनाये हुए हैं। इसका दरवाजा बहुत ही संकका है, इतना कि एक गाड़ी उनमें होकर नहीं निकल सकती। बाग में अब बीस इजार झादमी इकट्टे हो गये, जिनमें पुरुष, खियां और रचने भी थे, जनरल डायर ने उसमें प्रवेश किया। उसके पीछे सशका श्री हिन्दुस्तानी नियाही श्रीर पचास होरे सैनिक थे। जिस समय वे लोग गुमे उस समय इंसराज नाम का एक आदमी व्याख्यान दे रहा था। इसी समय जनरश श्रापर ने शुसते ही गोली बलाने का हुका दे दिया । जैसे कि इन्टर कमीशन के सामने ग्रापनी गवाही में उसने बहा या कि उसने लोगों को विवर-विवर होने की ब्राज्य वी और फिर बस गोली जलाने का रक्त दे दिया। लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि विकर-वितर हो व्यत्ने के रक्त देने के दीन मिनट बाद ही उसने तोसी चलवा दी थी। यह बाद दें श्वष्ट ही है कि बीस इज़ार श्राहमी ही सीन मिनिट में विवर-विवर नहीं हो सकते थे। श्रीर वह मी विशेष कर एक बहुत-ही दंग दरवाओं में हीकर। गोली दब तक जलदी रही जब दक कि शारे कारतूम व्यवस नहीं हो राये । कुल सोलह सी फैर फिकेगसे। मे । सरकार के स्पय ग्रापने अवान के अताबिक चार सी भरे ब्रीर घायलों की शख्या एक ग्रीर दी इजार के बीच में थी। गीली हिन्दुलानी कीजों से चलवाई गई थी, जनके पीछे भीरे सिपादियों की लगा दिया कया था। ये सन-हे-सन बाय में एक ऊर्जने स्वान पर खडे हुए थे। सरसे नहीं दुःखद बात वास्तव में यह थी कि मोली चलाने के बाद मृतक ग्रीर वे सोरा जो संस्त घायल 🖺 गये थे, उन्हें सारी गत वहीं पढ़ा रहने दिया गया।वहां उन्हें रातभर न सो पानी ही पीने को मिला और न शक्टी या कोई श्रन्य सहायता ही । हायर का कहना था, जैसा कि काद को उसने प्रकट किया, "चूं कि शहर फीज के कब्जे में दे दिया गया था और इस बाद की बींबी पिट्या दी गई भी कि होई भी सभा करने की इजाजत नहीं दी जायगी, तो भी लोगों ने उनकी अवहलना भी, इसित्र मैंने उन्हें एक सबक बता देना चाहा, ताकि वे उसकी खिल्ली न उहा सकें।" ग्रामे चलकर उसने कहा कि "मैंने और भी गोली चलाई होती, ग्रामर मेरे वास कारतस होते । सोलह सी बार ही गोली चलाई, क्योंकि मेरे पास कारतून सतम हो गये थे।" उसने और वहा-"मैं तो एक भीबी गाड़ी ( श्रारमद कार ) ले गया था, लेकिन वहां खादर देखा कि वह बाग के भीदर पुत्र ही नहीं सकती थी। इसलिए उसे नहीं बाहर छोड़ दिया था।" जनरस द्वापर के राज्य में कुछ ऐसी सजायें भी देखने को मिली जिनका साने में भी संयास मही ही सकता था। उदाहरवा के लिए श्रभतसंद में नलों में धानी बन्द कर दिया गया था. श्री विजली का सिलसिला काट दिया गया था। सबके सामने बेंच समाना ग्राम श्रीर पर जाल या। लेकिन 'पेट के बल हेंगने के हुकम' ने इन सब को मात कर दिया था। मिस शोरहट नाम की एक पादरी लेडी-डाक्टर पर उस समय कुछ सोगों ने चारकमध् किया या जब कि यह एक गर्छी में साइ-कल पर होकर जा रही थी । इसलिए उस वसी मैं निकलनेवाले होक आदमी को पेट के बल रेंगकर जाने की सामा थी । उस गली में जिलने सादमी वहते थे, सभी की पेट के वल रेंगकर अपना स्री की मृत्यु के साथ-साथ अनेक लोग धायल हुए । लोगों की भीड़ अब शहर को वारत लौटी और मे हुए श्रीर घायलों का शहर में होकर बलूख निकाला । सस्ते में नैशनल में क की हमास्त में ग्राम लग दी श्रीर उसके यूरोपियन मैनेजर की भार दाला । इस प्रकार खोगों की उत्तीनत भीड़ ने ५ श्रवेंगें की मारा श्रीर बैंड,रेलवे का गोदाम तथा श्रीर सार्वजनिक इमारतों को चला कर खाक कर दिया। हा मावतः ऋषिकारी इन। घटनाक्रों से ऋामनवृत्ता हो गयं । स्थानीय ऋषिकारियों ने ऋपने ही क्या रे॰ श्रमेल को शहर फीज के अधिकार में दे दिया, इस आशा में कि करर के अधिकारी इसकी स्वीकृति हे देंगे ।

गुजरानवाला और कदर में बहुत ऋधिक खून-खराबी हुई । कसूर में हो १२ व्यप्रैल की भीड़ ने रेलवे-स्टेशन को बहुत नुस्तान पहुंचाया । तेल के एक लोटे गीदाम की जला दिया। शार श्रीर विगनल लोड बाले । एक ट्रेन पर बालमण किया, जिलमें कुछ बूधिपयन थे। दो विगाहियों की हतना पीटा कि उनके मास निकल गये । एक बाब-पोस्ट खाफित को सूट लिया । सुक्य पीस्ट खाफिन को जला बाला । मुन्सिकी कनहरी में आग लगा दी, और भी बहत-सी इमारखों को नुक्सान पहुंचाया । यह सरकारी बयान का सारांश है। परन्तु लोगों का यह कहना है कि पहले भीड़ को उत्तेजना दिलाई गई थी।

गुजरानवाले में १४ इप्रमेल को मीड़ ने एक ट्रेन को पेर लिया, और उस पर परयर बरहाये। एक छोडे से रेलवे पुल को जला दिया और एक बूसरे रेलवे-पुल को भी जलाया, अहां कि गाय का एक मरा बन्चा सटका हुआ था। स्त्रोगों का कहना है कि उसे पुलिस ने भार बाला और हिन्दुओं की भावनात्रों को देश पहुंचाने के लिए उसे युल पर दांग दिया था । इसके साम-ही-साथ दार-पा। हाक-लामा श्रीर रेलवे-स्टेशन में भी श्राम लगा दी थी। हाक-बंगला.कलक्टरी.क्यारी, एक गिर्मा, एक स्कुल श्रीर एक रेलवे का गोदाम भी जला दिया था।

ये ही हुई खास साम घटनायें । चान्य छोटे-छोटे स्थानों में कुछ सहबह हुई । जैसे रेलगाहियां पर पायरी का फैका जाना, तारी का बाटा जाना, और रेलवे स्टेशनों में खारा का लगाया जाना !

इन्हीं दिनों में देश के निमन भागों में इक्के-दुक्के हिसा-कांड हुए ! लाहीर में भी सुटमार हुई और गोली चली। कलकत्ते जैसे सुदूर स्थान से भी धुरे समाचार मास हुए। पंजाब की दुर्प र नाओं की बाद सनकर 8या खामी अद्धानन्द और डॉ॰ सरवाल के बुलाने पर गांदी की 🖛 स्राजैश को दिल्ली के लिए जल पढ़ें । शस्ते में ही उन्हें हुक्म मिला कि वंजाब और दिल्ली के मीधर प्रवेध स करो । उन्होंने इस हुक्स की मानने से इन्कार कर दिया । इस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया तावा और दिल्ली से बस दूर प्राथल नामक स्टेशन से एक लेशल हुन में उन्हें विटा कर १० धारीय नी नमाई मेज दिया गया ।

माचीजी की मिरक्तारी के समाचार से चहमदाबाद में कई उपहण हो गये, जिनमें कल स्राम्य चौर इस दिन्दुलानी अनुसर जान से मारे गये। १२ भ्राप्तैस को नीरमर्गान ग्रीर नॉक्याद में भी कुछ उरगत हुए। फलकते में भी उपहर हुना था—यहां बोली चली यो, जिसा १ था ६ चाटती अपन से मारे सर्पे ये ग्रीन १२ जुरी तरह मायल हुए थे। बस्बई पहुन कर गांधी शी ने व्यिति की काल का प्राप्त करते हैं। सदद को चौर पिर वहां से जहमधानाद को चल पड़े । उनकी उर्धाव्यक्ति ने शान्ति सान्य स्वास्ति कार्ने में बहुत काम किया । इन उपप्रती के कारण उन्होंने सन्यागर को व्यक्तिक कर दिया कीर उसके समन्य में एक बक्रम्य निकासा ।

हुद स्रोर वह स्थित थी तो दुर्मा स्रोर सम्बन्ध में दुर्पण्यये निषट-वन थारण पर्मा जा



# चोपेस का इतिहास : भागः३

ાં પા, શામાં કરાવ માતી મેં વર્નપાને ખાને શાળીનો ને દો મિન છેલ્લ કો વાવ સૌથી 1 પદ કે કિ પછી જોવિલ મેં સ્વાર્ટર-પારદર તનામ દર્શન ને સિર વર્લ પદદ વર્લ દેવ માર્ર પો ) ધાર્ન રહેવાંના પર લીધારે વર્ને ના દિવદ વેપાને પી માતાદી વર થી માર્ર પો કરવાં છોમાં પ્રજ

मधीर कि कर है। यह था। वो सार्यक्षी है। स्विक प्रकार मात्र वा इस्त कथा था। शहिकों तब बी शव भीक ने सानी बच्चे में के की थी। इस्त व्यवस्थित स्वीच अर्थिक पर भी था। भीति की सानी बच्चे में के की थी। इस्त व्यवस्थित स्वीचे अर्थिक पर भीति को सामित की सामित करी है। सानी में स्वीचित स्वीचित स्वीचित सामित स्वीचित स्वीच स्वीचित स्वीच स्वीचित स्वीच स्वीच स्वीच स्वीच स्वीच स्वीच स्वीच स्वीच स्वीच स्वी

िपदा कर दी थी। दिस्साहित्य उन्होंने स्थान करते था वर थी। चीन है किन्द्र धर्म समाने चेंत सामाने के सिंध एक प्रमुख्य बनावमा गया था बीर शहर के सने करी है है के सिंध दिक्किट कामा दी गई थी। मुख्यर में साम प्रदासन साम जिल मुक्तमों का चैताना किया गया था, उनके हुने की

े विमान क्ष्मों के क्षामिश्रीय है। इस कार्यामध्य पर प्रेसाम क्षिणा याचा था, उन्हें हुन हों तम पतानी में क्षामिश्रीय है। इस कार्यामध्य तम ग्राव्यान निर्माण के वालने हुन तम पतानी में बतना, नामाँ तथा जारे के वावायन निर्माण के वालन करने कर तम क्षामिश्रीय पर हर जाता हुन्द्रती मानावे जाते हैं, होई प्रधान निरस्ता मान्य इस क्षाद्यिम्मण है वाजार्थ ने तार्थ र एवं हो हो तम क्षाप्त १६ के स्वाप्त पतान करने १० बरम की तजा, ७३ को ७-७ समा की गजा, १० को ५५ और ही, १३ की १९ व

बहुत घोडों भीवाद को मजाये ही गई । इसमें ने मुक्दमे शामिल नहीं हैं क्लिश देवत जी अफतों ने दिया था। इसमी संस्था ६० थीं, क्लिमों से ५० को 8आ दूर्र थीं, की यों को मार्गल-सा के अनुवास मुल्डी मजिस्ट्रेंगे ने सजा दी थी। किस दी के अदरव कॉरक हैं हिन्द के अपने के उसर में जनस्त बाबर ने जो उस दि हम बहा देते हैं:——जनस्त, मुने इस प्रकार प्रस्त करने के लिए जय सुमा डीजिस कि आरों म वैकिन—जनस्त, मुने इस प्रकार प्रस्त करने के लिए जय सुमा डीजिस कि आरों

गर क्या एक प्रकार का अवन्यदर्शन नहीं था है त दावर—नहीं, यह अब प्रदर्शन नहीं था है हर | मेरा स्वयान है, यह एक दयापूर्ण कार्य था | मैंने खोचा कि मैं स्वर कन्ती वह

श्रीर हतने जोर के साथ चलाक कि मुक्ते या श्रम्य किसी को फिर कभी गोली व मेरा लगाल है कि यह सम्भव है कि बिना गोली चलाये हुए भी मैं भीव को दिश्

। ए क्रिक क्र क्रिये और स्पृष्ट हैं कि वि सामक प्राप्त

DED I BE IVE E & Effe version on all to derr (hipping 32 ft. 32)

उत्तर शह हो जिल्हा के विकास के जिल्हा होता था । जिल्हा क्या, प्रतरह हानु

से हुए क्या सुन्म किसी की साम प्रतिक के स्थान का स्टिस्ट इंटीनों अब के दें माने का माने किसी की स्टाइन के स्थान का है का माने का माने किस है कि स्थान की मां किसी के पार्टिन का का पान माने का माने का माने का माने की स्थान की भी, भी की माने की प्रत्य का का माने की माने की स्थान की माने की माने किसी माने की माने की

। १६ स ३० मां थी उस ने तहरी तमा विभावियों पर विशेष हम में मा एक है, देश कार्य साम महित है, है है है। या किसी उन्हें है है के उन्हें लिए एवं है करू अपन कार के हरू न के छठ मिछ है की छ कि स्वतक कि हिम्म करी है गिछों क है।बाब का मैंगा है। उन्हें साई-दिंद जान । यह आयंत्री युंबा तरको भी गर्ना जा जन हा रहा छ जिर नोडी-वर्ग दिशना वका चाजांक उन्हें कीई निवाद वा दाब द जाय। तेया जान निर्मासमी की, जिन्दी हमारती पर जीनो कानृत के जाहर निपड़े हुए थे, । इ दि ।इट हिह्हिक इस्टिनाइ क्हारिक स संस्था है पछि है थिए को एए छ । जीय छवित क्रि कि कि कि मिमा आदार आदार है कि क्रि कि क्रि कि क्रि कि वा वि म क्षेत्र पर पानी मित्र जाता था । क्लेब्स क्षेत्रक हे हस बात को होना पर हाम था प्रमान, चाह जिस दाने की, चाह अब, अपनी हुच्हा पर ही रोफ लेखा था थोर हुसमे ाहर, दुख लाव मुक्तिर वक्त क्रीर जगाई पर, जापनी हाजिसी दिया करें । इसमें तुधे वह वीने जमा कर लिये गये थे, जीर वह बुक्स दे दिया गया कि वे नमर की घती मा दिये तमें । वारीवाही ने भी दृश्वासमें भाभ किए भा । दृशासीमां के सबक विस्तान म । यह तुरस्य ही मिरफ्तार कर लिया गया क्योर चरवनु कावर तोकने द हराया म कुर कुछ कुर कुर हो कुछ । सि किस्स दिल्ला किसी उन्हों में कुछ कुछ हो है है से उन्हों कुछ हो है है से उन्हों कुछ किएनिक म क्रिकी । क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष्म क्ष्म । क्षित्र वर नवनेवा इस कि है कि आहे। के लिस की में किसीक्सीक्स के किसी कि एक शिक्स के किस कि है। उन प्रमा था । ब्रिन्ह के विश्व कि विश्व है। विश्व विश्व कि विश्व कि विश्व कि विश्व के

until lune ripe syne skyne by the hy to hy same prof. [lings were up men woll heng per des des propered wolls dependiche der vonze de we be for why we men sy wend, her bled hy ripe de vonze de we he for why we men ye men her bled hy ripe her de sin principal hy men proge of the propered of principal de die propered de since progettier de since p

। क्ष मन्द्र क रंड कोली है, निवायिकों को सिर में नार बार बार हो किए हैं के प्रिय

क्षितका इतिहास: भाग र शांचरी भी जाती थी त्रच्ये एक शांको का श्यान कॉलेज से ४ मीड की दुरी ता का कॉलम

बार्व की भूग है, कोवित पालक है को बह सबसे खांचित गार्व महीला होता है कीर कर्य करें हिभी में ऊस होती है. इन कैजहानी की सेनाम ११ मोल वैदन बलक पटन था। इसेर्र ो रक्षों में देशेश होहर शिर भी जाने में । इनेश अनेशन का लगाश मा कि हममें उनसे हर है भीर में समात बनने में बाज को है। एक बन्जि की दीवर में चौनी करून मही पान दाला रामा था। इस काराम में कालेज के रेज़्यांगी करें कर्मगरी, जिने क्रीवर था भी शामिल थे, सिक्ष्यार कर लिये सबे थे थीर ग्रेजी दरिये उन्हें किने वह क्यस की वाया गया था, नहीं कि यह पीजी पहेरे में दीन दिन तक कैद उस्ते सने ये दिने हैं उन्हें रहने की स्थान दिया गया था ।

रवना होने पर भी बर्जन जॉननन, इन दिनों में ज्ये-तुन्तु भी उन्होंने दिना उहते, नृत । चौर लाहीर वे मुरोपवरने में लो उन्हें बिदाई देने समय यह दायत दी थी चौर "वरंगें की उपाधि से बालहरा करके उनकी भृदि-भृदि प्रशामा की थी। गुब्धानशासा में कांत की

गृर () नाम कमाया था ।

रा । उन्होंने उन पर मशीनमन से वर वक्क गोली चलाई जब वक्क कि वे भाग नहीं हो।

जहाज ने, जो कि लेक्टिनेयट कॉर्डक्न के लाज में या, यक लेव में २० किटनों के

लोगों ने एक दल पर इसलिए अम नस्ताये कि उन्होंने सोचा कि ये सोम नलता है, बे त जारहे हैं। उन्हीं के राज्दों में मुनियः— लोमों की भीड़ दीड़ी जा रही थी कौर मैंने उनके। विवर-बिवर करने के लिए गोरों चल

भीड़ विवर-विवर हो गई, मैंने मांव पर भी मशीनगन लगा दी। भेरा खवाल है कि दुव गिलियां लगी थाँ । मैं निर्दोष और अपगर्धी में कोई पहचान नहीं कर सकता था। मैं वे ज नाई पर या और यह भने प्रकार देख शकता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरे उरेए ल यम बरधाने से ही नहीं हुई। मोली बेवल नुकसान पहुंचाने के लिए ही नहीं चलाई स्वयं गांव पालों के दित के लिए जाताई को की । --- के ---- के जाता है

लिए यहां उन्होंने उन पर एक बम गिरा दिया । क्योंकि उनके दिल में इस तर का की या कि वे क्षोम किसी शादी या मुद्देनी के लिए एकत्र नहीं दुए थे। क्षेत्रर कार्बों वह धन्व

फ मकान के सामने श्राद्यांमधी के एक अग्रद की देशा। यहां एक श्रादमी क्यास्थान देखी

कर्नल क्षोत्रायन ने कमिटी के कामने कपनी सपाती में कहा या कि भीत बर्दा की पर्रं पर गोली चला दी गई। यह बात उन्होंने हवाई जहांनों के तारतम् में दही थी। यह र

क्यर में कैच्यन कोयटन ने चीर शेलपुरा में अस्टर शॉववर्ष रिमय ने कटन दौर स बाउर

fr fr

fie fie spres sprêp ur giun me fi ûnve spre , de misse dree pur fie fierus é duite é promide sière s'e mée é finés si ur upere uvellur surs. 
sellur és éves di une de une me fe finés si ur upere uvellur surs. 
sellur ére de sur été que ur une indus, ére étens été s'é l'étend, ur urure manyai ére juine ur une indus, ére ére s'é l'étend, ur urure manyai ére juine ur pay élère ; îne fe fines er le par étend ur ur l'éte sur éte s'e par éte s'e s'e prée par étens en tre l'entes prepar pay le finés er l'éte par l'entes ur repres require l'éte de l'entes ur repres require l'entes par l'ente fere ére giune de l'entes par l'entes de l'ente

कर एकते का नेता का पि क्षांत है एक कोन्नूस्ट का का वार्म्स का क्षांत का के क्षांत का क्षांत का क्षांत का क्षांत है जास एक एक कर है (3 जास कर का क्षांत का क्षांत के क्षांत का क्षांत का है है का क्षांत का क्षांत का है के क्षांत के क्षांत का है के क्षांत के क्षांत का क्षांत का क्षांत का क्षांत का क्षांत का क्षांत का का क्षांत का का क्षांत का का क्षांत का का क्षांत का क्षांत का का क्षांत का का का क्षांत क

"If you follow for the state of the county of forces of the county of th

न वह स्वीवार किया था कि बुबहे ने स्वन-कोई क्षत्वय नहीं किया था, "लोक्न

के हिन्दु मुस्सित पेनप का पर कामक उन्हाया जा नहा है । कलेल कोमापन का भी पर प्रसित्त है हुवा था १० यह सारी काईयाई कि प्रिसित के की आ रही थी,

I hhe f

क्षेत्र होति है है है है है है है है है

कृत्य प्रक्षि अपि प्राप्त वि महस्त है।

खुलेग्राम फांधी रेने के लिए एक फांधी-पर नाया गया। यह स्थान वहां निवासियों के सि शार्वक्षय होगया था। रेखने स्टेशनके पात एक बका विकास बनवाया गया था, जिस्सी ११० रक्षेत्र जा बकते थे। जिस तोगों के उत्तर शदेह होया था उन्हें हवमें कर कर दिया खाता था, श्राम जनता उन्हें देख शके। नगर के छारे पुष्प-निवासियों की श्रोह सदस्य करने के लिए बार्यों थी। सोगों भी खुलेश्याम वैंत सम्मावियों गये। स्वीयों की शिर से पैर तक नगा करके तार है वार वियास या । यह सार्यजनिक प्रदर्शन सोज समझ के निर्माय विवास था। यह सार्यजनिक प्रदर्शन सोज समझ के निर्माय विवास था। यह सार्यजनिक प्रदर्शन सोज समझ के निर्माय विवास था। यह सार्यजनिक प्रदर्शन सोज समझ के निर्माय विवास

एकपार नंगा करके पिठवा रुखा देखने के शिवर, शहर की मैरवाओं की साथा गया था। हव के लिय कैंटिय साहब की हबटर-कमीशान के समने बनाही देते हुए जब क्रांपक दसवा गया थे 'शुर्म' साहस हुई थी— डीक सबी प्रकार किस प्रकार कर्नन जॉनसन को एक बरात की देंह सं

<sup>....</sup>पाच्या शवहासः साम् २

के मामले में कामरी के वामने 'दाख दुखा था'। कैंप्टन वादक का करना था कि उन्होंने पुंतिक स्वादक का करना था कि उन्होंने पुंतिक स्वादक की दुखा का कि वरमानों को वैत कामते देखाने के किया को में अब का किन्त नव वहाँ मिने किया को में दूस रह गया। वरना कैंप्टन ताहक उन बेस्पामी वापन हातिक ता कि उन्हों के पान उन किया उन बेस्पामी वैती की मार देखाने के लिए किया ने में। वे वैती की मार देखाने के लिए कार्डमी-नार्टी वनी वहीं की मार देखाने के कार्य कार्टी-नार्टी वनी वहीं की मार देखाने के कार्टी की या कार्टी नार्टी की कार्टी के कार्टी कार्टी के कार्टी कार्टी कार्टी के कार्टी के कार्टी कार्

जितके श्रद्भार लोगों को नाक राजनी पहली थी । मि॰ शेंशवर्ष दिमय एक मिलिलिल बाराम २०००

िए भार क्यां कि ऋत्व स्थानों में हुआ था, उनके बहां से भी बंद की स्थाने थे। जाती पी और, ऋदासद उनने ही क्षरपश्चिम के बैंद समना दिये जाते थे। ह मही से रूप मही तक उनने

धारे, जरासव उठते ही स्वर्धाध्यों के बैंव लगवा दिये जाते थे। द महं से २० महं कह उरते ४७० भार्यामयों के मुक्समें किये थे। भीमी प्रापकारियों ने एक हुकम जारी किया था, जिठके स्वतुवार स्कूल के लड़के पाप वे हिं

वे दिन में बीन बार परेट करें और मज़रें को सकामी हैं। यह हुम्म स्कूल की द्वीरी जमारी के रूपों के लिए भी लागू था, किसमें ५ और ६ बरल तक के बच्चे भी शामिल से 1 फिनने ही बच्चे सुर्का कर मर गये थे 1 दुख मोज़ें पर लक्कों से यह एकामा जाता था, ''मैंने कोर्र प्रस्पय नहीं किया है, में कोर्य प्रमाण में मार्ग पर पर कार्य

में और अपाप नहीं कर मा, मुके कपतीब है, मुके अपतीब है, मुके अपतीब है। मुके अपतीब के अधिकारों में, कर सर्व पिताला संवेदनवार में मुके कि 'आया मह दूसन उनके को दूसने के मानिस्ती की स्वाप्त मानिस्ती मानिसी मानिस्ती मानिसी मानिसी

दिया गया था थीर थाया यह वन स्वतानों पर लागू था यह दुस्मा उनके धारे हलाके मा से लागू कर भी ११' में महत्त ने अतान दिया कि उनके हलाके में आईन को स्वतानी स्वतान भी उनने गारिक गया था । यह तक कि जान कोर हुए स्वता उन के स्वारी को भी यहां नहीं कर आहे हुआ दिया सर्वा था । यह तक कि जान कोर हुए स्वता उन के स्वारी की गोरक कराई जानी थी। तेर्हन हुई स्वारी की शी कर स्वारी जानी थी। तेर्हन हुई स्वारी को शी कर स्वारी करा कर स्वारी की शी कर स्वारी करा स्वारी कर स्वारी करा थी।

ros f. fl. 1 pr f. Jourdier 121 you f. 21], we don it have there the results where the friction of made fit is up and a perfect for the contract of the friction of the contract of the contra

Ye der there is four plus offeres  $\hat{\mathbf{e}}$  finds  $\hat{\mathbf{e}}$  word  $\hat{\mathbf{e}}$  being  $\mathbf{e}$  or,  $f_0$  for  $g_0$  fine "No-radiant" we reprise all red rather the by  $\hat{\mathbf{e}}$  for the first of  $f_0$  for the first parameter  $f_0$  in the first parameter  $f_0$  in the first parameter  $f_0$  in the first  $f_0$  for the first  $f_0$  for the first  $f_0$  for the first  $f_0$  for  $f_0$  for f

### द्वात को ह्वात को, परनायों के पाय कर नाय कर होने हैं हिमान स्था के हृदय की, परनायों के ऐसा स्वनीक्स एक स्थाप कर होने हैं

। प्रमाप्त हिट्टेन दिन्ही कि छो।

भारत है। है को देश का को है अपने के निवास की निवास की मानका है अपने अन्यास में है। ४० खास हाने हे हमामा उनहीं खारी ममिल भी बन्द रूप है का दिया वादा या । के की कि एक प्रतिष्टत कार्या के बांक को को कर है। है के कि के का कि कि के कि कि की का दी अनुसी हवाने दी गई भी उन्हें भी क्या करनेके लिए एक देश-क्यांनी मांच थी। साला दर्गक्रान्ताल पुष्ते की मनहीं कर दो गए थी। जारी कीर से प्रसाद से हुए, बारवाज़ारी की जोन के लिए. एक में ब्राह्म , रेंब किए दि फिड़ी के दिवा का का दिवान मान प्राप्तित कावर की कि ,रेंब 733.में है होन ्रे रक्तमे । वै क्राप्ट कि धरनाय के छाय हैय होत । क्रिये क्रिये प्रत्येत्व क्रिये प्रत्येता क्रिये हैं क्रिये विदा विता थाना था। प्रवेशक शाहक की व्यक्ति की मुर्जि ॥ कहार रखने की व्यक्ति कर हो गई भी की बाह्यशंच की बानकारियों से इस्तीया दें दिया । इस सारे समय में प्रमान पर एक करोर अपर Sing 39 f spir fione you it refel d fess this die byg ou fi vo-oppping to figir भर नकाना रहा बीर रेखने हे बसानी है हो वह बहुत हरने हरने निह सुद भी नहीं रहा का । नीभा -छन् नेत सुर ११ कि विमालक कियु कराब स्कृति किकि अग्र । कि जेन कि अग्र कि छत्ति कि मून सीय संस्थान होट हे व्यान को दिवांत की ओह जी हेनीदा बना दियाँ। रू माई की सीत होन किया । साह साम किया कर है जाए देशक स्थाप किया है जा है जा होता है अप है जा है। स्था के वह हुन भिनाशा, जिसमें एवर शुरूरे में सरकार की स्वत्र हुन्यू को एवं के पह है के 31.31 किंग्रिक को विकास के ब्रिक्स के ब्रिक्स के अपन हैं जिस्कार के अपन के क्षेत्र के क् ज्ञार है को ,कि एएम्टि इप अहि छित्रु अहि एको अने हानीएउ है असूमन है अहि दम हिन्द कि हो है कि क्षेत्र कि को क्षेत्र किया है कि को क्षेत्र के काल के के कि को को कि

fie, junur 1804-fierliffen, (de 1900) auf, hand hand 2000 (1904 (19fen pale fe fere seine fiere seine fiere seine fiere seine fiere seine seine fiere seine seine fiere fiere seine fiere seine fiere seine fiere seine fiere seine seine seine fiere seine fiere seine fiere seine seine fiere seine seine fiere seine seine fiere seine seine seine fiere seine fiere seine seine seine fiere seine seine seine fiere seine seine seine fiere seine seine

सर दीन्छा माचा ने यह पीपित हिया हि इन्होंन्दरी-दिव है उसरे हैं। भी देहेछ, जो झन वह नयान गांधीजी है तहरी सी है। भी देहेछ, जो झन वह नयान गांधीजी है तहरी सी दी, जो हो हि में होता है। भी देहेछ, जो झन वह नयान गांधीजी है तहरी सी दी, जो हो हि में भी सी बात जी है जितार हि हिया है मांधीजी है उहन है रहने ही आ विध्व हिया है है हिया है जो है जो ही के उससे में क्षा यह वासन के के नदि में क्यूड ही गिहा है के दिव में नद्ध ही भी हो है उससे साम के जाय यह वासन पी मांधी है जो है उससे मांधीजी है जो है

ंत पर अपने को है। एक ब्राहिनेन जारी कर सिंप था, जिसमें आप की उत्तर किया था कि है। स्वार के ब्राह्म आप के किया जार किया था, किया आप की शहर किया कर किया ने अपने हुए ही उनका मुक्तम नह लाल मीत्री ब्राह्म कर सिंप हो। सिम्हल को के कामकरों ने, भी मार्ग के सिप्त है। सिम्हल को के कामकरों ने, भी मार्ग के सिप्त है। सिम्हल को ने के कामकरों ने, भी मार्ग के सिप्त है। एक ब्राह्म को मीत्र है। एक ब्राह्म को सिप्त है। एक ब्राह्म को मीत्र है। एक ब्राह्म की मीत्र है। एक ब्राह्म की नीत्र है। एक ब्राह्म की ने मीत्र है। एक ब्राह्म की किया है। एक ब्राह्म की की स्वार है। एक ब्राह्म की की स्वार है। एक ब्राह्म की की स्वार की क्षेत्र की किया है। एक व्यवस्था की सिप्त है। एक स्वार की सिप्त है। एक सिप्त है। एक स्वार की सिप्त है। एक सिप्त है। ए

कि उन्होंने 'शामें मानिका' से करवार की पायत-समस्थी नीति की कहे सामों में निया की मानिका' से करवार की पायत-समस्थी नीति की कहे सामों में निया की में सामांगिति से कर सामों में निया की में सामांगित से इस समस्या में भी एक प्रसाव पाय कि प्राप्त कि बर कर का सामितिक साह के हैं सामें के प्रस्त प्रश्निक कर है। या कि बर कर सामितिक साह के वो पाय कि कार सामितिक साह के वो पाय के कार सामों के एक प्रश्निक्य की आवश्यक्य आदास्य होने तथी, जिस्सी 'संगर्धक की सामांगित के प्रस्त प्रश्निक को भी अमानिका सामांगितिका के प्रस्त प्रस्त के सामांगितिक को प्रस्त में निमानिका या । बार में यह एक स्था के प्रस्त प्रस्त में में सामांगितिक को रही निमानिका सामांगितिक को स्था कि सामांगितिक को स्था कि सामांगितिक के सामांगितिक कार कर सामांगितिक के सामांगितिक कार कर सामांगितिक के सामांगितिक कार कर सामांगितिक कार कर सामांगितिक सामांगितिक कार कर सामांगितिक सामांगितिक

इस कार्य के लिए घन एकत्र करे। इस कमिटी में बाद को, यानी १६ खर्नुबर को, गांधीजी, एवरस्य,

को स्टब्स इस्ते संख्या स्ट्र इंक्स्प्रात्ते

ना किल गा । वह बेच प्रकार हो-हिन्द हारोह क्षेत्र का गांचीजी का वहत वह होता कि होते संवाधा के कुछ सम्म के विदेश होंगा कि है। मुख में सिस्ट कर जीव को के अपन के बाहर है असर के बाहर है असे स्था के अपने हैं के अपने के अपने सि स्तीत को वर्ग है स्वरंग प्रविधा-पूत्रक संस्ता की, भीर उत्तर प्रकृत की है वर्ग द्वारत है। ईन्युरह से व्यव में हर है हो हो हो है। जो क्षेत्र है हिने हैं हिने हैं हिन है कि है हिन है कि है हिन है कि है है है में थी। वहीं वह बात रमरच रखने बोन्य है कि १६ बुलाई को ही वर शकरत् नायर ने वाइचयब क्ष प्राप्त है एक कहाने दिवाँक क्षेत्र के लिए एक कोहरी नितुक्त के प्राप्त की एवं ब्रोर उने व्यक्तिय में हैं करने को निस्त्य हुमा । यह बस्तान द्वारा उस भारा की एक होरावरा कि दोमीसहाम के किससर कि इसिंह ०९ मीह ९३ । एक एको एमें एममी मामा आहे को छ ह हरवाने नी की 1 वह उपभारत सन्त्री निवृक्ष किये गर्वे, कीर बाद में उन्होंने ही और सभा में कि ने मूलर कु कि कि । के कि कि जोते और कु कि कि उन्ना के कि कि कि क्षा कि कि रीकाई दी गाई बार्यम समी ने में सार्व कार्य । इस समय सक्त साम क्षेत्र हो हो हो तिया-नै स्ट्रिक किया नाथा था कि जनक काम के जान पूरी न हो नाम के अपन का प्राप्त प्रमा प्रमा प्रमा के धार्म ि समार्थ , एक एक्ट्रों कि इस्ते के कि क्यू मुक्क कि विन्यान के पूर्व कि विन्यान के कि कि विन्यान कि नद्रम हर्द्राय में बहा के क्रम कि क्रम कि हीमीशक्षम । वहन कि क्रम के क्रम के क्रम के क्रम के प्रमाशित व हे हिन हिंदे : क्राया में हि , कि इंड्रेस प्रीव क्रिक्त कि के देशक प्रीव हिन्स में रत में जितनी शासनी एर कर के भी वह सन क्रियिक की कि कि सन हो गा है। वह भी निरम्प हुआ mainer kiere i ur 137 gen wer de lange preise pe ein est exper is is excess o क भिनाम के प्रकास । एक एक कियो कि किसीय कि किसीक कराइ एउट क्रिस्टिस कि

१४२ क्रियेस का इतिहास : भाग रे है, यसिव इससे उनके साथ पूरा त्याय नहीं होता। सुनेह इत बाद हा स्वित्त दिन जिम जान-कमिटी के लिए मैंने और दिया या यह नियुक्त की जारो है। बर्स के मिलते हुए भेरी और से यह यही ही नासमधी होगी, गाँद में सरकार ही नेतान the state of the state सरकार की कार जन पञ्जाना नेताकों की, जिन्हें कि मेरी सब में बन्यान पूर्वह हम री वर भी बड़ी ही निर्वयवापूर्वक, श्रीर भी श्राधिक सेवा कर मा, गर्द में इत समय हरण कर यूं। भेरे उत्पर यह इल्जाम लगाया गया है कि बाग तो की 🗓 लगाई वी। इह से

रखने का इत देश में इसार स्थानों में खाय लगाना है। सरवामह निर से न हाने रहे प्र उपाय यही है कि उस कामून को बापस होतिया जाय । भारत-सरकार ने उस रित के हर्ग कुछ भी प्रमाख दिये हैं उनसे सारतीय राज्य है ह इस समय इंग्लेयड में लॉर्ड सेखवार्न की श्रम्यावता में सपुक्र पालनेवारों की वी रही थी। अन हम यहा भारत से इन्लैयड को गये हुए शिक्सपड़तों की कार्याई से हैं। हमारा युक्त सम्बन्ध कामेली शिष्ट-मयहल से ही है, जिसमें भी विह्नसाई पटेन झीर बींगी है।

सत्यामह करना आम लगाना है, तो रीलट-अनून और उसे झनून ही ज्ञान में में

राव ने बड़ी योखता से भारतकों का पत उपस्थित किया था। इनके ताव सोकामा दिसके हैं सन्दर्भ का अल्लाहरू चन्द्र पाल, गर्येश भीकृष्ण् सापहें, बास्टर प्राथावीयन मेहता, ए० रङ्कास्त्रामी श्रायम, र्गर्गः मणि केलान्द, सम्बद इसनइमाम, हा॰ साख्ये, प्रि॰ हानिसैन ग्रादि भी थे। इस गिम्पी काम था कि वह ब्रिटिश जनता के खामने भारतवर्ष के दाने को रस्ते । और मीर मीर मीर मीर स्थाप राज्य के भूवपूर्व दीवान थे। जनकी शिष्टवा श्रीर बीजन्य तथा स्वश्वादिता श्रीर स्वतन्त्रत-विष ने कामेश को इंग्लैंग्ड की जनाम को नगरी में बहुत ही जेंचा उठा दिया या ही। ति भे में (एम॰ पी॰) जैसों ने उनकी भूरि-भूरि प्रशसा को थी। भारतीय प्रतिनिधियों की उपिश्यित का लाभ उठा कर, इन्तैयह के विभिन्न भाग में हिं

्रार्थं सभाक्रों का क्रायोजन किया यया। यजहुर दल ने कामन सभा के भेदन में उद्दें विद्यों दायत दी श्रीर भारतीय राष्ट्र-महासभा को सहातुम्दि का सन्देश मेगा। सतन्त्र-मन्द्राद्ध खांकाों में हुए अबने समोखन में एक प्रसाव पात किया, विसमें साय गण्य के हरी राप भारत को भी खारमनिष्य का अधिकार देने के लिए कहा यस। हवी मसर 'हेरान 1' कीराक' ने भी कीरिका' ने भी खपने वाधिकोत्तव में प्रतान पत किया; और मजदूर-दल ने स्वाप्त में हिने हो अपने वाधिकोजन से क्यांच्या पता किया; और मजदूर-दल ने स्वाप्त में हिने हो श्रपने वारिकोत्सव में मांग की कि "श्रहमधंस्थकों के लिए पर्यात सरव्य सन्ते हुए, श्रामिति के विकास के स्वार के विद्धान्त के ब्रानुसार, मारवीय सरकार का पुनर्संगठन किया जाय।" धनार के जोर्नुस वो सभी संस्मात्रों ने सम्प्र<del>न रू</del>ण से प्रवल विरोध किया ।

थी विदलमाई पटेल स्त्रीर कामेंसी शिष्ट-मण्डल का लन्दन में दुईय पुकारला या। एउँ औ तो उन्हें कामेंस की जिटिन कमिटी से सुलभना था, दूसरी और श्रीमती बेसेवर से जो अपनी हुन राहित के साथ कार्यस कर विरोध कर रही थीं। कार्यभी शिष्ट-महत्व खारम-निर्वय खीर पूर्व उत दायी ग्रांसन की माम के साथ दिश्वी वाले प्रसाव पर और टे सन मन । मारेम लेक्स में किये हैं

is viene de si se sie sie se et ei direns von se sie en er chenen vie en sie en sie en sie en se en se sie en sie en se sie en se sie en sie en se sie en se

Supplie ed, Joseph fings & super usein étige ; juggings efficient de sient de la part et par en part et jugging et juggin

है, सर्वाप इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मुझे इस बात का विद्रास दिखाय गया किया जान की तहीं किए मैंने जोर दिया या यह निर्मुक की जारती है। सद्भारण के दर कर मिलते हुए भी खोर से यह वहीं ही जारवामी होगी, बाद मैं सहार की बेताकी व्य पर्दे ही सहार की बेताकी व्य पर्दे ही बात को जार के से यह कहा की बेताकी व्य पर्दे ही बात को जार की स्व पर्दे ही बात की स्व पर्दे ही बात की स्व पर्दे हो की स्व पर्दे ही की स्व पर्दे ही बात की बात की बीत की की स्व पर्दे ही सहार की हो की स्व पर्दे ही हो से प्रव हो की स्व पर्दे ही इस समय स्वाप के इस हो भी हो भी अधिक तो की की स्व पर्दे ही इस समय स्वाप के इस हो की स्व पर्दे ही इस समय स्वाप के स्व पर्दे ही इस समय स्वाप की स्व पर्दे ही इस समय स्वाप की स्व पर्दे ही इस समय स्वाप की स्व पर्दे ही से स्व पर्दे ही स्व स्व पर्दे ही स्व पर स्व प

कांत्रेस का इतिहास : भाग २

रत वानव इन्लेवक में लॉर्ड सेलवार्ज को प्राप्यका में वगुरू वार्वमेयदरी बर्मायों से देहते हों। यह इस बहां माया हे इन्लेवक को गये हुए विक्र सम्बद्धां को कार्रवाह के देहें, वर्ष्ट विक्र सम्बद्धां को कार्रवाह के हैं हैं, विक्री भी दिख्याओं पेटल प्रीर सेल्डी हों हैं, वर्ष्ट याग पुक्र कर स्वन्य कार्यों को कार्यों के वार्व कार्या कार्य कर विक्र स्वन्य कार्या कार्यों के वार्व कांग्रस्त कार्या कार्यों के वार्व कांग्रस स्वन्य कार्यों के स्वन्य कार्य कार्यों के वार्यों के वार्य कार्यों के वार्यों के वार्य कार्य कार्यों के वार्यों के वार्यों कार्यों कार्यों के वार्यों कार्यों में वार्यों कार्यों के वार्यों कार्यों के वार्यों कार्यों कार्यों के वार्यों कार्यों कार्यों के वार्यों कार्यों के वार्यों कार्यों के वार्यों कार्यों के वार्यों कार्यों कार्यों के वार्यों कार्यों कार्यों कार्यों के वार्यों कार्यों के वार्यों कार्यों कार्यों कार्यों के वार्यों कार्यों के वार्यों कार्यों कार्यों के वार्यों के वार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों के वार्यों कार्यों का

भि मध्यों के यार्थ कार्य कार्

द रहण करेंच्या तरहार याचा यह कार्ने इ.स.स.स.स.स.स. इ.स.चे केट्स

É BERL-BEIL Helitz realfé, the în the sign up spiel s' fibulity when us pre navinar true fir in 91-5200 fe 24343 supera ye ligur nefe un varilye fir. the first or jury (we) (juveno, ent. o'lurious of true ferme up the fire ye visite and since fire in the (prince of the fire presentance of true ferme up to fire properation of the sign of the properation of the sign of the presentance of the presentation of the properation of the sign of the real of the fire the fire the fire the fire the fire the fire prince for the median to the green produce of the fire of the properation of the fire of

। ।मा । १९५१ मध्येल हेन्छ हेन्छ हेन्छ हेन्छ छन्दिक भ्रमे है छिई छन्द्रीमधि है 🖁 ग्रहान्त्रम है ३१३ तियं स्ता सीमत यी कि वस्तान यी उसके कार्न के में समानित नहीं की, को न्यायत: ब्राप्ते इसी की से हिंद के मायहत के में में, सहयोग व किये के मिहन में है। सह के मायहत के मायह कि ,पिर हे रिपक्ति इस के छाता कि । एको त्राक्त के हंत्र क्ष्मान हरिक्ट स्वीह ,कि छिपिय के समय शीलर रहने न जान में मदद करने होए नुवाया नाय, निकन इच बात थी इजानत भारत है। सारी स्टेस के कि मार्चा को कि मार्चा के कुछ के कियों के अपर आर् ह ( मार्गाम-१९९९ ) डिमोक्स किक किक का कि किन्डम्ट प्रशिष्ट ,कि में में में किन्छ्य कि किनको ।इए १६३३ किमान वर्ष क्रियान्डीक किन्ने कि निर्मात-एट-नियाक नक्षीत । पूर्व उसीत नियान तथा । जिनस्कन राध द्वरन करकता हे पंजाब जाने कोर कोबस की अप हरर-कपोधान के हममत कृति १६७३ छाष्ट्रिक से क्रिमीक क्षित्रका कि प्रति । क्षित्र कर क्ष्रिक क्ष्रिक क्ष्रिक क्ष्रिक क्ष्रिक क्ष कारी जाप की मोग्या हुई। किन बाह्य की बान सरकारी जान-कमिक करने वाही थी उनक नीर समुरसर में, बीनो ज्याह, सनके जागान की विनय से एस नहीं समध्य राजा । हही बीच सर-शीकन वनी ही गायी जो उनक ब्युच पहुने तमे हो उनमें निर से जात्म-विश्वास क्या गया । खाहीर हुस्स उहाया गया, १७ धानतूस को सम्ह छात्र जा सिले । पजाब के लोग भयभीत हो रहे हे, to wiftligen eine ein ge ih ift ift fie frie i youne einen warm baur हाउमल्लाह अंदि अप्रति हास प्रति वर्ष । वेच । वेच वर्ष स्वा विकास होते । वेच उपने प्रति विकास विकास विकास विकास वस्त बाद दोनंबनी त्रवहत्व मी नही वहन बाद । इंतर बाद त० सादाखांच आंद मध्यांच बो नेहरू और सदनमोहन सांश्रदीय पनान ने हुई हुनरनाया की जान के जिए पन्तम राये। कुछ ही जारातिम ॰ एक क्रान्तक मिक्क में होक सक्तीय के हुए ,ग्रस्टाशक्षप के होमीसाझ



E vari-sud fulge ræife, she fir it sejs no vipel si insiste varien ar se ne nevrina uru nie fi voj-sosue (z. 23.2) rojesu v. (und use us varies die 13 fiera-vurg v. Varen, v. dehum er sie firm von of vige og soins eins idis die J. J. she varen von dehum er sie prok-search voins eins vie je pri prize ski pr ne d. sur ze verure-re-se de vide-search prize ver se 16 nevt fir ver prize ted 10 ne d. sur ze verure-re-se de vide-search prize ver se 16 neut for de prize pre sured prefe pre-gu voisit. 28, sur uru fi verur 11 dese it pre virus ze neut prefer pre-gu voisit. 28, sur uru fi verur di die verur er verur preparate prepara

के साम्यों कि साम्यों कि साम के यूट कर सामीय में उनके में में में प्रेस के हो कि सामय के क्षा के कार के क्षा के की कि सामय के का कि सामय के कि सामय कि सामय के

singles on property of so deed used the recent design of the page of the page of seed of the Taylor of the Taylor













१४२ कांगेस का इविहास : भाग २

है, यविष इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। युगो इस बात का विश्वास दिलाय पर जिस जाच-कमिटी के लिए भैंने जोर दिया था यह नियुक्त की जा रही है। सर्भावन के हन प्रन मिलते हुए मेरी स्त्रोर से यह बड़ी ही नासमध्यी होंगी, यदि मैं सरहार की चेवाकी पा दूँ। शासन में मेरा सरकार की सलाह मान नेतृ ->- १

कर दूं। मेरे जरर यह इल्जाम लगाया गया है कि आग वो मैंने ही लगाई थी। शह मेर की सत्यावह करना द्वारा लगाना है, तो रीलट-कानून खीर उसे कानून की हिताद में वर्गेन्स में रखने का हठ देश में हजार स्यानों में आग लगाना है। सरगाबह फिर से न होने देने का एक उपाय यही है कि उस कान्य को वापस लेखिया जाय । शारत-सरकार ने उस दिल के सम्पन्न कुछ भी प्रमाण दिये हैं उनसे मारतीय जनता के दिल पर कोई ऐसा खर नहीं हुमा है जिबने ही विशेषी रख में कोई परिवर्तन हो जाय ।" अन्त में वाधीजी ने अपने साथी सरवामियों के हरी दी कि वे हिन्तू-मुस्लिम प्रेक्य को बढ़ार्चे श्रीर खंदेशी के प्रचार में सक्क सहयोग प्राप्त करें। इत समय इम्लेवड में लॉड सेलवान की ऋष्यवृता में स्युक्त पालमेयडरी कमिटी भी देउड है रही थी। अन इस यहा भारत से इन्लेक्ड को गये हुए शिष्ट-मध्यलों की कार्रवाई की हेर्ने, वर्डी हमारा पुरुष सम्बन्ध कामेली शिष्ट मण्डल से ही है, जितमें भी विद्वलमाई पटेल ग्रीर बी॰नी॰ मार्ग यव ने बड़ी योग्यता से मारतवर्ष का पन्न उपस्थित किया था । इनके ताव लोकमान्य विलक्ष हिंगे चन्द्र यहा, गर्येष्ठ श्रीहम्य खापडें, झबरर प्रायमीचन भेरता, एव रङ्गास्त्रामी झापंगर, स्विह निर्वे

मांच केलकर, सम्पद हरनहमान, हा॰ साठपे, मि॰ हार्निमेन झादि भी थे। इस शिक्ष्मपहत प काम था कि यह ब्रिटिश बनवा के लामने भारत गर्न के रावे की रक्ते हो थी। थी। माधवार मेरी राज्य के भूतपूर्व दीवान थे। जनको शिक्ष्वा श्रीर शीकन्य तथा स्वक्यारिता श्रीर स्वजनता-प्रिय सभी ने कामेत को इस्तैयह की बनवा की मकतें में बहुत 📳 क वा उठा दिया था और मिरु केन ही भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति का साभ उठा कर, इश्लैयह के विभिन्नीभागों में प्रवा त्यं समाधी का बाबीजन किया गया। सन्दूरलल ने कामन समा के भक्त में उन्हें विश्व की पच दी चीर भारतीय शत्रुभहातभा को सहातुभृति का सन्दर्श भेजा । स्वत्यन्मानुस्दल वे पाय राजार लाहिमों में पूर श्वरने हम्मेशन में एक प्रशाद वात किया, निवासे स्वायलीयह स्रोट सिल के वार्य ाय भारत की भी ब्राल्पनियंत का ब्राधिहार देने के लिए कहा गया । इसी मकार 'नेरानल पर्व ाष्ट्रित न भा करा आहे. पने वार्षिक्रेत्वर में मांव की कि "ब्रह्मसंस्थकं के लिए त्रयोग संस्था रखा हुए, ब्राट्स निव्हें ति चारकारक च नाम प्रतित्व वरकार का पुनस्तारन किया जाव । अ ४ वर्ष के जीरेन्स्म भ भी विद्वसभाई पटेन चीर कामेनी शिष्ठ भवरत का सन्दर म दुश्य मुख्यन उन्हें दावेन दी विदेश दविशे में मुसनजा था, दूसरी आ द्व के साथ कार्य का विशेष कर वही थीं। कार्येना "

ी शास्त्र को मांग के धान दिशों को प्रधान "

हा तरा-उठा सिमंदर का तह भानेम कुंचियां के दिस्ते गए कोंच से भारते के किंग मानाम का तह मानाम के साथ के साथ के साथ के साथ है। के साथ-उठा का साथ के साथ का करा-उठा के साथ-उठा के स

th vinzer, the straint and the set of high range of the straint of the straint of the set of the se

,जार काकति (क क्षिति के द्वाय प्राप्त कांच कांचा हुन का वा वा कांची कांच कांच कांचा कांचा कांचा कांचा कांचा कांचा । एप विकास में ही खोमांखन होती है पर कर्ज़िन्स रूप में उरक्षे अलग रहता गया। क्रियें इक्राफ़र कि होंग सोंग प्रमाणि में देहें के कि क्रियें के क्रियें के क्रियें के क्रियें के क्रियें कि काल देशक भारत कि मुक्त की विवास का मार्थ कर मार्थ भारत है। जार ,जील-कि जोत के कि कि कम्युने के दिन है मिहन है कि छोटा के स्ट्रान किए या कि (भि है। विकास कर में कार किया किया । किया । किया । किया किया किया है। किया विकास किया है। किया किया किया कि के समय शीजर रहने व जान में मदर करने के खिए जुलाया चाय, बेरिक्त इस बात की इजाजत में हर एक्ट्री से के काम हैं। इस समय की वीचीयों के स्वार्य के मिन्द्र स्वार्य के मिन्द्र ह ( हाइरिक्-१३४३ ) डिमोन किय किय काम कि किया में हुए होश है है। हिमारी हुए एक प्रमान का कि प्राप्तिक कि हिमारिक एक मिल करना वर्षा । पूर्व प्रमान स्मान के मार्गापक राज्य के ग्रीहर कि ग्रीहर मोहर मोहर मार्ग के एक्ट कार्य के मार्ग के मार् मनोब कोन हो कोन से बहुत कम थी । किस भी सरकारी कीमडी से सहयोग करना दोक समान कारी जान की बोबची देंरे | किने बांधों की जान सरकारी जान-कांबड़ी करने वांबी ही अनेकी नीर बानुतवर में, पीनो जगर, उनने जागमन की विवय से बस नही समभा गया । रही बीच पर-निहार जो हो गायो जो उनके पाल पहुँन हो। हो उनमें सिन्ह से जारब निहम्बास क्या गया । खाहीर हुक्स उदाया गया, १७ ध्रक्तूवर को सबके साथ जा भिले । पंजरब के लीग भवमीत हो रहे थे, राबन सरबस्य साहत है कात हैत । थानी जी भी, जैसे ही उन पर से मंत्री-निरेष का हाउननामकृ अपि काम काम काम काम वार्च वार्च वार्च काम काम अपि काम समय बाद दीनवन्त्र स्पष्टस्थ जी वही वर्डन गर्ज । हसने बाद 💠 मोदीशांश आहर मोसिनीयं जो नेहरू और महत्तमीहन मास्त्रीय पत्राच में हुई दुष्टचायां की जान के खिए पंजान गांने। कुछ ही

१४२ कांग्रेस का इतिहास : माग २ है, यदाप इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मुन्के इस बात हा विद्यास दिसका जिस जान कमिटी के लिए मैंने और दिया था यह नियुक्त की जा रही है। सद्भावन है स मिलते हुए मेरी श्रोर से यह वड़ी ही जासमधी होगी, यदि मैं सहसार की नेतानी प दे। बासाव में मेरा सरकार की सलाह मान लेना लोगों को सलाबह श पठ दान सत्यामही कभी सरकार को विषम-स्थिति में दासना नहीं चाहता। में भ्रमुभव कता है है व सरकार की छोर उन पद्मानी नेवाछों की, किहें कि मेरी सब में झन्याव पूर्वक हव रीवी वह भी वहीं ही निदंबतापूर्वक, श्रीर भी श्राधिक सेवा करूंगा, यदि में इस समय सराव में कर तूं। मेरे उत्पर यह इल्जाम लगाया गया है कि बाग तो मैंने ही लगाई थी। ब्रह में के सत्यामह करना खाय लगाना है, तो रीलट-झन्न श्रीर उसे कानून दी फिजर में गाँक रतने का इठ रेश में हजार स्थानों में श्राय स्थाना है। सर्यामह फिर से न होने देने हा री उपाय यही है कि उत्त कानून को वापत लेलिया जाय । भारत-सरकार ने उत्त हिन है हमरी कुछ भी मसाख दिये हैं जनसे मारतीय जनता के दिल पर कोई ऐसा झसर नहीं हुआ है मिरोभी कल में कोई परिपर्वन हो जाय 1<sup>33</sup> अन्त में मांधीओं ने ऋपने हायी सत्प्रप्रदेश के ह दी कि वे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को बहार्वे छौर स्वदेशी के प्रवार में सक्का सहयोग प्राप्त हों। इस समय इञ्लेवह में लॉड सेलवान की अध्यव्ता में सवुक पालेमेरटरी कीरी ही सि रही थी। अब इस यहां भारत से इन्लेयर को गये हुए शिष्ट-मचरलों की कार्याई को देएँ, ए हमारा सुस्य सम्बन्ध कामें ही शिष्ट महहल से ही है, जिलमें भी विहलमाई पटेल और बीजी पी राज ने जाने जेनाक के रान ने बड़ी बोग्यता से भारतार्थ का बच्च उपास्पत किया था। इनके साथ लोकमान्य दिवह, र्रिन सन्दर्भाग्य चन्द्र पाल, गर्योद्य श्रीकृष्या लापहें, दानटर प्रायात्रीयन मेहदा, ए॰ रङ्गास्त्रामी श्रामगर, रॉसि निर्व मिता हेन्कड - स्टब्स्ट मिया केलकर, सम्यद इसनहमाम, बार शास्त्र, मिर हार्निमेन आदि भी थे। इस शिक्सार ध काम धा कि कर किला काम था कि वह मिटिश जनता के सामने भारतवर्ष के दावे को रक्ते। भी० बी०पी० माध्यां दे राज्य के राज्यार्थ और राज्य के सुरमुर्ज दीयान थे । उनकी शिक्ष्या और शीकन्य सम्प्र स्टब्सिटता और सदन्यता मिह हर्य ने कारोध को रूपने ने कामें छ को इंग्लैयह की जनता की नजरों में बहुत ही जेचा उठा दिया या ब्रीर मिन है में (एम॰ पी॰) जैसों ने उनकी भृति-सूरि प्रशसा की थी। भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति का लाभ उठा कर, इन्लैयह के विभिन्न आयों में

भी पान उनकी शुरि-पूरि प्रवाद्या की थी। भा उठा बहुत वाल कि स्वित के स्थान क

राफि के साथ क्रांत्रेस का विरोध कर रही थी। कार्येशी शिष्ट मकल आहम-निर्मेष और रूर्व उस दायी सासन की मांग के साथ दिल्ली याले प्रसास पर जोड़ के जान की किसी

य, प्रस बात का देखान करती है कि आरतीय करता भी बीच-ने-बीम ज्यात्म-निर्मय का सम्पू निर्मा प्रकार कि निर्मार कि विष्ट कि विष्ट के क्रिक्त के ब्रुम्म बूछ की है किई प्रक्रिप्त का नाम छ मिन लिए के के के के के किन है। किन के किन के किन के किन के किन के किन के किन किन किन किन किन किन किन किन किन कि किनी प्रकार, काय का का का का देव देव में कहा, कि कि प्रकार है उपर्देश किसीय है முற்ற கு செற்கு செறுமுகுகை செறிக்கையிர் நிறும் நகிக்கிய விருந்தி किए किए एवं दीरायक की होया हिमाय जा से किए के अने स्थाप के किए हिस्स है। भारत में ही उसे स्वीकार करा लेगा नाहा। दश जनमूबर १९१६ के जानवह रहा हो में महाक ह छडम-डारो किंद्राक ब्लोहि ,कि केंग्र कि कहा प्र वृक्त के विकास कि प्रकार का कि प्रकार

हैं किया, जिस पर भी विद्यामाई परेल को उनका प्रविवाद करना पहा । इतने जोर के साथ भि शासकारी है से से में हैं हैं जनायात व । उनके बीच ने पहले हैं है विस्थाव की पाने की हरूदार है।"

हाजान, लेहन मोहिलाल की दुनाय कि वहा वहा वह । वन बनाहरकाल नेहर और पुरुश्तमपाव प बार दीनन्यु एवहरूव भी वही वर्षेत्र गर्ने । इतक बाद व० मोदीसास श्रीर मासनीय जो त श्रीर महत्तमोहत माशवीय पजाय में हुई हुपरनायों की जान के जिए एका प्रांत । कुछ ही महाविधि के प्रसावानुसार, गून के क्षानिस करवाह में सवास अक्षान्य, पंक मोबीसास । किहू जिस मुक्राम कारल हुन प्रस्त था, इसका कुन कारण मानूम नही हुना। हम गास हुया, नहीं के पहले की सर्वायरा बचाना या उत्तमें हो थि। बाहेगु के बिल का

क ,ीम में लिक मर में हावान कि । एको प्रमन्त के मित्र महोका मिक्स मनीत ,ीम लिप है किया-क्राप्ट और अन्तर-क्राप्ट काल्या के अन्तर-वाहर अने हैं है एवंस-१८। मेर हैं है। समय शिवा रही व आचे में महर करते हैं लिय बुखाय जाय, लेकिन इस बात की एता तत vem ip. m a fgr fe fente me a fir figur bielte er. vala i f bai में रापन होता क्रम कार्या है कार है के स्वयं है कि स्वयं है । विकास है । विकास क्रम विकास स्वयं विकास हैं ( FRing-350g ) होगोड़ किया किया काम कि किया-उन्हें प्रकाणक ती कि 18 18 18 18 18 निम्ही कि हुए । सेवेन कार्यक कर कीसींव की विकास की कार्य का बादन करना पक्ष जिन्ही के माप्रसिक-५८एपु से अब्रिक कि छोबर अब्रिक शाक्ष शाक्ष के छाउन छन छ। अर्थ मार्थ स्थापन है। प्र प्रमास कहि फ़रूर प्रकृत से दिमोंट शिक्शत कि प्रती । कि सर स्पृष्ट में स्वीद दिवा है। ति जोष की वीवया हो । किन कार्य कार्या के कार्य करने वासी थी उनके

र बातुरसर में, दोनो जगह, उनने बागम्न के विनय है फर दी समाप्त राज । हती बीच सर-मुक्त हो होते की उनके पूछ वहूँचे होते हो उन्हों किर से आवर्ग का माना । आहीर म उठाया गया, १७ बाक्तुक को छक्क जा माले । पताय के लोग अपभीत हो रहे थे, हा प्राहर साहर हे वाच हुए । बाकी की भी, जेंसे ही उन पर से प्रवेश-निनेष का

त्वरा कार्य ने एक कीरते के हाय अपनी जोन संस्त शुरू की। याची जो, मोरीकास नेएन, । 100 1999 मानक विकट केंद्र के एन कर्माहक उन है किई छन्नीक्षी है में क्रिया देन देन 313 BEr : forme de ,its tje geling a es pro sur fur first fe il benite first bil.







f neui-vall thine radig th in it spin which se foults when up the navina two to find hours show to 2133 washer or lune not now not like the fore-now the themse out siture all the four was longer by note show to five five the the their does note the none-pose to mid-moving hours to so the ret note that he is nive as pure move or the ret is the neuve to substitute the true moved by your world." of the part of their cours to substitute the treat neuver to give you would." of the part of the is the part of the part of the part of the new part of the part of the part of parts are part of the part of the parts of the part of the parts of parts are parts in the section to the move plant of it has no parts of parts.

मतपूर कार्य में एक क्षीय है काय क्षणी और करन शुरू भी। गांधी को, गोंबीलाव नेएह, । 10म 10मा महास रिकट केंद्र के एक क्रमेशिक वर्ष के किया का केमारिक है में मियानक कि 3131 nite fer im in fin bering auf gene greite gene in fende ein in beilb febr bitip कि होक क्षित का अपन कि अपन । कन्ने उसी कि हरनेह कि मन्द्राने स्त्र की में स्पष्टिक ई त्राह ,प्रकि—कि त्रोहार कि कि सहस्ता के दिख्य है स्थाप के हैं हिस्स के स्थाप के स्थाप कि मा in , भिर्म संबंधि एट से उन्नापन कि । एको प्राप्त के किया ग्रीम किया निवास कि शिक्ष किया । ह किया-हास और अवस्थ-हास व्यक्ति क्रायान-हास्य ४० छद्र हं हीयोव-१४ । हैए हि क्रि के समय शीकर पूर्व को वे में हैं कि होंगा व्यापन का ने में होंग हो हो है। भारत है। कार्य के देश कि प्रांति की कि वाची की वाची कि को के होंगी के व्यंत के वादर आप हैं इन स्प्रेट होड़ के कि विश्व करें । इस सम्ब की विश्वित का ब्रिक्श एक प्रमुख्य हैं h ( Freine-3509) this fow five fire fo functig polity, it i in irres five दिन्द्री । क्षेत्र हुए । क्षेत्रक काबेक कि कि कि कि विकार है । क्षेत्र है । क्षेत्र है । क्षेत्र है । के हार्गामक राज दे अर्थ के अर्थ के अर्थ के अर्थ के स्थाप में है अर्थ के स्थाप में कि है कि उन्हों के स्थाप में तमान कहि काल कि कहन है किया कि अपने किया है कि কৈনত পি প্রিক্ত কিন্তু ডিন্ট্রেল ভারে কাল কিন্তু চাল্ট্রেল কেন্ড্রেল কিন্তু চাল্ট্রেল কেন্ড্রেল কিন্তু -79 कि वित्र । प्राप्त प्रत्यक प्रिक्त कि कि वित्र के कि वित्र के कि वित्र के कि वित्र कि वित्र कि अग्रिक भी हो नामी आ उनके पहर पहुँच हो हो हो हो हो अप अप हो हो है। अप भी हो जा बादा । आधीर कुछ है क्षीमकृत प्रति के ब्राह्म । किसी वर भास क्रिक्स कि अनुसूख की वाम अधि हो हो है रम प्रस्थ सहस स सह है। साथा जो भी, जेंसे ही उन पर से प्रेय-निनेष भा भाष साह दीमसभ्य प्रवहरूत गी वहा गहुन गो । हतने नाद य० गोतीसास भीर मासनीय क्रो नेहरू और महनमेहिन माससेव एजाब में हुई हुनेदम्बाज को बाच के सिह एजब बढ़े। कुछ ही

मिलते हुए मेरी श्रोर से यह बड़ी हो नासमधी होगी, यदि मैं सरझा ही नेताओं प्र दै। रास्त्रच में मेरा सरकार की सलाह मान लेना लोगों को सलामह स्र पड पड़ा सत्यामही कभी सरकार को विपम-स्थिति में डासना नहीं चाहता। में ग्रनुभव करता है है है त सरकार की स्रीर उन पञ्जानी नेतास्रों की, जिन्हें कि मेरी सम में सन्वाय-पूर्वक सब दी हों। यह भी बड़ी ही निर्वयतापूर्वक, श्रीर भी श्राधिक सेना करूंगा, यदि मैं इस समय सरवार में कर दूं। मेरे ऊस यह इल्बाम लगाया मया है कि श्राम तो मैंने ही लगाई थी। बर मेर सत्याग्रह करना ऋाय लगाना है, तो रीलट-कान्त और उसे कानून दी कितार में " रखने का इठ देश में इजार स्थानों में छाना समाना है। सराग्रह फिर से न होने रने घ उपाय यही है कि उत्त कानून को यापत लेखिया जाय । मारत-सरकार में उत्त कि के सर्वर इन्ह्रं भी प्रमाण दिवे हैं उनसे मारतीय-जनता के दिल पर कोई देसा श्रवर नहीं हुन्ना है क्लि विरोधी कल में कोई परिवर्तन हो जाय ।" अन्त में गांधीजी ने अपने साथी सलामीं में दी कि वे हिन्दू-मुश्लिम ऐस्य को बढ़ायेँ और खदेशों के प्रचार में सबका उहनोग प्राप्त करें। इस समय इंग्लैयह में लॉर्ड सेलनार्च की कार्य है . ४७ गरुण्ये खायह, हाबटर प्रायानीवन मेहता, ए॰ स्तालामी झारगर, र्राझ विर मिष्य केलकर, स्टब्द इसन्हसाम, डा॰ साउचे, मि॰ सन्मिन स्थाद भी थे। इस विशेषक काम या कि वह ब्रिटिश जनता के सामने भारत रहें के दाने को रक्ते। श्री॰ बी॰पी॰ मार्स्सी हैं रूपन के प्राप्त की रक्ते

है, ययपि इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मुक्के इस बात का विश्वास दिस का जिस जाच-क्रिमेटी के लिए मैंने जोर दिया था यह नियुक्त की जा रही है। सर्भावत े

राज्य के भूतपूर्व दीचान थे। उनकी शिष्टवा श्रीर सीजन्य तथा सप्टबादिता श्रीर स्वतन्त्रता हिंद हर्ते ने कामेंस को इंग्लैयड की जनता को नजरों में बहुत ही उत्त्वा उठा दिया या और मिर्ट में प्र (यम॰ पी॰) जैवों ने उनकी भृरि-भृरि प्रशंसा की थी। भाग्यीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति का लाभ उदा कर, इस्तैयह के विभिन्न भगों है हैं रार्थं सभाक्षों का क्रामीजन किया शया। सजदूर-दल ने कामन सभा के मदन में उर्दे (पार्टि रागव दी बीर भारतीय राष्ट्र-महासभा को सहातुभृति का सन्देश भेजा। सददन-महासभा को सहातुभृति का सन्देश भेजा। सददन-महास 'काक्षमें में हुए श्रपने सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें आयलिंदर और मिस है ही साय भारत की भी खारमनिर्ध्य का श्रापकार देने के लिए कहा गया। हवी प्रसर 'नेतन हैं। भीरतन कींखन' ने भी ऋपने वार्षिकेखब में महााव पास किया; और मजरूर-दल ने स्मारधे हैं हैं हैं श्रपने वार्षिकोत्सव में मांग की कि ''श्रह्मसस्यकों के लिए पर्यात सरव्युव सत्ते हुए, झार्नाली के किया के के सिद्धान्त के ब्रानुसार, भारतीय सरकार का पुनस्तगटन किया जाय।" यंजन के क्रोउन हैं तो कार्र प्रकार का पुनस्तगटन किया जाय।" यंजन के क्रोउन हैं वो सभी सस्यात्रों ने सम्यन-स्य से प्रवल विरोध किया ।

भी विद्वलमाई परेल और कामेंगी शिष्ट-मवद्वल का लन्दन में दुरेव पूछनला था। १६ ६० तो उन्हें कामेश की जिटिया कमिटी से सुलकता या, धूमरी और श्रीमती बेरेस्ट से ये प्राने हरी राकि के बाय कार्यस का विरोध कर रही थीं। कार्यभी शिक्ष्यदल आस्म निर्वेद की हुई उन दापी सामन की माम के साम दिक्षी बाले प्रसाद पर और दे यह या। मार्ट्यु-मान्य है कि

हाद पात्र में एक्ट्रप हो में क्षित है कहे । मंत्रीय को प्रस्था के क्षेत्र में एक्ट्र शास्त्र के क्षित्र के प्रस्था के क्षेत्र का ना क्ष्य के क्ष्य के स्था कर के क्ष्य का प्रस्त का क्ष्य के क्ष्य क्ष्य के क्ष्य क्ष्य के क्ष्य क्

तुरुत छ।होति के पुर क्या के कि अद्वा प्रकार काल कि का है कि के कि कि के कि कि के कि । 1971 कर पहल के कर के के का का है कि है कि का वार्त के उन्हें के कि का वार्त के कि उन्हें के कि वार्त के उन्हें किया : इस्ता मी कि में के बहुत के अपने के किया है के मान के अपने मान के अपने अपने कि कार कियर प्र, पृक्षि कि प्रीक्ष । एको इसी विकास कि वस्ता के भी दें कि स्टिस के अह भीड़-कि मायहत के हिंद के प्रहान व कि के लिहन की हिंद की माईद की मार्थ की कि ,भि में रिक्ति मर में राज्य किये । किये । किये अपने के निक्र में किये निक्र में स्थित कि स्थित ह हिन्छ-छाप अक्षि अवश्व-छाप कालल कालल कालल-लाहण प्रकृ हि हीमीक रह। हैंग कि क्रि के समय शांकर रहने व जान में भट्ट करने के जिए नुशाया आय, लेकिन इस बात की इजाजत भारत है। बाबिस-उप समित नाहती यो कि मार्चल कि के कुछ ने हिंग के हैं ए प्रबंद आप उदस्य सामा सहयोग हरा होना पदा । इस समय ही परिस्थित का इतिहास एक स्थानेदन्त में हैं ( हाइनिक-1393 ) दिमोन किया हम का का बाब कर के दिमान है। हम हम किया है हामने हान्स हुए । लेक्न कामेंच-तप-विभित्त की ऐसी कोडलाइयों का बायना करता पड़ा जिनकी के राष्ट्रिय-१३एवं से प्रीहर कि छवान अहि शाह हाएन छ एएनछन ठन्छ छ। राष्ट्रिय हा ममान कोड क्रांच से बंद हे क्या थी । क्यि भी क्यांश की बार्य से कार्य के बार्य में क्यांश क्यांभा किहर कि शिक्ष होने किल कार्य कार्य के किल कार्य कार्य कार्य कार्य के कार्य किल कार्य क नीर कास्तरम में, दोनो जगा, उनने जावान के निवय से दय नहीं समभा थाया । हवी बोच सर-बीहर बनी ही गावी जो उनक गाँव गहुन स्वी ही उनम विद से बास्स-विश्वास क्या राजा । आहीर हुक्स उद्याया गया, १७ काबसूबर की सकते साथ जा थिये । पजाब के सीता भवभीत ही रहे थे, हरहत प्रवस्त साहम के साथ हुए । गांधी की भी, बेसे ही उन पर से मनेश-निवेष का माठ कार्य, लेकि सहस्र प्राप्त कर है है। यह विस् विस् विस् विस् विस् विस्त्र प्राप्त कर कर है। इस विस्त्र के प् क्षेत्र बाद द्विन्ते तरहरूत हो वही वहै वहै वह वाद त व्यवस्थित हो। सांबन्धे भी नेहरू और गरमनीहर मासबीय वन्त्र में दूर उपरमाशा का जान के जिए, पंजाब गर्ने। इन्हें ही हरालिए उन्होंने पद-स्वाम किया श्रीर भी मुकुन्दराव वयक्त उनकी वमह सहस्य बनावे गरे। हैं हे सालिविटर मि॰ नेवली भी, निवहें सुपूर्व प्रिमी-हीसिस में ही जाने वाली प्रपीता स सन कमिरीके साथ थे । साथ हो यह भी निरूचय हुआ कि जीवर्षायत्वान्यम् को प्राप्त करके वार्ष का एक स्मारक बनाया जाय, श्रीर इसके लिए मालनीय जी की अध्यक्ता में एक कांगी सर गई। प्रतंतवरा यह भी बता देना चाहिए कि अब यह बाग ले लिया गया है और गए। परना गैर-सरकारी रिपोर्ट अमृतसर-कांग्रेस तक तैयार न हो सकी । या सोचा तो साही ाया कि सुविधा पूर्वक विद्युत रूप से जब वह तैयार हो आय तक उत पर विचार इतने हैं कि मित का विरोप श्रापिनेशन किया जाय। लेकिन इतना तो कमिटी ने ऋही दिया था, कि "हरा-मीराम के समने कतरल बाबर ने जो कुछ कहा है उससे यह बात बिलकुल निस्तरिय हो गाँवे उतका १६ प्रमेल का कार्य निर्दोप, निरीह, निःशस्त्र मर्दो ग्रीर बच्चों के जानकृत प्र न्द्रशंस इत्या-काद के सिवा और कुछ नहीं है। यह ऐसी इदय-हीन और बुबाईत सुद्ध है उन्ने आधुनिक काल में स्रीर कोई मिसाल नहीं मिलती !" जो हो; कुल मिलाकर १६९६ के लड़ परिस्थिति न केवल निराशा-सनक बल्कि वही भयावह भी थी । महायुद्ध में जो शास्तिया लगी हुई या उन्हें पालंभेपट की तरक से धन्यवाद देने का प्रधार करते हुए मि॰ लायह जार्ज ने कहा या—''हिन्दुसान के नियय में कहूं तो, उसने हमारी हर्ष में, और खात कर पूर्व में, जो मरावनीय सहायवा दी है उसके कारण उसे यह सथा श्राविका गया है कि जिससे इम उसकी मार्गों पर ज्यादा ध्यान दें । उसका यह दावा, हतना ओरहा है अपने वमाम पूर्व-विश्वासी और (हागा) गान श्री छोर श्राप के स्थला को स्रोर मी छाण्ड . घ है, झस्यायी भाग भाग विश्व में नामजद सदस्यों का यहन, सदस्य को बोर भी आपस के प्राथकार, ब्राजिनेस रामने की स्था और ऐसी क्षमप पीक्ष दयने बासी गाँउ उस दिस वान १६१५ के कार्त में ये कीर भी बढ़ा-चढ़ा कर बासिल कर दी गई हैं। यही है राइत ये, जिनका मुकाबता करने के लिए श्रामृतसर कामेस बुलाई मई थी। यह बताने की रीं है कि इस बीच आपल में कूट फैलाने और तोड़-फोड़ करने वाली शक्तियां अवस्य जोर-ाय हिन्दुस्तान में काम कर रही होंगीं। क्योंकि मारतीय राजनीति में वे हमेरा काम करते र विदर्शा-शासन में तो ने अपना जोर जवाती ही हैं। खुद होमस्त-सीग में भी उनके ये। ग्रमुतसर में वे भारने दल-बल के साथ प्रकट हुई। लोकपान्य विलंक उस समय तक सीट साथे ये। सर वेस-सहन वियोज पर चलाये सबे सान-शनि के सुकद्ध में उनश्री हार

ी। उन्होंने यह मुनते ही कि पालमेंट में बिल पास हो गया है, सम्राट् को भागतीय एड्र वधाई का तार भेजा। उत नमय यह अमृतका जा रहे थे। उन्होंने सुवारों को कार्यों के सम्बन्ध में 'प्रतियोगी-सहयोग' करने का आहमाठन वह सम्बन्ध पर सम्बन्ध

मन्त्री । सेविन इवके बाद शीम ही व० भोवीसाल नेहरू ऋगुराधर-क्रांबेट के समापति निर्मास्त्र भारत पान, पानाद्वल इक मार बालास तैयवजी इस कमियों के सदस्य ये और के सद

कि कि कि शिक्षित के कि कि 

ि होमों छ छन्द्रों जार के रमक्ति असि हं होता उन पर हुए छ। उद्यों छन्। वर होता छन्। के हम हालिएट में नएमेंगोरू छह । मिह निवास है फिल्क्स साथ नन्यक्ति कि में समान-उसरहरू अस्तवर-कामेस

pp fore I fine far in farne bie fe ermei des eine p peie de pentig -TOS Dy breste की है किछमूठ कि स्थापि छत्र कि एक रहियों किया छात्र कुछ (क)"। -: Fier of we ive that the

भीक हि प्र क्लिक के एक क्लिक एक एक भीक कि विशे में सन्तर के ऐक्सि पर्व (स्र) । इ किस्न मार्गिक्रास करते हैं।

। ई क्रुप्राप्रधाने अधि बन्नकांक्तिक स्पृष्ट स्प्राप्त-अपनु को ई घार विश्वत अधि ई कृत

क्षित्राम अण्डाय के क्राइकी के क्ष्मिने-फाइट की है किक प्रश्निक क्षाय प्रम तिह्य (p)

"I bilir fere greige nite for Stiere poil o fie upen start freiber by fi

भूप प्रांपाल क्या है। यह ब्राह्म क्या है कि व्यापन में ब्राह्म क्या के कि क्या क्या वर्ष वर्ष कर क्या वर्ष वर्ष न्त हे राक्षप्त को किया कि प्रकार हैं :--गोमी यो हे ,जिर्पशार्तेषी, शब्द को हंडा हुने बाह उससे जीवा तेरा बाह बाहेने का स्वाप-

थ। इ हिंद्र प्राप्तक करीय प्राप्ती के सभग्रेप केन्छ देवी है छि। ने जिस्से यूर्व उत्तरहानी शासन थीत स्थापित हैं। बाहर बहर कार्बर मानता माहेतु के हर लिल-होंद्र गर्मपुर प्राप्त छन्न में किन्द्र छान्योद्राद्ध कि शिक्ष्य-क्ष्मप्त क्रिया किन्द्र किन प्रीप्त शिक्ष्मीक या के मिल मालका माल के कि अपन विकास अध्या है कि माल अध्या विकास अध्या है कि केंग्र ह की दि एरशक्ष काल के करनेश होज है के हिन्दु है। है जिए काल क्षा का एक है।

सक्षांच रक्ष्या ता वर्ष (शर शया १ fik ynn fang findig filmile "I files pierrie die viele der gebied fie begel कि है रहार हुने व प्रतिक क्षा कि व्यवस्था के दिवार । कि दि व्यवस्था कार दिवार के हैं व्यवस्थित है है विकास में केन्द्रभाग क्षेत्रका विकास क्षेत्रक का का है कि the the hierar to near my andre of hier veryal value of "-jeal year noothe tres gr gine ite forg mitry & fiesbeite site vinne fluore & yer ver fi vile

मंत्री की दुरस्य को सीस है के हिल्लाकों के देखी की जांच को जांच कर है । Le neite me ge, larit de mie derbie ob men gene b fer eige, unegund, the are are all alteren ar une que fi eng at aa det an undace-eige & night in der fang de beneden bei bei bei ben an eine beite berten mit frau क्षांक शिक्ष के की क्षेत्र के कि के कि है है है है है है कि के कि कि की कि कि की कि कि र देव पा गर्वप्रकाय मान क्षेत्र करण-पार्ट कर किस्तीरिक देव किएक पर विद्याप की में-पात्रक कि पर हुए छछ—प्रकार्ड कि छोए कि होति किया हुन्छ । ई ब्हिस्ट अवशोख कि बूध कि निल में साव क्षी है। इस कि व्यक्ति के होते हैं। वह कि वह है on yn || won ferw fi gepres vingen—in the pesten weten yn it and

कामस का इतिहासः । भाग २ चित्तरजन दास, पजानुल इक मीर मन्तास तैयत्रजी इस वर्धारी के सदस्य वे सीर के स्तर्न मन्त्री । लेकिन इसके बाद शीप ही वं मोतोलाख नेहरू श्रम्तवर-कामेंस के समार्गत निर्माण है इसलिए उन्होंने पद-त्याय किया श्रीर भी मुकुन्दयन जयकर उनकी जगह स्टम्प बनारे में। हर्न के सालिसिटर मि॰ नेउली भी, जिनके सुपूर्व प्रियी-कासिल में की बाने वाली प्रयोग के स्वर् कमिरीके साथ थे। साथ ही यह भी निर्चय हुआ कि जलियांचला-बाग की प्राप्त करकेवा हैं

का एक स्मारक बताया ज्यम, और इसके लिए मालवीय जी की ऋष्यद्वा में एक कॉमर्स क गरें। प्रसंतवश यह भी बता देना चाहिए कि श्रव यह बाग हो लिया गया है और छप् ही सम्पन्ति है । परन्त गैर-सरकारी रिपोर्ट अमृतसर-कांग्रेस तक तैयार न हो सकी । DI सोवा से वा त गया कि अविधा पूर्वक विस्तृत रूप से जब यह तैयार हो आय वव उठ पर विचार करने है हि कांमें अ वा विरोध अधिवेशन किया जाय । लेकिन इतना तो कमिटी ने कही दिया था, हि 'मूर्जि कमीयन के समने जनस्य दायर ने जो कुछ कहा है उससे यह बात विसक्त निस्तरिय हो जी कि उसका १६ क्याँस का कार्य निर्दोण, निरोह, निःशस्त्र मदों और वच्चों के बावन्त हार्स हुए नश्च द्या-कांड के लिया और कुछ नहीं है। यह ऐसी हुदय-हीन और मुखरेत गुड़ी जितकी ब्राप्निक काल में और कोई मिसाल नहीं मिलती।" जो हो; कुल मिलाकर १९१६ के हर की परिस्थिति न केवल निराशा-जनक बस्कि बढ़ी भयायह भी थी ! महायुद्ध में जो शक्तियां लगो हुई थां उन्हें पालमेषट की तरफ से धन्यवाद देते का प्रहार परा करते हुए मि॰ तायह जार्ज ने कहा था—'हिन्दुस्तान के निरम में कई तो, उतने हम्पे ! विजय में, और लाव कर पूर्व में, जो प्रशंकतीय वहायता दी है उठके कारण उसे यह नया प्रांवर

मिल गमा है कि जिससे इस उसकी सांगों पर ज्यादा ध्यान दें। उसका यह दाया इतन बारहारे कि हमें झदने वमाम पूर्व-विश्वाती और (इमारी) आयाकाओं को, वो कि उठकी प्रगति है एहें बद्दावट बाल सकते हैं, दूर कर बालना चाहिए।" बहा तक इस 'वरे दावे' से समस्य है, झाड़के स्रिच के बाद भारत-सरकार ने मारत की इन गीरव पूर्ण सेवाओ का बदला घाए समाझी बीर बार कारिया-द्वारा दमन के क्य में बुकाया है । मार-फोर्ड विल ने लोगों के दिलों की स्तीर भी

पहुचाया । द्विविध प्रचाली, काँखिल में नामजब धदस्यों का सका. राज्य-परिवर, 'बिये' के प्राधकार, श्राहिनेन्स बनाने की सत्ता और ऐसी तमाम पीछे इयने वाली मे थीं । अब १६३५ के कातून मे ये और भी यदा-नदा कर दासिल कर दी भयानक राइस ये, बिनका मुकाबला करने के लिए अमृतसर-कामेस दुलाई गई थी। जरूरत नहीं है कि इस बीच आपस में फूट फैलाने और तोड़-फोड़ करने वाली शोर के बाम हिन्दुस्तान में काम कर रही होंगी। क्यों के मारवीय राजनीति 🛚 ये . रही हैं श्रीर विदेशी-शासन में वो ये अपना जीर जवावी ही हैं। खद होमस्त-लीग दर्शन हुए में । अमृतसर में ने अपने दल नल के साथ अकट हुई । लोकमान्य विसर्व इन्लेंदर से लीट ग्राम थे। सर बेल-टाइन चिरोल पर चलाये गरे मान-हार्न के युक्दमें में हो बुड़ी थी। उन्होंने यह मुनवे ही कि पालंगेंट में निल वास हो समा है, समाद भे को तरफ से बचाई का तार मेजा। उस समय वह अमृतसर जा रहे थे। उन्होंने सुपार न्वित करने के सम्बन्ध में 'प्रतियोगी सहयोग' करने का आहतासन दिना था। यह रा तो था मि॰ वैर्दरस्य का, भीर तार का मजनून बनाया या केलकर साहब ने I

होक्योर कितार्थित है । कि प्रायंति के के उन्हें उन्हें उन्हें के प्रायंत के विवासि के कि विवासि क्य हरणा की हुन्छ किया पर करी-करी। जाय की गई थी, तथा क्या के प्रति क्या का प्रति हुन् प्याब से कि से अरपानारी के प्रत्न पर जिनार करते हुए कामेस ने उस हमांना होने की १ कि गाम कि भिष्टे छ। शहर सुनार के ब्राप्त के ब्राप्त हो और ओर ओर को क्या के के क्या के के क्या है कि के भवान । एकी एकी का बाज होएन है अपने किएन कि मान होने का बाह होने हैं है वकील के रहावता क्षोर कताह देने की व्यान में दी हैंग हवांकर कार्य ने उतके बहिश्मा कि क्षेत्र भारता, कि उत्ताह उपनित्रमीलि । एक राज्य के व्यक्ति का निवास कर्म होता है। कार हो साह- रिक्री से समान होता है। एक प्राप्त है। क्रस्तन झपना सिर उठा रहा था । प्रवासी मध्यीयों के लिए की गई प्रहरून साहब की सेवाये पत्राच इतिक्रिया कि विक्रियान के व्यक्तिक कियू । वं क्षेत्र का किथि अवस्था के क्ष्म अवस्था प्रीव क्राव्यक्त न्हीं । मंद्रा हे स्वावी-माखवाबी, मी कुट बरूब है है है हि स्वाविक्ष स्वाविक मो अमीच-कि में उनित निष्ट कि एम्री उपलब्ध मुली के लिए कि एक कि कि कि महाने के भीत मुक्त कि राजस्ताय की भी, उत्तरी क्रमशिका में की बई धारत के जीव से लागों के लिए भन्यशंद दिया गया। भारत हिया गया १ उसी वरह इच्छेड के महत्र है कि ने हैं है जो है है जो सह । साथा मही इस्प्रेस Sob s integ fang fa fande walm | minst eine in nenn sin sie in biar-weifel 

कान करना पक्षा है कामपोन पृथिकत मोनालाल नेहरू बहुत वक्ष प्रकेतन है आजात नैड गर्थ। कथोष्ट फिरड़ से इप्रदेशीष्ट छड़ । राष्ट्र सक्ता हाएटंगीक्ट और डैंग कि डैंगर्डोक कि हरक स्त्रान समय छ रिक्ति एक उद्योख में किक्सि भीड़ के । एक क्ष्री इं कड़ के काम कु कि व्हिक्ति असक्ष एक क्षित्री प्राप्त किक एंत्री प्राप्तक कि एडप्रक्षक की क्षण किकी क्षणाव्ह कि क्रक । क्षक क्षत्री प्रॉक क्रक क्र निक्त हुए सिट अप्रिया पर कार्या का कार्या के स्थान कि अप्रिया कार्या कि स्थान कि अप्रिया कार्या कार्या कार्या । एम्री प्रकार हो हो हो है अपने हैं को क्षेत्र हैं को के हैं कि एक हो क्षेत्र हैं हैं कि एक कि आहे के प्रीव्र कि ब्राप्तम प्रीव्य निक्र कि व्यवस्था स्थाप का व्यवस्था कि विकास का का विकास का कि विकास का विकास क र्षा प्रस्तान को पास का में होता राज के हर कर कर सहरात में राजान है का का एक वास्त्र को नामा है। अप तह प्रसान नान हुया, जिनमें बाबन-मुजार-नम्बन्धी प्रस्तान का बन क्रीर बहू राया।

. अधाक प्रीक में इंप्रिकाश के बान्ते के कि कि कि कि का अधार का का अधार का अध लेगर' था रहा हूँ। वस्से उन्हें में यन्द्र नहुन जिनित्तत हो मनेहें। दूवरी पटना लन्द्र के एक शांति 5,85] F.5.1] में लर्ट-1910 के हो हो हो में शिक्ष्य का भी में है कि की क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र । 131 ह मानि कि शिष्ट ग्रीव अस्ति के मानि कि है मन्ति कि स्वाह ब्राह्म विकास मान हो। -हामर इस हित्र हड़ी कप्र के हाष्ट्रहील के ब्रिया हैंहैं व्यापण हिए कि हिंदे कहा कि एंट्रीके कहीहै । कि किए कि क्रिक के कि कि कि कि कि कि कि कि विभिन्न

क्रिएको र्रापः ०९ देति के क्रिक्टिक के अपनाक कि अपना अभवती अर 1 के क्रिअक्टिफ वित्राप्तक विव्याप्त

कवित का इतिहास : भाग २ चुंद कार्रेस है। इह इस्तर लाग धाय थ, किसी है इबार मानुनी प्रारंभें व गरेंद में किसान-मांत्रियं भी थे। कार्रेश क सार पाना कर कर व्यक्त व्यक्त की दूरियी। इस उत्तर दूर क्षाणाचारी पर वराधावतः 🛘 सबसे क्षाचिक क्षाच (दया गया था। हादसे व कि पंजाब घोर गुजरात में जो भारकार सोगों की तक में हो गई में उसने किया में उस िरमानामिति में उनका प्रस्तात मिर मया । मार्थानी की इसमें निमशा हूं। यह वृत् थी। उन्होंने, यदि कारोस उनके दृष्टि बिन्दु की ने सपना तके की दृद्धा सन् साम विकास घदन के वाम क्षित में रहने की बामी श्रवमांचा मकर की। दूसरे ही दिन मुख करा मन्तु हुत्या, जो इस प्रकार हे- "यह कामेन इन बात को व्हांबार करती है कि बहुत कारी बिया दिये आने पर (हा) जन समूह क लाग नीय से बारने हुए ये, ती भी रिदने हरेंब है में प्रजाब श्रीर गुजराव के कुछ दिस्सा में जो ब्यादिवर्ष हुई। श्रीर जनक क्षरण जनस्त में विष्यान हुआ उध्यस यह कांग्रेस युग्द सक्द कार्या है । स्थार उनक आप करते हैं । विषय पर गांधीओं ने जो स्यास्थान दिया यह हा बड़ी उच्च कोट हा स्रोर प्रमावशाला या ह बहुत सर्वेष में बरने समाम हो योजना श्रीर भागी-श्रीत का दिख्यांन स्थाम था। "रहते प कोई प्रसाय वृश्चित के मामने नहीं है। इसारी भाषा चहत्त्वा की सारी हुनी हो बढ़ हैं। हम इसके मूलभूत सन्य को समान से, इदय से सीवार कर से बीर उसके बहुतार आवर रस्ते। जिल क्या तक इम उनके मूल शाहार कर ल बार उनक अर्था ---

हमारी असफलता भी निश्चित है। मैं कहता 🕻 कि यदि हम लोगों ने मास्त्रटन ही लि जिलक कि इसारे पाल सहुत ममाया है धीर उन्हें में आपके शामने पेस कर बक्ता है, स्त्रिया सहसदाबाद स्रोर परवह-कावह के उदाहरता दे-देकर कि वहा हमने वान-मूक्त का हिला हाउ नि है—हां, में मानता है कि डॉ o किचलू, डॉ o सत्याल श्रीर मुर्फ पकड़ कर—में तो डॉ o तर्ने स्रोर स्वामी जी वर्ग निमन्नस्य पावर शावि-स्थपना के लिए क्सर क्वन्नरं जा रहा था, सरकार ने हेंगे को भड़कने स्रोध गरम हो जाने का जबर्दला कराव्य दया था—वो यह बलेहा न सहा होता हैंने उस समय सरकार भी पामल होगई थी श्रीर हम भी पामल हो यह ये ये में इहता हूं, प्रायलम अंडिंग पागलयन से मत दो, यिक पागलयन के मुकाबले में समझतारी से काय तो और देतो कि कारी हाँ आपके हायमें है। कि अम्मा की जमानेवाल क श्रकाबल म समस्त्राध स काम ला खार ६०० १० जन्म के काम की अम्मा की जमानेवाल शब्द हैं ये, जो अबदक कानों में गुजदे हैं। वरते हरी यह है कि क्या लोगों ने उस समय उनके पूरे रहस्य की समझ होगा है सन पूजिए तो कि साम उनके पूरे रहस्य की समझ होगा है सन पूजिए तो कि साम उनके पूरे बार्वे हसी प्रस्ताव के झुर में नुर्दे थीं। उस समय तक गांधी जी सरकार से सहरोग जोड़ने के लिर ने वो राजी में श्रीर न तैमार ही थे। क्लीरे---

The first rough of the feminent public prime species of the first species & limited as the first for the first property of the first property of the species of the first property of the first proper

प्रमा मिला के क्षिता । क्षेत्र के इस्ते में में स्वांहें कहा है कहा । जिस्से स्वांस्य प्राप्त मिला के प्रमुं त है के स्वांस्य प्राप्त स्वांस्य स्व

नि क्षां क्षां का वास्त का क्षां क्षां क्षां के क्षां के क्षां के कार्य कार्य का का का कार्य कार्य के

## श्रसहर्योग का जन्म--१६२० जिलाम्त-सम्बन्धे-बन्धाय

•

[ नोसरा भाग १६२०—१६२८ ]

पन को जसर बहुत कुछ निराशाजनक था। इसकर मुसलमान नेशकों ने एक रहज दक्षर विधा, जिसमें उन्होंने यह हह समस्य अपट विधा कि बाद सीच को शर्वे मुसलमाने हे पई है भावों के सिलाफ गई वो इससे मुसलमानों की समस्य सिका समेगा।

प्रस्वी श्रीर मार्च के महीनें में विकाश का प्रकाश कर महत्त्र के अपनीत देव में काव प्रकाश कर मार्च किया मार्च की मार्च मार्च की किया मार्च मार्च की की किया मार्च मार्च की मार्च मार्च की की किया मार्च की मा

१७ मार्च को लायर कार्ज ने प्रस्किम शिष्ट-मयरबल को उत्तर दिया, किन्के होरात में उन्ते दिया बाद पर लोग दिया कि रेखाई गाड़ी के साथ जिल्ल नीति का व्यवहार किया जा सा है, हुआई साथ उत्तरिक निकान नीति का व्यवहार नीति की व्यवहार नहीं किया जा लकता। वर्षन लाय हो रहता वाल सा तेरता कि विद्यान नीति का व्यवहार नहीं किया जा लकता। वर्षन लाय हो रहता वाल सा तेरता कि विद्यान नीति क्षा कार्य कार्य कार्य कार्य के प्रस्ता हुआ में प्रस्ता हुआ ने ही र लाय कार्य के कार्य कार्य कार्य कार्य के कार्य कार्य कार्य कार्य के कार्य कार्य कार्य के कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के कार्य का

पहला नार प्रकट की थी। यह इस प्रकार है:---

"यदि हमारी मार्गे स्वीकार न हुई ती हमें क्या करना चाहिए, इसपर विचार कर लेगे मावस्वक है। एक जंगली मार्ग जुल्लम-खुल्ला या छिपे हुए युद्ध का है। इस मार्ग को होशिय, क्योंकि यह श्रव्यवहार्य है। यदि मैं सक्को समन्ता सकु कि यह उपाय हमेशा द्वरा है, वो इमरे सब उद्देश बहुत जल्दी सिद्ध हो जायं। बीर्ट स्थक्ति या बीर्ट राष्ट्र हिसा के त्यागः द्वारा जी धन्ति उद्धान कर सकता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। परन्तु खान जो में हिसा के विकर्त वर्क पेश कर रहा हूं हो इस कारण कि परहिषवि ऐसी ही है, और ऐसी अवस्था में हिस विलकुल स्पर्य विद्य होगी। व्यवपन हमारे लिए व्यसहयोग ही घडमान श्रीपधि है। यदि वह वर तरह की हिसा से मुक्त रक्ती जाय तो यही सबसे खब्की खीर रामबास झीपांच है। यदि सहसीम के द्वारा हमारा पतन थीर तेजोनाश होता हो और हमारे धार्मिक धार्यों की शायात पहुंचता है। ही धरारयोग हमारे लिए कर्वन्य ही जाता है। इंग्लैएड हमसे यह खाशा नहीं रख सकता कि हम उन ऋषिकारी का दनन पुरुवाप सह लेंगे को मुनलमानी के जीवन मृत्यु का प्रश्न है। इसलिए हैं जह ग्रीर चोटी दोनों श्रोर से बाम श्रारम्भ करना चाहिए । जिन लोगी को सरकारी उपाधियां श्रीर सम्मान माप्त हैं उन्हें ने स्थाय देनी न्याहर्य । जो नीने दर्जे की सरकारी नीकिश्यों पर हैं उन्हें भी नीकरियां छोड़ देनी पाहिष्टं । व्यवस्थीय का स्थानती नीकरियों से कोई बास्ता नहीं है । पर मैं उन लोगों ने, जो गुरुद्दीम की क्रीश्रवि की नहीं क्रायनाने, सामाजिक बहिल्हार की घमडी देने की बाव शेष्ट नीवरी होड़ देन ही बनता के मात्री और श्रमतीप की

- बरने से इन्दार दरने दो दरने दा समय हाभी नहीं चाया है।

पन्पर पत्र पि प्र रूपिट ईन्सिईंड विवस्त होता, विवस्त होता, क्यान स्थान क्यान पर प्राप्त हुँ । एउट क्रेट-क्रेट में किहित विक्रिय कालावा कार्यात कार्यात कर होते हैं। 5 F वि ठाउ दि किम समाप ग्रीह किम समाप भाग के वाहरू है। अब बाहरू किम समाप के प्राप्त के प्राप्त के स

# थ देव छ मेर मेर सम्म

। मारक क्रमान्य स्वतः कृष्काम व दिन्न रस्ति के सम्बद्ध विश्वास मात्रम विश्व हिनी वर बान हो हबना विदेश भी भी हिन्ती । प्रमा । ब्रायक वाद हो गांधीओं ने ब्रम क्ष्मिक को मिन्या की कि मो माने माने के माने के भिष्ट मिल प्रिकान ने साथ सी वर्ष क्षेत्र प्रकाशित हुई, क्षित्र क्षान्य कारवेशित ने क्ष्में में में समाह १६२० में शब्दीय बच्हाह समाया थाया और तक्से जाबतक समाया जाता है। १४ मरे १६२० 📭 i Бार । TR रू में एन के अग्राद प्रमाद कार- स्त्राधीकार्ता कि स्त्रीति है? उन्हार प्रमाद प्रीय पैर्ट्र सरमाय में क्षांचे के क्षांचित्र के व्याच्या का वाचा था । १६१६ की बरनाय है क्षांचेश में मारम के साथ रावस्ते की शरी और नव्यानमध् किया या और निवंध को देना वर्ष प्रमा तो। उससे बह किश्म करो हिस् ,कि कि कार्का अक्ष करा कार करा कि पाउनुस-स्प्रीति हिस् । एक्ष प्रमान रखते हैं। म सर्वास्ति के द्वा वासक्य में हैं, भा में हैंहर के हिला मान ए भारत के घारत राष्ट्राय की वह 'मुक्त का दार' प्रतीत हुए । उन्हें कारेश को कि मेरी उनके काम-स्वाय है कि एक । कि क्षेत्र हो कि कि एक मान कि क्षेत्र है। कि कि कि कि कि नि किन्छ । कि कि कि क्रिक मिथ्रक किन्छ क्रिक के लग्न काछ (के क्रिकार) केन्छ मी क्रिक क्रिक Ho Hog". -- 5 ge po \$ 1016] fo ft "0,535 muly" & 51050 ft prout by असहबोग का प्रारंभ

निमें ब्यवस पर मोधीओं ने शिवस्त्र सीस पर सिमोधील ग्रह्म किया, जोर निम्ने नकन प्रधा-

महील । है सार क्रांमति है जिले हे अबहुत्व के विवास के दिना मेंब 'सहस्र कार्युश है "मारा गय म स्वराज्य शीम मात्र का का वा व्यवसी, दिन्-मुख्तम-देश्य, हिन्दुस्तानी

fi femife fie fiedt ibe geinelleg migne al g muse fi nie fige for bin by fe'' व सीग की हन बायों में खंगाना जाहता है।

ribe fi for pe mitur fi getr ung de fein bliteft bilt fie male fe ver dent figer febr of bem aft ? 1 ga mint & fe bit en eine al qu bet inche nem emm दस गरे हैं ! बसन बसड दर वरू-चे-वर दस का उब दर व्यक्तित गरेखा है' वर वह दिया दसthe fi societe train 1 f fir wer fo phates that ente jo 1 f augerte mir Tieffelt If g. g tiegin einen fi nen fiem fin beite bingen gin ginem mient ginem effer फ़का है आप किस में किस के कार्य के हैं कि एक कि मान किस के किस किस है और हिसार है। साथ का स्वाय आर का हमा है तार बाह्यादी (extremus) भी को मुपार जाहेगा। ने स्वतः हो मुन्ति का स्वान है। एको का विकास है कि की है कि का का है। विकास है कोई वे के कि साथ का स्वान के स्वान के स्वान

ં બંગ માં માં ઘલાલા *; સારા* ક્ર की नीति को ऐसी बनाना पाहता 🛛 जिससे कथित दल-बन्दियों से उत्पर ग्रहक ब्रापना सर्पन स

कायम रख सके। "द्यव मेरे साधन की बारी खाई है। भेग विश्वास है कि देश के ग्रजनैतिक जीवन में क्येर सत्य कीर रंमानदारी वा वातायस्या उत्पन्न बस्ना सम्मव है । मैं सीम से यह ब्रामा नहीं सवकी

यद सत्याग्रह के मामले में मेरा साथ देशी, पर मैं शक्ति मर चेश करूं गा कि हमारे सारे ग्रहीन कार्य में सत्य और ब्राहिश से काम शिया जाय। वह हम सरकार और उसके उपायों से न मयभीत हैंने उनके प्रति श्रविश्यास रखेंगे। मैं इस प्रसंग पर श्रीर श्रपिक त्रव्य नहीं बहुन, चाहता। मैं यह उन्हें पर ही छोड़ता हूं कि मैंने जो यह साइसपूर्य यक्तम्य दिख है अससे टरमन होने वाले स्रनेड मार्ड का यह किस दग से निष्टांग करता है। फिलहाल सेरा उदेशा अपने काम के सीचित्व गाउले समाविष्ट नीवि की सरवता का अदर्शन करना नहीं है, बहिक लीग के सदस्यों पर विश्वास करने प्राने फार्यक्रम पर उनकी झालोचना-स्चनाओं को सामत्रित करना है।"

लोकभान्य विलक ने सपने यकस्य में नये पुषारों के प्रवि सपनी नीवि प्रकट की:---

"जैसा कि नाम से प्रकट है, कांमेंस-प्रजातक दल में कांमेंस के प्रति खगाथ भक्ति और मर्ग वंत्र के प्रति आस्था काम कर वही है। इस वल का विश्वास है कि भारत की समस्याओं को सुवे भाने में प्रजातन के लिखाना अपूक हैं। यह दल शिवा के प्रसार और राजनीविक मताविका की द्मपने दो सबसे बढ़िया हथियार समकता है। यह दस चाहता है कि जाति या रियाज के कारण जी नागरिक, राजनैतिक या सामाजिक मंघन लगा दिये गये हैं उन्हें उठा दिया जाय। इस इस घ धार्मिक सहिष्णुता और खपने लिए खपने धर्म की पवित्रता में विश्वास है और उस पवित्रता की खतरे से रज्ञा करना सरकार का ऋधिकार स्त्रीर कर्तव्य है । यह दल मसलमानों के उस दावे का हमें र्धन करता है जो (ललायत-सर्वधी प्रश्नों का इल ६ स्लाम-धर्म के सिद्धान्तों झीर धारगाओं झीर करान के बादेशों के ब्रमुखर चाहता है।

"यह वर्त मानवता के ममल और मानव-समान के भातत्व की बृक्ति के लिए मिटिश-राष्ट्र-समूह के रूप में भारत की स्थिति में विश्वास करता है, पर भारत के लिए स्वतंत्र शास्त्र का ऋषिकार चाहता है, और यह चाहता है कि उसे निटिश शह समृह के सन्य हिस्सेशाउँ के साथ, जिनमें स्वयं निदेन भी शामिल है, वसकरी और आई-चारे का ऋषिकार मिले। यह दल राष्ट्र-समूह के भीवर भारतीयों के लिए क्यक्री के नागरिक-श्राधिकारों पर ओर देता है और जाहता है कि जहां यह ऋषिकार म मिले उठ उपनिवेश के प्रति बदले का व्यवहार किया जाय । यह दल गई सघ का, वंसार की शान्ति बनाये रखने, देशों का स्वतन्त्र ऋस्तित्व कायम रसने, राष्ट्रों और वार्तियों की स्वतन्त्रता श्रीर स्वतन्त्रता की रखा करने, श्रीर एक देश के द्वारा दूधरे देश का थक-शोषण कर करने वाली संस्था के रूप में स्वामव करता है।

"यह दल ओर के साथ प्रविग्रदन करवा है कि भारव प्राविन्धिक और उत्तरदायी शासन के सर्वधा योग्य है, श्रीर ब्राह्म-निर्वाय के विद्यान्त पर भारत की बनता के लिए ब्रपनी सरकार का दांचा स्वयं तैयार करने का श्रीर यह निर्शय करने का कि कीन-सी शासन-प्रशासी भारत के लिए सबसे झन्ही रहेगी, पूर्ण श्रविकार चाहता है । तह हम सम्मीम कार्य

S fS m ping fi ficitiv tyr 1 fp ja die ber war sein S fif selw ire A fel 1960 हंस्र हुस की स्तानी व्यान वहनाने का गुन गांव कर जेंडू ने 1 उनीचु नक्यान म सरकार हिना । देव समय संविद्या नक्तारने खेश ब्युद बार्यस्थायर सु सर्वार्य बार्य वा कार्न हो तमरा सामा बर्डर बसव्य वार्क्ष कि वावना वस्त्रण तारण है। जाई बात जनेण वा ब्लान बाना बात बान वर है है है बात

आाम स्तास हा जरूरत हैं' उद्यह जिले ईसी हैसी हो नहीं' हैत में सदर्द है। च होरतना जिस नरेंप गी. जैम्छ कर जैंड के जावर्रकांच का कांप्या बैन्ड नवर्ज है नर रविष्ठ थिव रमें हैं। बार रहा था । स्वर्धाया है वार्यन्त से उन्होंने मांबह दय से उसी बार को दिर मायोज ने विसक धनमें स्वितियो नामक वैसक में ब्लाम, है कि प्रवर्षिण के प्रति क्षोब भा

होत्र का विक्री कालिकान के हुन है हिन्दू किया वार्ष है हिमीन माथ के माएडोड़ शिक्ष देशियों के दिल्ली क्षेत्र माथ के कि माथ के कि हो होना अवस्तीय सांस्थान सेक्समाना का लंबचीन बहन स्थान केर जातना (बंधी याता । हे • सई की मधा-में हैंद उन्हें के ०१३३ और सेसे सेसे होने हो हिन से से हैंदें की हैंद हो है उसी सम्म करायि हुई भी । वस माह है हो है आप आप माह । स्थितिक कामदा का वेहरू बच्ची the situal the titule-room group in the present of the first the first of f रहा साथा था कि वे ब्रायन तुन्हीं सहयमियों के हस दुर्भाग को सन्तीय ब्रोह पेंच के साथ सहय कहें। मी कि हो। कि प्राकृति के कि में कि हो। कि हो। वर्ष में कि रामाय हो गाँ की भारत में उनने वान ही-वान शहस्त्वम का बहेता भी प्रताहित हुन्हा, क्षाने सुरक्तानो या शिष्ट-सव्हल यूरोन 🖟 ही था कि होक्लान के खाय सोप भी प्रसाचित

है अधिन क्षेत्र क्षांत्र हिल्लों की व्यानिक हिन्दी किन्दी कि क्षित कार्रात्रिक अस , क्ष्राक्षित के ब्रोडक-प्रकृति क्ष्रात्रिक करिने-छित , समाप्त कि मान्यि सरावर, प्रामगोषमा हो बगली हे उरभीय इस्ते ही बूट, जनिराव-प्रिया, प्राम-पनायत भीनर-लवे में कभी , कर-व्यवस्था, वेनिक-शिक्षा, नोकांस्यां, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रोय एकता, कर-पद्धीर, के जिए जावर्तक पदार्थ के निकास पर निवन्त्र, स्वदेशी का प्रभार, रेखने को पाष्ट्रीय सम्पत्ति बनाता, जी-हार नियान, केल-व्यवस्था में सुन्तेयह के बेखा सुधार, मबहुते का संगठन श्रीर सुधार, जीवन विष्य उनका देश ब्रान्ट्रोशन करना नाईका था। उनमें दमनकी कार्यमें, राजदोह ने ब्रामिनीमों ना इसने वाद केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरवार-सम्बन्धी उस विवयों की एक बूबी दी गई थी जिनक

्री प्राक्ति करिक्री क रज मर्ड पर प्रारंज राज्य काविष्ट क्य व्यवका विक्ष क्रम जानी के हंडे सन-रेपक कि व्यवकाति (क हैरा वे जरूरी ही पूर्व उत्तरहायी सरकार कायम हो ज्याय, कोर हचलिए यह दक्ष, मिना किसी सकी

"पह रख मापरेन-मुभारी की, जेंसे कुन भी ने हैं, बफल बनाने का निनार रखता है, जिससे निका आया हुए मामके में हुए दल का शुरुमंत्र होगा-मनार, आन्दोलन मीर संगठन । नाम्य कि प्रकृष है स्प्रकृत के सम्प्रकृत कि इस हि स्थाप की है कि स्व हिस्स हो स्थाप हो है कि स्व हिस्स हो स्थाप

प्राप्त है क्रियर प्राप्तनी क्षेत्र क्रुए प्रजी के क्रीकी कि क्रुडेंट छड़ । ईक क्रियमें क्रुरियमें कि क्रियमें क्र वर पूरा श्रीवस्त्र भीत अर्थ वस्त्रम नीह में स्वतंत्रम करने स्वतंत्रम मेह भीत वेपानिक मेह भीत विद्यानिक विद्या

कांग्रेस का इतिहास : भाग ३ सम्बन्ध में सस्याग्रह किया ! और अन्त में ऋहमदाबाद में मिल इक्तान का ग्रन्त क्राया ! १६१६ है

878

गांधीजी ने खेश दिले के किसानों के कह दूर करने का काम अपने हाथ में लिया। उन्होंने किस् को सलाह दी कि जबतक समग्रीता न हो जाय, तबतक लगान शदा न किया जाय। गुज्यतन्त्रभ रे शिष्ट-मण्डल बनाया, जो श्रविकारियों के वास पहुचा । परन्तु उस तारुत्तके का कमिरन विगर वर श्रीर शिष्ट-मयहल से बड़ी अमहता के साथ पेश श्रामा।इसपर गुजरात-सभा ने किसनों के नम नेडिंग जारी करके उन्हें लमान न देने की सलाह दी। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी गांधीजी ने बाने उने ली । सरवायह श्रानिवार्य हो गया । खेड़ा के मामले में भी मोहनलाल एएड्या पहले सरवापरी वे वे

गिरफ्तार किये गये ( शोक है कि १८ मई १६३५ को उनका देखना हो गया )। बन्द में लेग कियानो को खाशिक खुट मिल गई। वीसरी घटना खहमदाबाद मिल-इहताल थी,वो १६१८ हे मर्व में आरम्भ हुई। अन्त में मजदूरों और मालिकों के बीच में एक समभीता उद्दापा गया, स ही बीच में कुछ मजदूरों ने दुवंसता चौर विश्वलवा का परिचय दिया और मजदूरों का धगठन दूरत स दिलाई देने क्षमा । इस नाजुक अवसर पर गांधी जी ने सपनास करने की प्रविहा की । इस प्रकार के भीपण प्रतिशा करने का गांधी जी का यह पहला झवलर था, पर इसके तिवा और को बाट व था । उन्होंने कहा-"बाने वाली पीढ़ी बहेगी कि देख हजार ब्रादमियों ने उस प्रतिश की प्रवाद वीड़ दिया जो उन्होंने नीस दिन वक समावार ईश्वर के नाम पर दोहराई थी. इससे वो मही अन्य है 📧 मैं इरपनी प्रतिका के द्वारा मिल-मालिकों की रिथित और स्वतंत्रता की अनुचित-रूप से कोंडबर में बालनेवाला बदलाऊं।" (इसके विश्तृत विवस्या के लिए इसी ग्रध्याय के भ्रन्त में दि दिपाया देखिए । )

**इली-प्रधा का भन्त** भारत के राजनीविक चेत्र में १६२० की परनाओं का जिक करने से पहले ही १६२० में र जननरों के उत्तव की चर्चा करती है। इस दिन उपनिवेशों में शर्तकरी कुली प्रभाग्न प्रत्व हुआ। यह प्रया एक रावान्दि से जारी थी। जब भारत सरकार ने श्रीर श्राधिक सजूर अर्धी करने की बंदे मति देने से इन्कार कर दिया वो नेटाल में इस प्रथा का चान्त हो गया । मारिशस में दुली-प्रया म

धान्य स्वयः 🛮 हो समा, वर्गोकि यहां सळहुमें की श्रीर श्राधिक अस्तव न रही । परन्तु प्रभा के सन् भागों के उत्तिनेशों में रार्वेयन्दी दुली-मधा उसी महार जारी थी। जब १६१४-१५ में भारत सहार में उन प्रान्तां की मरकांग्रे से पूज़ वाल की थी। उसे क्या चला कि गांव पाले इस प्रधा के पोर निर्दे है। १८१५ में दीनक्ष्मु ग्रहकत्व सीर मिक दिवस्ता प्रिजी गरे और यहाँ से बढ़े ही बुरे समान्त लेकर आहे, जिले रितेर्ट के कह में प्रकाशित किया गया । इन रिवेर्ट का दवना प्रभाव पहा कि अ पंचरत मदनभोहन मालवीय ने वहीं कींसल में बुली प्रया उठाने का प्रस्तार देश हिया हो हरी हार्दिश ने उसे मध्य का लिया । पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सब बश्च टीइन्टाइ कारेशवी ब्द्र ममन भग ही व्यवमा । बाद को ज्या पाला कि नह चौरानियांचा ह दिवास से इस बाउ पर गर्म हो गाँवे हैं कि भारत में अभी पांच वाल तक भागी होती रहे । एवदक व लाहब ने भारत-सरकार की मुद्रेश्वे दी कि इन मधार का गुन्त वारी-तथा हुआ है का नहीं है और अर यह बाद प्रवट की गई कि १स दक्तर के ए अन्तेने पर आहर राज के दीना - बीर्टनिर्देशक श्रीर आर देव -- दिसायों ने दराबा [62 है, के बने देश में मेरेय की बदर देन गहें। गांचाना ने जनर श्रीट परिचय आरत में बसायण के हिस्स कार्याचा करान का दिला। ब्रोटरी देवेन्ट ने घरता है आवर्षण किया। १६१० ई

क्षेत्र में कालीका ही केर ज का वानकार में इस वन बेर्डा वा वार्वेश में की

1 1 th 2 विश्व का ब्रह्म के विश्व की हुन प्रथा की ब्रह्म क्षांभी मने हुन भी और पह वर्तन लेवी जारी स्लने के जिए जो उस्कीय छोजी गई गी वह गुलायी से कुछ निर्मान भिन्न में १ गई गुलाम काम करते थे, पर १८६३ में गुलाभी का जान कर दिया गंधा था। इस प्रकार शक्त मार् थी, जिससे स्पृत्र के का अपने में कि कि कि विकास मान्य सिस सम्हे । इसके सम्मिन्त के restife fi king per i fin fol bo bol no nierie fie bie fige bie nierie de sultail pibo है है है के बोर्डिनक के निर्माण कर है है जो के बार के के लिए है के बार्डिन है कि है जो है है जो है है जो है है ll fpibrite fbipm & topke rine nigelige "vivrezi "ippin melni, facel fa 05.99 fbr मुने क्षाया वास का विकास है। जो देश है के कार्यनेस किया कार्यम । समान विका From the line of the proper part & suffer has at the imply by the states to 3/3/ र उनके खमने लाग मामला नेश स्रके डाविश पर दिया कि शर्वन्यी - कुबी-प्रथा मेर अनेतिक कि डॉर में लियों से हुरियार असी लिकेड में काफ के 2933 । एमती साम स्थापन सक्ता में के निक्क कि प्रमाधिक केंद्र प्रति काली कर क्योकात किया थी स्वाध का विवास में क्रियाय के निक्क रम क्रिकेट करीन के स्थाप कई सिक्ट । बिक्क रक एकड़ दिव्यक उत्तरम कथीक कि छ गा। है मिल के में कियों के लिया के लिया के किया का किया का किया में किया के में किया की क सम्बन्धि प्राप्त करने साथ प्रसासा इक्टा करने के जिल दक्कार दिस् में प्राप्त केरने मार विश्वति इन कि उद्दार पानप्रक्षित कि जीव ब्राह्म कि शिविषेत क्राह्म क्रम्बरूप प्राप्तीयत । ए हत्री-क्षेत्रीय क्या कि युद्ध समाग्न होते ही वे बाहे उपनिवेशा हक ग्रह्म की किर उठावेश हो कि मान Pr 30 | F 18th le De live le fizen i ve é ineine plinte by birber & rivel न्त्राप को दिन प्राप्त है। है के के के के के के कि के के के के के के के के कि है। है हिन हिन्स कि दिस , प्रतीक कि इंदर प्राथ कुर कह करी घट को एड़ी उन राम हो हुई। इंद नित्र है सिक्षित । किसी कि निव्या कि निविध्य प्रत्य कि कि निविध्य है है कि कि है है कि कि है है कि कि व्यापन के उन्हों से किया करते । होड़ किमीका कि छोड़ों है उनक कि इन्ह के ग्रीह कि कि किकिस र अभिव्यक्त के छ। स्थाई एक कि ब्रम्म कुछ कि सिन्छ एक्सी इनक्रमात कि उनक्रि

### 

the principal of the presented and the grant and the principal of the styll and the principal of the princip

कामस का शतहास । माग ३ सम्बन्ध में सत्यामह किया । श्रीर अन्त में श्रहमदाबाद में मिल इन्ताब का ग्रन्त कराव । १११६ गांधीजी ने रोका जिले के किसानों के क्य पूर करने का काम अपने हाय में लिख। उनने हिन्द को सलाह दी कि जनतक समभीता न हो ज्यम, सनतक समान श्रदा न हिया जारो गुजराननरे शिष्ट-मयहल बनाया, जो श्रीघकारियों के पास पहुंचा । परन्तु उस तास्तुके का कीत्स विवास त्रीर शिए-मयदल से बड़ी अमद्रवा के साथ पेरा झाया।इसार गुजरात-समा ने हिजाने हे दर के जारी करके उन्हें समान न देने की खलाह दी। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी गांचीओं ने प्रते में ली। सत्यामह चानिवार्य हो गया। रोजा के मामले में भी मोहनलाल परमा पूर्व हताही है है गिरफ्तार किये गये ( शोक है कि १६ मई १६३५ को उनहां देहान हो गया ) अन्त में गेंग क्रियानों को द्वारितक सुर मिल गई। वीसरी घटना ग्रहमदाबाद मिल-इस्ताल थी,वो १६१६ हेर्द में बारम हुई। बन्त में मजदूरों बीर मालिकों के बीच में एक समसीत टहरामा गया वार्ट बीच में कुछ मजदूरों ने दुवंलता और विद्वलता का परिचय दिया और मजरूरों का कारन दूळन दिखाई देने लगा । इस नाजुक अवसर पर गांधी जी ने चपनास करने ही प्रतिश ही। इस करने भीषण प्रविक्षा करने का गांची जी का यह एहला ऋबसद था. यर इसके विचा और होर्र वर था । उन्होंने कहा — "आने याली पीढ़ी बहेगी कि देंग हजार जादमियों ने उस प्रतिस हो हक्त वोड़ दिया जो उन्होंने बीस दिन तक लगातार रैड्बर के नाम पर दोहर्गई थी, रहसे वो की बर्क है कि मैं खपनी प्रतिका के द्वारा मिल-सालिकों भी रिश्वि खीर स्वतंत्रता की अनुविव-रूप से प्रतिक में बालनेवाला कहलाऊं ।" (हसके विश्तुत विश्वस्थ के लिए इसी ऋषाय के झत है ति दिप्पया देखिए। )

क्ली-प्रथा का अन्त भारत के राजनैतिक चेंत्र में १६२० की घटनाओं का जिक करने से पहले हो १६२० मी र बनवरों के उत्तव की चर्चा करनी है। इस दिन उपनिवेशों में शर्वकरी कुली-प्रयास सन हुना यह मया एक शवान्दि से जारी थी । जब भारत-सरकार ने खीर खर्षिक सबदूर भर्वी बरने झे ले मित देने से इन्कार कर दिया तो नेटाल में इस प्रथा का अन्त हो गया । मारिशन में बुनी प्रव खन्त स्वतः ही हो गया, वर्षोकि यहां मखतूरों की खीर श्रविक जरूत न रही । एस्तु पृथ्वे के हर्न भागों के उपनिवरों में शर्ववन्दी कुली-मधा उली मकार जारी थी। जब १६१४-१५ में भारतस्त्री ने उन प्रान्तों की सरकारों से पूळ वालु की वो उसे पता चला कि गांव वाले हम प्राप है हो हिस्स है। हैं। १६१५ में दीनवन्धु एयडरूज श्रीर मि॰ वियरसन किसी सवे श्रीर बहा से वहें ही बी समर्प लेकर खाये, जिले रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट का इतना प्रभाव पत्ता कि पिंदत मदनमोइन मालवीय ने बढ़ी कैंतिल में ऋली-प्रया उठाने का मत्ताव पेश किया है है हार्दिन्न ने उसे मंत्रह कर लिया । पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सब बुद्ध ठीक-ठाक करहे-का कुळ समय लग ही जायमा । बाद को पता चला कि वह श्रीपनिवेशिक विभाग से इस बार स गर्ब हो गये हैं कि भारत में श्रमी पाच खाल तक मस्ती होती रहे। एरहरूज साहब ने भारत सहार है चुनीती दी कि इस प्रकार का गुप्त राजीनामा हुआ है या नहीं ? और जब यह नात प्रकट की गर इस प्रकार के सबीनामें पर न्हाइट-हाल के दोनों — ग्रीपनिवेशिक श्रीर मारतीय — विभागों ने किये हैं,वो सारे देश में होच की खहर फैल गई। गांधीजी ने उत्तर और पांस्वम भारत में बुडी विरुद्ध ग्रान्दोलन ग्रारम्भ कर दिया । श्रीमधी वेसेन्ट ने मदशस में श्रीमधीश किया। मार्च-ग्रमेल में ग्रान्दोलन पूरे जीर पर था। भारत-सरकार ने १५ जून को जिन

# कार्यक्षण के प्रस्ति किया । यात्री को अन्यादा कार्यक्षण को क्षण । यात्री को और सर्वी-नेक्षण और क्षण की तात्री को जन्म । अपनी को ने जन्म को श्राण्यास्त्र का वार्ड पद्मणा और सर्वेच्या

उन्नजि हुए उत्जाह की वयन है। एक्स है आ क्रम है होता जाता है, भारते जो कर कर अब है जिन्छ है है दिक्त क्रमें किंग के किंदि है। इस्सा के उन्नक्ष उद्ध्य भी के की विद्युक्त कि के

हुआ या । इस वाद-विवाद के द्वारा भारतीय जनता के अधिकारी और स्वरूपता के साथ विश्वास-राम हिंस गया की मतरा, एक पदीय, और चब्द राग भाव होता प्रकार कि प्रपा भाव होता है। कालप एक हिन्मी डील में परक डीह । एवडू ड्राइलि-डाह में सन्वन्त के बड़्य एकू माम्पर हंए हिंद्री He sie sielene bie bal viu de spris fi pevange ", pe mig ven te fabiliafe sie कांत्रक में उपात्र के अपात्र की एक कि हिस्स । कि उस उस को लिए असम के प्र कि छिन्छ कि किंगीक्योक के याक्ष प्रक्रि किया के प्रक्षित है किया कि कि किया के किया के किया के किया कि किया कि किया किया कि वह करीव्य की नेक्तीपरी के खाध, पर गत्तत दय से जुणना करीव्य समस्ते के कारण, किया । मि॰ भिजन का प्राप्त वह जावर्षप्रका की परित के बाहर चला थया ।। उसके प्रय में बादर में मिन् नाहती थी। बहुतस्पर-पन्त की राय में हायर का जानराय देनल "समस् की वसी भूल" या, पन की बात प्रस्था कर की जीर यह आधिकारिक की काली करवुंदों पर अवकार का पहें होए वासामस्य ही पेस था कि खस्हबोत आरह्मायांची था । आरत-सरहार ने हर-शिनेट के बहुस्त्पक्-मन कर | कि कि अपन कि कि कि कि अपने अधिकार अपने कि त्र थी। पर ही भी क मत के समीची पर निरम्पायक बहुमत से कार्य-मिनी में गापी भी का Sigrav segori bin s wente in recest se fonue rine world A tors de topiciole ने सान का निरम्प नहीं में ही हो जिला था। यह १६४० के भी है किन्म्प यह में है हो किन्म् नोष्ट को । कि एक होने के कि कि कि कि विदेश के कि 

usaine ist in wy spis a offetsfile hat k deuts putstin yest by we natur it sin h mad na is annowane was sin sin sin k town the industries in the way in is unable of the light de annowane we have the proper in the way of the contract from the contract from the way of the contract from the contract fro

प्राथ । दव बाद-विवाद और विशायता-कान-यी जान्याय की केन्द्र रहान्त्र के विशोप

अधिनेशान में बड़े प्रस्ताव पास किये भी है।

कामस का शांध्यास : भाग व

महार के कारों के लिए क्रिकेश चाकरों को पिछार हाए वया वृथरे उसमें है हम सान्त्रकी प्रश्ने-वोर से परिचय कहा दिया जाय ? परन्तु मिन भावरेश ने कहा कि "करास हम्याने नेता हैंते समग्र उपके च्यापन केता हैंते समग्र उपके च्यापन केता हैंते समग्र उपके च्यापन केता हैंते समग्र अपन के हिन्स के साम का कि मान का कि मान के साम कि मान के साम का का साम कि मान के साम का साम कि मान के साम का साम का

Total or other memory selections were the इयदर-दिमही की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद ही ३० मई की महातमित ही देश बनारम में हुई, जिसमें इन धारे महनों पर भारत की कोर से महेश प्रकट किया गया होरे मन्त्रे पर रिचार करने के क्षिप विरोध कांभेस करने का निभव किया गया। सोकमान्य दिसक उस बस्त पर बनारत हैं। होकर गुजरे, पर उन्होंने महात्रामित में आग न लिया. क्योंकि खिलाकर-मान्धेटर उन्हें दुख बचा न या । किर भी उन्होंने देशभक्ति स्रीर सीक्न्य का वरिनय देते हुए यह स्वत फद दिया कि वह महाध्विति के खादेश का पालन करेंगे । इसी खबसर पर गांधीजी ने प्रवर्तन आन्दोलन को, नेवाओं का एक सम्मेलन उलाकर उसके सामने स्थाने का निरुपय किया। असा श्चमहरोग-श्चान्दोलन (लक्षाफा के परन से ही सम्बन्ध रमका था । सारे दलों के नेता २ जूत १६३९ को इलाहासाद में इकट्डे रूप । इस सम्मेलन में व्यवस्थीय की बीटि अपनाने का निरुपय किया प्रव श्रीर कार्यंत्रम वैयार करने के लिए गांधीजी श्रीर कुछ मुखलमान नेवाशी श्री एक कमिरी बनाई गरी इस कमिटी ने रिनोर्ट प्रकाशित करके स्कूलों, कालेजों और श्रवालतों के बहिष्कार की दिसारित की वास्तव में नरम्बर १६१६ में दिली में श्रव मां विलायत-परिवर ने गांधीजी की सलाह के दुर्जाति सरकार से प्रसहयोग करने का निश्नव कर लिया था। इस निश्चय की पृष्टि कलकत्ता और सन स्थानी के मुसलमानी ने, श्रीर १७ व्यमिल १६२० की मदरास की खिलापत-परिवद ने, इस दी बी मदराव की खिलाफत-परिगद् ने श्रवहकोग की बोजना की जो परिभागा की थी उसके श्रद्धार उप चियों चौर सरकारी नौकरियों का परित्याम, आनरेरी वर्दों चौर कीविलों की मेन्सरी वधा पुलिव की फीज की मीकरी का त्याग और कर अबा करने से इन्छर करना भी खावरंगक था। खिलाप्त होरे पजान के ऋत्याचारी और ऋपर्याप्त सुधारों की फल्गु ने उवलवी हुई विवेशी का रूप भारत हैं। लिया । इस त्रिथारा ने राष्ट्रीय ऋतन्त्रोध के प्रवाह की जीर भी प्रवस कर दिया । ऋतर्योग के विष् बातावरण वैवार था। लोकमान्य विसक वक ने महासमिति के निश्चय को मानने का वनन है दिया था । पर शोक, ३१ जुलाई की ज्ञापी राव को यह परलोक लिमार गये और इस प्रकार गांधी जी एक महान्-शक्ति की सहायवा से वंचित रह मये !

मुहानितीन का दाखिला बन्द कर दिया श्रीर श्रानेक कप्त भेलने श्रीर मरने-साने के के विचारों में परिवर्जन हुआ।

## क्षध्यांवे हे : असहयोग का अभा—हहरू

73

मिरिय क्षांत के किए का कि माने का साथ का आहान किया जाय, जह कार्यश प्रतास vorein tie ir und und Gene ii g plegen pr fe finde is einfring offe tie

. व बान्य सम्बाद्धी में को लीग नामजद हुए हा, वे इस्तीप्त दें दें -सम्मिनियुर प्रहि स्वार्थ प्रहि काल प्रति देश क्रिक्टिक ह रियोग्स्ट शिक्स स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्व —को *ई* हिंद्र ब्राइस मार

The we for fal va-tinen bare we islame some, frees feare (\*)

क्षेत्रं से हाज़ों से मीर मिनास कार्य जन्म कार्य कार्य साम्य होन्य में मिनानेस याची से प्रमुख स्कूस (स) सरकार हे, सरकार में सहायका प्राप्त करने वाले न सरकार का प्रकार है जाकाय रहूज न

भूगो प्रसाद के हम करने के लिए पंचावती व्यरासती की स्थापन कि ह उन्नम किन्छ ग्रीक क्षेत्र १४ व्यक्ति एक क्षित्र व्यक्ति का क्षित्र है कि कि कि एक एक एक एक एक एक एक एक एक ए काक्षेत्रों की स्थापना की जाय;

किए प्राप्ती के रिज्य दिवाहें: वि एक्सीक्रिएकि कामि किए रिज्य किए विकास के किए (b)

से बीर पीय माय की बसाह के पानवह कोई उन्होंदरार जैनान के लिए तह हो हो मध्येया (स) यह ब्राह्मा ह वैजान ह स्थित जर्न हैंद्र उम्मादनार भ्रात्न जाम उम्मादनारी है। नात ने से एनकार करें।

या है जिसक निता कीई भी राष्ट्र बची उठाव नहीं कर बकरा, और जूकि श्वसर्वाग के घन्से पहले , बार नीह बारहतीय की बाउराबन व बारम न्याब है तह वातन है है। में पूरी दिवा (क) विदेशी साख को वार्यकार किया जात । ्रेक अवस्त्र से निर्हे डि सि

अधीय प्रत्य ही बदाह बार्क कि मुक्त है की हमानक है कि हमाने हमाने हमाने हमाने हैं कि हम है की मूल है के हम हमाने हैं क्रम वह में हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं है के भी, यह कार्यस संसोह देशों है कि होंक पर में हाथ की क्या है इंदिल क्या को में सिक्सप्तर में में कि छोड़ कि में हैं कि कि के में में में मार्क किए मार्ग के की मार्ग प्रक्षी के जाग्रीकृष्ट कि करे किया नामित कि त्यात की वाध कर कर्मा के साथ-वाधिय की

नाहिय, यह कविष सलाह देशे हैं कि यक बड़े मिलने पर स्वदेशी बक्ती के व्यवसाया जाय, जीत मिन है। हर ली-तरन ब बहर की रह प्रमार के महिवासन व आस्त-स्था का करतर सिक्षम

न गारव ह रहे प्रिक्र-सर्वा के शिक्षने हैं ज़िर्व नहीं चर्चा । किय-राप्ता के स्ट्रहों अवस्था के स्थाविक को । किया है क्यां स्थान है किया है किया है किया है रंग मधायन्तर मधायम वरत हुई। बाबू विध्यवन्त याव ने यक वशोपन प्रेय किया,

fa friil sof sails, im mil sa milite ä madite fren fie fe starlie à finithe aufire pine uie brotige o mai figo flathir al one upi ga the pr veruer inc graff eye eiten in fielde fi bew ow o part a 35 bae

नजी के स्वतिर उसे निस्म किया। यात्रीय बच्च भी बस्बेंडमची कुन्दे मतमेह स्वता भा, श्रीदन विक-

### कामस का इतिहास : भाग ३

त्यान श्रीर सेवारों, कनता के दिव के लिए उनकी तीम लगन श्रीर अष्ट्रीन लक्तवा के दूर में तेन गये उनके भगीरण प्रयत्नों के कारण उनकी स्पृति हमारे देशवाधियों के हृदय-रहत स वह हरू परित्र श्रीकत रहेगी श्रीर श्रमांगनत पीड़ियों वह हमारे देशवाधियों को बत व हार्सी प्रयत्न की रहेगी। श्रीर भरेन्द्रसाथ श्रीहदेशर की मृत्यु से देश को जो चृति पहुंची थी, उह वर भी अपेटरे अपने दुःख को प्रकट किया।

द्यपन दुःख की मरूट किया । वृद्य मस्तान कर सामुद्रोग चीचये ने, जो कतकता-हाईकोर्ट ही जनी है फांग हुई थे, पेरा किया। उसमें पंजाब-जांच-कॉमटी के निर्यंग स्वीकार किये गये; हर मंग्री के धून की पदापत तथा नर्यो-देष-पूर्व नींव की निन्दा की गई; और यह बहा गया कि उसके हण किया न्याय की निश्वता से सोगों का विकास जल गया है।

हीस्य प्रस्ताव भी पज्जब के बारे में या। पंजाब में किये गये आरवासारों के दिस्स कियें स्राजा-क्कार पर्योक्त कर्षणों ना किये जाने थर, जिटिया सरकार-क्कार भारत-सरकार की कियारी में क्यों-का-तथा मान किये जाने पर, और उसके क्कार पंजाब के आधिकारियों के करते कारकारों के कर शियद में दर-गुजर कर देने पर और निराज्ञा मकट की गई।!

त्रीकिन अधियेशन का मुख्य प्रस्ताव असम्योग से सम्बन्ध स्वनेवाला या, जिसे गाँधी वे पैरा किया ब्रीट को क्या प्रतिनिधियों के विश्वद दिक्क प्रतिनिधियों की गर्मी से वस्ट प्राविनिधियों की गर्मी से वस हुआ। से प्रस्ताव इस प्रकार क्षार —

"चूंकि खिलाफत के प्रस्त पर आरत व बिटेन दोनों देशों की शरकार आत के दुस्तनने हैं प्रति व्यापना फर्ज छदा करने से खाछ श्रीर से श्रावफत रही हैं और बिरिटा प्रधान मन्त्री ने कर हैं कर उन्हें दिये हुए बादे को होना है श्रीर चृकि मलेक शैर-मुस्लिम आरतीय का यह फर्ज है कि हने

भर उन्हें दय हुए साद को तोज़ा है श्रीर चृक्षि प्रत्येक गैर-गुस्लिम भारतीय का यह कर्ज है हि करें युवलमान माहे पर श्राहें हुई चार्मिक विश्वति को दूर करने में प्रत्येक उचित उराय से सम्प्रता की, "श्रीर चृक्ति स्वमेल १९१९ की घटनाओं के मामले में उनत वोनों सरकारों ने पजन को केर्य

"और चृष्कि क्षरीक रहि १६ को घटनाकों के मागले में उत्तव दोनों बरकारों ने वज्ज को बेहत अनता की ह्वा करने में और उन क्षरकां के खाना देने में, जो पंजाब की जनता के मीत करने दी विनिक-धर्म-विद्य क्षान्याचा करने के दोपी उदरें हैं, पोत स्वार-वादी की है और निक उन्तर पैने क्षर कारों ने वर माहकेल क्षोत्राध्य को, जो अफबरी द्वारा किये गये बहुत से अरगाये के लिए ही रायख्य-कर के उन्तरवादी मा जोर विवर्तन जनता के दुस्तों व क्यों की स्वारत क्षरहिकता हो, वोड़ दिया, और चृष्कि इस्तेव्य की लोई-वाम में हुए बाद-विवाद से प्रार्थीय करना के मीत वादपूर्व में दु-कार्य क्षमाय स्थारना मन्द्र हो गया है और वंज्य में मुख्यादिव करा से खातक कीर गत के क्षर क्षरा है, और चृष्कि वार्रास्थव के क्षरकों तानी के क्षर मानव है कि दिवास व देवर

मयोरा को कामा रहने के लिए और मंत्रिय में इब प्रकार की शुर्तों को दोहाने से लगा के लि उनुस्त मार्ग केनल स्वाम्य की स्थापमा ही है। इब कांग्रेस की वह या व है कि असब उस मूर्ण का मुप्ता हो का या की स्थापमा के स्थापमा व हो ज्यान, भारत्यावियों के लिए एकरे लिए की कोई मार्ग नहीं देखि के बाधीरों ज्यार पानालित कांग्रिक सहिवासक स्थापनोय की नीति के श्री कार कर मेरि प्रयाचने । "कीर प्रांत हरकी मुश्यास प्रवासित की स्थापन की स्थापन स्थापनोय की नीति के श्री

शान्ति नहीं हो सकती जनतक कि उसत दोनो भूलों का सुभार नहीं किया जाता । राष्ट्रीय-सम्मान श्रे

कार कर कार प्रयान्त । "शीर चूर्व हराकी गुरुवात उन लोगों को ही करनी चारिए किन्होंने व्यवस्त लोगों को दे वर्ष ति उसका प्रतिनिध्यर किया है, चीर चूकि सरकार खानी शक्ति का संसदन लोगों को दी वर्ष

. .

Ikb-r. They be triber

्र कि मात्र ता प्रश्नि कि मात्र को स्था ता हान में क्रिया विकास क्षेत्र हो क्ष्मि क्ष - fafer po fitte for ales mei .. piere to tot exime e fur fore fixel vue irreg even se s'ur ile e xel l' है। एक ने ऐसा काने में समये ही धक्रो, यह कानेस समाह हैती है कि शेष पर में शाय की कराई क्ष क्या को है एकाभाव है कि छा। कह है कि हो के छोड़ कर है। अपन सक्ष है कि है के छोड़ के छोड़ सिंह। gel d biplien fo we bint pinbe fo bom fine fiere & vieu e nu-pflyin of i हैं, गिर , पह कार्यत समाह देती हैं कि वह कई मेगले पर स्वदेशन कार्य कार्य कार्य कार्य हैं, ने वा हो हर छो-तेका व वायक को हछ प्रकार के आयेशोसन संभाधना का व्यवसर विस्तान रीया है बिसर निया कोई भी शहू सबी उद्योग नहीं कर सकता, जीर चेकि समस्यां में बरच पर्श that the state of anything a minimum of the state of the state of the

(a) होते होते संस्था का बोर्ड होते होते हैं। मिन गानम् मिन दिन हो।

के कीर दिस कार्यस की समाह के बानगुद्ध कोई उम्मीदवार नुस्दर के लिए एक्स है। की मचदाना (म) नई क्रोविका ह हैनान है जिए लई हैंद्र उत्मोदकार श्रूपने नाम उत्मोदकारी है बावब कि से स्त्रकार करें।

किम प्रका के हिन्द रिकारि में प्रमीक्रियिक कि (b)

ात्र मान्याञ्च क्रिया विकास क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षात्र विकास ह इत्रम क्रिक्ट प्रीव हु प्रावन्त्रीक द्रिक्ट प्रवास क्रिक्ट कर विकास क्षेत्र है । विकास क्षेत्र के विकास क्षेत्र के

कारोजी की स्पापना की जाब; ांबेसी से हायी की बीर-बार जिसास विया जान, उनके खान में चिन-चित पानी से राष्ट्रीय रहेत (a) सरकार के, सरकार में सदायका प्राप्त करने चाले व सरकार क्षा निर्माग्य हुन में

, प्राप्त फिलो अल्बन्द्र कि कि प्राप्त के क्रिक्स शिक्ष्य के क्षेत्र कर के क्षेत्र कि कि कि कि कि कि कि कि कि

है न बान्त स्वतायों में को लोग नामनद हुद हो, ने हुस्तीया दें दें!

(छ) सरदारी उपांचना हा बहैतिक पट्टा की छोड़ दिया जान और जिला और म्युनियन्त-

हेरा ही सिद्धि है जिस क्षायर्थक कम-छे-कम स्वास हो आहीन किया ज्वय, यह कायेच बरमस्मी opelie stw fs voe nat-G-na al f pli-gele op & finde to enderne cie stw किरन दि हा अपने का विकास है कि है ने अपने अदाविक के मान है है नाम व किसी। भागस का शतहास : भाग ३ ,

पर भी वह कांभेस के प्रति वकायर था। अमुनसर-कांग्रेस के प्रस्ताय के अप्रतार को साई पर्व उम्मादियार नर्र कींशिलों के जुनाय के लिए साई हुए ये और जिन्होंने नुनाव आन्दोक्षन के क्ये कर परिभाग य पन क्या किया था, वे लागमा सब एक्ट्रम जुनाव से हट गये। मददवाओं तक ने, कं माम द० प्रतियात ने, कांग्रेस के निर्वाय को माना और बीट देने से हनकार किया। को अमो हैं। बीट की परिचार सानने के बच्च रिते-के-रिते जीट गये। क्या स्वरूप स्वरूप हैं इस ता के सीहर भि कि "गांपीजी के असदयोग-आन्दोलन में नर्द कींशिलों का बहिष्कार अवस्था में आने दूई तरें। हैंतिहास पर जगदस्त प्रमाय सानकर रहेगा। हस बहिष्कार के कारता नर्द कींशिलों में हों प्रतियात य उम्मिन्यास्वादी न आ सके और नरमदिलों का स्वरूप माह मोनिया।"

नवन्दर के मुद्द होते ही सरकार ने हव जान-वेशन के भाव जानी नीति को त्या करने हैं रवह समान । सरकार ने कहा, "उपने मानीय परमारी के लाई जाने नीति को त्या करने हैं रेवह समान । सरकार ने कहा, "उपने मानीय परमारी के लाईण किया है कि व्य केशन नी केशन नी केशन नी किया का निवास के लाईण किया के नी स्वास कर रक्की है जाति केशन नी स्वास के नी निवास कर रक्की है जाति केशन के लाईण की काम की सुने होता है। कि को केशन नी प्रमान का स्वास किया है। हिल्ला के लाईण की स्वास के स्वास किया है। किया नी प्रमान का स्वास किया है। किया नी प्रमान का स्वास की मानीय का स्वास की स्वास क

२ ध्वनन्तर १९२० को महासमिति ने धाननी नैठक में धारित्त भारत विसक्तमारक भेर है हराग्य-कोष गाम के दो कोए इकट्ठे काने का निर्नय किया, लेकिन उत्तक यह मधार रिनमा १६२० वह रही हो हो ही में ही पना शहा। सबहवीय सान्तीलन-वान्त्री वने प्रसानी का भी शहा बीर महाराष्ट्र में युद्ध अध्दा श्यमत न दुवा। लोडमान्य तिनंड के एक वाची गर्वेश भीइन्य करें ने यह सीरा-मी पुरित्तक प्रकाशिक करके मुख्यसम्ब कर से बताया कि किस प्रधार क्षकाय करने के जरप्रय, बाबेश की शांक्रजों को बात्मवल य नैतिक भेडवा जात करने की दिशा में वो ले बारे हैं में का महत्व के प्रामीयक पहलू की विश्वहृत मुखा देते हैं। "देश की पाशांतक सरहार में स्मण सब बनाई हराका यह बाल्येसन हमें राजनीतक हम में बने जाने से भीर एक इस प्रधार भ पन में इह व्यापन बचने से सेहता है जो यह करारी सहाई की शान्ति से हिन्दू मुध्यरंग्यन का है चीत बनकर प्रशाने कं अस्य चारस्यक है। समाहकीय का ज्ञान्तीशन सहन्तानित का बहाने हैं सहावक हा वक, यह सम्मन है; न्टेकन वह दाएं? श्रन्दर वह वार्य शक्ति, सहनशीमा व न्हाना, "क रा दुरवे देश कान में सकार्य है, जे यह शकी वह सान्योजन के लिए सारायह है। कार्य ने ्रत्य क्षेत्र क राष्ट्रभा की एका नश्च का है ने बकार हैं और उनने गुरु सामी क्षा राष्ट्र का स्वित्र सन्दर्भ म नर राष्ट्र एकन सन् (स सन न्याकनाम ने नम हे क्या नमें हैन तर है दर्भ है बन्द में दिएड व कार्यकर्ष हुई उसे दशन में कार्य हराय है कि साथ आता भूधन राम द्रकार बन्द्रतम्ब काम को सार है। भाद वह क्षेत्र एक क्षुत्र हो वह नह कर गाउँ वह करने के बढ़े के दि मा के हैं स्टार्शन करने स्टेंड कर को है है। है के प्रकार के किए से के किए से के किए से किए से कि ... ब तहर रावने कीर माधिस हार स्थान सन्त वर्तन की का

तया। तर बार नहानवा बीर दन का नाव वा बेबता बार करा है पर देश वर की नाव अवम -365 (3 for errore formernen elemente freuen fleuen-mernen de terrer

शिया कि श्रहातारी म कलियों का बहिकार पंहिन्धीर हैं। sa stafts, kuiger pu ge fangf. fe fecture alem ulta d wilne ib eredvire fie fo त्रक ,था १९३१ काछ एक किथियक के जाइक कारक्षीतिक का बाती किया है ए 🛙 क्या कार के दि करपंत | सार्यु क्या इन्यान कर्पील के किन्छन क्षेत्रकारी कि विशित में पुराद | एको हमान ह का मान वह जो हिन्स अन्यवास ने क्या कि उस हो। विश्व क्या है के विष्य क्या हो। विश्व क्या हो है के विष्य क्या म राम के मिन के मिन कि को साम हो जाना होते कर के मारी भार भी, भीनन उत्तर मार्थ में । फ्रेंक हाएडोड कि अपने 'हेकी क्रेक्सेण-क्रिया काप्य-क्ष्य की क्रेंकेंड के हिट्टाव्ह कि होता है p pio à vira five plus po liveus forefere veres & vina-Line na pre

। हैंद्र फ़र्का कि इन्हों है किशिय में मार्थनेया है है जिस्से के अस्तार के अस्तार के प्राप्त है । अधिनेया में नामीकी "इत तम से बरस हाला गया कि उत्तम मिल्ला-सम्भय ने वेप-मान्त्रेता था, मिलमें कार्र जाभी-क्षा में है और है अर्थ के बार है अर्थ होता है। अर्थ होता है अर्थ होता है अर्थ है अर्थ है अर्थ है अर्थ होता है द्वाति नेया करने में व्यवनी वारी काल क्या दी। वरने नवीजा कुछ भी भ हुवा। खादी-सन्वय में भिरते के प्रात्त्रेशक के अहफ किक । एक किया कार कि के उन्हें कि स्त्रीम के प्रवृक्ष क्स साथा या कुछ कम स्वाधित न था। कांस वेजबुध ने आंध्र पन हतूर व पन हासनीइ लास बननी के प्राद्रायनी में एक मायूकी-की सम्भार भी हो गई। बहापड़ का बिरोप भी कुन -क्रहीटी कि क्रिएंडिडी क्रेंस्ट अप्तिष्ट कि क्रियोआर के छात्र कि। क्रिय क्रि क्रिय अप क्रियों के स्वित्तक को सम्मी केन प्रमीरपु (०००,वृष्ट सम्मान से वह कियार प्रदि एक विकास पर प्राप्त कि विकास है 

। फ़क्री छार्रे)इप 🗈 हीपूराक्रम कि ७३-३रूप्टम और फ़िली काफ है डमसी ई कि मीनीवीय-हमी नातपुर के बहाबर की । सातपुर में प्रतिनिधियों को सक्या रंभ,धन भी, भिसमें १०५० मुखसान में को हैं भी कार्य हर बात का दावा नहीं कर तकती कि उतके अधिनेशनों में प्रतिभिष्णें की चत्वा क्षा । कार्य हा माने हुए मिन क्षेत्र कर करने करने कार्य कार्य के मानुर के यह हो जो जो कार्य के त्रातीत से सरम्हों के स्वान के सान के अन्ति का मिनार के विकार के मिना किया है।

मारापुर-क्षेत्रेस

शस्यांगा-सान्द्रोसः का प्रवत-स-सवस विद्यात क्रिया गया था ।

of the receipt in the first of the first of the first frame in the first भिक्त है जीनिकार प्रीक्त है इसकी के लीली कुछ । कि एक्स प्राप्त है और प्राप्त कर है कि क्रीपान प्रीक्ष का गोका नहीं मिला, क्योंक कलकचा में जे कोमेंस ने अस्युक्षेत के भागे की प्रदुष्य कर जिया था सिया । वासीनी ने क्षेत्र का नाम जी बदेश कर स्वतुष्क सभा वर्गा। शिक्त रूस समा क प्रमुन elle de Sven du ilte ju is ibentem sobb fente beet de frejie vores e व्यान दिलाया गया । क्लक्न में अवस्थीन का भाग्य तराय, के पखनी पर खटका हुआ था, गांबीजा

## कामसंका इतिहास । भाग ३

नगरर के हुन्ह होते ही सरकार ने हुण आर नगरनावाद कर परवा वाफ गाम ।

रयक वसका । सरकार के कहा, "उसने मान्योव सरकारों को आरंत कमानी मीति को तत कर को है दिवस कार गाँ के कियर को किया के किया के सिक्त को खानते कर स्वार्क है ने नियस कर रवली हैं कीर किर्मति लेखा व आपनों से करना की खुनेबात (सा के कि अक्षाना है, या किर्मति परकट व पुरि कि की व्यवस्था के दिवास के कि मान्य किया है। कार के खानते को एक स्थानिक को एक स्थानिक हो की कार जान कार के सिक्त को एक स्थानिक व स्थानिक कार के सिक्त की स्थानिक व स्थानिक स्थानिक कार के सिक्त की स्थानिक स्था

९ छक्तूपर १६२० को महासमिति ने छपनी वैठक में झलिल भारत <sup>\*</sup>तिलक-स्मारक-झेर<sup>६</sup> रवराज्य-कोष नाम के दो कोष इकट्ठें करने का निरुचय किया, लेकिन उसका यह प्रस्ताव रिवर्ग १६२० वक रही की टोकरी में ही पड़ा रहा। अवहयोग-मान्दोलन-वान-क्यी नये प्रसायों का भी नपार्व त्रीर महाराष्ट्र में कुछ प्रन्दा स्वागत न दुवा। बोकमान्य विवक के एक सायो गयीरा भीहरव हार्ज ने एक क्षेत्री-श्री पुस्तिका मकाशित करके जलगात्मक रूप से बताया कि किस मकार फलक्ता कार्रेड फे मस्तान, चामेंस की ग्रांकियों को ज्ञासम्बल व नैविक भेड़वा मास करने की दिशा में तो ले खर्वे हैं। लेकिन प्रश्न के राजनैतिक पहलू को बिक्कुल भुता देते हैं। "देश की शस्त्रिक सरकार से हमार्थ सब समार्क इटाकर यह श्रान्दीलन इमें राजनीविक रंग में हमें व्याने से और एक इस प्रकार का गर्न पेत कराण कार पर कर कराया है जो एक करारी सहाई की शान्ति से फिन्छ मुख्यस्थि स्व है नीतक स्वतान रामान राजान्य है। असहयोग का आन्दोलन सहनसन्त हो बहाने में कार करें, यह सम्भव है, लेकिन वह दगरे खन्दर वह कार्य-शक्ति, सहनशीलता व ध्यावहारिक वस्तर है। इसे विकास के अपने के किए आवर्ष है। अपने एक सब्बेटिक आन्दोकन के किए आवर्षक है। अपने वे जाहुन के कारण की विकासिंग की है वे वेकार हैं और उनमें ग्रुट्स राजनैतिक दृष्टि का नित्रकृत जिन धान परिवरण होमरूल-सीय (जो खब स्वयंब-समा के नाम से वानी जाती है)के रोय की न्नामात है। जान विचाद व कार्रवाई हुई उसे देखने से प्रतीत होता है कि खर्च साथ अक्रात प्रि बहुत्तव वन वास किया की और है। जादे यह संना एक बहुत ही बहु-जहें व नीवियान व्यक्त हो न्यों न दी जाय, है आर्पाचजनक और समय की रिशरिट के विरुद्ध !"

दर्श होम्हल-छीम के ज्येय-परिकर्तन स्त्रीर योधीजी हाथ स्त्रयस्य सभा बनाने की स्रोर

केंद्र : इन्छन । एक दीन क्यान के बनका व्यवकात के बन हैं कि कि एक कर हैं हैं को 12% अन माणनीर क्षेत्रकार प्रकार निक दिंद नाहि या है होई ई किटि करिए उन्हार है परन्नार के फिराउट किसी 1 कि किया कि उस काई का बहुत है कि की महिल्ल है जा है कि है। इस है सिर्फ अंग्रा की स्थाप का किसी छड़े के सिर्छती को छा छाछ है एएएछा एउड़ किन-किन्न क्लोड़ि । छार छाड़ी छूट किनाक-डिम्ड ईस्ट माछ के देत्र के हुन्छ , रामा अर्कि के तिमावादी किम्क आप देव । कि कि सामान क्र थि किछमी िराम कि इन्ह प्रको नेषत्र और क्षा कान्युर नाक्ष्य कि कि स्टब्ध किस्ट विषय । क्षा कार्य किया कुरूप केंट प्रात्ती के किया किट कि क्यों क्यों कि कि कि कि कि कि Me of the switch of the first of the off the off of the off in the contract of the off के माह के 'किटोक हिसे' ने कि मेरा के कि मेरा की कि प्रमा का कि कर है, की मार्थ के कि मार्थ के नाम के कि छाए छड़ व उन्छ। किर्नार काएं। विकास कि एन हो कि छड़ । विकास कि ए सीप्र े, वा 🐫 किया माधनी को क्रांग के क्षित्रों के अन्य क्षित्र वह है किया क्षांत्र है किया क्षांत्र के किया क्षांत्र है कि छिक्त प्रस्त कि किसान कि स्था के एक कि स्थित अप कार कि के कि कि स्था सि किएर्टरन, छम्बूट केंद्र भी कि कि छमन के विषय छट किन्द्र मीछ ,पर प्रिक्ती पन प्रदेशिय केंग्रन छाए लीक लेक्ट की कि , कि ईस्ट अपि हाम प्र किएक कि शिक्कां कि कि । कि क्यू कि ह कि कि हर उनकार किया । कियो अध्यक्ष किया कि कि कि कियों के है कि कियों के दें कियों के दें कि है pergre di Saibir freiles i f imml au ermes f fie fterflu-tos a rigel

## १. चम्पारत-सरवाग्रह

क्रमञ्ज

velieve velle » dip s oble» al 5 nos sur va sope 6 size naus de pureve va upus ippusch 18te nosero zestl è spaèrez génchen ésal vue size lev irlépar à per urun vous felieure de variere dip site ural ural vue de site le reference présety verselle à fiche varie pris prése y level que versue fre vue level dipt de reference que verselle à fire I prel zon verze prèse y se versue fre vue verse, que neu neu veul à level que de versero l'expère de site verse é fire que de fieleur l'upur le per

চেটা হাকেছে ২০ ভিক হাচ ভারমে ভারটা ক'চ-টি কি নিমান্তবনু। কো দেয়ে হুচাক সঞ্চি 1 কি চ্যানিজনি কি চাঁসদী ক'ছিল সঞ্চি সংল্ল ফ কা ফল ফলা মুয়ান্ত বি ছেচে সুবি চুফ 1 সুনু চাচ চ্যান্তম নি ট্ল কি. ক'রিফ-ফেকেনি-ডিছ' চ'কুটো কর্মেন্ট जनसंका श्रेतिहास । भाग ३

शामिल कर भी गई। व्यापरिया से अनुसंध किया गया कि ये धीरे धीरे विदेशी व्यापीठ उपनी को हो। है और हाथ की क्यार्ट-जनाई की मालाहन हैं। देश से अनुशंध किया गया कि वर गईन मान्दोलन में चापक-स-चापक त्याम करे । शत्रीय से रह दक्ष (इविहयन नेशनल धरित) हो र उत्ति करने श्रीर श्रारिशल-भारवीय विश्वक-स्मार ह कोष को बदाने के लिए वामें सा जार दिया गर कींग्रिसी के लिए चुने गये घदशों से इसीच देने की बीर मवदावाधी से उन हरसों है जिंगी महार की राजनैविक सेवा न लेने का प्रार्थना की गई। पुलिस य पस्टान और बनता में मिस्त र जो भाव यद रहे थे उसको स्वीकार किया गया । सरकारी कर्मचारियों से प्रयोज की गई कि वे उस से यर्वाव करते समय व्यभिक नरमी व ईमानदारी का परिचय देवर राष्ट्र-सर्वम ग्रहायत का ब्रीर स रार्वजनिक सभाव्यों से विना दर के खुले चीर पर भाग लें। इस बाद पर भी जोर दिया गर्ज है चाहिता खत्तवरोग खान्दोलन का खात्रिन्द्रम खत है। यक्त और क्रमें दोनी में बाहत स होने न्नायस्थक माना गया श्रीर उस पर जोर दिया गया, क्योंकि हिंगा-भाव सोक्यासन ही रिलंट है विरुद्ध हो नहीं बल्कि असहयोग की आगे को सीदियों सक पुरुषने के मार्ग में भी शंधक है। प्रसार फे झन्त में इस बात पर जोर दिया गया कि सद सार्वजनिक सस्यार्थे सरकार सं खरिसामक ब्रहार योग करने में ब्रपना साथ ध्यान लगा दें खीर जनता में परशर पूर्व सहयोग स्थापित करें । इस महार के परिपर्वित यातापरमा में इंग्लैंड के शासाहिक 'इविडया' को बन्द करना निश्चित हुया, प्यति हैं बात को महत्त्व किया गया कि भारत स्त्रीर विदेशों में भारत के बारे में सभी वारों के फैसाने की द्या वरपरता है। श्रायलैंटह के बीर योद्धा स्वर्गीय मैक्सिनी को, जिन्होंने श्रायलैंटह के उत्यान के लिए लक्ते-लक्ते ६५ दिन की भूल-हक्ताल के प्रधान अपने प्राची की उत्धर्म कर दिया था, इसके विष उन्हें भद्धांजली दी गई।

विनिमय की दर में इदि होने और उसके फल खरूर "रिवर्ट कीविसे" हाए खर्च-विनिम मान कोप (Gold Exchange Standard Reserve) व कायबी-मुद्रा कोप (Paper Currency Reserve) में ''लूट" अचने के कारण नागपुर में कोशे से इस शव की माग पेरा की गई है ब्रिटिश-सरकार इस पाटे को पूरा करे। पानवें प्रस्तान में तो यह भी कहा गया कि "ब्रिटिश मार्ड की विजारत करनेवाले क्यापारी चिनिमय की वर्तमान दशे पर अपना बादा पूरा करने से इनकार करने के इकदार हैं।" ब्यूक झांक कनाट के सम्मान में किसी उत्सव य समारोह में भाग न सेने के दिय देश से खाउरीण किया गया। मजबूरी की प्रोस्थाहित किया गया खीर ट्रेट-यूनियनों के जीसे जारी किये गये उसके समाम के प्रति सहात्रभृति प्रदर्शित की गई। सादा परायों के निशंत की नीति की निन्दा की गई। मुक्दमा चला का या विना मुक्दमा चलाये जिन राजनीतक कार्यकांत्रों की विर पदार करके सना दी गई उनके प्रति भी सहानुष्ठि दिखाई गई। पनाय, दिल्ली स प्रत्य स्थानी में पुनः प्रारम्भ हुए दमन को प्यान में स्वस्ता गया और जनता से कहा गया कि वह सब दुख पैर्व से पुरा आरा कुन स्व देशी नरेशों से भी प्रार्थना की कि वे श्रापनी अपनी रियासने में पूर्व उत्तरापी वह । ज्यान व अवस्था अपना अपना अपना अपना स्थावता भ पूर्व उपना शास्त्र स्थापित करने के लिए शीम से सीम प्रदेश करें । हार्निमैन साहब को भारतीयां से स्रत्य खाने की सरकारी नीवि की किन्दा की गई श्रीर मि॰ हार्निमैन के प्रति भारत की कुतरुता प्रकारिय होत का उपन्या मारत का - कृतहता अभावन का अपने सारत का - कृतहता अभावन ही गई। ईश्वर-कामधी व उसकी विषयरियों की सारत की प्राथीनता व अवस्थवता की बहाते में ही गर् १९५० । हायक मानकर उनको निन्दा की यह और उन किपारियों को भी अवस्थाय आन्दावन का एक मानकर उत्तर करने का निरुवय तो अन्त्यन में ही हो गया या, खेकिन बाद में प्रक्षिय १८७-सोडमान्य-स्मारक-कोष व स्वराज्य-कोष को मिखाकर एक कर दिया गया ।

। कि क्वीसलेसी कि कीमी के इसक प्रीष्ट अक्सक क़ की एक एकी क्रयाद्व के क्रस्क प्रीष्ट एक 

। प्रहु छाए मान्नार कि हैं कि, के होड्रा-क्लिमीनी-किंद्र 🛮 क्रियो कर्नुष्ट ने

छमीचि क्र क्षित्र में स्थापिया कर्द कान्त्र किस्ट द कान्त्र विशेष क्षेत्र क् -शोक्ष कि रू छित्रक कि किया की विव्यक्ति कि छोतान करते । ताक किया के स्वति है है है हि है है हि है है है है है श्रीतिय कि अर्थिक । एक एक्टी क्रियें के स्वयंत्रक मार्च करना के क्रिये क्षेत्र करने हैं है कि कर है कि वार्वा क कि छिम्दि । एक एको छिक्र क्या कि एक छिमक । है दिल्ह अप झावड़ी के छिमक पड़ में छन्छ

कि मन्त्राय छात्र क्षितिमान है प्रकार क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष मारकी केंग्राक्ष क्रीय कि जानेवाले कुम्बत्तार के विवद्य उच्चता और बीरतायूचे संप्राप्त के हर बाब्याय की बसास करने से वहसे हम यह बता है कि कामुक्त में बेर्चिया बाजीको । है कि उन कि छोरन क्या सं हेगल के छेसए छि के छिर्दाक स्थित। एट एवं स्था क्या का नापनी रह कर कर मान है परिवर्त के शिवन कि विवर्त-विविधि के विवर्ता के मान है -- सिक

नह सालियन श्रवहकीत दी पीत की पबन्द किया । फिजी के पारवीयों की, कियें भारव कीहके

# १. चन्यारच-सर्वाधर भारत में प्रचासी आरतीयों के लेख कर ने के हरक है है कि में बीच की बीच की प्रमाध कि एप हे बिर्प बाल्य हिया गया था, भारत-हारा कोर्ट वहायका न ही करने पर दुःख प्रकट किया । सभी

(Pp25)

कुंदर सक्तम । एवं कुंद्र कराने का भीत का व्यवस्था कारावर साहि हो। व व्यवस्था मा । एउँ इस साफ़रीर करहराय सरहा (रेस स्ट्रि सम्ह एव से सर्व के फ़िल्म मिल क्रिय का सं धरराय s Cours freie i fte fim is of vyen all my f vyp s wit forc on a fice of उन्हें बड़ी का नहीं हुन हिन्दा विका क्षेत्र का किन्द्र-किन किन्द्र के अपने किन किन किन के दें माल की पान मामान की पान कर वाद उनकी शिकानों ने नोर माया, परन कार्र के आप रहेद मा । देश उनका करने कि ने नेक्स के नेक्स का और इसके किए उन्हें भी महार mai zen be mei den be ite and mais if the cour bie bie 6 ibb ie मगुरू हुई, जियके मानी से एक क्षेत्रे का ब्रेंडिंग्या १ किसानों को नए शिकायन भी कि तील है सह के 'एउनेक लिकि' उनकर लेकि क्या क्षा कि किन राज सिन । यात्री राज्यों एन स्व हुन क भीत पर नीस सबस्य की वे हुन ही दिने में हुन स्थापित ने मास देनेको एक्ट में इस बाद की ै, कि 🛟 हिन्छ राष्ट्रको को एका हुं काल्लीक कुछ प्रस्तान होत्र । एतो प्रक प्रधान कार्य है, के कि लोर प्रका रिपक्ष के सिक्स के किया के किया है। यह के मिल स्वार किया के मिल स्वार के मिल स्वार के मिल स्वार क क्षिक्रिक, छपनुरू केंद्र की कि कि क्रांक के बावप कर क्षेद्र प्रसि ,थर प्रसी उस 13में क्रिक क्राप्त क्रीमक निक्रेय की कि ,ई ब्रिक अपि क्षाप्त क्षिप्त के शिक्षा कि कि कि । ए प्रसूत क्रिक प्रभाव । विकास क्षेत्र का किया को किया है। विकास कि व्याप्त का विकास कि विकास किया है। वहाँ के जमीदारों है, क्रास्टाबी और शादी जीत की छोड़ा बना, भूमि के बढ़े-बड़े भाग थानी हाथ है finie en sewe fim i mal wern was last to wie a faul un fi tinglie ich ill मुराप्त के दिलाहार क्रिकेट । है 1880 का शायक में बिक विक्रीय-उत्तर के गाउने

१६४ कामेश का इतिहास । माग<sup>ल</sup> मील के काम्याने पन्द होने लगे । लेकिन इस चुक्रमान को प्राप्त प्राप्त करे पर लेके के स

उन्होंने उसे भरीब क्यानों के सिर मह देने के उगाय कोने 1 हवाई लिए उन्होंने से उन्होंने हैं वि दिया। उन भी में, किमरी अभीनों के सिय उनके पाब समापी दहा पा, उन्होंने हिलाने के के मैं नदोती क्याने के इक्यानाने सिमा किये और बन्हों ने उन्हें नील देश कर दे के के कैन के स्वत्य के इस कर के इस कैन के इस कियाने के स्वत्य के इस कियाने के इस कियाने के स्वत्य के स्व

जनरदस्ती लिसाये मये हैं । श्रामधीर पर हो लगान के ये बादे गैर-फान्ती होते । लेकिन रेरे एक्ट में एक भाग थी जिसके कारण ये गैर-कानृती होने से बच गरे। टेनेंडी एक्ट में यह वि निलंहे गोरों के प्रस्ताय करने पर बनाया गया था । सरकार ने खोकमत का दीन विशेष होने पर मोधिलों के भीवर और सहर, निलंह मोधें के ये शर्चनाम लिएतने और उन्हें पूर्व काने में मर की। इन शर्सनामा की राजस्त्री कराने के लिए सरकार ने साथ राजस्तार निश्चन किये थे। ले जहां उनके स्थायी पहें नहीं थे, वहां किवानों से उन्होंने, जैवा कि दिसानी का ब्राग्रेप या, नीह करते से मुक्त करने के लिए जनस्दरती नहद रूपया यसूल किया, या रूपये के मूल्य की होई बीज ले ली । इन जमीनों के लगान में वादा इसलिए नहीं करावा कि वहें की मियाद पूरी हैं। के बाद तो यह लाभ श्रवली अमादार को पहुंचता। परन्तु इस सरह नकद राया लेना तो देनेंसीन में दो गई विशेष रिकायता के भी विषय या। इस प्रकार इन गोरी ने गरीव किसानी है १२ लाख वयया बदल किया । क्योंकि राग चन्यारन जिला इन्हीं गौरे। के हायों में झा गण इसलिए उन्होंने उसके मुस्तलिक दुकड़े कर लिये थे। गोरी के प्रत्येक सच के पास चन्मारन जिले कोई-न कोई माग था जिलमें उनकी हुकूमत थी। इनका प्रभाव शरकारी इसको में इतना था वेचारे गरीब किसान इस बात का साहत, जिस्मानी झीर माली जीखिम उठाने के लिए देगार विना, कर 🛮 नहीं सकते ये कि इन गोरो के विरुद्ध दीवानी या फीजदारी किसी भी प्रकार का मा चलावें या किसी भी हाकिम से शिकायत कर वकें। उच्च आति के हिन्दुझी तक की पिटवाना। क हीजो में उन्हें बन्द करा देना वथा हजार हम से अन्हें वम करना और अनुपर झत्याचार करना, नि

चलाब चा किया भी शीक्षण के रायकायत कर तक है। उच्च-वार्ति के हिन्तुची वह के रिवर्शना। है होंजों में उन्हें पन कर देता वह प्रवाद कर तो उन्हें वस कना और उनार सामायार करता, के महानों की सुद्र, नार्द, भीशी, जमार बन्द कर देता, उनके महानों ते उन्हें बार दिना सार्व वह के समानों के भीतर उन्हें बन्द कर देना, अधूबों को उनके दरशाने पर किया देना होता आर्थ कर स्वार्ति की, जो आर्थ दिन वस्पर उनकर संवादी करी थी। ये लेगा रिवराने किए किए स्व से भावि-भावि के नवसने भी विचा करते थे। जान करते वर यह तात दूखा कि १४ में वर नेताने वस्ता कि जाने थे। उनके से उन्हों के नाम यहा देना अग्राज्य न होता। विचार पर, पर, नीस्टू पर लाग तभी हुई थी। योद साबस भीमार है और पराइण पा जोते की आयस्पता वा यहा के कियाने को प्रचक्त विचार "पहास्ती" नामक हाम देना पराइण पा। योद साइस के उन्हों वाद सीमा, हामों भी मोटर की करता होती शिक्षणां के उनके हम्य देन होता "पनिस्ता" " वादी" या "स्वार्ड" असक विचार बाता देने पहारे थे। इस लागों के अविदेश्व कियाने

िकार बीका, वाभी या मौदर की करूरत होती वो किवानों को उठके मुस्त के लिए ''सोकारी' ''या बारी' या ''सवारे' नामक विदोष साथ देने पकते थे। इन लागों के क्रावित्तिक हिलानों है में मोरी कुमाने भी चरता विशे अर्था के 1 गाँद किशी कियान से कोरे देशा कार्य कन पड़ा निलंकी हैं को या किसी हुसरें को दूशा लगा, तो उठका कुमान कर दिया जाया था। इस पकर से ने लीव ' उदस्त के उठ किले की शायाला और शाकिम दी कन पेडे के। व्यक्तिक सेकार के से अपाला और शाकिम से ने पेडे के।

थ । साकार किसाना के ना को जानती थी, उन्हें मानती थी, स्रीर किसानों के साथ सर

# कांग्रेस का इतिहास । आग रै

ली ग**र्र** । स्यापरिया से श्रानुरोध किया अया कि वे धीरे-धीरे विदेशी स्थापहिक सम्बन्ध ीर दाथ की कवार-अनार्द को प्रोत्साहन दें । देश में अनुरोध किया गया कि वा गर्गा में अधिक-से-चाधिक स्थान करें। सद्दीय सेएक दल (इश्वियन नेशनल सरिंग) हो हत-ग्रीर श्रान्त्रल-भारतीय विसन्द-समस्य कोन "को बदाने के लिए कांबेट पर सीर दिया गरा लिए पुने गये सदस्यों से इस्तीया देने की और मतदाताओं से उन सदस्यों से किनी मी क्रितिक सेवा न लेने की प्रार्थना की गईं। पुलिस य पलटन और बनता में पित्रत है इ रहे थे अनको स्वीकार किया गया । सरकारी कर्मचारियों से ग्रायील की गई कि वे काड रते समय अभिक नरमी व ईमानदारी का परिचय देकर राष्ट्र-कार्यमें सरायता को ब्रीर क सभाग्रों में विना दर के खुले सीर वर मात लें। इस बात पर भी और दिया गया है तहयोग झान्दोलन का छविन्छित छंग है। यथन और कर्म दीनों में श्राहता का हैन माना गया श्रीर उस पर जोर दिया गया, क्योंकि हिंसा-माय सोकशासन की स्पाद है हीं मिलक इस्तहयोग की इसमें की सीहियों शक पहुचने के मार्ग में भी बावड है। प्रकार इस बात पर जोर दिया गया कि सब सार्वजनिक संस्वाव सरकार से स्वीहतासक प्रताः में अपना सारा च्यान समा दें और काता में परशर पूर्व सहयोग स्थापित हरें । इस प्रकार मावावरच में इंग्लैंड के सामाहिक 'इंग्लिडवा' को बन्द करना निश्चित हुमा, वर्गी इंड रपुत किया गया कि मारत झीर विदेशों में भारत के बारे में सबी बारों के फैहाने की ा है। भायलैयह के योर योद्धा स्वर्गीय श्रेकृत्विनी को, जिन्होंने आयलैयह के उत्पान के लिए । ६५ दिन की भूल हरवाल के पश्चात् अपने प्राव्हों को उत्तवर्ग कर दिवा था, इसके लिए क्षी दी गईं। निमय की दर में शुद्ध होने और अनके फल-स्वरूप <sup>१९</sup>रिवर्ट काँविलाँ<sup>17</sup> इत्य स्वर्ण-विनमय-(Gold Exchange Standard Reserve) व कागनी-मुद्रा कोप (Paper Currency ) में ''खूद" मचने के कारण नागपुर में कोरों से इस बात की माग पेया की गई कि कार इस घाटे की पूरा करें। वाचनें प्रस्तान में तो यह भी कहा गया कि "प्रिटिश मार्ड न करनेवाले व्यापारी चिनिसय की वर्तमान हरों पर श्रपना बादा पूरा करने से इन्हार करने हैं।" ड्यूक झॉफ कनाट के सम्मान में किसी उत्सव य समारोह में भाग न लेने के लिए मुरोध किया गया । मजदूरों की भ्रीत्साहित किया गया श्रीर टेंड-यूनियनों के अध्ये नारी उनके संमाम के प्रति सहानुभृति प्रदर्शित की गई। साल-पदामों के निर्यात की नीरि भी गई । मुकदमा चला कर या बिना मुकदमा चलाये बिन रानवैतिक धार्यकृतीयाँ को गिर राजा दी गई उनके प्रति भी सहातुभूति दिसाई गई। पनाय, दिली व आन्य सार्ज हैं म हुए दमन को च्यान ≅ उक्ला समा श्रीर जनता से कहा समा कि वह सब कुछ धैर्य से स ने मन देशों नरेशों से भी प्रार्थना की कि वे अपनी खपनी रियास्तों में पूर्ण इत्तरहरी णित करने के लिए शीम से शोध प्रयत्न करें। हार्तिमैन साहब को धारतीया से ग्रहम सरकारी नीवि की निन्दा की गई कोर मि॰ हार्निमैन के प्रति माख की -कुतरुवा प्रकारित र्शरा-कमिटी व उसकी मिपारिशों को भारत की पराचीनता व अवहायता को बढ़ाने में तिकर उनकी निन्दा की गई श्रीर उन विफारियों को मी श्रवहरोग शान्दोलन का एक —कोर एका करने का निरुच्य हो सक्तुवर में ही हो गया था, खेकिन बार में स्थित

मान्य-हमारह-कोप व स्वराज्य-कोश को मिलाकर एक कर दिया गया।

ग्रीर कारण माना गया । मुखलमानों को यो नाव के विरुद्ध प्रस्ताव पाट करने पर धन्यताद दिया गया ग्रीर जनता से श्राप्रद किया गया कि वह जानतर श्रीर चयाई के निर्यात को निरुत्पादित को । नि:शुल्क शिद्धा व देशी-चिकित्स-पद्धित के ,बारे में भी प्रमान पास हुए ।

पत्त में इस कारिश के विधान पर शांते हैं। कारिश का प्रेथ वहल दिया गया। कारिश का प्रेथ पत्ति किया गया। कारिश का प्राप्त पत्ति पत्ति पत्ति पत्ति क्या गया। कारिश का प्राप्ति के पत्ति का प्राप्ति के पत्ति के प्रदर्श करा व उलकी शदस्या के तल महायोगित के शदस्यों का सीमित पत्ति के पत्ति के ते ति के पत्ति के

हुत झायाप को समाप्त कपने से पहले इस यह बता दें कि कामेंग ने पूर्वी व द्रांचरा झामीका के मारावीं को उत्तर हाथ किया जानेवाले दुरुंब्यहार के विषद उच्चता झीर बीरतार्य संप्रत हैं के मारावीं को उत्तर हैं का भी महारा बात हुत्या और तुत्र हों का को मारावीं बात मारान की स्वीत के सारावीं की होता मारान की स्वीत के सारावीं की होता मारान की स्वीत के स्वात का स्वीत के सारावीं की, निर्में भारात की स्वीत के स्वात की सारावीं की, निर्में भारात की सारावीं की, किया मारावीं की, स्वीत की सारावीं की स्वात का से स्वात की सारावीं की से सारावीं की से सारावीं की से सारावीं की से सारावीं की से सारावीं की सारावीं की से सारावीं की सारावीं की सारावीं की सारावीं की से सारावीं की से सारावीं की सारावीं की सारावीं की सारावीं की से सारावीं की सारावीं क

टिप्पग्

#### १. चम्पारन-सत्थाप्रह

विद्वार के उत्तर-पश्चिमी कोने में चन्यारन एक जिला है । उन्नीतनी शताब्दी के प्रारम्भ में गोरे खेतिहारों ने इस जिले में नील की खेती करना मारम्भ किया । आये खलकर इन लोगों ने बहा के जमीदारें। से, झस्यायी और साथी जैसे भी सीदा बना, भूमि के बढ़े-बढ़े भाग झपने हाथ में कर लिये। विशेषकर महाराज बैविया की जमीन ली, क्योंकि उनके शिर कर्ज का यहुत वहाँ बीका लदा हुआ था। इन गोरे केविहारों ने अपने प्रभाव और स्ववे से, सो कि उन्होंने समीन प्राप्त काके यहाँ पैदा कर लिया या, और कुछ उस प्रभाव के बारख भी जो कि उन्हें हुनुमत करनेवाली जाति का होने के नाते प्राप्त था, शीप ही वहा के बांचों के किसानों से अपने लिए नील की निती कराना भारम्म कर दिया । आगे चलकर यह अनिवार्य हो सया कि किसान आपनी ै या 👢 भूमि पर नीक द्यावश्य बोर्ये । भुख ही दिनों में इन लोगों ने बंगाल टेनेन्सी एक्ट में इस बात के कानन का रूप दिलाना दिया । नील वैदा करने की यह शया च्यागे चलकर 'तीन केटिया' के नाम से मगहर हुई, जिसके मानी थे एक बीरो का ३/२० भाग । किसानों की यह खिकायत थी कि जील की रोती से उन्हें कोई ध्रमदा नहीं है। शेकिन फिर भी उसे करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था । इससे उनकी धन्य खेती को नुक्षान पहुँचता या और इसके लिए उन्हें की मजदरी मिलती भी वह सममात्र की थी । कई बार उनकी शिकायतों में जोर मारा, परन्तु कहाई के साथ भिलता था पर नमन्तर कर कर कि कि कमी-कमी इंटन खबर्थ ही जाता था कि किसानों के प्रस ति प्रतान के बाद उनको जील के मूल्य में तुल वृद्धि खबर्य कर दी बावी थी। बोलगी शतान्ती के विषे देशा के नार जाती है के केल से इंग तैयार होने लगे। हत्तक ब्राव्हेयक परिवास यह हुआ कि प्रतिका प्राप्तमा में नील धैदा कराने पर भी जील का व्यवसाय सामग्रद नहीं रहा ! फसदा उनके

### कांचेम का इतिहास । भाग

ामें बन्द होने संग । *लेकिन इस नुइनान* की धारने ब्राप्ते की पर सेनै है कार रीब किमानी के मिर मह देने के उत्ताव नीने । इसके लिए उन्होंने हो उपनी से का गांगी में, किनदी अधीनों के लिए उनके पास स्थायी पटा बा, उन्होंने कियानों से समन ाने के इक्यरनामें सिल्प सित्र ब्रीर बदने में उन्हें नील वैदा करने के बन्धन से अस कार के इसारी है। शरोनामे लिन्छपे गये । विसानी का कहना या कि वे शर्तकारे उने शाये गांग हैं। आमतीर पर को लगान के वे बादे ग्रीर-कानूनी होते। लेकिन टेनैंर्स-भारा थी जिमके कारण ये गैर-कान्ती होने से बच गरे। टेनेंबी एवट ॥ हा निरम प्रश्ताय करने पर बनाया राया था । शरकार ने लोकमत का बीन शिवेच होने था भी aर श्रीर शहर, निलंद गोरी के वे शर्जनामे लिलाने श्रीर उन्हें पूरा कराने में मदद है र्तनामा की रिजरड्री कराने के लिए सरकार ने लास रिजरदार नियुक्त किये थे। तेकिन यी पहें नहीं थे, यहां किमानों से अन्होंने, खैसा कि कियानों का श्रायेप था, बीत पैछ करने के लिए जबरदस्ती नहद काया थयल किया, या कारे के मृत्य की कोई औ । इस जमीनों के लगान में शहा इसलए नहीं कराया कि वहें की मियाद पूरी हो जने लाभ असली जमीदार को पहुँचता । धरन्तु इस सरह मकद कावा लेवा तो टेनेसी-एस व रिकायता के भी विरुद्ध था। इस प्रकार इन शोरों ने गरीव किसानों से की या बराल किया । क्योंकि साथ चन्यारन जिला इन्हीं गोरी के हाथीं में ब्रा गरा गा उसके मुख्यांलफ दुकड़ें कर लिये थे। गोरे। के प्रत्येक सप के पास जन्मास्त किते का ग था जिलमें उनकी हुकूमत थी। इनका प्रभाग सरकारी इलकी में इतना का कि किसान इस बात का छाइस, जिस्मानी और भाली जोसिम उठाने के लिए तैयार हुए ही सकते ये कि इस गोरी के विकस दीवानी वा कीजदारी किसी मी प्रकार का भागता सी भी हाकिम से शिकायत कर सकें। उच्च-जाति के हिन्दुओं तक को पिटवाना, कानी रन्द करा देना वथा हजार दम से उन्हें वंग करना और उनपर श्रत्याचार करना, जिनमें , नाई, घोबी, चमार बन्द करा देना, उनके मकानों से उन्हें बाहर निकाल देना, उन्हीं गितर उन्हें बन्द कर देना, अञ्चल को उनके दरनाजों पर विटा देना शादि कार्त भी त्रापि दिन वरावर उनगर बावती रहती थीं। ये लोग किलानों से जबरदस्ती झनुचित र्गात के मजराने भी लिया करते थे। जांच करने पर यह शात हुआ था कि ६० प्रकार त किये जाते थे । उनमें से कुछ के नाम यहां देना श्रतुचित न होगा । भिवाह पर, चूल्हे लाग लगी हुई थी। यदि साहब बीमार हैं झौर पहाड़ पर जाने की आवस्यकता है, ग्रानों की इसके लिए 'पहाइही' नामक लाग देना पहता या । यदि हाहन को हज़री के मी या मोटर की बरूरत होती को कियानों को उतके मूहब के लिए ''बोकाही" "दार्थि अर्ध्ण नामक विशेष लाग देने पक्ते थे। इन लागों के श्रीविरिक्त किलानों से मारी-नी वसूल किये जाते थे। यदि किसी किसान से कोई ऐसा कार्य बन बड़ा जिससे साहब होरे को द्वरा लगा, तो उसपर शुभाना कर दिया जाता या । इस प्रकार से वे लोग । क्रिक हैं होते हैं, इन कितानों की मुशीबत को दूर करते के पार्टी (दिसानों दी रन मुसीववों को जानवी थी, उन्हें मानवी

ते मी प्रकट करती भी, लेकिन उनके कष्ट दूर करने में या वो चयने को शानिवाहीन सम्प्रकृती भी ोर्था क्रम्न खास करना नहीं भाइती भी।

ा भा जुल भार करणा नहा भारता था। " यह प्रारमा भी जब कि कुछ इन जिलानों के श्रीर कुछ निवार के प्रतिनिध माधीजी के पाछ क्तऊ-कामेंच के द्यारवर पर पहुँचे। उन्होंने उन्हें चन्यारन खाकर स्थित का क्राभ्ययन करने का चन दे दिया।

१६१७ में गांधीजी मोवीदारी पहुंचे । यह जिले का मुख्य खान या । वांचों को देखने के लिए ाइ खाना होने वाले थे कि दका १४४ का नोटिस मिला कि तुरन्त ही जिले से बाहर चले नाम्हों। गांधीजी मला इस हुक्म की कथ माननेवाले थे ! उन्होंने ऋपना 'कैसरेहिन्द' का स्वर्ण पदक, जी कि सरकार ने उनके छोकोपयोगी कार्यों के पुरस्कार में दिया या, सरकार की छीटा दिया। मजिरहेट की खदालत में उन पर दक्ता १४४ भग करने का मुकदमा चला।उन्होंने खपने को खपराधी सीकार करते हुए एक विज्ञानुगा वयान श्रदालत के सम्मुल दिया, जो उस समय एक श्रपरिनित भीर नर स्पुरणा की लिये हुए था, हालाकि जाज इस उत्तरे मलीमांवि परिचित्त हो चुके हैं। एरकार ने क्रन्त में मुकदमा बाएस ले लिया और उन्हें ऋपनी जांच करने दी । इस जांच में उन्होंने अपने मित्रों की सहायदा से कोई २० हजार किसानों के बयान कलमबन्द किये । इन्हीं बयानों के व्याधार पर गाथीजी ने किसानों की मार्गे देश की। व्याखिरकार सरकार की एक कमीशन नियुक्त करना पढ़ा जिल्हों जमीदार, सरकार चौर निलंदे गोर्थ के प्रतिनिधि थे। गांधीजी को किसानी की कीर से प्रविभिधि रक्ता गया था । इस कशीशन ने जांच के बाद चक्रमत होकर खपनी रिपोर्ट सिली, विसमें दिसानों की लगभग सभी शिवायतों को जायन माना संया । उस रिपोर्ट में एक समसौता भी लिखा गया था. जिसमें किसानों पर बटाये गये सतात को कम कर दिया गया भा श्रीर जो वपया गोरों में तकद बसल किया था उसका एक भाग सीटा देना तब रचा था। इसकी सिफारिश मी बाद में बानन का कर दे दिया गया था, जिसके जनमार नील की पैदा करना या 'शीन-कठिया' लेना मना कर दिया गया । इसके उन्छ वर्ष बाद ही श्राधकांश निस्तह गोरों ने खपने कारणाने वेच दिये, जमीन देख दी और जिला छोड़कर चले गये ! आज उन स्थानों के, जो कमी निल्हें गोरों के महल थे. स्वयहर 🖷 केल हैं । दे लोग. जो खामीतक वहां मौतद हैं. जील का बाम बतई मही का रहे हैं. बहिद्व इसरे किसानों की तरह लेती बाड़ी करके बसर करते हैं। अब न को अबदो बढ़ गैर-कानूनी

प्राप्तती ही रह गई है और न वह प्रविच्छा हो, वो उनकी आगरनी का एक कारण मी। जिन प्रत्याचारी और मुर्गकों को देश के अनेक निता और सरकार दोनी विद्वने भी बयों से दूरन कर वके वे इस प्रकार कुछ ही महीनों में सिट गयं। 2. सेंद्रश-करणाध्य

स्पंतवा की रांधे से पार्ट नहीं, बीवक स्थामह के शिक्षान्य का महांवक महन है, जमाराव-स्थामह के समान ही महायाय देखा का (१९१०) भी स्थामह है। मांधीबी के माराव के सार्य-कोल्ड पोन में मुश्तेष करों से पढ़ते, स्थायोग दिखान यह नहीं आनते से हि, पोर्ट-ते-पोर प्रदाल के दिनों | भी ने बाच्या के समान केने के खांच्या कि स्थान्य में जुल प्रतान कर एक हैं हैं। उनते म प्रतिभीत परवार के पान सार्वेटन एवं माण्याप में १९१० में माण्याप के सिन्त सन, सरों पर उनका सिपेष कथाम हो व्याद था। १९१० में सार्वियोग ने एक नये प्रतान करते है। किया। शुमान के सेता किने में हम कर पेखा जुल समझ स्थाप कि किने मह की शरी करना स्थाप मार्ट। महाया। स्थान के समान हो गई थी। दिखान सीम यह सार्याण करने कोने में दि प्रवारण नील के कारणाने बन्द होने खगे। लेडिन इस जुड़बान को खपने बपने केपे पर केने के स्वर्ग उन्होंने उसे गरीब किसानों के लिए सद्ध देने के उपाय सोचे। इसके लिए उन्होंने हो उपायें हे कर किया। उन गांधों में, किनकी जागिनों के लिए उनके बाद स्थानी पढ़ा था, उन्होंने किमानों से लगा में बढ़ोतरी कराने के इकारनामें लिला लिएं खीर बदने में उन्हें नील बैदा करने के बनन है इस कर दिया।

इस प्रकार के हजारों ही शर्चनामें लिखानें ग्रंथ । किसानों का कहना था कि ये शर्ननामे उनी जबरदस्ती लिखाये गये हैं । ज्यामवीर पर वी सन्तान के ये बाढ़े ग्रीर-कान्नी होते । लेकिन टेर्नेनी एक्ट में एक भारा थी जिसके कारण ये गैर-कान्ती होने से वन गर्प। टेनैंडी एक्ट में यह निया निलंहे गोरों के प्रस्ताय करने पर बनाया गया था । सरकार ने स्रोकमत का तीत्र विरोध होने पर भी कींसिलों के भीवर खीर बाहर, निलंह गोरों के ये शर्तनामे लिखाने खीर उन्हें पूर्व कराने में मरर है की। इन शत्त्रनामी की धीजरट्री कराने के लिए सरकार ने खास रजिस्ट्रार नियुक्त हिये हैं। लेकि जहां उनके श्मामी पट्टें नहीं थे, पहां किशानों से उन्होंने, जैशा कि किशानों का खारीप या, नील पैरा करने से मुक्त करने के लिए जनस्वस्ती जरूद रूपया वसूल किया. या रूपये के मूल्य की कीर्र श्री चीज ले सी । इन अमीनों के समान में बादा इससिए नहीं कराया कि पहें की नियाद पूरी हो जने के बाद तो वह लाभ ऋसली जमीदार को पहुचता । परन्तु इस तरह नकद रुपया लेता तो देनेंसी-पर्क में दी गई विरोप रिक्रामता के भी विरुद्ध था। इस प्रकार इन गोरों ने गरीव किसामां से कीई १२ लाख क्यम बस्त किया । वयांकि छारा चम्पारन जिला इन्हीं गोरी के हार्यों में ब्रा गया या, इसलिए उन्होंने उसके मुख्यलिक हुकड़े कर लिये थे। गोरी के प्रत्येक सब के पास खम्यान जिने क कोई-त-कोई भाग था जिसमें उनकी हुतूमत थी। इनका प्रभाव सरकारी इसको में इतना या वि थेचारे गरीव किसाम इस बात का साहस, जिस्सामी श्रीरमाली जोलिस उठाते के लिए तैयार पूर विता, कर ही नहीं सकते थे कि इन गोरों के विकद्ध दीवानी या फीजदारी किसी भी प्रकार का मामल चलावें या किसी भी शकिम से शिकायत कर सकें। उच्च-जाति के हिन्दुओं तक की रिटवाना, कार्री हीतों में उन्हें बन्द करा देना तथा हजार दंग से उन्हें तम करना श्रीर उनरर श्रायाचार करना, जिन्हें सकानों की खुट, नाई, धोवी, चमार बन्द करा देना, उनके सकानों से उन्हें बाहर निकाल देना, उनी के मकानों के मीतर उन्हें बन्द कर देना, श्रक्षुचों को उनके दरशाओं पर किटा देना आदि कार्य प्री शामिल थीं, को झाये दिन वसकर उत्पर बावती रहती थीं । वे लोग वितानों से जनरदली श्राप्तिक रूप से भावि-भावि के नक्षाने भी लिया करते थे। जांच करने पर यह शाव हुआ मा कि 📢 प्रवर्ष कं मत्रराने वस्त किये जाते थे । अनमें से कुछ के ताम महा देना श्रामुचित न होगा । विवाह पर, वृत्ति पर, कोहहू पर लाग सभी हुई थी। यदि साहब बीसार हैं और पहाट पर जाने की झाररपका है। ती वहा के किसाना को इसके लिए 'पहान्हीं' नामक लाग देना पनता था । यदि साहर को स्वरंप के लिए धोड़ा, द्दार्थी या मोटर की अस्तत होती के कियानी को उनके मूल्य के लिए "बोडाई" "हार्य याही" या "हवाई" नामक विशेष लाग देने वड़ते थे । इन लागों के श्रतिश्वित किसानी है आरी-भारी सुप्ताने भी क्यूल किये जाते थे। यदि किसी किसान से कोई ऐसा कार्य वन पड़ा किसी को मा किसी दूसरे को द्वार खगा, तो उसपर खुमाना कर दिया जाता था । इस तरह से उत जिले की अदासत और हाकिम ही बन बैठे थे।

सार्वजानक सेवको के, इन किसातों की मुसीवत को दूर थे। सरकार किसानों की इन मुगीवतों को जानती थी, उन्हें • वन बातों को वे स्नानन्द के साथ करते थे। वे स्नपने नेताओं की अय-जयकार करते ये श्रीर जेल से हुटने पर उनके सुलूद निकासते थे।

इस मता है का यहांपक ही खत्त हो गया । खांपकारियों ने गयीव किगातों के समान की मूखरों कर दिया । शिक्त उन्होंने यह कार्य किया किया है किया मकर की धार्म मिलन के पोरणा किये दूरा उन्होंने किशानों को यह भी न खाना न तो तो दिया कि यह उनके धार किया मिलन कारत का समानीत करके हुआ है। जूकि यह रिखायत यह तो देर ही दी गईं, तूबरे यह व्यक्ति होते होने दिया कि यह लोगों के खाना नेता के पत्त-सरकार है, वीगीर दी भी किया मन के हचालिए दखते बहुत कम किशानों को ताम पहुंचा । यहांची सामान के स्थानों के लाम कुंचा न पहुंचा न किया करता कि यह पूर्ण दिवस मा किया नेता हो जा समान कर सामान कर

"गुजरात के प्रजा-जीवन में क्या तेज खावा, नवा उत्संह मर गया। स्वरंते समस्य कि प्रजाकी प्रक्रिक का खाबार खुद अपने ही उत्तर है, त्याग-शक्ति पर है। सत्यायह ने खेडा के बारा गुजरात में कह जाता है।

#### रे. चहमदाबाद-सरवाम**ह**

गांधीजी द्वारा आहरण्यावाद के मिल-मनहूरों के संगठन की कहानी उपन्यात की मानि ऐसी रीमांचहरी है कि उससे किसी भी बात के स्वतन्यता के हिवार की शोमां वह उचकी है। उस सम्य महासानों ने कोदिय का नेतृत्व करणा नी हिंगा था। शीरोगियक अन्यात के हिया था। शीरोगियक अन्यात के हिया था। शीरोगियक अन्यात के हिया था। दिवार के से किस दूसी बार क्यूमरावाद में ही उस उपयों को काम में लावा गया जिल्हा साध्यात यह बात में लावा गया जिल्हा साध्यात कर बात में लावा गया जिल्हा साध्यात कर बात में लावा गया जिल्हा साध्यात कर मार्च का स्वतन्त कर प्रवाद के लीर निर्मे के साध्यात कर प्रवाद है लीर निर्मे के स्वत्य कर परिचान गांधी का साध्यात के स्वतन्त कर साध्यात के साध्यात कर साध्यात कर

१९६६ से श्रीमती अनव्या केन वायमारे मजारों में विद्या-तम्बनी कार्य कर रही भी। मजारों के हर तह मार्च उन्हें अनेक बरिजारायों और मुशीबर्धों का जान ही गया था। तस्ते पत्र तिवासी की उनसे कार क्षेत्र के प्रकार के स्थान उठाने का प्रकार जान हुए हुए। ते हिन्द उन्हें स्थान कर जान हुए मार्च के उनसे कार क्षेत्र कर में उन उन उन कार कार कुए । ते हम उन्हें स्थान कर कार कुए । ते हम उन्हें स्थान कर वास कार पुत्र वार्व जाव, वो उनके लिए उन्हें हिंगी ऐसे शांक के मण्यनराईन कीर तहार वारावार पुत्र वार्व जाव, वो उनके हिंगी उने शांक क्षेत्र के सामारावार के किए उन्हें मार्च अने के सामारावार के निर्माण के अनुसार के अन्य कार करने की अने के लिए उन्हें मार्च के सामारावार के निर्माण के स्थान उनमें बंदानाय के निर्माण के स्थान उनमें बंदानाय के निर्माण के स्थान उनमें वारावार के निर्माण के स्थान कर लिए। वह स्थान क्षेत्र कर लिए। वह से स्थान कर लिए। वह से सामारावार के निर्माण के स्थान कर लिए। वह से सामारावार के स्थान के स्थान के स्थान कर लिए। वह से सामारावार के स्थान के स्थान के सामारावार के स्थान के सामारावार के सा

को देखते हुए लगान स्थागित होना चाहिए। क्यांमतीर पर ऐसे मीकी पर जो उगय काम में जाते थे, उन सबको आजसाया जा भुका था। सारे उपाय बेकार 🛙 शुक्ते थे। किसानों का करन कि पसल रुपये में चार आना भी नहीं हुई। दूसरी और सरकारी अप्रसरों का कहना या कि थाने से ज्यादा हुई है, और इसलिए किसानों की, कानन के अनुसार, समान मुल्तनी करने कोर प्राधिकार नहीं है। किसानों की सारी प्रापनार्य निर्धक सानित हो जुड़ी मीं, घटा गांधीय पास कियानों को सत्यागह की सलाह देने के ऋलावा कोई खारा 🛍 नहीं था । उन्होंने लोगों से स्व मेवक चीर कार्यकर्ता बनने की भी खयील की छीर कहा कि वे किसानों में जाकर उन्हें धराने की कार्ये चादि का शान कराएँ । गांधीजी की श्रापील का श्रासर तरन्त ही हुआ । एतसे पहले सर्वनेत बनने को जागे बहुने वाले सरहार बल्लभमाई पटेल थे। आपने जारने खासी झौर बहुती हुई का लव पर लाव भार दी, और सब कुछ छोड़कर गांधीजी के साथ फड़ीरी से सी। सेवा वा समागर र इन दो महान् पुरुषों की मिलाने का कारण बना । सरवार गहलाममाई के सार्वजनिक जीवन में प्रवेष फरने का यह शीराखेश था । उन्होंने झन्तिम निरुचय करके श्रापने-भ्रापको गांधीजी के भ्रपे**र** दिया । जैसे-जैसे समय गया उनका सहयोग बदुता ही गया । किसानों ने एक प्रतिज्ञानत्र पर हलाही किये कि वे अपने की कूठा कहलाने की अपेदा और अपने स्वाभिमान की नष्ट करके असरकी बढाया हुआ कर देने की अपेदा अपनी अमीनों को जब्द कराने के लिए तैयार हैं। उनधायर मै कहना था कि इसमें से जो लोग खुशहाल हैं, यदि गरीनों का लगान मुश्वनी कर दिया जाय, तो दे श्चपना लगान चुका देंगे ।

श्रव किसानों को एक नये हंग से शिखित किया जाने लगा। उन निद्धानों की शिक्षा उर्दे हैं। गई जो उन्होंने पहले कभी मुने तक न थे। उन्हें यह बताया जाता कि स्नापका यह इक है कि स्नाप तर-कार के लगान लगाने के व्याधकार पर ऐतराज करें । यह भी कि सरकारी श्वकशर बापके मालिक नहीं नौकर हैं, इसिल्य श्रापकी अफलमें का साम अप अपने दिल से निकालकर उत्तये प्रमकाये जाने की दमन भ्रीर दपान की श्रीर उससेमी बदतर जो झा पढ़ें जन सक्की परवा न करते हुए अपने हकों पर की रहना चाहिए । उन्हें नागरिकता के प्रारम्भिक नियमों को भी शीखना था,जिनके जाने दिना वहें से नहीं साहम-कार्य भी जागे चलकर वृधित और अष्ट हो सकता है। गांधीजी, सरदार पटेल समा उनके खन्य शामियों का रोज यही काम था कि वे नित्य-प्रति एक गांव से दुसरे खीर वहां से तीतरे में गड़र किमानों को यही उपदेश और शिक्षा देते थे और कहते थे कि मनेशियों तथा श्रन्य बन्तुगाँ के 💤 किये जाने, खुर्माने ग्रीर जमीन अन्त होने की धमकी के मुकाबले में भी हहतापूर्वक हटे रही । इह पुर के लिए घन की कोई विशेष ग्रावश्यकता नहीं थी, फिर भी बम्बई के स्थापारियों ने चन्दा करने ग्राव-रयकता से ऋषिक घन क्षेत्र दिया । इस मत्यामह से गुजरात की सनितय-भग का पहला संबक्त सीमने का अवसर प्राप्त हुआ। किसानों के हृदय को सबबूत बनाने के स्वयास से सांपीजी ने सोगों के सलाह दी कि जो खेत होजा बुर्फ कर लिया गया है उसकी प्रतस बाटकर ले धार्व घीर (सर्गीर) थी मोहनलाल परह्या इस कार्य में किलानों के अगुशा बने । लोगों को अपने ऊरर सुमाने कारी श्रीर जेल की समा को श्रामंत्रित करने की शिक्षा बहुय करने का यह श्रव्हा श्रवस था, जे कि सत्वामह का आवर्यक परियाम हो सकता है । मोहनलाल प्रवस्था एक क्षेत की प्यात की प्रतस कर कर ले जाये । उन्हें इस कार्ये ॥ कुल किमानों ने मदद दी । उन सब सोगों की गिरातारियों हुर्रि, मुख्यमे चले और मोडे-घोडे दिन की सजायें हुई । सीमों के लिए यह यह खदमत प्रयोग चा। रन

सप सार्वों को वे चानन्द के साथ करते थे। वे खपने नेताओं की जय-जयकार करते. ये घीर जेल से छुटने पर उनके जुलूस निकालते थे।

इस फताने का बकायक ही अपना हो सवा । वारिकारियां ने महीच किलातों के हमाना की मुख्यती कर दिया । विकिन उन्होंने वह कार्यों कि पार्टिय कर उन्होंने किलातों में वह भी कार्य में कि दिया कि वह उन्होंने किलातों में वह भी कार्य में कार्यों किलातों में वह भी कर पर का समस्तीत करके हुआ है। पूर्वित वह रिजायत पर को देर ही दी गई, दूधरे बह जादिर नहीं होने दिया कि यह लोगों के बार-दोकत के फल-स्क्लर है, श्रीकर दी मी निवास मन के हण्यिक्ट एक्से बहुत कम किलातों को लाम पहुंचा । पार्टिय मन्तानत स्वत्यात्व की किला हो किला हो, की बहुत कर किलातों के लाम पहुंचा न एक्से कार-वाल स्वत्यात्व कार्या किला है महान कार्यों के किलातों में यह सुर्यों कार्यों के किलातों में बहुत के किलातों के लाम प्रतिक्र की किलातों में प्रक्र महान आपीत की नीव पड़ी और वालपिक राजनीविक शिखा कर प्रकृत हुआ । गांपीजी अपनी 'खास-कपा' में हिलाते हैं ---

"गुजरात के प्रधा-लोकन में नया तेज कार्या, यथा उत्साह भर यथा। सबने समभ्य कि प्रजाबी प्रीफ्त का काषार खुद क्रपने ही कपर है, त्यान-शाक्ति पर है। सत्यामह ने व्हेश के द्वारा गुजरात में जब आर्याहै।"

## ३. ऋहमदाबाद-सत्याग्रह

गांधीजी ग्राग अहमरावाद के मिल-मजर्गों के उगदन को कहाती उपन्यात की माति देवी में जिल्ला मिल्ला के स्वित की योगा नद करनी है। उस कम महामात्री है कि उससे कि मौ आद के स्वकन्ता के हिताद की योगा नद करनी है। उस कम महामात्री के कार्य क मौत के सिल्ला में वहते रहती है। उस कम महामात्री के कार्य कार्य के हिताद में वहते दखती थार अहस्मात्राक में ही उन उपनों को कार्य में कार्य मात्रा जिल्ला आपार वाप वीर आहिंता या। उसके देने मजरूत और दूरागांग गरेखाम निक्को हैं किनके कारण अहस्मात्रावाद मा मजरूत तथ कितने की औरोगिंगक राष्ट्रागों का साम्रान कर बुका है और नित देव-देवकड़ परिवास मात्रात तथा कि तरे हैं और वहते दिवस करने हैं। उस वहती को वार्य विद्यात वर्षाम मी दिवस वार्य के बीर विद्यात कार्य कार्य के बीर कार्य क

हर ६ ते भीनती करन्या जन साराभाई शनहुर्ते में शिखा नामन्त्री कार्य पर रही थीं। मजहुर्ते हैं इस समाई के सारख जन्दें स्त्रोक कीटनाहरी स्त्रीर मुशीसतों का जान हो गया था। वहने परे तो नीतां की उनसे कार हाने समझ है अप समझ है सार उनसे पर स्वत्रा आप द सुणा। शैकिन जन्दें शीम ही यर खनुमा होने साग कि वर्षर सारे मजहुर्ते का सहरूप स्त्रा आप सौर उन्हें वृद्ध मार्थिक साराय पहुँ पाँ ज्या, तो उनके लिए उन्हें निश्वी होने आकि के प्रथम्वराज स्त्रीर साथ की आवस्त्र कार है किया उनसे साथ है अपने स्त्रा कीट साथ की मार्थिक साथ है किया उनसे साथ की साथ साथ की मार्थिक की है सिर उन्हें मार्थिती के यात जाय था। उनसे मार्थिक में साथ की साथ की

२० भी सदी से क्रांचिक देने से कहाँ बन्कार कर दिया और कह दिया कि २२ पहनी १८१८ है मिलों में ताले बाल दिये आयगे। इस पर गांधीओं ने सारे सबरूगें की दक समा मुलाई और स पेंद्र के नीचे, को अमीतक परित्र समझ जाता है, उनसे प्रतिमा स्पर्ध, कि वे वनवर कारण नहीं लीटेंगे जनका कि उनकी पूरी मांग स्वीतार नहीं हो जाती। प्रतिस में यह बाद भी बी है में लोग जरतक मिला में वाले पड़े ग्हेंगे तथतक कियी हालत में शांति-महा न बरेगे। यह प्रदेश कराने के बाद मजदूरों में शिक्षा देने का कार्य बड़े जोर-शोर के साथ प्रारम्प किया गया। स्रान्त्या पेन दावाजे-दावाजे आवी थीं । श्री शंकरलास वैश्व वेषा खगनलास गांधी भी शर्त हर्त में जुड पूर्व थे। नीटिस बटि जाते थे, शेज श्यान श्यान पर बियट सार्यजनिक स्त्राय की बही ही। इन नीटिसों नी गांधीओ स्वयं शिक्षते थे । उनमें बह सजदुरों नो बड़ी झालान अन्य है स सममाते थे कि जिस संबर्ध में में से लोग सुटे हुए हैं वह सेवल स्रोधीमिक ही नहीं है कि हुई साध्यासिक स्रीर नैविक संख्ये भी है जिसमें उनका प्रत्येक हिंछ से उत्थान होगा सीर हार है है सम्बद्धी में भी वृद्धि हो जायगी। यह संवर्ष एक पलवाबे तक व्यवद चलदा या। हेकिन हर्य लोग इस बात के ब्रादी नहीं थे कि वे ब्राधिक समय वक्त अपनी मनहीं का बाट हा है। इराशिए उनमें कमगोरी के संख्या प्रतिव होने सर्ग ! उन स्रोगों में जो नावमार है है ही सर्ग ह महत्वकाने संगे कि गांधीओं के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वह हमें हते बात का र्दे कि इस शीम द्यापनी प्रविधानमाँ पर बटे रहें, लेकिन इस लोगों के लिए, जिनके बात बडी है भूजों मत्ने की नौनव क्या गई है, यह हवना व्याचान नहीं है। यह गांधीजी के लिए एक रिसीड चेवायनी हिन्द हुई । उन्होंने शास की सभा में यह पोधित कर दिया कि जबतक प्रवेह होत प्रथमी प्रतिका पर हटे रहने की शक्ति नहीं पा जाने तनतक न वो वह किसी सवारी में ही बहने ह्यौर व मोजन 🖺 करेंगे। यह समाचार वियुव-पावि से सारे मारतकों में फैल गया। पर साहरी श्रानरान पा । यथि उत्तमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वह भिन्न थी, हेक्ट्रिन दुर्रने वार्यो क्षेत्र कर कर कर कर किया था का प्रयोग किया गया था वह भिन्न थी, हेक्ट्रिन हर्ष त्रपने जीवन की बाजी उस्त महान् नैतिक कार्य के लिए लगा दी गी, जिस्में कि महर्ति हा है जिसमें जीवन की बाजी उस महान् नैतिक कार्य के लिए लगा दी गी, जिस्में कि महर्ति हा है विशाल जनसमूह प्रविज्ञाबद या ! तुकताचीनी करने वालों ने इस पर खूब श्रालीवन्त्र हैं, हैं यह मिल-मासिकों पर वेजा दवाव दालना है । वांचीजी ने इस पर खूब आलावभव । यह मिल-मासिकों पर वेजा दवाव दालना है । वांचीजी ने इस यात को स्वीकार हिया । ते हो मेरे उपबास का ऋगर उन पर पड़े बिना नहीं यह कहता और इस हर बाद को हरोहर हो है मेरे उपबास का ऋगर उन पर पड़े बिना नहीं यह सकता और इस हर बहु बहुतहर हो है सकता है। लेकिन उपबास का यह श्रम्मक्त प्रभाव माथ ही होगा। क्योंकि उसका हुन

हो मजरूरों को ग्रपनी प्रतिशापर, को कि उन्होंने बड़ी सच्चाई के साथ की थी, हटे रहने के लिए बल प्रदान करना ही है । बांघोजी प्रतिका की पवित्रता ग्रीर ईमानदारी के खाथ उसे पासन करने की बात से जितने प्रमायित होते हैं उतने जीर किसी से नहीं। फिर चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो । जितनी प्रतिका-भेग करने से उन्हें पीड़ा पहुंचती है, उतनी और किसी बाद से नहीं। मजदूरों ने उन्हें बहुतेश सममाया, पर उनका निर्मय ऋटल था । इस पर गांघीजी ने उनसे ऋपील की कि में अपना समय व्यर्थ ही नष्ट न वरें, और उन्हें जो कोई भी काम मिल जाय उस पर रैमानदारी के साथ अपनी शेटी पैदा करें । गांधीजी के लिए यह बहुत ज्ञासाम था कि वह इन मजर्रों की द्यापिक सहायता के लिए चन की द्यपील करते, जिस्से काफी धन द्यापरय द्या जाता, लेकिन इस देख मिचास्न देना उन्हें पसन्द न या । उनका कहता था कि मजरूरों की शारी वपस्या निकल ही जायगी स्रीर उनका नारा मूल्य चला जायगा, यदि उन्हें इस प्रवार भिन्ना द्वारा सहायता दी जाय । सत्याप्रहाश्रम सावरमती की भूमि पर सैकड़ों सजदरों को काम मिल भी गया, जहां कि इमारतें बन रही थीं । वे जाशम के भटक्यों के साथ करे जानन्द में काम करने सरो । इनमें सबसे आगे भीमती अनम्या के। थीं, जो मिट्टी, हेंट और खुना दी रही थीं । इसका वहा ही नैतिक प्रभाव पढ़ा ! इससे मज़रर अपनी प्रतिज्ञा पर और भी हद हो सप, और मिल मालिकों के भी दिल दहल गए। देश के विधिन भागों से नेताओं में उनमें खपीलें की। खपील करने याने नेताओं में डा॰ बेसेएट का नाम जल्लेखनीय है, जिन्होंने मिल-मालिकों की यह तार भेजा था— "मारत के साम पर मान कालो और गांधीओं के प्राचा बनाओं।" उपनास के कीथे दिन एक ऐसा शस्ता हाथ द्याया जिससे सजदरों की भी शतिका-भन्न नहीं होती थी और हथर मिल मालिक भी द्वापनी प्रतिका कायम स्वने हुए उनके साथ न्याय कर सकते थे। दोनों से पंच-फैसला मानना स्वीकार कर लिया। पत्नों ने मजदरों की मांग के अनुसार ही ३५ फी सदी बढीवरी कर देने का निर्गाय किया ।

रहे, बराबर शान्ति रहसी। संसार-भर में श्रहमदाबाद ना ही यह ऐसा मजदर-संघ है जिसने सत्य

frittige gere gammerte ? :

palicia fo fant de-ti je dep nitet fit ling din filbe g baren alt lit gi wit, fact there et est werm une gilt te terit ert, fact tier,

and there are a force agreed to a great their defines that are must men fire देर देशन पाने के परित का व द्वानकर) पूर्वत्या के वृत्ति कीर देश मानाने की देशानी ereibrighicer femmer a fem it gun greif Erreift meren, ficer, errei

finge a mitager vere, egialebiret ft greef um ein, mit bera

# असहयोग पूरे जोर में---१६२१

नागपुर-कांग्रेस से यादाव में भारत के इतिहास में एक नया युग वैदा होता है ! निर्वेस, कोष गैर खामद पूर्वक प्रार्थनाओं का स्थान जिम्मेदारी का एक नया मात्र खीर स्वावसम्बन की स्पिरिट लें

। थे। सब १६२० के बालीर और १६२१ की शुक्जात में भारत 🏿 जो कुछ घटनायें हुई। उन र इस जरादेर के क्षिप गौर करें । १६२० के ब्रन्त तक नरस-दल वालों ने सदा के लिए कॉम्पेस से रपना सम्बन्ध सोड़ लिया | शियरल-फेडरेशन के दूसरे वार्षिक श्रवियेशन में भी सी॰ वार्ड॰ चिन्हा-णि में उसम भाषण दिया। सरेन्द्रनाच बनजीं 'सर' हो गये थे। लॉर्ड सिंह विहार ग्रीर उड़ीसा । पहले गवर्मर बन चुके थे। १९२१ के ऋारम्भ में ही नरे मन्त्रियों में खाला इरकिशनकाल (पंचाब) हैं हैं। का भी साम स्वामा, को कुछ ही महीने पहले बुरे बताये बाते थे, किन्हें बराक्रम देश-निकाले की उता ही गई थी और जिन्ही सारी जायदाद जस्त कर ली गई थी। बचुक व्यॉफ कनाट, सम्राट् रंचम ऑर्ज के चाचा, भारतवासियों के मनोभावों को शान्त करने श्रीर भारत में नया पुरा जारी करने के लिए यहां भेते गये l उन्होंने धक बाँदवा बक्तुका दी :---"मैं च्याने बीयन के उस काश में पहुंच गया है कर कि मेरी इच्हा हो। सकती है कि पुराने बक्सों हो भरूं चौर जो चलग हो तथे हैं उन्हें फिर से मिलाऊं । मैं माख का एक पुराना मित्र हूं श्रीर उसी नाने ग्राप सबसे श्रपील इरता हूं कि मृत भ्व-काल के साथ पिछली वसवियों की भी कर्त्र , में गाह दीजिए; कही माफ हैं। करना है, माफ कर दीजिए छीर वस्थे-से-करना मिहाकर एक साथ काम कीजिए, जिससे उन सर आशाओं की पूर्ति हो को बाज के दिन पैदा ही रही हैं।" इसके बाद, कार बड़ी केंसिल में पंजाब-इत्या-कावड पर प्रस्ताब साया पदा उत्त समय सर-कार की तरफ से बहुत का नेतृत्व कर विशिषण विसेवट कर रहे थे ! "उन्होंने अन अनुचित कार्यों के किये जाने पर शासकों की झोर से दिली चापसील जाहिर करते हुए चापना यह इंद निर्चय मक्ट किया मा कि जहां तक मनुष्य की हुछि बाती है सन पित से ऐसी चटनाओं का होना असम्भव हो वायना ।" प्रतना कह सुबने के बाद सरकार ने चतुराई रोलकर प्रसाय का तीसप दुक्तां, जिसमें कि "सक्द देने लायक सत्रा देने" की शकरीय थी, प्रस्तायक से वापन करा लिया । परन्त बात दरश्रसल यह थी कि जनरल बायर को ऋपने वह से इस दिया गया था, धीर इसलिए को सम्भवत: वैद्यान के इक से भी दाय भी देटा था, उसे भ्रापेंच करने के लिए खंबेंब महिलाओं ने आरत में २०,००० पोंड एकप किरे; स्वींकि वे उसे "ब्रापना पाता" सममती थीं । इतना ही नहीं, बहिक उसे एक तल-कार मेंट करके इंक्लैयक कीर हिंदुक्यान में उसका खुने-काम बढ़ा छादर किया शुवा ! उसे को-चुछ रानि उठानी परी हो उसकी बस्थत से ब्यादा शुर्च इस तरह होगई थी। कर्नेश ऑन्सन, बी दूसरा 

बरका मिल रामा । म ठी क्या क शहब की बारील में बड़ीर मा होता डिमर सर विशिधन विरेट 'शामको क्षी मान है। केद प्रकारत' से ब्यादक मिनी के अंत्रेशाची को स्तान्तिमानी। चन्द्रिय अह अम युषी थी। पान्तु बक बात ठीक होन्ही भी छोर वह यह कि बड़ी बीतिल में १६३६ शुस्त्राय में एक बॉमरी नेशई थी कि वह सम्प्रकारी कानुनी की आंच करे । कीर कत की वे भारत, विशित्तास साँ क्रोतिकोएट धवट को स्नोबकर १६६२ की शुक्कात 🛙 🔣 सपर्युच गर कर ापे थे। परन्तु इस भारी सन्द्रम पट्टी के होते हुए भी भारत वह जबम की तामादी का गा। उ दे बराबर मनाब बहता रहा कीर कांद्रेश की 'शाही-चेपदा वही' कीर 'कींशली हारा कार्यों की रगने की पुरानी दवाओं का अवसम्बन स्रोडकर सुद उतका इसाअ साने हामों li सेख वसा मागपुर-कामेश के कारेश का उत्तर लोगों ने काफी दिया । कींसिलों के बहुण्कार में कर ीय सम्माता तिसी । हो, ऋदासती चीर बानेजो के बहिण्डार में उसरे कम सहस्ता मिली, पिर लड़ी शान और रीव की सो गहरा घषा पहुंचा । देश भर में किउने ही वहीलों ने <sub>,</sub>वडाला होड़ रीर दिलो-जान से चारने को ब्रान्टोशन में मींच दिया । हो. राष्ट्रीय-शिक्षा के छेत्र में ब्रहर राशासीय सपसवा दिलाई वड़ी । गांधीजी में देश के नौजवानों से चारीस 🕷 भी छीर उसका 🖘 जनी चीर से बड़े उल्लाह के लाम मिला । यह काम महत्र वहिण्डार तक ही सीमिल न या । गर्ही स्वापीठ. राष्ट्रीय-कॉलेज क्यीर शक्तीय-स्वृत्त जगद-जगद न्होंने गये । यहहायन्त, पंजाब स्वीर व्य रहाते में यह सुरह-च्यान्दीकन ओरों से जला । बङ्गाल भी पीड़े नहीं रहा । सगभग जनकी के म देशकमुदास की खपील पर इजारों विचार्षियों ने खपने कॉलेजों सीर-वरीदाकों को डोक्स प्र l । गांधीजी कहाकसा गये स्त्रीर उन्होंने ४ पतकी को यहां एक गृष्टीय-कांसेज का उदचारन किया धी सरह यह पटना भी (दोशाश) अमे और यहां शड्डीय कॉलेज को लोलकर विहार-विद्यापी<sup>ठ ह</sup> हुने किया । इस सरह चार महीने के भीवा ही-मीवर राष्ट्रीय-मुस्लिम-विचापीट अलीगढ़, गुज्यट चापीठ, विद्वार-विद्यापीठ, बङ्गाल-राष्ट्रीय पिरव विद्यालय, विलक्ष-महाराष्ट्र-विद्यापीठ और एक 👫 दाद में राष्ट्रीय-स्कूल देश 🛚 चारी झीर खुल गये । हनारी विद्यार्थी उनमें झाये । राष्ट्रीय-शिवा 🕏 देश में भोस्ताहन मिल रहा था उसका यह फल था । खॉन्भ देश में १६०७ में राष्ट्रीय शिवा की ोवि प्रकालित हुई थी। यह कभी टिमटिमाती सीर कभी तेजी से जलने समती थी। वह सब फि री स्त्रीर शबदा के साथ जलने लगी।रेग्यूनेशन-संस्थाओं ते श्रसहयोग करने वालों की संस्था वड्ड

शीर शाब के बहुतेर मान्वीय श्रीर विल्ला नेवा उन्हीं बोगों में से हैं, किल्होंने १९२०-१९ में मुख्य और विचायम ख़ीने थे। मान्युर के मान

कातना विखाना 🖽 हुँद्या ऋौर प्राम-कार्यकर्चा के लिए एक वालीम का कम निश्चित हुन्ना,। देश-बन्धुदास के जिम्मे हुया मजदूर-सञ्जठन की देख-रेख ग्रीर श्री तेखी ग्रार्थिक-विश्कार कमिटी के संयोजक बनाये गये। बेजवाड़ा में ३१ मार्च और १ अप्रैल को कार्य-समिति की मी बैठक हुई। कार्य-रमिति में सरका यही मत था कि लगानवन्दी का समय अभी नहीं आया है । बेजवाड़ा में ही महा-समिति ने यह शय किया कि स्वधान्य-कोष के लिए एक करोड़ क्याया जमा किया जाय, एक करीड़ कांमेर के मेम्बर बनाये जायं और बीख खाल चर्ले जखवाये जायं। प्रान्त की आबादी के अनुपाद से इनकी पूर्ति करनी थी । पञ्चांयत का सञ्चठन और शराब छुड़वाने पर चवादा और दिया गया था । हालांकि लोग देसे सुधार चौर सञ्चठन के निर्दोप कार्यों का प्रवार करते थे, जो भी मरकार ने पहले ही से दक्त १४४ और १०८ का दौर शुरू कर दिया या। उस समय महा समिति ने यह ठहराया कि देश में सभी इतना नियम-गालन का गुण और सञ्चठन-बल नहीं च्या गया है कि जिससे ग्रस्त ही त्रविनय भंग जारी किया जा सके श्रीर जिन-जिन के नाम पूर्वोक्त दक्ताओं के श्रतुसार श्राशमें जारी हुई थीं उन्हें उनको मान लेने के लिए कहा क्या । कमिटी ने सनकाना-इत्याकायड पर अपना वीम-चंताप प्रकट किया और सिक्लों को उससे जो भारी हानि पहुची उसके प्रति सहानुभूति मदर्शित की । सब तो यह है कि देश में मार्च के दूधरे सप्ताह से ही जोश उसड़ रहा था । देशवन्यु दास मैमनसिंह जाने से रोक दिये गये । बाब राजेन्द्रप्रसाद और मी० मजहरत इक की आग्र जाने की मनाई। कर दी गई। श्री याक्तवरसेन कलकता जाने से जीर लाला शास्त्रत्वस्य वेशावर जाने से रोके गये। कुछ श्रीर लोगों के नाम भी शबन निकले थे । लाहीर में समावन्दी-कातून जारी कर दिया गया था । परन्तु ननकाना-कायह के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं थे। आर्च के पहले इकते में गुक्कारा में कुछ सिक्ल इकट्ठे हुए । वह शान्तिमय समुदाय था। एकाएक उत्तरर घावा बोला गया और गोलिया चलाई गई, जिसमें लोगों के कथनालुसार १६५ और सरकार के अनुसार ७० भीतें हुई मीं । यहाँ के महत्त्व ने, जोकि राजमक था, ४००० कारत्स और ६% पिखील लगा कर रक्ते थे। एक गब्दा लोद कर रक्ता गया या चौर बड़ी-सी च्यान जलाई जा रही थी । ५ मार्च को किसी सार्वजनिक विषय पर परामश्री करने के लिए होग इकट्ठे होनेवाले थे ! कई बदमालों ने मिलकर यह करत्त की थी ! ,एरंकार की स्रोर से कहा गया था कि वह को सिक्लों के दो फिल्हों की खड़ाई थी। ननकरना जैसा भीपरा-कायह, जहां कि यात्री इस सरह आहे गये हीं श्रीर जिनमें श्रमी कुछ जान नकी यी यह भी उत जलते

बदला मिल गया ! ल वी क्यू क साहब की क्यपील से क्यीर न होम मेन्स सर विशिय किसे 'शासकों की दरफ से रोद-प्रवाशन' से आश्ववासियों के सनीमार्थी की शान्ति मिली। प्रदर्श है जह जम चुकी थी। पर-तु एक बात ठीक होरही थी छीर वह यह कि वही हाँहित ने १६२१ है शुरुवात में एक कमिटी कैटाई थी कि यह दसनवारी बाजनों की आंच करे ! श्रीर क्रव हो है स कान्त, विभिन्त ली-समेस्टमेस्ट एवट की छोडकर १६२२ की शहतात में ही सवहुत रहाते गर्ये थे । परन्त इस सारी मरहम-पट्टी के होते हुए भी भारत का जरम तो ताजा ही का गा, हरे से बराबर मवाद बहता रहा और कांबेस को 'शाही-घोपवा-वर्षे' और 'केंसिलों द्वारा धार्ते हो ह कराने की पुरानी दराक्षों का अवलम्बन छोड़कर खुद उसका इलाज अपने हायों में हैन वर्षा नागपुर-कांग्रेस के आदेश का उत्तर लोगों ने काफी दिया । कींसिलों के बहिन्कार में सरी नीय सफलता मिली। हां, खदालवां और कालेओं के बहिकार में उससे कम छहलता मिली, प्रि व उनकी शान और रीय को वो महरा घड़ा पहुंचा । देश भर में किवने ही बढ़ीलों ने बहाला होने श्रीर दिली-जान से अपने को आन्दोलन में भौक दिया। हां, राष्ट्रीय शिवा है चेत्र में इत्राव श्रासातीत सफलता दिलाई पड़ी । गांचीजी ने देश के नीजवानों से श्रपंत की भी बीर उठका ही उनकी छोर से बड़े उत्साह के साथ मिला । यह काम महत्र बहिकार तक ही सीमित न था। ग्री विद्यापीठ, राष्ट्रीय-कोलीज श्रीर राष्ट्रीय-स्कूल जगह-जगह खोले गये। श्रुक्तप्रान्त, पंजाब हीर स्वी श्रहाते में यह युवक-धान्दोलन जोरों से चला । बङ्गाल भी पीछे नहीं रहा । सन्भग वनशे हे वर्ष में देशबन्धुदास की अपील पर हजारों विद्यायिये। ने अपने कालेजों चौर परीहाओं को होड़ा है। दी । गांधीजी कलकत्ता सबे खीर उन्होंने ४ परवरी की यहां एक राष्ट्रीय-कॉलेज का उद्घारन हिंद। इसी तरह वह पटना भी (दोशारा) गये श्रीर यहां शाहीय को लेज को लोलकर विहार-विधारित में यहून किया । इस तरह चार महीने के भीतर ही-भीतर शहीय-मस्लिम-विद्यापीठ असीगई, गुरूरे

तेजी और स्पष्टता के साथ जलने लगी। रेम्यूनेशन-भेरपाओं से असहयोग करने वाला की संस्था यी श्रीर श्राज के बहुतेर भान्तीय श्रीर जिला-नेता उन्हीं लोगों में है है जिन्होंने १६२०-११ है बकाराव और विचालय छोड़े थे। नागपुर के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्य-समिति की बैटक १६२१ ॥ अल ा महीने मुख्यिकर जगहीं में हुई। सहासमिति की पहली बैठक को नासपुर में हुई उनने की समिति का चुनाव किया और २१ भारतों में महासमिति के सदस्यों की संस्था कर बंदवार्ग कि जनवरी १६२१ में नागपुर-काँमेस के स्वागताध्यदा सेट जमनालास बनाज ने -पदनी छोड़ दी ग्रीर श्रसरयोगी वक्षीलों की सहायता के लिए विलक ... दिया। ३१ बतारी १६२१ को कलकते में कार्यसमिति ने ।

विद्यापीठ, विद्वार-विद्यापीठ, बङ्गाल-यद्दीय विश्व-विद्यालय, विलक-महायद्व-विद्यापीठ और वह म वाबाद में राष्ट्रीय-स्टूल देश में जारें छोर जुल मये। इजारें विद्यार्थी उनमें छारे। राष्ट्रीय विद्यार्थी जो देरा में प्रोत्वाहन मिल रहा था उतका यह फल था । क्यांना देश में १६०७ में ग्रांच विवास पयोदि प्रस्तित हुई मी। वह कभी टिमरिमाती श्रीर कभी तेजी से जलने लगती थी। वह बार्ष

बनाये । इस कीय का २५ फीसदी मिछ-मिछ प्रांतीं की रकम से किसी बढ़ील की १००) महीने से क्यादा

५०) मानिक से श्राधिक नहीं । कब का होना शिवा के लिए सर्विमार पाठरकम श्रमी नहीं



मागपुर-कामेश के ब्यादेश का उत्तर लोगों में काफी दिया ! कील्ली के महिला है है नीय बफलता मिली । हो, अदालतों और कालेजों के बहिन्दार में उत्तरे हम वस्ता मिली है। जनकी शान और रीन को हो गहरा चढ़ा पहुंचा । देश भर में कितने ही वहींतें ने वहाँत हो श्रीर दिलो-जान से श्रपने को श्रान्दोलन में भर्तेक दिया । हां. शहीव-शिक्ष हे देव है हात चाशातित सफलता दिलाई पड़ी। गांधीजी ने देश हे नीजवानों से खपील की भी हो। उना है जनकी श्रोर से बड़े उत्साह के साथ मिला। यह काम महत्र बहिन्दार तक की सीनिवन सारी विद्यापीठ, राष्ट्रीय-कांलेज श्रीर राष्ट्रीय-रक्त जगह-जगह खोले यथे। युक्तमान, प्रवर ही ह महाते में यह युवक-मान्दोशन जोरों से चला । बङ्गाल भी बीखें नहीं रहा । बनान कार्यों है में देशवश्चदास की ऋपील पर हजारों विद्यार्थियों ने ऋपने कॉलेजों और परीदाशों से होता दी । गांधीजी कलकत्ता गये जीर उन्होंने ४ करवरी को वहां एक ग्रहीग-होंने के स्पृष्टिक हरी तरह नह पटना भी (दोवान) गये श्रीर वहां शृष्टीय कोलेव को लोलक विहर्मकर्ष सहते किया । इस तरह चार महीने के श्रीतर-ही-मीतर राष्ट्रीय-मुस्तिम-विद्यापीठ इस्तिम विद्यापीठ, विद्यार-विद्यापीठ, बङ्गाल-राष्ट्रीय विद्यालय, तिलक-महायह-रिवापीठ हैं हा है विद्यापीठ, विद्यार-विद्यापीठ, बङ्गाल-राष्ट्रीय विख्य विद्यालय, तिलक-महायह-रिवापीठ हैं हा है वाबाद में राष्ट्रीय-रक्त देश में चारों श्रीर खुल गये। इजारों विवासी उनमें आपे प्रतिहर्व को देश में प्रोप्य-रक्त देश में चारों श्रीर खुल गये। इजारों विवासी उनमें आपे। को देश में प्रोत्सादन मिल रहा था उसका यह फल था । ब्रॉन्स देश में १६०० में गाँति हैं। अपने प्राप्त कार्यात मिल रहा था उसका यह फल था । ब्रॉन्स देश में १६०० में गाँति हैं। तेजी श्रीर स्थवत के छाथ जलने लगी |रेमटिमावी श्रीर कभी तेजी से जलने लगता था भी श्रीर स्थवत के छाथ जलने लगी |रेम्यूलेशन-धंस्थाओं से खबर्योग क्ले गर्ही ही हैंबाई भी श्रीर स्थान के भी श्रीर श्रात के बहुतेरे भान्तीय और जिला-नेता उन्हीं कोर्यों में हैं, किर्देने हिंदा। बकालत श्रीर विकासक में स्टूरिंट भान्तीय और जिला-नेता उन्हीं कोर्यों में हैं हैं, किर्देने बकालत ध्रीर विदासय छोड़े थे।

आत प्रयासन को है थे।

मागपुर के स्वार्धों के क्षेत्रांमित करने के लिए कार्य-समित की देठक है १६१ है हि

र मसीने प्राच्यांक्र करता में के इस्तामित की परती देठक को मागपुर में हुई है
समित का जुनाव किया और २१ प्रान्धों में महासमिति के सरशों की संस्था के हिस्त है
सन्दर्भ १६२२ है मागपुर-कोसि के साम्राध्यान्य होठ जममाताल वमन ने कर्त सर्वः
परती होत दो और प्राध्यानीमां कोसी की साम्राध्यान्य होठ जममाताल वमन ने कर्त सर्वः
परती होत दो और प्राध्यानीमां कोसी की प्राध्यान के लिए वितक-स्वायन मेगने हुई कार्य
रिवा १६४ कार्य १६२२ को कलाकों में कार्यस्थानीत ने तिसक स्वायन मेगने के स्वायो हुई कोस्त है
स्वया १६४ कार्य भाव रूप भीति है स्वयान माने स्वायान माने स्वयान है स्वयान है स्वयान है
इसी वसील को रूप भीति से स्वयान माने स्वयान माने स्वयान स्वयान

५०) मारिक से श्रिषक नहीं । कर्न का होना इस शिला के लिए सविसर पाठ्यकम सभी अस ती नीकरों यर सरकार की दुवरी या फीजी नीकरी छोड़ने समानची अपनी यम आदिर करे और साथ हैं यह मार्गारेड का दुवराठी हक है कि होक फीजी या मुल्ली कर्मचारी से खुले तीर पर इस बात की शिव हरे कि उत्तर साथ की स्थान सम्मान-दिवर्द करने जिल्ली कर्मचारी से खुले तीर पर इस बात की शिव हरे कि उत्तर समान में स्थान करने कर साथ की स्थान बहुम्म का मुंग के लिए साम दिवर है । मार्ग-दिवर काम्में की स्थान में हैं स्थान है कि स्वार्ग के स्थान है कि सुकानों पर जाने के लिए साम मार्ग में स्थान के मंगारियों हो पर की सुकानों पर जाने के लिए सामान में में स्थान के स्थान है स्थान है से साथ के स्थान है स्थान है से साथ के स्थान है से साथ के स्थान करने एके हिम्म साथ के स्थान है से स्थान है से साथ है से साथ है से साथ के साथ कारी के साथ की साथ

उसके कारण महासमिति ने कांग्रेस-कमिटियों को पूर्ण छहिला की भावना भलोगाति हृदयगम करनेका

मारताह में एक बुलाई १६२१ को व्यवकारियों ने श्रीह पर जो योशी-बार दिया था उनडी जांच कार्क मिला पीटोर्ट पेटा करने के लिए कार्य-सामित ने नामपुर के अनहसीमी वर्षास जिसमें गांधीजी ने बाइसराय के साथ हुई ऋपनी मुलाकात के सम्बन्ध में वक्तन्य पेरा किया। यह मुलाकात मालवीयजी ने करवाई थी। उस समय लाई रीहिम वाइसएय हुए थे। स श्रमेल १६२१ की बात है। इस मुलाकात में उन्हें गांधीजी की सच्चाई श्रीर शहभाव को देखने म अवसर मिला । यह इस नवीं वे पर पहुंचे कि खुद असहयोग-आन्दोलन के खिलाफ कोई कार्रगई करन मुनास्त्रि न होगा । प्रसंगवरा उन्होंने ऋली-माह्यों के कुछ व्याख्यानों की छोर गांधीजी वा सर्व दिलाया, जिनसे गांधीजी के ऋसहयोग-ऋान्दोलन-सम्बन्धी विचारों का खंदन होता था। गांधीजी हे स्वामा गया कि इन ब्यास्थानों का वारार्य हिंसा को सदम रूप से उत्तेजना देने के पत्र में सगापा र सरता है। गाधीजी तो ठहरे वड़े ही मुसिक-मिजाज। उन्हें भी जंबा कि हां इन भाष्यों मा देश द्धर्य लगावा जा सकता है; इसलिए उन्होंने आली-भाइयों को लिखा और उनसे इस धाराय म वक्तन्य निकलवाया कि उनका भाराय ऐसा नहीं या ।

निकलभाषा एक उनका आशाय एसा नहां या । यह 'माफी-मकरण' इस झान्योलन के इतिहास में एक युगान्तरकारी घटना है। मीरे होत एरकार की इस विजय पर वहें लुश थे। माकी से लार्ड रीडिंग को तसक्ली हो गई और उन्होंने झरी-माहर्यो पर शुकदमा चलाने का इरादा छोड़ दिया ।

बम्बर्ड वाली कार्य-समिति को बैठक में राजनैतिक मुकदमों की सपाई देने के समन्त्र में रिपरी साफ की गई । कार्य-समिति ने यह क्य किया कि किसी ख्रसहयोगी पर बाद दीवानी और क्षेत्रप्रणे सुकदमा चलाया जाय को उसे उसकी सुनकाई में कोई हिस्सा न सेना बाहिये। सिर्फ हाराला में द्याना एक वस्तव्य दे देना चाहिए, जिससे लोगों के सामने उसकी निर्दोधना विद्ध हो जान। वर्ष नान्या भी जदारी की रू से कोई जमानत तलब की जाय तो वह उसे देने से इन्कार कार्द होर उन्हें ऐनन में केल भुगत ले। आमे चलकर यह भी नियम बनाया कि असहयोगी बढ़ीलों को दीन हैम या दिना पीछ के किसी छादालत में पैरवी न करना चाहिए! उस समय यह झन्देशा या कि की श्रंगीय में तुर्कित्वान की सरकार के साथ भिक्त न हो जाय । इतरर कार्य-समिति की यह धर्य कि मुगलमानों की शय की परवा म करते हुए यदि लड़ाई खिड़ जाय की प्रत्येक भारतनाती हा की कर्जम्य होगा कि इस कार्य में यह ब्रिटिश सरकार की मदद न करे और हिन्दुस्तानी विवाहित झ स कर्तन्य है कि वे इस विलिधित में ब्रिटिश-सरकार की कोई सेवा या कार्य न करें !

रेट, रहे, और ३० बुलाई १६२१ को बन्धई में ब्रहासमिति की यक महत्यूर्य देउ हुई। मेजगरा कार्यस्म को देश में जो सरलता जिली यां उससे कारों बोर सुरायां हार्र हुई सी। विनर स्रायान-कोण में निर्देश्वत से १५ साल कारे श्रीविक स्रा गांवे में । क्षिति स्टरमा की स्टब्स कारे के करार पहुँच बर रह गर्दे। मगर अले करीब-करीब रे ब्लाल जलने लगे थे । इसके बार अने हरे तथा लादी तम्बन्धी विविध कियाओं की स्रोत देश का ध्यान गया । इत उदेश की विदे है कि विदेशी इपने के बहुण्डार श्रीर न्यादी की उत्पांत में शारी शक्ति समाने का मरन देश के सामने सा महार्जनांत ने यह भी तलाह दी कि "वसाम कारेसी खागामी १ खाल से विरोध कारों हा तरहें क्षेत्र दें!" बार्स और क्रह्मदाबाद के मिल मालिकों से अनुरोप क्रिया गया कि "वे बार्स का के बीमा महरूपि की मकरूपि के बातुसार से सम्में जीर नह ऐसी हो जिससे गरीर भी उन कार्र है भगिद सर्चे कीर भीत्रहा दर्श से ठी दास हमित न बहुत आप है ? विरेशो कार्ड स्वानिकार है स मत्ता कि वे रिटेशी करते के बार्डर न मेज बीर ब्रानी यात के माता की रिट्राणन के बार बर उन्होंग वरें ।

मर्जिति ने वर यह वर्षा की कि किनों मी समारक का यह हराती रह है। किसी

"काय-शासित को बताया गया है कि किएँ उनहीं माणों में उपप्रव हुया जहां कविश व विलासन की हलवलों को रोक दिया गया था, लेकिन किर भी कमिय व विलासन के कार्यकर्ताओं ने वाली करता प्रपन्ते उपर बेकर भीव के जोश को दबाकर हिंगलक कृत्य करने से रोकने का बाली प्रकति करता !"

बाली-माइयों की गिरपतारी

पटनाएं एक के बाद एक नेजी है कट वहीं थीं। १६२१ की खांबल भारतीय विजानक-परिवर्द ≈ बुलाई को करिंगी में हुई बिन्छों तेकर खांबिल्सु, बार किन्छा, शारता-पीठ के जाइपुर्व की शारतायां, मोलान निकारसामक, भीर जुलामपुर्वरीर और भीवती पुरेनकहम्मर पर पुरुरूम बला। होतिल मोर्गों की खाँद करते पुरं, उब बॉल्स् ने एक प्रखान-धार योग्या को थी कि 'खाज के दिशी मो ईमात्यर बुललान के लिए भीज में मैकर पहन, या उन्हों भरती में नाम विजान या उन्हों मदद करना हराम है ।" लाथ दो एक भी ऐकान किया गया कि खार मिटिश-अपकार झंगोरा-साक्त के लक्षाई करेगी तो दिल्ह्यान के मुक्तमान विश्वन करानामी (विजन-व्यवका) ग्रुरू र हों होरे प्रपनी वामिल खालारों कायन करके कांग्रेस के खहमशुबाद वाले जलते में भारतीय प्रबादन कुम मरास लहार देंगे।

मीलामा महम्मदश्राली ने सभागीत की हैसियत से बड़ा साहसवर्ष्य माएस दिया । दबसे उस भाषण का साम 'करांची-स्थाच' वह गया । वह भाषण १६ छानत्वर की देशमर में इजारी सभाग्री में दोहराया गया । इसके लिए कांग्रेस के उक्कांभकांखों ने आदेश दिया या कि सरकार की असकी द्यही-भाइयों पर मुख्यमा चलाने की च्याता के लिए प्रनौती दी जाय। इस भाषण का मल-कारण एक प्रस्ताव था जिसके द्वारा सरकारी कीज की नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया था । इस प्रस्ताव में "कलकत्ता स्रीर नागपर की कांग्रेसों में निश्चित किये गये सिद्धांत की पुष्टि-मात्र की गई थी।" भ श्रावतुक्त की कार्य-समिति की कैठक वस्त्रई में हुई, जिसमें एक व्यक्तव्य के दीयन !! कहा श्राया— "विसी भी भारवीय का किनी भी हैसियत में ऐसी सरकार की नीकरी करना, जिसने जनता की न्याय-पूर्व स्नामलापाओं को कुचलने के लिए कीश और पुलित से काम लिया (श्रेत शैलट-एक्ट के सांदी-सन के धावतर पर किया गया), जिसने कीश का उपयोग मिल-वातियों, तुकीं, चारवी धीर धान्य राष्ट्रवाली की राष्ट्रीय भावना की कुचलने के लिए किया, राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय दित के विकट है।" अली-मार्से और उनके सर्योगियों पर मुक्यमा चलाने की आता दी गई थी। कार्य-सीर्यात ने कली-मार्थों और उनके सहयोगियों को उस पर क्यार्ट दी और योपना की कि मुक्दमा सलाने का को कारण कामा गया है 📭 वार्मिक-स्ततन्त्रता में बाधा झलने वाला है। उनने यह भी वहा- "कार-मार्मित ने बाव वक चीजो तिमाहियाँ और विकित्तियनों को कांग्रेस के नाम पर नीक्षी होड़ने को इस सप नहीं कहा कि जो सरवारी नीक्षी होड़ सकते हैं पर ग्रास्त प्रस्तायास्य बाने में बातमर्थ हैं उनके निर्वाह का प्रवन्ध करने में कामेल बानी समर्थ नहीं है। परन्तु नाय ही कार्य-समिति की यह शय है कि कविन के झनहवीय-नव्यन्त्री मस्ताव के झनुसार हरेक सरवारी मीकर का, चाहे वह चीजी मीकरी में 🗈 चाहे मुन्दी में, वह कर्मान है कि वह वर्ष कार्येश की लहायश के किया निर्मेंड कर सकता है। तो यह नीकरी श्लोक दे 1" उन्हें बताया गया दि बातन, बुनन बादि स्टान्य निर्देश काने के समाजूरों साथन है। देश भा की कारेन-वामारियों से कहा यहा कि वे इन प्रशान को कारनाने कीर हैं। क्षतनबर की इस बागा का जानन

जन बाज्यास स्थ्यक्ती तथा मैसूर में बुद्ध समय सक बाज बहने वाले भी सेटसूर भी एक संबंध नियुस्त की । विधान के क्षतुसार कांमेंस के ब्रान्तीय केन्द्र वहां बोली जाने वाली भाषाओं के ब्रतुसा बनने थे, इसलिए धेरी जिलों का समाक्ष खमावतः विवादासद ही गया क्रिनमें एक से प्रविक मार्थ मनसित थीं । येलारी अनों के लिए कर्नाटक और झान्म में मगड़ा रुखा । शासिर इसके निरादे के सिए पचायती बोब की नियुक्ति की गई । यही बात गंजन के बारे में भी हुई, जोकि छान्म की उत्तर के बीच में था। कारिस-कोप से शर्च करने के लिए जो आर्थनार्य प्राप्त हो उनको अगवार्य का काम गांधीजो, पं॰ मोवीलाल चौर सेठ कमजालाल बजाज की एक समिति के सुपूर्व किया गंधा १६ व्ययस्त को अव पटना में कार्य-समिति की बैटक हुई तो उसमें इस्टोई जिले (पुरुपान) वा वर पत्र पेरा हुआ,जिसमें वहां लगाई गई दफा १४४के विरुद्ध समिन्य अवता शरू करने ही प्रजाबत मनी गई थी, लेकिन उत्तका विचार खगली बैठक के लिए स्थानित कर दिया गया । ३० सितम्बर से परते-पहले विदेशी कराड़े का अली आंति बाँहश्कार हो साय, इसके लिए कार्य-समिति मे, अर-बर बाइर विवेशी कपड़े जमा करने की खावर्यकता पर स्रोर दिया और इस काम के लिए उपयुक्त नियन्त्रण में श्रालग स्वय-सेवकों को रत्तने के लिए कहा। श्रास्तिल-भारत तिलक-स्वयाज्य-कवड में अमा होनेवाली मान्त की कुल रकम का कम-से-कम एक-चौथाई विस्तृत-रूप से दाध-कताई का संगठन करने, हार्य-कती दल व हाय अने कपड़े का संग्रह करने और खदर का विभाजन करने के लिए जला रखने के कहा गया । चुंकि कुछ मान्तों ने यह २५ फी सदी रकम कार्य-समिति की नहीं मेनी थी, कार्य-समिति ने उन प्रांतों को भदद देना बन्द कर दिया। कार्य-समिति की श्रागली बैठक मी जल्दी ही - ६,७,८,६ रितान्तर की कलकता में हुई। यह बैठक महत्त्वपूर्ण थी। धारवाङ-मोली-कायह और मोपला-उसात की जांच की रिपोर्ट उसमें पेश हुई। इनमें से भोपसा उत्पाद पर कार्य-समिति ने यह प्रस्ताव पास किया:-

"मलाबार के कुछ हिस्सों में मोपलों ने जो हिसारमक कार्य किये हैं अनपर कार्य-सामित कट्ठ ग्राफ्यों व जाहिर करती है, क्योंकि इन कृत्यों से यह साबित होता है कि हिन्तुसान में ग्रव भी ऐसे लोग मीजूद हैं जिन्होंने कामेल और सदर खिलाफ्य, कमिटी के सन्देश को नहीं समस्त्र है। कामेस श्रीर सिलापत के हरेक कार्यकर्ता को नाहिए कि गम्भीर से गम्भीर उत्तेवनात्रों के शीच भी वे भारत-भर में चाहिंसा के सन्देश का प्रसार करें ।

"मीपली द्वारा किये मये हिंसात्मक कृतयों की दो कार्य-समिति निन्दा करती ही है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जादिर कर देना चाहती है कि इस सम्बन्धी को सामग्री उसके पास है उससे मालूम पहला है कि मोश्लों को असहनीय रूप से उत्तेजित किया गया था, लाकारी शीर पर या सर-कार के द्वारा इस सम्बन्ध में जो खबरें महाशित हुई हैं उनमें मोपलों-ग्राम किये गमे आयावारों का इक्तरफा ग्रीर बहुत ग्राविश्वित वर्णन किया गया है तथा शान्ति ग्रीर व्यवस्था के साम 🗷 सरका में जो ग्रनावश्यक जन संहार किया उसको उससे यहत थम बताया गया है जितना कि बल्ताः वह तुना है।

"कार्य-समिति को यरापि इस बात का दुःख है कि कुछ समीन्मच मोपली हारा जनरहरी धर्म, परिवर्तन कराने के उदाहरण पाये गये हैं, तथापि सर्व-साधारण को वह इस बात से ब्रागाह करती है कि सरकारी या जान जूमा कर घड़ी बई बातों पर वे एकाएक विश्वास न करें। समिति को प्राप्त सवरों से मालूम पहला है कि जिन परिवारों के जनस्दाती मुखलमान नवाये जाने की सनस्र है वे मंत्रेरी के ग्रास-पास रहते ये। यह स्पष्ट है कि हिन्दुओं को अन्तरहर्ती मुसलमान उसी धर्मोन्मत-दल ने मनाया जो हमेराा खिलाफत व अवह्योम-आन्दोलन का निरोधी रहा है; और जहां तक हमें माल्म हुआ है, अभी तक बीन ही ऐसे मामले हुए हैं।

- "कार्य-समिति को कताया गया है कि विक्तं उन्हीं भाषों में उन्दरव हुमा नहां कमिस व रिस्तालन की हरानहों को रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी कमिस व दिस्तापन के कार्यकर्ताओं ने काफी स्वतय प्रपन्ते कार सेकर भीव के जीया को दयाकर हिसालक कृत्य करने से रोवने का काफी मक्क दिया ।"

## चली-माइयों की गिरपतारी

मौलाना महम्मदद्याली ने समापति की हैंस्वित से बड़ा साहसकूर्य भाषण दिया । तबसे उस भाषण का नाम 'करांची-सीच' वह गया । वह भाषण १६ अक्तूबर की देशमर में इजारी समाझी में दौरतया गया । इसके लिए कांत्रेत के उक्किपकारियों ने बादेश दिया था कि सरकार की उसकी श्रती-भाइयों पर सुकदमा चलाने की जाता के लिए चुनौदी दी जाय। इस भाषण का भूल-कारण एक प्रस्ताव था जिसके द्वारा सरकारी कीज को नौकरी स्रोडने के लिए कहा गया था । इस प्रस्ताव में "कलकत्ता चौर नागपर की कामें से निश्चित किये यथे शिकात की पश्चिमात्र की गई थी।" ५. ग्रक्तुबर को कार्य-एमिति की बैठक बम्बई में हई, जिसमें एक बक्तव्य के दौरान में कहा गया— "किसी भी मारतीय का किसी भी हैसियद में ऐसी सरकार की नौकरी करना, जिसने जनता की न्याय-पूर्व अभिकापाओं को फुचलने के लिए श्लीन श्लीर पुलिस से काम लिया (जेसे रीलट-एक्ट के झादी-क्षन के द्रावस पर किया गया), जिसने कीज का अपयोग मिख-वासियों, तुकों, श्रारवी श्रीर श्रान्य राष्ट्रवाकों की राष्ट्रीय भावना को कुल्वलने के लिए किया, राष्ट्रीय चौरव धीर राष्ट्रीय हित के विकट है।" श्राली-माहयों कीर उनके सहयोगियाँ पर मुकदमा चलाने की आजा दी गई थी। कार्य-समिति ने खली-माध्यों और उनके सहयोगियां की उस पर वधाई दी और घोएया की कि मुकदमा सलाने का जो कारण बताया गया है यह धार्मिक-स्वतन्त्रता में वाचा दालने वाला है। उसने यह मी कहा--- "कार्य-समिति ने अब वर्ज 'फीजी सिवाहिया और स्विवित्वकों को कार्यस के नाम पर नौकरी छोड़ने को इसलिए नहीं कहा कि जो सरकारी औकरी छोड़ सकते हैं पर अपना भरता-पोपल करने में खसमय हैं उनके निर्वाह का प्रवत्य करने में कांग्रेस धानी समर्थ नहीं है। परन्तु साथ ही कार्य-समिति की यह राय है कि कामेंस के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार हरेक सरकारी नौकर का, चाहे यह पीजी नीकरी में हो चाहे मुल्की में, यह कर्तव्य है कि वह यदि कामेंस की सहायता के बिना मिलाँद कर सकता है। तो बह नौकरी छोड़ दे ।" उन्हें बताया गया कि कातना, बुनना आदि स्तकन निर्वाट करने के सम्मानपूर्ण साधन है। देश भर की कांग्रेस-कमिटियों से कहा गया कि वे इस प्रस्ताय को अपनावें और १६ अन्तवर की 💵 आशा का पालन किया गया। विदेशी कपड़े का बहिष्कार आगी अध्यापड़ा या। कार्य-संग्रंत में कहा कि

जबतक यह पूरा न होया किसी भी जिले या प्रांत में सामृद्धिक सत्यामह स्नारम्भ दरना प्रस्मत है; श्रीर जबतक हाथ से कावने श्रीर सुनने का काम उतना न बढ़ जायगा कि उतसे उत जिने प मात की श्रावर्यक्ताय प्री हो सकें, तनतक सत्यामह की इजाजत भीन दी जायगी। है। व्यक्तिगत सत्यापद उन लोगों के हाग किया जा सकता है जिनके स्वरंशी का प्रचार इन्ने हे कार में बहावट डाली जाय । पर इसकी अनुमविकांत्रे सक्तेमटी से लेना जरूरी है सीर प्रांतीय-कार्वत कतिटी को इस यात का ज्यास्वासन मिसना चाहिए कि ज्यहिसात्मक वातावरण यना रक्सा आया। पुनराज के स्थागत के महिष्कार के सम्बन्ध में विस्तृत योजना बनाई गई। तय हुन्ना कि उनके भारत म गैर रखने के दिन देश-भर में स्वेच्छा-पूर्वक पूर्व इडवाला मनाई जाय स्त्रीर वह भारत के लागे में जहां जहां जाय, इड़ताल की जाय। इसके प्रदन्त का कार्य कार्य-समिति ने मिन्न भिन्न प्रतिश्वकारी कमिटियों की सींप दिया । साथ ही विदेशों राष्ट्रीं के प्रति वह महत्वपूर्ण योषणा की गई है मारत-सरकार भारतीय-लोकमत ब्यक्त नहीं करती श्रीर स्वराज्य-प्राप्त भारत को श्रमने प्रीतिष से दाने का कोई कारण नहीं है, बचोंकि मारतवासियों का उनके प्रति किसी प्रकार का दुरा मा नहीं है, इसलिए उनका इराया ऐसे व्यापारिक सम्बन्ध ओड़ने का नहीं है जो सान्य छड़ी है (ती के विषद हों या जिन्हें वे न चाहते हों। उन पड़ीसी राज्यों को बो मारत के प्रति राष्ट्रा का मी म रखते हों, यह चेतावनी भी दी गई कि वे निटिश सरकार के साथ किसी प्रकार का समजीत करें। प्रस्तान राष्ट्रों की झार्वासन दिया गया कि जर स्वयस्य प्राप्त हो आयमा दी भारत है - परराष्ट्र-सम्भानी नीवि ऐसी बनाई जायमी कि जिनसे इरलाम-द्वारा प्रवलमानी पर क्रापर होने व धार्मिक कर्तव्यों का लिहाज रवन्ता जाय । ये जिलार कार्य-समिति के थे । कार्य-समिति इन निवार को जन समय तक महासामात के लाम पर प्रसारित गर्श करना चाहती थी जनतक कि जनता उ पर परी सरह सर्चा स कर ले खीर महासमित उन्हें खपनी बैठक में खपना न ले । इस अवगर वर अली-भाइमाँ की गिरक्तार किया गया। भीलामा अहभारहाली की, जो वि

कालाम से मद्भाव जा रहे थे, १४ जिनमर को बाल्टेयर में गिरकार किया गया। उन्हें इन् दि तक एक छीटी-वी जेल में रक्ता गया, फिर उन्हें रिहाई की खाश सुनाई गई और दुवाए सिक्स करके करोची से जाया गया। मुहम्मदस्राती की मिरक्तारी के बाद 🗓 चौरन अन्तर्र में शीकायत पड़ हे गरे । जब यह पठा चला कि करांची के भाषया की लेकर सामला चलामा जामगा ही गांधी ने, जो इस प्रपत्त पर विचनागरली में थे, भागल को शर्व दोहराया । उन्होंने इस सिरक्तारी व इतना सरस्य दिया कि सारे शह की कार्य सीर्मांत के इन शिष्य पर पास किए गरे अस्ता के होदगने की भारा की। समय तेजी के साथ बीतवा शक्ता जा रहा था झीर स्थानम की सहर बें रून पड़ महीना रह मया था। देश ने बाली-भाइयों को बोर बान्य नेताबी की गिरफ्तारी व जिल संयम का परिचय दिशा अलगे मध्योश्व होडर विस्ली की यू जारनर १६२१ की महानामित के बैटक ने प्रांत्रिय कामेश कॉमॉटवॉ की व्यवनी जिम्मेशरी पर करवाया ब्रारम्म करते का व्यविक दे दिया । अत्याहर में कर-बन्दी भी शामिल थी । नत्यामद किन मदार खारम किया जप, रण रिगृत का भर प्रार्थित कामिल कामिल कामिटकी पर छोड़ दिया गया। दो, इन शती हा पूर्व हैं क्रमी नमन्त्र शहा-वर्गक क वायही ने धानहवीय के कार्य क्रम के उन आश की जो उन पर मा रोता हो, पूर्व का भी ही, का बच्चा चलाज कावण हो, विदेशी बादा लगा चुटा हो, लहा हर र रा, रिन् मुन्तमा एउटा में दिश्यन रच्छा हो, विकासन स्रोर पंचाव के आन्यारी को दूर करने से स्थापन आप करने वा लिए आहिता से विस्तृत स्थाप हो, धीर महि हिन्दू हो तो सामूहण्य के ाष्ट्रीयता के क्षिप कर्त्नक सममजा हो। जामूहिक बलागद के लिए एक जिमे या बारशील को एक इकोर्ट समम्म जाय जार्ट के खरिषकोश लोग स्पोर्ट्टी का पालन करते हों छोर वर्टों यर हाथ से तैयार दूर्ट लादी पानने हों, छोर खरायोग के खरा हुंगों में हिन्सार एसते और उत्तर पालन करते हो। कोर्ट सर्पर्तर्गनक प्रपोर्ट से दिलों अबस्य की वाह्यता की खादाग न करे। कार्य-संभित्त यदि पाहे हो आरोप क्रियों के प्रपूर्वेय पर विस्त्री साथ शर्त की बहाता की खादाग न करे।

सलाबार की च्यारमा पर भी प्रस्ताव पात किया गया, जिसमें हिंदुओं के अवर्यस्ती पुसलमान बनाये ब्याने चौर हिंदु-सदिरों के च्यपवित्र किये जाने का भी जिल किया गया।

यहा ऋहिसात्मक असहमोग-आन्दोसन में दो महत्वपूर्ण अस्थाओं के उतान्त होने के सम्बन्ध में कुछ करना शानश्यक है। १६२१ में सरकार का युश्तनला करने की प्रश्नित देश के सार्वजनिक जीवन में मुख्य बात थी, चौर जनता इस प्रकृति का परिचय जिल-भिन्न प्रान्तों में चरने खास-पास की स्थिति को देख कर तथा वहां की स्थानिक और नागरिक समस्याओं के अनुसार दे रही थी । महा-स्मिति की बैठक ११ मार्च को स्रांप-भात के बेजवाका नगर में हुई, जिससे जनता में उत्साह की कहर आ गई। कुछ में दिनों बाद चिएला के लोगों को अपने गांव के म्युनिसिपैलिटी के रूप में बदले जाने की समस्या का सामना करना पड़ा । स्थानिक स्वयाज्य के मंत्री पनगल के राजा थे, जी कामेस-दल के चोर विरोधी थे। अब कामेस-दल भी इसकी कसर निकालने के लिए आता था। विरासा की कनता म्युनिसिरीसिटी नहीं चाहती थी। यन गांधीजी की समाह सी गई सी उन्होंने फड़ा कि बढ़ि जनता स्पतिसिरीक्षरी की परवा नहीं करती को यह जसकी सीमा छोडकर बाहर जा हते। गांधीजी ने यह भी चेतायनी दे दी कि यह एवं कामें स के साम पर न किया जाय । विचार अक्षा चारुपंत था और उस महान, कार्य का बीका उठाने के लिए नेवा भी योग्य ही मिला । चारध-रह ही। गोपालकृष्यास्या ने इस विचार की पूर्ति करते में प्राप्ती सारी शक्ति सगादी और हिजरत का नेतृत्व किया । यह हिजरत हमें लिय के भुसलामानों की अपनानिस्तान-यात्रा की याद दिलाती है । चिपला के लोगों को बहुत दिनों तक अनेक कष्ट उठाने पहें। वे श्युनिधियेलिटी की सीमा के बाहर १० महीनों वक भोंपड़ों में पढ़े रहे । इघर अनेक नेवाओं की गिरक्वारी एक-एक करके जारी रही। जिन्होंने ब्रहर्योग नहीं किया था वे बहलाने-फुलकाने से शबी हो गये और एक काल सक धर-बार छोड़े रहने के बाद लोगों ने म्युनिविवैक्तिटी को भान लिया । इसी मकार का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य चटनान की इस्ताल थी। चटनाव पूर्व-वनाल में एक बन्दरगाह है। भी सेतगुत से मजर्गी की जो इक्टाल कराई उसमें कांग्रेस का एक साख से आधिक करवा खर्च हो गया । इस मकार के कामीं में दिश्कत यह होती है कि अधिकारी लोग हड़तालियों की शक्ति मका देते हैं और सरकार की उन लोगों की पूरी जानकारी खती है जो ऐसे धान्दोलनों का सवालन करते हैं। जय उस स्थान के प्रभावशाली व्यक्ति किसी-न-किसी कावून के द्वारा जेलों में ठूं स दिये जाते हैं तो भ्रष्टकारी शक्तियों के साप बोद-फोर करने वाली शक्तियां भी ह्या मिलती हैं ह्यौर ह्यान्दोलन सव हो जाते हैं।

मोच्ला-सत्पात

यहाँ उन परिश्चित्यों का क्रिक करना भी आयद्श्वक है जिससे सलाश्वर हो मोशला-उत्पास उत्पन हुआ। भोरते ने प्रकारमान हैं जिसके पूर्वन स्थर थे, मलाश्वर वे सुन्दर स्थान पर स्था नेसे ये और वही शादी ज्याद करके रात्रे को यह पारायालया से होशा-योद्धा क्याप्तर सामित्य केती निर्माण करने हैं। पर पार्षिक उन्माद की पुन में ने इसने स्वतिष्णु हो जोते हैं कि आयों की या गरीरिक हुन्य एक की विश्वद्वस चिन्द्या नहीं करते। भोशलों के स्थान दिन के द्वारी में भोशला दर्शान्वियान? नामक

एक विशेष कान्न को जन्म दिया । सरकार क्रारम्म से इस बात के लिए चिन्तित थी कि 'महरू जाने वाले' मोपलों में श्रमहुयोग की चिनगारी न खबने पावे । पर श्रान्दोतन श्रीर पन जगहीं में माति केरल में भी पहुंचा। फरवरी में चकवर्ती राजगोणलाचार्य श्रीर भी॰ याकूबरहर जैसे महुव नेता ग्रहिंसा का प्रचार करने के लिए उस प्रान्त में गये। वाकनहसन ने लासतीर से कह दिया ध कि श्रमहयोग पर व्याख्यान न दूँगा, परन्तु इतने पर भी उनके खिलाफ निरेशात्मक शाहा जारी बी गई श्रीर १६ फरवरी १६२१ को याकुबहसन, माधव नैयर, गोपाल ग्रेनन श्रीर मुईउद्दीन कोया नामक चार नेता गिरफ्तार कर लिये गये । भोपले मुख्यतः बाल्वनद और ऐश्वढ ताल्लु में में रहते हैं। हर-कार ने इन वाल्लुकों में दक्त १४४ लगा दी । खगस्तु आते-आते रंग-डंग हो बदल गया और मोपली में, जो अपने दशली या मुस्लाओं के मस्जिदों में किये गये अपमान से सम्ब है रहे थे, मार-काट ब्रारम्म कर दी ! शीन ही उनकी हिंचा ने वैनिक रूप धारण कर लिया । मोपलों में क्यूकी श्रीर तलवारों से क्षुक-श्चिपकर छापे मारने आरम्म,कर दिये । अवतुवर के मध्य में पहले की अरेडी श्रीधक कडोर कीओ-कान्ज जारी किया गया । सोयले सरकारी व्यपत्तरों को लुटने स्रोर बरबाद करने के खलाया हिन्दुकों को वल-पूर्वक सुरुलमान बनाने, लटने, स्नाम लगाने और हत्यायें करने हे मार्ग बने । अंग्रेजों के प्रांण संकट में थे । श्री एम॰ थी॰ नारायण मैनन जामक एक कांग्रेसी सम्मन ने, जिन्होंने सारे मलाबार में कांग्रेस का संगठन करने के काम में बहुत-कुल भाग लिया था, मोगली की समभा-व्यक्त कर ग्रंगेजों के प्राण बचाये । पर इसी कार्यकर्ता को नवम्बर में पकड़ कर पहले शारी कैंदी के रूप में रक्ला श्रीर फिर सरकार के शिलाफ दंगा करने के श्रामयोग में शाजीवन निर्वाहित कर दिया गया । यह १६३४ में पूरी सज्य काटने के बाद छूटे । इन्हें पहले भी छोना जा सकता थी, पर इनसे यह रार्व खुवानी मानने को कहा गया कि छुटने पर शीन वर्ष शक बाल्यनद शास्तुके में न सर्वेते । इन्होंने यह शर्त अंगर म की, श्रीर आम-मुफकर बीरता पूर्वक बेल में रहे । मोपला-निहोड ने श्चाने क्या क्य घारण किये, या श्चमस्त के बाद उतमें की सार-काट जलने लती. उनसे हमार्ग प्रायोजन केवल इतना ही है कि अहासमिति ने अपनी अवस्थर की बैठक में उनके सरपानारों की विरोध किया ।

सफल बहिष्कार

े १७ भवन्तर को युवधान भारत हैं जायी । नर्दे वहीं की विश्व को वहां लोहते वाने थे, पर १६९० के ब्रास्त के वायावरका को देखकर भारत तरकार से ज्युक्त को कात को व्याप्त । १६९१ के नामकर से युव्धान को निर्देश स्थापत की ब्राह्म का वाया था १६९१ के नामकर से मुद्दान को तिया था कि युव्धान की ब्राह्म को व्याप्त के विश्व के साथ को वाया की व्याप्त के विश्व का वाया की व्याप्त के विश्व का वाया की वाया के वाया के वाया कि वाया था कि वाया की वाया के विश्व का वाया की वाया के वाया कि वाया की वाया के वाया कि वाया के वाया कि वाया की वाया के वाया के वाया की वाया

काते, एंकराक रोगों के री.क्ष्में पर शोगमों की ध्रीर कोई श्यमिक विश्वयि होने पर पीक्षियों की बहायवाकरते श्रीर पतिर्देश श्रीर श्रम्य प्रश्लीय ज्यवयोध काममें खाते । यर शिकाश्य के स्वयंत्रियक श्रीमक 'दंग के में, बों कि शरदार के क्यमनुवार "क्यायद करते खोर बांकरावर दस करावर मार्ग करते थीं। श्रीर परिदर्श परनते हो !!" पर होने स्टाशकों के स्वयंत्रकों ने श्रम्यकों ने श्रम्यकों स्वित्यंत्रकार मार्ग करते श्रीर परिदर्श

151

बच्चाय २ : बासहयोग पूरे खोर में-१६२१

सञ्चटन किया । ये दोनों इस मिल गये और महा-समिति की शर्तों का पासन करने की शर्त के साथ मत्यापती बन गये । इजारों की संस्था में निरक्तारियां हुईं । युवराज २५. दिसम्बर की कलफत्ता जाने-धाले थे । बङ्काल-सरकार ने बम्बर्ट-सरकार की सरद नहीं किया और पहले से 🔻 विभिन्त लॉ-ग्रामेट-मेग्रर-एक्ट के जनसार स्वयंसेक्ड भरती करना-गैर-काननी कुगर दे दिया । बहुत से जादमी विरक्तार इए जिनमें देशवन्धुदास, उनकी धर्मपत्नी चीर पुत्र भी थे । इसके बाद ही युक्तमान्त स्त्रीर पंजाब की बारी बाई 1 बाहमदाबाद-खाँग्रेस होते-होते लालाजी, परिद्रय मोतीलाल नेहरू, जबाहरसाल नेहरू और सपरिवार देशकर दास त्रिमिनल लॉ-क्षप्रेयडमेस्ट-सक्ट के कांतर्गत था। वाजीशत दिन्द की १४४ धारा या १०८ घारा के भ्रानुसार जेल में थे । १६२० के खमका में कर तेजवहातुर सम वाष्ट्रसमय की कार्य-कारिया के कानून-सदस्य (सॉ अम्बर) हुए थे । ऐसा कहा जाता है कि इन धाराओं की इन्होंने खीज निकाला या और राजनैद्धिक लोगों पर लाग करने की सलाह दी थी । बस्बई से साधारण कानन का उपयोग किया. पर बच्चाल. युक्तमान्त जीर धजाब ने दमनकारी कानुनों की शरख ली ! .इसी ग्रावसर पर कांग्रेस ग्रीर शरकार में समग्रीते की बादचीत चल पढ़ी। भारत की राज-धानी की कलकरें। से दिली जाते समय यह मबन्ध दिया गया या 🖫 शहनराय 💷 साक्ष बड़े दिनों में दीन-जार सप्ताह कलकरी में व्यदीत करेंगे । युवस्त्र के बड़े दिन भी कलकरी में ही विताने का निज्ञ्चय किया गया । परिवृत सदनसोहन मालवीय जैसे मध्यस्य सम्बन्धे ने कलकृत्ते में लाई रीहिंग की अप-रियांत का उपयोग करके सरकार ख़ौर जनता में समझौता कराने की चेश की ! लॉड रीडिंग भी राजी होतये. चाहे २५ दिसम्बर के उत्तव का बहिष्कार टालने के लिए ही सही । २१ दिसम्बर की पविद्वत मदनमीहन मालवीय के नैतृत्व में एक ज्ञाए-मदडल बाहसराय से विला । देशकश्रदास कलकरी की श्रमं।पर-जेल में ये । उतने मध्यश्यों की देलीफोन-हारा बाद हुई । शीम ही मांधीजी से बादचीद करना ज्ञानस्यक समक्ता गया । यह श्रहभदानाद में । शार-दाश सरकार इस बाद पर राजी होगई कि सत्याम्ह के कैदियों की छीड़ दिया जाय छीर मार्च में बोलमेज-परिस्तु बुलाई जाये, जिसमें क्षामेस की श्रीर से २२ प्रतिनिधि 🗓 । इस इस परिषद् में सुधार-मोधना पर विचार किया जाय। देशक्तु दास की मांग यह थी कि मने कानून (कि॰ लॉ॰ श्र॰ थस्ट) के श्रानुसार सजा पाये हुए सारे कैदियों को

भीतांवर्ग द्वारा वार्यी हिम्म चार्मिक आरोत दोजा है, जिनमें सास धरिसांवितों हैं। धानपरण करने के सम्मन्य में निरंता रोज हैं। परन्तु नार्याची कर्षायों के धेरियों का सुरकाय पारते थे। सरकार ने आंधिक रूप में रहे भी संबंधर कर तिया। उन्होंने मांग ऐवा की कि क्यां के कैरियों को भी होत्रत जाय और रिकेटिंग जारी रखने ना आधिकर माना जाय। ये बार्स नार्मेश्वर करती गई। इस निश्ची के सम्मन्य में सार्ट रीरिया रखने ना आधिकर माना जाय। ये बार्स नार्मेश्वर करती गई। इस निश्ची के सम्मन्य में सार्ट

हुंग्रह दिया जाय । सममति के नित्तवय का फाँग यह होजा हिंग लालावी जैसे केही छीर पत्रये के हैटी, बिनामें भीनावा मुस्मप्रप्रकां, भीकाना श्रीक्तश्रक्ती, औं हिन्दल्लू और खान नेवा शामिल ये, जेल में ही रह जावें। करीची के कैटी वे ये किस्त हैं नम्मप्त १९२१ को श्रालिल-मारावीय खिलागान्य-परिस्टू में, बिरुप्ते भीनी नीक्तरियां होकिने के सम्बन्ध में भालाया लाल कुणा था, प्रथम लेने के श्रारपा में स्टब्स दिया गया या कुल उलेश्य में इस प्रकार का सामर्थन प्रदेश में क्लिया था। कुरुपा सुस्तामां के के नाम गांचीजों का धार-डाय उत्तर करक्ष वा संगय पर न पहुंच कहा— प्रामान्यरा का भे र लग गई और लॉर्ड वेडिया के सहयोगी करकचे से रलाना है। गरे। (२३ दिखना) करा भीते से गांच अध्यक्त रही। और जिन्मां को पार प्राप्त का प्राप्त का भीते से गांच अध्यक्त के प्राप्त के प्राप्त

''वर्षों हे, शायद पीड़ियों से, देश-भक्त और राज-पात भारतीय खपनी माद-भूमि है स्वराज्य का स्वभ देखते छारहे होंगे ! खाज झावने सिए धेरे साक्षाय्य के मीतर स्वराज्य का <sup>औरत</sup> हुआ है, मेरे छान्य उपनिचेशा जिस स्वराज्यता का उपभोग कर रहे हैं उनकी खोर बदने का <sup>क</sup>

लिए. यह सबसे डाच्छा धावसर है।"

परन्त म हो 'स्वाज्य' वा खाये दिल से विया उस्तेल, त क्यूक ही झांसि कि 'गरे-वी दफ्ता हो और एक-बूतने को खाम वर बो' और न पक्षत-वावह समन्यी असेनमती की व मितने सा सिनियम विकेट ने शासन की झोर से लेद प्रकार किया या और का निरवप सर र मितन आयन्त प्रकार का स्वाव्य का होने वहीं, लोगों के दिलों वो उनसी या शांना दे हहे से उनसे मनों विवासन का भाव ही उत्तव वर सके ।

सत्याग्रह की तैयारी श्रीर ऋहमदाबाद-कांग्रेन

बावाबेरण में राजवनी भी । इरएक के दिल में यही बालायें उसड़ रही भी-एक सार स्पत्तक्य । सांपीजी में यह वादा किया था कि यदि मेरे कार्यक्रम की पूरा कर दीने हो स्वा यक वाल में मिल कायंगा । नाश काम होने को था, और हर शक्स राजनैविक झाकाछ दी ह ध्यान समाये तुष्ट या कि कीर्र चानत्कार ही जाय और स्वयंत्रय उसके भरवाँ में झाइर लग बाव ! परनु हाँ, हर रास्त अपनी तरफ से शक्ति-मर बुल करने और बो-बुल भी शुगतन उसे भुरावने के लिए वैयार था- इनलिए कि वह देवी-घटना अस्दी-मे-कादी ही कार, वह देंगे क्रान्टी-से-क्रान्टी था काने । कोई २० इजार में उत्पाद स्वक्रियात करणभारी पर-ने ही जैसा का शुक्रे मे सन्दर्भ संस्था गीम 🖹 १० हमार तक हो जानेवाली थी,निवित तामृदिक तावागह होगी की बर्ड ही रहा था। भीर यर करा था। उतका क्या कप होगा ? गांपीजी में इनका मुद कोई सचय म बताया, बारी उमें विन्तान से नहीं नवमात्रका; य नुष उनके दिवाम में 🖺 इनकी शक कराना सं होगी । बह तो यह दोषक, यह ग्रुद हरन के नामने उनी कर अपने चार लुझ बाता है, उन हार-पह बदम दिलाई पन्नी हैं, जिन ताह यह बचवान मगत में यह बाएगी बसना है और उ सदे-मारे निगरा दुवादि की वृत्ती-कार्य बारते-बाप शहर मिल कारा है । वापूरिक शताम है मरोप क्षांमरों बना किनी अनुबूत क्षेत्र में दिवन शारी के बन्द होने के बन्द 🗂 शुक्र बाम था - So and बादी की में बहर थी न नवापर की 8 दमके चानुमार वांधी में मुकाल में समानारी ल्या के और पूर्वी प्रमाद और बीख के बाब और प्रेरी

क्रायाय र .: बसहयोग पूर और म-रहरर । उस समय देश की क्या दशा थी और कांवेस का क्या कराँव्य था, इसका समुचित वर्णन

स्याग भीर कष्ट-सदम की विकारी से पहले से ही आपने जिले को कर बन्दी के लिए. वैदार कर रहे

ग्रंथ लोग मय होड चुडे ये। यह तरह का जात्मसम्मान 🐃 माथ राष्ट्र में पैदा है। धुडा । कामें सियों ने समभ लिया कि सेया-भाव और त्याग के ही बल पर लोगों का विश्वास मीस ह्या जा सकता है। सरकार की प्रतिशा चौर रीव की भी जह बहुत-दुख दिल गई वी छीर स्त्राज्य ी कल्पना के सम्बन्ध में लोगों का काफी कात वढ़ गया था ।

चहमदाबाद का क्षिपिरेशन कई सुकारों के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिनिधिमों के बैठने के लिए रितयां भीर बेंच हो हटा ही दिये गये थे, जिनके लिए नागपुर श्रविवेशन में कोई ४० हजार रुपया वर्ष हुन्ना चा । स्थाताष्यञ्च बहुलसमार्थ पटेल का भाषण होटे-से-होटा या । कम-से-कम प्रस्ताव — हुल ६ उत्त चाधिवेद्यन में पास हुए। हिन्दी क्रांग्रेस की मुख्य आचा रही। च्रीर कांग्रेस-कार्य के लिए

गांधीजी ने प्रस्कत साहब को शहनदाबाद-बाधिवेशन में शाने श्रीर एक शार्मिक संदेश देने हा निर्मत्रण दिया था । उन्होंने यह मंदर हो दिया, लेकिन साथ ही यह भी बढ़लाया कि ''मैं दिदेशी

मी तम्ब और हेरे लगे थे, उनके लिए २ लाल से ऊपर की खादी मील ली गई थी।

इमदाबाद-द्यपिनेशन के मुख्य प्रस्ताव के श्वासीमाङ वैशामफ में दिया गया है।

स्पड़ें की होली के विलाफ है, क्योंकि मुफ्ते इर है कि वह हिंसा के आय आमत करेगी।" ऋपनी मामूली पोशाक को छोड़कर वह युरोपियन लिवास में आये, जिससे कि वह विदेशी कपके की होली नीवि पर प्रापना विरोध शाह कर सकें । प्रापने व्यास्थान में उन्होंने यह श्वर किया कि वह इस मौके पर क्यों खहर पहन कर नहीं आदे । यहां यह च्यान देने योग्य है कि लोगों ने उनकी बातों को बहुत झादर न्त्रीर प्रेम से सुना, हालांकि वे उनके विचार से सहशत नहीं थे। भाषण में उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं गांधीजी के कहने से ब्याज 🚻 रात को मोपला धदेश में शान्ति स्थापित करने जा रहा 🕻 । यहाँ इम संचीप में जन सब बदनाओं को एक निवाद से देख में किनकी तरफ कांग्रेस का ध्यान था । देशकानु की जगह हकीम साहब इसलिए सभापति सुने गये कि वह हिन्दू-मुस्लिम-एकता की प्रति-मृति ये । यहां तक कि दिल्ली में हिन्द-महासमा की एक परिवर में वह उसके सभापति चुने गये में । देशवन्ध के प्रतिनिधि के मीम्य ही उनका आपना था । देशवन्य का भागना उनकी भाषा श्रीर भाव के श्रतकम योग्यता से 🛭 वरोजिनी देवी ने पदा । देशवन्धु ने भारतीय राष्ट्र-धर्म का ठीक

धीर व्यापक रूप से सिंहाबसीकन किया । संस्कृति में ही उसकी जब है इसलिए उन्होंने कहा, "पेश्वर इसके कि हमारी सरकृति पश्चिमी-सम्यवा की श्रात्मधात करने के लिए वैयार हो, उसे पहले श्रापने श्रापकी पहचान लेना होगा।" इसके बाद अन्होंने भारत-सरकार-कानून ( सबर्नेमेंट खॉफ इपिडवा पनट ) m विचार किया भीर कहा, "इस कानून की सरकार के साथ सहयोग करने की सुनियाद पर स्वीकार करने की सिफारिक मैं श्रापसे नहीं कर सकता । मैं इक्जत को खोकर शान्ति खरीदना नहीं चारता । जनतंक इस कानून का नह मानकचन कायम है, और जनतंक इसारा चपने घर का इन्त-नाम हम चाप करें, ग्रपमे श्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास करें और ग्रपने माध्य का निर्माण ग्राप करें, इस ग्राधिकार को तसलीम नहीं कर लिया जाता. मैं सलह की किसी शर्त पर विचार करने के लिए वैयार नहीं हूं ।" देशक्त के उस शानदार भाषया 🖹 श्रहमदाबाद के अब्य प्रस्तावों की देखने की सड़ी इष्टि

मिल जाती है। मुख्य प्रस्ताव को सचमुच असहयोग, उसके सिद्धान्त और कार्य-कम पर एक सासा . निवन्ध ही है। यहाँदफ कि खुद गांधीजी ने उसे पेश करते समय कहा या कि इस प्रस्ताव की

कि में क्षेप क्लिया में हुन करीहां में पहुंचे में दूर में मार्च करे हैं। तस्में का के पे क्षेप क्षिति में कहा में के कुछ गई तब कार्य कुछ है जनका का कि मुझ क मार्चाव के प्रत्य के कि प्रत्य के कि प्रत्य के मार्च के मार्च के मार्च के कि प्रत्य के मार्च के मार्च के मार्च के कि प्रत्य के मार्च के मार्च के कि प्रत्य के मार्च के कि प्रत्य के मार्च के मार्च

श्चीर थें 6 बद्धार में खाने राज के स्थार में बदारों दी है, किया पीराम के प्रि है कि अन्त बरार में बाते करते हैं दें कि अपने दें के प्रवास कर है लारेंग कारणों भी है कि अन्त बरें के बरार करते करते हैं के किया के प्रवास कर है कि अपने के स्थार है की अपने करते हैं की बरार करी करते हैं की किया कर कर दे कार के स्थार का कि की की की कि अपने के स्थार किया है के स्थार कर के स्थार करते के स्थार कर के स्थार के स्थार कर के स्थार के स्थार कर के स्थार कर के स्थार के स्थार कर के स्थार के स्थार कर के स्थार कर के स्थार के स्थार के स्थार कर के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार कर के स्थार के स्था के स्थार के स्था के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्था के स्थार के

- ं देश्वर को साली करके मैं प्रतिज्ञा करता है कि—
  - (१) मैं राष्ट्रीय स्वयंसेनक-संध का सदस्य होना चाहता हूं।
- (२) जनतक में संघ का सदस्य रहेगा वस्तक बचन और कमें में आदिशासक रहेगा और रह मात का ग्रासन अधिक प्रथल करूं गा कि मन से भी आदिशासक रहें। क्योंकि भेरा निक्साव है कि मातवयां की परीमान परिस्थित में आदिशास है हो मातवयां की परीमान परिस्थित में आदिशा है हो सातवयां की परीमान की देवा है। तस्त्री है और उससे स्वाप्त का प्रथान हो सकती है और उससे स्वाप्त मातव्य में मानव्य जातियां में चाहे वे दिन्, मुक्तमान, तिस्स, प्रासी, 'देशाई या महत्ती हैं !— पहता स्थापित हो सकती हैं।
- (३) मुक्ते ऐसी एकका पर विश्वास है और उसकी उन्नवि के लिए सदैव मयल करता रहेगा।
- (४) मेरा विश्वात है कि मारतकर के कार्मिक, राजनैतिक और नैतिक उद्धार के किए सरोगी (का मरोग) काक्श्यक है जीर में दूकी तस्य के त्व कपड़ों को झोडकर केरल हाय के को जीर सने लहर का ही इस्तेमाल करूमा !
- (५) हिन्तू होने की द्वैधियत से मैं अस्पृश्यक को दूर करने की न्यापराता और आवरपश्या पर विश्वाच करता हूं और प्रत्येक सम्भव खयवर पर दिवस सोगों के साथ व्यक्तिगत सम्प्रक रक्ष्या। श्रीर उनकी सेवा करू हा।
- (६) मैं ग्रपने बड़े ग्रफतरों की श्राशाओं और स्वयंत्रेयक-संघ, कार्य-समिति या काँमेस-ग्रारा स्थापित करते संद्याओं के उन क्यानियमों का पालन करू या जो क्या प्रतिज्ञा-पत्र के प्रतिकल न होंगे।
- (७) में अपने धर्म जीर अपने देश के लिए बिना निरोध किये जेल काने, आधात सहने स्रोर मरने तक के लिए वैद्यार है।
- (e) क्रागर में जेल जाऊं वो छापने चुदुनियों या जो लोग सुभः पर निर्भर हैं, उनहीं सदायता के लिए कोप्रेस से कल नहीं मांगणा।

' ''इस कॉमेंट को विश्वाव है कि १६ वर्ष और उससे अधिक उम्र का प्रत्येक व्यक्ति स्वय-सेवक-धव में शामिल हो लावता ।

"श्रामे इच कांवेव बी यन है कि जब कियी व्यक्ति या संस्था के श्रामिकारों का निरक्ता, बारवाचारी कीर सरमानपद प्रयोग रोजने के लिए श्रीर सब प्रयोग किये जा चुके हों तो सरास्य कांति के स्थान पर सरवाद ही पक्ष-प्राप्त सम्य श्रीर प्रमाणकर उत्पाद बात जाता है। इस्तितर यह कांति समस्य बांविक सार्य-कांग्रीझ श्रीर जब दूबरे सोगों बो, कियें सारिव्यू वें ज्यांते पर विश्वसार होती जिलहा मह निस्त्य हो सवा हो कि बर्वमान सम्बाध को मार्वाची के साति वृद्धांत्वा स्वन्नाराधीन दर उतारने के लिए किसी-म-किसी प्रकार के स्थाय के दिखान प्राव दूसरा उत्तव मीं सलाह देती हैं कि लीगों को प्रादिश के निममों की पूर्ण शिक्षा निल सूच्ने पर दिलसीनाशी विद्वाली बैठक के उस निषम के प्रकारणावासर देशानर में प्रवेतना की प्रकृत कोन्तन करें !

''इस क्रांमेल की राथ है कि सामृहिक या व्यक्तिगत आक्रमणासक या रवे पूरा च्यान रक्तों के लिए उभिय अन्यों और समय-समय पर हाये-समित या उन क्रोंचा-क्रांमेटी की स्टनाओं के अनुसार कर, बादी और जितने स्थान पर शाय-एक वहां और उसमें स्थान पर क्रांमेल के लिए और सक् क्रांचे स्थान पर शाय-एक

'यह कामेंस १८ वर्ष कीर उससे खांबक उस के दिनापियों हे बीर विशे हायों के विकारियों खोर खांबाराजों से कहती है कि वे तुरन्त उपर्युक्त प्रविना-पत्र ' राष्ट्रीय-स्वर्यक्षणक-संघ के वदस्य बन खायें।

"यह देशते हुए कि चोड़े समय में बहुत से क्रांमें कार्यक्रमों में गिएकार कीर स्थित कार्यक्रमों में गिएकार कीर स्थान क्रांमें साहशी है कि क्रांमें कार प्रका उसी यह स्वावत है और प्रवास पाएं जीर से कार करती है, हस्तिए चवतक स्थाने की देश दूरते हैं की क्रांमें कार्यक्रमा गांधी को सर्वा स्थान क्रांमेंक्सरों नियद करती है और उन्हें भार प्रवास गांधी को सर्वा क्रांमेंक्सरों नियद करती है और उन्हें भार प्रवास मेंक्सरों का स्थान क्रांमेंक्सरों की क्रांमेंक्सरों के मान्या मार्थियों की क्रांमेंक्सरों का प्रयोग महार्थायों की क्रांमेंक्सरों का स्थान सर्वायों की क्रांमेंक्सर स्थान स्थान क्रांमेंक्सरों का स्थान सर्वायों करते सर स्थान क्रांमेंक्सरों का भी स्थानक्सर रहेगा।

"यह कांग्रेष्ठ उपर्युक्त उत्तराधिकारी और उनके बाद निपर्त किये जाने वाले रिकारियों को उत्तर के सब अधिकार देवी है ।

''किन्तु इस प्रस्तान के किसी संग्र का यह झर्च नहीं है कि महात्मा गांधी वा उत्तराविकाशिंगों को महासमिति की स्वीत्रीय स्त्रीर उत्तरर हसी कार्य के सिद्ध किये गये व स्वित्रेशन की मंत्री के निना भारत-सरकार से लिए कार्ने का स्वित्रकार है, और कार्ने पहली भाग भी कार्निक की पूर्व-स्तिहर्स के किना महात्मा गांधी मा उनके उत्तराधिक बहमी कारणीं।

"यह क्षेमेल उन सब देश-यहाँ को बधार देती है जो सान समाध्या के हैं है सिद जेल की यातना भोग रहे हैं सीर यह सममती है कि उनके बिल्यान से स्वया बार गांग है।"

(२) "से मीन पूर्व कारहोंग या कारहोंग के नियान पर दिशान मीर मार्ट्रों व तमान के निव्य निवासका की ए में मार्ट्रों के सामान के मार्ट्रां होंगे मार्ट्रों के सामान के निव्य कि निव्य कि मार्ट्रां होंगे मार्ट्रां के सिंद्रां होंगे के मार्ट्रां के मार्ट्रा

महायता दें और यदि वे हिन्दू हों तो अरपुरयता दूर करने और दलित जाति के लोगों की अवस्या संघारने में मदद हैं।" इम उस बहुस की छोर भी भुखातिव हीं जिसे मौसाना इसरतमोहानी ने शुरू किया था।

उनकी वजवीज थी कि कांग्रेस के ध्येय में स्वराज्य की व्याख्या इस सरह की जाय-"पूर्ण स्वतंत्रता, विदेशियों के नियंत्रण से चिलकुल खाजादी।" इस घटना की खब इतना खरशा गुजर चुका है कि श्रव तो यह भी ताज्ज्ज हो सकता है कि कांग्रेस और गाधीजी ने इसका विरोध क्यों किया है

गार्थीजी ने उस समय कड़ी माण का प्रयोग किया था. किन्त सवाल यह है कि क्या वह बहुत कड़ी थी ! माधीजी ने एक बंबा आन्दोलन चलाया, नवा च्येव तबवीन किया और नये दग से 'हमला करने की मोजावन्दी की थी। यह एक ऐसा संग्राम था कि जिसमें उद्देश ग्रीर उसे पाने के क्षिप की गई व्यूह-रचना राष्ट रूप से निश्चित थी । दोनों सरफ के सैनिकों में छोडी-बड़ी मुठमेड ही जाया करती थी । एक कड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही थी । ठीक ऐसे सीके पर यदि कोई विपाइी द्याकर जनरल और सेना से कहे कि हमारे उहेश का निर्खय फिर से होना श्वाहिए, वो लहाई की सारी रचना न विग्रह जायगी है लेकिन उनकी जिस दलील ने श्रासर किया यह हो यी-सबसे पहले हो हम शक्ति समह करें -- सबसे पहले हम यह देख लें कि हम किंदने गहरे पानी में हैं । हमें ऐसे एमुद्र ॥ न कृद पढ़ना चाहिए जिलकी गहराई का पता हमें ने हो । श्रीर हसरत मोहानी माहप का यह प्रस्ताव इमको खयाइ समुद्र में ले जा रहा है ।" यह दलील लाजवान थी । कोई जनरल खपनी सेना को इतनी गहराई में नहीं ले जा सकता जिनका खुद उनीको पता न हो । उस समय तो यह प्रस्ताव गिर गया, परना बाद की प्रतिवर्ण वह पेश किया जाता रहा । बान्त को १६.२६ में खाकर कांग्रेस ने तो उसे धापने भ्येय में ही शामिल कर लिया । बुनरे प्रस्तावों में बक तो विधान सन्वन्धी या और वृक्षरे के द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति

की गई थी। एक मोपला-उत्पात के क्याय में था। जिसमें कहा गया था कि श्वसहयोग या खिलापत-ग्रान्दोजन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं या । इस उत्पाद के छः महीने पहले ही से ग्राहिसा के सन्देश के प्रचारकों का जाना ही यहां रोक दिया गया था, और यह इलचल इतने दिनों तक न रही होती, मदि याकुपहत्तन जैसे या खद महारमा गांधी जैसे प्रमान कासहयोगियों को वहां आने दिया गया होता। जर मीपला कैदी बेलारी भेने गये कर कोई १०० मीपलाओं की एक मालवाकी के दिन्ये में भर दिया. जिससे १६ नरम्य १६२१ की राव की इस युटकर ७० कैदी घर गये थे। इस ग्रामानुप-व्यवहार पर रीप थीर सन्वाप प्रकट किया गया । १७ नास्वर की यम्बई में जो दुर्घटनायें हुई, कांप्रेस से उनकी निन्दा की और सब दलों तथा सब जातियों को खाश्यासन दिया कि कांग्रेस की यही इच्छा और यह हद निरनय है कि उनके व्यक्तियों की पूरी-पूरी रखा करे । इसके बाद मुस्तका कमालगाशा को यूना-नियों पर मिली पताह के लिए, जिससे सेनर की सन्धि में परिवर्तन किया गया, कोमागादामारू वाले बाबा गुरुदत्तिह की, जो ७ वर्ष तक ग्रजातवास में रहकर श्रपने-माप पुलिस के सुपूर्व हो गये थे, श्रीर उन विक्तों को पन्यवाद दिया गया जो इस तथा अन्य अवसरों पर पुलिस श्रीर पी.जी सिगाहियाँ द्वारा बहुत जोश दिलाने जाने पर भी शान्त श्रीर श्रद्धिसारमङ बने रहे ।

घदमदाबाद-कांग्रेस में एक खास बात हुई मुसलमान उनेमा का राजनैविक मामली में कांग्रेस को सलाइ देना । स्पन्तियात तथा सामृहिक सत्याग्रह की शतों के विश्व में शहिता पर बृहत बहुत मुना-इसा रुवा था-पर कि बाया, मन, बचन बीर कमें से अध्यर बामल किया बाव है यहां यह बाद रहे कि क्लकतावाले मस्तान में सिर्फ 'बचन कीर कमें' का ही उल्लेख था । स्वयमेक्से की प्रतिशा में

क्रीवेस कर प्रतिप्रस्त ३ आग ३

'मन' राज्य के बोक्ने वर मुसलवानों को देशराज वर । जनका करना था कि वर दिवेपर

बारेबाइयों के बारे में भी जनको सब खीर बनो लिये जाते थे 1

भागा है। इमिल्प 'मन' की भगद 'हराहा' शब्द क्ल दिया गया। 🖽 नव मागदी

'शारिक' श्रीत हडील' के अपार्विक सक्ष्मीविक विकास श्रीर मारी का सर्वे और नि

जरेमा में बहुत वहा काम किया । जामे जलकर हम देखेंगे कि की नत प्रोध भीर उ

बारमणाबाद में एक नई बात हुई को ब्वान देने बोग्य है। बैटक के बाद मी जल्दी ही बड़ी से अभी की वीबार में में 1 सब मांधीओं हर कैया में गर्ने सीर उन्हें सी रिभि रिभान समभाषा,। धान्म-देश में उन्होंने यह स्तामा कि वन परी कर-वन्दी करनी हार रायरेरकों को गांत गांव आहत अन लोगों की नहीं लेना पाहिए जो लड़ारे में भारते 🖷 । स्थापमय और सामृदिक सत्यागर की थान्य शर्तों के सामाग यह भी जली व

# गांघीजी जेल में---१६२२

सभी १६२१ प्रमुश्ने कद शाल भी न हुआ था कि कांग्रेस के दिनेशी मिनों ने, जो उसका नया कार्यक्रम स्पीकार नहीं कर कहते थे, कांग्रेस क्रीर सरकार में समाग्रेस कराने की उसकुकता मरूर की। प्रभी सहस्त्रावार के प्रस्तायों की स्वारी राजने भी न वाई भी कि १४, १५ खीर १६ जनरारी को नवाई में एक सर्थ-दल-सम्मेकन मुलाया गया, विसमें मिय-मिन्न दहीं के ससस्य १०० सक्यों ने माग किया।

सम्मेलन के झायोजकों ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करने की बात सोबी जिसके झांचार पर ग्रस्थायी-संधि की बात चलाई का सके। शांधीजो ने चसदयोगियों की स्थिति साफ करते हुए कहा कि समोक्षन में दो वह बाजान्या भाग न ले सकेंगे, हां, वैसे वह सम्मेलन की शहायता स्ववस्य करेंगे । इसका कारण उन्होंने बताया कि सरकार की शरफ से दमन बरावर जारी है। ब्रीर जनतक 📗 सरकार के मन में उत्तर कोई श्रपकोछ नहीं है वनतक ऐसे सर्वदल-सम्प्रेलन करने से बया फायदा १ सम्मेशन के बीम सरजारों की एक विषय-समिति ने जो प्रस्ताय तैयार किया वह सम्मेलन के इजलास में रक्ता गया और गांधीबी ने फिर असहयोशियों की रियति राष्ट्र की । सर शकरन, नायर इस सम्मेलन के रुमापित थे । उन्होंने इस प्रस्ताव को ना-पर्यद किया चौर सम्पेशन छोड़कर चले गये । उनका स्थान धर एम॰ विश्वेश्यरम्या ने लिया । सम्मेलन ने एक ऐसा प्रस्तात सर्वसम्मित से पास किया कि जिसमें सरकार की समन-मीति को धिकदास गया था छीर साथ में यह भी सलाह दी बई थी कि जयतक श्वमसीने की बातकीत चलती रहे. ब्रहमश्रभाद के प्रस्ताव के ब्रानशार सरवायह हारू न किया जाय ह इस प्रस्तान के द्वारा एक ऐसी गोलमेज-परिषद् शीम ही बुखाने की पृष्टि की गई जिसे खिलाफत, पंजाब और स्वराज्य-सम्बन्धी मामलों पर सममीता करने का खर्षिकार हो, खौर साथ 🛮 जो देश 🕏 श्रानुकल बातावरण तैयार करने के लिए किमिनल-लॉ-समेग्डमेग्ड-प्रस्ट के श्रांतर्गत संस्थाकों की गैर काननी कारार देनेवाले सारे ग्रादेशों को ग्रीर राजदोशसम्ब समावन्दी-कानन को एड अरने ग्रीर उनके सजायाच्या या विचाराणीन लोगों को श्रीर शाय ही फतवा-कैदियों को छोड़ने के लिए सरकार से चान्रीय करे ! कमिटी के जिम्मे उन सकदमों की जान का मी काम किया गया जिनके मातहत न्नान्दोलन में भाग तैनेवाली को साधारण कानून के ब्रानुसार सजा दी गई थी। अम्मेलन के बाद सर शकरन नायर ने गस्तर बावों से भए एक वस्तब्य प्रकाशित करके गांधीजी पर घोर ब्राकमण किया। इस वस्तव्य के शरहन में भी जिलाह, जयकर श्रीर मटराजन को भन्नी की हैसियत से श्रीर श्रन्य सन्तर्नों को भी श्रापने-श्रापने बयान प्रकाशित करने पढ़े ।

इस सम्मेलन ने जो प्रस्तान खबहयोगियों के समन्य में पात किये थे, कार्य-समिति ने खपनी, ७ जनवरी की बैठक में उनकी पुष्टि कर दी और सत्याध्द उस महीने के खन्त राक के लिए. मुख्ती



प्रतिष्ठित गांववाले को गोली झार दी। क्रीज ने यन्त्र शहर में बेंग जवाया और गदर्श के रारीर-रहक स्वयः गांवी में गवे। भावें। हे चहर आदियांनो की इसका किया यया और उससे कर सद्धत करने की व्यर्थ चेहा की गई एवं शासन कुर्क करने और विशरतार करने की पत्रवी दी गई। ऐसी करवाया में जी शक्त हुई होती. उनका सात्र हो अन्याय-किया ज्या सकता है।

इघर २१ जनवरी १६२२ को कार्य-सामित की बैठकों भारतीली तास्तुका-परिपत् का प्रसान पेस दुखा, जिस पर विचार करने के बाद तास्तुक के सोयों को सामूहिक सत्याबद-द्वाय प्राप्त-बंदित दान करने के नित्त्वय पर क्यांदे दी गई । कार्यक्रमिति ने मारतकों के अन्य कारे मांगों को सलाह दी कि वे सारोती के काथ सहयोग करें ज्ञारे उस समय कि किसी प्रकार का सामूहिक सन्याबद म करें करका उन्हें साराया सोची को अन्यविद्या परित के प्राप्त म हो लाव।

### चन्तिम चेतावनी

स्व नता हमें गुजरात कीर क्रान्य मानों का योध करना चाहिए। वाशीओं ने स्वपना कर-करी-सानोंकन स्वारम्म करने का संकृत्य किया था। इस सानोंकन की उन्होंने सर्थ-एक-कम्मेलन के बाद ११ जनवरी १६२२ था के लिए स्वरात्त कर दिया था। उत्तुकार उन्होंने १ फरवरी की बाहस्याय के मान कर पह लिक्का, जिनकी भी जिन्नाइ स्वादि ने कड़ी शांकोचना की। वर्ष (१ फर-करी १६२२) इस मकर हैं:—

''बारबोली बर्मार्'-मांत के स्रत-जिले का एक खोटा-सा वाल्लुका है जिसकी जन-संख्या मिलाकर कल ८७,००० है।

"गत नवस्य की दिली वाली अहासिमीत की बैठक में को मध्याय वाल हुमा या, हुए सांस्कुक ने उनकी सारी करते के प्रमुख्य कामा योग्यत सांसित कर वी स्तीर गत २६ कानची की भी बिर्ट कामा रे पोल की प्रमायता में सामृहिक सल्याय का निरंपय किसा। पर चूंकि इस निरंपय की निम्मेदारी मुख्यतः सांस्कृत में उत्तर ही है, हलिए में उस सांस्कृत की, जिसमें यह निश्चय किसा गया है, आपके और अनात के सामी स्वन्ता स्वयन्त स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व स्वयंत्व की

"महासमिति के प्रस्ताव के अनुसार शारतीली को सामृहिक सत्वामह का यहला केन्द्र बनाने का निरमय किया गया था जिससे सरकार की मारत के खिलाफत, पंजाव और स्रात्य-सम्मन्ती संक्रम की अस्तम्य प्रविस्ता काने की नीति के विकस देश-स्वारी असनतीय प्रकट किया जा मके।

प्रकर का अपन्य अपन्तात्र करन का नाति का वश्च दसा-वाचा अवन्तात्र प्रकृत कृता जा वक्त । ''इसके बाद ही अनर्द में १७ वश्चर को शोचनीय दमा हो गया, जिलके फल-स्वरूप बार-झोली की कार्रवार्ड स्पितिक कर देनी वसी ।

"इचर-माद्य उरहार की रमामन्दी से क्यांत, खालाम, युग्तपान्य, क्यांव, दिल्ली-प्रान्य खीर एक महार से दिएर में श्री: छन्य क्यांनी पर भी और दमन से क्यां विष्य बया में मानता हूं कि इन प्रान्तों के खिकारियों ने जो कुछ किया है, उत्ते 'दमन' के नाम से पुरुष्तंत्र पर खापको देखरान है। पर भी समादी पर है कि विद करतात से ज्वादा काईवाई की गई से जो किसन्देद उत्ते सम्ब नाम से पुष्ताय व्यवमा। कर्मांच का खुट्ना, निर्देष स्थाविमां पर स्थवा करता, जेल में कोगों पर पारांकि क्यायाना करना और उनरर कोई बरलान किसी तह भी कान्द्री, स्परता-पूर्ण मा शाव-प्रकृत नाम ते सी करा व्यवस्ता। इस सरकारी गैर-कान्द्रीयन को केनल गैर-कान्द्री रसन के नाम से पुष्ताय ना करता है।

''इहवाल और रिकेटिंग के लिलीवले में व्यवहचोगियों वा उनके साथ इमर्दरी रखने वाली-इस क्याने-भमकाने की बात किसी इद तक ठीक है, पर केनल इसी करत्य शान्तिपूर्ण रिकेटिंग वा उतनी ही शान्तिपूर्ण समाश्रों को एक ऐसे श्रक्षाचारय कावन का श्रतिवित उपयोग करके विते श्रीर काय दोनों प्रकार से दिखा पूर्ण इलचलों की दशने के लिए वास किया गया या, ग्रन्थ गैर-कानूनी करार देना न्यायपूर्व नहीं कहा जा सकता । निर्दोष व्यक्तियों के अपर साधारण कर जिने गैर-कागृती दर्ज़ों से प्रहार किया गया है, न उसे ही दमन के खलावा और किसी नाम से भा सकता है। रही भेस की आजादी का अपहरण करने की बात, सा यह जित कार्न के प्र किया गया है यह अब रद होने ही वाला है। यह सरकारी हस्ताना भी दमत के नाम से री सर संदर्भ है ।

''फलतः देश के सामने सबसे बड़ा काम शिखने-बोशने और सभा करने की श्राम

इस साध्य से जीवन-दान देना है ।

''ब्राजकल भारत सरकार जिल मनोइति का परिचय दे रही है, ब्रीर हिंस के मूल मी अधिकार करने के मामले में देश जिस प्रकार गैर-वैयार श्रवस्था में है, उसे देलने हुए श्रवहर ने मासनीय-परिषद् से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने से इन्कार कर दिया था। इस परिषद् का था कि यह आपको एक बोलमेज-परिवद् करने के लिए तैयार करे ! मैं अनावस्यक दुःश-वर से को यचाना चाहवा था, इसलिए मैंने दिना संकोच कामेस की कार्य-समिति को मास्त्रीय विर विकारिशों को स्वीकार करने की चलाइ थी। मेरी सम्मवि में शर्वे आपकी आवरपक्ताओं के शार, जैसा मैंने आपके कलकचेंबाले आपया से और अन्य खत्रों से समका, याजिब ही थी, वि द्यापने उन्हें एकवारमी भागंतर कर दिया ।

''ऐसी हालत में ऋपनी मार्गे मनवाने के लिए—जिनमें भाषण देने, मिलने बुलने तिलने की ब्राजादी अम्बन्धी मार्गे भी शामिल हैं—किसी चहिसातमक उपाय का अवसम्बन क विशा देश के आगे और कोई शक्ता नहीं है । मेरी विनम्न सम्मति में शल की घटनायें उस का पूर्व नीति के विलक्कल खिलाफ हैं, जिलका खारम्म धारने खली-भाइयाँ की उदारत खीर बीट श्रीर बिना किसी प्रकार की शर्व के ह्या-बाचना करने के खबतर वर किया था। वह नीति व कि जारवक प्रवहरोगां शब्दों झीर कार्यी में झारिसासक रहें, व्यवक उनके कार्य-कलाए में हरकार साभा न डाले । सदि सरकार उदासीन रहने की मीति नरवारी खोर कनता की सम्मति को परिपर्क श्रीर श्रापना प्रमान दिशाने का अपनार देवी तो उस समय तक के लिए संपापह मुन्दरी करना व होता जयतक कामेल लगदनकारी शांकियों पर पूरा श्रीभक्षार न कर लेती और स्थाने साली यापियों में श्रीधंक समम स्त्रीर निषम-बद्धता न ला देती । परन्तु मेर बान्ती दमन-नीत से बारत इस बाजारी देश के शतिहास में अपने तंग की निगली है) सामृद्दिक सरवामर त काल ही बा इस्ता इमारा करिय होगया है । कार्य-समिति ने क्त्यामह को कुछ लाव शाम हमाठी वह ही मी बर दिया है। इन इशाफी की समय-समय पर मैं स्थय निश्चित करूं था। दिस्साम स्थापन करो वंद 🛮 मीमित रहेगा ह माँद मैं चाहूँ तो इत खबिदार के द्वारा तन्द्राल ही महरान माना दे तानूर 🐞 १०० वादी है न बाहद जारम्य करने की स्तीवृति दे वूँ, बरावें कि वे ग्रहिना, शिव मिन्न भें में रेच अन्ते रक्ते, दाव कर क्यानुन कर्र परकी कीर बन्ते कीर बरारपत्र पूर काने की व का पालन कर तहीं है भग्नम् देशक दक्के हि कार्यक्ती की समग्र क्षमुच क्षणाया चारम्य दर, सापदे अर

के प्रयान बादमा हीने की देशका में, में जारने यह बार किर बागुराव बरश है कि बार मा कोड़ है दर्र होने बहें कीर कम लोर बानहरोगी कैदियों की कुछ बन दें को व्यक्तिमान नार्स के वि

पर कार्येक के सिर पर एक क्युम संदय नहां था। १९ फलारी की सुक्तमान्त में तीरलपुर के निक्रंद्र चौरी-चीत में एक फ्रीनेंच अनुष्ठ निकासा गया। १ वर क्षत्वकर पर ११ विपादियों को देता में प्रमोदार की मीड ने पर पाने में करेड़ दिना कीर क्यात मानारी। वे कब खात में जात सरे। उत्पर १३ कन्मरी की मदास में बढ़ी हुआ जो १७ नतम्म को अन्यहें में हुआ था, किसी १६ चारामी में रे चीर ४०० पानल पुर थे। इस क्षत्वकर सदस्य में मुश्यक गाँचे थे। मदास के कारद ने बनारें लेखा दिशास कर पाएश मंदी किया। यन १९ करवों को बारोली में स्वर्ग-सोदों की पर स्वर्ग के कारद में सम्बर्ग के क्षत्वकर के समर से स्वर्ण के स्वर्ग के कारय स्वर्णिक स्वर्ण कार्यों के स्वर्ण में स्वर्ण कार्य स्वर्ण के स्वर्ण कार्यों कार्यों कार्यों के स्वर्ण कार्यों कार्यों के स्वर्ण कार्यों के स्वर्ण कार्यों के स्वर्ण कार्यों कार्यों कार्यों के स्वर्ण कार्यों का इस साधन से जीवन-दान देना है।

उतनी ही शान्तिपूर्ण समार्कों को एक ऐसे अधाधारण कामन का अन्नित उपयोग करहे जिसे उरि श्रीर कार्य दोनों प्रकार से हिंसा पूर्ण इलचलों को दवाने के लिए पास किया 'गया या, श्रवानुव गैर-कानृती करार देना -यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता । निर्दोष व्यक्तियों के कार साधारण कार्र स जिने गैर-कानुनी दर्ज़ों से प्रहार किया गया है. न उसे ही दमन के ब्रालावा और किसी माम से पुराव जा सकता है। रही भेस की आजादी का अपहरश करने की बात, सो यह जिस कारून के अनुनार किया गया है वह श्रव रद होने ही वाला है । यह सरकारी इसक्टेर भी दमन के नाम से ही पुरुष

सा सकता है। "पलतः देश के सामने सबसे वहा काम लिखने-बोलने और सभा करने ही आजरी है

"ब्राजकल भारत-सरकार जिस मनोशृति का परिचय दे रही है, स्त्रीर हिसा के मूल-सोटों प अधिकार करने के मामले में देश जिल शकार गैर-वैदार अवस्था में है, उसे देलते हुए अवस्यों में में मालवीय-परिषद् हैं किसी प्रकार का सम्बन्ध श्लाने से इन्कार कर दिया था। इस परिषद् का उरेए था कि वह आपको एक गोलमेज-परिषद करने के लिए तैयार करे ! मैं अनावश्यक दुःल-कर से हेगी को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने बिना संकोच कामेस की कार्य-समिति को मालवीय-परिगर् की सिफारिशों को स्वीकार करने की सलाह थी। मेरी सम्मवि में शर्वे आपकी आवश्यकवाओं के वर्ड सार, जैसा मैंने श्रापके कलकत्तेवाले मापण से श्रीर ग्रन्य स्त्रों से समका, वाजिन ही थीं, पिर भी श्रापने उन्हें एकवारती नामंत्रुर कर दिया । "देशी हालव में ऋपनी आयें मनवामें के लिए—जिनमें भापना देने, मिलने-बुतने हीर

जिलते की बाजादी सम्बन्धी मार्गे भी शामिल हैं—किसी बहिसातमह उपाय का खबलम्बन करने के शिवा देश के आगे और कोई शक्ता नहीं है। मेरी विनम्न सम्मति में हाल की चटनायें उस सम्पत-पूर्ण नीति के शिलदुल रिलाफ हैं, जिएका श्रारम्भ त्रापने श्रली-भाइयाँ की उदारता श्रीर बीरतपूर्ण श्रीर विना किसी प्रकार की शर्व के खमा-याचना करने के श्रावतर पर किया था । यह नीति यर बी कि अनवक समहयोगी बान्दी और कार्यों में शहिमासक रहें, बनवक उनके कार्य-कलाप में सरकार कोर्र बाबा म बाते । यदि संरकार उदावीन रहने की नीति बरवती खोर जनता की सम्मति को परिपन्त हैं नै स्रीर स्वपना प्रमान दिलाने का सन्धर देती तो तथ समय तक के लिए संस्थाद मुल्तारी करना सम्मन

होता जरवक कांग्रेस उपप्रस्कारी शक्तियों पर पूरा कांथिकार न कर लेवी और अपने लाखों भड़े यायियों में द्राधिक स्वयम ब्रीट नियम-बद्धता न ला देती । परन्त गैर कान्नी दमन-नीति के बारण (जी इस बाभागे देश के श्रांतरात !! बाकी दंग की नियली है) सामृद्दिक सत्याग्रह त काल ही बारान इतना इमारा कर्नाम होगमा है। कार्य-समिति ने सरवाबद को खुल लास लाग इलाकी यह ही मीकी कर दिया है। इन इलाकों को समय-समय वर मैं श्यव निश्चित करू था। विश्वाल सत्यामह बन्होती तक ही वीप्रिय रहेगा । यदि मैं बाहूं हो इस क्रांबियार के ब्राग क्यांस ही मराग प्रान्त के ग्रन्थ कि के १०० मार्थि II मत्यामा चाराम करने की स्वीकृति दे हुँ, बचते कि वे श्राहिमा, विश्वविद्य भेगाउँ है केल अग्रेप स्माने, हान का काम-बुज शहर पहतरे और बनाने और झरगुरुवा दूर काने की हाने

का पास्त्र कर सह है। कता में देखन इनके कि बारशेशी की अवद्य स्थापूच सारावाद बारावाद करे, बागके सामा दे प्रथम करना होते की रिनवा में, में जारने वह का दिन अनुनेव बरश है कि प्रण अपनी े सरहपोती वेदियों की मुख कर दें का सहितायह जा है के लिए gig E etreie er

जेल गये हैं या जिनका मामला श्रामी विचाराधीन है । मैं श्रापसे यह भी श्रनुरोध करता हूं कि श्राप साफ-साफ शुभ्दों में देश की सारी ऋहिसात्मक इस्तवल मैं--चारे वह खिलाफत के सम्बन्ध में हो चाहे पद्धाव या स्वराध्य के सम्बन्ध में, बाहे और किसी विषयों में हो, यहा तक कि वह साजीरात हिंद या जास्ता भीजदारी की दमनकारी घायाओं के या दूसरे दमनकारी कानूनों के भीतर क्यों न श्राती हो-सरकार की सदस्यता की घोषणा कर दें ! हां, श्राहिता की शर्त श्रावरूप हमेशा लागू रहे ! मैं श्रापसे यह भी खनुरोध कर गा कि आप प्रेस पर से कहाई उठा लें और हाल में जो जुर्माने किये गये हैं उन्हें वापस करा है। मैं जो खापसे यह करने का अनुरोध कर रहा हूं, सी संसार के उन समी देशों में किया जा रहा है, जहां की सरकारें शम्य हैं। यदि आप सात दिन के भीतर इस प्रकार की घोषणा कर दें तो मैं उस समय तक के लिए उम सत्यामह मुल्तवी करने की सलाह द गा जब सक सारे कैंदी क्षुटकर मंगे मिरे से ग्रनस्था पर विचार न कर लें । यदि सरकार उक्त प्रकार की घोपणा कर दे तो मैं उसे सरकार की छोर से लोकमत के जानुकुल कार्य करने की इच्छा का सबूध सममुगा छीर फिर मि:संकीय मात्र से सलाइ द्वा कि दूसरे पर हिंसासक दवाव न बासते हुए देश प्राप्ती निश्चित मांगों की पुर्ति के लिए और भी ठीस सोकमत वैयार करें । ऐसी श्रवस्था में उप सरवामह केवल वभी किया जायता जब सरकार जिलकल तटस्य रहने की मीति का परिस्यान करेगी, या जब यह भारत के श्रविकांश अन-समदाय की स्वष्ट मांगों की मानले से इस्कार कर देती ।" भारत-संस्कृत ने दरन्त ही गांधीजी के बक्तरूप का उत्तर छुपयाया जिसमें दमन-नीति का यह कहकर

समर्थन किया गया कि यह मीति बन्बई के दगों, क्षानेक स्थानों पर सतरवाक और गैर-कान्त्नी प्रदर्शना और स्वयं सेवक दलीं द्वारा दिला, दशने धमकाने श्रीर दूखरे के काम काल में बाधा डालने के फल-स्वकर है। इस उत्तर में यह भी श्रप्ट कर दिया गया कि सरकार की बीवि वही है जो खब्ती-भाइयों के माफी मांगने के ग्रावसर पर बाइसराय ने बताई थी। वयोंकि उस ग्रावसर पर बाइसराय ने यह बाद सर्व करदी थी। कि "सरकार जब स्त्रीर जैसे समझेगी,राजदोहारमङ आचरख के विरुद्ध कानून का उपयोग करेगो।" उत्तर में यह मी कहा गया कि सरकार ने गोलमेल-परिपट के प्रस्ताव को बिलकुल ही रद नहीं कर दिया। बास्तव में इस प्रकार की परिपद के लिए यह ज्ञावश्यक या कि असहयोगी-दल गैर-कानूनी कार्रवाहया बन्द कर दे। पर यह बात सर्व-दल-सम्मेलन के प्रस्तावों में कहीं नहीं थी। केवल इक्टाल, विकेटिंग स्रोर सत्याप्रह बन्द करना एवं हुन्ना थर, स्त्रीर यह कहा गया था कि स्नन्य गैर-कान्त्री काम बदल्दर आरी रहेंगे। इटके खलावा ''गांधी जी में यह बात भी साफ कर दी है कि गोलमेत-परिपद का काम उनके निर्याची पर चही करना मात्र होगा ।" उनकी मार्ने दो श्रेशियों में बांडी जासकती हैं (१) ग्राहिसात्मक ग्रास्ट्या के लिए दिएटत श्रयना विचाराधीन सभी वैदियों को छोड़ दिया आय: (२) यह श्राभासन दिया काय कि सरकार द्यसहयोग-दल के सभी श्राहिसात्मक कार्यों में वटस्थता की नीति बरतेगी, चित्र है कार्य साजीयत/इन्द के मीतर भी क्यों न छाते हों।

पर कामेंस के किर पर एक ऋशुभ मंडवा रहा था। भ फरवरी की शुक्रवान्त में गोशलपर के निकट चोरी-चोरा में यक कांग्रेस-अलूस निकाला गया । इस अवसर पर २१ सिर्गाहर्यो चीर अन्ह थानेदार को भीड़ ने एक याने में खदेड़ दिया और खाय लगादी। वे तब खाय में जहां मरे ! उधर १३ जनवरी को मदरास में बढ़ी हुन्या जो १७ नवस्वर की बस्बई में हुन्या था, जिसमें ५३ धाटमी मरे थे श्रीर ४०० घायल हुए थे। इस श्रावसरपर मदसम में मुत्रपत्र बये थे। मदसस क कारह ने बन्नई बीता विशास रूप पारण नहीं किया। तब १२ करवरी को वारबोसी में कार्य-सामीते की एक शैटक ट्रॉर, जिसमें रूप पटनाओं के कारल सामृद्धिक सरसाबद साहस्म करने का विचार खोड़ दिया गया। कांद्र- उवनी ही शान्तिपूर्ण समाजी को एक ऐसे जलाधारण कानून का अनुचित उपयोग कार्क कि रो श्रीर कार्य दोनों प्रकार से दिला पूर्व इलचलों को दक्षाने के लिए वाल किया गया वा, श्रवाई गैर-कान्नी करार देना न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता । निर्देश व्यक्तियों के कार सापारत कार्य जिने गेर-कानूनी दक्षों से प्रदार किया गया है. न उसे ही दमन के खलावा और किसी अम है 🤅 जा सकता है । रही मेश की व्याजादी का व्यपहरण करने की बात. सी यह अन कार्त है की किया गया है यह अब रद होने ही वाला है। यह सरकारी हमालें। भी दमन के नाम से हैं। का सकता है।

"पलत: देश के सामने सबसे बड़ा काम लिलने-बोलने छीर समा करने की झाड़री

इस साधन से जीवन-दान देना है ।

''बाजकल मारत सरकार जिल मनोश्रंत का परिवय दे रही है, और हिल के मूल सोते झपिकार करने के मामले में देश जिस मकार ग्रेर-तैयार अवस्था में है, उसे देराने हुए झन्हों में मासवीय-परिषद् से किसी मकार का सम्बन्ध रखने से इन्कार कर दिया था। इस परिषद् च र था कि वह आपको एक गोलमेल-परिपर् करने के लिए तैयार करे। में अनावर्यक दुःस का है। को बचाना चाहवा था, इसलिए मैंने दिना संकोच कावेस की कार्य-समित की मासवीय मेंतर विकारिशों को स्वीकार करने की वलाह दी। मेरी सम्मवि में शर्वे आपकी आवश्यकवाओं के सार, जैसा मैंने भ्रापके कलकत्त्रेवाले माप्या से और घन्य सर्वों से समस्य, साजिब ही यी, नि धापने उन्हें पंकवारती नामंत्रर कर दिया।

''देसी हालत में अपनी मार्ग मनगाने के लिए--जिनमें भाषण देने, मिलने-बुलने तिलने की झाजारी सम्बन्धी मार्गे मी शामिल हैं—किसी श्रवितात्मक उराय का झबडावन का सिवा देश के आगे और कोई चला नहीं है । मेरी विनम्र सम्मति में हाल की बटनायें उर हा पूर्ण नीति के विलक्क्स खिलाफ हैं, जिसका झारमा आपने जाली-माहबाँ की उदारता झीर बीट स्त्रीर विना किसी मजार की शर्व के समा-पाचना करने के अवनर पर किया था। यह नीति प कि जनतक अध्दयोगी शन्दी और कार्यों में झहिंसात्मक रहें. वनतक उसके कार्य-कताप में सरकार बाघा ■ बाते । यदि वरकार उदाधीन रहने की शीवि बरतती खोर अनवा की सम्मित की प्रीस्वर चौर ऋपना प्रभाव दिलाने का श्रवंतर देती तो उत तमय तक के लिए तथाप्रह मुलावी काम व होता जनतक कांग्रेस उपहचनारी शक्तियों परै पूरा श्रीपकार न कर लेखी और ग्रंपने शाली यायियों में श्रिधिक संयम और नियम-बढता न का देती । परना सैर-कादनी दमन-जीति है कारण इस अभागे देश के इसिहास में अपने दंग की निराली है) सामृद्धिक संस्थापह सनाल ही ब करता हमारा करीन्य होगया है। कार्य-समिति ने सत्यागड़ को इन्छ खात-सास हलाकी तह ही में कर दिया है । इन इलाकों को समय-समय पर मैं स्वयं निश्चित करूं था । फिलहाल सत्यपद बार तक ही सीमित रहेगा। यदि में चाहूं तो इस अधिकार के द्वारा वल्काल ही मदग्र प्रान्त के

के १०० गाया में सत्यामह आरम्म करने की स्वीवृति दे दूं, बरावें कि वे खहिला ज देल दनाये रखने, हाथ का कता-बुना शहर पहनने और बनाने और

बेल गरे हैं या बिनका भागला कामी दिवागभीन है । मैं कापसे यह भी अनुरोध करता हूं कि साप वाय-शाय शान्तों में देश की शारी श्राहिशान्मक इलचल में-बाहे वह जिलाएंग के सम्बन्ध में ही चाहे पद्मार या स्वराज्य के सावन्य है, चाहे खीर किसी विषयों में हो, यहां तक कि वह ताजीरात हिंद या जान्ता पीजदारी की समनकारी भाराकों के या दूसरे समनकारी कानूनों के आंतर वर्षों न काती ही-सरकार की सटत्यता की चोपका कर वें 1 हो, कहिला की कर्त कराय हमेशा लागू रहे ! में आपसे बह भी बानुरोच कर या कि बारा ग्रेट पर से कहाई उठा लें बीर हाल में भी लुमोने किये गये हैं उन्हें बापन करा है। मैं जो बापने यह काने का अनुरोध कर रहा है, हो संसार के उन हमी देशों में दिया जा रहा है, जहां की सरकार नम्य हैं। यदि चार नात हिन के शीवर इस प्रकार की नीपना कर दें तो मैं उस समय तक के लिए अम शत्यामह शुल्तवी करने की शलाह द गा जब तक छारे कैदी शहरूर मेरे शिरे से चारम्या पर जिसार न कर लें ! यदि सरकार जन्म प्रकार की गोपणा कर दे ती में उसे सरकार की धौर से लोकमत के अनुकृत कार्य करने की इच्छा का वच्न शमगृगा और रिज नि संकीच माच से सलाह बुंधा कि बूधरे वर दिशासक दशात न बालते हुए देश चारनी निश्चित मांगी की पर्ति के लिए और भी टोन लोकमत सैवार करें । ऐसी श्वत्रशा में उम सत्यामह केंपल सभी किया जायांग अब सरकार जिलकाल सटाय रहने की नीति का परित्याम करेगी. या अब यह भारत के द्राधिकांश सन-समराय की श्रप्त आंगों को आनने से प्रश्वार कर देगी ।" भारत सरकार ने तुरस्त ही वांकीओं के बक्तस्य का उत्तर काराया जिलमें दशन-मीति का यह कहकर

सारव नरहार ने द्वार है। वाराणांक के सारण का उस द्वारणां के अपने स्वर्णने सारव नरहार ने द्वार हो का प्राप्त के स्वर्णने कि स्वर्णने स्वर्णने से स्वर्णने स्वर्णने से सारव त्वारणने के स्वर्णने स्वर्णन

पर क्रिये के शिर का विक अगुम मक्या रहा था। १५ करवारी को सुकारत में गोरशबुर के निकट चीरी-चीरा में एक कार्यक सुकता निकास गया। १ का करवर पर ११ सिमाहियों और, १८क पोत्पार को भीत ने एक पाने में लारेड दिखा और कार कारादी। वे क्या मा में जल गरे। उत्तर ११ जनवारी को मदाय का में जल गरे। उत्तर ११ जनवारी को मदाय में पढ़े। इस्ता के पाए में पढ़े। इस्ता जी १० नराकर को वाकरें में हुआ था, निकास पर मोरी में भीत है। इस्ता में पढ़े। इस्ता में पढ़े। इस्ता में पढ़े। इस्ता में पढ़े। इस्ता में के कारक ने वन्दों की स्वा कर पारण नहीं किया। वव १२ करवार को नायशेखी में खार्य-वामित की एक वैदक्ष हुए कि निवास को एक विद्या स्वा । इस्ता में कारक

नियों से स्थापित दिया गया कि सिर्वाहर होने चीर गया गये के लिय की बाम में इस स्वाहत स्थापित की स्थापित स्

X E X

## गोधीजी की गिरपतारी

पांसा पढ़ सुका था। ऋब गांधीजी को घर दवीचने की सरकार की बारी थी। कोई भी सरकार देश में किसी नेता पर उस समय हमजा नहीं करती जब उसकी लोक-धियता बढ़ी हुई हो। वह सब के साथ चापना खबसर देलती रहती है और जब सेना पीछे हटने लगती है तो दश्मन अपने परे देश के साथ चा दृदता है। १३ मार्च की बाधीजी विरक्तार कर लिये गये, यशाँप उनकी गिरकतारी छ। निज्ञचय परवरी के ब्रान्तिम समाह में ही कर लिया गया था। गांधीजी की राजदीह के ब्रायराध में सेशन सपर्वं कर दिया गया ।

यह 'ऐतिहासिक सुबदमा' १८ मार्च को ऋहमदाबाद में आरम्भ हथा। सरेजिनी देवी ने एक छोटी-सी पुराक की भूमिका में लिला है, "जिम समय माधीजी की कुरा, शान्त और ब्राजेय-देह मे आपने भक्त, शिष्य और सहकदी शहरलास वैंकर के नाथ अदासत में प्रवेश किया हो कानून की निगाह में इस देदी और अवराधी के सम्मान के लिए सन एक साथ उठ खड़े हए !" कावती खहल-कारों ने तीन लेख खाटे जिएके लिए गांधीजी वर मुक्टमा जलाया गया था-(१) 'राजधीक में दलत', (२) 'समस्या और उसका इल', (३) 'शर्जन-दर्शन' । क्यों ही ऋभियोग पदकर सनाये गये. गांधीजी ने ग्रापना ग्रापराध स्वीकार किया । श्री वैंकर ने भी ग्रापने को ग्रापसी कबूत किया । इसके बाद गांधीजी ने श्रपना लिखित बयान पढ़ा, जो निम्न प्रकार है:---

"यह जो मुकदमा चलाया जारहा है वह इंग्लैयड की जनवा को सन्तुष्ट करने के लिए । इस-लिए मेरा फर्वेन्य है कि मैं इंग्लैयड की श्रीर भारतीय जनता की यह बता दूं कि मैं कहर सहयोगी से पक्षा राजद्रोही और असहयोगी केसे वन गया। मैं अदालत की भी बताऊ या कि मैं इस सरकार के प्रति, जो देश में फार्नन कायम हुई है. शबदोहरुको ब्राचरक करने के लिए अपने खायको होची क्यां मानवा है।

"भेरे सार्वजनिक सीयन का धारम्भ १८६३ में दक्किस-खन्नीका में विषम परिस्पित में हुआ ! उस देश के ब्रिटिश भ्राधिकारियों के साथ मेरा पहला समागम कुछ भ्रप्ता न रहा । मुक्ते पता लगा कि दक मनुष्य ग्रीर एक हिन्दुस्तानी के नाते वहां मेरे वोई श्राधकार नहीं हैं। मैंने यह भी पक्ष समा शिया कि मतुष्य के नाते मेरा कोई श्राधकार इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं हिन्दुलानी है।

"पर मैंने हिम्मत न हारी । मैंने समभ्य या कि मारतीयों के साथ जो यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है यह दोप एक श्रन्द्री-मासी शायन-स्वतस्या में भी ही शावर पुस गया है । मैंने खुद ही दिख से सरकार के साथ सहयोग किया। जब कमी मैंने सरकार में कोई दोय पाया तो मैंने उसकी लब धालोचना की. पर मैंने उसके विनाश की इच्छा कभी नहीं की ।

"जब १८६० में शेक्सों की खुनौती ने सारे ब्रिटिश-साम्राज्य की महान बिगद में हास दिया. उस ध्यवतर पर मैंने उमे बाफ्ती सेवार्य मेंट वी- धायलों में लिए एक स्वयमवक-दल ननाया चौर लेटी स्मिम की रखा के लिए जो कुछ सहाहयां सड़ी गई, उनमें काम किया इसी प्रकार जर में से श्रद्वरोप किया गया कि मिरस्वार होने श्रीर सजा गाने के लिए कोई साम न क्या जाब घोर मसेवर्का का मंगठन श्रीर सभागे केलल सरकार की आजा को ठोड़ने के लिए न की जागे । हव नासक-कार्यक्रम वैयार किया गया जिममें काजेव के लिए एक करोड़ छदस्य भावी करता, चरते भवार, गर्डीय विद्यालयों को खोलना श्रीर पासकद्रस्था-निगेष का भवार श्रीर पंचायते वर्गकर ना ग्रादि शामिल था। उत्तर जिस प्रमिश्च के नान्त्र जिल्लो का दौरा करने के लिए निगुक्त किया । या उत्तरी श्रामील पास्त्रीरण क्रमाणित करके लोगो हो कर खुदा करने को कहा श्रीर सारा क्यान

प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों को खोलना ख्रीर मादकद्रव्य-निरोध का प्रचार ब्रीर पंचायतें वर्गाठत ना ख्रादि शामिल था। उपस्र जिस समिटी को गन्तृ जिले का दौरा करने के लिए, निवुक्त किया । या उसने ख्रानी विद्यारिय प्रकारित करके लोगो से कर खदा करने को कहा ख्रीर तथा करने काससे तक ख्रादा कर दिया गया। यह बाव माननी पढ़ेगी कि ख्रायन्देश में करकदी का खारी एकत हुखा, क्योंकि जब तक कामेंस को निरोधाशा जारी रही वनवक ५ कीशरी तमान तक वरण क्या जा सका।

क्या जा कहा।

बारोशिं के प्रलाशों से देश में कई प्रकार के भाग उरश्य हुए । बहुत शीन ऐसे थे से

शीजी और उनके निभए में क्ष्मण-विश्वाव रकते थे, कुछ ऐसे भी वे जो ख्रापंत्त प्रषट काने-वीग है खरार हाथ से न जाने देते थे। जब ४४ और ६५ फरारी को दिल्ली ॥ महाविधि की देह तो तो उसमें कार्यविधित के बारशेली-तम्बन्धी कामधा सारे प्रवाशों का वमधंन हुआ। 14 फ्रीन्त रूप हो किती लाह कात्त्व के जिलाफ सल्यायह एतने की अनुमति प्रकार वे धी गई। विदेशी है की रिकेटिंग की भी हमाजन उन्धी राखीं पर शीमई भी को बारतेली प्रकार में द्याय की किं-के लिय रत्ता गई भी। प्रशामति के स्तायक्ष से अपनी प्रशास प्रकट की होर यह पत्र कारण हमें वर्ष प्रवास्त्र (प्रनामक्ष-कार्य के प्रवास प्रदेश कारणे प्रवास करणे हमें स्वास करणे का स्वास करणे का स्वस्त करणे का स्वस्त की स्वस्त की स्वस्त की स्वस्त की स्वस्त की स्वस्त स्वास्त की स्वस्त स्वस्त स्वास्त स्वस्त स्

सहाविस्तित में स्वितात-सलामद की वह परिसाय की कि क्वांत्रगत-सलामद कर है कि है एस एक क्यांत्र या क्यांत-समूद के हाग निजी सलकारी खाश या वाद्म का उन्नवन कि ए । उदाहरण के लिए ऐसी निर्ध्य-मार्थितम मेरिक करने के किए रिकटो की सावस्वकारी है। जिससे सबकी जुलेखास खाने की इसायत नहीं। व्यांत्रगत स्वाद्म की सिशाल है और ऐसी दह सभा किमों जन-पायाल किए किसी रोजेंड के जा वर्डे, असुर्वद-सलामद की। स्वेद स्व की नाम भीरे रोजामों का चारियम पूर्व करने के लिए की आयं ती वह सामन्याई किए यह समझी आयारी। विदे सभा चारे दीना-कार्यक सुरा करने के लिए सा। चारेक शिलकार

ુ ભારતમાં મેં ત્રેલ હે મેં રહે મેં ભારે નામને વર્ષ નિલ્લે ! તે તોનો માંપિકી હો હિલો દર કપાંચ ત્યું હે હામાં મારે દેશ એ દરાદ રને હે લિટ, ચારે કાંચો લિશા કહા માત્રિયો હો આપાંછ . તુંદે હો મારામાં ૧૫ ખાંગ સાંક કો મેં ગૂંગ હતો લહી ! આત્મીલા કે વીડે દરને સીદ વર્ષોમી ખાતે હે લિટ એ સાંકે વર્ષોમાં ભાગ નામાં લહી સામારાત્ર હો સાંગી ત્યા દુ વર્ષો 1,44 લ્લ્લામાં લહી ત્યાં કરતા ત્યાં કરતા ત્યા કર્યા લાગ્ય કર્યા હો છે. હકાલ હો ચોકોલો વર્ષે દિવસ દેવે હો रहा | बाबू स्ट्रयास नाम जैसे वाचीमाह ने बमायत का मरहार सदा किया । सत्यामही लद्दर क्यें यहनें | बारतीली के प्रतायों को एक एक स्वर की कड़ी आसोचना की गई। महावामित की बैटक में हाँ कुम्बे ने माधीजी के सिवस्त निदा का मत्यान पेश किया और कुछ रूपनों ने भाषणी द्वारा उनका समयन भी किया। पर राव सेने के वार केवल उन्हीं सकतों ने महावा के लिए मत दिये जो माधीजी के सिद्ध बीले ये हा माधीजी ने हम प्रताय के लिएन में किसी को बोलने की अनुमति न दी। नुसान आया और निक्त गया, और गाधीजी उसी प्रकार पर्वत की भागत अचल रहे।

# गांधीजी को गिरपवारी

पासा पड़ चुका था। शर मापीजी को पर ब्लोबनी की सरकार की बारी थी। कोई मी सरकार देश में दियों नेता पर उस समय हमला मादे करती जब उसकी कीन-पिनवा नही हुई है। शह इस के हमा खरना खरना रेसले पहली है और जब लेना पीड़े हटने लगती है वो हुदसन अटले हुए देश के साथ झा दुटता है। रेह सार्च को गापीजी निरक्तार कर लिये गये, यापी उनकी गिरस्वारी का निक्त्य करारी के अध्यास समाह में ही कर सिवा गया था। साथीजी की अखड़ीह के झरपाथ से स्वात सर्पर कर दिया गया।

स्य 'विद्यातिक कुष्ण क्या" रह मार्च के कारन्यवाद में कारन्य कुष्णा क्योजिनों देशों ने एक कुरी-वी पुत्तक को मुनिका में लिल्सा है, "जिन यसय मार्गीओं की क्या, सान्य कीर क्योज-वेह में क्याने मक्त, विप्य और तहरूवनी कुरुशता बैंबर के साथ क्यालत में प्रमेश किया को कान्य की निताह में हव कैटी कीर क्याची के समान के विष्य का यक्त व्याव कर कहे कुए !" कान्य कार्य करों ने नीन लेल कुष्ण दे लिकके लिए गांजीओं पर कुक्सा। ब्लाव्य यहां व्याव (दे) "पात्रमी करता स्वाव (दे) 'वनस्या और उपका हव", (दे) 'वान्य-वर्धन'। जो ही सांभियोग पड्वकर सुनाये नते, मार्गीओं ने बप्पना क्यादाफ स्वीक्षर किया। औं नैकर ने भी क्याने को क्यायां कुष्ण किया। इंडके बार मार्गीओं ने बप्पना क्यादाफ स्वीक्षर किया। औं नैकर ने भी क्याने को क्यायां कुष्ण किया। इंडके

"पद जो मुकदमा चलामा जारहा है यह इन्लेवर की यनवा को सन्तार करने के लिए। इस-लिए मेरा कर्मन्य है कि मैं इन्लेवर की और भारतीय जनता को यह बता दू कि मैं कहर सहयोगी से बका राजवीरी और क्षयहयोगी कैसे बन गया। मैं क्षतास्त्रत को भी बताऊ मा कि मैं इस सरकार के महि, जो देश में कान्त्रन कायन नूई है, राजदीहरूए ब्राचरण करने के लिए अपने ब्रापको दोशों करों मानवा है।

भिरे वार्गजीनक जीवन का आरम्म १८६६ में दिख्य-अफीवा में विषय पीरिशति में हुया। उब देश के तिटिया प्रीफ्तारियों के लाथ मेदा पहला कम्पायम बुख ख्यदा न रहा। मुक्ते त्वा लाग कि एक मुज्य और एक हिन्दुलाजी के जोने वहां भी नोई खांचनार जाते हैं। जैने वह भी पता लाग क्यिया कि मुक्तय के जोते भीर कोई खांचनार हमांचिर नहीं है, क्योंकि में हिन्दुलाजी हूं।

ाया । ज जुड़े भी जाए जा कर शाया कर राया है। है है स्वाह के साथ के पाइट्याना हूं। ''रा मैं दिम्मत है होते ! जिने समझ या है मायोगों के बाय को यह दूर्यवार दिम्मा जा रा है या दोग एक प्रच्यो निवारी शाया-ज्यासा में या है आहे रहा पर यह है। मैंने खुद ही दिख से सरकार के बाय सहायोग किया। जब कमी मैंने वस्तर में और दोग पाया को मैंने उसही खुद साक्षेत्रक हो। उस में उसकी स्वाह सहायोग की से अरकार के साम सहायोग की साक्षेत्रक हो। उस में उसकी स्वाह की साक्षेत्रक हो। उस में उसकी स्वाह की साक्षेत्रक हो। उस में उसकी स्वाह की साक्षेत्रक हो। उस साक्षे

"जब रेट्ड में नोवारी की चुनीती ने कारे क्रिटिश-साक्राज्य को महान विशद में बाल दिया, उस सावार वर मैंने उसे साज्यी सेवार्ड मेंट की - वावली ने लिए एक स्वप्लेवक-टल बनाया कीर लेडी क्रिया की रहा के लिए को कुछ लगाइयां लड़ी गई, उनमें बाग किया हुने प्रकार कर सियों से श्रमुरोध किया गया कि शिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए कोई बाम न किया जाय हैंग स्वयंसेवकों का भगटन और मधार्ये केवल सरकार की खाजा की तीइने के लिए न की जार । 💵 रचनात्मक-कार्यक्रम तैयार किया गया जिलमें काग्रेस के लिए एक करेड़ सदस्य भावी करना, वासे का प्रचार, राष्ट्रीय नित्रालयों को लोलना और मादक द्रव्य-निपेन का प्रचार और पंचायने सर्गांडा करना भादि सामिल या । उघर जिस कमिटी को गन्तर जिले का दौरा करने के लिए निसुक किए गया या उसने श्राप्ती सिफारिश प्रकाशित करके लोगों से कर श्रदा करने को कहा थीर खाए समान फरवरी तक छदा कर दिया गया। यह बात माननी पडेगी कि छान्य-देश में करवन्दी का झानी सन सफल हुआ, क्यांकि जब सक कार्यस की निरेषाला जारी रही सबसक ५ फीसदी सगान तक वहुन स किया जा सदा।

भारहोली के प्रस्तावों से देश में कई प्रकार के भाव उत्शव हुए । बहुत लोग ऐसे वे में गांपीजी चौर उनके निधय में समाय-रिकास रखते ये, कुछ ऐसे भी ये जो स्मार्वत प्रकट करने केय कोई ग्रावसर हाथ से न जाने देने थे। जब २४ ग्रीर २५ फरवरी को दिल्ली में महासमित की देउड़ हुई तो उत्तम कार्यमामित के बारदोलो-सम्बन्धी समध्य सारे प्रस्तायों का समर्थन हुझा । हो, व्यक्ति-गत रूप से दिशी त्यात कानून के त्याताक सत्यामह करने की अनुमति अवस्य दे हो। गई। विरेही करहें की पिड़ेटिंग की भी हजाजत उन्हों शतों पर दीगई थी जो बारडोली प्रसार में शपद की कि दिस के लिए रक्ता गई थी । महामांमति ने चत्यामह में चारनी श्रास्ता मकट की बीर यह शव कावर भी कि बाँद कार्यकर्शा रचनात्मक-कार्य में आपनी खारी शक्ति सगा दें तो जित अहिंगामक-पातस्य की श्रावत्रवस्ता है यह समझय उत्पन्न हो सायमा ।

मधानामित ने व्यक्तिगत-सत्यामद की यह परिभाषा की कि व्यक्तिगत-सत्यामह वह है जिनके अनुसार एक व्यक्ति या व्यक्ति-ममूद के द्वारा दिसी सरकारी ब्रामा या पानून का उल्लान दिय जाम ! उदाहरण के शिए ऐसी निषद-नमा जिसमें प्रयेश करने के शिए टिक्टों की चानस्वकता है। श्रीर जिनमें नवको शुनेखाम जाने वं। इजामत न हो। व्यक्तियत सरवामंद्र श्री मिनान है और देशी क्लिंद नमा जिनमें जन-गाधारण बिना दिनों शेडरोड के जा नहें, सामृश्य-मानामर 🖬 । वरि १४ प्रधार की श्रमा कोई रोजमरी का कार्यज्ञम गूरा करने के लिए की आप शो वह आसमनदा के लिए ही गर्र सम्मी जपार्ग । यदि साथ कोई दैनिक-कार्यक्रम पूरा करने के लिए नहां वर्ट्ड शास्त्र होने श्रीर तथा पाने के लिए की गई हो थी वह उप-शहर भी तथा नमना नामगी !

**यर मरानामित में स्पानमत-सरवाहर-सम्बन्धी प्रस्तात पान दिया ते। मध्याय होते हैं, जिं** में इसबस मब गई । ये सम्रज कमिन जीर नावार के पारशंक-ग्रमाने की वो बावा होत्र देहे हैं। घर साथ है। सीबी ही की मिरणताही की जिल्द की बचाना चाहते थे। यदि महानर्मित अब मी बाहु (१६ ल प्रमद को समस्य प्रान्तम शहर सीत क्यांत्रमण नामान को तुन्त हाल दिस सने वर्ग बारवेरम म बन्दर तो लग्मह या मध्दार कोई बारवेग्रई म बन्दा । उदार सचि है दिस्त व बाचन पुरी कि उनीने बालीक्य की विषयुत्त ठरहा का दिया। गरिएक मोर्गेजास नेहरू की क्षण्या साजकारण में बेल के जाउर में साथ लाने पत्र निर्ण है प्रमूपि माध्यान की दिनों हुए स्पर के पार के कारण लांदे देश को दश्य दने के लिए आहे हाकी लिए । जब महालीली की क्यारण देइब दूरी तो काचाओं पर खारा खोर से बोत्तारे पहले क्यों ! खान्तीक्य से वाले हरने की बारे के हे प्रश्नार के शिर परी बाहि हाथीं किया गया। बहात बीर महागृह से मार्थ में पर हुई की ! स्त्रीतर कराय कर न कार्र वक्ता हाय है बाद बुद्ध भी हा, बहान हो बोडाएस हैन हरे है

। आब इन्द्रयाल जाम जैसे गांधीभक्त ने नमानत का भारता खड़ा किया । सत्याप्रही खदर क्यों तें । बारहोली के प्रस्तानों की एक एक सतर की कड़ी श्रालोचना की गई । महासमिति की बैटक में ॰ मुन्त्रे ने गाधीजी के विरुद्ध निंदा का धस्ताव पेश किया श्रीर कुछ सत्रनों ने भाषणों द्वारा उनका मर्थन भी किया। पर राय लेने के वक्त केवल उन्हों सजनों ने प्रस्ताव के लिए मत दिये जो भाषीजी विरुद्ध बोले थे। साधीजी ने इन प्रस्ताव के निरोध में किसी की बोलने की श्रवपति न दी। तपान ाया श्रीर निकल गया, श्रीर गांधीबी उसी प्रकार पर्वत की मांति श्रावल रहे । गांधीजी की विरुपतारी पांसा पर जुका था । श्रव गांधीजी को घर दशोचने की सरकार की बारी थी। कोई मी सरकार श में किसी नेदा पर उस समय इमला नहीं करती अब उसकी खोक-प्रियदा बढ़ी हुई हो। वह सब के ाथ अपना अनसर देरावी रहवी है और अन सेना पीछे हटने लगती है तो बुरूमन अपने पूरे देग है ाय प्रा ट्टता है। १३ मार्च को गांधीओ सिरक्तार कर लिए गये, यदापि उनकी गिरफ्तारी का नंदचय परवरी के अन्तिम सहाइ में ही कर लिया गया था। गोधीजी की शजदीह के अपराध में शान सुपूर्वं कर दिया गया । यह 'ऐतिहासिक मुक्दमा' १८ मार्च को अहमदावाद में जारम्म हुआ। स्पेतिनी देवी ने एड हिटी-सी पुलक की भूमिका में लिला है, "जिम समय गायीओ की इन्छ, शान्त कौर ऋडेय-देह ने परने भक्त, शिष्य और सहयन्दी शहरलाल वेंबर के माय अदालत में प्रवेश किया हो कानून की नगाइ में इस कैदी और अपराधी के सम्मान के लिए सब एक साथ उठ लड़े हुए।" कारूनी बहरू प्रारं ने तीन लेल छाटे जितके लिए गांधीजी पर मुक्दमा चलाया गया गा—(१) 'शवर्यक्र 🕏 (खल', (२) 'समस्या और उसका इल', (३) 'गर्जन-वर्जन' । वर्थे ही अभियोग पद्कर हुन्हें 🚓 राधीजी में बपना बपराध स्वीकार किया। श्री वैंकर ने भी बपने की बपराधी कबून किट 13की

uद गाधीत्री ने ब्रयना सिम्बित बयान पहा, जो निम्न प्रकार है:— · "मह जो मुकदमा चलाया जाशा है वह इन्लेयड की अनुता को सन्तुष्ट करने हैं हिटा कर लए मेरा कर्तेम्य है कि मैं इंग्लेयड की श्रीर मारवीय जनता की यह बता पू कि मैं हर् का राजदोही भीर ग्रमहयोगी कैसे वन गया। मैं श्रदालत को भी नताऊ वा कि है हुन 🛲

मीत, जो देश में कानूतन कायम हुई है, राजदोहपूर्व आचरण करने के लिए आसे क्राव्य ग्रासक मानवा है। ሞሽ ''मेरे धार्वजानक जीवन का जारम्भ १८६३ में दक्षिण त्रक्षीका में लिए हर्ने ਗ਼ਹੀ उस देश के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मेरा पहला समागम कुछ अस्त्रा 🚁 सदगुग्

े वहां मेरे कोई साधिशा कि एक सनुष्य स्रीर एक 🖺 লিয়া 🖟

रक्षा है

वेक रूप 🛭 रह 6612 6

. ते खरूपोग

लिए ऋसइयोग को

ें को यह **ब**वाने

"'वहला धक्का मुक्ते रीसद-धक्ट ने दिया। यह कातून जनता की बास्विषक स्वान्त्रता की कार्याप्त करते के लिए जनाय गया था। मुक्ते देशा महद्दत हुआ कि हव कातून है स्विताह मुक्ते विद्याह मुक्ते देशा कि हात कात्र्य स्वाम ति कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या हात्र कार्या कार्या कार्या हात्र कार्या हात्र कार्या हात्र कार्या हात्र कार्या कार्या हात्र कार्या कार्या हात्र कार्या कार्या कार्या हात्र कार्या कार्य कार्या कार्य

"में है १६ १६ डी अपस्थार-कार्स में माने कि मिनों ने मुक्ते सावधान किया और सेपी सीव की सार्य प्रचा में सन्देद मकट किया, पर फिर भी में इस विश्वास पर अक्षा रहा कि भारतीय मुक्त मानों के साथ प्रधान-मंत्री में को बोदा किया है उतका पासन किया जावमा, पत्रा के के स्वानों में प्रधा जायमा और साथ नावधानी और स्वय-सेप-जनक होने पर भी सुचार, भारत के बीकन में पर ना आपा को जम्म देंथे। कलत में सुद्योग और मारिशु-नेम्क्सेस-सुचारों को तकत नाने की बाद पर प्रमा सी।

भित्र सरी जारी ज्ञानामें पूल में मिश्र गई । विश्वाण्य-सम्बन्धी बचन पूरा हिया ज्ञानेत्रण नहीं था। पंजा-सम्बन्धी प्रयाग वस सीवारीली हर दी गई थी। एवर प्रपोट पूर्व प्रत्योग के सावदारी चीर-पीर दिन्हीं होते जा रहें हैं वे यह नहीं सामने हि. उन्हें जो मोहाला मुख्येद्दर्श मात्रवारी चीर-पीर दिन्हीं सीवार हो दे वा वा नहीं सामने हैं को राय नच्च जीर सीवार का कि साव है को साव हो यह ती है। वाई तिवार में को प्रत्या है वा वा हो को से के साव है को राय नच्च जीर सीवार करें के साव है यह सीवार में को मुख्येद्दर्श है कि साव है को साव है वा सीवार के सीवार वा वाई वी वा सीवार मात्र की स्वत्य करते हैं है साव ती साव साव साव सीवार की सीवार की साव, स्वत्य मात्री हैं के साव सीवार की सीवार की सीवार की साव सीवार की सीव

स्दमों का छनुर्ग मुक्ते नताता 🚦 कि दस पीखे श्री दिवस्त खादमी सोसह खाने निर्दोप 🖺 । इन दिमियों का केवल इतना ही अध्यसभाषा कि वे अध्यने देशा से प्रेम करते थे। १०० पीछे, EE

मलों में देखा गया है कि दिन्दुलान की खदालेतों में हिंदुखानी को यूरोपियन के मुकाबले में ाए नहीं मिलता । मैं श्राविशयोगिव से काम नहीं ले यहा हूं । जिस-जिस भारतवासी की इस ठरह मामलों से काम पड़ा है उसका यही तज़र्वा है। मेरी राज में कानून का दुरुपयोग, जानवूम कर

ही था विना जानेकुके सही, धन-शोपक के लाम के लिए किया जाता है।

"पनसे बड़े इमान्य की बात यह है कि जिन खंगेंजों और उनके हिन्हसानी सहयोगियों के जम्मे इस देश का शासन-भार है ये खद यह नहीं बाक्ते कि मैंने जिस चापराध का वर्णन किया है उपमें उनका हाथ है । मैं ग्रन्छी तरह जानता है कि बहत-से श्रंपेज और हिन्द्रस्तानी श्रधिकारी हृदय रे इस बाव में विश्वास रखते हैं कि वे जिस शासन-स्वतस्था की अपनल में का रहे हैं वह ससार की रहिया से बहिया शासन व्यवस्थाओं में से है और हिन्दुस्तान चीरे-चीर परत निश्चित रूप से उन्नित 💶 रहा है। वे यह नहीं जानते कि कैसे सुद्दम परन्त काशमद दग से जातक का लिक्का बैटाया गमा है और किस दरह एक छोर शक्ति का संगठित प्रदर्शन करके छीर दसरी छोर प्रात्म-रहा या बदले में प्रदार करने की तसाम शावितयां सीनकर खोगों को नि:सत्व और पीक्पडीन बना दिया गया है। इससे लोगों को छाय इस प्रकार रहने की टेव पड़ गई है कि जिससे शासन-पर्ग का **बरान औ**र ब्रास्म-प्रबंचना झौर भी बढ़ गई है । जिल १२४ व्य घारा के खदर्गत सक्त पर मकदमा चलाया गया है वह नागरिकों की धाआदी का चपहरत करने में ताबीशत हिंद-की भाराओं में विरवाज है। प्रेम म हो उत्पन्न किया जा सकता है न कायदे-कानून के मातहव रह सकता है। यदि किसी चादमों के द्वय में किसी इसरे चादमी के मांत प्रेम के भाव न हीं, तो वरतक वह हिंसा-पूर्ण कार्य या विचार या प्रेरणा न करे व्यवक उसे छापने छापीति के माव प्रकट करने का पूरा छापिकार होना चाहिए । पर श्रीयुव वैंकर पर श्रीर सम्प्रवर जिल धारा का प्रयोग किया गया है उसके श्राप्तचार अप्रीति पैताना अपराध है। इस धारा के शवर्गत चलावे गये कुछ मामलों का मैंने खायपन किया है, स्त्रीर में जानता है कि इस थाश के स्त्रनुसार देश के कई परमत्रिय देश-भक्तों की सजा दी गई है। इसकिए मुक्तर जी इस धारा के अनुसार मामला चलाया गया है उसे में "अपना सीमान्य धममता है। मैंने सक्तेप में शब्बी आप्रीति के कारणों का दिष्दर्शन करा दिया है। किसी शासक के प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का दर्भाव नहीं है, और स्वय सम्राट के व्यक्तित्य के प्रति दी सुक्त में समीति का भाव दिलकुल है ही नहीं। परन्तु जिल शासन-स्थयन्य ने 💵 देश को सन्य खारी शासन-व्यवस्थाओं की अपेदाा अधिक हानि पहुंचाई है उसके प्रति आगीति के भाव रनना में सदग्रा समभवा हूं। संग्रेजों की श्रमतदारी में हिन्दुस्तान में पुरुषत का श्रान्य श्रमतदारियों की संपेदा श्रिविक श्रामान हो गया है । जब मेरी ऐसी चारणा है तो इस शासन व्यवस्था के प्रति प्रेम के मान रखना मैं पाप समझता हूं । श्रीर इसलिए मैंने श्रपने इन लेखीं में, ओ मेरे खिलाफ ममाया के तीर मा पेरा किये गये हैं, जो कुछ लिला है उसे लिल पाना श्रपना परमन्तीमान्य सममना है।

"बास्तव 🛮 मेरा विश्वास तो यह है कि इंग्रलैयह छीर मास्त जिस च्य-प्राइतिक रूप से रह रहे हैं, मैंने श्रवहदींग के द्वारा उससे अदार वाने का मार्थ क्वाकर दोनों की एक सेवा की है। मेरी विनम्न सम्मति में जिस प्रकार बान्साई से सहबीय करता कर्जन्य है। उसी प्रकार सुगई से बासहबीय करता भी कर्वस्य है। इससे पहले सुग्रई करनेवाले की खेंच पहचाने के लिए धानहयोग को हिशासक दंग से प्रकट किया जाता रहा है। यर मैं अपने देशवालियों की यह बताने



:-विभाग सेट जमनालाल बजाज के जिम्मे कर दिया गया श्रीर ५ लाख क्येय उनके **हाम** में रखने निश्चय किया गया । मलाशर में कष्ट-निवारण के लिए कमिटी ने ८४,०००) की मंजूरी दी । बमनाहाल बजाज ने युकीलों के भरण-पोपना के लिए उदारवापूर्वक एक साख रूपमा खीर भी दिया। र के श्रमितार्य 'अपयोग' का व्यर्थ 'परनमा' लगाया गया । व्यवस्योगी वडीलों को एक बार पिर क्ती दी गई कि वे मुकदो क्षय में न लें, श्रीर श्रवहबोधियों को ब्रादेश दिया गया कि वे श्रपनी री न करें। एक कॉमटी थनाई गर्द, जिसके जिम्मे इन वार्तो की जांच श्रीर रिपोर्ट पेश करने का म दुखा:--(१) मोपला-विद्रोद होनेके कारण; (२) विद्रोह ने क्यान्क्या रूप घारण किया, (३) सर-र ने विद्रोह को दबाने के लिए फीजी-कानून क्यादि किन-किन उपायों से काम लिया, (४) मीपली-रा बरापुर्वक मसलमान सनाया जाना (५)सम्पत्ति का विष्यंस (६)हिन्द मस्थिम ऐक्य स्पापित कराना । दे श्रावर्यक हो तो किन-किन उपायों से नाम लिया जाय । मध्यपान्त (मराठी) की कामैस-कमिटी श्रास्योग-कार्यक्रम में कुछ स्थोधन पेश किये । अस्त्रस्यक्षा-निवारण-संबंधी योजना बनाने के लिए क कमिटी नियुक्त की । ७, ८ भौर ६ जून १६२२ को सखनऊ में महासमिति की वैउक हुई, जिसमें त्रश्तिकी कौर क्रन्य रिफार्शों पर गीर किया गया। ऋतल में महासमित का काम या श्रसहयोग, विनय-भग श्रीर सत्याग्रह के सिद्धान्त श्रीर व्यवहार का मूल्य फिर से विश्वित करना श्रीर उनके । हान भीर कता का सिदावलीकन करना । देशपन्धु दाल श्रीर विद्वलभाई पटेल जैसे चोटी के नेता. करोंने अधरयोग को बहुत-छुछ छंकीच के बाद अपनाया और बाद की उसकी जोरदार पुछि की धी, ल में इन्छ परिवर्तन करना चाहते थे।' वे ऐशा व्यसहयोग चाहते थे जिनका प्रयेश खास नौफरशाही मह में हो सके । सदनुसार महासमिति सथा गांधीजी ने शान्ति श्रीर सत्य के संदेश के द्वारा मानव-मार्ज की जो तेवा की थी उसकी सराहना की, खाहिसारमक असहयोग में खपनी खारथा प्रकट की मीर कार्य-समिति का वह प्रस्ताव पास किया जिसे पविद्वत प्रोतीस्तरस नेहरू ने, जो हास ही में जैस से 🛙 🗷 🗷 स्राये थे, वेश किया था और जिसमें मालबीयनी ने संशोधन किया था। इस मस्ताप मैं -रस्कार की दमन-मीति को चिवकाश गया श्रीर इस मीदि का मुकायला करने के लिए किसी न-किसी हर में सत्याप्रह या ध्रौर इसी प्रकार का कीई छपाय श्रापनाया जाय. इस बात की ऋगस्त के लिए धिमित कर दिया गया। साथ ही सभापति में अनुरोध किया गया कि पूछ धरजनी की देश का पैर करके पर्वमान हालत की रिपोर्ट श्रामामी कमिटी में पेश करने के लिए नियुक्त किया जाय। वर्त्रकार समापति से परिश्व मोतीलाल नेहरू. शा० चान्तारी, धीनव विदटलभाई परेल, सेट जमना-बाह्य बजाज, चनवर्ती राज्यगोपालाचार्य और रोठ छोटानी को मुक्रेर विया । इसीम चजनलब्ता को क्रियेदी का च्याच्या बनाया गया । सेठ जमनालाल ने नियनित स्वीहार म की और उनके स्थान पर भी एस॰ करुर्री रंगा ग्रामगर को नियुक्त किया गया। सेट छोटानी शरीक न दो नके। की एकबार फिर देख केना चाहिए । मि॰ माग्रहेन ने नहीं से की गईं सेनर्स को सन्य के सम्बन्ध में पक सरकारी कागज का भेद खोल दिया था. इसलिए उन्हें २३ आर्च १९२२ को मन्त्रि-मण्डल से

सायामह-कमिटी की कार्रवाई श्रीर उसकी रिपोर्ट का जिक करने से पहले हरी भार्च महीने इस्तीफ़ देना परा। उस समय तुनी ने बुनानियों को करारी हार दी थी। विरक्तारियों छौर सजाछों का चारों सरफ दौर-दौरा था । ९ जान में लार्रेस की मर्ति जनता के कोध का भाजन बन यह थी । ग्रान्ध में गोदाबरी में राष्ट्रीय भएक फहराने से जीकरशाही मुक्क बढ़ी थी. चौर करवन्दी-ब्रान्दोलन भी मीजूरा या ही । कानून का शासन १०८ और १४४ वाराओं का शासन रह गया या । सरकारी कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य क्षपनी साचारी प्रवट करते थे-क्योंक कलक्टर ( हिप्टी-क्रीस्तर )

११६

की थेप्टा कर रहा हूँ कि दिया बुखरें को कायम रणती है. इसलिए बुखरें की जह काटने के लिए स चायरयह है कि हिंगा से विलकुल चलग वहें। चारिया का मनलब यह है कि अगर से चारारी करने के लिए जो मुख भी दशक मिने असे शीकार कर लें । इसलिए मैं यहां उस कार्य के लिए जो कानून की नियाद में जान-कुमकर किया गया धारमध है और जो मेरी निगाद में किसी त्यारिक की स्वती यहा कर्यम्य है, सबसे बहा दवह भारता है. चीर उसे सहयं प्रहण करने की वैयार हूं। चारके जन चौर चरोगरों के सामने सिर्फ दो ही मार्ग हैं। यदि खार लोग हृदय से समझे हैं कि जिन कानून का प्रयोग करने के लिए बापसे कहा गया है, यह बुध है चीर मैं निर्देश है, तो छार लोग कारने-कारने पर्दों से इस्तीपत्र दे हैं भीर सुराई से कापना सम्बन्ध जालन कर लें: झमता गढ़ि सारहा विश्यास हो कि जिल कानून का प्रयोग करने में आप महायता दे रहे हैं वह वास्तव में इस देश की कनता के मगल के लिए है और मेरा क्राचरण लोगों के ब्रह्ति के लिए है, वो मुक्त के ने नक हरू हैं।"

अंग ने पीतले में लोबमान्य विलक्ष का दशन्व देते हुए गांपीओ को छा वर्ष की सदा दी और भी शंकरलाल नैकर को एक वर्ग की खजा और १०००। अमेंनी का दवह हुखा। अमेंना न देने पर हां मास क्योर । गापी ती ने गिने शुने शब्दों में उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए परा-सीमान्य की बात है कि मेरा नाम लोकमान्य तिलक के नाम के साथ जोड़ा गया। उन्होंने बड़ की सजा देने के मामले में विचारशीलता से काम लेने के लिए और उसकी शिष्टता के लिए बनकार दिया। श्रदालत में उपरिषत लोगों ने गांधीजी वी बिदा किया। बहुतों की खांला में छात् भी भरे हुए है। इस प्रकार गांधीजी की दरह देवर शहू की गोद में से इस दिया गया। मह बात झवानक

हुरें हो, सो गहीं । स्वयं गापीजी ने है आर्च को 'बंग करिहमा' में "यदि मैं गिरक्वार हो गया" चीर्यक लेख में जिला था कि चौरी-चौरा के मामले से भी क्षेत्रक की रिपोर्ट निश्चमासम्ब है और बोली है कांमेंस मंत्री की रिरोर्ट से भी यह बात आहिर है कि वैसे स्वय-सेवकों का खुलूत निकालने में चाहे (हैंस न हों पर हिसा की प्रदृत्ति ख्रायस्य मीजूद है। फलतः उन्होंने सत्याग्रह बन्द करते का झादेश दिया श्रीर लिखा कि जैसी हालत है उठमें सत्याग्रह 'सरगाग्रह' नहीं 'दुराग्रह' होगा । पर गांपीजी की समझ में सत्याप्रह के विकद्ध उस अमेज-जाति था इतिकोश न आया, वो सरास्त्र-विद्रोह तक ही तरास करती झाई है। अमेन की हांट में सरसाग्रह झनैतिक सी चीज दिलाई वहो। यदि गांधीजी की गिर श्वारी से धारे देश में त्कान जा बाता तो वहें दुःख की बात होती ! सांधीजी की हच्छा मी कि तरे कांग्रेस-कार्यकर्ता यह दिखा दें कि सरकार की खाराका निर्मल है। यहहतालें हों, न शोरपुत के ताय प्रदर्शन कियं आर्थ, म जुलूक निकाले आय । यदि भारहोली में निश्चित किया गया कार्यक्रम पूरा हिवा आयगा दो उत्तरे ने तो श्रालाद हो ही जायगे, स्थान्य भी मिल जायगा ! गांधी जी ने इन्हें सुद्धी है साथ गिरफवारी का आहान किया था, क्योंकि उन्होंने समक लिया कि इससे उनके देनी-यहित-सम्बद्ध होने के सम्बन्ध में जो पारका फैली हुई है, उबका खन्त हो जायगा । यह खयाल भी दूर हो जायगा कि लोगों ने अवहयोग-सान्दोलन उनके प्रभाव में झाकर अपनाया या, हमारी स्वयन्य की बोलवा साबित हो आयगी, और खम ही उन्हें शान्ति और शारीरिक विभाग मिल जायगा, जिसके सम्मवत वा स्वापकारी थे । और देश ने भी उनकी इन्द्र्य का पालन किया—उनकी गिरफ्वारी श्रीर सजा पर नार्री स्रोर शान्ति कायम रही ।

जेन जाने के बाद

गांधीजी की संज्ञा के नाद दोन महोने वह कार्य-समिति काम-काज की ठीक-ठाक करवी यी।

सहर-विभाग सेंड जमनालाल बजाज के जिम्में कर दिया गया और ५ लाल करने उनके हाथ में स्लरे का निरुप्तय किया गया । शलाबार में वष्ट-निवारण के लिए कमिटी ने स्वर,००० की मंत्री दी। रेठ जननात्त्व रजाज ने घरीलों के मरण्यीपया के लिए उदारतापूर्वक एक लाल रुपया थीर भी दिया। खरर है अतिरायें 'उपयोग' का अर्थ 'पहनना' लगाया गया । अतहयोगी वहीलों को एक बार पिर चैवावनी दी गई कि वे मुक्टमे हाथ में न खें, श्रीर श्रवह्योगियों को खादेश दिया गया कि ये खपनी पैरवी न करें। एक कमिटी बनाई गई, जिसके क्षिमों इन बातों की खांच क्षीर रिपोर्ट पेश करने का काम हका-(१) मोपला-विद्वीह होनेके नारमा: (२) विद्वोह में क्या-क्या रूप धारमा किया; (१) धर-कार ने निदोह को दबाने के लिए पीओ-कानून खादि किन-किन उपायों से काम लिया; (४) मीपली-हारा बतापुर्वक मुसलमान बनाया जाना (५)सम्पत्ति का विध्यतः(६)हिन्द मुस्लिम ऐक्प स्पापित कराना, यदि चावरयक हो तो किन-किन उपायों से काम लिया वाय । मध्यप्रान्त (मगरी) की कांग्रेस-कमिटी ने सरहयोग कार्यक्रम में बुद्ध वशोधन वैश विये । सरहरूपता-निवारश-वर्गधी योजना बनाने के क्षिप यक कमिटी नियुक्त की 1 ७, द और ६ जून १६२२ की सलानक में महामर्मित की गैठक हुई, जिसमें क्रपर शिली और अन्य विकारियों पर गीर किया गया। अवस में महासामित का काम था असहयोग. स्विनय-भग और सत्याग्रह के सिद्धान्त और व्यवहार का मुख्य फिर से निश्चित करना और उनने विशान चौर कला का सिद्दावलोकन करना । देशचन्धु दास चौर विद्वलभाई पटेल जैसे चौडी के नेता, किन्होंने खन्द्रयोग को शहुत-कुछ संकोच के बाद चापनाया और बाद को उसकी जीरदार पृष्टि की थी, मूल में उन्हें परिवर्तन करना चाहते थे। वे ऐना चाहत्योग चाहते थे जिसका प्रवेश खास नीकरशाही के गढ़ में हो खर्क । सदनुकार महासमित समा गाधीजी ने जानित और सरप के संदेश के द्वारा मानव-समाज की जो सेवा की थी उसकी सगहना की, श्राहिसातमक श्रासहयोग में श्रापनी ग्राह्मा मनट की भीर कार्य-विभित्त का वह मस्ताब पास किया जिसे परिवत मोतीलाल नेहरू ने, जो हाल ही में जैस से छुट कर स्त्राये थे, वेश किया था और जिसमें सालगीवजी से संजोधन किया था। इस प्रस्ताव में सरकार की दमन-नीवि की घवनाश गया श्री। इस नीवि का मुकावला करने के लिए फिसी न-किसी कर में संयापह या और इसी प्रकार का कीई उपाय श्रापनाया जाय, इस बाव की व्यास्त के लिए रपनिष कर दिया राया ) साथ ही समापति से जनशेष किया गया कि कछ सन्जनों को देश का बीय करके बर्दमान हासल की श्विट जागामी कमिटी में वेश करने के सिए नियुक्त किया जाम। वदनुसार सभापति ने पश्चित गोतीलाल नेहरू, डा॰ श्वन्सारी, भीवृत विट्डलभाई पटेस, सेठ जमना-वाल बजाज, शक्यती राजगोयालाचार्य श्रीर सेठ छोटानी को मुक्रेर किया । इकीम श्राजमलक्षां को कॅमिटी का श्राप्यक बसाया गया । सेठ समजालाल ने नियनित स्वीकार न की और उनके स्थान पर भी एत करुती हमा जायगर की नियनत किया गया। सेठ छोटानी शरीक न ही छके। सरवामह-कमिटी की कार्रवाई और उसकी रिपोर्ट का जिल्ह करने से पहले हमें मार्च महीने

सर्पायत-किसी को कार्रवाई और उसकी रिकोर्ट का किंक कार्यों से परिवे होंगे साथ सीती के पर स्वत्य फिर देख तेना जाहिए। कि कारहेशु में कुछी से भी में कियों की किंग्य के स्वत्य में पर स्वत्य फिर देख तेना कार्य का मेद जीव दिया था, दर्वालय उन्दें २३ आर्च १६२२ को मान्य-मध्यस्त्र से स्वित्य देश प्रवाद अस्त अस्त तुने मुक्तियों को कार्यों सुर दी थी। किंग्यकारियों कीर समाध्यें का चारों सरक दोर-दीश था। पंचाब में सार्रेस की मूर्वि करता के क्षेत्र का मान्य नव गई थी। शाम्य में मौद्यां सी प्राचित कार्य करता के मोन्यकारी महक उठी थी और करवारी-आमरोबन भी -मोन्द्रस्त सी। सन्तर्क का सावत रचन और १४५ भागा का शासन्त स्व पण या । सरकारी इन्योंकारियों के मार्तवीय वदस्त स्वत्यों साज्य भी स्वत्य करते थे—क्वीहिंक क्लारर (क्रिटी-किंग्सनर) भी भेधा पर सा है कि दिला पुर्ध को भावम रलती है, हल लिए बुनाई की यह बारने के दिर सा भावस्व है कि दिला में दिलानून खलान रहें । धादिला का मललव यह दे कि बुगाँ वे कारके करने के लिए ओ जुन्ह भी परण किने उने हरोगर कर हैं । इल्लिए में मार्ग अपने कराई के दिस में करने की निमाद में आन-क्षाकर दिला गया च्यास्त है चीर को मेंने निमाद में किने क्रमीक के कराई के दिखा है। धारे, जब भीर चारेगर है, नवीर बड़ा दश्ट चारता है भीर जो मार्ग बहन करे हो देवा है। धारे, जब भीर चारेगर के मार्ग निलंद में ही मार्ग हैं। गर्द चार कोन इंदर से तमार्ज दें कि जिल बरने का मयोग बरने के लिए चारते कहा गया है, यह बुग कीर में निर्में हैं, जो सार्शन खरने-करने वर्ष से हर्दाया है हैं चीर बुगाई से चारना वाल-पा द्रांस कर हैं, ज्यास बर्ग बारांस मार्ग विद्यास है। कि जिस कानून का प्रयोग करने में खाद महान्या दे रहे हैं वह बारवा में इब देश की

ज्ञा में पैराने में सोच मान्य विलक्ष का दशना दें। हुए गांधीओं को हा काँ ही हजा दी हों. भी संस्ताल वैंदर वो एक वर्ष की श्रम जीर १०००) अर्थाने का वहर हुमा। अर्थाना न देने वह में मुख कीर। गांधीओं ने मिने जूने राज्यें में उत्तर दिया, जिल्मे उन्होंने कहा हि यह में दिवा वर्त-वीमान्य की बात दें कि मेग मान लोक्सान्य विलक्ष के साम ने लाव जोड़ा गया। उन्होंने बड़ के बच्चा देने के मानने में विलयात्रीत्या से काम केने के लिए जीट उन्होंने पिट्या के लिए वन्दर दिया। बदासद में उद्देश्यत लोगों ने गांधीओं को विदा दिया। बहुयां की झांत्में भांति भी होड़ में हुए सकार गांधीओं को दशद देवर शह बी नीद में ले हुए दिया गया। वह बात सन्तर्क

हुई हो, को नहीं । स्वयं गाथीओं ने ६ मार्च को 'यन द्वांबहया' में "यदि मैं गिरफ्तार हो गया" द्वांदेड सेल में लिला था कि चौरी-चौरा के मामले II की कुंजरू की रिपोर्ट निश्चयाश्मक है और वोती है कांग्रेस मंत्री की रिपोर्ट से भी यह बात बाहिर है कि बैसे स्वयं सेवकों का जुलूस निकालने में चाहे हिंग म हों पर हिता की महत्ति अवस्य मीजूर है । फलतः उन्होंने सरवाबद बन्द करने का बादेश दिया स्त्रीर लिखा कि जैसी हालत है उसमें सत्यागह 'सत्यागह' नहीं 'दुरागह' होगा । पर गांघीजी हो समर्म में सायामह के विवद उस प्रामेश-आति का द्रशिकीय न प्राया, जो सत्तरत्र-विद्रीह तक की स्वाहन करती आई है। अंग्रेज की दृष्टि में सत्यागह अनैतिक सी चीज दिखाई पढ़ो । यदि गांधीजी की गिर भवारी से सारे देश II तुकान ह्या जाता तो वहे दुःल की बात होती। यांधीजी की हम्ह्या थी कि सारे कामेंस-कार्यकर्ता यह दिला दें कि सरकार की आशंका निमृत है; व इन्तालें हों, न शोरात के साय प्रदर्शन किये जार्य, न जुलूल निकाले जायं ! यदि बारहोली में निश्चत किया गया गायकम प्रा हिगा जायगा तो उससे वे तो व्याजाद हो 🜓 जायगे, स्वराज्य मी मिल जायगा । गांधी जी ने इन्हीं राज्ये 🕏 साय गिरफ्तारी का आहान किया था, क्योंकि उन्होंने समक्ष लिया कि इससे उनके दैनी-शक्ति सम्ब होने के सम्बन्ध में जो भारका फैली हुई है, अवका ऋन्त हो जायगा । यह खवाल भी दूर 🛙 जायग कि लोगों ने असहयोग-छान्दोलन उनके प्रभाव में आकर ऋपनाया या, हमारी 'स्वगय की योगवा साबित हो जायगी, और साम 🛍 उन्हें शान्ति और शारीरिक विभाग मिल जायगा, जिसके सम्भव व क्रिकारी थे । और देश ने भी उनकी इन्जा का पालन किया- उनकी बिएकारी और सजा पर नारी स्रोर शान्ति कायम रही ।

जेल जाने के बाद

साधीजी की सजा के बाद बीन महीने तक कार्य-समिति काम-काज को ठीक-ठाक करती रही।

र-विभाग सेंड जमनालाल बजाज के जिम्मे कर दिया गया श्लीर ५ लाख रुपये उनके द्वार्थ में रखने निश्चय किया गया । मलाबार में वष्ट-निवारण के लिए कॉमटी ने =x, •••) की मंजूरी दी ! इ अपनासास बजाज ने बढ़ीलों के मतरा-पोपरा के लिए उदारवायुर्वक एक साख रूपया थीर भी दिया। हर के ब्रानिवार्य 'तरपोरा' का चार्च 'पहतना' लगाया गया । धासहयोगी वकीलों को घक बार फिर

गवनी दी गई कि वे सकदमे हाथ में न लें. और श्रमहयोगियों को बादेश दिया गया कि वे अपनी वी न करें । एक कमिटी बनाई गर्ट, जिसके जिम्मे इन शतों की खांच और रिपोर्ट पेश करने का म हुन्ना--(१) में।पला-चिद्रोह हं।नेके कारण, (२) चिद्रोह ने क्या-क्या रूप धारण किया, (३) सर-(४ नै विद्रोह को दशने के लिए फीजी-काउन आदि किन-किन उपायों से काम लिया: (४) मोपली-य क्लपूर्वक मुसलमान धनाया व्याना,(४)रामांच का विष्यंस,(६)हिन्दू मुस्लिम ऐक्प स्यापित कराना, दि सायरयक हो तो किन-किन उपायों से बाम लिया जाय। सप्यप्रान्त (मगठी) की कांप्रेय-कमिटी बरहरोग कार्यक्रम में कुछ चरोधन वेश किये । जस्यूरवश-निवारण-संबंधी योजना बमाने के लिए ह इमिटी नियुक्त की । ७, ८ झीर ६ जुन १६२२ को खलनऊ में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें हर लिखी और श्रन्य विकारिशों पर गीन किया गया। श्रवत में महासमिति का काम या श्रवहयोग, विनय-भंग और सर्वापद के सिद्धान्त और व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करना और उनके वेशन भीर कता का विदावलांकन वरना । देशचन्यु दास और विद्वलमाई पटेल बैसे चोटी के नेवा, जन्होंने ग्रास्ट्योग की बहुत-कुछ सकीय के बाद व्यपनायां और बाद की अमडी जोरदार पुष्टि को थी, हुत में बुद्ध परिवर्तन करना चाहते थे। वे ऐना खर्यह्योस चाहते थे ब्रिसका प्रवेश खास नीकरशाही हे बद में हो सके । सदनुसार महास्त्रीमीस सथा बाबीजी ने शान्ति खीर संस्थ के संदेश के द्वारा मानप-समाज की को सेवा की यी उराकी स्थाहना की, जहिसातमक आसहयोग में अपनी आक्ष्मा मकड की भीर कार्य-समिति का वह प्रस्तान पान किया जिसे पविटत मोतीलास नेहरू के, और बाल ही में जेस से हुट हर हामे थे, पेरा किया था और जिस्से आसरीयजी ने अवसेच्या किया था। इस मत्साव स सरकार की दमन-पीवि को विकास गया छो। इस नीवि का सरावशा करने के लिए दिसी न-दिस् रूप में सत्यामद या और रही प्रशाद का कोई उपाय अपना काम हिल्ला आगर हम बाद की क्षेत्रस्त के लिए रूप म सत्यामर भा आर होती प्रशार का कीई ज्यान कार्यां कि का गया कि बुख सनमती की देश का स्थानित कर दिया गया। साथ की अध्यानित के कार्या मन्त्री कि कार्य

ही सर्ववयां बने हुए थे। न्याय-विमाय को ख्यील करते हे बुख होने की हामातना यो, पर क्रप्रतेणी क्रमील की तैयार न होते थे। सोगी के विगड़ उठने का एक कारण प्रधान-मन्त्री हातर वर्ष की रिटील फ्रेम सीच' थी। यह हर्तिकर दी गई जी कि खोसनात-वर्ष्ट्स, प्राप्तक एक गर्मवर्ष की रिटील फ्रेम सीच' थी। यह हर्तिकर दी गई जी कि खोसनात-वर्ष्ट्स ह्या एक पर पूर्व पारी प्राम्वित एक के प्रधान पर पूर्व पारी प्राप्ति एक तर के प्रधान पर पूर्व पारी प्राप्ति एक तर के प्रधान पर पूर्व पार्ट में प्रधान करने के किए लावर वर्षा की मापत में प्राप्ति हैं अपने कार कार्य की प्रधान की प्रधान की प्रधान के प्रधान के प्रधान की प्रधान करने हैं एक व्यवस्थान की प्रधान की प्रधान

# बोरसद-सत्याग्रह

श्रव हमें देने सरागाद का जिल करना है जिसके साथ बोरस्य का नाम खुड़ा हुड़ा है। वा सरागाद १६२२ में बोरस्य में हुआ । युक्त दिनों से बोरस्य-वास्तुक्त में देख आता नाम का एड़ हुँ हुआ बाहु उपयुत्त कर रहा था । इक्स एक मुस्ताना बाहु उट क्या हुआ छोर देख राजा कर एड़ हु में हुएने माने मुद्ध कर दिने । युक्तित लाखाय थी। वर्षायत ने अपन्य करने बहिना कफ़्तर हर नम् यर निमुक्त किया, पर उसे भी करनता न हुईं । वहीया-पुलिश भी उपप्रतियों का पता स्थान बार्ट पी, क्योंकि बचीया विभाव बोरस्य के बास्त में ही है। अन्य में बारस्य के हिन विभाव है पुलि सीर देखेलू स्वत्रमाँ ने मिल कर श्रवदायियों वा पता स्थान की यह करवीन की बाहर हो वर्ष पर में हुआ/हैं उचने पात प्रीप्तार से हिस्स पता होने किया । क्यान्यसान बाहू हुए एवं पर पत्र हुआ/हैं उचने के लिए प्रसुक्तमान कहू की मिला दिखा । क्याने गारिकारी राजी हो से थे। की है पहने के लिए पत्रिकार की साम पत्र पत्र की कहा कर से से प्राप्ति राजी से सो । की स्थान । हो पहने के लिए पत्र में से से प्रमुख्य के साम कर से सी ने अपने साम से हो

वास्तु के में जो वालीरी पुलिय नियुक्त की याँ है उनके खादगी मीवर से क्य बरावे नर कर देते हैं धीर बार से भी वाले कमा देते हैं, कियते बालुओं को मूम हो जाय कि घर खाली हैं। बार कहा जा या या रोग हुआ कि पुलियनाले खपनी नारपाइयों के नीचे हुआ जाये ने 1 कोटी को तलवंसि के द्वार में या पि ति ति तहुन कमने वालित हुएं। अब सरकार के खामियों मार्ग में! या की यह एवं मक्त के ब्रामियों से ताम के बामियों के साम का मार्ग के ब्रामियों का वाले वाले, या जुणी वाणकर खपने त्यापके हुएयान वालित काती। अब इस प्रकार के खामियों न लागांवे जाने, तो जानेता-पुलिय मार्ग के हिस्स पाता महत्त करते। या वाले का स्वार्थ के ब्रामियों न लागांवे जाने, तो जानेता-पुलिय मार्ग के किया राजान कुछ करते। या वाले का स्वर्ध मार्ग के किया राजान कुछ करते। पाता का नुके करते। हिस्स के ब्रामियों के किया राजान कुछ करते। हिस्स के स्वर्ध का साम का के स्वर्ध के साम का साम का स्वर्ध के साम का साम क

गुड-का-वाग

हलके बाद वर्ष में से महत्वपूर्ण परमान हुई। एक इत्यावह-इमिटी का गर्मियों में देश में रीग इनान, जीर नृतरी गुरू-का-वात की परमा को कान्य में हुई। विप्रोमणि-गुरुद्वारा प्रमुख्य क्रियरी विवसों का मुख्यर कर क्षा । ये लोग क्षायने आपानी करते थे। को दमातत किस्स्य करा क्षाने-मारणो उत्याव इसे ये कीए प्रमुख्य के सम्पर्ध नार्रीवा वर्ष कर है। मुख्यर किस्स्य करा-मह करने गुरुद्धारी पर दक्कत करना चारते थे। युद्ध इक्ष्मियों ने गुरू-का-वारा के गुरुद्धारे की नानिन वार कर के बाद बाता। नाव्य ने पुलिक के विद्यायन की। पुलिक ने यह कार सित्या के अपन सित्या के अने करिया का मान्य की पुलिक की दूस हैयों के बीच है। ये तिकतने और उन्हें रिर्म् कार्युती कानुद्धाय की हैक्सिक से बुद्ध पीटा जाया। देख में इब्ब हस्य से सम्मानी मन गाँ। मह करिया वा पाठ पान की मारण की पर सीत्य का ताति पहुंखी भी जिनते यूरेंग में जर्मनी से मोर्च लिये के और समित्रों के किसिल विजय प्राप्त की थी।

इकाशियों के एक आपन-निर्मय हो ज्याश सरकार से भी सुने दिल से ही। यह वर्ष बाद भारतीय पानतीति में जिस काटी-मार्च की इतना प्रमुख भारत विश्वतेपाल या उन्नहीं कहा में गुरू-मा-स्पत्त में ही प्रपोधका प्राप्त की गई थे। अस्त में १६२३ के नेश्चल में बहु के शायाना समक्ष पर स्थान में यह काद बहुन दे पट्टे मर ले शी श्रीर श्रवाशियों के पैक काटने पर कोई ऐसाम न दिया।

दी सर्पतां बने दुए ये। न्याय-पिताम को खानील करने से बुद्ध होने की सम्भावना थी, पर क्रमावंत करी कर विश्व के विवाद कर के कि स्वीद के सिंह कर कर के कि स्वीद के सिंह कर कर के कि स्वीद के सिंह कर के कि स्वीद के सिंह के

# बोरसद-सत्यापह

छव हमें ऐसे सरकाप का निक करना है निकके ताब बोरबंद का नाम लुका हुया है। वा सरकाप १९२२ में बोरखंद में हुआ । पुरुष दिनों से बोरखंद नारख़का में देश बादा जान का रुक बंद हुआ बाकू उपल्लय कर रहा था । इस्त एक मुक्तान बारू उठ रुका हुआ खोर देश बादा के हुताई में में कुछ ने करता, पर उसे भी करनता न हुई । वहीदा-पुलिश भी उपलियों का मता कागत बार्ल पर निमुक्त किया, पर उसे भी करनता न हुई । वहीदा-पुलिश भी उपलियों का मता कागत बार्ल पी, क्योंक कहीदा दिखाउड बोरबंद के बाला में ही है। अपल में बारहुक होते. दिखाउ के पुलें और रेगेन्द्र काग्नगों ने मिल कर अपराधियों न एक सामने की एक रुपलेंग कीच निकासी अर्थने देश बात को पक्की के निल्प प्रावकागन आहं, को मिला लिया । बुलमान बाहू एक चर्च पर पर्क हुआं, कि उन्हें पान दिखाय खें कीर ४-५ का क्या विश्वी दिने जाव । खरिचरारी मती है। गई। की को पक्कने के लिया चीन मुक्तर किया जाना पर पुलिस के हन योग योगी से अपने आदानियों को

अपयों की संस्था नहीं और खन्य में सरकार ने सोचा कि इन आरापों में मांनारों है में सानिय हैं। वहांकि में रहरू नहम अविकित पुलिस नैताई और एक धारी माजीनिक प्रांत्र से सिंटी पर लगा दिया थीर चह कर हमेशा भी नेयरनी के साथ नत्स किया जाने लगा। दिया प्राव्य के निवादों नी पुलिस और मुख्यानन बाकू के समस्त्रीते का पता जान खोर भी बल्लामार्थ रोज के हर सामने में सरकार को पुलीसी थी। यह सीस्थर मणे और सोगों से कर न देने को नगा। कि सिंटी की सकुत्रों ने पारत किया मा उनके परि से गोलियां निकाली गई सिंत सांत्र हुआ कि गोलियां प्राव्या कि पता की सिंदी के तथा कि सकुत्रों ने सरकारी गोलियां और रसक्तीर सरकारी स्वयक्ती उनसेगा किया है। भी सल्लामार्थ परेल ने २००० श्यानेकह स्वत्य की सी-पारा देने के लिए तैर्य हिंदो । सोग नाम बई दश्ची से साम से सी अप के दरनांत्र ने नत्स कर लिते थे। भी रोज ने उर्य रसने हो रामी विवा । महिंदाकों ने सोटो से सक्तीरी हाग माणीयुन कर सिंतु के

वाल्लुके में जो ताजीरी पुलिस नियुक्त की गई है उसके ब्रादमी भीवर से स्वयं दरवाजे बन्द कर देते हैं ग्रीर बाहर से भी वाले लगा देते हैं, जिससे झाकुओं को मूम हो जाय कि घर खाली हैं। बाहर जहां जरा सा शोर हुआ कि पुलिसनाले अपनी नारपाइयों के नीचे युस अपते थे। फोटो की तसवीरों के द्वारा । सारी बार्व बिलकुल सन्बी साबित हुई। ऋब सरकार के ऋागे दो मार्य थे। या तो वह इस प्रकार े श्रमियोग लगानेवालों पर मुकदमा चलाती, या चुपी साधकर श्रपने-शापको कुस्रवार सावित रही । जन इस प्रकार के क्यामयोग लगाये गये, दो बड़ीदा-पुलिस गांगें से अप्टपट रियासत में या ली गर्रे। पर ब्रिटिश पुलिस उसी प्रकार बनी रही श्रीर वाजीरी कर के लिए सामान कुई करती हैं। इसी समय बम्बर्र के गवर्नर लॉर्ड लायड भारत से चले गये और उनका स्थान सर लेसली वेहरान ने लिया । अब उन्होंने बोरसद की कथा सुनी सो वहां तत्कास होम-मैम्बर को भेजा, जिसने वारी बावों की तसदीक कराई स्त्रीर उसी समय पुक्तिस इटा ली गई। इसर देवर बाबा वहलमभाई स्त्रीर प्रयंतिवर्कों के पर्दचते ही यहां से मायव हो सवा था ।

## गड-का-बाग

इसके बाद वर्ष में दो सहत्वपूर्ण घटनायें हुई। एक स्थागह-कमिटी का गर्मियों में देश श रीय करना, और वृत्तरी गुब-का-बास की घटना जो अन्त 🖩 हुई । शिरोमचि-गुब्हारा प्रबन्धक-कमिटी विस्ली का मुधारक दल या। ये लोग अपने-आपको अकाली कहते थे। जो सनावनी विक्ल भे वे प्रथने-ग्रापको उदासी कहते थे कीर गुक्दारों के महस्त इन्हींका पक्ष करते थे । सुधारक विकन्त सत्या-मह बरके गुरुद्वारों पर दलक करना चाहते थे । कुछ प्रकालियों ने गुरु-का-बाग के गुरुद्वारे की जमीन का यक पेड़ काट डाला । महन्त ने पुलित से शिकायत की । पुलित ने रहा का भार लिया । अर्थ सिनकों के कारे चाहिला का बतु लिये पुलिस की दर्शक्यों के बीच में से निकलते चीर उन्हें गैर-कार्ती समुदाय की देखियत से श्व वीटा आता । देश में इस हश्य से सनसनी मच गई। मह माहिता का पाठ था. जो भारत की वह बीर जाति पट करे। थी जितने यरोग में अर्थनी से मीचें लिये में चौर श्रमें में है निमित्त विजय प्राप्त की थी।

द्धनालियों के इस कारम-नियत्रक की प्रशंका सरकार ने भी खले दिल से की । दस वर्ष बाद भाग्वीय राजनीति में जिस लाठी-मार्ज को इतना प्रमुख भाग मिलनेवाला था उसकी कला में गुद-का-बाग में ही प्रयोक्तत प्राप्त की गई की। बारत में १६२२ के जरावर में बर समाराम जानक एक सरहन ने यह जगह महत्त्व से पट्टे वर ले ली और श्रवालियों के वेड काटने वर कोई पैदारज न किया।

सरवाप्रद कमिटी ने देश-भर का दीना किया । लोगों का उत्साद भग न हुआ था । कमिटी के स्दरर कर। करी गये, उनका जीरदार क्यागत हुआ। कमिटी ने अपना काम समात करके रिपोर्ट पेस की । बाराभ में महासमिति इसकी चर्चा १५ बागल की बैठक में करना चाहती थी; पर ऐसा न हो सका कीर कुछ दिनों बाद बलकते में अब देशकन्त्र दास की दूसरी कन्या के विवाह के आवसर पर मुद्र सीम एकत्र रुप को स्वान्यी हो। से इसवी अर्चा की गई। बहते हैं कि इस ब्रासर पर परिषद मोदीलाश नेहरू को सरवायह के स्थान पर की जिला प्रदेश के लिए राजी कर लिया गया ! कुष समय बाद अब रिवीर्ट प्रकाशित पूर्व हो यहा चला कि लब-बे-सब सदस्यों के शामने यह प्रदृत या कि कींतल के लिए लका होना जारिए या नहीं है जिल्लाकन कमिटी ने भी इसी दग की एक कीरटी कायम की, जिसने कापनी रिपोर्ट में कीतिसों का बहिल्कार कारी रलने की शिरारिश की । कतापर-कमिटी की क्लिट देवार करने में जो-जो शांतको काम कर रही थीं उनके समान में विरोध

#### बीरसद-सत्यामह

अप इमें ऐसे सरवायद का विकार करना है जिसके बाद बोरवाद कर नाम हुआ है । व सरवायद १६२२ में बोरवाद में हुआ । कुछ दिनों से बोरवाद-वास्तुष्ठ में देवर वादा जान का एक की टुआ बाह उपराद कर वहा था । इचार एक मुख्याना वाह तु उन क्षण हुआ हो। देवर बादा के हुमारें में छुपो माने हुम हिंदे | पुरिक का कावार थी। वाहचर ने छपना करते वहीं वाहच्या करतार दिक पर नियुक्त किया, पर उसे भी छपत्रवा न हुई । वहीं दा-पुलिस भी उपयोग्यों का वहा समाना बार्ट थी, क्योंक करेंद्री दिवायद बोरवाद के बाता में ही है। अन्य से वाहचुके छीर दिवायत है प्रति होरे रिकेट्स खपतांं ने मिल कर अपराधियों का पत्र समाने की एक सर्वाय होने होते दिवाय है। उन्हें देवर बात की पहले के लिए युक्तमान काइ की मिला दिवया। मुक्तमान बाह एक एने सा बहु हुआ हैंड उन्हें वास क्षरियार रहें और ४-४ स्वायत कियारी दिवे बाद। आपितारी गानी हो गरे । वेर की पहले के लिए और मुक्तर किया गया। यह शुक्तर के इस समें सारी है अपरोग बार्य की सुक्तर के इस समें सारी है अपरोग वार्यांग की मेरी

सारायों वी संस्था बड़ी और सामा में सम्बार में सोया कि इन स्थानायों हैं गांतराही में हो सारा है । वार्यान में रख हम्मय सार्वियाओं में रख हम्मय सार्वियाओं में एक हम्मय सार्वियाओं में एक हम्मय सार्वियाओं में एक हम्मय सार्वियाओं के स्थान के सार्वियाओं के सार्वियाओं के स्थान के सार्वियाओं के स्थान के सार्वियाओं के स्थान के सार्वियाओं के हम सार्वियाओं के सार्वियाओं के हम सार्वियाओं के सार्व्यायों के सार्वियाओं के सार्व

वाल्कु में यो वाजीरी पुलिस नियुक्त की गई है उचके ब्रादमी मीतर से स्वयं दरावीन बन्द कर देते हैं जिस सार से भी ताले लगा देते हैं, निकसे ब्राह्मों को मूम ही बाय कि पर लाशी हैं। बारर कहा बार ता योर हुया कि पुलिसवाले ब्राप्ती चारपाइयों के नीचे गुर कार्य वे । कोटो की तससीरी के हार ये सारी वर्ते विस्तृत सन्त्री आंतर हुई । अब सरकार के ब्राप्त दो गो गो गो वा वा हर इस मकर के अभियोग लगानेतालों सर मुक्टरमा चलाती, या जुली सामकर कपने-आपको कुरहातार सारित करती। जब हम प्रमार के अभियोग लगानेतालों सर मुक्टरमा चलाती, या जुली सामकर कपने-आपको कुरहातार सारित करती। वा हम प्रमार के अभियोग सम्बन्ध के स्वार्त कार्य के अभियोग स्वार्त करती। कि स्वार्त के बिल्ट सामान कुर्क करती है। इसी समस्य समर्थ के विकट सामान कुर्क करती है। इसी समस्य समर्थ के ये कर्नार लोकी सारित करती करती करती कि साम कुर्क करती है। इसी समस्य समर्थ के ये कर्नार लोकी सारित करती करती है। इसी समस्य समर्थ के ये कर्नार लोकी सारित करती है। इसी समस्य समर्थ के मेजा, जिसके सार्य सार्य के स्वार्त करती हों हो सार्य करती सार्य करता हो म-मेन्द्र को मेजा, जिसके सार्य सार्य के पहले करती हों हो सार्य करता हो म-मेन्द्र को मेजा, जिसके सार्य सार्य करता करता हो सार्य करता हो सार्य करता हो सार्य सार्य सार्य करता सार्य हो स्वार्त करता हो सार्य हो सार्य करता हो सार्य हो सार्य हो सार्य के सार्य हो हो हो हो हो है सार्य हो सार्य हो है स

#### गुरु-का-बाग

एके बाद वर्ष में दो महत्वपूर्ण कटाम हुई। एक स्थामह-कमिटी का गर्मियों में देश में दीन करा, श्रीर दूसरी गुरू-का-धाम को पराम जो अन्य में हुई। शिरोमणि-गुक्सार प्रश्यक-कमिटी रिक्सों का मुशाक दक्ष था। ये लोग स्थाने क्यांत्रे अध्यत नहीं वर्ष हरते थे। यो स्वातनी क्षित्व में से स्वपने-आपको उदासी करते थे और एकारों के मस्य नहींका वर्ष करते में । मुशाकर दिक्स सम्य-मा करते गुक्सारों पर दक्षण कामा चाहते थे। कुछ क्षणांत्राची ने गुक्का नामा के गुक्सरे की जमीन का एक पेक काट साला। मस्य में गुक्तित थे विकाशन की। गुक्तित में पहा का मार रिक्सा अब विकास के काट साला। मस्य में गुक्तित थे विकाशन की। गुक्तित में दक्षा की निक्तति और उन्हों गि-कार्त्री काशन की हित्यन के स्वृत्ति पा आवा। देश में ह्य करता नाम नाम मारे। मद प्राह्मिश का पाठ पार जो भारत की बढ़ बीर जाति पढ़ की भी जितने यूरोर में अमिती के मोर्चे लिये

क्षांतियों के इल आग्रा-नियभव की प्रयक्त तरकार ने भी खुने दिल से की। दल वर्ष बाद भारतीय प्रामित में निक कार्य-नार्ज को इतना प्रमुक भाग मिलनेवाला था उठकी कहा में गुर-का-बाग में ही प्रारीवाल आप की गई थी। अन्त में १६२२ के बनकार में तर गंगाराम मानक एक लाजन ने यह काह मस्य के पर्देश पत्ने जी खीर खड़ालियों के देन कारने पर कोई देवराज कि किया

₩ सर्वेंस्यां वने हुद ये। न्याय-विभाग को ऋपील करने से कुछ होने की सम्मादन मी,पर क्रवरे<sup>ई</sup> ऋपील को वैयार न होते थे। क्षोगों के बिगढ़ उटने का एक कारण प्रधान-मन्त्री शबर हरे की 'स्टील फ्रेम स्रीच' थी। यह इसलिए दी गएँ थी कि खोडानल-सर्वसर नामक एक महीना सारी प्रान्तीय सरकारों में गुमाया गया था । उनसे ऊ ने पर्दी पर माग्तीय स्वने के प्रशा ॥ गर ए गई थी, जिससे मारत-सरकार सारी रियति पर विचार कर सके ! यह बात कई सुस गई श्रीर मण श्रीर इंग्लैयट वे ग्राप्तर विगद खड़े हुए । उन्हें शान्त करने के लिए लायह वार्ज ने भावत में म कि भारत की सिवल-सर्वित सारे शासन-सन्य का फीलादी दांचा है। उन्होंने यह भी द्वा है समफ में तो ऐसा कोई समय न आयगा जब आरत अधिश-सिवित-सर्वित ही सहायश हो। पर प्रदर्शन के बगैर काम चला सबेगा । जिटिश-सिविल-सर्विस का इसी प्रकार सरायक प्रधन करे पन ब्रिटेन की भारत-स्थित कड़ी आरी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए खावरयक है। ये बो हुटा डी किये गये हैं सो उस जिम्मेदारी से खुटकाय पाने के लिए नहीं, बल्कि उसमें भारवतारियों से हैं दार बनाने के लिए किये गये हैं। परन्तु बाहसराय ने भारत में ग्रास्ताय की शाना करते हैंहि लायह जार्ज से यह भी वहलवा लिया कि उनके इस मायल का पहले के दिये हुए आहर हरें पीपयास्त्रीं पर कोई स्रक्षर न होगा । लेकिन एक के बाद वृक्षती ऐसी घटनार्षे होती बन्नी वर्र क्रि अतेजना बराबर कायम रही।

### बोरसर-सत्याप्रह

स्त्र हमें ऐसे सत्याग्रह का जिक करना है जिसके साथ बोरवद का नाम हुआ है। ई सत्याग्रह १६२२ में बोरखद में हुआ। 1 कुछ दिनों से बोरखद-धारखुका में देश बाबा नाम का रहा हुन्ना बाक् उपद्रव कर वहा था। इचर एक मुखलमान शक् उठ खड़ा हुन्ना झीर देगर बात है हुन्हें मुन्ना काक् उपद्रव कर वहा था। इचर एक मुखलमान शक् उठ खड़ा हुन्ना झीर देगर बात है हुन्हें में ह्यारे मारने हुन्द कर दिये । पुलिस लाचार थी । सरकार ने खपना सबसे बहिया क्षण्डा हा पर नियुक्त किया, पर उसे भी सफलता न हुई । बहोदा पुलिश भी उपविची का वर्ता स्थान पी, क्योंकि बड़ीदा रियासत नेस्सद के बगल में ही है। श्रन्त में तास्तुके स्नीर रियास्त ने भीर रेवेन्यू अफ़रारी ने मिल कर श्रमपाचियों का पता लगाने की एक क्रकीब शेव निवासी देवर बाबा को पहरूने के लिए मुललसाब क्षाक् को मिला लिया । मुखलमान बाहू ईए हा है । हुआंकि उपके पास हमियार रहें और ४-४ सदास्त्र कियाड़ी दिये आये । श्वाधकारी ग्रामी हो वर्ष है कि अपने हैं कि अपने है की पकरने के लिए और मुक्टेर किया गया। पर पुलिस के इस को संगी ने सपने सार्यक्री है इपियारों का उपयोग तहशील में श्रीर भी धूम-धड़ाके के साथ लुटमार करने में किया।

अपराधों की सक्या वढ़ी जीर जन्म में सरकार ने सोचा कि इन अपराधों में गरिया है है है | सरकार ने चन्न साजिय है। वासील में दश्ड-सम्बन स्राविधिक पुलिस नै सोचा कि इन श्रापाची में गांडण्य साजिय है। वासील में दश्ड-सम्बन स्राविधिक पुलिस नैदाई और एक भारी वाजीनिक स् पर लगा दिया श्रीर बह कर हमेशा की बैरहमी के साथ वसूल किया जाने लगा। इस हमेशा की बैरहमी के साथ वसूल किया जाने लगा। इस हमेशा की बैरहमी के साथ वसूल किया जाने लगा। इस हमेशा नेवार्जी को पुलिस श्रीर मुखलमान शाक् के समसीते का पता चला श्रीर श्री बल्लमणी हैं। इस मामते में साकार को ज्योत मुखलमान शाक् के समसीते का पता चला श्रीर श्री बल्लमणी हैं। हुत मामने में सरकार को खुनेती दी। वह बोसबद को को स्त्रों से कर न देने को क्या । को दाक्यों ने मानक कि को डानुकों ने पायस किया था उनके शरीर से बोते में से कर न देने वो क्या है। को डानुकों ने पायस किया था उनके शरीर से बोलियां निकाली गई वो शांवित हुंगा है। सरकारी हैं। इस्त कोर्र करें सरकारी हैं। जन कोई सन्देह न बदा कि बाकुणी ने सरकारी जो सिना की साहती हैं। उपयोग किया है। भी कार्यों हैं। किया कि साहकी जो सरकारी जो साहती है। उपयोग किया है। भी बल्लममाई पटेल ने २०० स्वयंसेवह शत दिन चौकी-पर्या देने हैं हिंदू । हिन्दे । लोग-बात वर्ष क्यांने के क्यांने के किया । लोग न्या पराधाना पराधान निवास के स्वासिक सात दिन चीकी न्या देने हैं हैं हैं किये । लोग न्या वर्ष इक्तों से शाम से ही क्यों के इस्ताने बन्द कर होते थे। क्षेत्र हैं हैं इस्ताने खुने रक्ते को शानी दिला । दरवाने खुने रचने को राजी किया । मावतालों ने पोसे की तसवीरों द्वारा प्रमाणित इर्रावर्ष

वारहुई में को वाजीरी पुलिस नियुक्त की बार्र है उसके खादमी मीवर से स्वय दरवाने बन्द कर देते हैं खोर बार हो भी वाले समा देते हैं, विवसे बाइक्कों को मुम हो बाय कि पर साली हैं। बार को दस सा सो हैं। बार को या सा रो ए हुआ कि पुलिस्वाले अपनी पारपाइयों के मीच युक्त खाते थे। कोटो की वालीरों के हाम दे वारी वाले दिस्त कुछ के सा को यह हम कार के अमियोग स्वानिवालें पर पुरदान बार्य की सा पुलिस कर प्रकार के अमियोग स्वानिवालें पर पुरदान बार्य की माने के प्रवीद मुख्य कार्य के प्रकार की प्रवास कार्य के प्रकार के अमियोग स्वानिवालें के सिंप के स्वानिवाल की की स्वानिवाल की सीच के सिंप पारपाव के स्वानिवाल की साम कुछ करती। यह सिंप के सिंप पारपाव की सीच के लिए यामान कुछ करती हों से सा की स्वानिवाल की सिंप प्रकार करती की सा की साम के सिंप पारपाव की सीच की साम की सीच प्रकार करती की सा की साम के सिंप पारपाव की सीच की साम की सीच प्रकार करती की साम करता कर सिंप की सीच प्रकार करता की सीच प्रकार करता की सीच प्रवास की सीच प्रकार करता की सीच प्रकार करता की सीच प्रकार करता की सीच प्रकार करता की सीच प्रवास की सीच प्रकार करता की सीच प्रवास की सीच प्या सीच सीच सीच प्रवास की सीच प्रवस की सीच प्रवास की सीच की सीच प्रवास की सीच प्रवास की सीच की सीच की सीच की सीच की सीच की

#### गुरु-का-याग

एक बाद वर्ष में हो महत्वपूर्ण कटमये पूरें । यक वस्तावस्कारिती का गामियों में देश में दीय करण, और दूसरी मुक्त-मन्ता की पटना जो करण में हुईं । शिवारिय-पुरक्कारा मरनक-कारिटी विस्तर्यों का मुश्यारक दक्त था । ये लोग कराने-आपको स्वकारी कहते थे । जो कनावती विकत्त ये से अपने-मापनी उदावीं करते से कीर मुक्तियों के मारन वर्तीना वाद करते थे । मुश्यारक विक्रक सर्वा-माद करते मुक्तियों वर दक्तक करना चालते थे । मुख्य क्यांकियों ने मुक्त-मन्ता के मुश्यार किश्य सर्वा-माद कर के काट काला । महत्त्व में पुरक्ति के मारन काला में मुक्ति के मारन का मार विचार में मानवों के कार्य काला । महत्त्व में पुरक्ति के ब्रिटिय में से विकार के प्राप्त के से विकार कीर मार का मार विचार मार मारवों के कार्य काला । महत्त्व में पुरक्ति को इंटिकियों के बीच में से निकरते और उन्हें तीर सार्त्ती समुदाय की हैवियत के स्तृत वीटा आता । देश में इस हस्य से सनवनी मच गई। मार कारिया सारवार के निमित्त विकार प्राप्त की श्री का विश्व प्रम् से विस्तर में अर्मनी के मोर्चे किसे

चनासियों के इत खात्म-निर्यन्तव की प्रशंका तरनार ने भी जूने दिस से ही । दर वर्ष बाद भारतीय शक्तीति हैं जिस सहाठी-आर्ज को इका प्रमुख आता क्षित्रनेशस्त्र या उठकी कहा है गुरू-मा-स्ता है। प्रशिक्षण आस नी गई थी। खन्त में १६२२ के उत्स्वर में वर संगासन सगढ घट करकन ने यह बाद पटन के पट्टे पा से तो और खनासियों के पेड़ बाउने पर कोई दिखाय के किया

सापाद इसिटों ने देश-भर वा दौरा किया । सोनों का उल्लाह भेग न हुआ था । वसिटों के वहरू स्वां वहीं में 3 जनका कोरदार स्थायत हुआ । वसिटों ने ब्यायत कार करात करते रिगर्ट रेग की । बारामा में महाक्षिति हुक्ती च्यां है का वस्त क्षी वेडक से बराय थारती थी, पर देशा न हो क्या क्षीर हुत्त दिनों बाद करावने में जब देशकरचुं दात की तृशी कराय के बिटाइ के ब्यवर या बुद्ध सोग पहन हुए को लगानी जीर से इस्ती च्यां की गरी । बरने हैं कि एक धारतर याद को सीटाम सेहर को कम्बाब के देशान पर किलान स्रोग के किए या यादिक सीटाम स्वां कि युद्ध साथ बाद कहा निजेट करावित हुएँ को पता चला कि जब-के-वाव वहानों के तमने यह महान या कि केत्रिक के क्षित्र प्रस्ता निज के क्षित्र करने की कोर्र चायरपच्या नहीं है । हो, इसना बायरप बहना परेगा कि कर गाँउर हरिए <sup>का</sup> बर की थी। मापामद-कमिटी की शिकारिसें जीये की बाली हैं ६--

१. सत्याधर्—देश फिलहाल होटे पैमाने पर वा साम्द्रिक-माराधर् के लिए वेदार गी. जीरी किसी रास कानून का श्रीम मा किसी लाल कर की मेर-झादायमी । इस क्रियाँचा करेंदें मान्धीय कांगेस वास्तिहर्यों को व्यथिकार दे दिया जाय कि वर्ष महात्रामी हैं। तरहास तमने हैं

पूरी दोवी दों से में कपनी क्रिफेशरी पर होटे रैमाने पर कार्माहरू-मत्यामह सी मंद्री दे वह । २. कीमिल-प्रमेश-(च) कमिल और निकालन वाने गया के साधिसमें में कर भीगित कर दें कि चृंकि कीतिशों ने खपने पहले सत्र (सिरान)के द्वारा यह दिला दिया है कि वे निट पत्र और येजाव-सम्बन्धी बगादियमें की दादरशी स्कायट वन रही हैं, स्वास्त्र की ग्रीम प्रति माभक हो रही हैं, छीर जनता के लिए बड़ी कर-दायिनी शास्त्रित हुई हैं, इसेलर श्रीसात हुन योग के विद्यार्थ्वों का कहाई के साथ पासन करते हुए, जिससे मिष्य 🎚 ऐसी मुग्डबी न उत्तर है

निक-लिशिव जवायों से बाम लेज चाहिए--(१) क्याह्मीयमी को उम्मीदनारी के लिए पंचाब और लिलापत की क्यादियों की दारा स्त्रीर तत्काल सराज्य-प्राप्ति के उर्देश से खब होना व्यद्धित स्त्रीर स्रियक्त से स्त्रीपह समया में सूर्य

थी बोशिश करनी चाहिए। (२) यदि चलहयोगी हतनी ऋषिक संस्था में पहुंच आयं कि उनके शीर कोश्म शांव सके हो अन्दें कींसिल-भवन में जाकर बैठने के बजाय एक शाय वहां हैं। चले खाना चाहिए सीर पि किसी येटक में शरीक न होना चाहिए। बीच-बीच में वे कीतिलों में केवल श्रमीलए जाये कि उर

कित स्थान पूरे न ही छड़ें 1 (व) यदि श्रसह्योगी इतनी संख्या में पहुँचें कि श्राधिक होने पर भी उनके विना कोरम ह हो सकता हो, तो उन्दें हरेक सरकारी कार्रवाई का, विश्वम बबट भी शामिल हो, विशेष करना चार ग्रीर केमल पंजाब, खिलापत ग्रीर स्वराज्य-सध्यन्दी प्रसाब देश करने चाहिएं।

(४) यदि श्रसहयोगी श्राल्यसंख्या में पहुँचे तो उन्हें वही करमा चाहिए जो नं॰ २ में बता

गया है, श्रीर इस प्रकार कींखल के बल की घटाना चाहिए ! नर्द केंसिकों का निर्वोचन १६२४ की जनवरी से पहले म होगा। इसकिए हमारा प्रसाव कि कांग्रेस का अभिनेशान १९२३ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह के कनाम पहले सप्ताह में ही, की यह मामला एक बार किर उसमें पेश किया खाय जिससे निशोधन के सम्बन्ध में क्रोमेस प्राप्ता करि अभाज्य हे सके १

(हसीम सम्मनस्मं, पं॰ मोतीजान नेहरू थीर भी निटलभाई एटेस की सिकारि

(था) केंखिलों के बहिष्कार के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन

(बा॰ एम॰ ए॰ श्रेसारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री एस॰ वस्त्री रंगा श्रावंगर की सिफारिश

 स्थानिक संस्थायें —इमारी विकारिश है कि स्थित को खाफ करने के लिए यह पोगर्व करना वांख्रतीय है कि असहयोगी रचनासम्ब कार्यक्रम को अमली शक्त देने के लिए मुनिस्पिति टियों, जिला और लोकन बोहों की तम्मीदचारी के लिए खड़े हों, परन्तु अवहयोगी सदस्यों के बद द्यात्वरण के सम्बन्ध में ऋभी किसी लास दंग के नियम उपविषय न बनाये जाये। हो, यह कही

कि वे प्रान्तीय चौर स्मानिङ कांप्रेत-संस्थाओं के साय मिल-जुल कर नाम करें ।

- : ४. स्कूल-काहेजों का बहिष्कार—स्कूल-कालेजों के समन्त्र में हमारी विचारित है कि है स मानते में नारहोली के बहिष्कार-फलाव का पाठन करना 'चाहिए और मौजूदा जीरदार मचार न्द करके विचारियों को स्कूलि और कालेजों का वहिष्कार करने की सलाह न देनी चाहिए । जैसा है मतान में कहा गया है, हमें अपने राष्ट्रीय-विचालन हवने उत्तम कता देने चाहिए कि विचार्यी सर्व ही सदस्यी स्कूल-कालेजों से सिंजकर नहां चले आयें। हमें विकेटिंग आदि उन उपायों का अनुसमन न करना चाहिए।
- ४. चतालतों का बहिष्कार—पंचायते स्थापित करने की कोशिश करमी चाहिए धौर इस श्रोर लोक-प्रवर्त्त जावत करनी चाहिए ।
- ं इतारी यह मी सिन्धरिश है कि इस समय वद्गीलों पर को प्रविक्ष सन्ते हुए हैं, ये उठा दिये नार्य ।

६, सजरूर-मंगठन—नागपुर-कांग्रेस-द्वारा पास किया गया प्रसाव सं ० म तत्काल स्रमस में साता साहिता।

' ७. जात्मरक्षा का व्यधिकार ( क्र.) हमारी विकारित है कि कानृत के भीतर खात्म-रहा करने की स्वरुपता छक्को री जाय । हां, जब कांग्रेस कर वहें हों, या उनके विकारित में कोई खरकर उपस्तित हो,तो बुक्ती बाद है। यर हव तात का हमेशा स्वरास रहें कि हससे पुरस्ता-पुल्ला हिवा की नीयत न क्षा जाय। यभ के मामके में, क्षियों की रहा करने में, या जबकों क्षीर पुरस्ता हिवा की नीयत न क्षा जाय। यभ के मामके में, क्षियों की हता करने में, या जबकों क्षीर पुरस्ता दक्षा मुद्दा करवाचार होने पर सारोधिक-एक का प्रयोग क्षित्री हास्त्र में मान्य नहीं है ।

(थी विहलभाई पटेल की छोड़कर सबकी सहमति)

( आ ) अवहारीयियों को कानन के मीवर आस्त-रखा करने का आधिकार रहना चाहिए, यर्व विश्ते मही यनी चाहिए कि इससे सामृहिक हिला की नीवव न आ जाय । और किसी प्रकार की सर्व है होनी चाहिए।

(श्री विद्वसमाई परेस )

म. श्रांमें माल का बहिएकार्—(श्र) इस इसे सिद्धांत-रूप में स्वीकार करते हैं श्रीर विफारिय करते हैं कि इल प्रश्न को विद्योगों के सुपुर्व करना चाहिए श्रीर उनकी निराद रिपोर्ट कांमेस के पहले ब्या जानी चाहिए।

(चत्रवर्ती राजगोपालाचार्य को छोरकर सबकी सहमति)

(ग्रा) विशेष्तों के सारी क्षांतें के समह करने और उनकी आंच-परवास करने में कोई हानि हों है, परनु महासमित-प्राय सिदास-रूप में स्तीकृति होने से देश को यसकरद्वती होगी श्रीर श्रादो-सन को हानि परनेगी। 12

(धकवर्गी राजगोपालाचार्य)

ए पर से यह शए है कि अवस्थान के भुधने और ज़नीन रस नमान रूप से बैटे हुए थे। पर दोनों ये प्रसारोग के दी दस, और सरकार से सरोग करने भी दोनों में से कोई रस निरात स्था या। अन्तर के का दान मी या कि नमें तर सा ब्राव्योग के अन्तर में यह दूस दोने दी पहारू उठाते हैं। नैकरवारी के यह कैंडियों के मीनर से शे शीर होड़ने गाँ वसर्यक या। स्थानिक नोटों के निशंचन के समान में यह पहारोग की से साम कर दिया या। उठात होने यह ने अपनाम कर दिया या। उठात होने यह ने क्षात्याओं में सार अपने के निराद सारी में मिली और कहने की कोर्र ब्रावश्यकता नहीं है। हां, इतना खयश्य वहना पढ़ेगा कि करें वाबित ग्रोंका <sup>हर</sup> दर रही थीं । सरपाग्रह-कमिटी की सिफारियों जीवे ही जाती हैं :--

 मत्याधइ—देश फिलहाल छोटे पैमाने पर या सामहिक-सत्यामः के लिए तैया ती कै जैसे फिरी शास कार्त का भंग या किसी खास कर की गैर-श्रदायगी। इस विशासि को कि पान्तीय कामेस-कमिटियों को ऋषिकार दे दिया जाय कि गृदि महासमिति की सत्यागह सम्बर्ग हो

पूरी होती हों तो ये अपनी जिम्मेदारी पर छोटे पैमाने पर सामृहिक-सरगामह की मंतृति है हुई । २ कौंसिल-प्रवेश-(अ) कांप्रेस और खिलापत अपने गया के अधिवेशनों में या है। पीपित कर दे कि चूंकि कॉसिलों ने ऋपने पहले सन्न (संग्रन)के द्वारा यह दिला दिया है कि वे निक पत ग्रीर पंजाब-सम्बन्धी ब्यादिवर्यों की दादरखी कहावट बन रही हैं. हराज्य की शीम मार्जि बाधक हो रही हैं, और जनता के लिए बड़ी कह-दायिनी साबित हुई हैं, इसलए स्नाहसायड कर मोग के विद्यान्तों का कहाई के साथ पालन करते हुए, जिससे मविष्य में ऐसी हुएहयों न उसके

निम्न-लिखित उपायों से बाम लेना चाहिए---(१) इसहयोगियों को उम्मीदवारी के लिए पंजाब और खिलाफत की ब्यादिवाँ की एस्के झीर तत्काल खराज्य गाप्ति के उद्देश से खड़ा होना चाहिए झीर सधिक से स्विक सस्या में सुनी

की कीशिश करनी चाडिए।

(२) यदि श्रसहयोगी हवनी श्राधिक संस्था में पहुंच आय कि उनके बगैर कोरम या हरे सके हो उन्हें कींसिल-भयन में जाकर बैठने के बजाय एक साथ वहां से चले खाना चाहिर होती हिसी यैटक में शरीक न होना चाहिए। बीच-बीच में वे कॉविक्स में केरल हरसिए आप हि औ कित स्थान परेन हो सर्वे। (१) यदि श्रवहयोगी इतनी सक्या में वहुंचें कि श्रविक होने वर भी उनके किन कोए ए

हो सबता हो, वो उन्हें हरेक सरकारी कार्रवाई का, जिसमें बजट भी शामिल हो, दिशेद कार्य वर्षि ग्रीर वेपल पंजाब, जिलाफत ग्रीर खराउव-सम्बन्धी प्रसाव पेश करने चाहिएं।

(४) यदि ग्रसहयोगी शलसंख्या में बहुंचें हो उन्हें वही करना चाहिए हो हं॰ १ हैं स्पर्ट

गया है, श्रीर इस प्रकार कीतिल के बल को घटाना चाहिए। मर्द बौचिलीं का निर्वाचन १६२४ की जनारी से पहले न होगा, इसलिए हमारा हता है कि कामित का अभिरेशन १६२६ के दिसम्बर के अन्तिम सच्याद के कमाय पहले मध्याद है है, है यद मामला एक बार किर जनमें थेश किया जाय जिससे निर्वाचन के सम्बन्ध में क्षारित क्षार्य है

(हर्गाम शामनक्षां, पं॰ नीतीत्राक मेहरू श्रीर भी विट्रममाई पटेल श्री शिवर्तिणी बक्तस्य देशके। किली प्रकार का प्रीकर्त्र

(था) कींसलों के बहिच्छार के सम्बन्ध में कांग्रेस की रोज चाहिए 1

(दा॰ एम॰ ए॰ धेंगारी, चत्रवर्धे राज्योगसाचार्यं, स्थानिक मंस्थायें —क्ष्मारी सिन्धरिश है कार बाहरीय है कि शमध्योगी रचनात्मक दियों, जिला चौर लॉक्ल बोडी बी जम्मीदवारी के द्याचरण के गायन्थ में चभी किसी क्टल हंग

कि में प्रान्तीय चीर स्थानिक क्षित-सम्बद्धी

को देश-भर में गांधी-दिवस मनाया जाता रहा । एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि जनाइरलाल नेहरू युवराज का बहिष्कार करने के विलिधिले में मिली खजा सुगतकर लौटे सो १६२२ की मई में उन्हें फिर गिरफ्तार करके जेल क्षेत्र दिया गया । उनकी गिरफ्तारी के वारष्ट पर वही चिर-परिचित १२४ ए तिला हुआ था । पर अन्यर मुकदमा चलाया थया । "धमकाने और रूपया बबुल करने की कोशिश में सहायता देने" के लिए ! उन्होंने धक व्याख्यान में विदेशी दकानों पर भरना देने का दरादा जाहिर भी किया था। उन्होंने एक कमिटी की मीटिंग का समापतिला भी ब्रह्मण किया था, जिसमें कपके के स्यापारियों से अपने नियमों के अनुसार खुमाना भागने के लिए एक पत्र लिखने का निश्चय किया गया था । मामला ताजीशर्ताहन्द की ३८% धारा के जनसार चलाया गया । जसली बात यह थी कि इत्तरर विदेशी क्यां की दकानों पर पिकेटिंग करने के लिए सामला चलाया जा रहा था। उन्होंने १७ मई १६९२ को श्रदालव में कहा ही सुन्दर क्यान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार बाब से दस साल पहले यह देरी चौर कैम्बान की सम्बता में पले हुए अंग्रेज हो गये पे, और किस प्रकार दल वर्ष के समय में भारत-सरकार की बर्जमान शासन प्रवाशी के कहर शत्र (बागी ) ही गये। उन्होंने कहा -- "मुक्ते श्रदने सीमाध्य पर स्वयं ही शाहचर्य होता है । स्वतंत्रता के यद ॥ भारत की सेवा करना वह सीमान्य की बात है। और उलकी सेवा वेदारमा बाधी जैसे नेठा के नेटल में करना हुराने शीधारय की बाद है। परना ज्यारे देश के लिए कह सहसा ! किसी भारतीय के लिए इससे बदकर सीमान्य और बया ही सकता है कि अपने शीरवपूर्ण सहय की सिद्धि में उसके प्राण चले जाय।"

#### १६२२ की गया-कामेंस धर मंकार से अपने दंग भी निरासी थी।

प्रतिविधियों में तिल यात को लेकर लगने व्यादा है-इस्ला गया और अपने खादिक मत-भेर उपनिष्य हुआ वह फीएकम नेवंग लगनों सामया थी। बत्यक से बारते सारांतांत की दिरू में पर समया कांग्रेस के अपना के लिए मुस्ली कर थी। भी मीरे की इस मामले पर और क्षम्य मामली पर निर्माण कांग्रेस के शाया को पांच दिन तक के दिन्य पता। बुद्ध लोग दिने ये जो समयने पर कों एक मामले पर निर्माण कांग्रेस के लिए यांच दिन तक के दिन्य पता। बुद्ध लोग दिने ये जो समयने पर कि मारे की सिपन में पता कांग्रेस की हो लाज ये थे। मारे यो आहता की मत्या मामले यो आहता है। इस देन की स्वादा मामले यो, जो करते थे। है कि की तिल-मनेश-लगने भी मतिक पता ने दाना कांग्रेस होते और एक दंग से राष्ट्र कों कांग्रेस के मामले यो अपने थे। है कि साम की मामले यो अपने यो पता मामले यो पता माम

देपरा पान ने यो भागवा पढ़ा का वर्ष, वाध्यक बीर भागवारिक धाररोगार ॥ प्राप्त हार्ग निर्माण का प्रत्ये का वर्ष में हुए के ब्रोप के किया के विषद क्रांत्र के उत्तर प्रतिक्षा पुर गई, हो भी पत्र अभितान व्यानमा श्री अधिकान मोतीवाल नेहर की अधिका के वाश्यद पात्र का पत्रे हारे प्रतिक्षी पत्र । एवं अभितान कार्यका में विद्यापन के विष्य कि करियो उपार्थ पत्र है तहर ति हो पान क्षितिकों में पात्र कार्यक न की परिवाद मोतीवाल नेहर कुछ एकों के वाद हकर स्थापन की गई। अभिनान कार्यका ने एक कां वाले अध्यक्त की कार्यक कि विद्यापत्र हो गई। अपना पद्मीकेट कारत का पर कीर बीर क्यांत्र के विद्यापत्र कार्यका निर्माण कार्यका ने विद्यापत्र हो गई। समना पद्मीकेट कारत का पर कीर बीर क्यांत्र की उपार्थ कार्य भी कीर कार्यक्षी के निकारः य कि केरियम प्रोद्या समयु है, इयम नहीं है। वर मया में किसी की न चरी। वर्ष कर मरो कोर दीर-दीया था। इह किसीका यह विद्याश था कि कतिय का उन्ते नेता के कहुएँ हों) ही उनके रेन वीत दिशाना करनात्रा होगी। शर्माय मोदीशात गोप शीर श्राम्कायण ही दार के प्री. सम्मन्त प्रकृत करने के बाद मांचीजों श्रीर उनके शिकारों को सामुकार हिमा गर्म।

यरीर सहात्यां की उनहीं झावाधारण वीरवा और श्रन्य सम्मेतंत्र के रियो श्री उनहें हों

स्वार स्वार उपारंत्य पेस करने के लिए प्रयादा की मार्ट्र कि मान्याया की उनहीं वहन्ता के

स्वार स्वार उपारंत्य पेस करने के लिए प्रयादा की मार्ट्र कि मान्याया की उनहीं वहन्ता के

स्वार हम्या ने ले, और लोगों की भी स्वायम दिन्य गया जीर अमध्यति की तन वर्ष कि गरे नोकरासी के श्रांत में स्वाय न लगाने के लिए कहा स्वया । गत नक्कर की मान्या स्वार स्वार प्रयादा के श्रांत कर प्रवार से पूर्ण की मार्ट्र की मार्ट्र के स्वार की

स्वार सार्ट्र से साम्य प्रवान को के कहा गया कालेंगों हों स्वार को स्वार मार्ट्र की मार्ट्र की

स्वार साम्य से साम्य स्वार के कि स्वार गया कालेंगों से स्वार की स्वार मार्ट्र से स्वार की से

स्वार से साम्य स्वार करने के किए स्वार की मार्ट्र की स्वार की स्वार की से साम्य की से साम्य साम्य साम्य साम्य साम्य की से साम्य स्वार की से साम्य साम्य की से साम्य साम्य साम्य साम्य साम्य साम्य साम्य साम्य स्वार की साम्य स

जिल समय देशवानु देशक में तथा-कार्येक का समयवितन वहण किया या उठ करा 5 मेर में सावान में दो महत्त्वपूर्ण कालत के 1 एक धा कमयवित का मानता और दूरता या कमर्रक कि सावान पर जिसके लाय उनकी हरकान-वारों के निवस-उपितमा मी है। यह किसी को शिर का दात की कार्य के साव जैसे का मिलता का पुष्ठ प्रविद्या मोती का स्वाद की कार्य के से की किया मानता के साव के साव की कार्य के साव की कार्य के साव की कार्य का प्रवास की कार्य कुछ से मा कीर के लिए दर्पण किए मुक्त देगा और किया प्रवास की कार्य कुछ से मा कीर के लिए दर्पण किए साव हो कार्य का मानता करता का कार्य का मानतीय के लिए की कार्य के सम्बन्ध के स्वाद करता की कार्य के सम्बन्ध का स्वाद की स्वाद की की एती है मानता प्रवास की स्वाद की स्वाद

श्विमता पर पाया पायान का अभा (या गया)

१९२६ हा शास स्थान करनेहीं गोलि यहां राजनैतिक सीरयों और बेल के निर्माण शांक कर हो है। योग हिस्सी हो हो हा साम करने हैं गोलि यहां राजनैतिक शब्द के उत्तर्भ नहीं कर है। साम अधिन अध्यक्ष का मान के म

बिस प्रकार ६ वेसेएट छट न सः f st

+ 11 ₹47 tti

ų įį : 65

ŋ٢

e٢

: \$1

r۴

, gł

٠ĸ

,11

N.

أكاف

中村日本

# कोंसिलों के भीतर श्रसहयोग--१६२३

कर दिया था। १६२२ में मुलतान में दंगा 🜓 ही जुड़ा था। १६२३ के मुहर्रमों में नगाल छीर पंजाब

में मयकर दरी हुए । १६२२ में खिलाकत के बरन का अनानक अंत हो गया था। १६२२ के श्रक्तवर में मुदानिया में श्रस्थायी संधि हुई । र॰ नवम्बर को खुसान में मित्र-शहाँ की एक परिषद

सक्तमीते का यत्न देश के राजनैतिक बातावरण की १६२३ के झारम्भ में साम्प्रदायिक मत मेदी में फिर गढ़ा

हुई । यहा हो महीने तक बावचीत होती रही । इसी श्रयसर पर ऋगोश-सरकार के प्रतिनिधियों ने नगर के शासन की क्षशहोर कापने दाय में ले ली और तुकीं के सक्षतान को एक अमेजी जहाज में क्षिएकर प्राचा बनाने के लिए मालया भागना पढ़ा । उनके बिदा होते ही वह मुलतान चीर खर्लाका दीनों पढ़ों से स्पृत कर दिया गया । उसका मतीजा धस्त्रसमग्रीद एकेन्द्री नया जलीका सुना गया । सलतान का श्रास्तित्व समाप्त हो गया और तुर्की में प्रजातन्त्र हो गया । इस प्रकार जिलापत विर्त मजहबी बातों तक ही सीमित रह गई। गया में ग्राश्वित्तनेवादियों की जो विजय हुई वह स्थायी साबित व हुई। १ जनवरी १६२६ को महासमिति ने निश्चय किया कि ३० बापैल १६२३ तह २५ लाल काया एकप्र किया जाय श्रीर ५०,००० ध्ययसेवक भरती किये जांग । कार्य-समिति के जिम्मे यह सारा काम सींपा गया । उसे यह भी ग्राधिकार दिया गया कि तुन्हीं की ग्रावस्था के कारण यदि कोई श्वास मौका ग्रा पड़े तो सत्यामह-सम्बन्धी दिश्ली की कमाई की दीला कर दिया जाय। बाक खन्सारी को दूसरी मैठक के लिए एक राष्ट्रीय-पैक्ट का मसनिदा तैयार करने को कहा गया । परन्तु सबसे ऋषिक जरूरी बात श्रमापदि का त्याग-पत्र था । उन्होंने पहले ही विषय-श्रमिति की ऋपनी स्वराव्य-पार्टी वाली योजना बता दी थी.इसलिए वद-स्थाग व्यानस्थक ही या । पर त्याव-धत्र पर विश्वार महासमिति की २७ फरवरी

• इस समय तक मौलाना श्रजुलकलाम श्राजाद और पणिडत अवाहरलाल नेहरू जैल से छुट गये थे । महासमित ने यह समसीता करने के लिए दोनों को घन्यवाद दिया । इधर कांग्रेस का रचनात्मक कार्यकम जोर-शोर से फैलाबा गया। इस काम के लिए जो

१६२३ की इलाहाबाद में होनेवाली बैठक के लिए स्थितत कर दिया गया। इस बैठक 🖩

श्रापस में समझीता करके दोनों दलों ने निश्चय किया कि ३० अप्रैस तक किसी फ्रोर से कीसिस-सम्बन्धी प्रचार-कार्य न हो और इस बीच में अपने-अपने कार्य-कम का बाकी हिस्सा दोनों दल परा करने को स्वतन्त्र रहें। कोई किसी के काम में दलल ज दे। ३० श्राप्रैल के बाद जैसा तय ही उसके

शिष्ट भइस नियुक्त किया गया था उसमैनानू राजेन्द्रप्रसाद, चननती राजगोपालाचार्य, सेठ जमनासास

श्रमुसार दोनों दल ऋपना स्वैया स्क्ते ।

निकाला था कि कींसिल-प्रवेश समन् है, हराम नहीं है। पर यथा में किसी की स बसी। मौरेत का चारो छोर दीर-दीश था। हर किसीका यह निक्शन था कि कामेस का अपने नेता के बर्डारक होते ही उसके प्रति पीठ विस्ताना कृतप्तता होगी। स्वर्गीय मोदीलाल योप और प्रविदासण ही दार के प्रति सम्मान प्रकट करने के बाद माथीओ और उनके लिद्यानों को साधुबाद रिया गय।

सारीर श्रक्तांक्यों की उनकी श्रवाचारण योग्वा और अन्य राज्येविक हैरियों ही उने होंद्र का मुन्दर उराहरण पेश करने के लिए प्रशंका की महै। कमालगाशा को उत्तरी हकता हैते वधारे दें गई। किंग्लिलों का वींट्यार करने की कहा गया। वित्यस्त को वेतानी दों गई कि कर स्थाफ अपूरा न के, और कोगों को भी शायचान किंग्लि गया। यो, तमभावी केंक्लिंके कमा र के लिये गये नीकरणारी के खूण में करणा न लगाने के लिए कहा गया। यत नक्षर हो मालविके सायाम्द कमन्यी प्रसाव की एक प्रकार से पूर्वि की गई। इस बीच में देश है। इस सांवे के स्थामाद कमन्यी प्रसाव की एक प्रकार से पूर्वि की गई। इस बीच में देश है। इस सांवे में स्थामाद कमन्यी प्रसाव की एक प्रकार के लिया में हो बहुत निरिच्य किया गया था उसे सारील मन्या भागतीं का संगठन करने के लिया एक्टक वाहन, भी रोगीएव और बार हुए रासके इसियों बनाई गई लिखे झावस्थकरणाव्यार 'बहुवा आ बक्ता था। दोला-सारीका सींस की की

विन समय देशकार दाल में नाम-कामिक का सामाणितत महण किया था उस कमी की की मार्गावत में बी महास्पूर्ण कामा को । एक या समाणित का मार्गाव की स्थान पत्र किया था समाणित की मार्गाव की स्थान पत्र किया था समाणित की सामाणित की सामाणित की सामाणित की सामाणित की की सीत किया की सीत क

# काँसिलों के भीतर श्रसहयोग--१६२३

# सममौते का यत्न

रेस के राजनैतिक वातावराय को १६२१ के कारफा में साम्प्रतियंत मत-भेदों में फिर गदा कर दिया था। १६२२ में मुलतान में दत्ता को हो जुक्त था। १६२२ में मुलतान में दत्ता को हो जुक्त था। १६२२ के मुहर्सों में साला क्षीर वाताव में मच्छर दो मुद्द में 1६२१ में किलावरा के प्रत्य का क्षादावर के वह हो नाम था। १६२२ के प्रवन्तर में मुदानिया में काश्यापी धीप हुई। १० मदभार को जुक्त में मित-प्रोम्नों की एक परिवद् हुई। यहाँ वे महिन्दियों में नार के नातव की स्वाधोद्ध करने दात में में से से ली बी बीर दुई। वह से महिन्दियों में नार के नातव की स्वाधोद करने दात में में से सी बी बीर दुई के मुलतान की एक क्षार्य माना पढ़ा। उनके दिया विचे दी वह मुलतान की एक स्वीप्त काल में मिल्टिय सी बे बुद्ध कर हिन्दा गया। उनका मधीआ काल्युसम्बद्धि एक्सी नया वर्तिय चुना गया। मुलतान की स्वाधी के प्रतास कालिय कालिय चुना गया। मुलतान की स्वाधी के प्रतास की साम की

मारा में आरिवर्शनवादियों को जो विकान हुई वह रमावी व्यक्ति व हुई। रे जनरही १६९३ में महालंकित ने नित्रवा किया कि २० आप्रैल १६९१ वक रेथे लाल करवा एक किया निर्माण किया कि १० आप्रैल १६९१ वक रेथे लाल करवा एक किया निर्माण किया कि १६९१ के स्थाप के प्रतिकृति कर किया निर्माण के वाल किया कि १९९४ के एक प्रतिकृति के प्रतिकृति के स्थाप के प्रतिकृति के प्रति के प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रति

्रस समय कर मोलाना चानुसरसाध चाजाद और पविष्यु जनाइरसास नेहर केल से छूट गये थे । महासमित ने यह समसीता करने के लिए योगों को धन्यवाद दिया ।

इपर कांग्रेस का प्रजासक बार्यकम ओर-चीर से फैलाया वया ! ह्या काम के सिए ओ शिश्च महल नियुक्त किया गया या उसमें बाचु राजेन्द्रपताद, चकरणी राजमोत्रासाचार्य, सेठ जमनासाल निकाला था कि कींखिल-प्रवेश समन् है, इगम नहीं है। पर मया में किसी की न बली। गार्वरा का चारों श्रोर दीर-दीस था। हर किसीका यह विश्वास था कि कांग्रेस का अपने नेता के प्रत्रेति होते ही उसके प्रति वीठ दिन्नाना कृतन्तवा होगो । स्वर्गीय मोदीलाल कोप श्रीर श्रव्याचार हान दार के प्रति सम्मान प्रकट करने के बाद गांधीजी श्रीर उनके सिद्धान्तों की साधवाद दिया गरी।

शहीद अकालियों की उनकी अधाधारण वीरता और अन्य राजनैतिक वैदियों की उनके करि का मुन्दर उदाहरण पेश करने के लिए प्रशंक्षा की गईं। कमालपाशा की उनकी वक्तता के हिर वधार दी गई । कांशिलो का बहिण्कार करने की कहा गया । सरकार की चेतावनी दी गई कि वर की श्राधिक भूग न ले, श्रीर लोगों को भी सावधान किया गया श्रीर नामकारी केतिसों के मान पर बी किये गये नौकरशाही के ऋण में काया न लगाने के लिए कहा गया ! गत नक्कर की महावर्जित है सत्यामह-सन्दन्धी प्रस्ताव की एक प्रकार से पुछि की गई। इस बीच में देश से इस कार्य के लिए रुपया और आदमी एकन करने की कहा गया । कालेजों और श्रदालवों का बहिश्कार लारी या है। नपम्थर में द्यातम-रत्ता-सम्बन्धी व्यधिकार के थिएय में जो कुछ निश्चित किया गया या उसे मान सि गया । मज़तूरों का संगठन करने के लिए एवहरूज ताहब, श्री सेनगुन्त स्रीर चार दूधरे लागते के कमिटी बनाई गई जिसे आवश्यकवानुसार बढ़ाया जा सकता था। दक्षिय-अभीका और ध्युत र कामेंत-संस्थाओं की कामेत के साथ शामिल किया गया स्नीर उन्हें कामेंत में कमशः रे॰ सीर रे मेंत निधि देजने का श्राधिकार दिया गया ।

जिस समय देशवन्धु दास ने वया-कामेल का समापतित्व महत्व किया या उस समय उन्ही जैन में सास्तव में दो महत्वपूर्ण कानज से । एक या समापति का मापसा और दूसरा या समापति वर िस्याग पत्र, जिसके छाथ उनकी स्वधाय-पार्टी के नियम-उपनियम भी वे । यह किसीकी झाहा ने वे कि दास जैसे व्यक्तिल का पुरुष, परिव्रत मोतीलाल नेहरू और भी विद्रलमाई पटेल जैसे चोटे है श्चादमियों का सहारा पाकर भी, जनता के आगे जुपचाप लिए कुछा देगा और कीहरत बहिष्कार है लिए राजी हो जायगा। फलतः एक पार्टी बनाई गई। छीर कार्यक्रम तैवार किया गया। श्री दा<sup>त है</sup> जिम्मे यंगाल की प्रान्तीय कींशिल पर कब्जा करने का काम रहा और नेहरूजी की दिल्ली बीर शिमला पर भाषा बोलने का काम दिया गया ।

१६२२ का माल सत्य करते से पहिले यहां राजनैतिक कैदियों और जेल के नियमों का जिन्न कर ठीक होगा। पिछ्नेन, सालों की तरह आब सरकार राजनीतिक शब्द से उतना नहीं बचती थी। उनके साथ हार द्मिषक उदारता का अपवहार किया जाने लगा। पर इनमें वे कैदी शामिल न ये जो हिंगामक वार्ण के लिय, या जमीन-नायदाद श्रादि के मामलों में या सैनिको या पुलिसको पुरालाने के मामले में,या किसी की हराने धमकाने के सिलसिने में दिखदत हुए थे। किस कैरी के साथ फैसा व्यवहार किया जाय,यह उसके भ्रणराध, शिद्धा-सामात्रिक स्थिति श्रीर चरित्र कुळस निर्मर किया गया। इस तरह सुने हुए देहियाँ हो मामुली कैदियों से श्रासम रक्ता व्यक्ता या श्रीर उन्हें पुस्तकें रक्ते, श्रामा लामा वाने श्रीर विकेश इस्तेमाल करने,समय-समय पर चिटिया लिखने श्रीर इंस्ट-मित्रों से मुलाकात करने की क्रांपिक हुए ही गर्द । उन्हें कटिस परिश्रम से वरी किया गया । इसने भारत-जरकार की इन सारी हिरायती को निरुद रूप से इसलिए दिया है कि उनका पासन जेल-का ककारियों ने काधिकारा केदियों के समाप है नहीं समय किया था, न बाद को बाद को वो शरकार में 'राजनैतिक' शस्द ही आतने से हनकार कर दिया।

# काँसिलों के भीतर श्रसहयोग--१६२३

### सक्तमौते का यस्त

देश के राक्तीतिक यावायरण को १६२६ थे कारम्म में वाम्यदाविक मत-भेदा में फिर गद्य कर दिया था। १६२२ में मुलवान में दंगा हो ही चुक्त था। १६२६ के पुरति में में मालत और वस्त्र के में मंदेक दरी मूट्ट ११ १६२२ में विकालक के प्रमुल का ब्यानक का वह हो गया था। १६२९ के अक्नूदर में मुदानिया में घरणायी केंग्रि हुई। १० नवम्बर को खूलान में मित्र-पहां की एक शीराद हुई। महा दो बातिन कह वावयीक देखी थी। इसी क्यवक पर पंगीय-व्यक्तर के महिनिद्धित में नार के-यावन की बातकोर करने हाथ में ले ली कीर हुई। के मुलवान को दक्त करीनी वहान में स्विप्तक प्राच्य च्याने के शिक्य मालया प्रमुल पढ़ा। उदके विद्या देखें ही वह मुलवान कीर एक्सी (एक्सी होनें पहों के च्युत कर दिया गया। उत्तका मधीना धन्यत्रमानीद परेन्सी मया व्यक्तीण चुना गया। मुलवान का प्रतिवत्त वसाय हो गया और हुई। में प्रयादन्त्र हो यथा। इस महार विवालक्त विक्र

ताया में स्वारित्यनंत्रवारियों की जो विमय हुई वह स्थायी वाश्वित न हुई। १ अनस्ती १६.१३ के महावित्तियों की तिरावण विच्या कि १० स्वर्धित १६.१३ वक २५ आवल स्थाय एक किया नाया होर ५०,००० स्वर्धात्रक प्रस्ती किये का । कार्य-वितिष्ठ के जिम्मे यह स्थाय काम वींप्रा गया। उन्हें यह भी आदिकार दिया गया कि इसी की अवस्थाय के कारण विदेश की कमारे का एवं हो स्वयायह-सम्बन्धी दिव्ही की कमारे की जीवा कर दिया जाय। अच्छ सम्प्रात् के स्वर्धात्र कर के स्वर्धात्र काम वींप्रात्म के स्वर्धात्र के किए एक एड्डीवर-वैद्य का मणविद्य वैद्या करने की कहा यथा। परन्ता वस्त्र स्वर्धात्र का स्वर्धा ने साम वित्र करने वाल काम विद्या प्रस्ता काम विद्या करने की किए प्रस्ता कर स्वर्धात्र करने साम वींप्रात्म का दी भी प्रस्ता काम का प्रस्ता काम काम विद्या करने की दिव्हा की काम विद्या कर दिव्हा यथा। एवं प्रेक की साम विद्या काम का प्रस्ता काम काम विद्या कि की काम का विद्या की काम का साम विद्या की काम का साम विद्या काम का साम विद्या होगी है कि इसी काम का साम विद्या की काम का साम विद्या काम का साम विद्या होगी है कि इसी काम का साम विद्या की साम विद्या काम विद्या होगी है कि इसी काम विद्या काम विद्या होगी हम विद्या होगी हम विद्या काम विद्या होगी हम विद्या काम विद्या काम विद्या होगी हम विद्या काम विद्या होगी हम विद्या काम विद्या होगी हम विद्या हम हम विद्या हम हम विद्या हम विद्या हम विद्या हम

• इस समय वक्त मीलाना श्रञ्जकलाम श्राजाद श्रीर पथिटत जनाहरलाल नेहरू जेल से छूट गये थे । महासमिति ने यह समग्रीता काने के लिए दोनों को धन्यजाद दिया ।

इपर कामेस का रचनात्मक कार्यक्रम जोर-शोर से फैलाया क्या । इस काम के लिए जो रिएट मदल नियक्त किया मया या उसमें बाबू सजेन्द्रभवाद, चकर्वती सज्जोपालाबार्य, सेठ जनगलाल निकाला या कि कीष्टिल प्रवेश समन् है, हराम नहीं है। पर गया में किही की न वसी। तांचेश का चारों घोर दोर-दौरा था। हर किसीका गह विद्याल था कि कमिछ का अपने नेता के कर्ड़रिए होते ही उसके मीत पीठ दिशाना कुल-तता होगी। क्योंय मोतीलाल गोप और अधिकार वाहर दार के मित सम्मान प्रकट करने के बाद गांधीओ और उनके सिद्धान्यों की साधवाद दिखा गया।

नित सम्बद्धिक ने नया-कारिक का सभापितन महत्य किया या उत सम्बद्धिकी में नास्त्र में दो महत्त्वपूर्ण काम क्या-कारिक का सभापितन महत्य किया या उत्तर सम्बद्धिकी में नास्त्र में दो महत्त्वपूर्ण काम क्या-दिव में स्थान क्या-दिव की मानक की स्वान किया में दिव कि

हिना पिछले होता साम करने हैं पहिल यह राजनीविक होत्यों होर जेल के नियमों का क्रिक वर्ष दोन होगा पिछले हालों को तरह खब करकार राजनीविक शब्द से उद्यान मही बचवी थी। उनने लग ही हारिया पिछले हालों को तरह खब करकार राजनीविक शब्द से उद्यान मही बचवी थी। उनने लग ही हारिया जानीन आरदाद हान्यों को मामलों में या टिल्डो या पुलिक के एक्टाने के मामले में मा कित ही हारिया पानीन आरदाद खादि के मामलों में या टिल्डो या पुलिक के एक्टाने के मामले में मा कित ही हारी पानीन आरदाद खादि के मामलों में या टिल्डो या पुलिक एक्टाने के मामले में मा कित ही या हिन हारी प्रसाद के क्षित्री के प्रदेशक हुए ये । हिन्द केदी के साथ केंग्र प्रच्याद किया वाग का उन्हें प्रचार, दिवा-रामांजिक शिवि खाद परित के कित है की स्वर्ध मामले विद्या मागा राजने ही है हिन्द के ही है प्रचार के साथ के प्रचार परित के साथ के साथ केंग्र साथ साथ साथ साथ राजने ही हो हिन्द है ने प्रचार केदिया साथ है कि उपसाद साथ साथ साथ साथ के साथ केदिया साथ । हमने प्रसाद का हम साथ दिवालों के लिट हम से इस्तिय दिवाल है कि उनका पालन के खाधिशारी में साथ हमी साथ हम से माने से हमार स्वर्ध में हम हम के हम साथ हरने में

### कांसिलों के भीतर असहयोग-१६२३

सममीने का यस

देश के रावनीतिक काराव्य को १६२३ के बारम्य में लायशायिक मत मेदी में हिंद गर्या कर दिखा था। १६२२ में मुकायन में दला हो तो चुचा था। १६२६ के दुस्तीमें में लाता छोर त्यांक में मत्व कर कार्या कर कहा ही गया था। १६२२ के स्वावक्र के मत्व का अवनाक कर ही गया था। १६२२ के सक्तरूर में मुश्तीनया में सरावाची शांव हुई। १० नवाब्य को खुलान में विवच्यांहों की एक लरिवर हुई। महा दो मिनी तोक सरावीच होती थी। ग्रही सरावय पर खांगीम-सरावा के मार्कीयोग में नारा के नारावा को बाता को पर कर मार्कीयोग में नारा के नारावा के बाता को पर कर मार्कीयोग में में स्वावक्र कार्या कर कार्यों के सावीची वारावा है स्वावक्र को स्वावक्र कार्या कर कार्यों के स्वावक्र कर सावीचीय कार्या कार्यों के स्वावक्र कर सावीचीय कार्या कार्यों के स्वावक्र कर सावीचीय कार्यों कार्यों के स्वावक्र कर सावीचीय कार्यों के स्वावक्र कार्यों कार्यों के स्वावक्र कार्यों कार्

सवा में म्हारिवर्तनवादियों की को निजय हुएँ यह स्थायी वास्तिय न हुईं। १ जनारी १६९१ की महावितियों में निस्तय हिला कि १० मधील १६९१ सक १५८ लाल करवा एक्टम हिला कार्या है। १६०० कर से स्थाप के स्वार्थ के स्थाप के स्थाप कार्या है। १६०० कर से स्थाप के स्

• इस समय दक मौजाना अञ्चलकलाम आवाद और परिटन जवाहरलाल मेहरू जेल से छूट गये ये । महामानित ने यह समसीता करने के लिए दोनों को धन्यवाद दिया !

एपर कपिस का रचनात्मक कार्यकम जोर-सोर से फैसाया गया । इस काम के लिए जो राष्ट्र घटल नियक किया गया था उसमें बाब सकेन्द्रक्साव, चकारों सक्योपलाचार्य, सेठ जमनालाल

कांग्रेस का इतिहास : भाग ३ वजाज और भी देवदास गांधी थे। इस शिष्ट-मंडल ने देशमर का दौरा किया और <sup>हिन्द</sup> स्वराज्य-कोष के लिए वाणी चन्दा इकडा किया। मई १६२३ को वर्म्बई में हुई वार्च होती है

**बै**ठक में इसने ऋपने कार्य की स्पिर्ट पेश की थी। रहर३ की २५, २६ छौर २७ मई को कार्य-समिति की नैठक के साथ महासमित ही हा

पैटक हुई, जिसमें तय किया गया कि गया-कांग्रेस के अवसर पर मतदात:स्रों में केंनिस प्रीत भचार करने का जो प्रस्ताव पात किया गया या उत्त पर क्रमल न किया ज्यय। इस वैडक है कें महत्वपूर्ण बाव नहीं हुई । हां, मध्यप्रांत के स्वयंतेवकों को समयुर में भरडा सत्याद बरी कि के लिए बचार दी गर और साम ही देश के स्वयंसेवकों को आवस्त्रकता पहने वर समगुरक्त

मैं भाग लेमे को तैयार रहने का ब्राईश दिया तका। बम्बर्र के इस सममीते से कर प्रांतीय कांग्रेस-कॉस्टियां स्वमावतः हो चम्ब हुरें। दर है नागपुर में महासमिति की नैठक हुई, जिसमें एक मई के सममौते वाले प्रसाद की अरह हैं।

डायुक्त समाग्र गया स्रीर इस बात की स्रोरदार शब्दों में घोषता की गई। वर हती करें धनानक एक ऐना मलाय पेरा किया गया और चार हुआ जिनका नोटिस परने से नहीं हिस वर्ष था। इस प्रस्ताव के अनुसार अगस्त में बन्धर्र में कांग्रेस का एक विरोध अधिराज करने वा किया किया गया, जिनमें की सल-विद्यान के महत्त पर विचार किया जाय । शीलाव प्रत्यक्रण करण

बैसी बाराका की, किरोप-कांपिनेसन करने के इस कावानक निरुवर में कांधे (से पे प्रारं

को रक्षा कमारति सुद्ध गया और कार्य-कॉमिंड को इस सम्बन्ध में अमरी बार्रवर्ष बमें ह मर्थिकार जीता गया। म्हन किया गया। १ थाना नो इन देउक में को कार्रेस्ट हुई उनके सम्मन में रहत है निर्देश बहुती है -- "नवार्गित ने बहु कि हम नवा को तुलाने की बाल्यपाल के तिरा है है हाजन बीहरत पाहें, बानें 1 कर चीर कोई न उठा की प्रकाश राज्यां में साम राज्यां है। कर, ने जन्मेस्त के बाद पन दुखा है उनके कनुनत निनम्द से (ब्रव्स में का निन हर्षिरेटन के सनुबन निर्वर हुआ। मेरि स्थान के सारम्य में कोर्रीरहरूत हो हो स्थारी में हरें इन दिया गया कि यह देतक कियी बीट स्थान पर वह है हुन प्रस्तान की चकराँ परमोपनाया है क्षित किया। मह मार्ड की बाद की। यह भी उम्मेक्सीय बाद है कि मीरिय है बार्साय है रहना की रेक्ट्राव थैने बहा श्रारीवर्णनक्यों है।

ex दिक । वीधें की मंख्या में इक्ता कम फॉतर का कि इतने यह स्तिन कीर कार है हुई। इन दो कार्गों की शिवर कारका में विकासकृति में अध्वासित की एवं लात वैतव कार्र प

ही देश को खाहान किया कि खागामी १८ तारील को जी गांधी-दिवन होने वाला है, उसे भरदा-दिश्त बहुकर मनाया जाया प्रान्तीय कांश्रेष-प्रमिटियों को जाता हुई कि उस दिन शुलूस निकालकर जनता द्वारा भंदे पहरायें । इस समय तक इस सरवाग्रह के सिलसिले में सेठ जमनालाल बजाज भी गिरफ्तार होचुके थे । कमिटी ने सेठजी को अनकी सजा पर नचाई दी । सेठजी की मोटर ३,०००) चुर्माना न देने के कारण कुर्क कर ली गई। पर नागपुर में कोई उसके लिए बोली लगानेवाला न निकला और अन्त में उसे काटियाबाइ ने आया गमा । नागपुर के इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए कार्य-समिति और महासमिति ने देश का जो जाहान हिया था उसके उत्तर में देश के कोने-कोने में सत्याप्रही आकर विरक्तार होने खबे और इन्हें कह भी काफी मिले ! नागपर अज्ञानस्यापद शीध ही एक व्यक्तिल भारतीय बान्दोलन होगया और भी नक्षभभाई गटेख से १० जुलाई से उसकी जिम्मे-दारी लेने का धनरोध किया गया । देश के कोने कोने में स्वयसेवड मेंने आरहे थे। धगस्त के आरम्भ में कार्य-समिति की बैठक हुई उसमें भी विद्वलमाई पटेल को उनके नागपुर सरवाग्रह के संचालत में सहायका देने के लिए साधवाद दिया गया और खाशा की गई कि वह इसी प्रकार स्थल पर मौसद श्हकर सञ्चालक बज्ञभभाई पटेल की ज्ञान्दोलन में सहायता करेंगे। सरकार का कहना या कि जलस-वालीं की इजाजन मागनी चाहिए। कामेल कहती थी कि सबक सबके लिए है। हमें अधिकार है, जहा चाहेंगे बगैर किसी स्कावट के जायगे । एक जोरदार चान्दोलन का निश्चय किया गया । यह भभाई पटेश में बनता की सारी मलक्पहमी दर कर दी और १८ तारील के लिए. जलस का मार्ग निश्चित कर दिया । दफा १४४ कामी नदलूर लगी पुरै थी; यही नहीं, उसे हाल ही दुवाए लगाया गया था । पर इतने पर भी १८ तारील को जलूस को जाने दिया गया। बाद को इस विषय की लेकर लक्ष हो-इल्ला मचा । ऋषगीरे ऋखवार कहते थे, उरकार की जीत हुई, क्योंकि कायेंस ने हजाजत की दर-स्वास्त की: और कामेंस का कहना था कि ऐसा कभी नहीं किया गया, और ठीक भी यही था। दिल्ली-कांग्रेस ने नागपुर के अध्या-सरवामहरू बायोजको और स्वयसेवका को बापने बीरता-पूर्ण बात-दान और कप्ट-सहिष्णता हारा युद्ध को अन्त तक निवाहने और इस प्रकार अपने देश के गौरव की रसा करने के लिए हदय से क्याई दी। प्रवासी भारतीय

 यजाज श्रीर भी देवदास मांधी थे। इस शिष्ट मंदल ने देशभर का दौरा किया श्री हिन स्याज्य-क्रोप के लिए काफी चान्दा इकड़ा किया। मर्ट १६२३ की वर्मा में हुई शर्द हरें बैठक में इसने खपने कार्य की विपोर्ट पेश की भी।

रेट्र की २५, २६ श्रीर २७ मई को कार्य-तमिति की बैठक के साथ महस्तिति की ैठक हुई, जिसमें तब किया गया कि गया-कविस के अवसर पर मठराशकों में केंद्रिन जेर मचार फरने का को प्रश्तान पास किया गया था उस पर धासल न किया जाय। इह हैउड़ में ईर महत्वपूर्ण बाव नहीं हुई। हो, मध्यप्रांत के स्वयंत्रवर्कों को नागवर में महाज्ञानवाहर नारी हर्ल के लिए बपार दी गर्र और साथ ही देश के स्वयंतेवकों को आवश्यकता पहने वर नागुप्त-कृष्य में भाग लेने को तैयार रहने का आदेश दिया गया।

बम्बर के इस समग्रीते से कर्र प्रांतीय कांग्रेस-कांग्रेटमां स्वमावतः 🛭 स्वयं हुई। बार हे नागपुर में महासमित की पैठक हुई, जिसमें २६ मई के समझौते वाले प्रताब को जावर है। उपयुक्त समाग्र गया और इस बात की ओरहार शब्दों में घोषणा की गई। पर इसी झंतरे बें अचानक एक ऐसा प्रस्ताय पेरा किया गया और पास हुआ जिसका नोटिस पहले से नहीं दिया गर्न था। इस प्रस्ताय के क्रमुक्तार क्रयस्त में करनई में कांग्रेस का एक विशेष क्रविवेशन करने का निर्मा किया राया, जिलमें कीतिल बहिष्कार के प्रश्न पर विनार किया जाय । भीताना अनुसकताम सार्वः को इसका समापति सुना गया और कार्य-समिति को इस सम्बन्ध 👖 जल्दी कार्रवाई करने क श्राधिकार मींचा रावा ।

जैसी खाशंका थी, विशेष-ऋषिवेशन करने के इस खासामक निरुत्य ने काफी विरोध उसके कर दिया । वोटों की संख्या में इक्षता कम अंतर था कि इक्षते यह विरोध और प्रवत हो गया। इन दो कारणों को लेकर अगस्त में विकतापश्च में महासमिति की एक लास बैंडक इती ही निरन्य किया गया । १ अगस्त को इस बैठक में थी कारनाई हुई उसके सम्पन्ध में दक्ता है रिवोर्ट कहती है--- "समापति ने कहा कि इस सभा की खुलाने की आवश्यकता के विषय हैं औ सरबन बोलना चाहें, बोलें । अब और कार्र न बठा को चकरवीं राजनोपासाचार्य ने दह प्रसाव देश किया, जो अनुमोदन के बाद पास हथा। उसके अनुसार वितम्बर में (अगस्त में नहीं) विधेर श्राधिवेशन के अनुकूल निर्वय हुआ। यदि स्वान के सम्बन्ध में कोई दिक्कत हो तो सभागति को सूर्वि कार दिया गया कि वह बैठक किसी और स्थान पर करें । इस प्रस्ताव को चनवर्ती राजगोतासाचार्य ने मेरा किया, यह मार्के की बात थी। यह भी उल्लेखनीय बात है कि मीटिंग के समार्गत देशमक कींग्र विकटपया जैसे फहर छापरिवर्शनवादी थे ।

भरत्या-सरवागह

क्रियेस का विशेष-श्राविवेशन बमाई में नहीं, दिली में हुआ। पर पहले हमें उस समय की महत्वार्ण घटनाओं का जिरु करना नाहिए। इसमें नामपुर-सत्यामक की कोर हमारा ध्यान सरसे पहले जाता है। तागापुर की पुलिस ने १ मर्ट १६२३ को १४४ थाय के अनुसार तिवित साहम में पहण भारत समेत पुत्रून से जाने का तिरोध कर दियान स्वयंग्रिकों ने कहा—हमें प्रधिकार है। ग्राष्ट्रीय भारत समेत पुत्रून से जाने का तिरोध कर दियान स्वयंग्रिकों ने कहा—हमें प्रधिकार है। त्र । वाह भारता से जायगे । वस, निरक्तारियों कोर सजार्य क्रारम्य होगई । बात-को-बात में हर जार नार निर्माणक का रूप भारत कर लिया जिसे पहले कार्यटमित ने, नीया कि इस कर सार्थ हैं। एटमा ने सान्दीलन का रूप भारत कर लिया जिसे पहले कार्यटमित ने, नीया कि इस कर सार्थ हैं। धरमा न आव्यापा के स्व महासमिति ने सबनी द, है और १० तुमाई को नागपुर नाली पैटक में । स्वायोर्वाद दिया और किर महासमिति ने सबनी द, है और १० तुमाई को नागपुर नाली पैटक में । श्राराधार १९५१ मा अपने के लिए उनकी सहायका करने का निरंघण किया श्रीर ताथ समित्री ने श्रान्तीलन की सकत बनाने के लिए उनकी सहायका करने का निरंघण किया श्रीर ताथ

ही देश को भाषान किया कि ग्रागामी १८ तारील को जो गांधी-दिवस होने वाला है, उसे भन्दश-दिवन बहकर मनाया काय । प्रान्तीय कांग्रेस-कांग्रेटियों को च्राशा हुई कि उस दिन सुनूस निकासकर जनता द्वारा भारे फहरायें। इस समय तक इस सत्याग्रह के सिल्सिले में सेठ जमनालाल बजाज भी गिरफ्तार होचुके थे। कमिटी ने सेठजी को उनकी सजा पर बधाई दी। सेठजी की मोटर ३,०००) लर्माना न देने के कारण कुछ कर ली गई। पर नागपुर में कोई उसके लिए बोली लगानेवाला न निकला चौर धन्त 🖩 उसे काठियावाह ले बाया गमा । नागपुर के इस धान्दोलन में भाग लेने के लिए नार्य-समिति भीर महासमिति ने देश का जो ब्राह्मन हिया था उसके उत्तर में देश के कोने-कोने से सत्यापदी भारत शिरक्तार होने लगे और इन्हें कुछ भी वाफी मिले । नागपुर अधा-सत्यापद शीप ही एक श्रासिल-भारतीय सान्दोलन होगया श्रीर थी बल्लममाई पटेल से १० जुलाई से उसकी जिन्मे-दारी लेने का चनुरोध किया गया । देश के कोने कोने में स्वयंसेवक मेत्रे आरहे थे। श्रमस्त के ग्रारम्भ में कार्य-समिति की बैठफ हुई उसमें भी विद्रलमाई पटेल को उनके सामपुर-सत्यामह के संचालन में सहायता देने के लिए साध्वाद दिया गया और आशा की गई कि वह इसी प्रकार स्थल पर भीजूद रहरूर सञ्चालत बलममाई पटेल की खान्दोलन में सहायक्ष करेंगे ! सरकार का कहना था कि जुल्लस-बालों को इजाजत मांगनी चाहिए। कामेंच कहती थी कि सकक सबके लिए है; हमें ऋषिकार है, जहा चाहैंगे बगैर किसी रुकायट के आयंगे । एक जोरदार खान्दोलन का निश्चय किया गया । यहाभभाई पटेश ने जनता की सारी गलतफदमी दूर कर दी धीर १८ तारील के लिए जुलून का मार्ग निश्चित कर दिया । दक्ता १४४ ऋभी बदलपुर लगी नुई थी; यही नहीं, उसे हाल ही दुवारा लगाया गया था । पर इतने पर भी रेद्य तारील की जलस की जाने दिया गया । बाद को इस विषय की लेकर लग हो-हला मचा i सामगोरे झालवार कहते थे, सरकार की जीत हुई, क्योंकि कांमेस मे इजाजत की दर-स्वास्त की: और कामेल का कहना था कि ऐसा कभी नहीं किया गया, और ठीक भी यही था। दिली-कामेंस ने नागपर के अवदा-सरवामहके भागोजकों भीर स्वयसेवकों को भएने वीरवा-एर्ण बलि-दात और कप्ट-सहिष्णाता द्वारा युद्ध को खन्त तक नियादने और इस प्रकार खपने देश के गीरन दी रक्षा करने से लिए हदय से बचाई टी। प्रवासी भारतीय

हुलाई, अगस्त श्रीर विद्यस्य में प्रवासी भारतीयों के व्यन्त्य में कुछ महत्वपूर्य इस-वन्न दुई, जिससी श्रीर कार्यका विचान विचान श्रा । केरिया में श्रमका रिन-त-र-दित सुरी शिंग आ दी थी। यहां के स्वासी भारतीयों की अवस्था सुठ दिनों से अवकाश्यानक भी। यह उपनिश्ता को हरता स्वास होता है। अपने स्वास होता है। यह उपनिश्ता को हरता साधाद हो पाया उपका और भारतीय नक्ष्मों और मारतीय भन्न को बहुद कुछ था। यह मामती में भारतीयों में ही करते पढ़ते करन श्रीपे बहुता या श्रीर पूरिपेश्यों की प्रयोद के आपादी में अविकार मारतीय में स्वास के स्वास होता है। साथारी में अविकार मारतीय की स्वास स्वास हों की सुरीपित्य निमासी तक को करना उपसर देता या, जो उपस्ता की थी और उन स्वामी के बहा भारतियामी किया था, उसका मारतीय की संक्ष मारतियों में तिया का उन्होंने की नियोग किया था, उसका मारतीय की संक्ष मारतियों में तिया का उन्होंने की नियोग किया था, उसका मारतीय के स्वास मारतियों में तिया का उन्होंने की नियोग किया था, उसका मारतीय के स्वास मारतिय की स्वास सकत है। अवीतियों में स्वास के स्वास मारतिया की स्वास सकत है सामतिया सम्बास के स्वास मारतिया की सामतिया के स्वस मारतिय के सामतिया समितिया से सामतिया समितिया सामतिया सामतिया समितिया समितिया सामतिया समितिया समितिया समितिया सामतिया सामतिया सामतिया समितिया समितिया समितिया समितिया समितिया समितिया सामतिया समितिया समि

कारण वहीं केंगिया में भागीयों को खांग्यायेंतः खलम क्षमों, स्वार्यपार से हान धोने धीर कर (गोर भागवनानियों का) वहां जाना कर करने के लिए काप्य न होना पढ़ें। जिन नरित सरेरारें साधामन-रिपर्'की यह क्या क्षित्रर की थी कि समस्त को साधाम्य हैं वहावा घर रहें। उन पे उन भागतमियों के सक्कम में, जो कान्त्रन जाकर वहें हैं, कहावा पैरा करना—नोने वार्ट क्या के विकट हैं, यहां रेट्य के आपनियेशक करनो थे। १९८२ के खारण में उन्हों के विवर्ध के साथ में उन्हों कें लिए स्थाने के स्थान करने के लिए स्थाने की स्थान या चर्चा करने के लिए स्थाने की स्थान या परिवर्ध भी गोर । भागतिय (वर्षा) की सिक्ष में भी एक प्रतिनिधि प्रस्तक सेका कि सरस्य मानिय श्रीनियंस भी गये। भागतिय (वर्षा) की सिक्ष में भी एक प्रतिनिधि प्रस्तक सकते हैं कि सरस्य मानिय श्रीनियंस साथी में । की मान के प्रतिनिध सरहत ने एवहक साह है जाने हा करने का खान्न किया। एएवहक साहब में इस देखन से की साथ के प्रतिनिध से की उन्हों

यह चनस्या इस्तिय कीर भी अहलवृत्त है। होरी थी, क्योंकि में हैरियन, हागानिक, न्यानीने, न्यानीने विश्वास कीर संनिया का एक कहा यूनियम कमाने की भावनीत होरारी थी। पुजारत के अपने मारावादियों की अवस्था केशाया-कि के निर्देश रह निर्मेश थी। ''प्रस्ता स्वनित्ते' के साथ का प्रकार के किर निर्मेश थी। किर निर्मेश के साथ की का प्रकार के किर निर्मेश की साथ कि साथ की किर निर्मेश के साथ की साथ की मारावाद की स्वार्थ के सुर के जाने क्यां के स्वर्ध के साथ की सा

हमने यह सब विस्तार के साथ इसलिय दिया है कि स्वास्त १९२३ में ही कामेर ने १९ मासले में निरुष्यात्मक कार्रवार्द कारण्य की थी। इस विषय वर महाव्यमित ने जो प्रस्ताव पत क्लि

बह इस प्रकार है ---

पितिया के छप्पन्ध में ब्रिटिया-सरकार ने जो निस्चय किया है उससे यह प्रकट है कि ब्रिटिय साम्राज्य में भारत के लिय करावरी और सम्मान का स्थान मिसना सम्भव नहीं है। स्रतयत इस मर्ग

सामाज्य में भारत के लिए बरायरा स्त्रार सम्मान का स्थान मिलता सम्मन नहीं है। घेने पर सामात की राय है कि इस घटना के विरुद्ध देश भर में नोरधार प्रदर्शन किया नाय ।"

कमिटी में बताया कि २६ खायला की देश भर में इस्ताल की आब और नगर-नगर समित् की जाय मिनमें नगता से ब्रिटिश साधान्य-मदर्शिनी में, साझान्य-परिषद् में और साझान्य दिवस में ११ हा करोने की कहा नगय।

विशेष अधिवेशन

खब हार दिहाँ के विशेष धारियोग को जनों करते हैं। यह धारियोग शिशकर के शीवी हुन में हुआ। भागार्थन भीवाग खड़ुवार साम खानाद में को नहें गुगलमान भीवारों है। यंगले हुए। दिहाँ में दूसने एक-स्थान स्थालि और साब है। सीवेस के होने रहत दूसने हुद्धि स्था किए हुए। दिहाँ में दूसने एक स्थान करने याने दूस में क्या के दिवस के निवास के निवास के निवास के सिंग के साथ इता है मायल में। की शिक्त प्रदेश का स्थानन करने याने दूस में किया के दिवस के निवास के निवास के साथ स्थान खंडा मितन करने का मार्थन के में को क्यांत्र में के स्थान करने याने के साथ के साथ साथ स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान है। स्थान स्थ

है, इसलिए कौमिल लोज के निर्मा शारा प्रचार बन

218

किया जाता है।" साथ ही यह भी वहा शया कि रचनारमक कार्य-क्रम को पूरा करने में दुनी शक्ति से काम लेगा चाहिए । रामधजेदस चौनरी के खर्मनास, जापान के मुक्रम, महाराजा नाभा के जबर्दस्ती गदी होड़ने ग्रीर विहार, कनाडा ग्रीर वर्मा में बाद ग्राने के सम्बन्ध में सहानुभृति ग्रीर समवेदना सचक प्रस्ताव पास किये गये । एक कमिटी नियक्त की गई जिसके सपूर्व सत्याग्रह-सम्बन्धी द्यान्दी-लन सराहित बन्दे होरे विधिन्न प्रान्तों की तस्त्रावन्त्री इसचल की व्यवस्थित करने का काम हुन्ना । एक श्रीर कमिटी नियुक्त हुई जिसके जिस्से कालेश के विचान में परिवर्तन परिवर्दन करने का काम हक्या । एक दक्षरी कमिटी राष्ट्रीय-पैक्ट वैयार करने के लिए नियुक्त की गई । सम्रानार-पत्रों की चेता-बनी दी गई कि साम्प्रदायिक मामलों में बड़े संबम से काम लिया जाय और जिले-जिले में मेल-कमिटिया मुकरेर करने की सलाह दी गई । शिरोमिश-गुरुद्वाध-प्रकलक कमिटी ने जास के लिए जो कॉमटी नियस्त की यी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया या । श्रकाली लोग दमन था जिस साहस स्रीर स्माहसा के साथ साथमा कर रहे थे, उसके लिए अन्हें एक बार फिर बधाई दी गई। एइटर के उत्तेजन के द्वारा विदेशी कपके का बाहिकार करने पर ओर दिया गया और एक कमिटी देशा-माल बनाने वालों को उत्तेजन और लाखकर खबेंजी माल का बढ़िश्कार करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय निरिचत करुने की मुक्रेर की गई। अल्प्डा-सत्वाग्रह-म्यान्दीलन की उसकी सफलता के लिए बधाई दी गई और जेल से छुटे नेताओं का, खास कर लाला जी और मीलाना महस्मदश्रली का. श्वागत किया राजा ।

केनिया से सम्बन्ध में मेरेय भीर तुर्वी के सम्बन्ध में हुएँ शक्क किया गया : दो कांगिटवा और भी नियुस्त की गर्दे कियों से एक के सुपूर्व हिन्दू-मुख्यम-फलह को रोक्से का काम, को स्वव फिर मुस्त हो गया था, भीर दुस्ती के सुपूर्व होत्र और गुरित-पिक्स आन्दोशनों में एल का अयोग करों की जारवा की आज करने का काम हुआ। शानित और मुख्यस्था कायम रखने के लिए रहक-कल काने की स्वार्थ करने के सम्बन्ध में की रिकास गया।

ह्य प्रकार दिलांगी में कार्येश के काम की पिर से निर्म्चण करने वा मार्ग एकला हो गया।

मार्ग में मो समावय की महें थी। अब यह समाग्रम फीलत हो महें। दिलांगी के मार्गाय पत शाह के मार्ग पत्र पत्र कि मार्ग प्रचार की मार्ग पत्र प्रचार की मार्ग प्रचार करने की कार्य पार्ट के निकार एसी मार्ग प्रचार करने की कार्य प्रचार करने की कार्य प्रचार करने की कार्य प्रचार की मार्ग प्रचार करने की कार्य प्रचार करने की कार्य प्रचार करने की कार्य कार्य कार्य की मार्ग प्रचार करने की कार्य की कार्य प्रचार करने की कार्य प्रचार कार्य कार्य की मार्ग प्रचार करने की कार्य की कार्य प्रचार करने की मार्ग प्रचार कार्य कार्य कार्य कार्य की मार्ग प्रचार की मार्ग प्रचार कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य की मार्ग प्रचार की कार्य की मार्ग की मार

#### कोकनदा-कांग्रेम

कांग्रेल का कागामी अधिवेशन कोकनक्षा में होना निर्मयत हुआ। दुख आर्याश्वर्तनार्दशों को अब भी थोड़ी बहुत झाखा थी कि दिल्ली ने जो कुछ कर बाला, क्षेकनक्ष उसे चारे निस्तुत मिरा न 68, क्लेंकि उस समय कर चुनाव स्तत हो जायगे, किर भी व्यर्थित आधिवेशन के क्षत्रवर

पर उसी पुराने श्रमहयोग का भरवडा खड़ा रक्ता जायगा । मौलाना मुहम्मदग्रली हो स्मारं स गया । कोकनदा कामेश में खूब कश-म-कश रही । श्रवरिवर्त्तनवादी-दल के अब प्रांवद नेता हैं। नहीं हुए । राजेन्द्र बाबू श्रस्तरथता के कारण कोकनदा-कार्यस में न श्रा सके श्रीर चक्रकों एन गोपालाचार्य ने दिहाँ के प्रस्तान पर अपना नजन हाला । श्री नहाममाई उपलित थे, परन दिने प्रस्ताव के समग्रीते के सम्बन्ध में दिल्ली-ऋषिवेशन के खनसर पर उनकी सीहर्ति वंशात के 17 कर्नर नामू स्थामसुन्दर चनवर्ती ने शासिल कर ली थी । इन्हें देश-निर्वासन श्रीर कारावास, निर्वन श्रीर दिहिता में श्रानेक वर्ष बिताने पहें थे । इन्होंने कोकनडा-काग्रीत के प्रवल समुद्राय हो अने कीसिल-प्रवेश-विरोधी भाषण से वर्ग दिया । परन्तु पासा पढ चुका या । कीसिल-विध्वार के हान

का निपटारा हो चुका था। वहा का मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार है :---"यह कामेस कलकता, नागपुर, खहमदाबाद, गया झीर दिली में धास किने प्रसाद को नि

दोहराती है ।

'दिली में कींसिल-मंबेश के सम्बन्ध में जो असहयोग का प्रस्ताद पात किया भा उते हैक संदेह उठ लड़ा हुन्ना है कि कांग्रेस की नीति में कहीं कोई परिवर्तन से नहीं हुन्ना। यह बावेस सा-रूप से प्रकट करती है कि बहिश्कार के विद्वान्त झीर उनकी नीवि में कोई परिवर्तन नहीं हुपा है। "ग्रीर यह कांग्रेस इस बात की भी क्षेत्रणा करती है कि उस्त नीति श्रीर भिद्रान्त रचन मई कार्य के आधार-रूप हैं और देश से प्रार्थमा करती 🖁 कि बारशेसी में निरिवद स्वनाम ह हार्र-कम की उसी कर में पूरा करे क्षीर सरवामह के लिए तैवारी करे। यह कॉमेंस सारी मानीय कॉमेंड-कमिटियों की खादेश करती है कि इस सम्बन्ध में खावरवक कार गई ग्रीध करें, जिनसे नद्द ति है

में विलम्ब न हो।" कोकनश-कांग्रेस को एस॰ कर्नुगी रंगा आर्थवर और खरिशनी दुगार दश जैसे नेशकों की मृत्यु पर शोक-मकाश करने का व्यामय कर्तन्य पाशन करना पढ़ा । श्री चन० करुरी रेगा बार्यगर का देश-प्रेम दाहामाई को माति उनकी झालु के लाय-राध दिन-दिन बहुवा जावा गा । भी वर्ष स्मै हुमार दल को लाग बंगाल प्रेम करता था चौर उनकी स्पृति का मान लाग देश करता है। किराई दासीदर भावरकर की लगातार जेल में कद स्थाने की निन्दा की गई। जो ग्रहीय पैस्ट तैया किय गया था उसे देशवर्यु दात के बंगाल पैक्ट के माथ वितरित करने का निरुवय किया गया। दावित मे द्धानिन भागतीय स्थामेत्रक-दश की स्थान करने के खान्दोलन का स्थागत किया । इस संभ्या में क्ष की रचक-दश भी मिला दिया गया ।

कार्यम के धामग-बासग विमास करने की योजन तैशार करने की धारण्यक न महामी नी र्ण र इस सनेक शिमामों के बेजनमांनी कार्यकरोधी के अर्थय 🖥 राष्ट्रीय महिन को भा एक केन्स तैयार करने की कहा गया । केरिया प्रयानी अपनीयों के प्रति हार्टिक परन्तु प्रतिवरित नगरेशम् प्रवर् थी होई, चीर बेनिया इश्वियन बांधिय में माम केने के किय भीमती कोर्नेसरी साथह चीर जिन बार्ष

केरिक को रेजन किया गया ।

दिन्ती 🗎 क्रें अंदरव-मध्य बांबरी नियुक्त की बारें की जर क्रीप सन्वाद विभाग वार्कार्या है किन ही गरी । कांभन कारांच मर्भा कर कहा गया, जिसे नहर का काम सन्ते का बांच का दिए सम है भारत से दशाना जन्म य काने की बनाइ की गई सीर बनांच में सह मार्ग है प्रकृति को करण्या की साथ करने के लिए जब विश्वति किनुस की यहि प्रदेश के लिएन में की समार्थिक देश हिते करे, के बाल पुत्र हे सरवात में ईंग्येंग्योंना गुण्डाय जनवार विश्वी के सावानों वर्त

पर क्षारुमस्य करके भारतीयों के श्राहकारमक उद्देश के एकत्र होने के श्रीपकार को जो चुनीठी थी थी उसे कांग्रेस ने स्वेक्टर कर लिया श्रीर उनके वर्तमान र्लपर्य में उनका साथ देने और उन्हें झादमी श्रीर क्षरेप श्रीर हर प्रकार की सहावता देने का निरुचय किया ।

### गुरुद्वारा-ज्ञान्दोलन

यहां वर्तमान प्रसम की छोड़कर, सिक्लों में सधार-सबन्धी जो आन्दोसन उठ खड़ा हुया था उसका योदा-सा जिल्ल करना टीक होगा । काली पगड़ी बांधे "सत श्रीकाल" का घोष करनेवाले रिक्स और उनके लगरखाने कान कांत्रेस के जाने-नुम्के काग होगये हैं। जन कोई विदेशी सरकार किसी देश का शासन चपने चाधकार में लेती है तो स्वमावत: ही जब देश की सारी संस्थाओं पर -वाहे वे आर्पिक हो या शिचल सम्पन्धी, चाहे धार्मिक ही क्यां न ही-केंकड़े की भांति ग्रपने पंते फैला देवी है । अप्रेजों ने पंजाद को '१८४६ में जिटिश-मारत में मिलाया । इस रहीवदल के ब्रावसर पर सिक्ल धर्म के केन्द्र और गढ-स्वरूप अमृतसर के दरवारसाइव के बंदीवस्त में गढ़गढ़ मची हुई थी। इत श्रवसर पर श्रमत छक्ते हुए सिक्लों की एक कमिटी की टस्टी बनाया गया और सरकार हारा नियत व्यक्ति सरवराह या अमिशायक बना । एक मैनेकर नियुक्त किया गया जिसके हायों से हर साल लाखों बपये निकलते थे । जैसा द्यानसर होता है, १८६८१ में यह कमिटी मंग हो गई और मैनेजर के हाथ में ही सारे श्रीधकार श्रामये । नियंत्रस् के सामान में गैर-जिम्मेदारी श्रीर श्रान्तार-शेनता का जन्म हुआ । एक चौर मैनेजर और प्रश्चिमों और दूसरी और सिक्स जनता में खाये दिन गुठमेड़ होने लगी । सर-फार परेशान थी कि क्या करे। बान्स में १६२० के बान्स में एक कमिटी बसाई गई जो बाद को शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रकथक-कमिटी हुई । इस कमिटी के पहले सभावति सरदार सुन्दरसिंह मजीटिया हुए, जो कुछ दिनों बाद ही पंजाय-सरकार की कार्य-कारिया के सदस्य नियुक्त किये गये । मुधारक विकल अकाली कहलाते थे । इन्होंने अपेद्धा-इत अधिक ऐतिहासिक गुरुदारों की अपने हाथ में किया । तरम-तारम में फसाद हो शया और कई सिक्ख भायल हुए और दो मरे । इस वह ही आगे हैं कि १६२१ के बारम्भ में बनवानासाहत में कित प्रकार निर्दोग यात्रियों की हत्या की गई थी। पुणिस की निगाह में यह आन्दोशन गुरुदारों के साथ प्राप्त होनेवाली शक्ति और शामर्थ्य को स्वपंते कन्जे में करने के लिए था। इस दृष्टिकोण से महन्तों की बढावा मिला। इन महन्तों में वे लीग भी पै जिन्होंने ग्राकालियों से समग्रीता कर लिया था। ग्राब वे इस समग्रीते से हट गये। सरकार "सुभारक विक्लों के ग्रन्था-शुन्ध दमन पर उतारू थी।" १६२१ के गई मास में वैक्लों विकल जेली मैं हूं स दिये गये और प्रतिष्टा-हीन महन्तों को फिर खरिकार दिया गथा । फलतः जहांतक इस सुचार का सम्बन्ध था. शिरोमांस गुरुद्वारा-प्रवन्धक-कांग्रटी ने १६२१ की गई हैं। सरकार से ऋसहपीय का पस्ताव पास कर दिया I

सामा में जो प्रदायन-विश्व पात कराना जाहती थी, नह विश्वनी में स्थान-दावारों होंरे. शर्मीयों ये ह को संग्र न पूजा । कहवा उत्तक विचार होंक दिया गया । विस्ती पर एक सिंधत समार्थ है क्षेप्रक को कुराये जादने के लिए पुक्रदेंग वस्ताये को योज्य प्रात्तीय-करियन निविद्य निव्दार्थ वस्ताये हैं व्याव प्रात्तीय-करियन निविद्य ने !- कुतारे १९२१ को इसका विशेष किया, ब्रोध स्थानि के कहन में विद्यनों को जेल से हरेंद्र दिया गया । स्थान के सामें कर उत्तविद्य को स्थान के स्थान के स्थान के स्थान कर स्थान स्थान स्थान है स्थान स्था

१६२१ के मित्रका के खाशम में जानुंक कानी सजा पाने हुए थीनों लिसमी क्ष्म चन्य को से दिया गया । यान्य संज्ञाब प्रान्तीय कांग्रेस कांग्रेस के प्रचान-मन्त्री सादार शार् लीवर करीरूम जिन्दे १६२१ के जुन में १२४ व थात के खनुनार वांच वर्ष का सामियम कारानत हुआ था, गुष्दारे के बान्य कार्यकर्गांची की न शोका गया । बायानक १६२१ की ७ नामा की स में प्रापृत्तार के दरनारवाहन की व्यानियां सीन और जिनके पता-रवका गुढ़ जानक ने कमानैदार समायद म को सकी ह नावार की बोह से पक मैंनेजर नियुक्त किया गया, वर उसे रिगोर्मिय उ द्वाग प्रदन्धक कांगरी है। वार्क व क्षेत्रे दिया कीर उसे इस्तीय देता पढ़ा। वह, इसके शर षावियां ही सारे भनादे की जब बन गईं कीर जन-संशासीं हारा उतका रिशेष किया जाने हण सम्बार में राष्ट्रोरी समावन्दी कानून करी किया चीर सरदार शहरातिह और सरदार महत्वनीत कही बेद की राजा दी गई। गुढ गोकिस्तिह का कम-दिवस ५ कम्मी १६२२ हो था। तरहार चारियां उस समय वह के लिए सींपने की मैदारी दिलाई करतक कि उनके हांग दीरानी प्रचलन दामर किये गये मुकदमे का फैसला न 🗊 । शिरीमांश-गुरुशास-ग्रन्थक-कतियी ने चाहिक लेमें से इन्कार कर दिया। जब २०० मिकान-कार्यकर्ता गिरकार हो खुके हो सरकार में हाथ पेड लिया स्त्रीर मारे कैटियों को बिना किसी शर्व के होड़ दिया । १९२२ की ११ कनारी की चारिय भी सींप दी गर्हे । पर पविद्यत दीनानाथ की नहीं छोड़ा । फलतः राजहोती समावन्दी-बान्त के दिस्स फिर सरवामह जारी हुच्या चीर १६२२ की = फरवरी की शिरोमणि-गुबदाय-मनपद-कमिरी की मर्ब-समिति के मारे सदस्य एक सभा में बोले । चन्त में पविषत दीनानाय की विदा कर दिया गया कीर कोमागादामारू (१६१४) वाले वावा गुब्दशसिंह को भी छोड़ दिया शया ।

का सी बाली पानी पानी थे। १६२६ के आयो मार के बुधी एमाद है, तरी है में निषय किये गये ना प्रेम के क्ष्मी मार्ग के क्षायार, जंगा के ६२ चुने दूर विकास में क्षायार की क्ष्माण की व्याप मार्ग किये की विवास के क्षायार के क्षायार, जंगा के किया मार्ग किया मार्ग किया के मीतर, भीतर १७०० काली पानी बात विकास परक लिये गरे। विवासीन्य-पुक्तान-पुक्तान-कर्तियों की विवास की क्षायां के क्षायां की क्षायां की क्षायां की क्षायां की क्षायां की क्षायां की क्षायां के क्षायां के क्षायां की क्षायां क्षायां की क्षायां क्षायां की क

हान्य के विषद्ध झान्दोलना हैं प्रांमिद्ध वार्ष हुए सारटर मोताशिह को द वाल की शत्रा मिश्री। बारी ब्रोर विस्तास लॉ क्षेत्रपदास्वर एकट का दौर-वीच या कौर लगानस सम्बनी वाचरें उत्तरी हाराय को । यह नेता ने लिखा—"श्वर कुळ पुश्चित के हाम में था, कौर पुश्चित में भी उत्तरी पुर खानन्द उठाया। !" व्यव्धत सत्योद्धन मावशीय शंव्या मेर बीर राजा मोस्त्राच की क्षण्याद्धता में विस्ति नेपुक्त कर्मा, निवके नियो सरकारी क्याविकी, ग्रेर-कान्ती कांसारयों कीर दिर्मणा के सम्बन्ध में माल करमा था । १६३२ की चीदह भई की पंव्यात स्वास्त्र से कि स्वास्त्र कीर दिराखात की स्वास्त्र होगारकों को बेशावनी ही कि वे उन लोगों के "निवलना सुचार से कोई सावशिक सम्बन्ध नर्सी है, बदसमागे पैजानंकाले ब्रीर सैंगाननी कांसों के "शहरास से १९ कहा १९३२ स्वर

teoo से २००० वक सिक्स मिरफतार किये आ लुके थे।

. राष्ट्री व्यवस्त पर सुर-डा-बाम नायद हुआ जिल्हा जिल्ह १६२२ की चर्ची में हो सुका है। रिजा में कराम जारते हैं के सिन्दर्श के निकार है, और जो उस मार को सहते हैं वे सादर के नाथ हैं। संग के ब्रायद को सिन्दर के सिन्दर्श के निकार के स्वाद के साद के स्वाद के स्वाद के स्वाद है। एक अपने के सिन्दर की मार सहत्व के क्षेत्र के निकार ने इन ब्यादरियों के मामीर तक्त्य की पृष्टि की । रुप्तर के की। एक्टर की सिन्दर के व्यक्ति को ने इन ब्यादरियों के मामीर तक्त्य की पृष्टि की । रुप्तर ने की। एक्टर की सिन्दर के स्वाद के स्वाद की क्ष्या काल स्वाद के हैं है हैं। में अस हिस के स्वाद के सिन्दर के सिन्दर की सिन्दर हैं। में सीन्दर सम्बन्ध कार्य है है है है हैं। में अस हिस के सिन्दर की सिन्दर की

एक जी पायल करदी गर्दै, क्योंक उठने कुछ पीक्तों की मुभूप की थी। दक के ग्रारेप पर वोडे की ग्राप के नियाम थे। दो ब्यादमी मारे मारे वे ब्योर तरकार में क्यांपर प्रधापियों पर उटका जाता तो वे बनी कर दिये गये। जुड़ दरोडों के परेशान किया गया। खणवांगी में पुलिस के रिक्ट चोरी, आकेजनी ब्योर ब्युटमार के ब्योभयोग लगाये गरे। पुलिस सुपरिपरेख्येट फिल नैकानक ने सात्री के ब्यामास पर एक पुल्क सिक्ती। उन्होंने ब्यामियोग की सलशा की इस प्रकार क्यांदि करी.

"बहुद मानव है, किर जादि पूटने की किरम की चोट जा गई हो। कापी ने पुलिस का उपायक कभी नहीं किया और वे बावस जाहिकामक जायराय करने ये। समझ्य है, कुछ पायक वैशेषा भी हो गई। नेहीं है इस्ट में बता कर है किया में १९६ करने कर के मान में ने प्रतिकृति कर किया में १९६ करने के मान में ने प्रतिकृति कर किया में १९६ करने के मान में ने प्रतिकृति कर किया में १९६ करने के मान में १९६ कर किया में प्रतिकृति के मान में १९६ करने के भार में १९६ करने के भार में १९६ करने के भार में १९६ करने हैं।

हा विलादिसे में, २१० गिरफारीयां हुई । यह ही खानरेरी मिलाहेंट में ४ इजलाई में हैं, एं,०००) के जुमाने किये । स्वामी आदातन्य को रस महिने की किया मिली । १२ इजनहरूप की एक जाया अपनुकत से पुरू-का-बाल के राजन हुआ । १२ का करें में १०० की किया माल पान पत्न के राया अपनुकत से पुरू-का-बाल के राजन हुआ । १३ को माल पत्न पत्न के प्राप्त के स्थाप अपनुकत से प्रक-का किया के प्रकार के प्रकार के बी । यानावाद के रोटस माल पत्न कार्य र एक रसामां में एवं एक पत्न के प्रमुद्ध के प्रकार के प्रकार के स्थाप अपनुकत से प्रकार के प्रकार करा के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार करा के प्रकार कर के प्रकार के प्

कांग्रेस का इतिहास : भाग ३

38

गरम्भ की । सब पंजाब-काँगिल 🏗 इस मामने की जांच करने के लिए एक क्षिती निर्देश है ा सवास उठाया गया हो सरकार के चीक सेकेटरी ने वड़ी शान्ति से सलाह थी कि पूर्ण धारे हैं ला देना ही ठीड है । इंटर-कमिटी की मांति पुराने जरमों को इचाय खोतने का माँच हैं र

गा । गुर-का-बाग-बायद की बु:लदाबी बटनाओं की समक्ष को किस्सी कंटी एक विष्ट हरे न्द्रा है। परन्तु अकालियों के दुर्दिन अभी यूरे न हुए थे। यदाने अब हुमें १११४ की कर्म द्वार विक बरना परेगा, दिर भी आकाली-बान्दोलन का वर्णन वहीं यह दिलांतने हैं वर है। क है। १६२१ के मध्य में महाराजा गामा ने गरी 'स्वाम दी', वर तिरोग्रील गुरुप्ता प्रापत कें

हों। महाराजा की गड़ी से उक्त्या काना समाग्र कीर उन्हें दक्षण गड़ी वर बिहाने के लिए बंदे हतन के जैती सामक स्थान पर भीर समर्ग बार्सी पर महत्वें बार्डि काने दक्ष बाजीनन संद V या । जो भाषन् दिने तने सन्दें राज्योगासङ जनसर तन कीर कराओं को सनसन्दर्भ <sup>स्</sup> ने गिरकतार कर शिवा गया । इस प्रकार माम्य-रिवानक के जेती. जामक स्थान कर खनवह बात के अस माना ग्रुव है र क्योर भूजा नमय तक २५-२५ शिवलों के कार्य रोज की डी क्षेत्रे जाने अपी ( बाद की पार्वा ) • साधीयों का शारी कथा मेत्रा गवा । शार विश्वास और सावार्व विवासी 💷 अरे हैं

र बर्छक की दैनिका से शरी । जैती के निकट हुन जाने पर गीशी काराई वार्ट की। हुक करा । कियम् सीर सिटरानी बीती की साम के सांवदाविकों से सिरस्ताव बर निया, करें द वे सके मुभूक बर रहे थे है कुछ दिन्ते बन्द विकास हो हो और हिन्द स्वप्नाय विकास कर हो वे व है माना जैस ही में रहे ने शही हो अने बराबर आहे को बहैद शिराबट दिया भी होती ही है है है. भी दलारी की सकता में जैस के शहे कहते हैं। प्रत्ये साथ की स्वरूप हिंदा सरा उपरी साथ रें बार्ड ३ बांचाओं स्वावत प्रशृहि है बालांचे निश्चलाई का स्वाद की चंत्रकर जी निशं है पेरेंड रार्च-मार्थ-१ में केम है प्रावासिकों के माथ कि होते पूर्वत्या की माल के किए अर्थ की की। मान ही बायाओं नरेकारे की बाती कार्विक स्मारका और हो । बाद की का पुरर्दा

रूप के बाजपार है। पानुह कहा दिया रूपा की बद दरह ही बच हा समा ह

# कांग्रेस चौराहे पर--१८२४

अद १६२४ का चारम्भ हुचा थे। देश के बाताबरण में भारी उदावी फैली हुई थी। गापीजी की सचानक स्त्रीर भवानक बीमारी ने स्त्रीर सारी बार्वी को दक दिया था।

र र जानती १६९४' की महात्मा गांधी के 'क्षप्रीहताइटिव' रोग से भगंकर कम में बीमार पक्ने की क्षाची शत में कनेल मेहाँक-द्वार गयी खायरेग्रन किये आने के समानार से देशमा में विन्या उसन हो गई। पर गांधीओं के रक्षच दोने काने जीर क्षम्ब थे भ, करवरी, को उन्हें समय से पत्ने दी क्षित किसी शर्व के क्षोड़ दिये आने से यह विन्या दूर हो गई।

परन्तु इन पैतिहातिक क्षक्रम्यां की देने से पहले यहां यह बताना टीक होगा कि कींतिली में स्वाकर-पार्टी ने क्या किया कीर कींशिक्षों से शीतर विभिन्न शक्तियों को किस प्रकार प्रपने ऋषिकार में कर क्रिया ।

• स्पायन-पार्टी बनने के बाद देश की विक्रिय कीमिलों के निर्माचनों में माग दिया गया। वर्षी कीवित में पर स्वासी पहुंचे किसी गृन चतुरातन या चीर को चयान कार्यनम पूर्व करने पर मह ति हैं एर थे। वे सुनीय देश करायोग कीर सातुन्ति मान कर के किन में सामानी से सुनाम मान कर कहे। पहली दिवब वह हुई कर की दीर शायनारी ने एमान-पहण्या । तरहात पार्ट्य काने के सामानी से एक्स मान कर के निर्माण की प्रकार की मान कर के निर्माण की कार्य के दिवस कर के किन प्रकार की मान की कि प्रकार की दिवस के कि प्रकार की प्रकार की मान की कि प्रकार की कार्य की कि प्रकार की कि प्रकार की कि प्रकार की की प्रकार की की प्रकार की की प्रकार की की प्रकार की कि प्रकार की की प्रकार की की प्रकार की प

माधार को में वो कई बार हार लाजी वही, पान्तु हुन प्रस्ताची पर उनकी हार विरोध कर से उननेत कोण दे-चुंख सकनेतिक के देवों को झोड़ने का प्रस्ताक, रसाहत के रेपूनेटन र को सब

# कांग्रेम का शनहास : आग ३

ों का प्रभाव, दर्शिया खाराहर से स्वान में खाने बावे के वाद कर कराने हा उपार, पेंग पर स्वीमन को खारामा के मानका में बावे कर के बित कर कर बावे में ने उपार में का कि वाद के साम के मानका में के बित पर कर के प्रमान के मानका में कि साम मानका मान

रराभव नार्ध में वृष्ण आम का किया कि 'तरहारी मांगा की बार मरी की मामेश का रिडी । यभी कभी में पूछा था, अदाने मानी रमत बन्द करता हुआ। १० वर्षण्य नेतिमाल नेव मेरी इस मा साथ का स्वतारवांग की स्थितकारीत्वी नीति के बार्र नक्का नार्ध है। वा स्वार्ड के सीमों की तिरावादी की स्वीर पान सावर्षित करते का विस्तुत्व वेच सीर कारत उतार है।' १९९४ की गर्भियों में मो जुस हो यहा या उनका चित्र सावर्ड के सामे रेण करने के दिर सार गांधीने, यान बाब सीर नेशकार के से बकाय देने हैं जो शुक्त की गार्जाता के बार मां-। किसे गर्भे।

### शंभीती का बलक्य

"सपने स्वार्श्व मित्रों के छात्र कथिनवादियों के हार्य कांविस प्रदेश के कांवत मन य की कांत्र के बाद मुने मुंगत के साथ कांत्र प्रवाद कि है उन्हों प्रस्त न हो छड़। X X के द्वाद पार-मार प्रवाद की कांग्र के साथ कांत्र प्रवाद के कि ने उन्हों प्रस्त न हो छड़। X X के द्वाद पार-मार प्रवाद की कांत्र के हो को न वनक छड़। या कांत्र के प्रवाद करने मां मार कि विचाद की कांत्र के मार कांत्र के प्रवाद की मार कांत्र के मार कांत्र के मार कांत्र के मार के मार

"'दिस्सी सीर के किमार क्यांने न जन कांग्रेनकारियों को हच्या होने पर कींतियों और वर्षे हैं। जाने की इनाजत दे दी हैं जिनकी आगता चरने न रोकती हो। इसलिए तेरी सप में स्वार्ग हों में जाने कर होंद्र अपरिवर्त-मार्चियों से करना बाने की आगार पत्न के एक प्रार्थ पर कि इनके वाद माकर खड़ेगा-नीत कारण करने का भी हक है; क्योंक उनकी आंत हो यह यो कींर त ने उनके कैंशिकल-मोशा के सम्मय में कियी महार की हाग लिया हैं थी। बाद स्वार्थ की करता हुई और देश की लाम बहुत्य, तो भीरे वींस प्रधानीत क्योंक्सोंकों का क्यांने एक क्यां त हो जायगी! और बाद कामम बहुत्य, तो भीरे वींस प्रधानीत क्योंक्सोंक क्यांने हमा क्यां देश-आम है शीर करूरण क्रम्मा करता भीवे हम लिया है हम किया है के सार्थ में गाया दे काम में शीक में किस की क्यां कीर संस्थानियों के कींशिकशनीय के किया स्वार्ग आंत हम अपना करता भीवे हम ही माग लंगा । इ., मैं ऐसे कार्य में ज्वय कोई ऐसी सहायका नहीं दे सकका जिसमें मेस विश्वास नहीं है \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

में बती युनेगा जब मुक्ते मालूग हो जाय कि मैं उतके उत्योग में लाग उत्तर मकूगा। श्रवण्य यदि मैं भीतियों में बाद सा हो में होशह शाने श्रदमा-नीति वर श्रवसम्बन म कर्यर धामेल के रचतानक सार्यक्रम को शरूक बनाने में ने होश करूंचा। मैं उत हालत में प्रशान वेश करते केन्द्रीय या प्रत्यीय सरकारों से राहेगा कि:—

(१) वे सारे करहे हाय के कते छीर हाथ के बुने खहर के खरीरें।

(२) विदेशी कपड़ों पर बहुत मारी चुन्नी लगा दें।

(क) सताब श्रादि की स्नाय की शी रव कर दें, खीर सेना-विभाग के व्यय में, स्रपेक्ताकृत ही खड़ी, कमी कर दें!

''बादि सरकार कींशिकों में पास होने के बाद भी हन प्रकार कर कर कर ने हैं हकार कर दे, तो में मरकार के शेलिकों को भाग करने के लिए पहुंचा ग्रीत करों खाय-बात बादों पर रिंद तियां नकों के बीट हासिल कर भा। बीट एक्सर कींशिका भंग करने हैं एकार कर दे तो मैं अपनी समझ है इस्तीफा दे हूं मा और देश को सरवामद के लिए वैचार कर था। जब यह अवस्था आ पहुंचे दो स्वराजी पुत्ते रित प्रमोण शाय और अपने नेतृत्व में पायेंगे। सरवामद-सम्भाधी धोम्या के सम्मप्य में श्रीत कोंग्री को पाया है।''

### स्वराजी-वक्तव्य

देशक्य सित्तरजन दास और परिस्त मोदीसाल नेहरू ने श्रपने बकव्य में बहा-

"मेरे सम्तील है कि इस गांधीओ को कींधिल-परेच के वास्त्य में स्वातियों की स्विधि के मींविष्ट का कायत न कर वह । इसारी व्यक्त में यह नहीं आवा कि कींधिल-परेचा सायदर के कारों में के स्वत्यों मानिहान से कारों के स्वत्यों मानिहान से कारों में ही है। यहने वह उत्तर उत्तर मानिहान से हो तास्त्र परवार है। साथे प्रवाद के साथे प्रवाद

"दिय यह भी राष्ट्र कर देन जाहरे हैं कि इसने अपने कार्यक्रम में 'अहसार' याद्र का जो कार्यस्त किया है वो निरंज की वास्तेम्यड के इतिहास के वैचानिक अर्थ में नहीं ! माददर और सीमित अपितारी वाही की निरंज में पत्र का अर्थ में कार्यक्रम माद्र के कार्य कार्यक्रम माद्र के प्रति के प्रति कार्यक्रम माद्र की कार्यक्रम माद्र की प्रति कार्यक्रम माद्र की माद्र की

"पर यहां भी हम इस बात के अपर्य बाद-दिशाद का अन्त करना चाइते हैं कि इस मीर्ट को

स्ताप्य-गार्टी ने दूधरा काम वह किया कि 'कह्मरी मांगा' की बार मदों को नामंत्र का दिशे ऐसा पहले कभी न दूखा था, यह दो मानो स्वद कन्द करता हुआ। पर पाँदरत मोदोसाल ने का कि 'भैसे हस मस्ताप का खारायोग की विश्वकार्यायों नीति से कोई काक्य नाही है। वह प्रवाप के देशायियों की शिकाययों की छोर प्यान खाकरिंत करने का विश्वकृत वैप कीर तानित उगा वै हरिएप की नामियों में जो कुछ हो रहा था उतका दिखा पाठकों के साने पर करने हैं।

र्टर का शासवा से जा कुछ हा रहा या उठका चित्र पाठका के आग प्राप्त करा इस इवस गामीजी, दाव बात्रू जीर नेहरूज़ी के वे वरुष्य देते हैं जो शुरू की वार्तावाप के वार्र प्र वित्त किसे गये।

### गांधीजी का यक्तव्य

्रित तथा गांच पांच कर का गांच होता ने उन कांग्रेसमादियों का हम्ला होने पर क्रींससी साह हो । ''दिहरी और क्षेत्रमान दे दी है जिन्ही सामय उर्ज ने गोकती हो । इस्सिए होते ग्राव में साई क्ष्मी में माने क्षा हो दा उस्सिपने-नाहियों से स्वत्य पत्ने की सामा राज्ये का स्वित्य राज्ये हैं। उनकी नहां आहे दा अस्तिन-नाहियों से स्वत्य में हैं है उनकी उनकी नीति ही यह यो है क्षामिन ने उनके कैं।सस्त माने के सम्बन्ध में हिली मकार की शर्म नहीं कराई था। यह स्वार्ध की हो महान्य हो सि दे दे की साम पहुंचा, तो है ने की स्वार्थ की शर्म नहीं हो सम्बन्ध हो सम्बन्ध हो सम्बन्ध हो सम्बन्ध हो सम्बन्ध हो स्वार्ध की सामा स्वार्ध की स्वार् के कार्य का एक-नुसरे की शहायता करना आतरश्वक है जियते उस बात की, जिल पर हम निर्मर करते हैं, मजबूती आर्थे । इस समन्य में हम महाला थांची की अत्याद्य समन्यी समाह की निमा दिवालिया है के दीवार करते हैं। इस उन्हें आश्वासन देते हैं कि वर्षों ही हमें महत्य हो जायगा कि सहसाद के दिवार करते हैं। इस उन्हें आश्वासन के सहसाद के दिवार निम्हें के स्वास्ताद के दिवार की सम्बद्ध हो। उस तकारत की सिशों को क्षेत्रकार देश को करवाम के लिए तैयार करने में, गाँद वह हमय हो। उस समय तक वैसाद न कर दिवा गया हो सो, उनकी सहस्ताद करेंगे। उस हम किमा किसी हीसाइसाद के उनके सीवार हो की और कारी की सीवाइसाद के उनके साद की और अपने की साम करेंगे। निस्ते से सिमाइसाद स्वासन की अपने और की सीवाइसाद की साम करेंगे। निस्ते से सीवाइसाद की अपने सीवाइसाद की सीवाइसाद की

"काप हो हो मजहूरों और किमानों का देख-मर में वेमकन करके कामें के काम की पूर्वि करनी जातिए। मजहूरों-महत्या जारे देशों में किंकन समस्या है, यह इस देश में उन्नहीं के किज सामें। में वह गाँ है। जहां हमें एक हफ प्रकार का कंगठन करना जातिए मिनके द्वारा पूर्वश्राधि और अमीदार ममसूरी का ग्रीयत न कर कहें, वहां हम बाव का भी ध्यान' स्वता जातिए कि कहीं यही लंकारों बही-नदी और मैंग्याजिल मार्ने पेग्र करके हास्याचार' के शक्त न हो जारे। मजहूरी के। वच्चन वाहत्य की आमस्यक्ता है, यह रामें कंस दर्जियम्पनों के भी संख्या मिलता ध्यान स्वता हम हम हम हम स्वता की का स्वता हम से किंदिया स्वता होगा। ट्रेड-मूनियन-कामें का संगठन एक कर में होना चारिए कि यह होनों के लिए लाभवारी बिक्स हो। हमारी वस्थाति में हो करना में सीनों वीहिए कि हम हो कि लिए लाभवारी बिक्स हो। हमारी वस्थाति में हो

अपन भाग जात्र में हुए जाए दया का हिए जम्मन हो हैं। "
इस्तरावाद में कु , एन जीर रह जुन के जो निरंपन किया गया, जह के वार्तालाए ने
उत्तके लिए पहले से ही मारी वैवाद कर दिया था। निर्माणन करिय-स्थायों के लारे धरम्यों के लिए
हर महीने १,००० मन अपनी नव्ह दिश और क्या हुआ हम नेका लाजियों कर दिया गया। न
मेमने पर उस घरटर का स्थान लाली शममने को नहा गया। बिख शमप हव विवाद पर चर्चा है।
ही भी, कुछ करवर हेन खुमीने वाली सब के किस्त रोच मक्ट करने के लिए दैकत से उक्तर पत्र की
गो। यह प्रस्ताद याव ही गया। ६० अपनुक्त और १७ प्रविक्त करिय पर हो चेत्र के लिए के ले ते से के लिए के ले ते से के लिए के ले ते से के लिए के लिए के ले ते से के लिए के लिए के ले ते से से लिए के लिए के ले ते से से लिए के लिए क

विरेशी वरहें, झदालतीं, स्कूल-मलेतीं, उत्राविषों और कीविलां के रायों प्रकार के (कोकता के प्रदान को प्यान में रकते हुए ) बहिलार पर जोर दिया या और कारित के स्व- स्वाराणों को लात तीर से दियानत कर दी माँ है कि ज कोगों को कारित में मातदा-संराया में में जुता आप जो पोनी प्रकार के बिश्वार के सिद्धांत में विरायत कर ती हो और स्वरं में उत्त प्रसास करने हों। सरकार की अपनी प्रकार के बिश्वार के सिद्धांत में विरायत करने हों। सरकार की अपनी मात्र के सिद्धांत में विरायत की यह और एयर क्या साथ से अपनी किया गाम कि यह सावारामालों के आधीम-स्वया के समन्य में आंच करें। सित्सा में जेती के सावारवस की दिस्दांत-मूर्ण गोली-कारण के सावारवस की स्वरं दिस्ता था उठके लिए उन्हें क्यारें दी गई।

्रत वेटक में जिस प्रस्ताव ने काफी जोश वैटा किया यह मोतियाव साहर हारा झानेस्ट है की हरण के विकास और मृत कारित के परिवार के प्रश्च समहेदन-प्रशासन के समृत्य में या | ∼ प्रस्ताव में गोरीन्यप साहा के देशप्रीम की बात की, जिससे प्रेरित होकर उतने हरण की, हृदय क

<sup>4</sup>सारत कीर रागासन करने की गीतिंग बहा का सबसा है या गरी है इस सी कार्मी कैंग्र के लिए के माम बनावर ही बनाव ही करते हैं। हमारे मित्र वर्षि आहें सी हमें सांवह जाउन पर पर we want it is

"चार हम इसी निद्याला श्रीर मेरित को सामने स्था कर आपना मारी बार्डरम, जिस्स मी(मरो) में श्रीर मी(मरो) में बारर वस बहेंगे. बयान करते हैं।

''बी'तसी के शोधर हो। निर्मालन्त्र बाय जारी रतन्त्र बार्टिए :---

है. यतट रष्ट्र करना—अवतंत्र हमारे शिषडामें की मान्यत के रूप में कीमन संस् के विभाग है। परिवर्धन में कर दिया जाये, या अवतक पालमियर क्रीर इस देश की अन्य है रेप हैं समग्रीता म हो ज्यम, संरवक बनाट रह वन्ने रहता । इस देंग के साम में हे सीचार दे सम्दर् वेंग्हीय बसद की मुद्द लाश रसस सारी का जिल्ह कर देश कारी है। प्रातीय बस्टें के तालाय भी पारी बाद है। हैक्द करीड में से (रेलवे की होक्चर) चंत्रल हैं करीड़ वर राय दी ज करते है स्तीर बाकी जिस रकम पर राज मही दी ज्या सच्ची उसमें से देश करोक सके ने सेता पर नर्दश दिया जाता है। इस प्रशाद यह राष्ट्र है कि इस देश की अनता बजट के क्षेत्र है संघापत पर सक्ती है, और इस सीमिन स्थितार की भी दर करने का शबर्म-कताल की स्थिता है। स साफ जाहिर है कि स अनुवा का बजट बताने में नीई द्वाप है, स बजट बताने वालों पर होई हाँप-भार । जाना की कर बद्दानी के सबंघ में या उनके दार्च के सामले में बोई आविकार नहीं है। इन पूलते हैं कि पिर इस विश्व विद्यान्त से ऐसा बजर पास बरता बरना बर्चन समें ही। उन्हों उत्तरदाशिय धाने कार में ।

२. कानून-सध्यमी प्रलायों को रद करसा-कानन बताने के वंचमें हारे प्रलाश के

जिनके द्वारा भीकरशाही श्रापनी अह मजबूत करना चाहती है, रद करना !

रे. रचनारमङ कार्यक्रम — जी प्रकाय, योजनाय और बिल हमारे शहीय जीवन की इदि करने के लिए छीर पक्षतः नीवरशाही बी अब उत्सावने के लिए झावरूपक ही उन हरही पेश करता 1

 प्रार्थिक नीति—एक ऐसी निश्चित खार्थिक नीति का खालासन करना जो प्रार्थिक विद्यानों के अपर क्षय की गई हो श्रीर जिसका उद्देश भारत से बाहर वाने हुए भन-महाद को रोक्स

हो । इसके लिए धन शोषण करने वाले सार कामों में बकावट करना खावरपक है ।

"इस नीदि की फलदायिनी बनाने के लिए हमें आन्तीय और केन्द्रीय कींतिली पा कत्या कर तेना चाहिए जो चुनाव के लिए खुली हो। इमें ऐसी खारी प्राप्य बगहीं पर शे बन्धा करन दी चाहिए, साथ ही हमें हरेक कमिटी में भी वहांतक सम्भव हो पुष बाना चाहिए। हम अपनी पार्टी के सदस्यों का प्यान इस स्त्रोर साकारित करते हैं स्त्रीर उन्हें निमन्त्रस्य दें हैं कि इस शावत्य में दिश्चम शीध से-शीध कर डार्ले ।

'कैंमिलों से बाहर हमारी नीति इस प्रकार होनी चाहिए —पहली बात यह है कि हमें महात्मा गांधी के कार्यक्रम का इदय से समर्थन करना चाहिए और कार्यक्रम की संस्थाओं के द्वारा उसकी पूरा करता चाहिए । हमारी यह जिल्लाव श्य है कि कीशिक्षों के वर्ष्टर स्वतात्मक कार्य की सहायता के दिना कीतियों के भीतर इसारे काम का बल बनुत कम हो आया। | बमेर्कि हमें जिल बल की जरूरत है वह कॅमिलों के मीवर नहीं, बाहर तलाख करना होगा, और उत बल के दिना हमारी क्रींसिस-नीति की सफलवा असम्भव है । रचना

श्चाचरण की निन्दा करने में कोई कार न रहसेंगे। एक केन्द्रीय राष्ट्रीय पंचायत बनाई गई, जिसकें पंचोवक और अप्यन्न सोगीजों हुए कोई हमेंश्च खजासकतां, साला सालगतराम, केंव एफ नरीमान, वांव एस केंव रच और सायवाद्य के सारटर मुन्दरिक्त कररा हुए। गिरिष्ट् ने भारिक विद्वारों को स्वरूप केंद्र मार्थिक विद्वारों की पवित्रता का प्यान रचने और गोवच श्रीर मार्थिक के स्वरूप मार्थिक केंद्र मार्थक केंद्र मार

क्रमी गांधीजी ने भ्रपना उपवास समाप्त ही किया था कि उन्हें बम्बई में २१ क्रीर २२ नवस्वर की सर्वदल-सम्मेलन में झीर उसके बाद ही झीर उसी के सिसांसले में २३, २४ की महा-समिति की बैठक में शरीक होना पढ़ा ! सर्वदल-सम्मेलन करने का उद्देश्य यह या कि भगात में सरकार का दमन जोर पढ़बता जा रहा था । यह दमन-नीति स्वराज्य-पार्टी ग्रीर तारकेश्वर 🖥 सरया-मह करनेवाले कार्यकर्ताओं के विरुद्ध खाररम की गई थी। सोकमत को इसके विरुद्ध तैयार करना या । परिषद ने बंगाल-सरकार-हारा जारी किये गये क्रियमस-सा-मार्ग्यमेयहमेयट-मार्हिनेन्स के विदेद निन्दा का प्रस्ताद पास किया छीर उसके साथ ही १८९८ के रेगुलेशन है की रद करने पर जोर दिया । सर्वदल सम्प्रेलन ने बंगाल की श्राशान्ति का कारण स्वयान्य न मिलना ठहराया श्रीर एक कमिटी नियुक्त की, जिसके सुपूर्व स्वराज्य की योजता और साध्यदायिक सममीक्षा तैयार करने का काम किया गया । इस कॉमटी में देश के शरे राजनैतिक दलों के प्रमुख ध्यक्तियों को रक्ता गया ६१ मार्च १६२५ एक रिपोर्ट मांगी गई। परिषद के द्वारा छुछ विशेष काम होने की धाशा न थी। पर इससे सम्भवतः देशकथ चित्तरका टाए की गिरफ्तारी दल गई'। उस वर्ष की मख्य घटना थी गाथीबी का देशदर्भ झीर नेहरूजी के बागे बहिष्कार के सामले में स्कूक जाता । इन दीनों प्रमुख व्यक्तियों में एक सम्मिलत वक्तस्य प्रकाशित किया और उसे महासमिति ने मान लिया । इस वक्तस्य का सारांश यह या कि सारी पार्टियों का सहयोग बात करने के लिए खनहयोग को राष्ट्रीय कार्य-क्रम े के रूप में स्पंगित किया जाता है। हां, विदेशी करहा न पहनने के सम्बन्ध में वही पुरानी भीति रहेगी । यह भी कहा गया कि श्रान्य दल भिन्न-भिन्न दिशाशों में रचनात्मक-कार्य करें, श्रीर स्वराज्य-पार्टी कींतिलों में काम करे। इसके एवज में गांधीजी ने यह तथ कराया कि कांग्रेस-सदस्यों के द्वारा U साल के बभाय २००० शज हाथ का कता सत प्रति सास दिया आय I वेलगांव-कांग्रेस

 साथ स्वीकार किया गया, पर साथ ही उसे वथ-भ्रष्ट बताया यथा । महास्तित ने हर स्रो हो प्रकार की सारी राजनीविक हरवाओं को जोरदार वान्यों में विकास और श्वरणी हर एवं महर के कि एक प्रकार के इत्तर कांग्रेस को आहिंगा की जोरदार वान्यों में विकास की श्वरण के मार्ग में कहार रहते हैं हरोर स्वामक के निवारी में कहार रहते हैं हरीर स्वामक के निवारी में वायक बनते हैं । हस मरावाय पर पूर्व गायुद हुआ। पर बात हैं ने सी कि हर प्रसाद कर पर मुख्य मार्ग के स्वास्त्र के सार्व के बात है, विकास हरते हैं कि एक साराव के सिन्त-सिन्त स्वासी के जोर को बहुत बरत है मार्ग में को स्वरण करते हैं मार्गों के ने पर वहले हम की स्वास्त्र के साराव के सिन्त-सिन्त स्वासी के जोर वह बरत हम साराव के बन्ताय हुआ कि का करते हैं मार्गों के ने पर वहले हम की साराव के स्वासी हम साराव के विकास हम की मार्ग में हम साराव के विकास साराव हम हम साराव के विकास हम साराव के विकास हम साराव के साराव मार्गों हमें साराव हम साराव के साराव मार्गों में सार्ग हम साराव के साराव में साराव मार्गों हमें साराव साराव में साराव मार्गों से साराव मार्गों में साराव मार्गों मार

पराजी इस बैठक में श्रवने इन्ह्रानुवार सनन्त्रुख प्राप्त न कर सने कीर उनें स्थानी कोर परिभ्रम से प्राप्त की उपस्वता की मजबूत बातों के लिए न्यावर तक रकता पत्रा। वहांक सीर्ण परिभ्रम की अपन्य पा, सुत्रवांती शर्य की उन्होंने स्वास्वर्यनकर शिंद से पूर्व किया बस्तव में रुपट- स्वस्य में, विज्ञावर में इंडरेट हुए, स्वस्तुरह में प्रधर्भ सी स्वस्वर्य में प्रटम्भ हो गरे।

परन्तु उत वर की वयसे ही। बाव भी कार्य-वाय साम्यवायिक दर्गों का होना, बावक-दिल्ली, गुलबर्गा, नागपुर, लकनऊ, शाहकहापुर, इसायाबाद और कहलपुर में। इससे बारिक मयकर दया कोहार में हुम्मा। कोहार के देने ने तो मारवस्य की कार बीक परी हर्गों है करायों और वरियालंगों के सम्भव्य में गामीओ जीर भी। वाहित्यलंशी की पर कार्याटी विक्र की सी दोनों में रिपोर्ट देश की, पर कुम्मेय से दोनों का इस्ट क्लाब में सब-भेद चा कि दर्गों की क्रामेय दिल पर है। १६२४ की ह और ४० विकास की प्रदानशं को भीते जाज यह बरें से भी बितंत्र पुद, पर दोने के पीत बाह की कोहार के आवश्कल के देश्यारहर लाखा मन्दलाल में तो दिनोर्ट कियो पीर किसे कोहार-दगा-पित-काशक क्रामित के अकाशित किया, उसे पहने पर के बार की पीर में में मोल हो अपना है। इस इससे अधिक और कुछ नदी कह सकते कि ह और १ विवर्धर के सोलीकपार की एकनेक्शाम के बाद एक रियाल ट्रेंस ४००० हिन्दूओं की तथार कार हो ती में इसमें से २६०० दो मारीने बादवह सम्बन्धिकों की अनवा की बीर १४०० झम्म स्थाने की कमा हो सान-पीतवा पर जीते रेहे।

ऐसी दशा में यह कोई आर्श्य की बाव नहीं को गांधीओं ने २१ दिन के उपकार का मंदि तिया। इस मोगोनगद और हरवा-माइनि का निम्मेदार उन्होंने आपने-आपको इराया और उन्होंने के द्वारा प्राययेन्य करने का निम्मय किया। सभी खगीरकायारिक के मंदर हो। का सामा गंधी वित प्राया ने उन्हें अधिक दिन नहीं हुए थे। कान्य यह उन्हें निम्म शामित्यां भी शांधीन तित प्राया मुस्मारकारी के कहान पर सारामा किया, पर बाद को उन्हें ग्रहर के बार एक मान में ले जाया गया। इस प्रवस्त का सामा उन्हार कारी आदियों के नेवाओं को एक दिना सामा अलंकित के बढ़े पारती मी शांधी के पुर । यह एका-ब्यंग द २६ मिताबर से २ स्वर्शन का १६१४ तक होती परी। प्रयाद के सरसानी में प्रतिका की विश्व भी में , बी संग्यना के निर्देश का पानक करने का अधिकनी-कार्यक सकत प्रश्ति से में क्षमा, नर ए॰ चीपरी, तर क्षासुवीय मुरुवी, गूरेन्द्रनाय यहा, स॰ मुत्रस्थ प्रस्त, पर और प्रश्न भुति कीर क्षम्य कई कार्मधी कार्यकर्ती कीर नेत्रम कार्मित के रात्त कार्मा कि स्वार के स्वार कर कार्मित की रात्त कार्मा की स्वार के स्वार कार्मित की रात्त कार्मा की स्वार कार्मित की रात्त कि स्वार की स्वार के स्वार की स्वार

याबी-आत्वाधियों के लिय थी वक्ते, प० बनात्वीसाल बहुवेंदी श्रीर श्रीमठी लोगिजी नायू की तेवाधी की वायद्व को तर्री लक्कार भी बुरवाय नहीं देती थी। यह भी देतिया के मामू में तेवाधी की तर्याद्व को तर्या है। तर्वाद भी बुरवाय नहीं ने देती थी। यह भी देतिया के मामू में कार्य हों ही ही व्यदि तिर्चय देनिया प्रशासियों के दिवस वाया तो भारत में तिर्द्ध-वासाप्त से त्याद में ही दे व्यदि त्याद हों की स्वाद के दिवस करने की साव है के दरह के साव तेवाद कर के साव हों ही ही की साव मामू कर की साव ही कार्य है। त्याद में मामू की याद त्याद की साव है कि दरह है में में बाया-कर पीरव दुर्द भी, जिसमें मामू की साव सी मामू कर की साव ही मामू कर कर की साव ही मामू की साव ही मामू कर की साव ही मामू की साव ही सा

समर्थ हो सकता है ! इसलिए यह समय के अनुकल ही हुआ कि १६२४ की कांग्रेस के समार्थ गांधीत्री हुए । उन्होंने श्रपना श्रद्भुत भाषण पेरा किया । पर कांग्रेस में उसका संदेग ही सुकर्य गया । इस भाषण में उन्होंने १६२० से उस समय सक की घटनाओं पर प्रकाश हाला और कारा कि किस प्रकार कांग्रेस मुख्यतः एक ऐसी संस्था रही है जिसके द्वारा मीतर से शक्ति का विकास होत रहा है। सब तरह के बहिष्णारों को भिन्न-भिन्न दलों ने ज्ञपनाया। वैसे कोई भी बहिष्णार पूरा न हे सका, फिर भी जिन-जिन सस्थाओं का बहिष्कार किया गया अनका रीव बहुत कुछ कम ही गया। संवसे वड़ा बहिष्कार हिंसा का चाहिण्कार था। पर ऋहिंसा ने श्रमहायावसा की निष्क्रमता की द्धोदकर स्त्रभी साधन-सम्पन्न स्त्रीर परिष्कृत रूप घारण नहीं किया था । जिन्होंने श्रवह्योग में साम नहीं दिया उनके विरुद्ध एक प्रकार की लियी हुई हिंसा से काम लिया गया। पर ब्राह्स जैसी हुन भी थी, उसने हिसा को दबाय रक्ला। इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि किसी स्मादरों के लिए का तहने की खमता उस आदर्श की पूर्ति में खबश्य सहायक होगी। पर 'ठहरो' कहने का भी समय माया श्रीर जिन्होंने ग्रसहयोग किया था उनमें से बहुत से लोग पश्चात्ताव भी करने लगे। फिल्व उप प्रकार के बहिण्कार उठा लिये गये स्त्रीर केवल एक यहिष्कार-विदेशी कपहीं का -रह गया। स प्रकार बहिष्कार करने का जनता का न केवल आधिकार ही था, बल्कि कर्तव्य भी या। विदेशी त्पड़े का बहिन्कार वैद्या ही क्यावरथक है जैसा विदेशी पानी या गेहुँ या चावल का बहिन्कार करना। समे सन्देह नहीं कि वहिष्कार एक प्रकार दवाय डालना है, पर यह दवान क्रोध से नहीं, सदिन्छ। मेरित हो कर बाला जाता है। लकाशायर का व्यापार अमैतिक था, क्योंकि वह भारत के हाली क्तानों को वर्शाद करके बढ़ा श्रीर कायम रहा। एक प्रकार अनैतिक ब्राचरता से दूसरे प्रधार के तैतिक ग्राचरण को जन्म दिया और ब्रिटेन के ग्रानेक ग्रानैतिक ग्राचरकों की जह में यह ग्रानैतिक रापार छिपा हुआ था। फलतः हमें हाथ से कातने श्रीर हाथ 🗓 बुबने का काम अपनाना पर्मा ासके द्वारा हम किसानों के संसर्ग में द्याये । पर आंधीजी के कहने का यह अवस्थ न था कि सब कार का ऋमेजी माल हमारे लिए. हानिकर है; परन्तु कपड़ा चाढे अंग्रेजी हो, खाढे और किसी लायत का हो, हमारे लिए हानिकर सिद्ध होया। यन्त्री के सम्बन्ध में उनके विचार जो उन सबको अपनाने के लिए वह जनता से नहीं कह रहे थे। अहिंसा के सम्बन्ध में भी तका मही करत था। परन्तु ऋषेले चरेलू-भन्धे ने ही जिन इजारों झादाँमयों के दरवाजे है ल-चैन को दूर कर रक्लामा उनके जिनारा से उनका जी बहुत दुःली था। उनके बीर गांजयों के सबभेदों में समभीता हो गया था। खराजी खुत कात कर देने को राजी हो गरे बीर षीजी में उनके कींसिलों 🖩 काम करने पर आपन्ति नहीं की। उन्होंने कोहाट के देंगे पर सन्ताप ट किया, श्रकालियों के साथ सहानुभूति प्रकट की, श्रास्प्रस्थता के सम्बन्ध में श्रपने विचार प्रकट पे भीर स्वराज्य-योजना का जिक किया। यह तो लच्च है, पर हम इसे नहीं जानने। चरला, दु-मुर्वालम ऐक्य चौर श्राराष्ट्रयता-निवारण ये साधन हैं। "मेरे लिए तो साधनों का जानना है ही है। मेरे जीवन-सिद्धान्त में साधन और साध्य पर्यायवाची शब्द हैं।" इस प्रकार भूमिका

ते के बाद गांधी जी ने स्वरान्य की योजना के समन्य में कुंतु बातें कार्री।
स्वाधिकर के लिए सारीमेंक परिश्वन की यही, सैनिक न्यद में कुमी, कहा न्याप, स्वर्ष-हारीर उसने प्राने पाली पुत्री का ब्यन्त, विश्वन और नैयक प्रान्ति के नेतर्ने में बानी, मोर्टी मारा की दिशे दोनीमंग्र, इस देश में विशेषां के दूसरों (गोनीस्ली) को नरे हिंहे विन हा, मारावेष मेरेसों की उनकी पद-पर्यादा की माराई ब्रोसे केन्द्रीय सरकार-यात कसता न पर्दतने का ग्रास्ताचन, सानागांक्षी का करन, नौकृषियों में आदिन्येद का खान, मिन मिन्न सस्याओं को भार्मिक स्वचन्नवा, देशी-मापाओं-द्यास सर्वकारी काम-कान, खीर दिन्दी को राष्ट्रीय भाषा मानना । पूर्ण स्वस्तर के प्रस्त की खोर भी सांधीनों का प्यान ब्राव्हर्षित हुखा । श्रद्दमदाबाद के बाद

पूर्ण सराय के अस्त के अस्त मांच्या के ज्यान के कार कर कर है। उस स्वा के स्व के दिन है जिस है जिस है के हिन के स्व की वें स्व के स्व के

कारीत ने बो सम्मा, सर ए॰ जीवरी, सर सामुतीय पुरुवी, भूरेजनाय यहा, या॰ मुक्कप्य ऐसर, पुरु की॰ एस॰ भुतरी श्रीर जाय पर सामिती कार्यकर्तीय और नेताओं की महुन रह रोहमहात दिया । नवस्प में माहालिति ने सोशीती, पात वर्ष और दिल्ली के लिस समस्तीत को पात
क्षिया या उसे खरी किए गया। कोरेड-स्क्राधिकार में भी धीमर्थन किया गया। दिल्ली के कोहरद स्वाम पर लेद मकट किया गया। बोहाद के मुक्तमार्थी को नक्षाद दी गई कि में हिन्दुओं को उनक जान-माल के सवय में आर्श्वासन में, साथ ही हिंदू मुदाबरीन को स्वाद दी गई कि अत्वक्त कोहरद के मुक्तमान उन्हें सम्मानपूर्वक न बुलाने तबतक में साथन न जाव। हवी तरह पुलस्ता के वीक्षित के प्रति भी सहात्रभूति दिलाई गई। अरह्मस्वा क्षारे पायकी मक्तावाव के सबस में उचित कार्यकाई भी गई। वैद्योक्त धुक्र-पेका को पूर्ण सम्मानवद बतावा गया। अकाशी-रहम, मेंदर और क्षारे सर्काम क

प्रवादी-भारतवाधियों के विषय श्री वांके, पं॰ श्रीस्थाय चतुर्वादी और श्रीसती वर्राजियों मारह की वेचा की वांका मारह की वेचा की कर की वांका मारह की वेचा की कार की वांका मारह की वेचा की कार की वांका मारह की वांका के वांका की वांका का वांका की वांका की वांका की वांका की वांका की वांका की वांका का वांका की वांका

कांग्रेस का इतिहास : साग रे २२६

सागरिक या रांस न हो सकते थे।

भी चर्चा की गईं । अगस्त १६२४ में उपनिनेश-मन्त्री मि॰ वामस ने निधव किया कि र देशों से ब्याकर वसने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में जो ब्याहिनेन्स बनाया गया या वह हा में न लाया जाना चाहिए, परन्तु हाइलेयडच ग्रीर मताधिकार के शमन्य में जी निवय है

कायम रहेगा । यह भी निश्चय किया गया कि जो भारतवासी दिश्चण सफीका में जाका 🕅 नाई मे निचली भूमि पर जाकर यह सकते हैं और उत्तपर सेती कर सकते हैं। १६६४

भूत में सम्राट् की सरकार ने एक ईस्ट अफ्रीकन कमिटी नियुक्त की, जिसके चेवर लाई साउथवरों ये । इसके सामने मारतीय दृष्टिकीस श्वस्था का सकता था । इसी बीच राँद श्रमीका की सरकार में परिवर्तन हो गया, इसलिए 'क्लास-एरिया-विल' खपने धाव ही ॥ गया । साम ही 'नेटाल करोज चार्डिनेन्स' पात हो गया, जिलके अनुसार और अधिक भार १९२५ ही राजनीति ब्रह्यतः कॉलिलों में किये गये काम तक सीमित रही ! हाब स्वराजियों की

# हिस्सा या साम्ता ?--१६२५ श्चपरिवर्तनवादियों की तरफ से परेशानी न रही । क्योंकि बाडीओ दोनों दलों की एक तराज्यपर

रखने को मौजूद थे 🛮 । मध्यप्रदेश श्रीर बंगाल में द्वेषशायन का ऋन्त हो गया था।,साँब लिटन के

निमंत्रया पर देशक्य दास ने बगाल में मंत्रिमण्डल बनाने से इन्कार कर दिया चौर न दूसरों की ही बनाने दिया । वह इसी प्रकार के विश्वन की बाव सीचते छा। रहे थे । अब सार्ड रीडिंग का १६२४ का नं १ ग्राहिनेन्स समाम हजा हो बंगाल कींसिल में एक बिल पेश किया गया, जिसे स्वराजिमी ने श्रीर स्वराजियों के प्रभाव में १६२४ की अनवरी में रद कर दिया । लॉर्ड लिटन ने उसे सही कर दिया न्त्रीर लन्दन, सम्राट सरकार की सञ्दी के लिए भेजा । १७ परवरी की बंगाल-कौंखिला ने प्रस्ताव पास करके बजट में भगियों के येवन की गुंजायश रखने की विकारिश की । स्वराजियों को द्वारमा पड़ा । पर उन्होंने शीव ही इस जात की पूरा कर लिया । २१ मार्च की बजद पर बहुत के दौरान में मित्रपी के येतन ६६ रायों से स्ट कर दिये गये। पछ में ६३ रायें थीं। इधर बगाल ग्रसहयोग के इस निश्चित मार्गपर चल रहा था, उधर मध्यप्रान्त में इस बात की चर्चाकी जा रही थी कि स्वराज्य-

में स्वराज्य पार्टी १६२४ श्रीर १६२५ में विरोधी दल का काम करती रही। स्वराजियों ने सिलेक्ट कमिटियों में भाग लिया और लाभदायक कानून पास करने 🖹 सहयोग दिया 1 कभी किसी पार्टी का साथ दिया, कभी किसी का, श्रीर यदाकदा सरकार का भी । जब भी सी॰ दीशस्त्रामी आयंगर ने बंगाश-आर्टिनेन्स की एक कानून के द्वारा स्ट करने का प्रस्ताव पेश किया हो। उसके पद्ध में भूद और विपद्ध में अभ रायें आई । १६२५ की ३ फरवरी की भी विहत्तमाई पटेल ने १८५० का शाही कैंदियों का कानून, १८६७ का सीमान्त के श्रत्याचारों का

पार्टी की मात्रित प्रदेश क्यों नहीं करना चाहिए, जिससे वह मीतर से विष्यंत कर सके ! वड़ी कींछिल

कारून श्रीर १६२१ का राजदोड़ी समावन्दी कानून रद करने के लिए विल देश किया तो सीमान्तवाले फानन के सिवा बाकी दिस्सा पास हो बाया ।

श्रीयत नियोगी ने ऋपना बिल पेश किया. जिसके द्वारा वह रेलवे-एक्ट का सशोधन करके किसी जाति-विशेष के लिए डब्बे रिजर्व करने की प्रया को मिटा देना चाइते थे। यह बिल नामंत्रर हुआ । डा॰ गीड ने बिल पेश किया कि लन्दन की पित्री कैंसिल में अपीलें न मेजी जाया करें, पर वह रद होगया ऋौर खराजियों ने उक्षमें सरकार का साथ दिया । वेंब्रटपति राज का यह प्रस्ताव कि देश में तत्काल सैनिक-विधालय कायम किया आय,पास होगया श्रीर सरकार को हार खानी पड़ी 1 रप

फरवरी १६२५ को रेलवे-बजट की बहुत में खराजियों और स्वतन्त्र रल बालों ने सरकारी मदस्यों का मुका-

प्रस्ताय ६६ शयों से स्ट होगया । पत्तु में बंधल ४१ गर्वे छाईं । इस प्रधार बाट सीर उससे मर्वे पर उनके मुग्प दीवी के खनुमार ही विचार किया गया । श्रारम्भ में लगातार श्रीर एक्स ब्रस्स दालने वा जो नकरर किया शया था, उसमे वहीं काम न लिया गया ! परिवृत मोतीसाल वा वार-वारिमी के सदस्यों का सकत-वर्ज घटाने का मस्ताय ६५.४४८ से पास होसया। कोहाट कार्टम, रोना में भारतीयों का द्यभाय, मुद्रीमैन-कमिटी को रिवोर्ट, बोलमेज-परिपट, दमन द्यादि पर लिरे यो थे । जद द्वारोप्स्ती में ऐमा बिल पेरा किया गया जिसके द्वानुसार यंगाल-किंग्नल ता प्रमेरसंस्ट एक्ट के मावहत मामलों की श्रापील हाईकोर्ट में की जा सकती थी, तो बड़ी विकिन प्रवस्था हुई। विस में सीन ग्रन्य भारायें ऐसी थीं जिनके द्वारा ग्रदासत में हाजिर होने के हुवमनामें को रद किंग श्रीर द्याभियुक्तों को यंगाल से बाहर नजरवन्द रक्ला जा सकता या। स्वतन्त्र दलकाले और रस्तानी विक्त के पहले भाग का को इब्रनुमोदन करना चाहते थे। इब्रीट कड़ी बीन भागों को रद करना। तरकार की हिंट से पिल इस कवार थिल दुल ऋधूरा रह जाता । फलत- जब उसे राज्य-परिषद् ने एव II दिया तो लॉड रीडिंग में उस पर सदी करदी ।

इस समय सक देशपन्धुदास ने कांग्रेस में ऋपने लिए एक मीरवपूर्ण स्थान वैपार कर लिया n । इसके व्यविश्वित वेलगाव को केस के व्यवस पर एक समाचार प्रकाशित स्त्रा कि देशका स्व ' ग्रपनी सारी सम्पत्ति देश के ग्रप्येय कर दी है, जिलका उपयोग परीवनार में किया जायगा। इन त से देशपन्धु दास जनता की निगाह में बहुत ऊ से उठ गये । इसर हॉ॰ वैसेयट के नैरानल करने ान ने 'कामनवैरुष द्याफ इविद्या विल' का सक्तविदा सी प्रकाशित कर दिया था। एक्ता-परिष् खामदायिक समस्या को सुलम्भाने के लिए को कमिटी नियुक्त की थी वह ग्रालय भाषा पन्तो कर ो थी । लाला लाजनवराय ने हिन्दु महाचमा की छोर से २५ फरवरी को एक प्रश्नावांल प्रकाशित । गत मयम्बर में जो सर्थ-दल-सम्मेलन हम्रा था, उसके द्वार्थ नियक्त की गई उपसमित कोई ल्ह्री स्वराज्य योजना तैयार न कर सकी और अन्त को सार्च में अनिरिचत समय के लिए स्वीगत र्द । १६२५ के मार्च श्रीर श्रमेल में गांधीजी ने दक्षिण-भारत श्रीर केरल में दौरा किया। नाप-न-संयामह जोरों पर था। गांधीमी की उपश्चिति ने समकीता होने में मदद दी। हुछ साह कों पर से दीकर ध्रस्टुश्य न गुकर पाते थे। यह ध्रान्दोलन इस कड़ाई की युर करने के लिए म्म किया गयो था। त्रावयकोर-सरकार ने सत्यामहियों का प्रवेश रोकने के लिए। कुछ शहे गर्ग थे ब्रीर विवाही सैनाव कर दिये थे। शायवाकीर सरकार की यह बात संध्यार गई कि उनके इस से यह जनता में यह धारणा उत्पन्न कर देगी कि यह त्रावणकोर के हिन्दुसों की सकीर्णना का । शारीरिक-वल-द्वारा समर्थन कर रही है। जब सरकार ने बाढ़े और स्पार्टा इटा लिये तो सत्पा-

ों का शत्र केवल लोकमत रह गया और सत्यामह का कारण उस समय के लिए इट गया। द्विण से गाधीशी बंगाल जानेवाले ये । दास बाषु अस्वस्य होने सरो थे । उन्हें शाम की हने लगा, जी चिन्ता का कारण होरहा था। इलाज के लिए उनके यूरोप बाने का प्रवन्ध किया या । साथ ही यह त्राशा थी कि वह त्रिटिश-सरकार के साथ समग्रीता करा सकेंगे । यह 'सप-की मनोद्वत्ति उन सारे कार्यकर्तात्रों में मिलवी है जिन्होंने वहें-बहें ग्रान्दोलनों का सद्वटन है। जब १६१७ में मिन माएंट्रेगु ने मास्त का दौरा किया था तो भीमती बेसेएट पर भी हुए की मनोपृत्ति में अधिकार कर लिया या।

हर जायगर पर लॉर्ड रीहिन बुद्ध मधीनों की कुट्टी पर इंग्लेगक नामे थे। लॉर्ड वर्षनोह ने स्थानियों को सकाह वी भिर्क में त्यापक करें बचना करतीय करें। उस दोनों साठी में निस्तार वाद बाहू के द्वार में जाता उतन कर दी थी। इचके संक्षात कर्षन के महुद्ध कीर कि रामने क्षात्मक मारव में सममीदा कराने की येशा कर रहे थे। सांचीजी ने दाल बाबू की मृत्यु के बाद यह मस्पूर्ण साठ करी थी। उन्होंने कहा था कि प्रकाश में नीर्स वर्षनीह में मही जावशा भी और उन्हें दिश्यान यादि करीने हमा यह के हिए सरक कह करेंगे।

देशबन्ध दास ने पांपहत मोतीलाल नेहरू को जो श्रान्तिम पत्र लिखा था। जिसे पांपहतजी देशबन्धु का श्रन्तिम धननैतिक वनीयतनामा कहा करते थे, उत्तर्मे उन्होंने कहा—''हमारे इतिहास की सबसे खिथक नाजुक पड़ी आरही है। इस वर्ष के अन्तु में ठील काम होना चाहिए छीर उसरे साल के जारग्भ में इमारी शारी शक्तियां काम में लग जायती। इधर इस दोनों बीमार पहें हैं। र्रश्वर ही जाने, क्या होने वाला है।" इसके बुछ ही दिनों बाद र्रश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि उसने देशक्यु की खर्ग में मुला किया । १६ जून १६२% की दार्जिलिय में उनका परलोकवान हुआ । दान बाबू का जीवन स्वयं ही भारत के इतिहास का यक्त शरिक्ट्रेंट था। दास बाबू के देहान्त के सम्बन्ध में खुलना में गांधीश्री ने गदगद होकर कहा था - "उनकी स्पृति को जामर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए है आंखू बहाना बढ़ा साधान है । परन्त चांनुयों से हमें या उनके निकटस्य श्रीर प्रिय व्यक्तियों को कोई लाभ न होता ! वदि हम सब, हिन्दू, मुनलमान, रेसाई, पारती, वे सब भी जापने-जापको भारतीय कहते हैं, संबद्ध्य कर से कि जिस काम के लिए देशकपु जिये छीर जिस काम में यह निमन्त रहे, उसे बग करेंगे, तो हम सचमन उनके समारक के रूप में बुख कर सकेंगे। इम सर परमात्मा में विश्वास रखते हैं । हमें जानना चाहिए कि श्वरीर नाशवान है । च्यात्मा का नाच कभी नहीं होता । जिस शरीर में देशक्य दास की शास्त्रा का निवास था यह नष्ट 🕕 गया । पर उनकी द्यारमा का नारा कभी न होगा। उन्ही ब्रास्माही क्यों, उन्हा नाम भी, जिन्होंने इंदनी सेवा 🖏 🕏 श्रीर इतना त्याग किया है, श्रासर रहेशा श्रीर जो कोई बढ़ा या जनान उनहा जग भी श्रानुकरण करेगा यह उनकी स्मृति को स्नमर बनाने में नहायक होगा । इस शर्में अनके जैसी बुद्धि नहीं है, पर यह जिल उत्पाद के लाम चापनी मानुभूमि को प्रेम करते थे, इस उनका धानुकरण धानरम कर सकते हैं।" यहाँ जय सरहारी सब का तद्वरण भी देना चाहिए-"भी दास ! अपने प्रतिद्वन्दी की दुर्वलताओं को सम्बद्ध लोज निरासने की सन्य-जात शाहि थी। यह सामी बोजनाओं की परा करने में सीहmen d'un de de la company de l

पर गर्थ है है रागों में का दूसर हो जिया है कर गया । सारावा में हमा करा की राग में या पूर्व हों पूर्व में में का का दूसर हो जिया है कर गया । सारावा में स्थान पर प्रदेश में ते का का प्रसान के अमें का का का प्रदेश में ते का कि प्रसान के अमें का कि प्रसान के सारावी का मारावा के सारावा का निर्मा के सारावा की सारावा के सारावा की सारावा की मारावा की

इन साथ छक्र देशावधुदान ने कांग्रेन में साने भिन्न एक शीरशानुं स्थान देश करी था । इसके करिन्द्रिया बेलवांव करिन के कावतर वर ग्रन्ड लगामार प्रवासित हुआ कि देसक्य । में बापनी सारी समानि देश के बार्येश कर दी है, जिलका अपनेश प्रोहास में किया कार्या। बात से देशवन्यु दाल जनभा की लियाह में बहुत कांधे उठ गये । इधर हाँ - देसेएट के लेगनम व न्यान ने 'कामनीहण काल श्रोवश्या विल' का मर्गावश भी। मर्शायान कर दिया था । युवसा-वर्ग में साम्यश्मिक समन्या की सुलागामें के लिए जी कीमी नियक्त की बी यह करता. माचा पन्नी रही भी । साला साजावणय में हिन्दू महानभा की ब्रोग से इंद करवर्ग को एक प्रश्लवांस मर्का की । गत मगभ्दर में ओ वर्ष-दश-वर्धमान पूछा था, उसके शारा नियुस्त की गाँ उरहीं ते क्रम्यु) स्वराप्य योज्या तैयार न कर सकी स्त्रीर क्षाना की मार्च में स्वानश्चित समय के लिए स्वी रोगर । १६२५ के मार्च श्रीर श्रमेल में गांधीओं से हविल्-भारत श्रीर केरल II दीश दिया। व क्रीम-स्थामह ओर्रें। वर था । शांधीओं की उर्थाधित ने समसीता होते में महद थी । इस स संक्षी पर से होयर कारएस्य न शुक्रर पाते थे। यह आन्दोलन इस कहार्र की दूर काने के हि श्चारम किया गया था। श्रावणकीर-तरकार ने सत्यामिश्यो का प्रपेश शेकने के लिए बुद्ध शहे व दियं ये और लियादी वैनाव कर दिये थे । बावयाकीर लक्षार की यह बाव सुमाई गई कि उसके ह र्शेंदे से यह जनता में पह चारणा उत्तम कर देशी कि यह वाबणुकीर के दिनुस्तों की सकीर्यात . क्याने शारीरिक-पल-द्वारा समर्थन कर रही है । जब सरकार ने बांडे कीर सिराई। इस लिए ती है ग्री का रामु केवल लोकमत रह गया और शत्याग्रह का कारण उस समय के लिए हट गर्मी

र्यात्म से गांधीओ बंगाल जानेनाले थे। दाय बाबू अल्बल होने हाने थे। उन्हें : बन रहने हाती, जो जिन्ता का बरान्य हैरिया था। इलाज के किए उनके पूरेण वाने बर म गता था। तथा ही यह खाशा भी कि वह बिटिय-संस्कार के साथ समस्त्रीत कथा करें कहा, की भागीत्ती उन कारे कार्यक्लीकों में सिल्डी है किल्लीने बर्ड-बर्ट आरोश हिया है। जब १९ १७ में तिल आरवेशु ने साल कर दौरा दिया था से अंभावी के प्रकार की मनोप्ति ने खांकियर कर लिया था। देश्यवन्त्र की सुन्यु कीर कसके बाव

देशवन्तुं की मृत्यु कीर इसके बाद करीदपुर की बड़ाल-प्रान्तीय-परिवर्द के श्रवकर पर वही स्थिति वी द्दा अवस्वर पर लॉर्ड वीटिंग युद्ध महीनों की खुड़ी पर स्पीयर मन्ने ये। लॉर्ड सर्फनोह ने स्रामिनों मो सलाह दो मी कि ये विच्यन के बचान करनोग करें। इन दोनों बातों ने मिलकर दास बाबू के द्वरय में बाशा उरला कर दो थी। इनके खलावा बनोल वेजबुड लीर मिन देमले मैक्सनश्र मागव में समसीता बराने की नेका कर रहे थे। गांधीजी ने दास बाबू की मृत्यु के बाद एक मर्मपूर्ण बाद कही यो। उन्होंने कहर था कि दालवाबू को लॉर्ड कर्फनर्ट में बनी खाला थी और उन्हें दिश्वाम या कि बकैनटि भारत के लिए बहुत कुछ इनेंगे।

देशबन्ध दास ने परिवत मोतीलाल नेहरू को जो अन्तिम पण सिला था, जिसे परिवतकी देशवन्य का क्रान्तिम राजनैतिक वसीयतनामा कहा करते थे, उसमें उन्होंने कहा-"हमारे इतिहास की मनसे अधिक नाजुक पड़ी आरही है। इस वर्ष के अन्त में ठीस काम होना चाहिए और वसी साल के ब्रारम्भ में इमारी सभी शांवितयां काम में लग जायगी। इधर इस दोनों बीसार पहें हैं। र्रश्वर ही जाने, क्या होने वाला है।" इसके कुछ ही दिनों बाद र्रश्वर की देशी इच्छा हुई कि उसने देशक्य की खग में बुला किया। १६ जून १६२५ की दार्जिलिय में उनका परलोकवास न्या। दात बाब का जीवन स्वम ही भारत के इतिहास का यक्तु परिन्तेद था। दास बाब के देहाना के सम्बन्ध में खुलना में गांधीजी ने गद्गद् होक्ट कहा था-"उनकी स्पृति को ग्रमर बनाने के लिए हमें क्या करता चाहिए है कांच बहाना बढ़ा आसान है। यरना आसुओं से हमें या उनके निकटस्थ द्यौर प्रिय व्यक्तियों को कोई लाम न होगा। यदि इस सक, हिन्दू, मुसलमान, हैसाई, पारही, वे सक को अपनी-आपको भारतीय कहते हैं, संकल्प कर से कि जिस काम में लिए देशपन्यु जिने और जिस काम में यह निमम रहे, उसे प्रा करेंगे, तो इम सममुच उनके स्मारक के रूप में कुछ कर सकेंगे। un सब परमात्मा में विश्वास रखने हैं। हमें कानता चाहिए कि शरीर नाशवान् है। श्रातमा का नाम कभी नहीं होता । जिल शारीर में देशबन्धु दास की झाल्या का निशास वा वह नट हो गया । पर उन्हीं सारमा का नाश कभी न होगा 1 उनकी सारमा ही क्यों, उनका नाम भी, जिन्होंने इतनी सेवा की है श्रीर इतना स्थाग किया है, बामर रहेना श्रीर जो कोई बुद्धा या जवान उनका जता भी श्रुपुराक ें महावक होगा ! हम सबमें अनके जैसी मुद्द नहीं है, पर करेगा वह करते थे, इस उनका अनुकरण अवस्य कर सकते हैं।" ĦĘ े हम उनका अपन्य विश्व हाल में आने प्रतिहन्ती ही द्रांस्ट्रकीं कार्य होते हो

या।" महात्मा गांधी की तरह उनकी भी घरांचा शतु तक करते थे। उनने प्रति का हमंदर हैं में ने सम्मान प्रकट किया या उनमें से अनेक मृगेशियन और सरकार के उक्तरदरण सकार भी थे। जिन-जिन ने सन्देशे भेने उनमें मारत मन्त्री और बाइसराय भी थे। जब कीचल ही देश करात है हुई तो स्वरो पहले देशक्या दास की और किस बरोहद देश-स्वक्त सर सी-दनाथ करात्री ही, जिम परहोक्तास ६ श्रयस्त्र को हुआ, मृत्यु के द्वारा हुई देश की द्वार्त का उत्तील उपगुस्त हमी है

230

गाधीजी देशकर्यु दास से खायन्त कोइ रस्तो थे। यह बंगाल ही में कह गरे होर उसे स्मृति में एक मदान समारक कनाथा। उन्होंने देव साम्य कमा प्रका हिया। देशकर्य दात हा मन्ति रूप्त रामा तरीह, देश के खाये हुया। इस अमन को दाज वाष्ट्र की उठ टूर गोजम के बनुत्रा, के उन्होंने देशाम-कार्येड के पाएंगे प्रकट को थी, विश्वेष और क्यों का खरश्यास कम दिश सर्व । गांधीजी ने स्वराजियों के हाथ में लागे शांकि देने जीर क्या का सरहात कमा दिश सर्व । में की स्वराजियों के हाथ में लागे शांकि देने जीर क्या की की की विश्वेष में शांकि स्वराजियों के हाथ में लागे स्वराजियों के हाथ में लागे स्वराजियों के स्वराज कराये के प्रकार कार्यों के सर्वा स्वराजियों कार्य क्या के की की की स्वराजिय कराये हों करा अस्ति कार मार्थ क्या के स्वराज कार्य कराये कार्य कार्य कराये कार्य कार्य कराये कार्य कराये कार्य कराये कार्य कराये कार्य कार्य कराये कार्य कार्य कराये कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कराये कार्य कार्

इधर गांधीजी स्वरागियों को निश्चित्व करने की अस्तक चेश कर रहे थे, उधर गांधीजी की इस उदारता का उत्तर स्वराज्य-गार्टी दूतरे ढंग से दे रही थी । स्वराज्य-गार्टी की जगल कीवन का बिरोप मृत देने की उछ शर्व के खिलाफ दुवा या, जो बेलगांव में तब ही खुडी थी। वह तिव बद्दा ही गया, खीर अन्त में इस रार्व की उका देने का फैनला महालमित के हाय में साथ दिया गया। महासमित में स्वराज्य-पार्टी का बहुमत था ही। १५ सुलाई की महासमित की क्लकते की बैउक के बाद सम्मातः गांघीत्री में वर्षश्य मोतीनाल नेहरू के यात यक वर्गी लिलकर मेत्री कि वृक्ति कार्रेन में स्वराजियों की बहुलता है, और चृकि लाग स्वसम्य-पार्टी के नभागति हैं, इसीनए सारही कार्य समिति वे सभापतिता का भार भी बारते ऊपर लेता चाहिए ! गावीजो से यह भी हाई का दिख कि में इतना समार्थेत और माधिक रहता नहीं चाहता । इत वर्षों से रस्यों में इतनस मन सह सहित सर सन्ता ।। यह तब हुया कि कमसी कम तक नाल के मंत्र वर गोशी में हैं। मानिय के है मारि बने रहेंगे, पर वर्ष समली बैठक में बत कावने की याँ उठा दी अवनी हो वह इस्ताध दे हैं। सीर यह सलत भनों मंद स्वाधित वहेंसे । कार्य निर्माद से यह सतने की कां में वर्रशांत करें के प्रश्न पर विस्तार के साथ विनार किया कीर अन्य में सारे जरून पर बुक्म रिनार करने के लिए रै आस्तुरर की बैटक करने का निश्चन किया। श्रम बीच में साथीशी ने स्थापन गार्म का मनदेन परते में बुद्ध पुटा न रणा। ध्यारण में बांचीजी ने लिला या - <sup>11</sup>बुद्धे वार्धन के प्रार्त में ब्रोर कांपड लगा न होना चाहिए " कदिन का पक्षप्रदर्शन मुख्य-वेने बाहबी के हात, जिनने कर बारको कार बना में मिला दिया है और जिलका ध्वान के शिविकामध्य को मरेही मीनिक साना है, होने की सरोहा शिक्षित मानीकी के हाल होने के माने में मैं बाबक बन्झ न भारतः । मैं सब भी उत्तर बारब भारत सामता नाहण हूं, परनु बारेन की हो दहा स्ती। काम तभी सन्दी तरह ही नहांस है, जब मैं हानी से से हर जाई और वर्षीत को सा का पुरुष नाम पर, बारक माग्र कान कानमां कार्य में मारा है। मैं बार्यन की मार्पप की प्रक सम का जारेग जुली हर बह कम या जिल हर वह निर्मेशक आरोप सुत्र कर्नाह है? प्रमणी बात वह भी हि यह चीर ही स्वापनी मान कोरी में में निवाल वा सब्दर का

238

क्षीर दुवरी ब्रोर उनका नेवृत्व भी चाहते थे। वे उनका सहयोग व्रपनी शर्वी पर चाहते थे। अवसर पर भीमती संशोजनी नायहू ने कई सन्त्रमें से कहा— ''उनका सन्देश केवल एक है, रि यह पुरान पर गया है।'

#### भ्वराजी प्रस्तावः

कांगती की रिहोर्ट पर को मानल्यू वर्ष वर्षों हुई यो उनकी तरि मी पान देने की आरम्सकता है। 1887 में मुझंमैन-कांगरी की मिशुक्त मह पात लगाने के लिए हुँ कि मारदेश-नेम्पकोई-मुमार के लिए हुँ कि मारदेश-नेम्पकोई-मुमार के लिए से मुझंमें के लिए से मिशुक्त के लिए से मिशुक्त के लिए में मिशुक्त के लिए मिशुक्त के लिए में मिशुक्त के लिए में मिशुक्त के लिए मिशुक्त के लिए में मिशुक्त के लिए में मिशुक्त के लिए मिशुक्त के लिए में मिशुक्त के लिए में मिशुक्त के लिए में मिशुक्त के लिए मिशुक्त के लिए में मिशुक्त के लिए मिशुक्त में मिशुक्त के लिए में मिशुक्त में मिशुक्त के लिए में मिशुक्त में मिशुक्त में मिशुक्त मान बे मिशुक्त में मिशुक्त में मिशुक्त में मिशुक्त में मिशुक्त में मुक्त के कुछ हूं दिनों नाइ लिए में मिशुक्त में मिशुक्त में मुक्त के कुछ हुं दिनों नाइ सिंग मिशुक्त में मिशुक्त में मुक्त में मिशुक्त मिशुक्त में मिशुक्त में मिशुक्त में मिशुक्त मिशुक्त में मिशुक्त मिशुक्त में मिशुक्त में मिशुक्त में मिशुक्त में मिशुक्त में मिशुक्त में मिशुक्त मिशुक्त में मिशुक्त मिशुक्त में मिशुक्त मिशुक्त मान मिशुक्त मिशुक्त में मिशुक्त मिशुक्त मान मिशु

ंपर बडी कीवित न कीवित गर्कीर जारत है विद्यार करती है कि मारा-सरवार विधान में हम मध्य केंग्रील कराने के लिए झारवष्ट धारिय के कि देश में पूर्व उत्तराती माराज ,धारम हो जाय, और हम उद्देश हैं (श्री और पिए कोकोम वापेस्ट कुम्यों के महस्सूर्य सरव-संस्था कारियों पा मांगे के स्वीक्श्यों और हिंसों को व्यान में रावक, भारत के जिए प्रातन-दिवार की सरायार करें, और (१) मंदी कीवित को भंग वरते में नियोचित कीवित के सिंहत के लिए उत्तर कारी पा पीनमा पेटानकी और कि उसे कार्य का रूप देने के लिए निर्देश प्रतिकेट के

या ।" महात्मा गांधी की तरह उनकी भी प्रशंसा शत्रु तक करते थे। उनने प्रतिजन ब्रहंस्य होगी ने सम्मान प्रकट किया या उनमें से अनेक युरोपियन और सरकार के उन्नपदस्य अफल भी है। जिन-जिन ने सन्देशे भेजे उनमें भारत सन्त्री श्रीर वाइसराय भी थे । जब कींतल ही बैठक श्रमत में हुई तो मबसे पहले देशबन्धु दास की खीर फिर नयोड्ड देश-मक्त सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ही, जिन्हा परलोकवास ६ श्रयस्त को तथा, मृत्यु के द्वारा हुई देश की स्रांत का उल्लेख उपयुक्त शब्दों है किया गया ।

गांधी भी देशवन्धु दास से ऋत्यन्त स्नेह रमते थे। वह बगाल ही में रूक गर्दे चीर उनमें स्मृति में एक महान् स्मारक भनावा । उन्होंने दल लाख कपया एउन्न किया । देशवन्धु दान का मन १४८ रसा-रोड, देश के ऋषेण हुआ। इस भवन को दास बाचू की उस टुस्ट वीजना के झनुना, बी उन्होंने बेलगाय-कामेस से पहले प्रकट की थी, रित्रयों श्रीर बच्चों का ऋरश्ताल बना दिया गर्मा गावीजी ने स्वराजियों के हाथ में सारी शक्ति देने और बंग,ल में स्वराव्य पारों की जड़ मजबूत जमने li कोर्ट कसर न उटा रक्षी। इस प्रकार भी खे॰ एस॰ सेनगुम को कीक्षिल में शागववार्टी हा नेग्र कलकता-कारपोरेशन का मेयर, जीर संगाल प्रान्तीय कामेस-कमिटी का समापति बनाने वा काम उन्हीं का था । यह तिहरा राजमुक्ट जो दास बाब धारण किये हुए थे.सेनगुत के सिर पर शन दिवा गया। इधर गांधीजी स्वराजियों को निश्चिन्त करने की भरतक नेश कर गहे थे, उधर गांधीजी की इस उदारता का उत्तर स्वयाज्य-पार्टी दूसरे हंग से दे रही थी । श्वधाय-पार्टी की जनरल कींवड का विरोध सूत देने की उस शर्व के निवलक हुआ था, और वेसमांव में तब हो सुद्री थी। वह स्थिक बहुदा ही गया, श्रीर अन्त में इस शर्त की उड़ा देने का फैनला महासमिति के हाम में सीन दिया गया! महासमिति में स्वरावय-पार्टी का बहुमत था ही। १५ खुलाई को महासमिति की कलकते की बैडक के बाद सम्मातः गांघीजी ने पविद्वत सोतीलाल नेहरू के पात एक वर्गी लिलका मेडी कि वृद्धि कार्रेड में स्वराजियों की बहुताता है, और चूंकि स्रोग स्वराज्य-पार्टी के वसायति हैं, इतितर स्वराई कार हिस्सित के सभापतिल का भार भी स्वयंत कार सेवा चाहिए ! साथीओ ने यह भी शह कर रिख हि मैं इसका समापति और अधिक रहना नहीं चाहता । इस पर्नी से क्साजिया में इसकस प्रन गई। पर खाना में यह तय हुआ कि कमसे-कम उत्त साल के खत तक गांधीओं हो। महातामात के समारी बने रहेंगे, पर यदि अगसी बैठक में सत कावने की खर्व उठा दी जायगी तो वह इस्त भ हे हैंगे स्तीर एक शासम चर्ला संग श्यामित करेंगे । कार्य समिति ने तृत वासने की शार्ज में परिवर्णन करने के प्रश्न पर विस्तार के शाय विचार किया और प्रश्न में तारे प्रश्न 'र दुशरा विचार काने के लिए १ श्रास्त्यर की बैठक करने का निश्नम किया । इस बीच में गांधीओं ने श्राम्य पारी का समर्थन करते में दुछ उठा ल श्ला । ऋगस्त में गांधीजी ने लिला या — "मुकं वारेस के मार्ग में हैं" कांधक लड़ा न होता चाहिए ! कथिल का पक्षप्रदर्शन मुक्त-जैसे खादमी के हाशा. जिनने खाने सापको सारद सनता में मिला दिया है स्त्रीर जिलका मारत के सिचिन-स्थात को मने। हैं ने भी लग ग्रन्थ है, होने श्री खरेजा शिक्त भागीयों के द्वारा होने के मार्ग में में बापह करना नी मी तिन प्रत्या है, होने की व्यापना स्थापन व्यापना के आप वर्षण करिया के विश्वापन के स्थापन के किया है। यह अपने को स्थापन के स्थापन की स्

रूप से दिलचरप मालूम होती है, क्योंकि इस बैठक में कांग्रेस की स्थिति में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये थे । सहर का राजनैतिक महस्य छिन गया । हाय-कता सुत देने की शर्त वंवस चार श्रामा न देने की हालत में ही लाग रही । राजनैतिक काम का भार स्वराज्य-पार्टी की सौंप दिया गया । श्रय स्वगण्य-पार्टी कार्यस का एक ऋडू-मात्र-वह श्रल्पमत जिसे रिश्चावर्षे मिलें या वह मोझा-सा बहमत जिसे सहायता के लिए खीरों का मांड लाकना पढ़े-न रही । वह स्वयं कामेस ही गई । इसके बाद से निर्याचन का काम खराज्य-पार्टी नहीं स्वयं कांग्रेस करेगी । कींसिल प्रवेश में विश्वास रावने वाले बडी काँसिल के सदस्य प्राव "स्वराजिस्ट" नहीं कहलायेंगे, अस्कि काँसिलाँ वि कार्यस-सदस्य बहलायेंगे । सत बासने की शर्त काव एक मात्र शर्त नहीं रही । इसका कारण यह न या कि जम जातं को मानने वाले कम थे- १०.००० सदस्य मौजद थे-यरन यह या कि स्वराजियों को यह शर्त प्रसन्द म थी। गांधी जो मे लॉर्ड बर्चेम्हेट श्रीर लॉर्ड शिहरा को कराय अत्तर देने के लिए खराजियों को जे उन्होंने भागा दे दाला । जब गोपीनाय साहा के सम्बन्ध में सीराजगंज के प्रस्ताव को शेकर दास बाबू की स्थिति और त्यवन्त्रना खढरे में पढ़ी, और बगाल ग्रार्टिनेन्स एक्ट बना, वी गांधी जी ने दास बार्च का साथ देने का निश्चय किया ! वर्ष बीत शया पर वर्षनहेड की शेखी मीजूद थी । शांधी जी ने बचा-खचा छलहयोग भी समेटने का निश्चय किया, जिससे कींसिलों के सीचें पर परी सदायता पहुंचाई का सके। उन्हें धारत-मन्त्री की उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने राजनैतिक श्रवस्था का सामना करने के लिए स्वराज्य-गार्टी को कांग्रेस का ग्राविकार दे दिया । उस समय गांधी जी की जैसी अनोदशा थी उसमें पविद्य ओदीलाल नेटरू के लिए कोई चीज

सिर्फ मांगने की देर थी, और यह उन्हें तुरन्त मिल जाती । गांधी श्री में महातमिति के आप्यदा की हैसियत से स्वराज्य-पार्टी-द्वारा वही फें।मिल में किये क्ये काम की चालीचना सक न होने दी, क्योंकि इस्ते धीहाई.मूर्ण वातावरण में कलल पहता और उदाराश्चयता की शोभा और मूल्य बहुत कुछ कम ही जाता । जब राजेन्द्र बाबू ने गांधी जी से पूछा कि बया उनका दास बाबू और नेहरू जी के साथ कोई पैक्ट हुआ है, वो उन्होंने कहा कि "नहीं, वस्तु मेया सम्मान यह कहता है कि वृत्तरा पछ जी कुछ मुभले मारी, मैं दे दे।" उनका अनुकरता करने वाली का भी सम्मान यह करता था कि गांभीजी

अनमें जो मांगें है हैं।

पटना की बैठक के श्रवसर पर शीर उसके बाद प्रक्रम वह था कि पटना के निरुत्तय के हारा कामेंत की दोनों पार्टियों में सामग्र तय हवा था या हिस्सा है कांग्रेस 🛭 परिवर्तन वही तेजी से एक के बाद एक हीने गरे । हर बार कोई अशा हरूप, अथा रंग कीर अर्ट बात (देखाई देवी थी । जन में कोई बात निश्चित न हो सकी । अब १९२४ के बात में बादमदाबाद में बैटक हुई तो गांधी की छाप मी कपनी रिपांत के मूल-विकानतों पर कार्ड हुए थे। उन्होंने खहर-मानाची कहार्र को छोर भी कहा कर दिया और कार्य समिति के सदस्यों को कारते पर विश्वता कर दिया । शीराव्यांत्र के प्रस्तान के उत्तर नीकरशाही ने दान बाबू का चातुकरण करनेतालों को धमकी दी हो। मांधी औ। कांमेल के भीतरी मत भेद को मिश्रने पर तुल गरे । एक इंच मुकते का परिश्राम यह होता है कि सोलह चाने सुकता परता है। यहां भी यही बात हुई। बेलगांव के निर्धाय की शटना में बद कर दिया गया। पटना में की सल में कांग्रेस की सारी मर्यादा आपने दाय में ले ली और खुत कावने की सा को मी उन्ना दिया। इस प्रचार स्तर के समर्थकों स्तीर कॉनिल के समर्थकों में कांग्रेस का बटकारा हो गया । एकता उत्तर-हो-ऊरर थी । वास्तव में लहर के नमवें हों में खलंतीय फैला हुआ है, यह बात द्विगई न का सकती थी। शराम्य-पार्टी ने गोजनेज परिचड् या और किसी स्पयुक्त साधन दी को मांग देश की थी रत महाजा के फल-स्वरूप ही जुडीजैन कांग्रिटी निष्का हूं। बी, जियने धार संस्कृत हो हो, संस्कृत के सिट दें को धी। इन हिरोटी वर क सिरान्य १६६५ को सर स्वतेक्वरहर पूर्विन के सहाज के उत्तर परिव्य में निष्पार किया गया था। इस महाजा के उत्तर परिव्य में निष्का मिया था। इस महाजा के उत्तर परिव्य में निष्का निष्का में गया था। इस महाजा के उत्तर परिव्य में निर्वेद की एक स्वाथ पीता सर्वान किया था, जिल्हा सार्वा परिव्य परिव्य को से स्वाय था, जिल्हा सार्वा परिव्य करने के स्वय परिव्य करने का समय करना परिवर्ष कर सारव की रास्वा स्वयानी, दें) एक मीसान्त निर्वेद वर्ष के रास्वा प्रवाय उत्तर परिवर्ष मारवीय, मुर्गेशिक्त की सरकार प्रवास कर सारविव्य जिल्हा मारवीय, मुर्गेशिक्त की सरकार प्रवास कर सारविव्य का स्वयान करने सारविव्य होती के सारविव्य सारविव्य की स

१६२५ के निवन्तर में पटना में को कुछ हुआ उतका वर्षान करने से परने इस उत्त विवार पास का जिक करना चारते हैं जो स्वयाजियों में ही छिने-छिने काम कर रही थी। गांधीबी ने करिंग ही सारी मसीन्त्री प • मोदीलाल नेस्ट्रू के हाथ में वींगने की जो वतरखा दिखाई उन्नी स्वयम्बर्गी

के नेता ने बड़ी सराहना की छीर गांधीजी को लिखा:---"देशयन्यु ने जिस सम्मानपूर्व सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया था, मालूम होता है कि लाई बर्फनदेड ने उसरा विरस्तार किया है। इससे उन्होंने यह शाह कर दिया है कि स्वयाध्य के दुद में 🗗 खनैक श्रामायस्यक दकायटों का ख़ौर ख़ानेक उन विशेषियों का सामना करना परेगा जिन्हें बर्खास्परि की गलंद जानकारी पहुंचती है। ऋब हमाश स्पष्ट कर्तव्य यह है कि हमारे लिए, जो मार्ग किर कर दिया गया है, उस पर इस बढ़े चले जायं श्रीर घनवड़ी सरकार की चुनौदी का बढ़िया-सा तकाव देते के लिए भारायरका तैयार करें ।" बंगाल में जहा स्वराजी-दल ने मान्त्र-मध्यल का निर्माण श्रासम्ब ता कर दिया था वहाँ साथ उसका प्रभाव कीतिल में कम होता जा रहा था । कीतिल के सम्पद पर का स्थराजी उम्मीदवार एक व्यवन्त्र दलवाले के मुकाबले पर ६ रावों से डार गया। स्रान्तिम जोर राजमाई के श्रवंतर पर भी, जब दास शब् की स्टैंबर पर डाल कर की सिल-भवन में ले जाया गया ा, श्रवस्या सदिग्व थी। सॅ ० सुरगवर्दी ने स्वराज्य-पार्टी से इस्तीका दे दिया था। उन्होंने गर्बार से लाकात की थी, जिसके उत्पर गांधीजी ने उन्हें बढ़ा आहे क्षांशे लिया था और कहा कि उन्होंने । वड़ा ब्रुतुचित नाम किया ब्रीर इस तरह ''ब्रापने देश को नेच दिया।" जब डा॰ सुरावरीं ने ह सुना तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया श्रीर कहा-"मैं इस नई बो-हबसी के खोगे सिर छुनाने के नाथ शजनैतिक-मृत्यु कर लेना श्राधिक सम्मान प्रद सममता हूं ।" क्षा॰ सुहरावदी के गवर्नर है ताकात करने का समाचार प्रकाशित होने के दूसरे दिन गांधीजी ने क्लकत्ते के आधगीरे पत्र की

तने इस के सम्बन्ध में पूरा वक्तस्य दिया और कहा :— "मैं यह करे किया नहीं रह सकता कि स्वास्त्य-पार्टी ने सदस्यों को किया पार्टी की अनुसर्वि इ सरकारी सप्तकरों से मिलने से सेकन के सम्बन्ध में को निवस है. वह श्रम्यका है।"

सरकारा ग्राप्तरा स मधलन स राजन क राजनक म जा निवास है. वह ऋच्छा है।" २२ भ्रामस्य को श्री पिडलमाई पटेल कहीं कींसिल के पहले ग्रीर-सरकारी श्राप्यस्य चुने गये।

इस समय २१ मितन्तर १६२५ को घटना में महातमिति की बैठक हुई। जब इम समय हैं कि बटने की १६३४ की महें की बैठक में सत्यामह उठाया मया था तो इसे यह बैटक निरोप श्रपरिवर्तनवादी ही, जिनके जिम्मे खहर; श्ररपृष्यता-निवारण स्त्रीर साम्प्रदायिक एक्षा के 'रूप रवी-खनी वसीयत हार भी, स्नापस में अतभेद उपस्थित कर रहे ये की परिवर्तन-वादियों का वनम हैं। तथा चौर चान्दोसनकारी समग्रा जाने वाला कार्यक्रम था. पित्र उनमें भरा-भेद होना र्दे ग्राश्चर्य की बात न भी । स्वराज्य-पार्टी के शिद्धांतों के विकद्ध मध्यपान्त ग्रीर महासष्ट्र ने भगवा त किया । ये प्रान्त बङ्काल के मोम्य सहयोगी थे श्रीर जनतक देशवन्धु जीवित रहे,बङ्काल के साथ साथ हते रहे । देशचन्तु का स्वमाव किसी बगावत की सहन करने का न वा, नह उसे कठोरता के साथ वस देते थे । परन्तु उनहीं सूख होते ही महाशह खादि वान्तों में अनहोनी वार्ते हो गर्दे। मध्यप्रतिष सिल के ग्रायदा भी ताक्षे ने सप्यान्त की सरकार की कार्यकारिगी का पद श्वीकार कर लिया i हरर मध्यपांत चौर बतार के मेताकों खीर बेजाई प्रान्त के महाराष्ट के मेताकों में शुब घमासान सद या । परिवाद मोतीलाल नेहरू ने भी भी ताम्बे के आचरना पर धीर भी केलहर श्रीर भी जयहर से ध्यांक्टवीं के उनकी सपाई वेश करने पर बड़ी बापिन की चीर इन दोनों के विरुद्ध जाम्सा कार्र-ई करने की घमकी दी और कहा कि इन्होंने ''छपराध में सहाबता की है" । इघर भी बेलकर और । जयकर ने भी बम्बई प्रान्त की स्त्रराज्य पार्टी से इन्हीं विचारों की दोहराने के लिए कहा । १ नवम्पर को मागपुर में द्यानिलमारतीय स्वराज्य-पार्टी की बैठक हुई, जिसमें भी भीपाद नवन्त साम्ये की कार्रवार्ड तियम के विरुद्ध खीर दल के साथ विष्ठासचात समझी गई झीर उन्हीं

त्या की गईं.! फिर परिवत मोतीलाल नेहरू, भी अवकर चौर बेलकर के विदोह को कुचलने के लिए ।गपुर ने फटगट बम्बई पहुंचे । इस श्रीच इन दोनों ने 'प्रतियोगी सहयोग' की छावाज पहले से 📗 हंची कर रक्षी थी । इन्होंने ग्राविकाभारतीय स्वराज्य-पार्टी की कार्य-समिति से इस्तीका दे दिया, यही हीं, इसके बाद दा॰ मुंजे, भी जयकर और भी केलकर ने बढ़ी कींखिल से भी इस्दीफा दे दिया, पोंकि वे स्वराज्य-पार्टी के टिकट पर जुने गये थे। श्रम हम कारपुर कार्येस पर जाते हैं । कानपुर को पटना के निर्याय पर सही करनी थी । पटना में भी यह बाद सदिन्य समभी जा रही यी कि जैसमान के ब्रादेश के विरुद्ध सुत कातने के, मिहिक-

पढ का बदयारा करने के और कार्य-विभाग करने के सम्बन्ध है। जो निश्चय दिया गया है, यह महा-समिति भी स्वीकार करेगी या नहीं । इसके बाद यह बात खीर श्री श्राधिक विचारखीय थी कि स्वराज्य-पार्टी के मुडीमैन क्रांमटी बाले प्रस्तान पर प्रस्तुत किये गये संशोधन में की गई मांग की पृष्टि करेगी या नहीं । कानपुर-कांमेंस के श्राधिवेशन के सामने, जिसकी समानेत्री भारत की कववित्री थीं, इसी प्रकार के जॉटल परन मौमूद ये ! इस कॉमेंस की एक श्राजुबा बात थी पिछले वर्ष के समापति गांधीजी द्वारा एस वर्ष की समानेत्री श्रीमती सरोजिनी नायडू को कामेश का भार शीपा जाना। याघीजी केयल ५ मिनट दोरों । उन्होंने कहा कि "अपने ५ वर्ग के काम का पर्यालोचन करने के बाद में द्रापनी ऐसी एक भी बाद नदी पाता जिसे रद करूं, न श्रपना ऐसा कोई वक्तरूप ही पाता हूं जिसे बाउस सू । यदि मुक्ते विश्वाश हो जाय कि लोगोंमें जोश और उत्साह है तो मैं ग्राज संस्थापह ग्रारम्म कर दे । पर श्रपतीस ! हालत ऐसी नहीं है ।" सरोजिनीदेवी ने सिने-चने जब्दों के साथ मार शहरा किया । उन्हों ने सभानेत्री की हैसियत में जो भाषण दिया वह कांग्रेस-मर्च से दिया गया शायद सबसे छोटा भाषण था और साथ ही वह मधुरता में अपना सानी न रखता था। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया और उस राष्ट्रीय मांग की चर्चा की जो बड़ी कींखिल में पेश की गई थी और भय को दूर करने की सलाह 🗓 । उन्होंने कहा—"स्वतन्त्रदा के यदा में मय ही एकमात्र ऋदान्य विश्वास-धाद है, ह्यीर निराभा यसमात्र श्रास्म्य पाप।" पज्ञतः उनका माध्या मानी शाहर श्रीर श्राशं की प्रतिपृति था। बद नाकाफी समक्ती गई। लोगों में यह भाव उत्तम हुआ कि खटनी ने खपने स्वामी ही मार प उत्तमपत किया है या उसका पूरी तीर से पातन नहीं किया है। पर गांधी जी इस प्रवार के पिटा है दिसान-कियार मुझे तमारी। यह बब कभी सुक्ते हैं तो पूरे वीर से सुक्ते हैं, जियते न उर्व देव दे न पूर्वर पुंच की। शीधा ने भी कर महार के दान में इसी तीत वा खनुसराय करने की सकर ऐ है। फतार पटना में ओ कुळू निश्चित हुआ, कानपुर में हमें उत्तस सही करती पड़ी।

## कानपुर-कांग्रेस

१६२५ की कानपुर-कामेंस के दिन जा लगे थे। अनता ज्यों की त्यों धी-उसमें परे की मांति प्रवल शक्ति उत्पन्न हो सकती थी, पर यह तभी जब "शिव्वित" लमुदाय उनके वाल होई होत जागता द्यादर्श, कोई फड़कता हुद्या कार्यकम ले जाय। परन्तु अन्होंने ऐवा नहीं किया फलत प्रमाह मीगृद था, पर उनकी 'शांकि' गायन हो गई थी । जिल प्रकार किसी मोडरकार के साधारण उगरे हैं श चलने पर उसे पीछे से दफेलने का उपाय अपनाया जाता है, और इस प्रकार दकेने जाने के ऐ चार क्वम बाद मोटर के रजन में गांव उरान्न हो जावी है स्त्रीर वह दुवार रोके जाने वह बाम काए रहता है, उसी प्रकार सत्यामह की शारी शाकियां उस समय के लिए क्की एर्ट मी सीर उसी मंदी जरास करने के लिए हर तरह का जयाय किया जा रहा था । स्थानिक संस्थाओं पर बस्ता काने ध कार्यक्रम दिल-पर-दिन झाकर्यक होता जा रहा था । कलकत्ते के मेयर-यद की देशक्ख दान स्तीर वर को भी भ सेनगुम में जिल सुन्दरता के साथ मुशोभित किया था, उससे सावर्गण और भी बहु स्व था । देश के चार कारगेरेशन कांबेलगादियों के शय में थे । औ यल्लममार्ट पटेल झहमदानाद म्युनि सिर्शिलटी के लेयरमैन वे खीर १६६६ तक उठी वद वर रहे । वध्वर्र-कारगोरवान के प्रेवर का वर भी विहलमाई पटेल मुशोभित कर रहे थे। पं क्वाहरलाल इसाहाबाद म्युनिवर्षेलटे के क्वाप्य करे मये, पर उन्हें यह पता लगाने में देर न लगी कि वह यहां निभ न सकेंगे और श्मीनिह कश्मायें कारेग मादियों के सवलब की चीज नहीं हैं। बाचू राजेन्द्रप्रमाद पटना न्युगितिशिल्धी के द्यापछ हुए, वा उन्हें जी प्रतुभव हुए वे कानन्ददायक व थे, फलतः वह १५ महीने के बाद ही वहां से झहना है गरे । परन्तु जीवन की यर्थामाला हरेक की खुद छीन्त्रनी पहती है । व्यक्तिका मनुष्यों की बारने बाँ भर में शिक्षा मात होती है, दूसमें के ऋतुमन से नहीं । इसलिय मरमन की भी श्यानिक मन्यार्थ के अनुभव प्राप्त करने थे । इसी अनगर पर-व्याल १६ रेफ के मह मान में -- कामेल ने महाना-का पोरशन की जगहीं रर बन्जा करने की खोर ध्यान दिया और ख़क खान्टोलन करने के बाद-नाजनी न धन की परंग की गर्द, ता दीड धूर है कतर स्वसी गर्द---वह रे॰ में से ७ अगई पर सर्पयहार हरने में भरत हुई, मेरे मेंक मया वार्यक्रम झरने वाच साने हैं। इती के झतुमार मरागत के स्पूर्वनीरेनी में नेज भी भी नवस आयंगर कार्यम के भी नेता हो सर्व - परन्य मरकार की पड़ी के गई रे देते थी थीरे पीनों हैं, पर पीनों चानुक हैं र इन्निय थोड़े ही दिनों 🎚 नायार से कीशियों के लिए बर अन क्षर कर दिया कि ने स्वानिक संस्थाओं के द्वारा स्वतासक कार्यन्य की चारी। नदा नहीं वे देन हैं जानेगर्ल को भीक्षी नहीं दिला नकी में, लादी भी लगीद नकी में, हिन्दी की हिया आहे अहरे थे, जाराची में बारवा नहीं बसा वहीं में, राष्ट्रीय नेताचा के मानपब नहीं हे बहरे ये ची। प्र प्रश्निकीको के बहु की वह शुप्तीय संदश्न प्रदश अंकी ये है

हर्म का तत्त्व करी राज्यत्व का त्यांच का हर हमें ताव के बार कर कर होती. परवासी का विकास की में दिल काम कार्योंच के बीता जिस्कार को है, की दर्श के राज्य कार्यों के बीता के बार कराइ कार्योंच के बीता जाता कार्यों के सीता की (१) स्वयन्त्रपार्टी जल्दीचेनल्दी चली बीलिख में सरकार से उन एउते पर प्रपान सालियी तिष्यं सुवनते का खर्योग करेगा और यदि करवरी के अन्य तक जुक तिर्यय सरकार न दे नके मा जी निर्मेष सुनाया जाव उत्ते कविल की अन्य-कमिति-कारा विक्रक निर्णय तमिति ने और उन वहस्यों ने, निन्दें महायांनाित निपुक्त काना चाहे, संवीपनक्तक न समम्मा, तो स्वयन्य-पार्टी उन्तर कार्यान्द्रपारा को कीलिख में सरकार को खुन्त कर देगी कि अपन यह पहले की तहर वस्तान कीलिखों में कार्य के कीणी नित्री कीलिख कोर राज्यविष्यं के स्वराजी-कहरण कर की मामग्री के लिए मेट देने और तत्काल दी अपनी जगह होड़ कर चले ज्यागे। जिन मान्तीय कीलिखों की देवक उन प्रमाम पर म हो की हो, उनके कहरण किर उन कीलिखों में न जाएंगे और वे भी उत्ती प्रकार विजयन किरण करने किरण करने किरण कर देंगे।

(२) उसके बाद स्थाराथ-पार्टी का कोई शहरब-च्याहे सह राजपारियर् में हो, जाहे बड़ी कींश्य से, जाहे होटी कींश्या में -जनकी किसी बैठक में, या उनके द्वारा नित्रक की गारे किसी कींस्टी में द्वारिक न होगा। हा, कपनी जगह को लाली वेपिय होने से रीउने छीर प्रान्तीय बनडों की नामजूद करने या फोर्ड नया कर लगाने वाले दिखा को रह करने के लिए कींशियों में

जाया जा सकता है।

परन्तु रार्ट यह कि अपनी कार्यहें क्षोक्ते की आशा मिलने तक कींविलों के सदस्य झपनी— झपनी कींनिक्षों में हस्वतामूल ये सारे काम करते. रहेंगे जिनके लिए पार्टी के मीगूद्र। नियम उन्हें अनुसादि देते हैं।

अनुमात देते हैं । यह भी शर्त है कि विशेष समिति को किसी खास कोंसिस के सदस्यों की. कोई खास या

खार्कासक खबनर ब्या पड़ने पर, उन कैंगिलों में आने की खनुयांव देने का व्याधकार देता। । (१) विशोप विभिन्नि (१) उपचारा में निर्मुख रिगोर्ट प्राप्त होने पर करकाल हो अहानमिति की नैठक कुलायेगी जिससे कार्यक्रम वैद्यार किया जायवा । इस कार्यक्रम को कार्यस और स्थापनार्यों

मिल-जुलकर देशभर में पृश करेंगी।

(४) इड कार्यक्रम में (१) और (२) पाराओं में विशिष कार्य-क्यूड का पूर करना और धाय ही यहां विशिष्ठ में कि निर्माचकों को जामिक करना शायित खेगा। यह कार्यक्रम यह भी त्या कर देगा कि क्रामामी निर्माचन कार्येत के नाम पर किना जरिकों पर किया जायमा। इस कार्यक्रम के पार्थ वार्ज त्या कर दो जायेगी क्रियें लेकर उपमीदवार अपने निर्माचन के किए खाता होगा।

किन्तु शर्व यह है कि सरकार से प्राप्त होने बाले खोहदों की ख़रशीकार करने की नीति उस समय तक खपनाई जायी रहेगी अब तक सरकार उपर्युक्त समझीते की श्वार्ती का ऐसा उत्तर न हे, जी कांग्रेस की सम्मति में सन्तेणकाक हो ।

(५) यह क्रांप्रेश विभिन्न प्रान्तीय क्रांग्रेस-क्रांग्रांटों की क्रांग्रेसमिवियों को क्रांग्रिकार देती है कि वे क्रांग्ने वर्ष के क्रींश्रेस्टों क्रीर वक्षी क्रांग्रेस्टा के लिए क्रांग्ने प्रान्तों से उम्मीदवार सीम-से-शीम मुनना क्यारम्म कर्ते।

(६) यदि बनी कीवल-द्वारा पान प्रस्तान में वर्षित सामग्रेत की शातों के समन्य में सरहारी निर्मेष विरोग सीमित-द्वारा क्लोप-मनक और शीक्षर करने योग्य समग्र गया हो तत्कास हैं। मारामिति की बैठक विरोग सीमित के निक्षय की युष्टि या चारनीवार करने और भागी बार्यक्रम तैसार कामें के लिए समार्थ नावारी। इस मुकुमार इस्त-द्वारा झनुशासन श्रीर सहिष्णता के उपयोग करने का वस यह हुआ कि व कामेस का अधिवेशन मजदूरों के प्रदर्शन और मुख प्रतिनिधियों के उपद्रव को होक्कर, कि करने के लिए जवाहरलाल जैसे कठोर व्यक्तित्य की ब्रावश्यकता पड़ी, निर्विपन समाप से ग

कानपुर-कांग्रेस का अधिदेशन स्वमावतः ही देशवन्धु दास, सर सुरेन्द्रनाथ दनवी, म रामकृष्या गोपाल मारवास्कर और ग्रन्य नेताओं की मृत्यू पर शोक-प्रकाश के साथ प्रारम उस समय देश में दिन्या अफ़ीका से एक शिष्ट-मण्डल आया हुआ या । हारिस ने उसका किया और यह जाहिर किया कि 'धरिया रिजर्वेशन श्रीर इमिमेशन रजिस्टेशन वित्त', श्राणीर भिम्न जातियों के लिए पृथक स्थान नियत करने और जाकर असने के लिए नाम जिलाने है। 🖹 पेरा किया सवा विल, १६१४ के गांची स्मट्ड समभीते के विरुद्ध है, और यह मी वह कि १४ के समगीते का ठीक-ठीक ऋषें करने के लिए एक पंचायत बैठाकर निरदास करा लिया कामेश ने इस प्रश्न के निरदारे के लिए एक गोल-मेश-परिपट की बात की पृष्टि की छीर की सरकार से अनुरोध, किया कि यदि विल पास हो जाय सो उसे स्वीकृति प्रदान न की जाय। व वार्डिनेन्त और गुरुद्वारा-बान्दोलन के कैदियों के सम्बन्ध में भी उपयुक्त मस्ताय पात हुए। के गैर-वर्मन अपराधियों को निर्वाशित करने और समुद्र-यात्रा करनेवालों पर कर लगाने के समा पेश किये गये बिलों को नागुरिकों की स्वतंत्रता पर नया चाकमण् समक्ता गया । उसके बाद क का मताधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव स्राया, जिसने २२ सितम्बर १६१५ के पटनावाले प्रस्ताव के ( भाग की पुष्टि की जिसमें कांग्रेस से, उस कोष को खोड़कर जो खाखिल-भारतीय चर्ला-संप के है कर दिया गया है, बाकी चारे कोच और मशीनरी का उपयोग देश-हित के तिय झावरपढ़ राजी कार्स में करने को कहा शया था। कांग्रेस ने सत्याग्रह द्वार्थात स्विनय-भंग में द्वापनी आस्था प्र की और इस बाव पर जोर दिया कि सारे राजनैतिक कामों में ज्ञारमनिर्मरता ही एक परभूदर समभी जाय । इसके बाद कावेस में तीरी मिला कार्यक्रम खपनाया:--

कार्यक्रम

 देश के भीतर कांग्रेस का काम यह होगा कि देश वालियों को उनके राजनैतिक ग्रांपिक के सम्बन्ध में शिद्धा दी जाय और उन्हें श्वना बल श्रीर पविकार करने की शक्ति हासिस करने वालीम दी जाय कि वे अपने अधिकार माप्त कर सकें। इस उद्देश की पूर्वि के लिए कांग्रेस रचनात्मक कार्यक्रम पूरा किया वाय । इस रचनात्मक कार्यक्रम में विशेषकर चलें सीर लरा प्रचार, साम्प्रदायिक प्रेवय की शृद्धि करने, अस्ट्रश्यवा-नियारण करने, दलित कातियों हा उँमें करने और नशे की चीओं का सेवन न करने पर जोर दिया जायगा और इस कार्यक्रम में स्थानि शंखाओं पर श्राधिकार करना, बाम-संगठन करना, राष्ट्रीय दंग से शिखा का प्रचार करना. मिल-स्व वरों ग्रीर खेती का काम करने वाले मजरूरों का सगठन करना, मजरूरों श्रीर मालिकों. वधा जमी द्यां। और विश्वानी में श्रीहार्द्र स्थापित करना, और देश के राष्ट्रीय, स्थापिक, उत्योग-सम्बन्धी हैं। ब्यापारिक दितों को कृद्धि करना शामित रहेगा ।

रेश से बाहर कांग्रेस का काम विदेशी राष्ट्रों में बल्युन्यित का प्रवार करना होगा !

3. यह कांब्रेस देश को क्रोर से सममीते की उन शर्तों को मन्दर करतो है जो बड़ी कींविण की होतहरेवहेंबर और स्वयान्य-पार्टिमों में खाने १८ करवारे १६२४ के प्रमाय-द्वारा सरकार के सारी का साथ पर देखा हुए कि सरकार ने अभीवक कोई उत्तर नहीं दिया है, निरूचय करती है कि निर्मातस्यि कार्रवर्द्ध की अपः --

मुनादिव हुए हैं। खाप एक नया और खाधिर खन्दा मार्ग दिगा रहे हैं, और हम खारा करते हैं कि अहां हम प्रश्ति और खानिपातें की खन्दी-खन्दी चीजों को खन्ताये ररांगे, यहां हम उस आतृमाव का खनकरण करेंगे निस्तां खामिलांचित आपके मध्य में हस महान पैगानव ने की है।"

ı

१६.५६ को जुलाई में वारे अहीन-तर रहे होते हैं। इतमें प्रमुख चयान दिख्छी, क्लड़ना कोर साहाबाद थे। वहत-देंद के खबतर पर निजाम की विवादन के दुलवाद नामक स्थान पर भी दगा हैं। गया। १६.५५ का शाल समाम करने से पही विद्यानों को वास्त्या का निज करना भी झारद्याद है। १६.६५६ में विक्ता की समस्या ने शाणिन पारण कर की भी पंजाब-विधित में गुलदारावित देश किया गया और या हो। गया। साथ ही वर मालड़म देखी ने कहा कि विद्युवदार-मान्योजन के कैदी शर्त-में पर स्वयन कर्फ में के लागून को मन्द कर की कीर पहले की मीति सान्योजन न करने का निमा सेंगे को उन्हें बोल्ड दिया जनगा। बहुनों ने इंक्स क्षेत्र मान्य किया, यर कीर-बीर में प्राच्या है। यस। बहुन-सं किदसी ने कानून मान्योजन जिल्ला विद्यान शिमाणियुन्द्रवाय-प्रस्थाक-क्षेत्रदी में इंद्र कात की सेंदर प्रदेश में आधिकारी देखें हैं। हिर्म प्रमुख कुत्त हो का खुलने के लिए केती में है। दूं।

- (७) जनतङ् स्वाजी उपर्युक्त दंग से कौषिकों से निकल न झार्ने, वरतः स्वानं विष्यान ख्रीर उसके श्रमुक्तार को स्वियों का ही पालन कौष्ठिलों में होता रहेगा। हो, बाग्नेत द समिति समय-समय पर, अन चाहेगी, उनमें श्रावश्चताससार परिवर्तन कर सहेगी।
- (८) (१) और (४) उपपात्यां हैं वांति कार्य आरम्भ करते के उरेश है मार्थ जितनी रहम आत्रवक प्रमात करने के लिए कार्या समम्मेगी निवस कर देगां, और गाँद हा के और अधिक भग की आवरवक्ता पढ़ेगी तो वह का कार्य-समिति के द्वारा या उससी दंगें सार्वविकि चन्दे के द्वारा प्रकार किसा आवास !

कानपुर-कामेस का मुक्त्य प्रसाव विना तू तू मैं-मैं के पास न हो सहा। पोएडव मरन मालवीय में एक सरोधन पेरा किया जिलका कानुमोदन ओ जयकर में किया। उन्हों है चन प्रसाद पा:----

"केंसिलों में काम इस प्रकार जारी रक्ता जारता कि उनका उपयोग शीम ही पूर्व उत्ता सरकार के स्पापित करने में किया जा सकें; जब राष्ट्रीय दित की शृद्धि सहयोग के द्वारा होगी से या किया भाषता। और कमकट टालने से होगी तो कमकट साली जायता।"

खान में श्रीत थी। सामांति की शर्मा के लिए एन्तुसानी भाषा कार्यों में सामांति की प्राणी भागवानिकों के लिए की देन-आब समी के लिए कारी करनाई प्र वैर्तापुरू-(स्था) माने ने या खोलका दिया था। काराना कारियात व्यासन से स्थान कार्यों के नुत्याप्यस्म सन्त्री, श्री २० रणारासी सामार कीर भी के सन्ताम प्रमामयं निष् पूर। कान्युर-कीन के दुस ही दिने नाद देनदे की कार्यों के दूनी नारह ॥ ति० बी० वं

बात्युर्लामेत हो एक विशेषण वह ची कि उसी बामीया के मिन होगान भीतूर है। से मैंने आपनीया कार्य पाने के चा नित्र पा गोंचाने मेरिय के। बात्रफर्तात के बोध का रहें हैं में — "इस मिन के वार्य का कि मोन की मान कि मोन के मेरिया के चार्य कर मान मेरिया के चार्य का प्रकार की का मान की का मान कर की का मान की का मान की का मान की की मान की की मान की का मान की का मान की की मान की

अतहवीन का जो पत्थर नया में ऊ चाई से दलकना रारू हुआ था वह १६२६ के आरस्भ में साबरमती में करीब-करीब जीने जा गिरा। इस यह देख चके हैं कि प्रतिसहयोगी स्वतन्त्र छीर राष्ट्रीय दलवालों के कितना निकट पहुच गये थे। सदनुसार उन्होंने ३ खारेल को वस्तर्थ में खान्य दलां के तेताकों के साथ एक बैठक की. जिसके फल-स्वरूप "इडियन नेशनल पारी" का जन्म हक्या। इस पार्टी का कार्यक्रम था. शातिपूर्ण श्रीर वैध उपार्थी से (शामहिक सत्याग्रह श्रीर करवन्द्र। की क्षीबकर) श्रीपनिवेशिक स्वराज्य जाल्दी स्थापित करने की तैयारी करना । श्रीर इसमें कीरिसलों के मीतर प्रतियोगी-सहयोगी की भीति वस्तेने की स्वत-त्रता दी गई थी। परिश्व मोतीलाल नेडक ने इस पार्टी के सगठन को स्वशंक्य-पार्टी के विकद ज्ञाति समक्ता । कुछ सममीते की बाव-चाव के बाद यह जिल्लाय किया गया कि स्वराग्य-पार्टी के दोनों दलों की एक बैठक २१ झप्रील को यह देखने के लिए कि मेल सम्भव है या नहीं सावरमती में बलाई आया। इस वैठक में ग्रन्थ नेताओं के श्रालाबा सरीजिनोदेबी, लाला लाजग्रसम्य, श्री केलकर,श्री जयकर, श्री श्राणे श्रीर दारमंत्रे भी थे। यहा महासमिति हारा पृष्टि मिलने की शर्व रखते हुए समभीते पर इस्ताव्दर करनेशने नेताओं के शीव में यह तय हचा कि १६९४ की पत्रवरी में स्वराजियों ने जो माग पेश की थी उनके सरकार हारा दिये गये उत्तर की संवीप-जनक समभ्य जाय, बाँद मध्यायों को प्रातो में छापने कर्तक्य का पासन करते के लिए श्रावस्थक श्रावकार, अत्तरवायित्व श्रीर स्वेच्छापूर्वक कार्य करने की मुविधा कर ही काय । मित्र-भिन्न प्रान्तीं की कांतिलों के कांग्रेसी सदस्यों के ऊपर इस बात का निर्णय छोड़ा साधा कि इस प्रकार दिये गये अधिकार पर्योत्त हैं या नहीं, पर साथ ही उनके निर्णय पर एक कमिटो की. जिसमें परिद्रत मोतीसास नेहरू और भी मुकुन्दराव जयकर हों, पुष्टि मिल जाना आवश्यक रक्सा गया । 'इहिया १६२५-२६' में कहा गया है—''वर श्रामी इस समझीते की स्वाही महिरूल से सली होगी कि ब्यान्य प्रान्तीय कामेस-कॉमटी के संभापति भी प्रकाशम् ने ब्यानी बासहमति प्रकट की जीट कहा कि "कांमेंस की श्मिति को सावस्मती में कानपर से भी ऋषिक कमजोर बना दिया गया ।" सन्य सनेक प्रमुख कांग्रेसनादियों ने भी इसी प्रकार का सम्तोप प्र42 किया। साधारगातवा यह समभा जाने समा, चाहे दुल हाँ दिनों के लिए सही, कि स्वमंत्री शीध ही किर की में चले आयमे चीर मधि-मध्दल कायम करेंगे। परन्तु प॰ मोतोलालओं ने यह प्रकट करके कि पद-महत्त्व करने से पहले बीन रार्वे का पूरा होना अस्मी है,बातावरण को स्वच्छ कर दिया । वे तीन रार्वे वे हैं:---(१) मत्री कीतिसों के प्रति पूर्व-रूप से उत्तरदायी समके बावे, चीर उत्तर सरकार का कोई

## कींसिल का मोर्चा--१६२६

#### सहयोग की नरफ

१६२६ का चारमा कीवलों के वार्षमा के लिए बुद्ध क्रिये हाम म सा। १६२१ की न नंता का चारमें या एवं वास कह परीवा पत्र चुंदा था। केसल 'बुद्ध' की लांदिर लालार' पुद्ध <sup>क</sup> काना बुद्ध पढ़ाने साली बात वार्षित हुई चीर नरे वर्ष के चारमा में ही पड़ावट चीर प्रवेषित सत्त्व दिल्लाई देने लगे।

चाका में १६२५ के झन्त में ही प्रविशेषी सहयोग की खाताज निभयानक का से हुन देते सभी थी। बड़ी कीमिल १० जनसी को लुलने वाली थी, पर उत्तरे पहले ही बनर्द-कीण की सराज्य-पार्टी ने प्रविश्वस्थापी-दल को उसके प्रचार कार्य में सहायक देने का दूप निस्वय ह

६ स्वीर ७ मार्च को महावामित को बैठक रायधीना, (दिल्ली) में हुई, जिसमें बार्च है निस्चय की पुष्टि की गई। एक बार किर दिल्ली ने मकट किया कि ''त्सावय के मार्च में वो कर स्वाप में को अपने का निस्कृत के सार्च में वो कर स्वाप में की किया का प्राप्त किया निस्कृत के स्वाप में किया निष्य का प्राप्त । की। विद्या कर से उस समय तक की किया में गये दुर्च कार्में लागा महान कि मार्च का स्वाप मार्च की की। से सन्वीर-कार्य अपने का स्वीर से स्वाप कर की कार्य के स्वाप की की। से सन्वीर-कार्य उत्तर न मिरीना। 19

अवार ना निवास कि चर्चा काते हुए यहां यह भी कह देना उचित होता कि ५ मार्च को वार्य सामिति ने २०००) हिन्दुस्तानी-सेवा-बाल की ब्रीर ५०००) विदेशी प्रचार-गार्च के किए मंत्रह किंग था। हिन्दुस्तानी सेवा-दश्व स्वयंत्रेकको छ। यह दश था निवास एउताब श्रीकताम क्रांत्रिक के प्रधार के शहुसार हुआ था। इसके दो नार्यिक श्रीचित्रका हो चुके से—पक मौलाना रोक्त्यसा की ब्राप्ट्या में बेसामाव में और दुस्ता थी दुस्तिनस्य गोसामी की क्रम्यहा में कन्युर में।

वधी कींशिस में जब बजद की चारा चाराम हुई से पंपादन मोतीशास गेरह से जारित हैंगा है मैं सीर मेरे समर्थक मार देनेसे कोई मादा म बेरेंगे। कींशिसक मनवर की मैसिर सम्मादय मार्ग हैं मी, क्योंकि स्वर्गावनों के बड़ी कींशिस में 'चाक्-व्याउद' करने की बात परने में से लोगों में मेरे ताई माद्रिम थी। परिषद मोतीशास गेरहर ने बच्चाया हिस स्वरहर ने देवप्यत्य हो सम्मान्त्य सम्माने की बात का किंश मक्तर सिदस्तार किया चीर संस्वर्ग की चेवायानी थी कि मार्ग उसने सावधानी से साम न सिमा में देश महा श्री-सुन्धानिश्चां कांग्य हो जम्मा था। इतना वह कर नेहरू जी सम्मी पर्योक्त करने से सीम कींग्यक मनक से साहर जी में थे।

इस 'बाक्-बाउट' के कारण एक और घटना भी हुई, जिसका साँब्राच वर्णन करना उनिव

गर्र--जो सब उतके दुवाए डाप्यद बतने ही मानों मविष्यवाणी थी। सब ने यह ज्ञान्तरिक चामि-सापा प्रकट की कि ज्ञप्यदम्यद के लिए वोर्ट प्रतिद्वही खड़ा न हो।

हती ख्रवस पर सर क्षम्युक्तारीम मास्त-सरकार वी वार्यकारियों में यक मुख्यमान की तियुक्ति की मेख पर है में। खोर्ड खार्यिन ने उसका कारत उत्तर दिया—"विकारी नियुक्ति वार्यकारक रिवों के लिए एवसे ख्रायिक लामकारी रिव्ह होगी, इसका निर्माय करने के समय में मार्यनेर जासत सकार ऐसा।" महत्त्व में खाँच खाँचित होक को साम्प्रदायक ऐस्य के लाम से प्रमायंत्र कर रहे थे। हसी ख्रवस पर अन्दर में खायाज्य-रिवर्ड ने खींपनियोंडाक स्रायन वी वह परिभाग बगाई जो खाजरक प्रचारत है। खरनूत के लोशे साम्प्रत इक दिव्हा-क्योंका रिवर महत्त्व में में ने वेदन के निर्म्ह में महत्त्व को सेपाय तक का भ्रेमण किया। मारत-उरकार ने हुए यिए-महत्त्व को भारत की समया खोर खरना का का खायन करने के लिए निर्माय रिया था।

१६२६ के नशकर में निर्णाचन हुआ। मदास्त में कांग्रेसी उम्मीरकार— श्रव वे स्वाजी न कालाते ये—पूर्ण कर के पित्रणी हुए । सार्वे वर्षेनहेंड प्रज्ञान कर रहे थे कि देरों, गी.स्त्री में कार्यिक के स्वोगी करने का कोई सद्दाण दिश्याई देशा है या नहीं। आं प्रवर- श्रीनश्चल झायगर गीस्टी-कांग्रिय के समार्थीत जुले गयं।

#### गोहाटी ऋांधेस

मोहाटी कांब्रेस स्वभायतः ही वनातनी के वातारण में हुई । यनातनी का कारण सहयोग सीर द्यमहयोग का पारशरिक सप्यां था। यह बाद रक्तों की बाद है कि जारम्म में चासहयोग का चार्च लगाता। चीर प्रवन्ती वसावट हालना था, उनके बाद इस मीति का कार्यारण उस कायाया में, जब कीमिली में स्वराजियों का मनाधिस्य हो, काने की बात कही गई । धारे-धारे यह सहयोग लगमग छासहयोग के निकट का लगा.क्या कींसिली की बांशिंट्यों का निर्माचन द्वारा द्वारा होने वाली काही के लाव-क li स्त्रीर क्या भारत शरकार की कमिटियों की नामजद जगहों के नम्बन्ध III । सन्द में यह समझ्योग साबस्मती || सहयोग के चास-पान पूमने लगा, पर अध्यक्त के बाप । कींबल पार्टी इस सम्बन्ध में बात बीत बाताने हो तो तैयार थी, पर खीहार काने से सहीच हरती थी । इसके खालाग स्वराध्य-पार्टी में भी अमहयोग करने की प्रकृति भीवृद थी। यह यह शहाय दल, स्व उन्य दल या उद्यान्द १० बाली की स्थित ब्राप्ताने की तो नैयार व थी। बहुवांश के निवार की तो वह व्यक्तगढ़ 🗒 उड़ाती थी. परना स्वराजी खुद प्रदिनहर्योग की, नम्माय-पूर्ण सहवीग की, सन्भव होने पर महयोग की। क्यान-इयह दोने पर ग्रहगा शामने थी, और मुचारा के मामने में महयोग करने की बात काते अवन ॥ । इन्हों सहम पर पूर्ण रूप से स्थानहारिक प्रश्नों ने प्रानाशे त्वपूर (गोहाटी) है खारम में सिन्दान देश कर दिया था 1 साथ ही सरकार मी खुल्लम-खुल्ला प्रशंसा करक, खीर खन:यद कप से उसे खास-चित बरबे. प्रशोमन दे रही थी। श्रीर उन कार इधववटी से बाब ले रही थी, जिन्हें प्रान श्रीनांश्वत मानिष्य चीर भीवन्द्रय करन में बाते हैं।

वह (बचाव हैं कारी कार्य क्षां, कार्यवादा था, या दुःग्य-त माया। हिन्दू कर सह-धात् मोतरों में यह समायत बहुवा कि यह बुवनदान ने क्ष्याम स्थानन की नेमायता वा उनसे मुनावाद करने के बाते ने, मोता कार दी तो वह सोट भा कुट साथ 1 कि दिन यह समायता किया तुन दिन मोतरों से करिय क समाये का साथ व सुन्तु निकास्य करने करा या अस्ता विची कार्य साथ, कित्ता कु कोर्य के समाये कार्य कार्य कार्य सुन्तु कीर्य साथ कर्य सुन्त की शासन रहे । (२) द्वाय का एक उचित भाग "राष्ट्र-निर्माण" विभाग के लिए नियत किया जाय (३) मंत्रियों को हस्ता-तरित विभागों की नौकरियों पर परा द्वापिकार हो !

परन्तु सारी बार्ची फिर स्वदार्ध में पह गई। भी जयकर ने दान मधानंद की, जो कांग्री क हामने रखा गया सामाजित के विवाहन दिवस वावाया छोर कहा कि सामाजि के डोड डोड की में स्वय में सर्देद कीर माजेद को बूद करने के बहाने शार्चों का पूर्त वाद स्वयन किया गया है। वस्त्र एक बाद से सार्याजयों और प्रांत्योगी-स्वयोगीयों का मन प्रदान करना गया, परस्तु क्यों कांग्र्र-माची के सामाजित का माराव्योगीट-हाया निरादार होना था, जो प्र मई की हुई। इस बैठक में बांग्र मोदीसाल नेहरू से कहा कि 'पूर्व करायों के डीक-डोड छाये के बच्च में सामाजित पर स्वयाह करने सार्वों में स्वत्र माचीर है कि उसका दूर होना क्षामाज्य है, इसीला में सिक्क उन्हों में सामाजित की सार्वा की पर समाजित की जो बादचीव चला रहा था नद समा हो गर्द है, छीर इस्तेलप पैक्ट को समाजित और रह समाज जाय (" यह क्षेत्रीय जाना चाहते के हु एक्तिय उन्होंने दो महोने की खुडा सी झोर आ अभितान

#### हिन्द-मसलिम दंगे

जाता के मारी में मिल्टन या-कार्यायन ने मुद्रा और पिनाय पर जाना रिवोर्ट मणित की होर लाकार में उनके जानुमार महत्त्व रूप विश्व याला कि क्षेत्र कर रिया। पायर की हव करवार्ग की लिए ने प्रतिक के मिला है के स्वाप्त की लिए हुए की स्वाप्त की किया है कि स्वाप्त की की लिए हुए की स्वाप्त की स्वाप्

शों हैं या नहीं। [ सित्यत् में साला लाजनस्य और पंचित्र में मोशास चेहरू में बंशिक है बाम के संबंध में दिए सबसेर उठ जहा हुआ। लालाजी वा व्यावन का कि काशीमों भी 'मारू-बाउर' मी नींची हिन्दू रितों के लिए र कारावा होनिया है। यर पर-बाल काने के नकरण में गावालों के सामाजेरी की पुष्टि के पत्त में भी थे। राजीवाण उत्तरीत वहीं कीशिया ■ कारेश-मारी से कारीयों के रिता | बही में मिल की खार्चीय भी तींच मी जाता होने वाली भी। मां निर्माण की कार्य की दें विचार करें में मान की खार्चीय भी तींच मी जाता होने वाली भी। मां निर्माण की कार्य की में प्रारक्त परेश का मूर्ध-मार्थ करना की कार्य मार्या की मार्थ में से विचार बाहूद परेश सम्बद्ध-कारी की हिएसक्ती पेष्टा मिल वेदिकार, भी विज्ञीसी, भी की मुहस्मद चाहूद, परिश्च सम्बद्ध-सामार्थिय और का प्रोमेश्यद पुरीवेद में । स्थान, खादर-करपोंच और समझ-समाज की महा सा हितों की उन्नति के लिए, चीर व्यक्तियत तथा भाषण देने, सभा वगटन करने श्रीर समाचार पत्रों की स्राजादी स्रीर फसत: नौकरसाही को स्थान-चुत करने के लिए खायरयक हों ।

(3) कांग्रेसवादी इसको की दशा में उद्यति करने के निष्मत ऐसे प्रस्ताव स्वयं ऐसा करेंगे या उनका क्ष मुमेदन ब्रॉने, जिनने हारा विधानों को मीरूडी इक मान्त हैं। श्रीर जिनने हारा कियानों की दशा में श्रीम ही सुनार हो।

(ऊ) चौर सेती वा वाम करनेवाले खौर मिलों में काम करनेवाले ममदूरों के दिवों की रचा करेंगे चौर जमीदार चौर किलान चौर मलदूर के पारशरिक सम्बन्ध में सामनस्य श्यापित करेंगे ।

बहाल के नजरबन्दों के लिए विशेष करतून पात करने की नीति की विकास गया। देश में खोर देश के बादर काम करने के समस्य में, मिल्यु-बुलिसस ऐस्स के समस्य में, गुरुद्वार-सार्योगन के हैदियों के खोर मुझ-नीति के तस्य में उपर्युक्त प्रकाश पात विशे गये। खासी झिपयेशन के लिए सात नियद करने का शास महास्वाधिक के उत्तर खोल दिया गया।

गांचीजी ने क्रांपेश की सारी ज्वानों में माग किया। यहां तक कि विषय-समिति ने जो हो प्रसाद पास कर दिये थे, उन्हें सांचीजी ने बुक्ते दिन बरलका दिया। उन्हों से एक समा के समस्य में या और बुक्ता मुश्ल-स्ववश्या के समस्य में । गांचीजी की नामा के साथ हतनी सहानुभूति कभी महीं यहिं कि यह कार्येस के इस्सायन्य में दिनी स्वास स्थित में एटक देते। एक टीसरा स्थानम्यान

सभ्याची प्रस्ताव तो सांधीजी की ब्रोअस्थिता की श्राध्य से प्रस्त ही हो सम्ब ।

नरोज्ता मुराजी जीर क्षण्य क्षर्यहारू-रिकार-रहा हवी कारण मीजद रे कि दुरा-ज्यकरमा का मया हिड़ेगा को केलकर जी भी कवड़ रोजों में से कोई नहीं कारण पा । यह कारण वह या कि वे बीमार थे। वूचर कारण वह या कि उठ तथार वह प्रति वहवेग-व्यदी कारीट से विकड़्त पुषक हो गय रे। गोहार्टी-कारीट में मान-कारत के कार पर जोर रिवा और उन कांमिट-पारियों के लिए, जो मोलीन्यों के निर्धायन के लिए जो कोरीन प्रकार को लिए, जो मोलीन्यों के निर्धायन के लिए या कोरीन-उपचा की लियी मी प्रकार को लीमिद या उपचिमित्र के निर्धायन के लिए या देना चारते हों, जा जो त्वर विविधित हों। मान कोरी कांमित्र के निर्धायन के लिए या देना चारते हों, जा जो त्वर विविधित में अपने कीर चाहते हों जा कांमित्र के निर्धायन के लिए या की वैठक या शिरति वा उपचिमित्र के मान कीरत वाहते हों, जा को

गोहारी-कांग्रेस के कमानीय में १६२६ के निर्श्यमाँ में मिली क्याजियों की कफताता का गोहार किया । क्याजियों को निर्शायन क्याजिय के क्याजिय हैं के प्याज्य हैं की क्याज्य गाँ किया गाँ मा । क्याजी के क्याजी में क्याजी किया गाँ मा । क्याजी के क्याजी क्याजी के क्याजी का समर्थक है क्याजी ना क्याजी के क्याजी का समर्थक है क्याजी का समर्थक क्याजी क्याजी क्याजी का समर्थक है क्याजी का समर्थक है क्याजी का समर्थक है क्याजी क्याजी

इर जमाने में कवित का काम वार्षिक प्राविश्वामों में लग्ने-नीड़े प्रस्ताव पास करना श्रीर कींसिलों हैं। मुठमेड़ करने रहना मात्र वह गया था। पर एक बात ऐसी भी थी जिसने उन दिनों में निरोपता धारण कर ली थी। बनसे प्राविश-मारतीय चर्चा-संद कर बहुर, मामोन्नित श्रीर

## कांत्रेस का इतिहास । भाग रे ।

ाहेता था । पर शुलून का निचार छोड़ देना पड़ा । हिन्दू-भुसलमीन दोनों में इस दु:सदार्य स्रोक छा गया ।

जा भी भीनिशास ने प्रपत्न भाग्यन समाप्त किया तो उनमें कोई नई बात दिखाई न पत्ते।

रे विचार पहने से ही आने-गृत्ते थे। उन्होंने स्वामी अद्यानन की स्पृत्ति का उत्तित हान्दी में
हरते, बीर उत्तर को सोमानी की, जो कमी कांग्रेस के क्षेत्रपाल्य स्त तुन्ते थे, दुःशदायी मृत्यु की
हर से चन्यां करने के शद निश्चंचनी का जिल हिन्या और कहा कि स्वरान्य वार्ती ने कींहर्ति शिव को अपतानन किया, परिलामों ने उनको उत्तित विद्यु कर दिखा है। इसके तार देवहर्षि को विशेष के पताया कि हमां निराद्धाला मारी हुई है। पिर देशकर्यु की जनमीने
हर, मारत का हत्यों, मेना और जनस्तित के सम्बन्ध में कहार कींहल के अपरान की
दर्शीने पर स्त्रीकार करने सी नीति को स्तर प्राप्ते में और श्रव्यान्य के के आपका की
दर्शीने पर स्त्रीकार करने सी नीति को स्तर प्राप्ते में और श्रव्यान्य के का प्रस्ता में
दि उन्होंने साराव्य नार्दी की स्थिति का सूच्य आपके हुए कहा कि "वह स्त्र रास्त्री सी साराव्य नार्दी के एवं है और सार्व्य सीची की सीची की साराव्य करने वाली
देशांत उत्साव करने याती है।" इतके बाद उन्होंने बतकातीन व्यवस्त्राही, ग्रुहा धीर लागराष्ट्रा पर लोग होता।

हार्टी के महााय इस्तमामूल के ) त्यांचि स्वामी बद्धानय के उपकृत में प्रशास वार्षिती वें श्रीर प्रत्योपेदन मीलाना प्रसम्पदयशी में । आंधीओं ने समस्त्रया कि महाद की हार्लालय र हत्या के कारवाँ को बताया—"मानस इन्ह सार लोग बनस अवसी के नैंदी कहुनुक माई नमीं पड़ा? मैं दी उसे स्थामीओं की हत्या का दोशे यक नहीं बहरवत । वेंदी हो इच्छत होंने यह-मुनरे के पिकट पूथा को उत्तित्व किया ।" केशिया का मन्दर प्रशासों में इच्छ नीम प्रमास मानसि मार्गीयों के पिकट कानून और भी कठोर होवा व्या खा था। साम्म में तिमा था। किर तब हुमा-म्यूनस्थ को उत्तर-मेर के द्वारा बढ़ाकर ३-शिविक का दिसाया बाद कानून के द्वारा ५० शिक्तिंग कर दिया गया। इत प्रशास व्या सूर्योपेयन दिशें की र शिवों के, उनकी स्वतन्त्रया के और उनकी ब्याक्याओं के विदस्त की व्या थी।

) जरवष करणार राष्ट्रीय मांग का ऐसा उत्तर न दे देगों वो कांग्रेस की 'वा व्यासनिति न्तोपननक हो, तरवक कांग्रेसवादी मांनात के वह को या सरकार कांग्र वहां के वते भी यह को सर्प मारण न करेंगे, और आन्य वार्टियो-द्वारा मांग्र मरहल की स्वयं ति।

्र नर्वात्र सरकार उराष्ट्र नेव प्रकार का उत्तर न देगी तस्वक कांग्रेसकादी ( ई ) चारा में प्र प्याने स्थाने हुए पन-सम्बन्धी भागों को काश्त्रेकार करिये और बक्रमें को पर बस्ते. सिन्ति की सात्रा कोर्ड और प्रकार की न हो।

(प्राप्त के। प्राप्त कार प्राप्त प्रकार का न हा । जिन कानुनों के द्वारा भैक्तरशाही प्रथनी शक्ति सम्बन्ध करना चाहती हो उनक सम्बन्ध

ारे प्रस्तायों को कांधेवजारी चैंक देंते । क्राप्रेक्सारी ऐसे प्रस्तान पेटा करेंगे और ऐसे प्रस्तानों और किसा का समर्पन करेंगे के हा उचित रुप्ति के लिए, देश के कार्यिक, कृष्टि-समन्त्री, उत्तीम और क्लायर-सम्बर्ग

### कांग्रेम का 'काँमिल-मोची'---१६२७

द्भव हमें भिन्न-भिन्न कांशिलों में कांग्रेस-पार्टी द्वारा विये गये काम का पर्यालीचन करना है । यह याद रहे कि बंगाल और मध्य प्रान्त में पिछले सीन साल से द्वैध-शासन का श्रव ही गया था। १६२७ में इन दोनों मान्तों में यह फिर कायस कर दिया गया। यंगाल में भत्री के येतन की मांग के पच में ६४ रागें आर्थ, विषक्ष के ६६। सम्ब-धान्त में पत्त में पत्र स्त्रीर विपत्त में १६। १६२६ के मार्च में स्थारव पार्टी बढ़ी काँलिल से उठकर चली गई। उसका इरादा नये निर्याचन समाम होने तक क्याने कान भा। पर अब सरकार ने शास चलकर १६ पेंस की बजाय १८ पेंस की दर सगाने का प्रस्ताव पेश किया हो स्वराज्य-पार्टी एक जिनट के लिए कीसिस-भवन में बाई ग्रीर प्रस्ताव की द्यारत्वर तक के लिए, द्यार्थात वर्तमान कींमिल भग होने तक, खरीयत करा दिया । जब बड़ी कींसिल की नई बैठक हुई हो हरेक को र⊏ पेंस की दर वाली बाद पर उत्तेजना हो रही थी। प्रारम्भिक बैटकं में परिवाद की ने सरकार की नीति के उत्पर खायना पहला जाअन्यवा जारम्भ किया। उन्होंने सर्वेन्द्रचन्द्र मित्र की--जी तेल में वन्द रहते हुए भी निर्वाचन के लिए चुने गये थे--ब्रानुपस्थिति की चर्चा करने के लिए कांनिल की येटक व्यागत करने का प्रस्ताव पेश किया। स्वभी दाल ही में १६१५ में यही कींसिल में टीक इसी प्रवार का प्रस्ताव भी शरतचन्द्र यस की श्रानुपस्थिति के साधार्थ में पान हुआ। श्री शास्त्रवन्द्र वस निर्वाचन के समय जैस में शाही कैदी थे। परिवत्नी का कहना या कि भी मित्र की जेल में बन्द रखकर सरकार गड़ी कींशिस के इक पर और उन्हें खनने वाली के व्यविकारों पर बाबात कर रही है। इस प्रकृत पर सरकार १८८ रावें। से हारी। पर श्री भी भी मित्र की बड़ी कींबिल में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र न किया गया । यंगाल के नजरवन्दों का प्रश्न भी उठाया गया। परितजी की माग्र मूल प्रसाव के सशोधन के रूप में थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि या वी नजरबन्द छोड़ दिये जाय या उस धर मामला चलाया जाय ।

'आसाती है, को उन समय पार्टिन पर समस्ता निवास का वार्टी । 'आसाती है, को उन समय पार्टिन के सरक्ष थे, इस कि चिट सरक्षर कार्ट्स के साथ होंके कर यह कहे कि उन्हें दिना मुक्टमा नक्षाये नेका मे स्वका मियां के लिए स्वास्थ्यक है, तो भी टींक हैं। यदिवासी में संवीधन र दे रासी की स्वाधित सी या दी भागा की मित्र बाते जाता के के बाद की नीर्वेफ को स्वीधन र में कि तहा सीर भी कई भागा परेश किये को है। उनकी से एक पीन को सेमेंचे भेजने के समस्य में या । वूला फिजी को ओब म्ये मार्थित एक-पार्टक की सिर्फेट मार्थित न करने के सम्बन्ध में या । दूल मार्थित में पित्र करने की स्वाधित की तिस्ती। पर सीर प्रसाद करने बन्दे की स्वयंत स्वाधार होने सीर्दे के क्याद के येश होने वह निर्माण की पर साले समार्थ को स्वाधित उनने के समस्य में या। 'सु प्रधान क स्विक्त मेंच है साल हो गाया । स्वित्य महान स्वाधार के सीर्दे साल-मार्थित की स्वाधन सीती है हरवा की प्रसाद करने के स्वस्ता में ती है हरवा की प्रस्ता करने के स्वस्ता मेंची वधित का क्षितराम : भाग दे

पूर्व का है। इसके प्रचार में लगे इस में । माधिक प्रदर्शिनियों के द्वारा निक्र हुआ कि कार्य विकती उम्मीत कर दिलाई है । विहार में शोहाटी के बावनर पर लहर वैवार करने में पानी

:-नाय गाम की जो स-संत दिश्यार यह को देश के शिए दर्शत-हाक्य थी । दी एक को की ोड़ बर द्वार कारी गरी के प्रश्तिकियां, जो शाद कांग्रेम का श्वानिकार्य स्थंग ही गई हैं, तीरह करि

ारर की प्रश्तिनियां हो गरें हैं। ६न प्रश्तिनियों ने देश की समनैविक, सामाजिक और संस्थिति मार्था के लाग-ही-नाम चार्थिक जमांत की चीर भी न्यान देने में सहायता वर्गचाई है। चीर सीमें

ो निश्यान दिला दिया है वि स्थापन का बार्स है 'निर्फर्ती के लिए तीयन मारि परत !'

रामापिता के प्रवित्र बासायरण में प्रमुखे लगा । जिस् स्वी-पुरुखें से न्यहर का सर्व है निया में

मांपीजी ने शाल-मर बीज-शन्यात का बो मत प्रमाय किया या उपकी मियाद पूरी हो माँ भी । उन्होंने हाल ही में पाव्यक्ति हो जो क्लिमा मराव किया है और तो को तीमा प्रियंत्र या पनत समाने होंगे, ने ब्राव कानपुर वाले मत्त्र के हात्य हरूना रहण रामक प्रयोग । अब कर्मा कांग्रित ने उन्हों से अलि ते तार प्रमाय प्रयोग । अप कर्मा कांग्रित ने उन्हों से अलि ते तार प्रसाय प्रमाय करायो । अप कर्मा कांग्रित ने उन्हों से उसके लिए प्रसाय एक क्रिय किया किया है किया । इस महार समान किया हुआ पन क्लार-प्रयाग में माणाय गया । कींश्रित ने क्रा में में उन्हों के हिया । इस महार समान किया हुआ पन क्लार-प्रयाग में माणाय गया । क्लारानी में माणा । उन्होंने व्यावक्ति के नार्य की मिलक के नार्य की मिलक की एक क्रिय क्लार की स्वावक्त की एक क्लार प्रयाग का क्लाय था । जालाजी के बाद प्रश्न भींतिक के नार्य की मिलक की है क्लार की स्वावक्त की स्वावक्त क्लार की माणा कर की क्लार की स्वावक्त स्वावक्त की स्ववक्त की स्ववक्त की स्ववक्त की स्ववक्त की स्वावक्त स्वावक्त की स्ववक्त की स्ववक्त की स्ववक्त की स्ववक्त की स्वावक्त स्वावक्त

दक्षिस अभीका

द्वावान् जनसम्बाद्धः स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स

१६ ग्रम्ट्सर १६२६ को दिव्यान्वाजीता के लिए यक मारतीय शिष्ट-भवरत के नियव किये बाने की मिरणा हुई। तिकके तेवा का मुस्मयर्शीयुल्ला थे। १७ दिवस्य १६२६ को एक तरिरद् हुई। तिकके उद्धारत सिद्धुलकाजीत के प्रधान-भाजी कराल हुई बोग ने किया। यह आधिरात १६२० की १६ जनवी का बात और एक चालु वामकील दोनों प्रतिनिध-भवकों में हुआ। इस सम्मित का यह प्रभाव है:

देश में पाधारप दंग का रहन सहन कावम रखने के उद्देश से खारे वैश कीर न्याय-पूर्ण उपायों के कावलमन करने का दक्षिण-कावीना का श्रामिकार दोनों एरकारे स्वीकार करनी हैं।

मूनियन-परकार इच काल को मानती है कि थो मारतीय मूनियन में कल गये हैं ये बार पाधारत दंग का परन करन करना कर शत्य जाई तो बतने दिये जाई। यो मारतवाली मारत को मार ऐसे रेगों को मान आई क्यां पास्ताल इंग का परन-सात आचारक मारे उत्तके मुनीने के लिए पूरियन-काचार एक योजना तैवार कोगी। मूनियन में साच्य करने के तम्बन्य में जो मानून है उत्तमें परिवर्त किया कामगा, सिक्के समुतार जो लोग कमाजता तीन कला कर मूनियन में

## कांगेस का इतिहास : भाग ३

के बाद सरकार मे ऋौर निर्वाचित सदस्यों में कई प्रश्नों पर मुठमेड हुई । उनमें से एक प्रश्न रद्या-विल-सम्बन्धी गा। इस विषय पर दो-एक शब्द इहना अधार्यायक न होगा। १६२३ हे । भारतीय फौलाद श्रीर लोडे के उद्योग को संरचल प्रदान करने का प्रश्न उठाया गया। ने सरकार से द्यार्थिक सहायता देने की सिफारिश की खीर तीन वर्ष के बाद इस प्रश्न वचार करने की भी सिकारिश की । यह समय बीत गया । इसके बाद इस प्रश्न पर दुवाग या गया तो टैरिफ-शेर्ड इस नतीते पर पहुंचा कि बाहर से ऋाने वाले मोहे चौर फीलाइ र ऋषिक सुद्री लगाई जाय, पर ऋंगेजी माल पर एव-सी सुद्री सुगे, श्रीर श्रन्य देशों है मिन्न-भिन्न प्रकार की चुङ्कियां लगाई जायं। यह साम्राज्य के माल को तरबीह देने का मल तोकमत धनके विरुद्ध था। पर इस मामले पर श्वुच बहुस करने के बाद सरकारी योजना की ल ने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय-दल के उपनायक श्री जयकर ने सारे बन्नट की रद करने . पेरा किया और इस विएक पर चर्चो होने के बाद भी अवहर का प्रसाद द या द गर्यों से या । श्रम सबसे बड़ा प्रश्न १८ वेंस का श्राया । इसका प्रमान भारत के मिल-मालिकी रियों पर ही महीं, फिसामी पर भी पहला था । करूना माल कीर ऋष बाहर भेजने वालें प्रभाव विशेष रूप से पहला था ! यद से पहले और यद के समय पींड की दर १५) थी। रेश 🔐 बरावर ही गई। दूसरे शब्दों में बाहर से माल मंगाने वाले की माल मंगाने 🗣 या गया, क्ये कि विदेशी माल की रूपया २ वेंन सल्ता ही गया वाकी १६ वेंस २ 🖽 ग, चार्यात् = या १२३% सस्ता हो गया । इसी प्रकार बाहर मेते जाने वाले कच्चे मात है देखा जाय तो एक पीएट की कीमत का कपका को परले १६ वेंस की दर पर मेळा जाता १५) में पहता या, ग्रंथ १३।-)४ वी पड़ने लगा: ग्रीर जो कथा माल वींड की दीमत की में विकता था, क्षत्र ११-- अ में विकति लगा । इस प्रकार १६२% में बाहर भेने बाते वारे खाब लगामा जाय तो किसान को ३१६ करोड़ के झाउने भाग का अर्थान् लगभग ४० र माल घाटा होता रहेगा । यदि नाल-भर 🛚 बाहर से काने वाला माल २४६ करोड़ का कहना कि बाहर से माल गंगाने वाले देश की ३१ करोड़ का नक्ष रहा, उसके लिए की तन नहीं कर सकता, वर्गेकि श्रव भी वह ४० करोड़ के शरे में खर्चेत् दुल मिला कर वार्षिक घटे 🎚 रहा । इस प्रकार भारत जैसे देश की, जिसका स्थापारिक समान्तर्व तनके , भार्यंत् पर बाहर माल जिल्ला मेजता है उत्तमें कम माल मगाता है, इल प्रकार वा र तहानः परेगा । यरी चारण या कि इस प्रश्न पर बमासान युद्ध हुचा, पर होइमा की हारना पड़ा और मरफार के पक्ष में ६८ शर्वे खाई । चीम्मद रह्मण, खार्विड और हर-ल्याची का निरायस होने के कद १६२७ में बड़ी कीनिण की दिल्ली बी बैडड में हर चीर कोई सहतारम्ग्रं काम न ग्हा ।

हम बूल रोजफ पराप्यों का जिंत करना ठीड नमकी है। सामय परेंस एक क्षां कुने नहें। उन्होंने सांचीओं को सामी नेत्रम में १९६६) मानिक देरे हारे का क्षम 600) सामी स्वय सीत सामें पर के महुमा मार्चेस और सामय के लिए तम हों। पर्यों का मान्य पर साकेंने सामी उत्तर होने को देशन में का इस्तंत्रम और हेगाई और दूसों प्रस्तों करने सामिन किने। १९ मार्चे १९६६ को मार्चिमी ने सुमान्य मान्य १९९२ का मह बालियां नियान का मान्य की हो। १९ का है १९६० को मार्चिमी ने सुमान्य मान्य १९९२ का मह बालियां नियान का मान्य सामें १९६० सामें

श्रध्यात = : काँग्रेस का 'कौंसिल-मोर्चा'--११२७ २४१ कित स्राज दिने समय बाद जब इम उस इल की पढ़ते हैं श्रीर इस बाद पर विचार करते हैं कि

न्द-मुस्लिम-समस्या 🗐 उस समय से ऋदतक वितने उलट-पेर हो वये हैं, तो यह बात हमारे दिमाग ग्राये बिना नहीं रह सक्वी कि बम्बर्र वाला इस बास्तविकता से कोसों परे या। उसके बारे में इतना . बहुना ब:की होगा कि उसने प्रान्तों व बेन्द्रीय धारासभाक्षों में संयुक्त-निर्वाचन-प्रणाली नियत की ो च्रीर झावादी के हिसाब से जगहों का बटवारा किया था। साथ में यह शर्त भी जोड़ दी गई कि दि भिन्न-भिन्न जातियों में ग्रापस में समभौता हो सके तो भय पजाब के सिक्लों के ग्राल्प-सस्यक ावियों के साथ रिग्रायत की जाय और उन्हें हिस्से से अ्यादा जगहें दे दी जाय और जिम हिछाब से न्हें प्रान्तों में च्यथिक नगरें दी आये नहीं हिसाब बड़ी कींसिल की जगहों के बटवारे 🖥 भी लाग ही 1 बम्बरें में महासमिति की बैठफ में साम्राज्यवाद-विशेषी परिषद के प्रश्न पर भी विचार हुआ। कवाहरलाम इस समय यूरोप में ही थे । क्यापने परिषद् में मारव का श्रविनिधित्व किया श्रीर मुसेल्स ा, जहा परिपद की दैठक हुई थी, कांग्रेस को उसकी एक रिपोर्ट मी भेजी। महासमिति ने जनाहर-राल की की सेवाझों की मुक्तकंड से प्रशस्ता की ख़ौर साम्राज्यपाद-निरोधी संघ के प्रयत्न की भी सराहा ! हासमिति ने कांग्रेस से यह रिफारिश करने का भी निश्चय किया कि वह सब की ऋपनी एक सहा-कि-सरथा मातकर उसके उद्देश व कार्यों का समर्थंत करे । वृक्षरे प्रस्ताय-द्वारा जीम की जाजादी की सकाई के साथ भारतीयों की सहानुभृति प्रकट की ार और चीन को भौजें भेजने की भारत-सरकार की कार्रवाई की निन्दा की गई: साथ ही-साथ भौजां 🗓 वापसी की भी मार्ग की गर्दै। हिन्दुस्तानी-सेवा-दल ने चीन को धस्तुतीन्छ कोर भेजने का जो हरादा किया था उसकी भी महासमिति में प्रशंसा की । ब्रिटेन का प्रस्तावित टेंड-सतियत-कानन, बगास-कामेल का फारका, मजदरी का सगठन, नागपुर का सरयाग्रह तथा ब्रिटिश माल का बहिश्कार ये छान्य विषय ये जिनगर महासमिति हो उपयुक्त मस्ताव पास किये। इनमें ऋासिरी विषय पर गौर से विचार होना था। मदरास-काँदिस की कामेस पार्टीकी वड़ी कड़ी आ लोचना की गई, एक वक्त सो, ऐना मालूम होने लगा कि उसपर निन्दा का प्रम्तान पास कर ही दिया जायगा। बात यह थी कि जब मदरास में कांग्रेस-पार्टी की सुमाव में खासी जीत हुई--१०४ निर्वाचित सदस्यों में कांग्रेस के ४५ ये ग्रीर विद खरकार की बाद मानी जाय दो १०४ में १८-ची कांग्रेस-पार्टी के नेता को गवर्नर ने बलाया श्रीर उनसे मन्त्रि-समझ्ल बनाने के लिए कहा, लेकिन अन्होंने हुन्कार कर दिया । वह खुद तो कींभिल के इप्पाद बन गये, और यह एक प्रवट रहस्य या कि स्वतन्त्र-स्लगाली ने कांग्रेस-पार्टी के हम गुप्त न्नारवायन पर ही मन्त्रि-मध्दल बनाया कि यह ( न्नार्यात कांग्रेस-पार्टी ) स्वतत्र-दल-वाली का साथ देगी । विद्वान्त के विचार से इकक विरोध होना स्वामाविक 🖥 था। वद्यपि महासमिति के सामने उस

कांग्रेस पार्टी ने मन्त्रियों के देवन छीर खर्चे दी रक्ष्मों के विरुद्ध राय क्यों नहीं दी. कार्य-समिति को इस समय मई के चौथे समाह में एक वहा ज्ञानन्ददायक समाचार मात दक्षा । चार साल के जेल-जीवन के बाद सुभाष बाबू छोड़ दिये गये । लॉर्ड लिटन इस विषय में जस ध्वस्तते सत्ते थे:

जांच करके उसपर रिपोर्ट पेश करने के लिए सींपा जाय !

समय स्विनय-ग्रवश का कोई कार्यक्रम नहीं था तब मी उसमें श्वसद्योग की माबना भरी हुई थी श्रीर उतने ग्रंपना दृष्टि-कोण भी ऐसा बना स्वस्ता था । जब श्री ग्रेपाल गैनन ने कार्यस-पार्टी के सदरास-कींसिल के सदस्यों के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पेश किया, तो उसके पद्ध में जोरों से कैन्वेसिंग होने लगा । यह उम्मीद की जा रही थी कि भी केलकर प्रस्ताव का विरोध करेंगे । आपने पहले से लिख रस्वी भाषा 🖩 पं॰ मोतीलारा नेहरू पर रान्दे खान्तेप हिये ! जन्त में यह तय पाया कि यह प्रश्न, कि अनुपरियत रहेंगे उनके अधिकार नथ हो आयंगे । इस कागृन का प्रयोग सास-भर दिया बका। जो प्रवासी मूनियन-सरकार-द्वारा वैवार की गई भीजना के अनुसार भारत या अन्य देशों हो हो श्रीर तीन साल के भीतर वापस श्राना चाहें, वे तभी ऐसा कर सकेंगे जबकि वे यूनियन सरकार हं सव रकमें लौटा दें जो उन्हें यूनियन-सरकार से यूनियन से वाते धमय मिली हाँ । भारत-स अपने इस करेंच्य को स्वीकार करती है कि वह इन प्रवासी भारतीयों की अनके भारत वास है पर देल-माल करेगी। मूनियन हिंदमधी कर से बसे हुए मारतीयों की कियों की दर्ज बच्चों का यूनियम में प्रदेश रहिस्स की शारी-पलियद के २१ में प्रसाव के डीक्रे शेरे के सार होगा। इस पेरे के कनुकार बान्य मिठिय देशों में स्थायी कर से बसे हुए मारति ह क्रियों व ताबालिंग बच्चों को इन शर्वों पर ही यूनियन में ला वकेंगे—(इर) प्रलेक मार्वाव की चौर तक्के बच्चों से अधिक को यूनियन में न ला सबेगा: (व) यूनियन में सा प्रहार में करने वाले प्रतिक व्यक्ति के लिए मास्त-सरकार यह प्रयाम-पत्र देशी कि वह उस मार्तीन जायन पत्नी है या जायज बालक है। यूनियन-सरकार ने, इस झाशा में कि यूनियन के हान्ते दिनकुर्वे हैं वे इस समझते से, जोकि दोनों सरकारों के बीच में खुशनसीबी से हो गया है, ब्रुव दूर हो जामगी और इस हेत्र से कि इस समझीते पर अच्छे वाळावरण में समल होना प्रत्म यह निश्चय किया है कि 'एरिया रिजर्वेशन स्वढ इमिमेशन स्वढ रिजर्ट शन दिल' को यह क की धारी कोई कार्रवाई न की जाय।

दोनों सरकारे इस बात की देखने के लिए यजी हो गई हैं कि समझौते पर दिन ह श्रमल होता है। श्रमुभव से जिन-जिन शार्ती में परिवर्धन की स्वावस्थकता दिलाई हेगी उनन हीनी सरकारे विचार-विनिमय बरने के लिए वैयार हैं।

दिवण-ब्रामीका की यूनियन-सरकार ने भारत-सरकार से प्रार्थना की है कि वह दोनें करा

सगावार व कारगर सहयोग बनाये रामने के शिए एक एवेग्ड नियुक्त करें ।

क्त प्रथम केंप्राउन-परिषर् शतम हुई वो गांभोओं ने,जो दहिन्द-स्रातीका है होतर मेडने पद्ध में थे ही, भारत के अमानारामा में मानतीय श्रीविवास शास्त्री का नाम देश दिया। कार्म मारतीय जनता पीरन ही इस सनाह से सहस्रव हो गई। जैसा हम बाद में देखें। भी हैं।ये मिगकि का परिणाम शब्दा ही रहा ।

गोशांटी वाले प्राच्याव में सविनय-प्रवटा का द्वालु भी जिकर नहीं किया गया था। है नन् १६२७ में एक नगा शासायाय थेया ही समा । यह तीक है कि सरकार हत बात से सारह है निगार हुई कि गीहारी-कांग्रेस सहयोग के लिए क्यों नहीं चैतार हुई, सेकिन संस्थित है हुई मेरिन-मनदस्य के बकते थीर दीव शासन के समस्य में सामें की धून में सामे हुए हो। अब ही ने सम्म दीग शुरू दिया हो राज्य-प्रहारज्ञालों के दिल का दर दो खब निहल सुरा या हो हो में कुछ ने दो गांधियों को कुछना भी शुरू कर दिया। वे शव खहर को हठ तमा से व रेलर वर करिन-स्वयांच्छी के प्रीशी-दश की राष्ट्रीय-प्रोशक है, दश नगर में देवते हों। हि बा रह हार्दिक उत्पाद के नियु कम्पी बीच है। उत्तिने सोपी जी को प्रकारना और हैसर्वाई कर कार कार कार क्या बाग बाग है। उन्होंने सांधी जो की एड करना और हैंगर कर । चार, हो, मा क्षेत्रिक सेव है बास कारे के उनके उत्तव उन्हें गुस्सक कार्न को की हो। ते की नेति दिया हुन कर्या के सेन महत्त्व होने हैं। सोधीजी हुन समय कहें हैं हैंग इस है हैं। सार कर हो ने कर बार्ग में हैं एवं यह है में हैं। सोधीजी हुन समय कहें हैं, स्वेतनार्थ हैं हैं। सार कर सोधी कर बार्ग में एवं का सार कार्य की सामार्थ की बैटक हो, स्वेतनार्थ हैं। मुक्तिन महारा का वक दलकरकर उनके सामने देश किया । महानामी को में हम में हा हिल

हा क्रिंपहार है, उस शहर या मांच में उन्हें अपने इस क्रांपहार को काम में लाने की स्वतन्त्रवा होगों; लेकिन वे गो-चच न हो किशी आम राले पर करेंगे, व किशी मॉन्टर के पाल । श्रीर न किशी ऐसी जगद पर कि जरों हिन्दुओं की नहर पहती हो। मार्चा की, उनका यथ करने के लिए, क्रेंचुस में भी न निकाल जाय श्रीर न कोई विग्रेश पहर्चन किया जाय। मूंकि गो-चप के लग्नम में हिंदुओं की भावनाएं बहुत गरी जह पकड़ चुकी हैं अत्या सुकतानों से आमहपूर्वक अपील की जाती है कि वे गो वप हस प्रवार न कर निकास स्वार मार्गक कि हिंदुओं को दुस्स पहुंचे।

वामेलन ने उन्हों दिनों के कुछ कातिकाना हमला की भी निल्या की और हिन्दू व मुक्तमान नेताकों से क्योल की कि वे देश में प्रार्टिश का बावाबवया उरान्म करें। वर्षमेलन ने कार्यस की मारा-कार्यक को भी यह प्रियेकार दिया कि वह हिन्दू-मुक्तिम यकवा का मचार करने के लिए हर प्रांव मि एक-दक करियों नियुक्त करें।

एकता-सम्भेतन के काम होते ही २०, २१ व ३० व्यवत्वर १६२७ को कलाकता में महा-समिति की देउक हुई। साम्य्रायिक प्रश्न पर एक्जा सम्मेतन के प्रत्यात वर्षा-कं-यो पास कर दिये गए। इसके प्रवाद समाल के नावस्वरों का सवाल सामने व्याया। इस नावस्वरों में हुछ हो स्वार-पार साल से के लोगों में पढ़े हुए थे। इस्तिक्ट उनकी श्रीम-से-पीत्र रिवर्ट करने के प्रयान करने के निक्य एक कमिटी निकात की मई।

क कलको की बैठक में महामामित ने मिन जिन किया है हो उपयुक्त प्रस्ताहो क्या प्रताहो का स्वाह के दिन मार्थम के लिए हिनेटर को रही है अति कुत्रकार मार्था के दिन मार्थम के लिए हिनेटर को रही के अति कुत्रकार मार्था, भी शक्त मार्था के पार्टी के मार्थ के लिए होता है का स्वाह के स्वा

साइमन-क्रमीशन

तम्मद के वाले हरने में कुछ जननांवार बाते हुई । बारवाय काले दौर का कार्यक्रम रह कर के वार दिल्ली का गर्ने। भारत के मुक्त मुक्त ने ताल में त्रे स्वाप्तर व उनके बाद की तालों में हुविधानुवार वाह्मवार से सिनने का मिनन्य दिवस प्रमा । सीपी में हम कमर दिल्ली से बहुत हम तालों में यह सिन के मिनने का निमन्य तिमान किया निमें देशों प्रमान वार्यक्रम रह कर दिया हों। दिवस वाह वाह कारत के ताल कार किया हों में प्रमान वार्यक्रम रह कर दिया हों। दिवस हम वाह कारत के साम है तो साई में तीपर बात ने तिम्ही शाद हार्विन ने रामधीनों के हाल में नाहम नम्मित्रन के सम्बन्ध में माहन में विपर कार कारत की ताल कारत की साह हम तिम्ही साह हमिन ने प्रमान के स्वाप्त के साम है, यो साई मिन ने परा, 'विष्य कार माहन की साह की साह में विपर कार कारत की साह माहन की साह की साह माहन की साह

भी दिनसा बाबा जैसे बालिल भारतीय नतम जेंग्रजों ने बमासन के जिनाब एक संगया-

चतः यं गाल के नामवर्शी के साथ नश्मी दिखाने वा काम सर रहेनले जैवलन् के जिम्मे वहा ।सुमाप यापू का रत्तास्य पूरी साथ से विगड़ गया या और हवी यजह से सबके नाड़ी पिक होने सारी थी। देंगी की बाड

"जो फ़ोई स्पित क्षमाद ही प्रजा के किसी वर्ग की धार्मिक सावनाझीं पर जान और दुरे दुगदे से चोट पहुचाने के किए भीचिक या क्षितव राज्यों से या दश्य-चंबेरों से : के धर्म या धार्मिक पायनाओं वा खायमान करेगा या खायमान करने का प्रयत्न करेगा, उसे दें

की सजा मिलेगी या जुमाँना होगा या उस पर सजा व शुमांना दोनी होगेनं"

ये दिन बहुत होकर हो विका वात हो गया। क्रामीतक रूप दमे हो कुछ में निम्नी रूप मंत्र में, इ क्यूनरें में और २-२ पंजाब, मार-मार्ड, मंत्राव्हें बार हिस्ती में भी दूर हो। २८। मत्र में, इ क्यूनरें में और १२। १८। मत्र १६९७ को मार्गीत वाता-क्यां में आपना देते हुए व्याहस्ताव सांव स्तिन में बाता रूप मार्गीत वाता-क्यां में क्यां के कारवा रूप व्याहस्ताव सांव स्तिन में बाता रूप मार्गीत में पाया हुए। व्याहस्ताव में व्याह पड़ा भी क्यां स्ति मार्गीत के कारवा प्रश्नी क्यां रूप क्यां क्यां क्यां में क्यां के कारवा भी क्यां में क्यां में क्यां क्यां में क्यां में क्यां में क्यां में क्यां में मार्गीत में १९ प्रस्त प्रमुख मार्गीत में १९ प्रस्त प्रमुख में भी भीतितात क्यां मंग्र में क्यां में क्यां में क्यां में क्यां में क्यां में मार्गीत क्यां मार्गीत में एवं क्यां में भी भीतितात क्यां मंग्र में क्यां में क्यां में क्यां मार्गीत स्ति मार्गीत स्तावित क्यां मार्गीत में रूप क्यां में मार्गीत स्तावित स्तावित स्तावित में स्तावित स्तावित में स्तावित स्ता

"जिहि भारत ही हिनों भी खाति वो खपने घामिह कर्जनों खपना चामिह विचारों दूवरी वावि पर शारते का प्रयान नहीं बना चारिए खीर चुँकि रहेक साति व ध्वित के धार्मक ध्वास्था ने यदाचार का विचार रकते हुए अपने घर्म में दिखान रसने का छो, उठके छा हार्य इतने का छापकार होगा चाहिये। दिन्हुची ने धार्मिह व सामाजिक कासी के छिए ॥ मी के सामने खुत्म विचार जो और बाजा क्यांने की स्वान्नका है, श्लीका उन्हें सांकर के बा न को खुत्म देवरण चाहिएं न कोई निर्देश प्रत्योन करना चाहिए छीर ॥ ही भारतर के बान ने अपने माने चाहिए या रांची एक बाजा क्यांन चाहिये कि स्वान्नक करनों को माने के स्वान्नक करनेवाले व अपने अपने सांकर करने वालि के सांकर कर कर के सांकर क बताया कि कांग्रेस की नीति ३५ साल तक तो सहयोग की रही, फिर बेंद्र साल तक व्यसहयोग की, धीर फिर चार साल कोसिलों में श्रदमेवाजी करने और कीसिल का काम ही रोक देने की। "श्रसह-योग श्वसफल सिद्ध नहीं हुआ," ह्याँ ॰ श्रन्सारी ने कहा, "हम 🜓 श्रसहयोग के लिए श्वसफल सिद्ध हुए । देसके पत्रचात ग्रापने शाही कमीशन, नजरनन्द्र, भारत व पशिया वद्या राष्ट्र का स्वास्थ्य ब्रादि विषयों पर ब्रयने विचार प्रकट किये। कांग्रेस-ब्राधिवेशन में मि॰ बेटीट, मि॰ पाउँल व पार्लमेस्ट के सजहर-सदस्य मि॰ मादी जोन्स भी मीजूद थे। शाही कमीशन के प्रस्तान के श्रकांवा इस वर्ष के ब्रस्तानों में कोई खास बात न थी । शोक-ब्रस्तान, साम्राज्यनाद-निरोधी-सघ, चीन. पासपोटी का स मिलना खादि ऐसे विषय ये जिन पर हर साल ही प्रस्तान पास होते रहते. थे। एक प्रसाद द्वारा 'युद्ध के खतरे' की च्याबाज उठाई गई और कामेल ने यह घोषणा की कि प्रत्येक भारतीय का यह फर्ज है कि वह ऐसे किसी यद में आता लेने या चरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग करने से इन्कार करें। जनरल खबारी की भूख-इक्ताल को ७५ वां दिन होचुका था, उन्होंने शख-कानून के विदद्ध खरमामह, जिलका मुख्य भाग पर्जित इपियारों के खाय खुलूस निकालना था, छोड़ दिया था। जनरल द्यवारी को उनकी शैर-शांकिरी में ही बचाई दी गई और उनके साथ सहातुभति प्रकट की गई। स्मरण रहे कि वर्मा को आरत से बालग करने के सरकारी प्रयत्नों की भी निन्दा की गई। १८८५ में अब पहली कांग्रेस हुई थी सब ही उसमें बर्मा के बिटिश-राज्य में मिलाये जाने का विरोध किया या और यह कहा था कि वदि दुर्मान्यवश सरकार उसे मिलाने ही का निश्चम करे तो उसे रामाट के श्राचीन एक उपनिवेश (Crown Colony) बना दिया जाय । कांग्रेस ने साही कैदियों के मध्यन्थ में भी एक प्रस्ताव भार किया और उनकी शीध से शीध रिहाई की मारा की । एक ग्राफीका व दक्तिश-ग्रामीका के प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में भी दो प्रस्ताव पास हुए । इन प्रवासी ' मारतीयों की बास्तविक स्थिति के बारे में इस प्रथ्याय में पहले ही उल्लेख हो चुका है। हिन्दू-बुस्लिम-एकता पर मी-राजनैतिक ऋधिकार व धार्मिक एव ज्ञान्य ऋधिकार दोनों ही विषयो पर-एक प्रस्ताय महा-समिति के प्रस्ताव के तर्ज पर बास किया गया । भिटिश शाल के बडिण्यार वर भी यक प्रस्ताव पास किया गया: यह एक नया विषय था जो कवित के सामने कुछ वर्षों से प्रस्ताव के रूप में द्वारहा था। चाफ स्वराज्य का मसविदा दैयार करने की माग की गई थी और कांग्रेस के सामने कई मसविदे पेशा थे. घटः कांग्रेस ने कार्य-समिति को क्रांधकार दिया कि वह क्रन्य संस्थाकों से मश्चिय करके स्वराज्य का मचनिदा वैयार करे और उसे एक विशेष कल्वेन्सन (वचायत) के सामने स्वीकृति के लिए रक्खे । इस कार्य के लिए कार्य समिति को श्रीर सदस्य बढाने का भी श्राधिकार दिया गया। कामेर के विधान में भी बुळ परिवर्तन किया गया । लेकिन इस वर्ष का सबसे सक्य असाव शाही कवीशन के सम्बन्ध में या. जिसे इस ब्यो-का-खों जीवे देते हैं:---

#### कमीशन का बहिएकार

"जूकि ब्रिटिय-सरकार ने भारत के समाय्य-निर्चय के ख्राधकार की पूर्य उपेशा करके एक शारी कमीशन नियुक्त किया है, यह कामेंच निरुचय करती है कि आरत के लिए ख्रास्तमान-पूर्य एकमात्र मार्ग यही है कि वह कमीशन का हर हालत में ख्रीर हर तरह से बहिल्कार करे। विशेष करके—

(श) यह कांनेव मारत की जनता श्रीर देश की वामन कांनेव-सलाशों से अनुपेष करती है कि ये (१) अमीरत के भारत में श्राने के दिन सार्युक्त अदर्शनों का श्रायोकन वर्रे, और भारत के सिव किर शहर में इमीरत जाय जा गें उन दिन हमी ग्रायेश के अदर्शन वर्षे और (२) जोरों के श्राय प्रचार-कांग्रे करते लोकान को इस मक्तर वहतिय कर हैं कि हर श्राह के एज्जीविक दिनाए राजी त्य दिवाना । बारित व तिथा त्यान वे सह गव्योत्व राजे व वांत्रापरे हे के राजपुर विदेश तिकार रिकेशना में के बार वव बहा राजा कि सार्वाच्या राज्य सरकार व कियो को बाबे को सार्व है हकी सार्व किया ती हुई दिकारे के स्वाप्त निवार ने को वांत्रीत व सार्वाच में से करीवा को हिना को की वर्जन के हैं राजकारिक का कार्यों के संविक्ष से स्वाप्त के सुब को कोई मुक्ता नहीं गुर्वेस

की। व्यक्तिकार कर करीयात, जिसे हा काल विकास कर कर की। तिपुरा किए मास का निकासी गांधी में करोणान की वर कार में या नहां कि वा माम के राजन कर की। रिष्मा की की हा गांधीनंक काल की ने रिक्त की दी जिसमें की काम को चीर इस कहा की। तिपेर्ट केल को कि साम्याधी के रिक्त की दी करना जीव की वा नहीं है की देन करने नक है कीर इसने कर जाणानी सामन

री समारित दिया तथा है जुसे बहुएक काय, का प्रमादिक काय का प्रमी की। दिसी वा पेर दिया आप है इस महाने के समय हम बात की दिहारें भी पेटा की काय कि अपने बीरोमनी का स्थापन करना सामग्रीय है का नहीं है

ें वह बसीतान काफी विते दें दें होगा और उत्तर आता सावार व नाहर दिया कर लेगी हो सामद सावार वा कर वाचे होगा कि वह वाचेहार के सम्मी करी की सामद सावार का व्याव वाचे होगा कि वह वाचेहार के सम्मी करी की साम सावार सावार का प्रत्योग्धार के या वहने का इराहा माते है कि कहा की सावार के सिमानंत्रम किया प्रत्योग्धार के दिया है तमें के उन मिर्ट कर की है है है कर वाचेहार में मात कर है है कर का चौरा है की माते करें है कि सावार करें है कि माते करें है कि सावार करें है कि माते हैं कि माते कर है कि माते हैं कि माते कर है कि माते हैं कि माते

विसर्ध वरंगे वा भी उसे वापिकार हो। "

श्रद्धान-वाभेस

श्रद्धान कर कर के कि वापिकार हो। वापिकार के कि वापिकार के वापिकार के कि वापिकार के कि वापिकार के वापिकार के कि वापिकार के वापिकार के कि वापिकार

स बद्दर १ का - का ना स्टब्स्ट या रास्ट्र स्व अधराव स्टब्स्ट कार्टन कार्टन कार्टन कार्टन कार्टन कार्टन कार्टन क रेक्सर मिपन के बाव बालका नावदार भी गरे वे । डॉक्सरी में वे हार नाय वे हा होस्टर्स में के के बाद भी बातरी शावस्त्रीय व दिवारी को उदाराव के बाराय उपल्डा के बाद महाव-ब्रामेव के बासरावि सूने गरे क्रीर, जीवी कि उपमीद भी, ब्रान्टे क्रिकेट स्ट ह्यांबर क्रेस्टनजील के महन को सून कार्य दी। कार्यव की नीवि कर वर्डेन में वर्डन करे

#### भावी संद्राम के बीज---१६२८

### कसीरान का बहिएकार

चर १६२८ का लाल प्रारम्भ रूजा हो देश के राजनीतिक खादानरण में साहमन-कमीशन की-निवृत्तित के कारण सरकार के प्रति रोध-ही-नेप विश्वमान था। देश कमीशन के वहिश्कार में जी-न्यान में खुटा रूजा था। कमीशन की धोनरणा करते समय लॉक खर्षित ने कहा था कि भारतीय सम्मान तथा भारतीय गीच की जान-कुम्क कर खाम्मानिक काने का सम्माट स्वरकार का कोई हरादा नहीं है। पर जाय में उन्होंने हरू बात की भी धमकी देश कि बाद कमीशन के कार्य में भारतीयों को सहाय ना न भार हुई का भी कमीशन क्षाना कार्य वश्लाप कश्यात रहेगा और क्षपनी रिवोर्ट पालीस्टर की पेश कर देशा। रिवोर्ट पेश हो काल्ने के बाद धालीस्वट उस पर व्यवनी मार्थों के खनुशार जो निर्यंग करता थांत्री। करीती।

हैं 'दरहारी कें। हमीशन बनाई में शाकर उता। उस दिन मारत भर से इकाल मनाई गई और कमारत के विश्वार मार्ग मा

प्रमीधन बम्बई से चलाहर सबसे पहले दिल्ली झाया । दिल्ली झार में जैसे # कांग्रान के चल्या को कि उनका निरोधी-अदरोंनी हाता विराट त्यावत किया गया और ''बो देक, शाहमन!'' ''बाहमन चारफ लीट जाओं 'के अबसे स्था तकी दिलाये गरे । टॉक्ट्स भारत विश्वल पंत्रीहरून (बो बाम दौर पर लीटस-वारों के जाम # अबिड है ) व जुल गुल्लिय सम्प्रमां को होड़ कर यह कहा जा सकता है कि आर जो कमीधन का पर्य वीत्मार किया ।

कमीदान के बहुण्कार की हुवनी आग्नी कंप्यतान देखकर सरकार के अन में यह बात क्यार्ट कर कर कर की काम मिला आहिए। आहोट में क्योपन के लियो में प्रत्येन कर के लिया काला समाज्यात के नेतृत्व की पर कर असी कन नमूह पणन दुखा। पुलिश वाली ने भीक पर समाज कर काम की ने नीक पर समाज किया की र कई प्रतिभ्द्र में नेवाली की उपने चीट स्थादियों के टोकर पीटा शास्त्र के कई जाए साहि नी के टोकर पीटा शास्त्र के कई जाए साहि नी के टोकर पीटा साहि नी कर काम स्थास के कि साहात्र मी कर पुलिश कर पुलिश कर पह स्थासनी में साहि में पार्ट के प्रतिभाग काम की मान की नेता कर पुलिश पर पह स्थासनी मान की नी की साहि मान की मान की नी की साहि मान की मान की नी की साहि मान की मान की निर्माण की मान की मान की नी की साहि मान की मान की नी की मान की मान

कांग्रेस का इतिहास : आग 3

गरवीय प्रमीशन का जोरों से बहिच्छार करने के लिए तैयार हो जाये ।

96

(व) यह कांग्रेस भारतीय कींसिस्तों के गैर-सरकारी सदस्यों व भारत के राजनैतिक दलों व ातियों के नेताओं से तथा दसरे लोगों से खनुरोध करती है कि वे न तो कमीशन के सामने गंगारी

न सार्वजनिक भ्रायना खानगी धीर पर उसके साथ सहयोग करें. श्रीर न उसके सम्बन्ध में किये

ने वाले हिसी सामाजिङ उत्सव में माग से । (स) यह कांग्रेस भारतीय घारा-सभाश्रों के गैर-सरकारी सदस्यों से श्रानुरोध करती है कि रे

) इसोरान के रिलॉरिज़े में विटाई जाने वालो किसी भी 'सिलेक्ट कमिटी' के लिए म तो गय दें र न उपकी सदस्यता स्वीकार करें. चौर (२) कमीशन के कार्य के सम्बन्ध में ग्रन्य वो कोई मी ाय या राचें की भांग पेश की जाय उसे ठुक्स दें।

(६) यह कांग्रेस भारतीय चारा-समान्त्रों के सदस्यों से यह भी जानरीच करती है कि वे निम्न ों के सियाय घारा-समाझों की बेठकों में भाग न लें, झर्यात् थदि उनका स्थान रिक होने हे ाने के लिए या बहिष्कार को सफल व जोरदार बनाने के लिए, या किसी मन्त्रि-मण्डल को गियने लेट या किसी ऐसे महत्वपूर्ण कानून का विरोध करने के लिए जी कांग्रेस की नार्य-समिति की

में भारत के हिता के विकद हो, ऐसा करना जानश्यक हो । (य) यह कांग्रेस कार्य-समिति को ऋधिकार देती है कि बहिश्कार को प्रभावकारी व पूर्ण

ने के लिए जहा तक हो एके वह दसरी संस्थाच्यों व पार्टियों से सलाह-मदाविश करे चौर उनका रोग प्राप्त करें। काकोरी-केस के ऋभियकों को वर्षस्ता पूर्ण सजायें दी बाने पर और उससे जनता में रोप की र भावना फैलने पर भी सरकार ने उनकी सजायें न सदाई, उस पर भी एक विरोप प्रस्तान-हारा

र प्रकट किया गया और कामेंस ने उनके परिवारों के साथ अपनी शार्टिक सहा<u>न</u>्युति प्रकट की ! काल से कार्येस के ध्येय की भी एक प्रथक प्रस्ताव-द्वारा परिभाषा की सई । इसके ब्राउसार कहा गया, ''यह कामेस घोषित करती है कि भारतीय जनता का सहय पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता

' यह प्रस्तान कुछ वाल तक कामेव के हरेक अधिवेशन मे पेश होता चला चा रहा या । मूरोप वाइरलालमी के लीट जाने के कारण इस मलाव को जीर भी वल माप्त हुन्ना। स्वय भीमधी ट ने भी इस प्रस्ताव पर कोई क्रायित न देखी। क्रायने विषय-समिति की यैठक में कहा कि । के लक्ष्य का यह बड़ा ही शानदार थ १९११ वक्तन्य है। वाघीजी उन समय समिति की हैडक जह नहीं थे श्रीर उन्हें इस प्रस्तान का पता सभी चला जन कि वह पास हो गया है

84 क्टरयों को सब कारकात देखने का खांघकार होमा और आग्दीव-कदरय उसमें करावरी के दर्जे पर माने जायंगे !

प्रांन्तीय कौंसिलों में भी इसी प्रकार की प्रान्तीय सिलेक्ट कमिटियां चुनने की विफारिश करने को यहा गया था। यह निभय हुआ कि जब केन्द्रीय नियमी पर कमीशन के सामने विचार होगा ती उसके साथ बड़ी काँपिल-द्वारा निर्वाचित संयक्त-सिलैक्ट-कमिटी काम करेगी और बन प्रान्तीय विषयी पर बिचार होगा हो अस प्रान्तीय काँक्षिल की विलेक्ट-कविटी काम करेगी, जिसका उन विपयों से सम्बन्ध है। कर्माशन ऋपनी रिपोर्ट कालग बिटिश-मरकार की देगा और संयक्त-सिलेस्ट-कमिटी ऋपनी रिपोर्ट बालन बढ़ी कीसिस को । इस घोषणा का भारत में कुछ बासर न हमा । शोपणा के निकलने के दो-श्रीन बन्दे के भीतर ही एजनैविक नेवागण दिल्ली इकटते हुए और यह घोपणा की कि कमी-शन के लिलाफ उनकी जो बायविया थी वे क्यों-की-खों बनी हुई हैं और वे किसी भी हासत में कमी-बार से सरोकार सही रस्त्रम स्वारते । स्वसंत्रकारी ने तो बंतरीय संयुक्त सिनेस्ट-कमिटी के लिए स्वारते सदस्य तक खुनने से इन्कार कर दिया। इस सम्बन्ध में लाखा लाजपदस्य ने १६ फरवरी को खसे-म्बली में यह प्रस्ताय पेश किया कि चांक कमीशन की सदस्यता व उसके कार्य की सारी योजना द्यसेम्बली को द्यारपशार्य है द्यतः यह उससे किया भी हालत में बीर किसी भी तरह कोई सरोकार मही रस्त्रना चाहती । परिद्रत मोधीलास नेहरू ने फड़ा कि ''कमीशन के साथ भारतीय उसी हासत में सहयोग कर सर्वेरी जब कि उनमें भारतीय भी इसनी हो संख्या में नियक किये जाये ।" प्रसाद ६२ के के विद्या ६८ समी से पास हो गया । सरकार की लाचार होकर स्थयं केन्द्रीय कॉमटी के लिए श्रासेम्बली के सदस्य मामजद करने पहें। यहां इस शत को मुनकर वाज्युव होगा कि अब बनाशान सम्बर्ध में धून रहा या से 'सर' की पदवी भारत करनेवाले २२ नाइटों में से एक ने भी कमीशन से मिलने की तकलीफ गवारा न की। देश में वहिन्कार की वो खहर फैली हुई थी उसका इससे क्षतन्त प्रमाण चौर क्या मिल सकता है है

मा महंगक्य यहाँ यह नह देना भी जन्मी है कि व्याह कर्मियान वो एक कोर अपने काम में मा महंगक्य वहाँ नहाँ का अध्यक्ष वहुद वहरत, जो राजनीत के मुक्तकों दिवारत में ब्राह्मक चाव रखते में, इस बत के अध्यक्ष में से सात ए कि सामस में विकास के बताने की किस कर मुंजराद है। बाद नेतान में, जो क्रमीहान के एक सहस्व था, देखा कि एजाव में मिटेन और मारत की दिजाय बदाने की वस्त्रे आर्थक मुख्यस्य है। रन्तीने हुंब बत पर भी और दिया कि मारत के सजावी में मिटेन की मोटरी, जारियों क ट्रेन्टरों की वस्त्र की क्यूड विकास मुंतरह में

ता, १६९८ की साथ-साथ पटवारों वाध्यस्य क्योपान का देश में भ्रमण, वर्षर्श्य-सम्मेशन भी देउं की स्वारंदित हैं क्योपान के ब्रिज्यस के ब्रिज्यस क्योपान स्वारंधित हैं। क्योपान के अस्तान के ब्रिज्यस क्योपान क्योपान क्योपान क्यापान स्वारंधित क्यापा के प्रस्ति कर साथ राप्त क्यापान क्याप

समन हैं। भी बभीरान के शामें के दिन निष्णांत्र व शास्त्र भीड़ वर पूर्णिन में कई बार जन मुक्त कर व सावारण एवटे बरनाये । युक्त यान्त को पुरित्त में तो । जवाहरमान्त्री तह को न होता । सब दर्ती के प्रमुख प्रमुख वर्गवर्गाको पर शहे बलाहियां बरगाने में ही मानी ग्रमका व वेरस पुलिय में बारनी मार्थ भपुनहें ही लाग कर ही बीर बीलियें। बार्शमधे की पापल कर हाला।

भगनाऊ में। पैदान य पृष्टकतार पुलित के बारण छक्र विशाल कीमा वशावनता हा बहु गया है चार दिन तक पुलित के बरेरता पूर्ण हमी होते रहे । पुलित वाले स्तेती के परी सह है पत सी चीर "माहमन, बायम क्रवे बाची !" के बारे समाने पर ही चुनोंने कई प्रतिस्तृत ग्रांप कार्यकर्तची को मिष्यतार कर लिया चौर सुरी सरह वीदर । शेकिन सलनक के जोशीने नागरिकों की धन्य है कि में इस वर्षसा-पूरा इसमें। व करवे से वर्गक भी म परगंद सीर सामें,प्रदर्शन सीर भी सचित्र बोशोलरीश के शाप करते रहे " श्राधिकारी-वर्ग को तो छन्टीने एक बार इतना सुकाया कि वह देला?" का-देखता रह गया चौर गांश शहर शती के मारे और दीर हो शका । सामला इस प्रधार था। उद् वारलुरेदारी में कैमरकाम में बाहमन बमाशन कर एक पार्टी हो। पुलिस में बैमरकाम की चारी बीर में भेर लिया और ऐसे किसी भी खादती को बाग की सबकों के करीब स बाने दिया जिन सर पुलिए विशेषी-दल गाला होने का लन्देर काने लगतो थी । इतनी सर्वातकार स्थने पर भी अन सारमान है री इ.सं. मासी-मासी परंगे य गुम्बारे, जिन वर 'साहजन, चले आसी' 'आरव भारवत्तवियां के विद है चादि शब्द लिले हुए थे, चा-चादर बागमें निर्देश की सारी पार्टी का महा दिरविस होगया।

अर बसीशन पटना वहुंचा हो जनके विशेष में प्रदर्शन करने के लिए ५० हवार बादिमयी की एक भारी भीड़ इक्ट्रो हुई। कमीशन का स्वावत करने के लिए भी मुद्ध सरकारी चराखी और मुट्टी-भा साकारी कर्मनारी भीगुद्र थे। सरकार ने कास-पास के वांत्रों से लारियों में भरे-मर 🕅 किसान मुला।ये, लेकिन स्वायत-कैमी में भुलने के बजाय से बहिष्कार-कैमी में जा हटे - चीर स्टेशन पर निराट बन समृह में बमीशन के विशेष में जो खहिसा पूर्व अदरांन किया उसे और स्वागत तथा बहिण्हार-पार्टियों इ बल को देल कर को सरकार की आलें ही राल गई ।

हारता रहे कि कमीशान का बहिश्वार करने की नीति बहुता करने के प्रसरकर महरात-कामेत में निश्चय कर दिया था कि कीतिसी में कम से-कम कार्य किया जाय । लेकिन इस प्रस्ताव की कार्गीत्वत बरने में कई कठिनाइयां दिन्नाई देने लगीं। उस पर श्रामल होने के बजाय वह मंग ही होवा रहा । आणिरकार कार्य-समिति ने महासमिति से इस बात की लिपारिश की कि वह असेम्बरी य प्रात्नीय कींतिला के सदस्यों को तिनक चौर लात-त्रवा दे और महासमिति में इस सिमारिश की

श्वीकार कर सिया ! ''मारत है भिन्त-भिन्न भागों की जातियों व सम्पदायों से व्यक्तिगत समार्थ स्थापित करने के usana"---जैसा कि सर जान साइमन ने वहा था--- कमीशन अमाई से ३१ मार्च को स्वान ही गया । यास्तर में यह एक प्रकार की मिण्योति ही थी, नर्गोंकि सरकारी रिपोर्ट में स्त्य इस बात की स्वीकार किया गया है कि "श्रासेम्बली के विशेषी दलों के मेतो कमीशन का केवल सरकारी हीर पर ही नहीं विल्क सामाजिक तौर पर भी बहिश्कार करने के लिय बद थे।" इसलिए सर जान साहमन ब्रीर उनके साथियों का उनक सम्पर्क 🎚 श्राना श्रसम्भव था ।

क्रमीशन के भारत आते ही सर जान साइमन ने बाइसमय को एक पत्र लिखा. जिसमें उन्होंने कहा कि कसीशन एक समुन्त स्वतन्त्र सम्मेलन का रूप लेगा जिसमें एक स्रोर कसीशन के हार्ती अभेज सदस्य होंगे और दूसरी कोर यही कांसिल-द्वारा चुने गये सार्वी मारतीय । सभीतन के

गई बन्दोबस्त-प्रपक्तरों की प्रारम्भिक विपोर्टे चौर रेवेन्यूबोर्ड हारा सरकार को की गई निफारिशों को भी वह लोगों पर जाहिर नहीं करती; श्रीर यदि वह कोई चीज छापती भी है की श्राप्रेजी में, न कि प्रतिय भाषा में । बारहोली में भी सरकार ने २५ प्रतिशत मालगुणारी बढ़ा थी। जांच कराने के **एवं मैघ व प्रचलित उपायों को अप्रांत** में लाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई परियाम नहीं निकला । श्रन्त में चुनीता दे दी गई श्रीर करवन्दी-श्रान्दोलन श्रुरू हो गया --श्रान्दोलन स्वराज्य के लिए नहीं, स्विनय-श्रवज्ञा श्रान्दोलन के एक श्रंय के रूप में भी नहीं, बहिक किसानी पेशे से सन्वन्ध रखने बाली खपनी एक शिकायत यो रफा कराने के लिए । कांग्रेस ने पहले कोई दखल नहीं दिया । दिसानों ने कर न देने का निजनाय पहले ही छापनी सास्टाश-परिपट में कर लिया था श्रीर सरदार बल्लममाई परेल को चामन्त्रित किया था कि जनका नेवत्व करें। इसी डालव 🖩 सरदार परेल ने द्यान्दोलन को संगटित किया । सरकार ने जानवरों की कर्यों करना जाल किया । जनने बाहर से पठान बला-प्रता कर श्रम्था-धन्य कर्कियां करने की नीति श्रस्तियार कर सी । पटामों की बलाना सरासर व्यादती थी । कोगों ने अर्विया होने के मार्ग में कोई क्यायट नहीं इ:सी थी श्रीर सरकार के पास वर्यु-बस इसनी वर्याप्त-सात्रा में मोजूर था कि खुलार प्रकृति व ज्यादरों के लोगों का सुलाना स्वासर प्रनाबरपक था। कहा जावा है कि सरकार ने समामा ४० वटान बुला लिये थे। बानाई के गधर्नेर घर मेरली बिल्सन ने कहा था कि जनकी सख्या केवल २५ दी थी। सवास सख्या का नहीं था; स्वाल यह था कि पठान अलाये क्यों गये ! इसके बाद जल्द ही, वस्दर्श कींसिल के कुछ निर्वा-वित सदस्यों ने विरोध में बीसिल की सदस्यता से स्याम-पत्र है दिया और जान्दीलन में दिल सस्यी सेने लगे। ग्रसम्बली के अध्यक्ष निहलभाई पटेल ने भी बाइसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इस बाद की धमडी दी कि बाँद सरकार न मुक्तिंगी दो वह इस्तीपन देवर इस काम में सुट आयंगे 1 आखिरकार एक मार्ग निकल ही आया, जिलके अनुसार एक तीसरे आदमी ने बदाई गई. मासगुजारी जमा कर हो. केंद्रियों भी रिहार्ड की शर्त मान सी गई. आयदाद का सीटाया जाना तथ द्रोगया और द्यान्द्रोक्षत वापस लेने का निश्चय हजा ।

स्परा में एक श्रदाकात विटा दी, जिनमें न्याय विचाय के श्रीर खावन-विभाग के प्रतिनिध में । समायत में भाग और महिनिध में । समायत में भाग के श्रीर यह कियन हिमा कि सात्याज्ञारी केवल हैं, प्रतियत बदारें जान । यह त्वाड़ा और इनका प्रत्या वोदधी तहारीक के भी हुआ। महिन्य का मिल्र के भी हुआ। के हुआ और इनका प्रत्या वोदधी तहारीक के भी हुआ। महिन्य के स्वित्त में स्वाच ने स्वाच के स्वच किया है। अस्व विचार के स्वाच के स्वाच के स्वाच के स्वच के स्वाच के स्वाच के स्वच क

सा यह कहा शाबद मनोरख होगा कि बन्दर्र-केंशिक में मारण देते हुए बन्दर्र के महर्तर के कहा कि बारतीय के बन्दर-करी-आनोतन को कुनतान के किए सामन्य की शारी शिकरों कमा ही आप मारण होगा था है जिस कर हो ने पाइन में देखा को मारण है जा महत्त्र में ती क्षेत्र में कि स्वत्र में कि अपने के स्वत्र में ती के स्वत्र में कि स्वत्र में कि स्वत्र में ती के स्वत्र में ती कि स्वत्र में ती के स्वत्र में ती का स्वत्र में ती कि स्वत्र में ती के स्वत्र में ती के स्वत्र में ती के स्वत्र में स्वत्र में ती कि स्वत्र में ती कि स्वत्र में ती के स्वत्र में स्वत्य में स्वत्र में स्व

कियकने से बच गया।

२६ राजनैतिक सस्पात्रों ने कमिटी नियुक्त करने के प्रस्तान के पस् में सब दी । इस विगय पर धार्य विचार फिर किया जागगा।

जुन के महीने मे तीन घटनायें ऐसी हुई जिनका हमें अवस्य जित्र करना चाहिये। कांब्रेस का श्रामामी श्रधिवेशन कलकता में होनेवाला या श्रीर प० मोवीलाल नेडरू का नाम उसके समा-पविला के लिए ब्यामवीर से लिया जा रहा था। यह देखकर पहितनी ने 'एम्यायर पार्लमेयरी बेलीगेरान' की सदस्यता से भी, जिनके लिए उनको श्रासेम्बली ने पिछले मार्च मे श्रापने नार प्रति-निधियों में से एक चना था, इस्तीफा दे दिया । वंडितजी ने अपने इस्तीफ़ का कारण राजनैतिक-गगन में नई घटनाओं का होना बताया । स्वयं गांधीजी ने कहा-"वंगाल को वह नेहरू की अरुख है। वह सम्मानपूर्ण समसीते के मार्थ को बहुण करनेवाले जादिमयों में से हैं। देश की इसी की जरूरत है और देश यही चाहता है, इसलिए नेडरूजी को डी इस कार्य के लिए पकड़ा जाय !" दूसरी घटना कलकत्ता-कांग्रेस के समय होनेवाली प्रदर्शिनी के उत्तर उठ खड़ा हुन्ना बादविवाद था। प्रदर्शिनी-समिति के मन्त्री औ० नलिनीरजन सरकार ने कहा था कि प्रदर्शिनी में वे सब चीजें दिखाई जा सकेंगी जो या तो भारत की बनी होगी या भारत में वैदा हुई होंगी. लेकिन महत्व खहर की दिया जायता । भारतीय मिलों के भने कपड़ों और भारतीय मिलों के सत से बने कपड़ों के बारे में फोर्ड पैसला उन्होंने उस समय नहीं किया। ऐसे खीजार, मशीनरी व पूजों के खलाया जी कि हमारे देश की सम्मनि को बदाने में छडायक डोते हीं. फान्य सब विदेशी माल व जीजों के प्रवर्धिनी में दिलाये जाने की मनाही की गई। प्रांतीय मरकारों के उद्योग-विभागों-द्वारा बनाये हुए स्वदेशी मात को दिलाने की भी द्रानुसित देदी गई, यदाँप सरकार से ब्रौर कोई ब्रार्थिक सहायता लेना सन्य मा । खादी-प्रतिष्ठान, सोदपुर (कलकना), के बाब् सर्ताशचन्द्रदास गुप्त और उनके जोसीले मार्थ चितीश बाबू जैसे कहर ऋमहयोगियों ने यह देशकर एकदम इसमा विरोध किया और सूर्य हो हल्ला मचाया । सीभान्य की शत है कि ठीक समयपर विगेध हो जाने के कारण मामला

### बारहोली-सत्याग्रह

शोवरी पदना देते. भी निकार कर दिनों तक लोगों का भाग आकरित होता था, वा है 
प्रारमित का समामह । बारशिली वह वहसील है लाई गायीओं 'वागूक्त-लिन्नर-अन्तर-अन्तर में मार्गक 
हता चाहते थे, लेकिन से-वीन ना रहावा बर कहार उन्होंने वहसी १६२२ हैं जातित हारे हो 
ही तत्व ले छोड़ ही दिया था । बारशेली में बन्दोक्त, जो अवस्वर २० वा १० वाल में हर कमा 
हम करवा है, होनेवाला था । बन्दोक्त का खोर कोई राव्याम होता हो वा न होता हो, वर एक 
माम अवस्व होता है कि मान्युक्तरी सन्तरे का एमें कारण नहीं होता हो, वर एक 
माम अवस्व होता है कि मान्युक्तरी बन्देन का पोर्ट का का वा होता हो, वर एक 
माम अवस्व होता था कि उत्तर मान्युक्तरी काम रूप १५% अवस्व वह जाती है। वारशेली के 
का इंच का वा कि उत्तर मान्युक्तरी वन्द्रने का पोर्ट का का निवास का वित्त का 
का इंच होता पर पार्थ । उत्तक कर्या वित्त कुल वह भी नहीं कि कर ब्दाय हो वा काब, वेते 
हाल वह नाहरी ये कि खार्थिक होता व मन्युरी, अक्टर्स, बीमतों व को को की आन करने के तिर 
हाल वह नाहरी ये कि खार्थिक होता व मन्युरी, अक्टर्स, बीमतों व को को कान करने के तिर 
हा निभाव कीमी निद्रक की जाव और वह देगा वाच कि मान्युक्तरी वहारों का प्रदान की 
हो से हिंद हो विद्यान विद्यान के ही वब बातों का पेत्रका कर लेती है। जब कभी वह देशी वा की 
होता हिंदी निवस्त विद्यान के ही वब बातों का पेत्रका कर ती है। अब कभी वह देशी वा की 
होता कि की कि स्वास करती है तो अन्या की यह वह वहास कह , नहीं को बर्जा । रोन्युनोर के की 
है स्वारिक वांच करती है तो अन्या की यह वक्त वक्त वक्त , नहीं को बर्जा । रोन्युनोर के की 
है स्वारिक वांच करती है तो अन्या की यह वक्त वक्त वक्त , नहीं को बर्जा । रोन्युनोर के की 
है स्वारिक वांच करती है तो अन्या की यह वक्त वांचा वक्त , नहीं की करता है से 
होता है सार्य का विद्या है की विद्या की स्वर करता है कि अपना करता । रोन्युनोर के की 
होता होता करती है तो अन्या की यह वह स्वरास होता है की 
होता होता होता है की स्वर्त की स्वर की स्वर्त की स्वर्त की से कि 
होता होता होता है की स्वर्त की स्वर्त की स्वर्त की से 
होता होता है की स्वर्त की स्वर्त की स्वर्त की से से 
होता होता है कि स्वर्त की स्वर्त की स्वर्त की होता होता होता है है कि स्वर्त की होता होता होता है है है है है होता होता है है है है है है होता होता होता होता

२६३

ग्रद हम फिर फींशलों की ज़ोर जारते हैं। मास्तव में देखा जाय तो कींसिलों में ग्रदमें की नीति का, जिसमें विश्वास कम होता जा रहा था, खान 'साहमन' का बहिष्कार लेश्दा वा ग्रीर वह दिन-पर-दिन जोर एकड़ता जा रहा था।

## असेम्बनी में

ग्रसेध्वली के कार्यकर्म में रिजर्न बैंक-बिल व सार्वजनिम-स्त्या-बिल दी ही मुख्य विषय थे। रिजवं-चैंब-विल सम्बन्धी लड़ाई कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध सम्पनवः सबसे वडी लेकिन निर्धक लड़ाई थी । सरकार का दाना था कि चुंकि यह विल मुद्रा-सम्बन्धी नीति को भारत-मन्त्री के नियन्त्रण से हराकर देश के एक वेंद्र के शियन्त्रया में कर देगा, श्रदः यह मारत की खदन्त्रता प्राप्त के मार्ग में एक बड़ा परा होगा । इस विपय की जिस ऊरेंचे वैचानिक दृष्टि बिन्दु से देखा गया उसके हेत की शहरता पर विज्ञास करना कटिन या । भारत-सरकार जैसी सरकार, जिसने हैं प शासन की योगना की अमल में लाते हुए इतनी लगनी मंत्रूर की, इतनी आसानी से श्रीर अद-य-खद मद्रा व वैंकिंग पर से स्रपना नियम्बल इटाने के लिए. कैसे वैदार हो सकती थी १ श्रासेम्बली के सदस्यों को फौरन में इस बाद का छन्देह होगया कि जनता के हितों के विकट सरकार ग्रवश्य ही कुछ कर रही है। अब दोनों पत प्रश्न की कह में उतरे तो कई विवादयन्त वार्ते सामने आई. जिन्में सबसे मराव यह प्रश्न था कि बैंक हिरसेदारों का हो ( जैसा कि सरकार चाहती थी ) या सरकारी ( जैसाकि जनता फहती थी.) १ इसके बाद दूनरा प्रश्न यह था कि वैंक के बाइरेन्टर-सरवल का निर्वाचक कीन होगा और बाहरेक्टों में कितने सदस्य नामकद होगे और कितने चुने जायगे और कैसे १ यदि एउ बार यह तब हो आय कि बैंक का सगठन कैसा होगा सो शेप प्रश्न स्वयं हल ही जायगे। यदि वैंक दिसीदारों का होगा तो हिसोदार ही उसके हाररेक्टरों को चनेंगे, लेकिन यदि वैंक सरकारी होगा दी बाहरेक्टरी का चुनाय ब्यापार-अवडल, प्रान्तीय सहकारी बैंक व केन्द्रीय व प्रान्तीय कींसिलें ब्राहि संस्थायें करेंगी। फिस संस्था की किसने दाइरेक्टर खबने का ब्राधिकार होगा, इसके पचड़े में पढ़ना आवश्यक नहीं ! केवल इतना ही कहना काफी है कि सरकार पहले इसवात पर तैयार थी कि १६ बाइरेस्टरों में से ६ धुने हुए हों। लेकिन खब सन् १६३४ में जो रिजर्व-वैंक एस्ट बना है असके अनुसार हो १६ में से केवल = ही बाइरेक्टर खने हुए रक्ले यहे हैं छीर से भी इनहा चुनाव चार-वाश में जाकर होगा । जब बिल पर विचार धारम्भ हुन्या दो उसमें करम-करम पर रहोस्टल किया गया। शाल में भी भीतियात सायंतर के प्रस्ताय पर सरकार इस बाद के लिए तैयार हो गई कि बैंक स्टाक-दोल्डरों का हो, अर्थात् वैंक की पूंजी ती सरकार खगाये लेकिन बाद में वह उस पंची की इस प्रकार मैंच दे कि किसी भी व्यक्ति की १०,०००। से आधिक की पूंजी अपीत स्टाक म मिने । प्रत्येक स्टाक लगीदनेयाने आर्पात स्टाक-होस्टर को आहरेस्टरों के प्रकार में केवल एक सत देने का ग्राधिकार हो । ऐसा प्रतीत होने लगा कि जब सब मामला तथ ही जायगा । जब सरकार में देखा कि सब सीम सन्तृष्ट प्रतीत होने हैं तो उसके मन में बुख सन्देह उराज हुआ और उसने उस विल के बजाय एक दक्षरा विल वेश करने की स्वन्ता दी । लेकिन श्राच्यात महोदय ने कामन-सभा के प्रमुल-इत्या निर्धारित एक सिद्धान्त का इवाला देते हुए कहा कि अब किमी ऐसे बिल में को सभा के सामने देश हो चुका हो, आवश्यक परिवर्तन करने हीं, तो उचित मार्ग यह है कि मत-दिल को पहले थापस लिया जाय कौर पिर उसमें परिवर्तन करके उसे परिवर्तित रूप में हवाय पेश हिया जाय । अध्यक्त के इस निर्णय के कारण सरकार ने पुराने दिल को ही काथम मनने का निश्चय वे भी दुर्दकार्ति साक्षिणी को पिर बापण सिल सहँ छीर पटेल व बलाटियों की छारती खार्स फर सिल गर्दे।

"बामनवेल्य की स्थापना के समय जो व्यक्ति जिस आयदाद का मासिक होगा श्रीर जो कार्य:

नग उसे मिली होगी यह उससे नहीं श्रीनी जा सरेगी।<sup>19</sup>

लालन्त में उक्त दोनों कोकाय कर्मादारों के द्वाराश बा॰ तम्, सर क्रतीहमाम, सर राज्यत मास, भी सांचरानन्द तिङ्क य सर सी॰ पी॰ रामस्वाची पैयर भी उपस्थित थे। ये दन हेन्द्रीय या मासीय कार्यकारियों के सरस्य स्ट खंडे थे।

यह बात माननी पढ़ेगी कि लालन इ-योजना के खनुखार फीबी-मामलों में हैप-सावत स्का समा मा! मोजना के खनुखार कीविल जरित जनते जनता को खादिकार दिया जात कि वह "पह ह्या-किरिटी मिनुक के जिनके हनने कर रूप हों— वाचीन मामल-विषद्ध प्रधान कि तह "पह क्या माणिक की माणी के सेनायीत , क्यां क्या माणिक की माणी के सेनायीत , क्यां क्या माणिक की माणी के सेनायीत , क्यां का माणिक की माणी के सेनायीत के स्वाचा का माणी की माणी की सेनायीत की माणी की म

ं सम्मेशन की रिपोर्ट पर महावागित ने दिशी में ४ व ४ नवानर को निचार किया। मार्घ-हामित ने पूर्य-कात्मना के श्रेय को दौरतामा, नेहर-कमिदी के सामग्रामिक रेकने की स्तीकार किया स्त्रीर पर या जादिर करते हुए कि नेहर-कमिदी के कमाच धननितक प्रमत्ति की और ले जाने में सहायक हैं उन्हें सामग्रीर पर स्त्रीकार किया, नवपि उनकी विभाव की बातों में सहाय हैं तमें स्त्री

श्रम्याय E : भावी संप्राम के बीज—१६२८ हे सन्देश विशेष उल्लेखनीय हैं। मारत के यविष्य के बारे में सरकार को श्रान्तिम चैतावनी देने के

एशिया-सम्मेलन का द्यायोजन भारत में करने के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया गया। चीन के पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेने पर उसे वधाई दी वई छौर मित्र. सीरिया. फिलस्तीन व दैर।क के स्थातन्त्रय-युद्ध के प्रति सहानुभूति दिश्वाई गईं। साम्राज्य-निरोधी-संघ के द्वितीय विश्व-समेलन के द्यायोजन का. स्थायत किया क्या और मद्रश्य-कांग्रेस के 'गुद्ध के खतरे' वाली प्रस्तान की दीहराया तया ! ब्रिटिश माल के शहिल्हार के आदिशतन पर भी और दिया गया । आरडीली की शानदार विजय पर शरदार वहलभभाई पटेल को बचाई दी नई। सरकारी असवीं च दरवारी खया सरकारी छाध-कारियों-द्वारा आयोजित या उनके समसन में किये बानेवाले बान्य सत्र सरकारी तथा गैर-सरकारी उत्तवों में भाग केने की कामेतवादियों को मनाही की वह । देशी-राक्यों में उत्तरदायी-शासन स्थापित करने की भी एक प्रस्ताय-हाया जांग की गई। चुकि देशी-गर्ग्यों के सम्बन्ध 🛭 इस प्रस्ताद की लेकर देशा में खब बादि। सन उठाया गया है। जिससे इस प्रस्ताय का महस्य ग्रंथ कर शया है, इसलिए इसे इस यहां व्यों-बा-स्वों देते हैं:---''यह कांग्रेस आरस के देशी-नरेशों से खाबड-पर्वक छानरोध करती है कि वे अपने राज्यों में

प्रतिनिध-संस्थाओं के खाधार पर उत्तरदावी-शासन स्थापित करें और कीरन ही ऐसे ब्रादेश जारी करें या कानून बनामें जिनके हाग सभा-सगटन के, स्वतंत्रता से भाषता देने के व लेख शिखते के. जान माल की रक्ता के व न्यागरिकता के तथा इसी प्रकार के जान्य भौतिक काधिकारों को सरिद्वार कर दिया आय । 12 नाभा के भूतपूर्व नरेश के साथ रहानुभूति दिखाते हुए इस साल भी एक अस्ताब पार किया गया। जिल पांच बंगालियों की काराशास में ही मृत्य हो गई बी उनके परिवार वालों के साथ भी

कांब्रेस में महातुभृति प्रकट की । लाहीर में पुलिस हारा किये गये धायों व स्वानातलास्त्रिया की निन्दा

की गर्रे । लाला साजपदराय, इकीम प्राजमलस्त्रां, कान्य-राज भी ग्रोपास क्रथीया, भी मगनलाल शांधी. भी गोपनश्च दास चौर लाडें सिंह की स्पृति में एक प्रस्ताय चल किया गया ।

बह सबक है।

सरकार को द्यन्तिम नैतावनी देने का तो प्रसाब पास हका बह इस प्रकार था :--"वर्ष-दक्ष-समिति (मेहरू-कमिटी) की रिपोर्ट में शासन-विभान की जो तजनीज पेश की गई है उसपर विचार करके कांग्रेस जसका स्वासन करती है क्यीर जसे असन की राजनैतिक व सारग्रदायिक समस्ताओं को इल करमें में बहुत व्यक्तिक सहायता देनेवाली माननी है - ब्रीट ब्यानी श्रव विकारिकों को प्रायः खर्व-सम्मति से 🛮 करने के लिए कमिटी को बचाई देती है । श्रीर यदापि यह कांमेंस मदरास-कांब्रेस के पूर्ण-साधीनता के निश्चय पर कायस है, फिर भी यह कबिटी-हाश तैयार किये गये विधान को शक्रनैतिक प्रगति की दिशा में एक बहा प्रग मान कर उसे मंगर करती है, स्वस्कर इस विचार

"प्रमार ब्रिटिश-पासीमेवट इस विधान को क्यों-का-त्यों ११ दिसम्बर १६२६ तक या उसके पहले स्वीदार कर ले की यह कांप्रेस इस विवान की खावना क्षेत्री, बशर्ते 🏗 राजनैतिक स्पित में कोई विरोप परिवर्तन न हो । लेकिन यदि उस सारीस तक वार्सनेयर असे संदर्शन करे या इसके परते ही

से 🗐 देश के मुख्य-मुख्य राजनीतिक दलों में जितना आधिक से-अधिक मतेक्य 👫 तथा है, उसका

किया, लेकिन चुंकि एक महत्वपूर्ण श्रंश के क्षपर मन-विभाग होते समय सरकार की हा इसीलए सरकार ने विल पर विचार श्रामिश्चत काल के लिए स्थागित कर दिया।

सार्वजनिक-रह्मा (पन्लिक रोफटी) दिल दूसरा दिल या, जिस्पर सूव बाद विका द्यीर जिसका कांग्रेस-पार्टी ने खून निरोध किया । बचिप प्रत्यस रूप से यह वित विदेशियाँ काम में लाया जानेवाला था, किन्तु जनता की इस बात पर पूरा-पूरा विश्वास ही गया । रद्धा-फानून की भावि यह कानून भी भारतीयों के विरुद्ध काम में लाया आयगा। अतेम विस पर बोसते हुए लासा साजपतपाय ने कहा, भी कोई यही बात नहीं करूंगा, यदि में कि यह भाग्न केवल विदेशी कम्यूनिस्टों के खिलाफ काईबाई करने के लिए ही नहीं है, क्यों बास्तव में मारतीयों के खिलाफ कार्रवार करने के लिए ही है। श्रायात राष्ट्रवादी और मज दोनों के खिलाफ । निदेशी कम्यूनिस्ट तो यहां से चला जायगा, तसे मारसीय करदाताओं पर यहां से निवंशिक्त कर दिया जायगा, और एक जहाज में ज्याराम से विटाकर ब्रिटिश-प्री या किसी और जगह भेज दिया जायगा । लेकिन यह सभा यदि इस विल के सिदात के भारा २ को स्वीकार करती है हो इसका परिशाम यह होगा कि यह कानन भारत की ही राजनैतिक स्थापीनता की चाहना करमेवाले सहवादियाँ व दसरों पर मकदमा चलाने के में लाया जायमा । इस कानून की बास्तविक सन्द्रार यही है । 'की कोई भी प्रत्यन्त या ग्रामस से ब्रिटिश-भारत में कानन द्वारा स्थापित सरकार की हिंगा या बल-प्रयोग से उत्वाह फेंडने का करता है।' जबाहरलालजी व श्रीनियास खायंगर जैसे व्यक्ति भी जो पूर्ण स्वाधीनता का मी करते हैं, इस कानून के दायरे में का। जाते हैं (" जब बिल पर मत लिये गए तो दोनों कीर

कलक्सा-कांग्रेस कलकत्ता-कांग्रेस श्रष्ट्रीय सम्मेलनों में एक यह महत्त्व का सम्मेलन था, क्योंकि सरे का भाषी मार्ग निर्दिष्ट करना था। इस महत्व के कारण पढ़ित मोतीलाल नेहरू उसके सम चुनै गरे । इसके साथ धर्वदल-सम्भेलन भी लगा हुआ था, जिसका प्रा इकलास कलकरे में इ इस नमय भारत में शहमन-कमीशन का दूसरा दीरा शुरू ही चुना या और जिस समय कांग्रे च्यपिनेरान कलकता में 🖹 रहा था उस समय भी कमीरान देश का दौरा कर रहा था। पहिन समापित के अपने श्राभिभापण में इस बात को बताया कि कमीशन का देश में, खासकर का साहीर व तस्वतऊ में, कितने जोर के साथ बहिष्कार हुआ झीर उस बहिष्कार ने ए लो-इवि के दिमाग पर क्या श्रमर किया । कलकत्ते के कुछ गोरे श्रारावार तो यह छलाह तक देने ही कम-से-कम भीत वर्ष तक मारत में कीलादी शासन किया जाय झीर जनतक एक स्तीभर गोला-बास्ट रह जाय स्वतः भारतीयस्वतन्त्रता की मांग का मुकाबला किया जाय। पंहितः बोरदार शन्दों में बताया कि हमाय लहब स्वाधीनता है, जिनका स्वरूप इस बाव पर निर्मर है बद किस समय ऋौर किस परिस्थिति में हमें मान्त होती है। ऋगी पहितती ने इस बाद पर दिया कि "सर्वदल-सम्मेलन जिल स्थल तक पहुँच गया है वहीं से सरकार को उनका बार्व है

मत आये। श्राप्यक्ष से निम के विकास कर दिया और निम सिर राथा।

इसकता-कांद्रेस की एक भारी विशेषता यह थी कि विदेशों से व्यक्तियाँ तथा शर्फ दी सरातुम्ति के रोकड़ों सन्देश मान्त हुए जिनमें न्यूबाई से श्रीमरी संशोबनी नायड़ के श्रीम सन्यत सेन, मोराचे रोम्पा रोलां के ब्रीर फाल के समाजवादी दल अ न्यू शर्ने र के कम्पूनर के

का देना नाहिए, श्रीर नहींतक हम जा वर्के वहाँतक असे हमार्य साथ देना नाहिए।"

''श्राप सोग चाहे खरान्त्रता का सम खलापा करें, बैसे कि मुसलमान खला का सम खला-हैं और हिन्दु राम था फुम्ला का, लेकिन गाँद इस ग्रासाप के पीछे, समाई नहीं है ती. शापका गह ाप कोई सतलव नहीं रखता । आप यदि श्रपने शन्यों की 🖞 कह नहीं कर शकते वो फिर स्वत-। कहां की रही ! छाएलर स्ववन्त्रवा हो। बढ़ी ठीस चीज है । वह शब्दों के प्रपच से पीड़े ही ग्रा ती है । ग

कलकता-अधिम ते तिम्ब प्रसाव में खपना खगला कार्य-रूम भी निर्धारित किया :---

"इस बीच कामेस का भावी कार्यक्रम यह होगा--(१) सब नशीली बीजों का व्यवहार बन्द कराने के लिए कौरिएतों के मीवर धीर बाहर देश

ार सरह से क्रोजिश की जायती ) जहां कहीं भी उत्तित चौर संभव हो वहां शराब, छात्रीम चादि वकानों पर विकेटिंग करने का प्रबन्ध किया जायना । ( २ ) हाय की कती और बनी खादी की उत्पत्ति बदाकर और उसके इस्तेम्यल का प्रतिपादन

के विदेशी करने का बहिकार कराने के लिए कैंसिलों के भीतर और बाहर स्थास व अवस्था के खार द्वरन्त उपयक्ष उपाय काम में साथे जायगे। (३) कहां कहीं लोगों को कोई लाल तकलीफ हो स्टीर वर्षि वे लोग तैवार हो हो उस

कायत की दर कराने के लिए श्रहिंसारमंक बारत का उपयोग किया जाय, बैसा कि हाल ही में खोली में किया गमा था।

( ४ ) कांग्रेस की चीर से केंसिसों के लिए की सदस्य सुने गये हों उनों चपना अधिक समय मिंस-कमिटी-हारा समय-समय पर नियत किये गये रचनात्मक कार्यक्रम में शताना हीगा ।

(५) तमे सदस्यों की भरती करके और कहा अनुशासन रखके कांग्रेस-सगठन की सदद ग्रमा जाय ।

(६) रित्रयों की द्वयोग्यताओं की दर करने के लिए प्रयत्न किया आयगा और उन्हें राष्ट्र

र्माण के कार्य में जीवत भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और श्रामन्त्रित किया जायगा ।

( ७ ) देश की शामाजिक सुरीतियां हुए करने के शिर्ण प्रयस्न किया जायगा ।

( व ) प्रत्येक कांग्रेसवादी का, जो हिन्दू हो, यह कर्तव्य होगा कि वह चारपुर्वता की दूर करने

: तिए जो-दुःख कर धकता है करे ग्रीर श्राञ्चत कहे जानेवालों को अनकी स्वयोग्यवाय पुर करने ग्रीर रपनी हासत सुधारने के प्रयत्नों में बयासंग्रन सहायता है।

(६) शहर के मजरूरों में काम करने के लिए, और चलें और खहर के द्वारा जो कार्य हो हा है, उनके श्राविरिक्त प्राम-संगठन का श्रीर कार्य करते के लिए स्वयंसेक्ट भरती किये जायंगे 1

( १० ) राष्ट्र-निर्माण के कार्य को उसके मिल मिल पहलुखों में बढ़ाने के लिए झीर राष्ट्रीय । यल में कांग्रेंस की भिन-भिन्न कारीबार में छगे हुए लोगों का सहयोग आप्त कराने के लिए वे सब

हार्य किये जायी को उचित समभे नायी ।

"कांमेस रोक कांमेसवादी से खाला करती है कि वह उत्युक्त कामों का शर्न चलाने के लिए स्थाराति संपनी चामदनी का बुल धान क्रांगेस-कोप को देता रहेगा ।" कलकता कांग्रेस के बान्य मुख्य प्रस्तानों में एक प्रस्तान साम्राज्य-विरोधी-संघ के मि॰ हम्स्य •

बे॰ जानटन के सम्बन्ध में या, किन्दें संघ में मित्र-प्रतिनिधि के रूप से कांग्रेस में मेजा या । उन्हें गिरक्यार करने और दिना मुक्दमा चलाने देश-निवाला देने पर लखार की निन्दा की गर्र चीर मह उसे नाममंत्र कर दे तो कांगेश देश को यह सलाह देकर कि वह करों का देना बन्दकरों के जन्म चरीकों-वारा, जिनका बाद में निरुचय हो,खहिसात्मक स्वस्तुरोग का झान्दोलन संगठित के

"कांग्रेस के नाम पर पूर्व खायीनता का प्रचार करने में यह प्रसाय कोई बाबा नहीं है

यदि ऐसा कार्य इस प्रस्ताव के विरुद्ध न हो।"

खुने श्रीपवेशन में निस्त रूप में कलकता-कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पास हुआ वर से दिया जा सुका है; लेकिन गांधीजी के मूल प्रस्ताव में ३१ दिसम्बर १६२६ के बरले ११ दिर १६२० तक की मियाद थी स्था नीने लिखा उकता था, जो बाद में इस सिमा गया :--

"समापति को यह क्रमिकार दिया जाता है कि वह हव प्रताद की प्रतिक्तिंग की। यह की मित्र वाहरूपाय महोदय के वाल मित्रका दें जिल्लों कि वह ज्लार क्रांग्री क्रमी गर्मी के मार्ग्य

कार्रवार्रे करना चार्डे कर सर्वे ।"

इस मताच में परिवत जवाहरताल नेहरू व भी मुमारवन्द्र बसु होनों ने बंगोपन देश हैं जो समाम एड-से थे। इस बगोधनी को देश करने का उदेश था है मस्ताव में भी दियों के निषय म की आप को भागत के लिए बीजीनोरीएक स्थायन के आपस्त कर से भी म सी दिया आप, नैसे कि कई दस्तममेलन हाय काये वह विधान में हिया गया था। विदान कार साल नेहरू का प्रोपीपन इस प्रकार था।

" "१, यह कामेंछ मदशत-क्रियेत के पूर्य-लाणीनता के निरूचय पर सहस है और हर के पूर्य है कि सनतक मिटेन से सम्बन्ध-विक्ट्रेट न होगा तब्बक सबी स्वक्ट्रता नहीं मिली।

"2, साम्प्रायिक प्रकृत के फैलने के लिए मेहरू कारियों में जो क्विप्रायि की हैं और हा जिस रूप में सरस्ताक के सर्व-दल-सम्प्रेशन में यास किया है, उन्हें वह कारीस स्वीकार करती हैं।

114, यह क्रांत्रिक नेहरू-कमिटी को उलके परिधन, वेश-आंक्र व प्रवर्तिक के लिए शि वधार देवी है और हमझी यंत्र है कि पूर्य-कारी-का के सम्मन्द में क्रांत्रेन के प्रसाप पर करा है दिना, नेहरू-कारियों की विचारियों पामिनेड प्रपांत की खोर से बाने 11 बहुत समय है और कर कार्य-कार्या उनकी विचारियों की खामगीर पर मंत्रर करती हैं वधारि का उनकी हर वालीन सम्ब होने के लिए तेशन नहीं हैं 1"

मूल महाराम गांधीओं में ही दहला या और वही जन महाराम की साड़ी बातने में में देख से वह महाराम में कि जाने महाराम कि ने वामर कि मिलाराम के सह महाराम मिलाराम के महिलार के महिलाराम के महिलाराम के महिलाराम के महिलाराम मिलाराम के महिलाराम मिलाराम के महिलाराम कि महिलाराम कि महिलाराम के महिलाराम के महिलाराम कि महिलाराम कि महिलाराम के महिलाराम के महिलाराम के महिलाराम कि महिलाराम के महिलाराम के महिलाराम कि महिलाराम के महिलाराम कि महिलाराम कि महिलाराम कि महिलाराम के महिलाराम के महिलाराम के महिलाराम के महिलाराम के महिलाराम कि महिलाराम के महिलाराम कि महिलाराम के महिलाराम कि महिलाराम कि महिलाराम के महिलाराम कि महिलाराम कि महिलाराम कि महिलाराम कि महिलाराम के महिलाराम कि महि

मीजूद ये श्रीर उन्होंने झपना स्मापीनता-सब मी बना किया । इन्में बवाइरलास भी शामिल ये । बगाल ने झपना संघ श्रसम बनाया था और भी सुभाषचन्द्र वस उठके गुलिया ये ।

सर्वद्रमा मधीलाज के आरे में भी एक जब्द इस समय कहना बाकी है। सम्मेलन बरी तरह असफल हुआ; मुसलमानी के सिवा अन्य अल्प-संख्यक जातियों ने एक-एक करके साम्प्रदायिक प्रति-निधित्व को धिक्काम ! उधर श्री जिलाह भी, जो अभी इन्लैयद से वापस आये ये और जिन्होंने श्राते ही नेहरू-रिवोर्ट को कोसता शरू कर दिया था, उसका विरोध करने समें । कुछ मुसलमान पहले ही उसकी बुक्तालकत जाहिर कर जुके थे। कीरम पूरा न होने के कारण श्री विद्याह ने लीग की बैटक स्प्रीति कर दी। कलकते में सर्वदल-सम्प्रेलन रोगन्तास्या पर या यो वहें कि मृत्य-शस्या पर पहुँच ·बुका था । जिल्ला ही श्रामिक यह जिल्ला रहा, उल्ली ही श्रमिक उलके सम्बन्धियों की, जो वहाँ इकटटें हुए थे, मार्गे बहती जाती थीं। उसकी हालत साबस्मती के बखदे की तरह यी। न तो वह जिन्दा रह साता या घोर न वह मरता 🗓 या । उसे स्वर्ग में पहुंचाने की ज्ञावरयकता थी । गांधीजी के ब्रालाका उसे स्वर्ग-हार एक कीन पहुंचा सकता था । गांधीजी के ब्रालावा इस गरते हुए जीव की ब्रालिशी सेवा करने की हिम्मत और किसमें थी ! बाता उन्होंने प्रस्ताव किया कि सम्मेसन की कार्रवार्द अतिक्रित काल के लिए स्वितित की जाय । प्रस्ताव पात हो गया । ग्रव कांग्रेस निश्चित रूप से गांधीजी की क्रोर सुक रही थी; लेकिन वह ग्रापने खुद के कई बीमों से लदी हुई यी। गांधीजी देखना चाहते थे कि कामेंस की कींसिल-पार्टी कींसिलों का मोह छोड़ देने के लिए क्या-क्या करने को तैथार है । दिल्ली में स्वक्तकर १६.६= में महासमिति काँसिलों के सम्बन्ध में तिस्त प्रस्ताव पास कर ही सकी थी:--

"यह सामित दुान के छान इस बात को देखती है कि कामेंग्र के पित्र-भिन्न कीशिश-रत्तों में कीशिश-राम के सम्मान में महास-प्रभागि के प्रस्तान में किये गये आदेशों पर व्यान नहीं दिया। इस-त्रिका निष्म परिमार्ग को देखकर नवर्ष कामेंग्र के कींग्रस-रही को अधिक स्वतन्त्रा दो गई भी त्यारि सीमित का विश्वास पर कि कीशि-नक्षांत्रा की शिर्वाद काम्य स्वत्ती आपती। "

इस प्रसाव में चार परसर-विशेषी त्यिवियां दिखाई गई हैं। पहले निन्दा, फिर उन्हीं इर-गुजर, फिर कुछ कार्य-स्वतन्त्रता के लिए गुंबाइश, और फिर कार्येश-प्रलाव की रिसर्ट की न स्वामने की उम्मीद ।

पांचीजी कसारक्षा गये, व्यविकेदन के कार्य में नृष्य भाग विस्ता, मक्तारों की रूप-देशा नगाई बीर जर्म कार्य में हा अवस्था हुए व्यव्यक्षास्त्र था। सहत्यका के व्यविकार कार्य कर की अध्यक्षात्र वार्य कर कर कार्य में देश जिल्ला के व्यविकार कार्य कर के विकार में कि स्वत्यक्ष के व्यविकार के स्वत्यक्ष के विकार में कि निकार में कि स्वत्यक्ष कर के विकार के विकार में कि स्वत्यक्ष स्वत्यक

1

मत प्रषट दिया गया कि "शाकार ने यह बार्शवाई जान बुगावर क्रिय के प्रान्तीई बहुने से शेषने के हारदे से की है ।"

क्सा क्या की स्वाम प्रकृतक हैं ब्रापिक महरूनें जाय किया पर स्थाय देशा ! ब्राम-शाम के मिल-प्रेमों के स्वेताओं मक्स गुम्परीयत कर में पर कामिलास में पुण ब्रापे ब्रीर समूचि-महरे की ब्रह्माओं करने पंजास में ब्रा मरे की ब्रह्मी सभा करते रहे ! ब्रास्त के लिए कार-प्रजा का महत्त्वस्थाय वात करके से लोग पर्भ नेते !

देश में पुषक-कार्योक्त का प्रादुर्योग होना हुए वर्ग को एक विरोप्ता थी। भगह पुषक-संप व ब्हामर्थय बन गये। वस्तर्द व बंगाल में हो उत्तका बड़ा बीर था। व हालेयह में मूच स्थान पर को पिर्व-पुरक-सम्मेशन हुंखा या उठमें हम संप्याची में से ह

भागित ने पूर पोल ने का पहुंच पुरस्कार सहित हुआ है कि नहें बहित हर वाराओं में ने में भी भेड़े। पुरस्कों से वाहस्त करीया के समस्य में किने नहें बहित हर वहाँ में में सिया था। सम्बन्ध में पुलिन की साठियों और बंदों की बार तो लात दौर पर उन्होंने पर्य के सार्यक्रम साग में कारित की बार्य-वाधित ने कारीत की होते हैं करने के सिर कार्यक्रम में तरह कर में का सिताब कि ना श्रीवारी के में में सिर होते से की

एकप करने में और वाय-शै-वाय शहीय सेवा के लिए योग्य पुत्रमें को हैनिय देने में निरंचय बहुत काशक होवा, लेकिन अनुकरणान-वार्य अच्छी करह दमी हो तकवा है अ लिए एक रमायी दकतर हो, तक अच्छा-वा पुलकासय उनके नाम लगा हुआ हो और राजनिक उत्तेजनाओं से नाली हो । हिरुद्धानानि काशक से कार्यकरणान्य में बातलहोड़ में एक व्यापाम-वाला रूप

हिन्दुरवानी सेवादल ने कर्नाटक-प्रान्त में बातलकोट में एक व्यायाम-शाला स्र् उसने देश के भिन्न मित्र भागों में कई ट्रेनिंग कैन्य कोले श्रीर मिहनत का मोटा-मोटा का नाम पा लिया ।

गांधीओं की चोर

श्रव हमें पाठकों हो यह शताना है कि मांचीजी हमसे प्रधान-चीवन से कसहया पति हो पति हो है जाने हमस्याद-कार्यिक के बाद सार्च १९२२ में ही मिरप्यता गया था। यह १९२२ की शाना-कार्यिक, विद्याद-कार्यिक के बाद सार्च १९२२ में ही मिरप्यता गया था। यह १९२२ की शाना-कार्यिक, विद्याद-कार्यिक के बाद सार्च १९२२ में हो पिरप्यता के मिरप्यता निवास के मिरप्यता निवास के मिरप्यता निवास के मिरप्यता निवास के सार्विक के मार्च के अवस्थाद की सार्विक सार्विक के सार्विक की शाना कार्याद के लिए में १९३० की एक सार्विक में शानिक मार्च की हो यो प्रधान में हो पह हिए कर दिया। यह सार्विक में भी १९३० की सार्विक में भी भी कर वा कर मिरप्यता में मिरप्यता में मिरप्यता में सार्विक में मिरप्यता मिरप्यता में मिरप्यता में मिरप्यता में मिरप्यता में मिरप्यता में

'रस्ताक्षर करके औरनिवेश्क स्तराज्य के विशेष में और स्तराज्यता के

# [भाग चौथा १६२६---१६३०]

9

## तैयारी---१६२६

#### पदिल ह-सेपटी-विल

१.२१ के झारम्य में मारत थे। परिश्वित बतायः वडी विकट थी। इस समय साइमन-क्रमीएन के साम-प्यार सेप्ट्रूक-क्रांगदी भी देश में दीय कर ही थी। इस क्रीसदी में बार करता है। राज्य-वरिष्य के बुत्ते हुए ये बीर जंद करकार में करिनली में से मानेतिक कर दिया। क्रमीयानवाले विला-क्रमीएन में भी १५ क्रमील १.२१६ के खद्रवा-रक्ष को वरकार कामाया बुत्यव में हार गई। मजहूर-यत का मानेमायस्वत वा में नेक्सातांक्र खाइन प्रभानमंत्री वने और वेज्युक के वाह्य सारा-तमती। सा साई क्रांति वास मान की हुद्दी किल्ड बहुत में इन्लेखर बहुवे। इस प्रमान का उद्देश्य यह या कि ''शाइमान-क्रमीयान के परियाम-क्षक्य माराव के सिप्ट की ग्रुप्यार-वीजना पालीमप्ट के यसच दस्त्री जाव उस्ति यहने दिशा उपाय क्रिया अप क्रांति विशाद कम्पनी स्थित शर्थ ही। जाय क्रीर आरत के सिप्ट-प्रिक सानेतिक दर्शों का क्षार्थक क्रांति वार्यात क्षार क्षार्थ करते

लाई दार्पिन में वाच्छ प्राच्य भीति-सम्बन्धी की पहल्य दिया उत्त पर हो हा। उचित सान यर विचार करेंगे ही, स्वतक कीर्सिन की कीरिनों में होने वाली सहार के बा आपदान करती। एमिला-केरदी-बिला कनारी। १२.१५ में ही जुसारी केंग्न हो चुका था, वरन्तु उत्त पर विचार प्रदेश में हुआ । ११ क्रमेत को अप्तद महोदय में इस किश पर वर्षों की मनाहीं कर दी। ११ प्रमेल को उन्होंने

तिम्न-लिखित बक्तव्य दियाः---

गांचीजी ने लिखा, "मैं अगले वर्ण के बारे में विचार भी नहीं कर सकता। हैनगाई हे है एक मित्र ने लिखा है कि खतन्त्र-भारत का प्रतिनिधि होकर ही मेरा यूरोप श्रामा भैपरहर है।

उस लंकाई का स्वरूप देशा हो हो।"

के लिए देश के आग्य में क्यान्त्या बढा था ।

में इस कथन की सचाई भहतूस करता है।" हृदय की आवाज को पहचानकर गांधीजी हैं। निश्चम पर पहुंच गये । उन्होंने लिखा, "झन्तरात्मा की झावाज मभे स्रोप काने की नहीं करीं। इसके विपरीत, कांब्रेस के सामने रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखकर ग्रीर उसका इतन सरे-स्यापी समर्थन देखकर मुक्ते यह महसूस होता है कि यदि ऋव मैं यूरोप वक्षा गया तो मैं कार्य से हीं व मागने का दोपी होऊं गा । जन्तरात्मा की एक जावाज मुमको कह रही है कि जो 🖼 कर मेरे सामने आबे उसके लिए केवल सैवार हैं। न रहें बुल्क उस कार्यक्रम की, जो मेरी हिंह में बहुत वर्ग है, कार्यान्त्रित करने के लिए उपाय भी बताऊ बीर वोच्ं। इन सबके श्रलावा स्वते वड़ी वाह वी यह है कि मुक्ते अगले साल की लड़ाई के लिए भी अपने-आपको तैयार करना चाहिए, वाहे

यह फरवरी १९२९ के प्रथम समाह की बात है। हमें अब देखना है कि परवरी १६१

लिए मद्राय-सर्वार चार शाल करवा लर्क करने को गयी हो गई। गुरुप्रान्त की सरकार से मी रिवी मद्रार की कार्राया हूँ हो भी यक्तनेयलावार्य आरतीय-स्वाम-स्वाम-निर्माय के सभी रूप भीर उनके देवी नैसाविक जुल-गर्व आर्थिकिया का स्वाम-कार्य आरतीय-स्वाम-निर्मायण होतित का कर के स्वाम की अमनासाल वस्त्र के सुपूर्य किया गया। इस्तेने भी कार्य परिमा किया। सो लेकिय से इसिंग स्वाम की अमनासाल वस्त्र के सुपूर्य किया गया। इस्तेने भी कार्य परिमा किया। को लेकिय निर्मा गया। जार्य देविक जार्यों को अमनासी भी, येक प्रोक्त करिय कर के लिए वर्षय की किया गया। जार्य देविक जार्यों को अमनासी भी, येक प्रोक्त कर किया किया कर कर किया गया। जार्य देविक जार्यों को अमनासी भी स्वाप्त कर के लिए लेकिय की स्वाप्त की स्वाप्त

### बम्बई में महासमिति

सर्पर की यह बैठक जार महत्वपूर्ण थी। तरकार योपचा कर नुकी थी कि असेनक्सी का कार्य-काल बद्दारा व्यावसा । इस बात पर भी कार्येत को कार्येत के लाने की करत्य थी। इपर देगा-पर में मिरक्यिं का राता बंद का या था, अपनियोद्धि के कराय थी मानवूर्ति पड़क लिये गये ये और रवाद में थी रदम्भ-चक्क बका रहा था। इससे यह सन्देश होता था कि सावद और वादों से और रवाद में थी रदम्भ-चक्क बका रहा था। इससे यह सन्देश के विशेष वादों से वादा वादा कार्ये कार्यो में मानव की राता यह कार्यो है विद्य कोर्या है कार्यो कार्यो में सावद की शाय कार्यो कार्या था वादा कर के सावद के सा

है। साम ही दिल को खीकार करने का मतलब उस मुक्दमे के मूल-मामार को सीकार कर होगा चौर बिल को असीकार करने का खर्य मुक्दमे के ब्राचार को अस्पीकार करना होगा। देनें दी दसायों में मुक्दमे पर सुख खरण प्रेमा, भने ही बादी चारे में हुँ या महिलारी। देनें स्थित में में नहीं समकता कि न्याय-पूर्वक में इस समय सरकार को इस दिल के सम्या में में कार्रवार्ट करने की अनुमांधि कैसे दे सकता हूं। इसलिए बनाय निर्मय देने के मैंने स्लाभ स्वा मर सलाद देने का निर्मय किया है कि मामम सो मेरी दलीलों पर ज्यान देका वह सर्व मेर का मुक्दमा स्वतम होने तक हम विका को स्थोगत कर दे, और गरि यह इसी समय विश्व का वास होगा ज्यादा जरूरी सममती है सो पहले मेरत का सामला उठा ले और बिल का मामस हाथ में से।

स लाकार में दोनों में है एक भी बात नहीं मानी श्रीर श्राप्यत्न महोदय ने श्वाप्त प्रात्मित निर्यंत्र प्रदेश दिया की कार्य-स्थालों और शिहामदार के निक्क हैंग, हरित्र एक स्वता पर चर्चा होंगे हों है रामाव्य नहीं में आ करणी । हरूप है हिन महादयाय मानत में में नाप्य-मानी में भाग्या दिये श्रीर पोपशा की कि सरकार के लिए पन्थिक नोक्ष्मी हिल में प्रकाशित आविकारों का अधिवास मान करना आसावस्था है। बराइतार उन्होंने यह विशेष सामा (आर्थिनेन्स) निर्मात कर अधिवास मान करना आसावस्था की स्वतार्थ का स्वतार्थ की स्वतार्थ की स्वतार्थ करने हैं।

्रेड विरायुर विश्व क्रायोत् क्रम्युरी कीर मालकों के भागकों-सक्त्यी मलावित कार्त का देव विरायुर विश्व क्रायोत् क्रम्युरी कीर मालकों के भागकों-सक्त्यी मलावित कार्त का क्रिक करार का जुका है। इस बारे में इस्ता करूनों बाको है कि यह शिल क्रम्येल को पार हुवाँ क्रीर इसके पास होने के सामकाय एक रमस्थीय करना भी हो मार्र शास्त्र की कारणा कर थी ये उनी समय दर्शकों के भागेले में से सरकारी यंत्र के शीच में दो बम झाकर शिर और उनके कूटने में कल कोता पायक हो गये।

#### **एक्समितियाँ**

कामेंस के कलको के आधिकान के बाद द्वारन ही कार्य-शांगित ने कांग्रेस के निश्चरों की कार्य-रूप देने के लिए खनेक उप-सामित्या बनाई 1 निद्दाी बदन के नहिष्का, मादक-प्रस्पी के निश्चन, खरह्मस्वा के निवास्त्व, महास्त्रा के संगठन, स्वयंत्रेयकों और विश्वर्ग की वामाओं की दूर करने के लिए क्रांगिटमा निश्चक की गईं। मासून होता है कि आधिर्श्य कांग्रेटों ने कोई कान नहीं किंग और कोई सिटोर देश नहीं की।

हारतिकारी-सम्मानी-उपन्यापित में कई विकारियों की। उनकी चान स्वना यह भी कि दिने कार्यानी-तीवादक को हद कमाया जान और ग्रहीन कार्य के लिए स्वन्यतेक ने दीवा करते के लिए उस्पेंग मिला ग्रान । किरोपी-तान्व नार्याक्षित के स्वाप्य के मार्ग भी की ही। मंत्री में भी अप एता मार्ग ने किरोपी क्षाप्य के मार्ग भी की ही। मंत्री में भी अप एता मार्ग ने किरा में के स्वाप्य के मार्ग भी की स्वाप्य कार्य के निवस्त भी नार्याक्ष के स्वाप्य की स्वाप्य के स्वाप्य कार्याक्ष के स्वाप्य की स्वाप्य के स्वाप्य कार्य के स्वाप्य कार्याक्ष के स्वाप्य के स्वप्य के स्वप्य के स्वाप्य के स्वाप्य के स्वाप्य के स्वाप्य के स्वप्य के स्वाप्य के स्वप्य के स्वाप्य के स्वाप्य के स्वप्य के स्वप्य के स्वप्य के

होड़ दिया । खुलाई के बुनेटिन में इच नन्दे की सूची प्रकारित की गई थी, कियाँ क्रान्त्य दुष्टा कि सक मिलाकर बहुत पोड़ा करमा प्राप्त पुत्रा था ।

देश में यह बचा दान-काल था। इन समय करकार में दीन नवदानेदन की ''(रिक्टण का बोपरेंग' समय पुनन को निर्देश दरवा दिया और इनके मानियंत करने के जामन में 'सार्टरो-तियूं' के कम्माइक बानू शामान्द पार्ट्यों की निवक्तार कर सिया। खोनकी नमा-केम के खोनामुट से मानिद्देश और देश को आंकाम कालेपानी की कमा दी मई। उन्होंने मुकट किया था। कि सम तो महर्यान के सिया पेंडा गया था। कालीर-पद्तन्त बंग के अधिगुणों की भूग-दक्तान का बद्देन विशास से किया है। का पुका है। करकारी में भी एक वार्युंक धोमियोग नकता था। इनसे बाई समिति के करदर भी मुमानचन्द्र हुए कीर सान्देश की मानुस्ता संघीन कामगुर तो स्थान कर स्वार्ट्य के भीर कामगुर की सान्देश की स्वर्ट्य की सान्देश की स्वर्ट्य की सान्देश की सान्देश की सान्देश की सान्देश की सान्द्र सान्देश सान्द्र सान्द

य बहुनंबन्द पुरुप्ते हो चल ही रहे ये शीर वाल्पिक होरी स महा्-व्याइंडाले हो बार ही थी। एनई विश्व प्राप्त कर हो थी। हान है पहुन्न हो है पेहे विके में हंगेसल हर एसे थी, मह्ये सारा-विद्विह ने संतारी बचाया | एक काक्य पर सारा-दे के संतारी बचाया | एक काक्य पर सारा-दे के संतारी बचाया | एक काक्य पर सारा-दे के सिंग्युजी की क्याई के सिंग्य पर एक कर में सारा-विद्विह सारा-विद्विह को हो प्रतिक है सिंग्य | विदेश के स्वाप्त के सारा-विद्विह के स्वाप्त के सारा-विद्विह के सारा-विद के सा

भारिक प्रिकृतिक समय में कार्य-विभित्ति के दो शहरार विश्वयों में यहे । भीमती संगोहना माणू स्थापिक की प्रस्ताव करने माणा करके प्रमाण माण में भीट प्राई । वस्पर में यह पूर्व-प्रमाण की माणांविय कार्यिक में समानीवी करका गई। माणांविय के क्ष्मियां की पित्रमाण प्रमाण में माणांविय कार्यिक के स्थापिक में हैं। माणांविय के माणांविय कार्याव्य माणांविय माणा

स्त्रकानानों में व ने बाद द्वारन हैं। कार्य-कार्मित में २० वीष्ट माणिक की रक्तम कार्याव्य की कि वर्तिन में मारतीय क्षात्रों को तक्तम कार्याव्य की कि वर्तिन में मारतीय क्षात्रों को तक्तम कार्याव्य की त्याने के कार्याव्य की रामित की कार्याव्य की रामित की कार्याव्य की रामित की कार्याव्य की रामित की त्याव्य की रामित की त्याव्य की रामित की त्याव्य की तक्ता की रामित की तक्ता की रामित की रामित

भी निरूचय किया कि कामेश एक ऐसी शुरेतका नैवार करावे निकॉ स्वारम-प्रांतीशन जिन राजनितक, ग्रासन-सम्बन्धी, जार्षिक क्रीर सास्कृतिक समस्याओं का समावेश होता प्रविकार-पूर्वे परिन्त्रेंद्र हों। इसके लिए महासमिति की आयरपक सर्च करने क दिया गया।

या॰ सनयातरिन के मृत्यु-संस्कार के समय मित्रु उत्तमा को कांग्रेस की क्रोर कि का मित्र कि जो अधिकार आप्यत्व में दिया था उसका कार्य-साति ने समयेन किया । भी द्वार का अध्यान निपक्त कार्य-साति ने समयेन किया । भी द्वार का सात्रकान निपक्त कार्य के अधिकार कार्य में तिमित्र होने के लिए मात्र का मार्थि मात्र का मार्थि मात्र का मार्थि मात्र का मार्थ मात्र का निपक्त कार्य कार्य-सात्रका किया कि पार्व मात्र का मार्थ आया । पारा-समात्रकों भी कार्यो-दिव्य कार्य-सात्रकी किया कि पार्व मार्थ कार्य कार

मैरठ-पडवन्त्र-केस

(अ पुलारें को दिया में कार्य-वार्यित की बैठक दिर दूरें र वांचित ने एक दी दि प्रियां कैठिकों के बहरती की दलांचा देने की वचाद देने में ही स्थानन व्याप्त कर कार्य है। वह एक प्रस्त के कारत के देने की दूर कर्य-वार्यित ने वोश्वाद क्रांच्यत निवंद कार्याय्य वर्षाद 1 हर्गकर वर निवधव दिव्य मधा कि हुक्यार देने कुमाई १८९९ को अस्ता में अस्ता वर्षित हुमाई कर । सम्बन्ध देनि कमाने के कुम्ब सम्बन्ध की व्याप्त मध्य मिल्ला मधा मिल्ला मधा मिल्ला मधा मिल्ला के वर्षित हुमाई कर । सम्बन्ध देनि कमाने के स्थाप कर विदेश साथ कार्यन के दें। यहने-रहम अर्थना बहुनेच दिव्य एया देनि के कमाने कार कार्य कर विदेश साथ कार्यन के दें। यहने-रहम अर्थना होड़ दिया ! जुलाई के जुलेटन में इस चन्दे की सूची मकाशित की गई थी, जिससे मालून हुआ कि सब मिलाकर बहुत योड़ा रूपया मार हुआ या ।

देश में यह नहा दमन-काल था। इस समय सरकार ने डॉ॰ सम्हातीयह की "इंपिडमा इन सोयदेंच मामक पूलक को निषद दूसर दिया और इसके प्रकाशित करने के प्रथापन में 'मोहर्न-रिल्म्' के सम्पादक बानू शामान्द नारतों को गिरकार कर विधा। श्रीमक्ती-मा-केट के स्त्रमित्रक सो प्राताहिंद खोर देन को आवन्य काले जानी की बना दो गई। उन्होंने अकट किया था कि बम तो प्रदर्शन के लिए रिका गया था। खारीर-पद्यन्त केट के अग्निपुक्त की भूशन-इस्ताह का वर्षान विकास दे किया था आ जुका है। करकारी में भी एक बामूर्विक श्रीमित्रीम जब सहा था। इसमें सार्व स्त्रीति के सरस्य मी गुमान्यन्त्र वहा और सान्य कई स्त्रमुक कीची श्रीम्युत्तन दे। रोगाई से और सक्षाय राज्यों से भी राजनीयिक कारणी से मारवारी की शिरफारी के स्वाराणार मिले थे।

ये बहुलंक्य हुक्तरे हो चार्च ही तहे हैं कोर पानीविक कीर मान्यूर-कार्यकांओं के कार्य दें वा ता भी । इनके विका पुलित दसन दे ऐते वधिक में इच्छेमान कर रही थी, जिन्हें महा-समिति हो नंगली नवाया । एक क्षावण रह लाहीर के प्रतिकृती की उक्तर के सित्र पन प्रवक्त करने माने सांव प्रतिकृती की प्रतिकृत कर रही थी, जिन्हें महा-समिति हो ना प्रतिकृति हो जिला मिनियुरें के मीन्द्रियों में इतना माय कि उनसे हैं इक्त के उन्हों के पुलित के जिला मिनियुरें के मीन्द्रियों में इतना माय कि उनसे हैं इक्त के उन्हों के प्रतिकृति हो ने सार हो हैं जो से सामाना । सारीर-व्यक्तम के के स्थापनुष्यों के साथ करें भी आंध्रक पाराधिक ध्याद हो के सार सी उनसे हमाने खुली करावता में भी ज्ञान करें भी आंध्रक पाराधिक ध्याद हो के मार भी उनके मार सी उनके मार कि उनके कार्य हो जो कर के सार भी उनके मार सी उनके हो सार कि उनके मार भी उनके मार भी उनके मार मिन्दियों के सार मिन्दियों मिन्दियों

कर्ष के अधिकास समय में कार्य-समित के दो सदस्य विदेशों में रहे। भीमती स्त्रोतिकों नायह समरीका की अस्तर स्वरत्व साथ करके साथता साथ में शीट आहें। नस्पार में यह पूर्व-प्रत्योग्ध की मारवीय कमित्र में कमानियी करूर महें। महास्त्रमा के एक क्षेत्रपावल में सिरमशात पुत्र न स्वर्त्य सूरों में हों। गुत्र को कार्य की कोर से सामाव्य-स्तिभी-संप के बूधरे रिश्व-सम्पेतन में भी सरीक हुए। यह सम्मेतन हुआई माथ में प्रिकार्य नगर में पुष्पा था। इस सम्मेतन की जो रिगोर्ट गुनानी ने पी यह अर्थ समित्र में रेग हुई थी।

क्षणकार करिया है। कि वह द्वारत ही कार्य-सांतित ने २० पीयह माजिक ही एक्स एसिय मंत्रित की स्वारत की कार्य माजिक हो। वहां की दिन में पातीय ह्वारों के सम्माद हो। वहां बता देने नाशी एक संगति कारित की नाय। मो है समय वर्षमात यह सांतित की य० सी० एक मिन्या है। एसिय वर्षमात यह सांतित की य० सी० एक मान्या हो। एसिय हो। एसिय वर्षमात सामी यह सांतित की सांति की सांति की सांति हो। सांति की सांति की सांति की सांति हो। सांति की सां

भी निष्ठ्यच किया कि कांग्रेस यक ऐसी पुरिताका सैवार कराये कियाँ शरायन किया सामानिक स्थापन किया सामानिक सामानिक सामानिक स्थापन स्यापन स्थापन स्

दिया गया। का सनयातमेन के मृत्यु-संस्कार के समय मिलु उत्तमा की करिन काम को प्राथिकर सम्बद्ध ने दिया या उत्तम को कार्य समिति ने समयेन

वहन का जा जापकार जान्यत् ने दिया या उनका कार्य समिति ने समय । मुन को सामान-विभिन्न कर्य के क्रिक्टियत् में सामेत्यत् होने के हिए स्पाट नया । यारा समाचों में क्रोमी-सन्द के बारे में क्यूर्य-सिति ने घर प्रश्नाव कि इसाना के शिवा बची या क्या मातीय कींग्रिकों के सारे क्रोमीन क्रया का क्या में क्षया जनते हारा क्या सरकार-साथ नियुक्त किसी भी समिति की किसी ग्रामिक ने होने करवेड़ कि सरस्तिति का क्यां-सिता करना निर्माण करना निर्माण करना निर्माण करना निर्माण कर्या

म स्वयंत्र उनहें वारा स्वयंत्र संस्थान स्वरूप्त क्रियों भी सिमित की हियों स्वामित न होंगे स्वरूप्त कि महासमित या स्वर्प-समित दूषना निर्मेष न करें। कि कोमेंशी स्वरूप स्वरूप्त स्वयंत्र सारा उत्स्वय्य समय कामेंब के बार्ट्य स्वरूप्त हों। इंग्लेस क्रीर सातात की कीहितों के कामित सरस्य निर्मेष से ने मात्र के सिस्ट (वर्ष्ट स्वरूप्त सेटक में उत्तरिक्त स्वरूप्त स्वरूप्त में

> काना क्रीर भारतीय जन-साधारण की कावस्या सुचाने क्रीर उन शिद्र प्रचलित पोर कावयानताओं को मिद्यना कावस्यक है। सेट कें है १४००) संवह कुद । सेर्ठ-पहुचान्य-केस २० मार्च १६२६ के दिन कम्बर्ड, जन्मव क्रीर-संग्रक-प्रान्त में वाबीगर्च

> क में यह सब हुआ कि सर्वमान आर्थिक और सामाजिक समाव-

सर्ठ-पद्वरण-करा ए॰ मार्च १६२६ के दिन बणरें, पंजाब क्षीर-संयुक्त-प्रान्व में वाबीयर्थ ब्युवार छेक्में पूर्व की ससादी सी गई। जो होता रिएक्सर कि गाँउ र भी थे। गिरस्कार किये गये लोगों को सेट्ट के जाकर उन पर दुष्टमां एकपण काम्युक्ती प्रचार का लगाया गयां था। ब्यागे चलकर ''जू रच॰ एक॰ हर्षियन मी श्रांस्तुकों में शामिल कर दिरे गरे। ब्रांस्ति एक सेंट्रल क्लिंग्न-करियरे भी बनाई गई। इनमें क्वार- कर कहरे के

एक वेंद्रल विकेटच-कांस्टी भी बचाई गई । इसमें मुक्यतः पहे-बहें कांस्टि । है कि कार्य-वांसित ने क्षांमित्रकों की तकार्य के लिए क्षपती वांसारण ) की रकार मगद्रा की। दस पुरुद्दों में मार्यम्मक करतीरा में दी को मार्री ज्ञाप पहुंचा। भारत क्षीर इन्वेदर में एक मुक्दमें ने बक्षा नाम पापा। कारान विद्याग के तक्षाकुक सर्व उपस्थित रहते ये और गुक्दमें-गम्बनी

की खुद देश-आल रखते थे। १५ खुलाई को दिखी में कार्य-शांति को बैठक फिर हुई। ग्रांमीत ने ग्र १ के उदरमें को इस्तीच्य देने के ग्रेशकाद देने में ही स्परान्य-शान्दीला है मु के महस्य की देखते हुए कार्य-ग्रांमीत ने शोचा कि श्रांतम निर्धेय मा । इस्रालिए यह निअय किया गया कि श्रुक्यार २६ खुलाई १६२६ की प्र

। इसलिए यह निकाय किया गमा कि सुकागर रह खुलाई १६२६ को प्र क सुलाई आप। श्रमस्या प्रै कि कलावते के सुक्य प्रस्ताय की प्रतिनाम भाग र किया गया या कि वे खपनी ज्ञाय का एक विशेष माग कार्य को हैं। भया ज्ञीर बाद में २३ फीक्सी, एस्ट्रा फिर समिति ने यह मामला सोगीं। के श्वन्नस्य पर क्षांस्त्रका मारतीय राष्ट्रीय-मुस्तिम-दल की स्थापना हुईं। इस बैठक में महासमिति कार्य-समिति के इस मत का समर्थन किया कि कीशियता के क्रांमिक्तारी सदस्यों की इस्तीर दें रें चाहिए, परन्तु इस विषय पर जो पत्र प्राप्त हुए उनकी प्यान में रखकर इस विषय की साहीर-कार्य

के बाद के लिए स्थायत रखता ही उचिव बमका । इसका यह क्रार्थ नहीं या कि जो परते त्याम-देश चाहें उन्हें मनाही की गई हो । पंतार की भूख इस्ताल का उत्स्तेल संयोध में उत्तर किया गया है । इन इक्तालों से सरव हैएन हुई । उन्हों को चार कि ये इन्ताल जाहीर बहुगन-केंग्र से पुलिस को तम करने के क्रांभागम की गई हैं। काठ: १२ (व्याच्या १६२६ को सरकार ने क्रांसेम्बर्सी में एक विश्व पेश विद्या । । लिस में न्यायापीयों को क्रांबिकार दिया गया या कि यदि क्रांभियुस्त स्त्रोग प्रपत्ने ही कुरती से क्रां

हो नहीं हैं। कहा र १ किया का स्थाप का का मुख्य का अपना कर किया है। महिंदी कहा के प्रतिकार में स्व दिया है। दिखा । दिखा में स्वापायों को क्षांपकार दिखा याया था कि विद क्षांभित्तरक होगा क्रपने ही हरती से क्षांप की कारावद से क्रुप्तिकार है। में से क्षावपर्व का हो तो उनकी अप्रत्यिक्तर हैं। में मुक्दिने की कार्या पर हो हो दे देन कर कि हर दिला र दे का मर्च है, यह प्रकृत कर किहा है कि उन है कि

### लाहौर-कांग्रेस का सभापवि

भविष्य के गर्भ में बड़ी बड़ी घटनायें. छिती थीं । अन्य श्रविवेशनों की भावि लाहीर कार के लिए भी समापति की जरुरत बी। इस प्रान्तों ने गांची जी के लिए, पांच ने भी बरुतमम पटेल के लिए और शीन ने पश्चित कवाइश्लास नेहरू के लिए राय थी। गांधी की का चुनाव विर् पूर्वक चोषित हो गया । परन्तु उन्होंने स्थागपत्र दे दिया । विधान के ब्रानुसार उनके स्थान पर वृत्तरे निर्वोचन जायरयक हुआ । जातः २८ वितम्बर १६२६ को सखनक में महा-समिति की बैठक हां सबकी दृष्टि गांघीओं पर लगी हुई थी। वे ही ऐसे स्वक्ति दीलते वे जो कांग्रेस की रखा स्रीर उसे विज पथ पर श्रम्भर कर खकते थे। कीशिकों कीर उनके कुछ खदस्यों से परिवत मोतीलाश जैसी था उकता उटना क्षिपा नहीं 🏗 गया था। यह सबेश स्टब्स: श्रा चुका या कि कींसिलीं की मेम्बरी छे दी जाय । पर कामे बया किया आये ? सवितय-काबता के सिवाय चारा ही क्या था ! परन्त । नवीन मार्ग पर गांधी भी के श्रांतरिक्त राष्ट्र का रूफल यथ-प्रदर्शन श्रीर कीन करे ! उन्हें पहले दबाया गया था । लखनऊ में उन पर फिर बोर दाला गया 🏗 वह श्रापनी श्रास्तीकृति वापस ले हे परन्तु उनकी दूरदर्शिता ने कांग्रेस की गदी पर ऐसे किसी युवक को ही बिटाने की ससाह दी जिस देश के युवक-हृदयों की शक्ता हो । माधी जी ने इसके लिए युवक-जवाहरलाल की समापति बना उचिव हममर । नवपुरकों को कांग्रेस की नीति-रीति बीमी और सुक्त मालून होती थी । ऐसी हा में यदि कांग्रेस की विजय-यात्रा की जागे लेजाना ही तो उसका सत्र किसी नौजवान के हाथ में देना उचित है। भी वल्लममाई ने गांधी जी श्रीर जवाहरखाल जी के बीच में श्राना परन्द नहीं किय स्वतन में उपस्थित श्रापक नहीं थी । उपस्थित मित्रों ने बहमत से पं॰ बनाइरसाल को चुन सिय

क्सनंत्र-महासमिति क्षण्यन में मार-कमिति के सामने दूषण विचारणे विषय था औ यतीनद्रताचदाश खोर दुः विचया के देशक्यान का । हममें से वर्षले देशमन्त्र पंजाब की जोड़ में दूर दिन के खारतन से र्छ दूरों तह देश में १६४ दिन के उपमास से सहीद हुए। विद्य विचया पुरू सेंद्र सापू से । રેહ્દ कांग्रेस का इतिहास : भाग प्र

दो पीएड मासिक की कृदि कर दी । यह संस्था अच्छे दंग से चली । इसकी श्विट बीर हिरान हो खीर प्रतिमास खाते रहे ।

कलकत्ता कार्रेस ने महा-समिति को नैदेशिक विभाग खोलने का श्रादेश दिया या। धार्य समिति ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्रधान मन्त्री की दे दिया। वह सर् इस विभाग की देख-भाख रखने लगे। उन्होंने खन्य देशों के व्यक्तिया ग्रीर संखाग्रों से समन्य

स्पापित करने का प्रयत्न किया । यह काम झासान नहीं या, क्योंकि सरकार की कही नजर के कारी विदेशों से पत्र-व्यवहार स्थले में बालेक लाधार्य बाली थीं ।

महा-समिति के निर्णयानुसार समिति के कार्यालय की शासा के रूप से ही मजरूरो-सन्दर्श

प्रश्नों के लिए एक अनुसंधान-विभाग भी खोला गया । हिन्दस्तानी सेवा-दल ने स्वयसेवड तैयार करने का कार्य देश के भिल-भिल आगों में दिया।

अधिकतर कार्य तो कर्माटक में 🜓 हुआ। । वहीं दल का दक्तर और व्यायाम मन्दिर भी था। पर्ने दल की खावनिया देश के कान्य भागों में भी बहुत थीं और शिलकों की मात इतनी रही कि पूरी म की जा सकी । कामेस के सदस्य बनाने झीर विदेशी यसा-बिक्जार के काम में दल में बड़ी मरह दी। लाही (-कामेस के लिए खुल स्वयसेवक सैन्य संगठित करने में दल ने वरा सहयोग दिया। मासिक भग्रहाभिवादन के कार्यक्रम का संगठन करने में हिन्दुस्तामी-सेश दल को ब्राशातीत सप्तरत मिली । दल ने फलकते में निश्चय किया कि हर महीने के ज्ञालिस रविवार को सबह 🖛 बजे देश-मर में राष्ट्र-व्यज्ञा पहरायी जाय । मासिक भश्रहाभिनादन का कार्यक्रम खब क्षोक-प्रिय हका । बद्धि-

त्री स्युनिष्ठिपैलिटियों ने भी अधनी हमारतों पर विभिन्युर्वक शहीय भरवें अयाये । हिन्दुसानी-सेन ल की प्रगरंचना की गई। वतीन्द्र का अनशन

पिछले महीनों से जागस्य कुछ अच्छा नहीं निकला । नेवाओ की शिरफ्यारियां सर्वत्र अरी ही I पंजाब में सरदार मंगरातिह, मौलामा अफरवालीखां, मास्टर मोताबिह और **हा** ॰ सरवाल वर्षा रांप्रदेश में भी द्यानपूर्वास्या पढ़दे गये। मास्टर भी तो बेकारे ७ वर्ष द्या सज्ज बाद बर निष्टें हैं ा प्रा॰ सत्यपास की दी वर्ष की कड़ी कैंद्र मिली।वंजाब में दसन का जोर खास हीर पर रहा। गाँँ सोग यों पहने ही जा रहे थे, जैलों के भीतर भी ब्रास्टन्त कटोरता का स्वत्रहार किया जा सा था था भगविदर, दत्त शीर भ्रत्य कई कै देवों की भृत्य-इत्रताल की इन समय तह रा। महीना ही प्रश् । 🔊 अगर्तिहर और दस को हाल ही में असेम्बली-बय-केन में तो ब्राजीयन काले पानी की सम थी। ये दोनों साहीर पह्यन्त्र के मुकदमे में भी अभिवृत्त थे। हों, वीटे से भी दल की हैं हरों में होड़ दिया गया था । यह मुकदमा साहीर-पुलिस के प्रिश्टर साहस नामक प्रारम्त की शर्य क्रांस हुआ या । यर हत्या १७ वितानर १६२व्य की दिन के ४ बने हुई थी। भून इहतान प्र रेश बुद्ध कही का निशारण और न्यान शीर पर कीदियों क निश्च मनुष्योजित स्पन्धार की प्रार्थ ता था। बानगर बस्ते वालों में विश्वात भी बतीन्द्रताथ दाथ मुख्य थे। भी वरीन्द्र की ग्रिकी या भी कि मोरे भी। विन्दुस्तानी कैदियों के नाम मेद-मान पूर्व स्वत्वार किया जाता है। इन

म (इक्तांतर्स की मी रहण विद्यापर दा गई थी, उनकी पतीन्त्र ने बुख प्रशानहीं की की सदी को मान करने ही भूक दह शत वर बान तह हटे रह बीर बीनहर्ने दिन बन वर्गे । इस को इंक्नेस्ट कीर बूरेंस की रेजनांगल शहीय और अलगेहीय संग्याची के साव ाई रहान्त्र हिस्स सह है. वन्तर्दे से बाबेन वृत्तिना तन कर साना हात सामा से महानार्या के साम राई रहान्त्र हिस्स सह है. वन्तर्दे से बाबेन वृत्तिना तम कर सोर प्रकास से महानार्या की देश

के म्रायदर पर छोलल मारतीय राष्ट्रीक-मुल्लिक-स्टब की श्यापना हुई। इस बैठक में महायानित ने कार्य-समिति के इस मत का समर्थन किया कि कैंसिकों के कामिकवादी सदस्यों की इस्तीने दे देने चारिए, पत्त इस विकास पत्ती थन माण हुए उनकी प्यान में स्लक्त इस विकास को लाहैर-कामेंस के बाद के लिए श्यापत श्लाम ही दलित समग्रा। इसका यह मार्य नहीं था कि नो पहले स्थान-पत्र देना चाहि उन्हें मन्तारी की गई है।

पजाद की भूल इस्जाल का उल्लेख संदोष में जगर किया मंत्रा है। इन इस्जालों से सरकार हैंगन हुई। उसने लोगा कि में इस्जालों लाहिर बहुगन-मेंच में जुलिस को धान करने के सामियन से लोगा हैंगे महार १६ किया कर देश के शास करने के निर्माण कर कि तो हैं हैं महार १६ किया कर दिश्य । इस कि सो मुंदर की महार १६ किया कि स्वाप या कि भूदि सामिय सो सामिय है। इसमें से अपने- की आवाजत में उत्तर्शल होंगे में सहस्तर्य क्या या कि भूदि सामिय स्वाप में में सामिय की सामिय है। इस की कार्रिया है आप होंगे हैं किया है। हिन्तु १६ किया के सामिय होंगे से सामिय साम

#### शबीर-कांग्रेस का सभापति

भविष्य के गर्भ में वड़ी-वड़ी घटनायें, लियी थीं । श्रान्य श्राधिवेशनी की भावि लाहौर-कांग्रेस के लिए भी सभापति की जरूरत थी। दल झान्तों ने गांधी जी के खिए, पांच ने भी वरलममाई पटेल के लिए चौर तीत ने पांपरत कवाइश्लास नेहरू के लिए राय दी। गांधी जी का धुनाव विधि-पूर्वक घोषित हो गया । परन्तु उन्होंने त्यागपश्च दे दिया । विधान के ऋतुसार उनके स्थान वर दूसरे का निर्वाचन ग्रायरयक हुआ। बातः २८ शितम्बर १६२६ को सल्बनऊ में महा-समिति की बैठक हुई। सबकी हांड गांधीजी पर लगी हुई थी। वे ही ऐसे अविक दीलते ये जो कांग्रेस की रखा धीर उसे विजय-पथ पर सम्मनर कर सकते थे। कींसिलों क्योर उसके कल नदस्यों से पविद्रत मोतीलाल जैसी का भी उक्ता उठना छिए। नहीं रह गया था । यह संवेत राहतः का जुदा का दि होंसिसों ही मेमरी छोड़ दी जाम 1 पर द्वागे क्या किया जाय ! समितय-क्षावक्ष के सिसाय चारा 🛍 क्या था ! परन्तु इस नवीन मार्ग पर गांधी की के द्याविरेश्व राष्ट्र बड़ सफल वय-प्रदर्शन कीर कीन करे है उन्हें पहले भी दराया गया या । शस्त्रनऊ में उन पर फिर जोर शाखा गया कि वह आपनी बारवीकृति कापस से सें। परन्तु उनकी पुरदर्शिता ने कांग्रेस की गड़ी पर ऐसे किसी सुबक को ही बिटाने की सलाह दी जिस पर देश के युवक-इदयों की भद्रा हो । गांधी जो ने इसके किए युवक-क्याहरलाल को समापति बनाना उचित समान । नवपुत्रकों को कांग्रेस की नीति-रीति बीमी खीर गुला मालूम दोती थी । ऐसी दशा में यदि कामेर की विजय-यात्रा को काये लेजाना हो दो उसका तुत्र किसी नीजवान के हाथ में देना ही उचित है। भी वस्त्रभमाई ने गांधी जी शीर अग्रहरतात भी के बीज में शाना परन्द नहीं विया । ललन इ. में उपस्थित व्यक्षिक नहीं थी । उपस्थित मित्रों ने बहुमत से पं॰ सवाररलाल को चुन लिया ।

लक्ष्मकः महाशसिति क्षमकः में महा-विदेश के वामने दृश्य विशायने दिश्य व्या श्री वर्तीनत्वययन कीर पुत्री रिक्स के देशकात का । इसमें वर्ति देशमस्य श्रीका की अब में ६५ दिन के प्रतन्तन में चीर दृश्ये सह देश || १६५ दिन के उत्तराव से शारी दृश्य | अबु विकक्षा श्रीक नीज लाई से । स्य

राजद्रीह के श्वपराध में २१ मास का कठोर कारावास सुगत कर २८ फरवरी १६२६ को ही थे। इसके सवा माश बाद ही, अर्थात् ४ अप्रैल को, वह राजद्रीहात्मक भाषण् देने के समियो फिर गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें ६ वर्ष के कालेपानी की सजा हुई। बाद में घटा कर यह ३ वर्ष कर दी। गई। गिरफ्जारी के थोड़े समय बाद उन्होंने खन्छा व्यवहार किये आने स्रीर ि श्रवसरी पर भितुत्रों के मगवां वस्त्र पहनने के श्रविकार के मामले में श्रवहान शास्म किया। सर १६४ दिन के बाद १६ सिवम्बर १६२६ को उनके जीवन के साथ समाप्त हुया । भी परी नाथ दास का देहायसान इससे छः दिन पूर्व, अर्थात् १३ सितम्बर १६२६ को, हो जुका गा। भकार दो सप्ताह के भीतर इन दो देशामकों ने स्वेन्छा-पूर्वक राष्ट्र के स्वामिमान के रहार्थ धपने मा की बिल चढ़ा ही। भी दास की मृखु पर देश-मर में मातम छा गया छोर देशपादियों के ह अनकी प्रशंसा से गद्-गद् हो गये । स्थान-स्थान पर विशास प्रदर्शन हुए । कलकते का सुपूत अनीला ही या । इतना भी नहीं, कई विदेशों से भी सहातुमृति-शक्क सन्देश आहे । आवर्तिश भैक्स्वनी-परिवार का पैसाम विशेष-रूप से उल्लेखनीय था ।

यहाँ उस प्रस्ताव का जिल करना बावरवंध है जो २८८ सिवध्वर थी सलनक में महासीम में जैस में होनेवाले अनरानों के विषय में पास किया। समिति ने इन बन्दियों के उदेश की हारि भरांचा करते हुए सहराय ही कि गंभीरतम परिश्वित उक्षण हुए बिना भूल-इक्सल नहीं करनी पाहिर समिति ने यह भी सलाह ही कि मृंकि भी दास कीर भी निजया के सारम-बीलदान ही सुद्दे है, सरहा में भी कान्त्रम यस्त पर बहुतालियों को काचिकांचा मांगें, स्वीकार करली हैं कीर पूर्व कह-निधारण व लिए प्रयत्न आरी है. खतः कान्य भूल इहतालियों की कान्त्री कार्या करम कर देनी बाहिए।

एक मन्ताय पूर्व चाम्प्रेका की विशिधांत पर भी रुखा । इस रिश्य में भारत-सरकार ने शीकार किया कि बद केवल बढ़ील है, सममीता करने वाले पर्यों में से नहीं है ! उचर बांचया क्रमीश की चरकार ने बाली-मनाची की नहां की प्रशाहित-बाला पर बान्ताय-पूर्व प्रतिकाय सता दिने । इति। मी समिवि ने उपयस्य प्रस्तान पान किया ।

मंद्रे कविंत की घोषणा

चार पुर का महीना बटकपूर्व था। कार्ट कार्नि विकास बाहर २५ करनवर की शीट मारे में भीर उन्हेंने यह योगया भी की थी। बॉवरड मोटीयाल मेहम ने बरली लाखा की दियों में मार्प-विभिन्न की अकरी देशक मामार्थ । समिति के सहस्तों के कावितिका शासवाती हैं। काम करते के सेता भी ताच बीपटा की सुनने सीर ताम वर सामितिय बार्यवर्ष काने के मिया हो पूर के। सून १९९६ के बाल में बारीयर की रक्तम होते समय साथे बारिंग में बहा का, "रेश्कामप वर्शकर में मिटियी-शास्त्र से इव गार्मार स्ट्रमती पर वार्वो करते के जातार हु हुआ । बीता में सामव बह बना है. के होता प्राचीय राज्ये हुए मोचान वे प्रतिर्थय है जनहीं निम्नतिम वृष्टि हो। विरोध-नाचार के हामल राज्य मेंग फर्नाव होगा ।" इनके बाद उन्हेंने बातका १९९० की बोपका चीर तामा साम कि हरे उसे क्या के चारेश वर का करना रिका । इस का रेत-वर में काए में नहां का-भूतारी हरीदी इच्छा क्षीर अनकत हर्ती में है कि इसरे बाधानत का खराहा गारी हर निरिद्ध भारत को कारण प्रभावनार्थ सामन प्रभाव के मिला कार्यान्यत ने को बोजाब करते हैं। वह प्रभावनार स्तार है है इसी इरिनेटी है दिनित संग्य की भी सामें केल लाव दिने !" क्षेत्र करित है बाटी है। बाजान की बोलता है क्षा करिताहरू वर्गान्त के बाजन है

हर के पार्ट के स्वाप्त कर कारण में हुत करणहुँगी स्वाप्त में है। साली बार की कर कि

श्राने चलकर ब्रिटिश-सारत और देशी राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध कैसे होंने ? श्रम्यत् " 'महोदय की सम्मति में इस बात की पूरी बांच होना आवश्यक है। दूसरी स्वना यह दो है कि यदि कमीशन की रिपोर्ट और उत्तपर सरकार द्वारा बननेवाली थोजना में यह बृहत् सगररा शामिल करनी हो क्षें फिर अभी कार्य-पद्धति में परिवर्तन कर लेना जरूरी मालूम होता है। उनका प्रशान है कि साइमन-कमीशन धीर सेरटूल कॉमटी की रिपोर्टी पर विचार होकर अब वे प्रकाशित कर दी जायं श्रीर पालमेयर की दीनों समायों में सम्मासित समिति नियुक्त हो उससे पहले बिटिश सरकार को ब्रिटिश-भारत छोर देशी-राज्य दोनों के प्रतिनिधियों से विचार-विनिधय करना चाहिए ! जिससे सरकार की बोर से पालमेरट के सम्मुख पेश होने वाली अन्तिम मुधार-योजना के पक्ष में अधिक-से-अधिक महमति प्राप्त हो सके। माजीय वाय-समाधों एवं छन्य संसाधों की सलाइ लेना हो क्वाइयद पालमेक्टरी कमिटी के लिए फिर भी लामदायक होगा ही। परम्त इसका द्यवदर तब द्यायेगा जब यह योजना ज्यागे चलकर विश्व के रूप में पालंगेयट के सामने आवेगी। किन्द कमीशन की राय में इससे पहले पर्वोस्त दग की परिपद सुलानी पढ़ेगी। मैं समभवा है कि ब्रिटिश-सरकार इन विचारों से पूर्वतः सहमत है \*\*\*\* ग्रागस्य १६१७ की कोगवा में ब्रिटिश-मीति का ध्येय यह बताया गया था कि स्वजासन-संस्थाओं का क्षामगाः विकास किया जाय जिससे ब्रिटिश-शामाण्य का ग्रंग रहकर भारत धीरे-धीरे दायित्वपूर्ण शासन भार कर सके। परन्तु १६१६ के सुधार-कातून का अर्थ लगाने में विलायत और भारत दोनों 🜓 देशों में निटिश सरकार की इच्छाओं पर छन्देह किया गया है। इसलिए ब्रिटिश-सश्कार ने मुक्ते यह स्पष्ट घोषित कर दैने या श्रीध-कार दिया है कि १६९७ की घोषणा में यह काभित्राय क्यांदिग्य रूप से हैं कि भारत की चन्त में उपनिवेश का दर्जा मिले :"

यह पोपया दो हुई देश क्षरतृष्ट को और २४ व्यय्टे के जीवर विश्वय मालवीय, वर तेन-सहाईद चनु क्षोर वो केस्टर क्यांटि कोन्वर कोम दिस्ती क्या गर्दे के। कारीव की कार्य वांगित दो वहां भी है, गामीर दिनार के प्रकार हव वांगोक्तित क्या ने कुछ विश्यंय किये। इन्हीं निवर्यं के अपना में एक बनवान देवार किया मामा,जिस्मी तिरंदार वस्त्य इसी विश्या की क्यांट की और भारदीय छोक-

मत को सन्दुष्ट करने की सरकार की इच्छा की शरीशा की गई ।

हच बस्तम्य में इस गया कि "हमें शाया है, आसीय खार्यस्काशों के अनुहुल श्रीपति-वैद्याल विभागत तैयार काने के करकार के प्रमुक्त में इस शहसीय दे शक्ते, एस्ट्रा हमारी यस में देश की प्रयम्भुक्त्य प्रनीतिक देखाओं में विश्वस्थ उत्तर्य करते और उत्तर्श यहसीय आप्त करते के हैंद्र भुख्य कार्यों का किया जाना श्रीर बस्त बती का बाक होना करती है।

प्रस्तावित परिषद् की सफलता के लिए इम ऋत्यन्त बरूरी समभते हैं कि-

(क) बातावरण को कथिक शान्त करने के लिए सममोते की नीति क्रस्तियार की जाय ।

(ल) राजनैविक कैदी छोड़ दिये बायं।

(ग) प्रगतिराशित राजनीतिक संस्पान्त्रों को काफी प्रतिनिधित्व दिया जाव श्रीर सबसे बड़ी संस्था होने के कारण कांग्रेस के प्रतिनिधि सबसे जाधिक लिये जाय ।

े (श) औपनिनिर्दाह दर्जे के सम्बन्ध में साहकार का निरुत्त हैं सहार ही होर से वो इन्हें इस गया है उनके क्यों ने बा है, इस शरण में लोगों ने उन्देंद सकट किया है। किन्द्र दम नामने हैं कि मस्तावित परिष्टु कीर्पिलीयिक स्वराव्य की स्वायाण का स्वराद निहेस्तव करने को नामि हतार वा दी है, बहिक हिसे स्वरास्त्र का स्वितान के स्वराद की भागी। ही द्याशा है कि याइसगय के महत्वपूर्ण बस्तव्य का यह भाषार्य चीर परितार्य सगाने में हम स् कर रहे हैं। जब शक नमे विधान पर बामल शुरू न हो शब शक हमारे लगाल से दर हासरा देश के वर्तमान शासन में उदार मावनाओं का संचार होना चाहिए, प्रक्ष किए ए ए का मस्तावित परिवर् के सरेरवीं के बाब मेल बिटाना चाहिए और बैध उसवीं और मर्प'ह

क्रिक क्यादर होन्छ चाहिए । इमारी सम्मति में कहता को यह अनुभव कंगल क्रान्तिक द्याज ही से नरीन युग खारम्म हो गया है खीर नवा निवान बेयल हा। भावना पर दुरर हता ''श्रन्त हैं। परिपर् की सकलता के लिए हम इसे एक झावरमक बात समझी है है।

अल्टी-से कन्दी बलाई वाप I<sup>n</sup> निम्यन्देह इस मंपे रथेने का कारण समहर सरकार का अधिक उदार हरिन्कील था। हा में कारोज सिन्न तार-पर-तार भेजकर गांचीजी पर और डाल वह थे कि वह भारत 🛍 तहाका व

प्रथल 🎚 मजदर सरकार का नाम दें।

क्षेत्रीओं का बत्तर बचर में गांपीजी में पहा, "मैं को करवोग देने की मर रहा है। इसी हेंदु के चन खाते हैं। मैंने हाथ खाने बदा दिया है । यान्यु थेसे मैं बलकण-कामन के प्रनाप के प्रतिक ह कायम है, देते नेप्रकों के इन सांधालित बगाम वे इका तकक पर भी बारत है। इन के हैं थियेथ नहीं है । दिनी भी दमादेश के शब्दों में क्या थरा है, सद व्यवसार में उसकी स्थान है ही साथ । वर्ष मुक्त करवारा में सक्या चौरिन्देशिक स्थापन मिस आप हो उसके विचय मैं दर्ग भी रह नहता है। सम्मेंद्र बामस्यहता इन बात की है कि हास वीर्कान सन्या है। स्मेग आरवर्ष को एक स्वाब की। सर्गामानी शह के रूप 🖹 अस्पूप देशना करें है की। साचित्रारी सरदल की अवन्त्र तेपानुची ही साच । इतका वार्च है शरीकी के समाव अन्त्र के की स्पान्छ । नवा प्रानेत मी-पुरुष बाले कप मान की रखा के लिए घाने देशों और छीन के स्थान पर प्रात्म के सर्वत्य पर विश्वयत रखते को जैना है हैं और जनकी कर जैकारे प्राप्त हो बुळे कोई बीरियों त्रक स्थानन साथ स्ती का सकता । बीरियोचित स्थानन प्राप्त ।

बारदार पर है कि बाँद में बाई की बाज दी दिख्या नामांच निर्माद का बाई है जिस्त और के जारगरंत्र कावनी का निर्माण कारी में करावणी होती की बाद करी पन कहती है र्गार्थं में कामान्य से मीना क्या कान्य बंदत है सो इक्तान्य नहीं कि मीचन स या इस्तय की घोण्या में भारतकाडियों - को बहुत छोटी-ही चीज देने वा बनन दिया गया । हिन्द मी एल्लिस्ट में द्विधार मुक्तम खुत हो गया ! काम-स्थाय को सम्प्रदिष्ट कर निवास मुक्तम खुत हो गया ! काम-स्थाय को सम्प्रदिष्ट कर निवास में साई अधिन की प्रकार देश स्वास की स्वास देश कर निवास में साई मित को स्वास को बात की स्वास की स्वास की अपनी और अपनी क्यारित काम में इन्हें की तिम्मेरी हो ति की स्वास निवास को के हाम्मेरी के अपनी की स्वास की निवास के की स्वास की साव का स्वास की सीव का स्वास की सीव का स्वास की सीव की साव की सीव का साव स्वास की सीव का साव साव सीव हो सीव की सीव

#### सर्घदल-सम्मेखन

्रेश नवामर को प्रयाम में वर्वदान कामित का व्यविश्वन पिर बुद्धावा गया और वाध में काम-किसीत को बैठक हुई। पेष्ट्र भाग कामे रहाने के सब प्रयान किये गये। कामें नामित के प्रयान कोई मिनिया निर्माण दिया भी कोई था कि परिद्रा ज्वाहरातान कीर ग्रामाण बाद ने विभिन्न कीर कोई मिनिया निर्माण दिया भी कीर को किया के प्रयान कीर कोई काम-काम को काम काम की हमा-काम-पूर्ण काई बाई कीर कीरिया ने ने के दुर्मोहरमा वाह को पर पार पर भा। उन्हें देशा काम कि जिटिया-मिनि-मयरका की पित्र शीच कीर हाई बहु पर में कि मारक्षणायियों के प्री वाह कीर कीरिया निर्माण कीर कीर कीर किया वाह मारक्षणायियों के उनके काम कीर कीर किया करवालों की जिटिया-चन्न

नेताओं हो भेंट

्षण 'पायोनियर' हे भूरपूर्व क्षमायक विजयन बाइव क्षमायार-वर्षों में चिद्वी-पर-चिद्वांच्यां क्षमा रहे ये बीर सार्वि के स्वार्तित पर बोर साल दे ये कि सारित-कंकिय से पारे सरका रहा की से की से पारे के सार्वि के सार के प्रकार की को से पारे के सार के प्रकार की कि सार के प्रकार की की से पारे के पारे क

कांग्रेस की चोर से वाइसराय से नये अवन में मिलनेवाले थे। दसरे विवासाली ही रहमां वालों में श्री जिन्नाह, नम् श्रीर विहलमाई पटेल थे। याशा तो यह भी कि बाउ-बैंड निर् मांवि दिल खोलकर होगी । यर इद्या यह कि एक बाजाब्वा विश्व-मण्डल का रूप कर वर्ष भी लाई अविन ने इंसते-इंसते बात-बीत की । उनके दिल पर प्रातःकालीन दुपेटन का हो है न या। जितने यह शांत ये उतने ही मेहमानों के प्रति सच्ची स्वातिरदारी से पेरा हारी रेप वक तो यम की घटना और उनके परिवासों पर ही चर्चा होती रही । किर हाई क्रिन है ही विषय को दाथ में लिया । उन्हें राजनैतिक कैदियों से बान्ती शरुवात करनी थी और वस्ती कैदियों का मामला या भी ऐसा जिसमें सद्भावना का परिचय श्वासानी से दिया का हरण है। परना गांधीजी सो याइसराय से औपनिवेशिक स्वतंत्रव के मामले पर निग्द होना चारते थे। स चारवासन माहते थे कि मोल्मेज-परिषद् की कार्रवाई पूर्ण बीजनिवीराक सराउप की अपार हरी होगी। याहरायय साहब ने उत्तर दिया, "सरकार ने स्थान विचार स्थान काम्य में सर हो हैं हैं। इससे स्थान में कोर्ट बचन नहीं दे सकता। मेरी ऐसी विधीत नहीं है कि स्थीननेपित स्वर्ण देने का थादा करके गोलमेज-परिषद में आए लीगों को बला कर्क !"

हम लोगों की लाहीर जाते दूप रास्ते में ये समाचार मिले कि बाहसराय सहद ही गारी नीने बम क्रूस और बाह्मस्य-भक्त में भारत की खाद्यार वर्ष हुई। इसी छोता कर छन्छे लिए मार्गों की बाजी समावर खपने अपने कर्तव पर खाक्य होने का समय वा ग्रांस इस महार निहट-भविष्य में ही जी सीहकर सहने का विषय पर सारक हता ना सार मार के हमन्त में लाहीर का क्रोमेस-क्रांफीशन क्रान्तिम था। सम्बन्धी में स्वमा प्रतिनिधियों , है हिंद (र मध्यय शिक्ष दुव्या । कार्य-लमिवि में बैडे-बैडे हमें बार-बार पर शरम बाने पनी। किये की बाहर इतनी भ्रष्ठका लडीं थी की मीतर भावता कीर लोख की नहीं भी कम न थी। हां भर तमसीया न होने पर येथ था श्रीर सुद्ध के बाजे सुन-मुनकर लोगों की बादे बनक की ही पंडिय जनाहरलाल नेहरू जितने समावार्य स्वतने ही बड़े शक्तरिय बीर सोड़ियर मेड है। ठनका व्यक्तिमायय नया था, मानी उन्होंने व्यक्ति हृदय की उदेशका देशकार्थ के साकी ! दिया था । उनमें भारत के बारमान पर मीच भारा था । उनमें उन्होंने भारत की १९३७ कार्न के श्राम्भी बीक्ना, भारते ताह वास्पदादी ब्यावशी श्रीत वहन होने के श्रामे हह-निवस हो शर् factor sor a

कीरनिरंगन लगभ्य के लिए देन शहर संशार की विश्वान दिशा रहे थे दि स्पतार <sup>है है</sup> बह यह युग में भीयूर है । वर्गेतीन के वर्षाय पर आसपर के दरनाया है, दिनुत्ता में ही कांगरून नियुक्त ही सुवा है, राष्ट्रकार के आयतीय प्रायिक्त नवहता कर मेश रिन्यूकारी स्ता रै क्रान्त्रीहीय नैर्दियन वर्मायन में मारत को सक्षम मक्तविकार माण है, चीरिनेश्चेष्ठ वर्षी ब्रिटी हाथी की वांत्रह में ब्रीन वंक्सड़ीय अवसेता-वांक्ड में स्थान वांत्रम रोता है, संसर्ति प्रज्ञान्तिक्त की शामन मधित में भारत को स्वान किसा हका है। वे सब को स्वानार्तिक क्रीर्न्दरिक रकाम के प्राम्थलका बच्छी गई। बाजु क्षेत्र देवे वेबते में से भागे है सार्वदर्वे मी थे। इसरे साधने की कापूरिवरिंग भी उन्हें ब्राह्मण करें वर्रामान ब्राह्मणकी वी इस ब्राह्म का र्रोटर अरहान्तम नेहरू में बाजी बर्जियानय में कराया वि बहानगर गरश हो संगया

रिम्पी है बहारी के कार के हैं है बहुकार बहुत का हराय तैय और प्राप्त अपने केन किस्त

की भाषा है। परन्तु हमारे सामने जो कठोर वस्तुरियांत है उसमें इन भीठी-मीठी बातों से कोई श्चंतर नहीं पड़ता । हम अपनी खोर 🖟 कोई धोर राष्ट्रीय समाम आरम्भ करने की जल्दी नहीं कर रहे हैं। समफीते का द्वार ग्रमी खुखा है। परन्त कैप्टिन वैजवुद बेन का व्यावहारिक ग्रीपनिवेशिक स्वराज्य हमारे लिए जान-मात्र है । हम तो कलकत्ते के प्रस्तान पर कायम हैं । हमारे सामने एक ही प्येय है श्रीर यह है पूर्ण स्वाधीनता का । अप्यच-यद से जवाहरतालजी ने ब्रिटिश-छ।साज्यवाद का वर्णन किया श्रीर साफ कहा, "में तो साम्यवादी और प्रजातन्त्रवादी है। मैं बादशाही श्रीर राजाओं को नहीं मानता ।" इसके परचात् उन्होंने अल्प-संस्पक आतियों, देशी-राज्यों स्तीर किसानों द्यमा मजदूरों के तीन वहें प्रश्नों की शिया। इसके बाद उन्होंने शहिसा के प्रश्न का विवेचन किया —"हिंसा के परिखाम बहुवा विपरीत क्षीर म्रष्ट करनेवाले होते हैं। खासकर हमारे देश में तो इससे सायानारा 🗓 सकता है। यह विलक्त सन्त है कि झाज जनत में सगठित हिंसा का ही वील-बाला है। सम्मन है इमें भी इससे लाग हो, परन्तु इसारे पास को संगठित हिसा के लिए न सामग्री है न वैयारी। स्त्रीर व्यक्तिगत स्रयंश स्तुट हिंसा स्त्रो निराशा को कबूल करना है। मैं सममता हूं हममें से अधिक लोग नैतिक दृष्टि से नहीं, प्रत्युत न्यानदृष्टिक दृष्टि से विचार करते हैं, श्रीर यदि हमने हिंसा के मार्ग का परित्याम किया है तो लिफ इसीलिए किया है 🕼 हमें इससे कोई सार निरुत्तता नहीं दिखाई देता । स्थतन्त्रता के किसी भी खांदोलन में अनवा का शामिल होता करूरी है भीर जनता के छांदोलन तो शांत हो हो सकते हैं । हां. समठित विद्रोह की बात चालग है ।" व्याव-शारिक अर्दिया को इस उन्दा तरीके पर समझाने के बाद समापति महोदय कींसिलों के बहिस्कार. राष्ट्र-ऋण और कांग्रेस के समदन को ठीक-ठीक और कारगर बताकर उसे मजबत और मन्यवंश्यित संस्था में परिवर्तित करने की खावायकता कर शेले ! खन्त में उन्होंने इन शब्दों में एक ग्रहान प्रयत्न कर देखने की द्यपील की-"यह कोई नहीं कह सबसा कि सफलता कर द्यौर कितनी मिलेगी। चफलता हमारे काब की चीज नहीं । परन्त विजय का सेहरा प्रायः उन्हीं के सिर बचता है जी साहस करफे कार्य-दोष्ट में बढते हैं ! जो सदा परिशाम से मयमीत रहते हैं, ऐसे कायरें के मान्य में सफलता क्यचित ही होती है।"

·लाहीर-कांप्रेस के राम्युम्य प्रश्न बाह जा कि स्वाधीनवा-सम्बन्धी १६२७ की सदराश-कांग्रेस का प्रस्तान विधान में धीय के रूप में शामिल किया जाय श्राथना देवला स्वर्गकरण के रूप में । इस विराप पर समापति के भाष्या में बाद बार्ते अंजेदार थी-"इसारेलिय स्वाधीनता का बार्य है ब्रिटिश-ममुल और ब्रिटिश-साम्राज्य से पूर्वात: अस्त होना । सके बरा भी सन्देह नहीं कि इस प्रकार सस्त रीने के बाद भारतवर्ग विश्व-छच बजाने के प्रयत्न का स्वागत करेगा और यदि उसे बगवरी का दर्जा मिलेगा तो यह किसी बड़े समृद्र में शामिल होने के लिए अपनी स्वाधीनता का कछ हिस्सा होद देने को भी राजी हो जायगा।" शारी चल कर उन्होंने कहा—"जब तक सामान्यवाद शीर उत्तरे साथ सभी हुई सारी खरावात का अपना नहीं हो जाता तब तक बिटिया-सह-समह है भारत-करें की बराबरी का दर्जा भिल्ल #। नहीं सकता" । उनके भाषण के कुल धंश बड़ा चौर दिये जाते हैं । जिनसे बरर्गास्पति सममने में सहायता मिलेगी---

<sup>61</sup>नाम ब्रह्म भी र्रालय, चलली भीज तो है क्या का शाव काना । मैं नहीं समस्ता कि भारतवर्षे को मिलने बाला किसी भी तरह का ब्रीपनियेशि श्वराक्त हमें येसी सत्ता देगा । इस सना की क्योटी यह है कि विदेशी सेना क्योर कार्यिक नियम्बन्ध विलक्त हटा लिये आये। इसलिए हमें

इन्हीं दोनों पर ओर देना चाहिए, फिर तर कह बागने-बाप हो आयगा !"

SEX. कांग्रेस का प्रतिदास : माग ४

इन विचारों से मारत के नेंता गांधीजी और राष्ट्रपति जगहरलास नेहरू होनें धार स कारण लाहीर-कांग्रेस का कार्य-सञ्चालन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। भी स्तीतरण ी फुद्दी विजया के महान् कात्मीत्तर्य की प्रशंसा की गई और पंडिय गोकर्एन्स निष्, हैं राखपे, भी मक्तयत्मल नायह, भी रोहयीकान्त हायीवश्याः भी साहिशी धौर भी मोमन्त प देशवधान हा शोक प्रदर्शित किया गया । इसके बाद हाल की वस-दुर्पटन स मार्थ ास हमाः --

"यह कांग्रेस बाइसराय साइब की जाकी पर किये गये बम-प्रहार पर खेद प्रकट काती है हा गामें इस विश्वास को दोहराती है कि इस मकार का कार्य म केवल कार्में के उद्देश है हारी ल्कि राष्ट्रीय-दित की भी हानि पहुंचाता है। कांग्रेस बाइस्टाय, सेडी क्रविंन, उनके गाँव के गीर साथ के आत्य लोगों को सीमान्यवस बाल-बाल बच जाने पर बपाई देती है।"

पूर्ण-स्वाधीनवा इस कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पूर्व-स्वाधीनता के सम्बन्ध में था :---'झीपनिवेशिक श्वराज्य के सम्बन्ध में है श अन्त्य की याहस्यय साहव में जो सेपस ही दे ीर जिसपर कांग्रेस प्रयं झन्न दलों के नेताओं ने सम्मिशत यक्तरंप प्रवासित किया या उर स्मर की गर्दे कार्य-समिति की कार्रवार्द का यह कमिल समयन करती है और स्थानकी गाहीर कार्यक्र ] निरदाने के लिए बाइसराब महोदय की कोशियों की कत करती है । किना उतके बाद की बाती हैं हैं स्त्रीर बारसराय साहब के साथ महारमा गांची, पंडिय मोतीलाल नेहक स्त्रीर हुते लेता हैं लाकात मा जो नवीजा निकला है अवस्य क्रियार करने पर कांग्रेस की यह शम है कि लाग्नीह न<sup>क्</sup> व मोलमेज परिषर् में कामेन के शामिल होने से कोई लाभ नहीं ! इतिलय गवर वहते वहते हैं की रान में किये हुए अपने निश्चम के कानुनार यह कांद्रेश घोषणा करती है कि कांद्रेश विभान की यह सम में 'स्रराज्य' शब्द का साथ पूर्ण स्वाधीनता होता । कांग्रेस यह भी थोपणा कांग्री है कि स्व मटी की रिगेट में वर्शित कारी योजना को काम समग्री व्यव। कारीय काशा कारी है कि बाद क्री मिनवादी श्राप्ता नारा प्यान भारतको की पूर्व न्याचीन्या को माप्त करने वर ही श्रावित । क्<sup>र्य</sup> ापीतना का श्रान्दीलन सर्गठत करना और कप्रिक की नीव की तक्त नर्थ और के प्राप्त है पिक सातुकृत मनाना सानार्थक है, इतलिया नह कार्येत निरंपय करती है कि बार्रेवसर्थ की वि चार्त्यांतन में भाग शेरीकले वृतंत्र लोग भाषी निर्माचनों में मत्वच वा चाउच्छ कोई ध्रम व <sup>है</sup> र कींमिनों कीर कॉमडियों के भी हुए। कार्रेमी सेम्बरी की इशरिय देने की बाजा देती है। स वेंग काले स्थातमङ कार्यका को जलाह-पूर्वक पूरा करते. के लिए राष्ट्र से बाद्रीप कारी है की न मंगिर की व्यथिकार देती है कि यह अब स्तीर ब्या जाहे, ब्यावरूपक स्थिपनी के मान स्थिपन

रण थीर बरवरी सब बर बार्चनान बारमा कर दे हैं<sup>स</sup> मुनरी बात दम कार्रेस में यह की कि करिंड कार्यिशान का समय करना रिमा र अपूर्व रेंग को सरिव अन्तर की प्रांतर्जिब बन्दर है और दिखान के आन्त्र में व्यक्तिगत होने में मरीवें हैं रे के लिए सब्दें करना चीर बुलार भी वह उड़ाना दक्ता है, इकानण नह ज़िल्ला किया गांध है स्विक्रिय की स्वीमी बदसका कावी का कार्य में हैं है सबस तकती साथ जो बार्य स्वित्व सन ए क्रमीप मंत्री की समार के मुक्ती करें !

क्षेत्र में इब क्षण्यों के प्रश्तिकालका दियान है साथहका परिवर्तन वर्तने वह साथहका

4 Par ... No. 1 सदा को माति पूर्व-ऋक्षेका वर भी प्रस्ताव हुआ। अमैसती सरोजिती नायदू बडा कष्ट उठाकर वहां गर्द थीं श्रीर वहां के धारतीयों ने अपनी समस्याओं पर राष्ट्रीय मानवा को कामम स्कार या। क्षामित ने दोनों को बचाई दो श्रीर कहा कि ग्रष्ट किसी ऐसी योजना से सन्ताय नहीं हो एकता निसमें सामग्राविक निर्मायन क्षीकार किया गया हो और सम्बन्धिकार में भेद-भाव सक्या गया हो और समस्ति माप करने में मारतीयों पर नम्मन समाये गये हों।

देशी-राज्यों का विश्व महत्त्वपूर्ण चा हो । कांग्रेल ने लोचा ख्रन समय आगया है कि भारतीय-मेख ख्रप्ती प्रमा को सायित्यपूर्ण शासन प्रदान करें और उनके आयागमन, भायण, सम्मेलन खादि ख्रावकारों ख्रीर स्वक्ति पूर्व सम्पत्तिको स्वाके नामारिक हुकों के गारे मे चोपलार्थे कर्र और कानून बनायें।

नेहरू-रिरोर्ट के रह हो जाने से वाध्यदाधिक वसस्या पर फिर से विचार करना पड़ा। इस स्वान्य में प्रश्नी नीति पोधित करना जरूरी मासून हुया। कार्षिक में कपना यह विश्वसक व्यवस्त किया कि स्वाप्ति-मारत में को साम्याधिक करनो का निवारण करेंबा ग्रहीय कंग में हो मान गरुर जू कि किस्तों ने विशेषतः कीर मुठलमानों ज्ञीर दूवरी सक्तर-र्ज्यस्क जावियों से साम्यादा नेहर रिरोट के मस्तानों पर खरन्तोय पड़ट किया है, इसलिए कार्यित इस जावियों को निश्चा दिसादी है कि किसी भी मासी-विधान में कार्यित पेसा कोर्ट वाम्यादीयक निवार करी कार्या किसी मासी-विधान में पूर्व वस्तीय म हो !" वार्तीम्य के शुन्दाई वस्त्य भी ज्ञारूपत वस्त्य कार्या कार्या के स्वाप्त करवा कार्या मासी थे, से नहीं दिये गरे । इस्तर भी कार्यों में निश्चा का मस्ताव पांच किया।

१६२२ की सवा-कांग्रेस के इतने आसे बाद भारत पर लादे वये आर्थिक भार और उसे अस्थी-कार करने के प्रश्न पर भी विचार किया शया—"इस कांग्रेस की राय में विदेशी शासन ने प्रत्यन्त या च्याप्यच रूप से मास्तर्का पर जो धार्थिक भार लाद दिया है यह ऐसा नहीं है किसे स्पर्वत्र-मास्त बरवास्त कर सके या उससे बरवास्त करने की आशा की व्यय, ब्रातः यह कांग्रेस १६१२ वाले गया-कांग्रेस के प्रस्ताय का समर्थन करती है और सब सम्बन्धित सोतों को सूचना देती है कि स्वाधीन-भारत किसी भी आर्थिक जिम्मेदारी या रिकायत को: फिर मले ही यह किसी भी प्रकार दी गई हो. अही हासत में स्पीदार फोगा अब कि स्वतंत्र-व्यागालय हारा उत्तवा की चित्र हो कायगाः सन्त्रया वह रद कर 🗓 जायगी । अमन्दुर्भेटना पर जो प्रस्ताव पास हुसा वह झालानी से नहीं हुन्ना । प्रतिनिधियों के एक स्थान समूह ने उसका प्रवस विरोध किया और बहुत ही थोड़े बहुमत से प्रस्ताव पास हो सदा । मुख्य प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी इस बात पर जापनि की गई कि स्वराज्य का मसला इस करने में बाइसराय की कोशिश की तारीफ की जाय। जब कांग्रेस में यह कहा गया कि सम्प्रति गोलमन-परिपद् में कांग्रेस के शामिल होने से कोई लाम नहीं है, तो 'सम्प्रति' शब्द पर भी भीर आर्पात की गई। लोगों को अय था कि कहीं रावण के शिर की तरह यह परिपर् बदले हुए हालत के बहाने बार-बार जिन्हा न ही आया । परन्तु गोवीजी को बार-बार शह कर चुके थे कि हमारा साध भवद्योग और वारी शहाई बहुयोग की स्थावित है । यांचीजी विदेशी बन्न-बहुण्हार-समिति, मंदिए-निरेष-समित, और बारहरवरा-निवारस-समिति को अस-बन्ध स्वतंत्र बनाकर कामेन का बाम इसका करने की बात भी न मनक सके। यही हाल उनके प्रतिनिधियों की संख्या कम करवाने और कार्यम-सगठन की अधिक आसान करवाने के मस्तावीं का भी हजा ।

कार्य-विद्यास

यह कह देना कहती है कि ये जियानिया होशीरवां क्लाइना-डोमें ह है बार एकी। तो में भी ! इसका बाम दिहीरवां को बीन पाम ! स्वयंग्रेक को से मान में स्वयंग्रेक के साथ के दार करते। तो में मान से स्वयंग्रेक के साथ के दार करते किया गया। किया का कार्य पहली ही बार निमानों में बीट ब्रोस कर्न करते किया गया। किया गया। किया गया। किया कार्य के स्वयंग्रेक साम करते की मान करते के साथ करते के स्वयंग्रेक साम करते की मान करते हों । यह साथ के किया मान के करते के साम करते की मान करता है भी साम उन्हों के करते की साम प्रणान मान साम मान किया गया। किया कार्य के साम करते की साम करते की साम करता की साम करता है भी साम उन्हों की साम करता की साम करता है भी साम उन्हों की साम करता है साम करता ह

कलकते में राष्ट्रीय मांग को स्वीकार करने के लिए सरकार को बाद मार का स्वर गया था। तदनुसार ११ दिसम्बर को डीक झाची शत के समय महाद के हर मतमेर-पूर्व कर रायों की गिनदी स्वस्म दुईं। उस समय सारी कांमेंस ने सिलकर पूर्व स्वाधीत्या का फंस फराफ!

यव वांचों को देखते हुए लाहीर के क्रांविन्त्रम से परिवास भी बहुत करना पहा होरे हैं
भी नाष्ट्रक थी। माधिजों के मुकालने से जो प्रचान वर्षण सर्वे वे का तो क्रांविन्तिक थे ना रातेने हैं
में नाष्ट्रक के प्रारंग के मुकालने से जो प्रचान वर्षण सर्वे वे का तो क्रांविन्तिक थे ना रातेन स्वी की स्वास्त्र के कारण हुनाव-कन्त्रनमी अनाके दुरत ते बले का रहे वे। नातीर के क्रांत्रिन कार है
और भी उन-कर से मक्कट हुए कीर तुमाय बाद कीर परिवास मोतीबाल की में का-मुकी थी।
मी भी सेतुमा कीर हुमाय बाद की मानवित्त नेतुर के लिए रायों वी हो। कीरियन करने के क्रांत्रिन कार है
मूर्य मति पान पर अनित उपानी के क्रांत्र कीर कर में वासने बादा । माधीओं के क्रांत्र क्रांत्र के क्रांत्र क्रांत्र के क्रांत्र के क्रांत्र के क्रांत्र के क्रांत्र के क्रांत्र क्रांत्र के क्रांत्र के क्रांत्र के क्रांत्र के क्रांत्र के क्रांत्र क्रांत्र के क्रांत्र के क्रांत्र के क्रांत्र क्रांत्र क

i

è

Ħ

۲

įΊ

A हों हो उत्पन्न कने गरे। इन मिन्ट के ब्रांज़ बहु करन बर्वच देश गई कीन इह अस इस सम् ही राष्ट्र की मुख्यमञ्जू पतु में भीगड़ी कामाईदेवी की यह तार मेला "पीरीमाई दाव बहुमाइ द काराचा है तह कावा हमने गया की बाहि करित हैसेचेटिक पार्टी के अब में दक्ष करन दम कर निक्त है। ब्राम्हीरोद दीनिए कि देशकम् की ब्राम्य दसाय वय प्रदर्शन की ही

इस दक्त के मांगरों में काफी कभी की बेंदरहा है. यह बहा, "प्रचादम आपन की पूर्व स्तर्वजा के कार्य क्षेत्र की प्राप्त प्रदेशके किया और की पूर्ति के लिए देश के कार पर्न से क्षे

शर्दना बाबे का आपक अवल कोना !" दार्गा वाचा वर्गमा, साव वयागेय, समूद्र मुख्यों, च्छ बाला केवाव्यूपांदन, चाने चीन बुद्रम् कीर के दर में लांकर के इ के प्रम क्षत्र कात हकते कथान की की, कीप नह नह कर है। हमान क्रम प्रकृति

काल गर्ने काला में 1 में कहा होया काल का कहा कहा के अनी की बारत के लागितर का । बाँड करों जनवी काम बामी ही लगानत क्षत्र हैं स्तुनी की । कारता अपू की की है करान्तर है हह का कांधवेश रूपने ही क्षान का है

## प्रार्गों की बाज़ी---१६३०

मतीचा का को बनान्त होकर कार्य का वर्ष काराम हुआ। परता धीन बचार में नी पार्य ये कि महाराष्ट्र में बिजीह ब्लझ हो गया। हम देल जुके हैं कि क्रवर्योग के ब्रांटम कार्य महाराष्ट्र बीर बंगाल में मिलकर उठ नवीन खान्तोधन का निरोध किया था। वर्ष मंतराष्ट्र में सामात्र के कार्य-समिति के कैंबिलक-बहिन्कर का खानद कोड़ देने का ब्राह्मीय किया और का देश की दिल्ली की शतों कीर स्थापीनात के खाधार पर गोलमेकनपिट्द में शामित होना परि बैसे तो ये महन बचा के लिए तब हो जुके थे। अब कैदियों को होड़ कर सरकार ने हरवर्यत का परिचय नहीं दिया और कौरीनविशित्त स्थापन की भावना का श्रुत्व खमल में लगा हुई है किया वो दिल्ली की शतों में क्या ही क्या था।

नाई कार्य-समिति की मैठक २ जानवरी १८२० को हुई। पहला काम उउने किया कैंग्रें महिकार के मिल्यप पर क्यांगा करवाने का। १ इनके लिप उउने मत-राजाओं से खारीण कियों जी सहस्य कार्येस की प्रमील पर प्यांगा ना दें उन्हें मत-राजा मत्यपुर करें कि में हस्तीय हैं और भूगाय में शामिल ना ही। इनके परिवाम-रावश्य खारोगकी के एक सहस्यों ने इस्तीय है दिने १९ मिल्यप कार्य-शमित ने देश-पर में पूर्ण-स्वरच्य-प्रत्येश माने का किया और इनके लिए २६ व्यां स्थान का दिन मिल्य हुआ। वेसा-मार में नगर-नगर कीर सान-मान में एक पोप्यां नम तैनार के जतवा के समुख्य पहरूप मुग्ना बीर उस पर हाथ उटा कर श्रीवाओं की समित लिया वर्ष हुआ।

स्याधीनता का घोषणा-पत्र

भूतात की क्रापिक करवादी हो खुडी 🖟 । कतल की कामदती को देखी हुए उसने देशिन क - कता दाता है । इसारी कीसन देशिक काच करा वैसे है कीर दमने की आरी कर किरो जाते हैं उनका रे॰ भी सदी किसानों से खगान के रूप में खौर दे भी सदी मधीनों से नकम कर के रूप में यसल किया जाता है।

"हाय-कवाई खादि माम-उपीय नष्ट कर दिये गये हैं । इससे सास में काम-से-कम चार महीने किसान तीम नेकर रहे हैं । हाथ की कारीमारी आते वहने से उनकी सुद्धि भी मन्द हो गईं। ब्रीर को उपीय हुक पकार कह दिये गये हैं उनके स्थान पर दूसरे देशों की मांति कोई नये उद्योग जारी भी नहीं किस रहे हैं।

''शुद्रों और रिक्के भी व्यवस्था इच जवार की गाँँ है कि उनकी विशानों का आर और भी बढ़ मारा | इसारे देश कि बाद का मान काधिकतर फांकेओ कारावानों से जाता है। मुन्ती के जहहता से प्रांदेशों साल के तथा काक तीर पर पहणान होता है। इसकी ज्ञारा का उत्पाद्र गरीती के महत्ता होता करने में नहीं किया जाता विरूच पर चायरना क्रायन्त्रयी शावन को कापन रातने में किया जाता है। जिसिनय की दर भी ऐसे संस्कृतवादी हम से निद्यान की गाँँ है कि जिससे देश का करोड़ों रुप्या बाद स्वाना जाता है।

"राजनैतिक दृष्टि से भारत का दर्जा जिवाना क्येंगों के जमाने में क्या है उदना पहले कभी नहीं क्या पात किया पात किया नहीं आहे है। हमारे के स्वादं कर पात किया नहीं आहे है। हमारे के स्वादं के प्राप्त के स्विद्धारी का किया है। इसारे स्वादं कर किया हमारे के स्वादं के हमारे के स्वादं का स्वादं के स्वादं के स्वादं के स्वादं के स्वादं के स्वादं के स्वादं का स्वादं के स्वतं के स्वादं के स्वादं

"संस्कृति के जिहाज से, शिक्षा-प्रणाणी में हमारी चन्न ही कार दी और इसे को वालीम दी जावी है उत्तर हम प्रपत्ती गुलामी की चलीरों की ही ध्यार करने करें हैं।

"आप्याधिनक हाँछ है, इसोर होजारा ज्याराव्यों क्षित्रक हमें आपत्र केता दिया गया । विदेशों सेता हमारी क्षात्री पर स्वत्र ओग्यूड स्वती है । उसने हमारी मुश्वरेख की आवना को बड़ी हो। वसह से इच्चल दिया है । उसने हमारे रिकारी में या बात तरता है है कि हम न अपना पर प्रमुख सरके हैं और न विदेशी साममण से देश की रक्षा कर अचने हैं । इसना ही बती, और, कार्स और दरमाशी के हमारी है भी हम आपने आज अचनों और जान-भारा की नहीं बचा सकते । जिल शासन होनों के हमारी हमें प्रमुख की प्रमुख डे उसके अपनी स्वतान समसी यह मी मनुष्य और भागाना होनों के प्रमुख अपना हमारे किया है उसके अपनी समस्ति हमारे मार्चिक साम स्वतान के साम स्वतान करने की विद्यारी इसी किया-स्वतार से प्रमुख कमारे किया है कि हमें हिया के क्षार स्वतान्य करने कि विद्यारी हमें हमें हमें हमार कमारे किया हमार क्षारी के साम स्वतान क्षार करने की विद्यारी हमें हमें हमें हमारे क्षार कमारे किया हमारे किया हमारे हमें हमारे हमारे हमें हमारे ह

गांधी जी की '११'शर्ते

ं स्वापीनवा-दिवस विस्त दम हो कावा पथा उनहीं महर दुष्य कि उत्तर-उत्तर दीक्त्री वाली ग्रिमेक्टल और निपास की ह्या के किस्त्री व्यक्षित्र अनका, उत्तमह चौर स्वयंत्वस ही देवपी दही वाली भी १ स्टेश-में किस होता ज्यानियान के बोती योगकी का वान्यस्था की ग्रह्मां की ग्रह्मां की की राहत से केन्द्र करें दूष थे। अस्पत इस्त्री ही बी कि माकना वय उत्तमह के साल उत्तरी वस्त्र 210

जमी हुई राख को पूर्क मार कर हटा दिया जाय । स्त्राधीनवा-दिवस का समावेह साम ही हुम कि २५ जनवरी को व्यमेम्बली में दिया भया बाइस्रयय का मापल भी प्रकाशित हो गया। ए मारत के आशाबादी और विश्वास-शोल राजनीतिशों की रही-सही आशाओं पर पानी रेटरिंड लॉर्ड ग्राविन ने वहा :---

''यह सही है कि साम्राज्य के खन्य लोगों के साथ ज्यवहार करने में मारत हो सारा में उपनिवेशों के समान कर श्रीधकार मिल जुके हैं। परन्त यह भी सही है कि भारतीय लोकना श्रिभिकारों को सम्प्रति बहुत महत्व देने के लिए सैयार नहीं है । इसका कारण यह है कि 🗖 🗗 कारों का प्रयोग ब्रिटिश-सरकार के नियन्त्रमा सक्षा स्वीकृति में है । ब्रिटिश-सरकार को गरिगई हैं वह बस्पूतः यही चीज नहीं है जो मारतवासी चाहते हैं । उनकी धांग तो यह है कि उसके निर्देष हैं

मत से हीं झीर वह जो विधान बना दे उसे पालसेवट क्यों-कान्यों श्वीकार कर ले । "" " के हेत की जायती, योजना बुनाकर पालमेक्ट के समुख रखने की जिम्मेदारी हो सरकार है।

रहेगी।" इस माप्या के बचाब हैं गांधी जी से 'ध्या इविक्या' में यों लिखा !---· ''बाइसराय ने यातावरण सापः कर दिया स्त्रीर हमें ठीक-ठीक बता दिया कि बर का की

हम कहां हैं। इसके लिए मत्येक कांमेलवादी को उनका आभारी होना चाहिए।

िवाइसराय साहब की क्या परवाह कि अब तक मास्त का प्रत्येक करोड़गति ७ पैसे ग्रेड मजदूरी पाने वाला मिलारी न बन आय तब तक यदि औपनिवेशिक स्वराज्य के मिलने की प्रवेशि करनी पड़ेगी । यदि कांग्रेस का वस चले सो त्याज वह मत्येक भूले किसान की वेट-भर शाता ही में दे बहिक करीक्पति की शलत तक में पहुंचा दे । वैसे भी जब उसे अपनी दुर्रशा का पूरा सन भाषगा और नव यह समझ न्ययंगा कि उसकी यह तिस्वहाय अवश्या किस्मत के कारण मी बल्क वर्तमान शासन के द्वारा हुई है तो वह संगठित होकर उठ वैठेगा चीर स्रचीर होका एक । सगढ़ में वैथ खर्पेथ का ही नहीं, हिंता-ब्रहिता का भेद भी भूल जायगा ! कार्मेंत की कारग है कि ऐसी दशा में बह किसानों को सकता भाग बतायेगी।"

बागे चलकर गांधी जी में खाँके बार्वन के लामने भीने किली शर्ने स्वली :--

(१) सम्पर्ण महिरा-निवेश ।

(२) विनिमय की दर प्रश्न कर एक शिक्षिय चार पेंस उस की जाय !

(१) बमीन का शगान चापा कर दिया आव और श वर कींविसी का निराचरा थे। (४) नमक-कर उटा दिया वाय I

(%) मैं निष्ट-स्थय में ब्राएम्स 🛚 ही कम-से-कम ५० की सदी कमी कर दी जाय l

(६) रूपात की कमी को देखते हुए वड़ी-बड़ी जीवरियों के बेदन कम-से कम सामें <sup>इर</sup> िते जाप !

(u) (उदेशी करने की आवाग पर निरेशन्तर संगा दिया आब (

(c) आमीय ममूह-तट बेयस भागीय क्यांमी के शिव मुगरित्य स्थाने का प्रमाणि करी यान का दिया !

(E) दाका का दला के मक्क में लाकाना दिव्यूक्टेंग्यान सक्त कारे दक्षी के निक्त, बन्ना

राज्येति है के क्षेत्र क्षित्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र में प्रतिक व्यक्त साथ प्रतिक क्षात्र क्षात्र क्षात्र का

रेदर⊂ का रीक्टा रेम्पूलेशन उठा दिया जाय श्रीर कारे निर्वाधित मारतीयों को देश में वापस श्राजाने दिया जाय ।

(१०) खुफिया पुलिस उठा दी जाय, श्रायवा उस पर जनता का निर्यत्रचा कर दिया जाय I

(११) आतम-रहार्यं इधियार रखने के परवाने दिये जायं, श्रीर उन पर जनता का विकास रहें।

सुना है कि बब अक्सी १९३० में ही भी बोमनजी ने प्रधानमंत्री रेजे मैं क्षान्तर सहस्र से सुना है कि बार-चीत करने का नीका उठायाथा तर भी गांधीबी ने उन्हें यही शर्ते बताई थीं !

राभिजी ने सामे क्षिणा—"हमारी नगे-से-बार्ग व्यावस्थकताओं को यह कोई समूर्य यूची मही है, यर देने बार्स्यम लाक पूज कीनी कार्य क्ष्यित क्षायस्थक मार्यास कार्यस्थल करायस्थल मार्यास कार्यस्थल करायस्थल क्षायस्थल करायस्थल करायस्य करायस्थल करायस्य करायस्थल करायस्थल करायस्थल करायस्थल करायस्य करायस्थल करायस्थल करायस्य करायस्थल करायस्थल

गांधीजों ने यह भी काइ, ''कान्य देशों के क्षिप्र स्वनंजवा-वारित के दूसरे उपाय भले ही हों, परन्तु मास्तवर्ष के क्षिप्र कारिक्षात्मक प्रावद्योग के विचा दुवता कार्य नहीं है। वस्तात्मा करें, ब्राय होंगा स्वायत्म के हुए मंत्र को विक्र होरे मच्ट करें हीर स्वायीनका की जी स्वार्ट मच्ट ब्रा रही है उन्नके तिप्र क्षम्यन वर्षस्व कार्य का यह प्राप्त) वस्त्र कीर कार्य क्रयान करें।'

धकः।वाद्यः अपना सदस्य अपचा करना का वर आपका वस्त्र आप - - अस्से≉बस्ती से इस्तीफ

जब क्षेत्रस्त्री में बारकार्य धाइन में कायन मायका दिया, वन वसन्त्रमुह यो। । उर क्षम्य बातास्य प्रत्यार के ब्राह्मक नहीं था, क्योंक बस-उचीन-स्वय-ब्राह्म उनी क्षम ना या। इसके सुनुकी विरोधी सम्प्रते में कि इसके ग्राम शरकार के ब्राव्धिक-शिक्ष की स्वयन के विरादि तिशुक्तन है साथे पर काझाय के वाय विद्यायन करने की नीवि बाद दी है। इस कारण परिवद सदस्त्रीहन मातकीय कीर उनके ग्राष्ट्रीय वक के कुछ तस्त्री ने हस्त्रीय है दिया। क्यांचा कामित-ब्राम्योजन की सर कामाया की क्यांचा भी कीर हतिकार को किल समस्त्रा जावित।

९६२ कांग्रेस का इतिहास : आग ४ या उगढे ग्रव ११(-)४ पार्ट ही समने समे । इस तक विरेती कपका १२() की सरी तहा हो यह १

स्रयोत् १६२५ में इन्दुमानां मिलवालिकों को जो जो जो नहीं का लाम ट्रूका या उनके इस्त्रे में दिरेशों कारानात्रियों को दो वर्ष बाद हो १२३॥ ची महो का व्यवहा मिणने लागा। इस माने न भारत में बन्नी हमनाल सब्बी कोर बायान कर में गरिवाँन की सांव की गई। तरकार ने मण्ड उत्तर राज्य नानृत यान बरके इन्लेस्ट के काले पर १५ कोनदी चीर व्यव्य दिश्तों काई या २० केन्द्र ब्रोट इस लाग दिया। वर्षाव्य मालवीयामें ने इस मेद-आप को ब्राविंक-गरिवर्ट्स (फ्रिक्स कनेपट) के

कोर वर समा दिया। पर्यवन सासविज्ञा ने इस मेदन्याय को क्राविक-गरितर् (फिरम्स कमेतरी) रिभाक बरुकर उत्तरा मिश्च किया। ज्यान इतमान बहा सून-स्ति निकला। वस कार के लेख प्रायम के बाग कारान की राजो रोक्त के लिए बना था, परस्तु क्यान ने बागो आप की मेटे को बाने कार्य कर सामा का आहा था की तीन कम बना दिया खोर बारोंने कार्य कर में ने पांच की बड़ी सहाया दे थी। इस तरह सरहीन कायक-दर की भास चारी होता मी कार्य-वर्ण ने पांच की बड़ी सहाया दे थी। इस तरह सरहीन कायक-दर की भास चारी होता मी

ने बांच पीनरी मारवार दे थी। इस तरह स्थापित जायक्त कर की पाल भी होता गाँ। धारे पर तर भारत त्यक्तर में साधायकर १ भी नहीं चौर कहा दिया। इससे महासाधर की भी भी नेती हैं। हार्ति हो गाँ। इसकी पतिन्तुरित कावहर से हुमति तरह कर दो। उनने साह में साने वाली की ले एक साबा मेर का महाच कमा दिया। वह कहें सिन्ध चौर सामग्रिक से सानी है और एके करा-गायर के इकारने का साहित करवा जिया दिया जाया है। स्वाप्त का सामग्रिक मारवार के मारवार के स्थाप के स्थाप के स्थाप गायर के इसकी कर ने मारानिक स्थाप जिया कर साहित सामग्रिक से सामग्रिक से साहित से

गाय के पुत्रस्त का बात करना उत्तर किया करा है। यह का कि मान का करिए के अरित है। वह का प्राप्त की स्वीतिक किया कि किया कि स्वीतिक कि

हो भावता हिंग विवाद वर्ड के बहु में हि का कामा विकास मान में मेंगी वर्ड है गाई माने कुमित के हैं। वि देश बनाय कही विकोस हो में पीरि का मारिक में पान है। बहुत है। वहुत बहुत की मानिव में में बहुत को होता मान की को दी को मारिक मारिक मान्य हुए हो गानु नहीं को काम में की पर को की माने काम हुए उड़का की में 1 उस हिम की माने कहे को है। उस बनाय का की माने मारिक माने के बात मान्य उड़का की मों 1 उस है को भी माने कहें। ये की माने बहुत की बहुत है। यह के स्वाद की माने उस की मों 1 जा के ही में दी माने कही है। यह की माने कि बहुत की पान के बात की माने मारिक की माने की माने की माने मानिव में माने हैं। पूर्व इसका को ने बसने का मानिव वर्ड है। यह माने की माने की मान बहुत के बहुत की माने की

### सविनय-ऋषञ्चा का श्रीगखेश

१४, १५ श्रीर १६ फरवरी को कार्य-छोगित की सावरमती में बैठक हुई। कैछिलों के जिन मैनसी में रिस्तीम तरी. दिये थे या देकर चुनान में फिर तक है हो गए थे उन्हें बहा गया कि या तो वे कार्रिय की निर्माणिया की मैनसी होहर हैं, श्रान्यण उनार जान्ते की कार्रया है जा सावरी। सरकार ने शामेतिक कैदियाँ के खान सहस्वप्रकार करने का आश्वापन दिया था, परन्तु सरकार में रहा बचन का पासन नहीं किया। इस पर सावरमती में कार्य-धर्मित में केर प्रकृष्ट किया। फिन्नु हस बैठक का मुख्य प्रस्ताय तो स्विनम-स्वयंश्व के सम्बन्ध में या। यह इस

"महार्य-हार्मित को राय में विकार-खंका का कारीलन उन्हों लोगों के द्वारा आरम्म और ब्यालित दीना पारिये मिलाग पूर्व-स्थायन की माणि के लिए आदिता से धार्मिक दिश्या है, की पूर्व होना पारिये मिलाग पूर्व-स्थायन की माणि के लिए आदिता से धार्मिक दिश्या है, की पूर्व होने की देश की प्रतिकृत है की कि स्थान की है की का निकार माणि में माणि में स्थान कर स्थान करती है जीर ज़र्ने ह्या अदिता में स्थान कर स्थान करती है जीर ज़र्ने हया अदिता में स्थान कर स्थान करती है की स्थान कर का स्थान करती है जीर कर स्थान कर कि स्थान कर की स्थान कर की स्थान के स्थान कर स्थान की स्थान कर स्थान स्थान कर स्थान स्थान कर स्थान स्थान स्थान कर स्थान स्थान कर स्थान स्थान

' कार्य-समिति की विश्वात है कि नेताओं के गिरफ्तार और केंद्र हो जाने पर जो लोग पीछे शा नामगे और किसमें लाग और सेना ही भावना है ने अपनी योग्यता के अनुसार कांग्रेस के काम और आदीकान की जारी क्यांगे। !'

एव मत्याय ने नागीजी और उनके विश्वत्व वाधियों की व्यविन्य खरता करने का आधिकार दिया हुन्द वनम बार आहमतावाद में माराधीत्रीय की देव हुई, उतकी रहा आधिकार कोर भी विस्ता करके विनित्त न्याम आहमता बात होना ना भी उन्हें दे देने न बात कर ने विनित्त न्याम आहमते वालाकर वाद दियाने के लिए कही है कि मई १६ ३५ में बन यह आदितन श्वांगत किया गया वन मी नापीजी के लिए आपयाद रक्ता गया; अपाँच आदितान के खाटि और अब दोनों कि गांधी को सत्तवन स्वांग गया। बानों के हुंच स्वावन में वहने वालीजी ने बुद्ध जुद्ध है एक मार्गिज किया गया। बानों के हुंच स्वावन में वहने वालीजी ने बुद्ध जुद्ध है एक मार्गिज किया के सामन का कामन के सामन का सामन के सामन के सामन का सामन के सामन के सामन के सामन के सामन का साम

पर चन्मेलन गि कुछ शोगों ने यह आयाचा प्रकट की कि देश क्षमी शागृहिक विद्यार-प्रवश्न के लिए देशप नहीं है । वैतारी का प्रयो गयी था कि लोग आग-पंत्र करने में किता एल सकेंगे या नहीं, कुटों के कर न बहुं नावह राव्ये कहेंगे मा शाहान कर सकेंगे या नहीं, और शोर की है नेतेय की ग्रांव फींग प्रथम होटर पहन कर बढ़ेंगे था नहीं, ने साइकेंग्ये प्रकट करनेपारी ऐसे स्टार्यों में

मित्र भी थे जिन्हें सामृहिक-सविनय-श्रवताकी सूचना दस वर्ष पहले मिल सुन्नी सी। हैं मे जो केवल दोपदर्शी ये उन्हें उत्तर देने की जरूरत न थी । यदि ब्राज सामहिक सरमाह रहीत स दिया जाय तो क्या किसी निश्चित दिन पर उसे शुरू करने के लिए वे श्रपने श्रापको देहा ह लेंगे! अपसल बात तो यह है कि तैरने की सबसे अपन्छी तैयारी तैरना ही होती है। हा 🕬 लाड रियन के कथनानुसार किसी देश की स्वशासन-सम्बन्धी योग्यता की सन्द्री सेन्द्रम्ही पर्क उसे स्वतासन देने ही से हो सकती है। जैसे इन्द्रियों को काम में लेने से ही वे स्वती है ने हैं नैतिक शिद्धण भी खमल से ही मिलता है।

## नमक-कानन भंग

परन्तु सविनय व्यवता शुरू करें सो कैसे ! गांधीनी के इसदे पहले हैं। जाहिर हो हर है। बम्बर्र में ये समाचार पहुंच शुके वे झौर कार्य-जमिति की शवरमती की बैठक से पाने हैं। तूर चुके ये कि तमक के देंरी पर धारा बोला जायगा । १४ फरवरी से वस्ते में बार्स है भी शुरू हो सथा । तमकन्कर का इतिहास खोद निकासा गया । आख्न हचा कि १८१६ है हा ममङ-कसीरान वैदा था छोर उत्तने भारत में छोदेत्री नमङ की दिकी की खादिर मारतीय सम्ब कर लगाने की विकारिश की थी ३ लिविरपुल कबर में माल के किया जहांच लाही वो है है कारांति समुद्र पर वे तथाक चला गरीं सकते ये अश्वक कि झावरसक मार को पूर्ग करते हैं कर मी कोई माल जनरर लवा न हो । इसलए बुख साल, बुख मार, बुख बनन को उर्दे हता है पहला था। बुक्क समय कर हो। उनमें शंदन के सनुद तट की रेत अरस्य साती यी, हरी है है। की चौरती चन्न वैवार हुई । यहां पहले हुगली से कालीपाट-मंदिर वक्त तरा थी । सर्व हो यह है कि मृत्य व मिश्र को माल कावा कम कीर यहाँ से वावा क्राधिक सा है। १६६६ है निर्मात ११६ करोड का कीर क्यायात २४६ करोड कारने का रहा। इतना ही नहीं, निर्मा व हैं सर्परक्तर लगन-गराय जोर कृष्णा माल होने के कारण वह जगह स्राधिक मेरण है। हर है की व्याम में श्लब्द देला काथ हो निर्योध-माल को शे काम के शिष्ट बायाव-माल होने हैं। इ.स.ने कम कार-पांच गृते क्यांनों की कल्पत थे। श्राम के लिए ब्रायात-माल <sup>सार पा</sup>ंची करानों कम कार-पांच गृते क्यांनों की कल्पत थे। श्राम्य होती है। ब्रायीत् आवर्ष है अराजी की सामी स्नाना पहला या शामातीय ज्यापान के लिए स्नानश्यक नहाँमें हैं की वा । चामें वी बहाब हो है हैं। इसकिए सारत में खानेशक कारण मार पूर्व हो है। वा । चामें वी बहाब हो है हैं। इसकिए सारत में खानेशके जहां में बे प्रपत्न मार ही हो है भी पुण्न पृष्ठ संगेती मान लागा करती होता है। इसके लिए येशायर के तमक ले सार्वी की कीर क्या होति हैं हो, सम्मन्ति को रही स्थार क्षांति के दुकड़े सादि कीलें भी तार्र स्थानि हैं। के जनाम चारता भार पूरा करने की शरणी का नगतस्वत होता आहा जाते हैं। वहीं बार्व के काला मारतीय देशका के बाली वह बाली हैं।

कारामाची देशक के बाद चीते दिनों में सामाचारम् नमक-दी-नमक में स्थाप ही वर्ष है। बुनुत्रे सारे, तथ वरण हुणा नतक पत्रण स्वातात्रण समझतीनात्रक म स्वाता शाहित । असे स्वता में स्वता हुणा नतक पत्रण स्वता हुनाकारी कर्मचारी कीर सी कर्में प्रभागे महा के चारी के नमक कराने में हैं कर और समर्थी का दिनक समाध्य कर मार्थ का के जिन्हा नार्य अन्य नार्य में जाएश है। वे वेचारे वह ना नामा से कि वह नेपार 274 W

क बामरों में क्या किये में मार्थ मेंने प्रमुध के मान करती बारी । अपने दीव हैं में हत् बहुनाम के भागान के बार्ज विश्वास, मार्गम चीव मा चीन विश्वास में है है है। नहीं पूछा रोगा। योजनार्ये दो उनके पास थीं, पर वे बवाते घोड़ा हो। स्थामंद्र की बात ऐसी नहीं है। महां कोई पुत्र मोजना नहीं होती। परन्तु कोर्ट चढ़ी-पड़ाई योजना थी नहीं थी। ये बोजनाये तो प्रपत्ने-प्राप्य पषट होती हैं। जैसे सल्यामंत्री के सलाट में महारा-दीप यहता है। उनसे चार्य पर स्थाप-प्रपट पोस्ता जाता है।

प्रशास नायक स्वायाव का इस प्रकार विकास होने वाला या। गांधीओ किसी नामक के दीव में बाइन स्वाय उत्तरीं हो दूर नहीं उतावीं । इस्तर कोई पूछता, 'क्या हाम-पर-साम पर मैं दें दें।' ये दी उता मिलवा— 'क्यम्य । एकतु मैशन में उतावें के लिए दीया रही। 'उन्हें तो उदारा पी कि परियान वालाल होगा। बल्लासावाई कक की नव इन्ह में साथ न सेमरे । केमल सावस्थानित्याध्य के निवासित के ही उन्होंने साथ में कि त्या । वाला का होगा। बल्ला साथ कि तमा कि मी तैयारी करने और गांधीजी की निपत्तरारी यह उदे रही का आदेश मिला। विकास आप मानवन्य मानवन्य में सक्तर्य हुए होनेशा सी सी नात्रित्य के हा प्रकास के सावस्थानित के स्वाया प्रसाद में स्वाया है के स्वया । वाला । वाल से प्यवास मानवन्य में सक्तर्य हुए होनेशा सी सी नात्रित्य का प्रकास के सावस्थानित के स्वया प्रसाद में स्वया का प्रवास के स्वया प्रसाद में स्वया का प्रवास के सावस्थानित के सावस्था प्रवास के सावस्थानित के सावस्था प्रवास के सावस्थानित करने सावस्थानित करने सावस्थानित करने सावस्थानित होगी। विभाव के सावस्थानित करने सावस्थानित होगी।

विजय-अपका ग्रुंक हुई। जैज-जैसे लोग पहरें जाने लगे; चारें बरेर से मदद झाने लगी। साथ पदामी पर्य झम्ब चीजों हो गर्गों होने लगी। बहिब्य-मारत में बाम इहशल हो गरें, मन्त्रों में काम बन्द कर दिया, बाजारें में छाले पढ़ गरें।

गणियों की तमक में हिला का वार्त और तिस्मध्य हो रहा था। हसकी दृद्धि का कारण मितकार का समाव था। खाव हमारा धर्म हो तथा था कि सर्दिया पर समल करके हिला का सुका

बला करें। १६३० की कांमेख इसी तरह के बुख विचारों से प्रेरिश थी।

ह रिवार वीर-गाथाओं से शरिवार है। विग्रोडोर वार्डर शामीका के एक महान शामित है। है। हो शाय-गाथ के मिन्नों में यह सिन्दर-विग्रोड का गाँग थे। उस समार के प्राप्त मोलानों ने पार्ड को शायानार्थ के प्राप्त के स्वार्त में स्वार्त के स्वर्त के स्वार्त के स्वार्त के स्वार्त के स्वर्त के स्वार्त के स्वर्त के स्वर

• अन्तिम् चेतावनी

गांधीओं की नोमन बदा उनकी बान्तमें ह्यां ने नहीं है, मॉलक्ष के माक्य दीन, प्रांत-साम न्योंक वर्ष से नहीं नहीं कर उनका गुरू कोर मिल उनका साम्वरण है। पहाँ है। एतीओं सामक आर्थ नाइन वें 'बरियों की मार्थ का मिलोक एक पुत्र में निकासका' नवाया है। हरोड़ों मार-तीय रापनों में करा अन को, उन्होंने इक्सों करों का बात बाद महीने में कर दिल्ला । नांधीओं की दिल्ल दिल कीर गुद्ध निवार का लोहा कभी ने बात । नवान नवानी तर के नाव सन्याव को में दी देहा कीर राज्यों कर जाता है, मार्थीओं के देश की ध्वित्रका से ने भी हत्यार नहीं पर सके।



''परना ये तो मई-गुजरी शार्ते हुई । योपगाके बाद धानेक घटनार्वे ऐसी हुई हैं जिनसे मिटिया नीति की दिशा राष्ट्र सुचित होती है ।

"रियाचर थी मांति घर बाज-शाक बारिए हो गया है कि विमोदार विदिश्य सम्मानिक क्यांनी मीति में देश कोई पार्थवर्ज करने का निवार कह नहीं रखते किये हैं आरती-सम्मार्थ को पहरा पहुंचने की शाम्याप्त में अध्यान मारक के सार्थिक के किये देन की निमान्न और पूर्व जान करानी पढ़े। मेरि इस गोप्त्य की किया का करन नहीं किया गया तो मारत दिन-दिन प्राप्ति-बाधिक निकलत रोजा ही बाजपा। जिनमान की दर बात-बीजात में देन प्रेप्त करारी गई तोर देश की को चेल के प्रतिकत्त करा की सार्था करा मार्थिक की को चेल के प्रतिकत्त करा की सार्थ की मार्थ की मार्थक की मार्थ करा करान मार्थिक की किया जाता है तो बार पूर्व मंगिर स्व करें। क्षाप्ति मी भारतवार्ष की रीज बातनों वाली मार्थी सार्थी हिंद्या के बार बार बार्य के सार्थ करने के दिल्य की स्वार्धिक मार्थ मार्थ मार्थ का मार्थक की

''उचकी मुख्य-मुख्य बार्वे जायके शामने भी रक्ष दूँ।

"परकारों जाय का मुख्य गाम नामीन का लगान है। इसका बीमत इतना मारी है कि स्वाधीन-साथ को एसने काफी कमी कराने प्रेमी) स्वायी बन्दीनका आच्छी चीज है, मन्द्रा इस्ते मी मुझी-मर क्रमीर नामीयाँ की लाग है, स्वीव किसानों को कोई साथ नहीं। वे दो क्या है बेवरी में दे हैं। उने जब चाहे देवरला किया जा करता है।

"भूमि-कर को भी पदा देने से काम नहीं पत्नेता, वारी कर-व्यवस्था ही फिर के इस मकार क्यानी प्रेमीन कि देवत की मकार ही उक्का मुख्य हो हो है । पत्न सायद्वा होता है कि दासर ने में स्वित्ता सार्थि का है कर देव कर के स्वता होता है। कि दासर ने में स्वित्ता सार्थि का है कर देव कर के उक्का मुंबान के सिंदा सार्थि का कि कि दो दोशनों में हो वह पत्न सिंदा सार्थ किया है । पत्न इस इस्टमचीन निम्यद्वा का भार समें अधिक स्वीतों पर हो पत्न है । स्वत्त है

गांचीजी ने बाइसवाय की बहुत देर तक क्रोंधेरे में नहीं स्वस्ता । सदा की मांति इस बार भी १६३० को) उन्होंने साई अर्विन को चिट्टी भेजी।

सत्यामहाथम साबरमती से भेजी गई यह चिटटी यह थी।—

"स्विनय-अवशा शुरू करने से और जिस बोलिय को उठाने के लिए में इतने सही हिचकिचाता रहा हूं उसे उठाने से पहले, मुक्ते आपतक पहुंचकर कीई मार्ग निहासने बरने में प्रसन्तता है ।

"श्राहिशा पर मेरा व्यक्तिगत विश्वास तर्यथा स्पष्ट है। जान-बूफकर मैं दिसी भी दुःख नहीं पहुंचा सकता, मनुष्यों को दुःख पहुंचाने की तो बात ही नहीं — मने ही वे केर

स्पजनों का कितना ही श्रादित कर दें। श्रादः जहां मैं ब्रिटिश राज्य को श्रामिशाप समज्ज मैं एक भी अंग्रेज या मारत में उत्तरे किसी भी उत्तित स्वार्य को तरकान नहीं प्रुंबात व "यरन्तु मेरी बाव का अर्थ गलत न समित्र?! में ब्रिटिश-शासन हो मादर्श जरूर माराकरी मानता है। परन्तु केवल इसी कारण अमेज-मान की संसार की कन्य क

हुरा भी नहीं समस्रता । सीमान्य से बहुत से श्रीमें और प्रियतम मित्र हैं । ग्रस्त बात के श्रीजी राज्य की अधिकांश नुराहवों का शान मुफ्ते स्रष्टवादी श्रीर साहती झीतों की करा

हुआ है, जिन्होंने साम की उसके सच्चे कर में निडरता-पूर्वक प्रकट किया है। "तो मेरा अंग्रेजी-राज के बारे में इतना बुरा खबाल क्यों है है

"इसलिए कि इस राज्य ने करोड़ों मूक मतुष्यों का दिन-दिन क्रिकिशिक स्करोड़ि उन्हें कगाल बना दिया है। उनस्र शासन और सैनिक व्यय का खरहनीय भार लाइकर अ कर दिया है।

। ''राजनैविक इष्टि से इमारी रिथांत गुलाओं से बान्छी नहीं है। इमारी संस्कृति की कोस्तली कर दी गर्दे है । इमारे इभियार ब्रीजक्ट इसाग साथ पीवर स्वपहरण कर लिया सब हमाया श्रातमक्त तो क्षण हो 🌓 वया था; हम सबको निःशस्य करके कायरी ही मीति श्रीर बना दिखा शसा । ''श्रनेक देश-बन्धुत्रों की मांति मुक्ते भी यह सुल-स्वप्त दीलने लगा था ै

मेज-परिषद् शासद समस्या हल कर सके । परम्तु जब ग्रापने राष्ट्र कह दिया । मपडश पूर्ण-श्रीपनिवेशिक स्वराज्य की थोजना का समर्थन करने -। गीसमेज परिपद् वह चीत्र नहीं दे सकती जिसके तिए शिवित भारत । दिल-ही-दिल में छुट-पटा रही है। पालंगेयर का निर्मास क्या होगा, चाहिए । ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि पालंक्विट की मन्त्री की स्नाशा मैं नीति को पहले **№** ही श्रांपना लिया हो ।

''दिल्ली ही मुलाकात निष्कल मिद्र होने पर मेरे श्रीर १६२८ की कलकत्ता-कामेंस के गम्मीर निश्चय पर खमज करने के ' ''वरन्त यदि खापने खपनी धोषणा में

हुए अर्थ में किया हो तो पूर्ण स्वराज्य के प्रस्तात्र से पत्रसने की राजनित्त्रों ने क्या यह स्वीकार नहीं किया है कि छी।निते 'है ! हैकिन मुक्ते तो देश मालूम होवा है कि निटिश .

भारतवर्ष को श्रीम ही स्त्रीपनिवेशिक-स्वराज्य दे दिया जाय ।

रेंगी । भेरा चरिना की सकलता में निःशंक और बादल निक्तास है। ऐसी दशा में और प्रतीदा करना भेरे लिए पान होगा ।

"यह श्राहिशा एविनय-अवका के रूप में मकट होगी। आरम्म में आश्रम-निवाधी ही इसमें

कीलात बड़ी नहीं है!

"सिने 'डीक राले पर लाने' के शान्द आन-कुक्त कर प्रयोग किने हैं। कारण, मेरी यह महत्या-कर्मात है कि मैं सर्वित-प्राय तिरिद्या चार्चिक के इदय प्रकट हूं च्योर उसे आरत के अर्थ किय गमे प्रयोग द्यानाय का प्रमुत्य करा हूं। में ध्यानकी ज्यानि को हानि पहुंचाना नहीं जारता। में उसकी भी बैठी ही केस करना चारदा हूं, जेंडी प्रकारी ज्यानि की हानि पहुंचाना नहीं जारता। में उसकी भी बैठी ही क्षा करना चारदा हूं, जेंडी प्रकारी ज्यानि की। मेरा पहिंचा है कि मेरा ही देशी सेवा में है। हरहर कि कार्यों कर कार्य अपन को उनकी सेवा की। एवं जब मेरी शार्री जुली जीर तैने प्रशास्त्रीं मेरा हरिता हरितेश एवं मामसाधी के बाव किया है, वही मेने सरकार के स्वाराण उठाया है। प्रसार वह बात कर है कि की आरोजी के स्वाराण की की भी बारदा है, तो यह प्याचा है र कह दियों न रोरी। बरतों कह मेरे प्रेम की परीख़ा लेने के बाद देशे कुनवे बातों ने मेरे प्रेम के बादे को कहत किया है, विदेश ही खाले भी किया है। प्रारोग होने के बाद मेरे सुन वे बातों ने मेरे प्रेम के बादे की कहत किया है, विदेश ही खाले भी किया है। प्रारोग मारे स्वाराण के के प्रमुख्य जाता में

ऐसे कप्र-सद्दम करेगी जिन्हें देखकर प्रत्यर का दिल भी पिछले बिना नहीं रह सबता !

"स्विनय-ग्रयक्ता की योजना उपमेंक सुराहवों के मुकाबले के लिए है। ब्रिटिश-सम्बन्ध-विच्छेद भी इम इन्हीं पुराहवीं के कारण करना चाहते हैं । इसके दूर होज्यने पर हमारा मार्ग सुराम होजायता । उस समय मित्रवापूर्ण समसीते का द्वार कता जायगा । यदि ब्रिटेन के भारतीय व्यापार 🛚 से लोभ का मैल निकल जाय, तो द्यापनी इमारी स्वाचीनता स्वीकार कर लेने में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। मैं भागते भादरपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि इन शुराहकों को तुरन्त दूर करने का मार्ग सुगम बनाहवे श्रीर इस प्रकार बारतिक परिपद के लिए अनुकूलता पैदा श्रीजिए । यह परिपद बरावरी के लोगों की होगी, जिनका देत प्रक ही होगा । यह यह कि स्वेच्छापूर्वक मित्रता का सम्बन्ध रखका मासव-जाति ही मलाई का उद्योग किया जाय श्रीर उमय-पद्ध के लाम की ध्यान में रखकर पारशरिक सहायता एवं भ्यापार की शर्वे सथ की जायं। दुर्भाग्यवश इस देश में साम्बदाविक अमाहे खनश्य हैं, किना स्वापने उन पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया है। यदापि किसी भी शासन-सम्मन्धी योजना में इस समस्या पर विचार करना महत्वपूर्ण बात है, परन्त इससे भी बढ़ी-बढ़ी जान्य समस्याय हैं जो -वौभी भगडों से पर हैं और जिनके कारण सब जातियों को समान-रूप से हानि उठानी पड़ती है। अस्तु, मदि इन बुराइयों को दूर करने का उपाय छाप नहीं कर सकेंगे और गेरे वज का आपके हृदय पर छन्द नहीं होगा. तो इस मास की ११ तारील को मैं भागम से उपलब्ध साथी लेकर अमक-कानून शोहने के लिए चल पहुँगा । गरीवीं की दृष्टि से मैं इस कानून की सबसे ऋषिक ग्रन्यायपूर्ण समभक्षा है । स्वाधीनता का ब्रान्दोलन मूलवः गरीन-से-गरीन की मलाई के लिए है । इसलिए इस लड़ाई की शुरुब्रात भी इसी

की कमर बोक दी गई है, उपर हाय-कताई के मुख्य बहायक-घन्ये को नष्ट करके उनकी उतारक रो यवोद कर दी गई है।

ननार कर था यह है।
'मारवारों के विनाश की दुःखद कहानी उसके नाम पर लिये गये कई हा उत्तेत हैं
विना पूरी नहीं हो सबसी | हाल में हम पर समानार पत्रों में काफी लिला जा कुछ है। हमल

की स्वतन्त्र न्यायालय-द्वारा पूरी जांच कराना श्रीर जी एकम श्रान्याय पूर्व विद्व हो उठे पुष्टें हन्नार कृत्या स्वाधीन-भारत का कर्वन्य दोगा। "उरपुर्क श्रन्याय संखार के उससे मारी विदेशी शासन को कायम रातने के लिए होते हैं हैं। आपके पेतन की ही देखिए। बखी श्रानेक स्वावाधान के खालाय सामको ११ हवार करो साँग

हैं । ज्यानके वेदन को दी देखिए । बुकरे जानेक स्वावनायत के व्यताचा खाएको २१ हवार करे व्यक्ति मिसते हैं । ज्यान के चिनमय के धाव से ब्रिटिया प्रधान-मन्त्री को ५००० गोर का गाँव के प्रिम्मय के धाव से ब्रिटिया प्रधान-मन्त्री को ५००० गोर का गाँव है को भीर उपान कर करने माहच्या हो दिने जाते हैं को कोर का निकार के प्रधान के किए का निकार का निकार का विकार के प्रधान के माहच्या कर किए जाते हैं । उपार कार्य को गोर का माहच्या स्वावन स्वाव पान हैं हैं । इस अपने प्रयोग माहच्या है तथा है कोर के प्रधान मन्त्री को शाय किया है जिस है अपने कार्य के विवाद मिलवा है जीर विवाद प्रधान मन्त्री को शायक स्वावन के प्रधान मन्त्री को प्रधान मन्त्री को शायक स्वावन के प्रधान के प्र

शास्त्र पर भी लागू होती है।

''श्वरः हर का मार बहुत स्रविक उची हालतमें कम हिमा वा सकत है जब शाहन-मर्ग भी
उतता ही यद दिया ज्या । हरका अर्थ है शास्त्र-मोक्ता की काया-प्लाट कर देता ! भी एर्ग है
देश जनवृति के लामापिक प्रदर्शन में लाखों मामीची में देशका हो जो माग किया उपका भी बी
सर्थ है। उन्हें लगवा है कि हस माराकारी मार से लायीनवा ही हुएकार दिवारेगी।

स्वर्ध हैं। उन्हें लगाया है कि इस माराजायी आर से सार्याजाया है जुड़कार विश्वरीयों। "पंचित में येंदू भाराधीय शह को सीतिय रहता है सारे यदि भाराधार्थियों के पूर्ण के "कहर-सहण कर कोई-स-कोई जयद हान्य देंग्य पहेंगा । माराजिय परियर् से तो बाद जाया हो ही स्वरी सकता, यह बात यह से सनमाने की नहीं है पहों से तयात को प्राप्त के स्वरी है। सही साराज्य परिवर्ष के साराज्य की नहीं है पहों से तयात को प्राप्त के साराज्य की नहीं है। स्वरी साराज्य परिवर्ष के साराज्य की नहीं है। स्वरी साराज्य परिवर्ष के साराज्य परिवर्ष की साराज्य के साराज्य से से हुए होने हैं हिए उन्हों हैं। एकि प्रमादन कर की होगी।

मार्च के प्रयम सप्ताह में वल्लक्षमाई को राख गांव में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें नार दी सजा दे दी | इस पटना के साँध-साथ गुजरात का वधा-वधा सरकार के लिलाफ सहा गवरमती के रेतीते तट पर ७५ हजार ह्यी-पुरुषों ने एकत्र होकर यह निरुषय किया :-म श्रद्दमदाबादके नागरिक संकल्ल करते हैं कि जिस सक्ती बल्लममाई गये हैं उसी सक्ते हम ऐसा करते हुए स्वाधीनवा की मात करके खोड़ेंगे । देश की आजाद किये विना न हम सरकार को लेने देंगे । इस शामपूर्वक बोपला करते हैं कि भारतवर्ष का उद्धार साय स्रोर ही होगा ।" घी जी ने कहा, 'जो यह प्रतिका होना चाहें, अपने हाथ अ से कर दें ।' खारे जन समृह । दिये । क्लममार्दं ने गुजरात में कापने माययों से जीवन कुछ दिया । उन्होंने बढ़ा. वांजों के सामने तुम्हारे प्यारे वशु कुई होंगे । चारे ! क्या निवाह-उत्सव मना रहे हो !! इसनी कार से ज्ञामनेवाले को ये रत-रेशिया शोआ वे सकती हैं । कल ही से पैसी भीवत बार सकती ने-अपने घरों के खाले लगावर तुन्हें दिन-भर लेतों में रहना और शाम पढ़े शौटना पढ़े। कमाया है, परमा उनकी पात्रवा सिंह काने के लिए समी बहुत कक करना बाकी है। पुरा है। सन बीख़ें इटने की गुंजायश नहीं रही। गांधी जी ने खात्रहिक खब्नव अवशा के ग में तुम्हारे सारक के को ही खुना है। देखना, उनकी लाज रखना। ' " ' में जानसा से कुछ सोगों की जयीने अन्त होने का हर है । यर बन्ती से क्या होगा ! क्या ग्रायेश मीनै सिर पर उठाहर विशायत ले जायगे ! विश्वास रक्तो, तुम्हारी नवीनै जन्य हो जायगी नारा गुज्रस्त दुम्हररी वीट वर स्वाकर लड़ा ही नायना । अपने गांत्र का पैसा सगठन करे। कि दूसरे तुम्हारा चनुकरण करें । बाब गांत-गांत्र सामनियां चाहिए। चनुशासन चौर संगठन से काघी लक्ष है तो जाती ही समग्री। सरकार की हर क-एक तलादी रखती है । बार के प्रत्येक नपरक की-पुरूप की हमारे स्वयंत्रक सन दिय । 'मुफे दील यह है कि इन पंद्रह दिनों में तुम कापना भय भवान्त शील गये हो । चापी हाये ने का बाकी है। इसे भी भगा दो न ) करना तो सरकार की बाहिए। मैं नुकार कान्दर मर देना चाहता है। मैं हममें जीवन नंबार कर देना चाहता है । बाम नव्यारी कांन्से से दे प्रति शेष खलकता नहीं दीनता, श्रासांक ऋदिया में (क्वांक के प्रति ) शेष को स्थान l दी समाग भाइवें। के कुट जाने से तुम्हारा शहरून स्रोर मी दढ होना नाहिए स्रोर महिणा ावधान रहता चाहिए । जो दो भाई सरकारी कर्मचारियों के जाल में कल गरे, उत्तर होन भी शीम मंत्रिश पर इस्ताक्षर करके भी जान-बुम्बबर उत्तका मंग करते हैं उन्हें शेक भी कीन ी महालक्ष्मी की बायने द्विष्ट साम पर खुशियां मजा क्षेत्रे थे। व योडे दिन में देख केना. ाद काम ही नहीं रहेगा !" शरही-कथ शोधी जी काले कर शांवरी को लेकर १२ जार्ज १६१० को धारही की कुछ पर जिस्ता वहें।

होंदेशिक सम्बन्दर का श्रीरवादीनकाल की यात वार वावहती के का त्रामा ही परम्कां र काम करता गा। वह विद्योशित की कुच की। इसमें कुच मारी की, उन्हें प्राप्त करती की, वह रामानक का देवा है। में वह रामानक का देवा है। को में की वी की की की की विद्यार की किया निवास की में वे बहा था, "में गुरुकाल कर काइक हाएगा। यह मैं बूच वह निकास की निवास ग्रामाय के विरोध से होगी। आहचर्य हो हव बात पर है कि इम हतने दीर्पझत तर कर कि निरंप एकांचिकार को तहन करते रहे। मैं बानता हूँ कि ग्राप मुक्ते गिरवता कर से प्रा विफल कर सकते हैं। उस दया में, मुक्ते ग्रामा है कि, मेरे पीले हवार्य शादमें निर्मान स

काम सम्हालने को तैयार होंगे छोर नमक-कानून जैसे पृष्वित कानून को, जो कभी क्ला है चाहिए या, तोड़ने के कारण जो शजानें दी आवंशी उन्हें ने बुद्यो-दारी बरांत कींगे। ''मेरा यह चले हो में खायको खनावर्षक ही क्या खान्सी कठनारीं भी नहीं इन यदि खायको मेरे पत्र में दुख्य खार दिखाई दे और मेरे शाय शतनीत करना चाँ और हा

यदि श्वापको मेरे पम में कुछ बार दिखाई दे और मेरे साथ बातचीत करना चाहें और हा । श्वाप इत पम को श्वपने से रोक्ता पसन्द करें से हक्के पहुंचते ही आप मुझे शार का ही खुरा से कक जाक था। परना इसनी कृता अवस्य कीलाए कि यदि श्वाप इसे पम है हों।

शुरा सि कह जात ता। गरना हवना हुना सबस्य हात्रास, हर याद शां ६० न श्रक्षीकार करने को तैयार न होंतो युक्ते स्थाने हरादे हैं रोकने का प्रथल न करें। ''हस पद का हेतु धमकी देना नहीं हैं। यह तो सरवानही का साधारण और पीर्ट ' साथ हैं। उसीनियर में इसे प्रेज भी स्वास तीर पर एक ऐसे यहक संग्रेज नित्र के हाप रहा हैं।

"इस पत्र का हेतु पान्डी देना नहीं हैं। यह तो सत्यावहीं का साधारण कार पर-मात्र हैं। इसीलिए में इसे भेज भी लाश होर पर एक ऐसे युवक क्षेत्रेज नित्र के इाय रही हैं तीय पत्र का हिमायती है, जिलका क्षरिशा पर पूर्व विश्वास है क्षरिर जिसे सायद विश्वत है तथ्य के लिए देरे जास केजा है।?"

वीय वज्र का हिमायवी है, जिनका काहिंगा पर पूर्व विद्वान है कीर जिसे शायद विचार काम के लिए मेरे पास भेगा है।" इस में लिए मेरे पास भेगा है।" इस बिड़ी को रिवेनास्ट टेगास्ट मामक अंग्रेज युवक दिल्ली से गये। यह आं हुव तक आमम में रह चुके थे। आपोशी के हस पद करे कत्या और आपवारों ने सन्तिम वे

 नीकरियां होड़नेवाले प्राप्त-कर्मचारियों को बचाई दी गई। धत्याप्रहियों के लिए एक ही शरह की प्रतिशा निश्चित करना नाम्छनीय समभा गया चौर गांधीओं की चनुगति से यह प्रतिशा—पत्र बनाया शयाः---''१, राष्ट्रीय महासमा ने मारतीय स्वाचीनता के लिए सविनय-ग्रवश का जो धान्दोलन

लड़ा किया है उसमें मैं शरीक होना चाहता है। "२, में कांग्रेस के शान्त एवं उचित उपायों से आसा के लिए पूर्व-सराज्य 🚮 प्राप्ति के

च्येय को स्वीकार करता है I "१. में जेल जाने को तैयार और राजी हूं और इस झान्दोलन में और भी नो कड और सजायें मुक्ते दी जायंगी उन्हें मैं सहयें शहन करूं या है

"४. केत जाने की दालक में मैं कांग्रेस-कोप से व्यपने परिवार के निर्वाह के लिए कोई

श्रार्थिक सहायता नहीं मांग्रेगा । "4. मैं श्रान्दोलन के सचालकों की बाजाओं का निर्विश्वय कर से पालन करूँ या।"

गांधीजी के तिरक्तार होने पर जनना क्या करे और कैसा व्यवहार रक्से, इस विपय में गांधी-जी सपनी स्वनार्ये छदा से देते ऋाये हैं। कृच के श्रारम्म से पहले २७ फरवरी को गांधीजी ने 'मेरे

गिरफ्दार होने पर' यह लेख किखा । उसमें कहा:-"यह हो समक्त ही लेना खाहिए कि सरिनव-धावश खारम्म होने पर मेरी गिरफदारी निश्चित

है। बाद: देश होने पर क्या किया जाय, यह सोच खेना जरूरी है।

. "१६२२ में गिरफ्दार होने से पहले मैंने साथियों को सचेद कर दिया था कि मूक और पूर्य ग्रहिंसा के सिवाय और किसी प्रकार का अदर्शन न किया आय । मेरा ज्ञाबह था कि रचनाएमक-कार्यक्रम पूर्य उत्ताह के ताप पूरा किया आव, क्वींकि उत्तीसे देश सविनय-अवका के लिए वैधार हो सकता है ! ईश्वर-क्या से पहली स्चना पर बाहरता: और पूरी तरह अमल किया गया, यहां वह कि पक यंग्रेज सामन्त को तिस्कार के साथ यह बड़ने का बावतर भी मिल गया कि 'पक क्रपा

मी म भीका, मुक्ते भी जब जैल में यह पता अला कि देश पर्या खर्डिसारमक रहा हो ऐसा स्वता कि श्रहिता के उपरेश का परिणाम हन्ना है न्हीर बारडोशी का निश्चय न्नारवन्त विद्यमतापूर्ण था। यह हो कीन कह सकता है कि कुत्ते भीकते और हिंवा फैला जाती तो क्या होता । परन्ता एक बात अवस्य होवी और वह यह कि न को लाहीर में स्वाधीनता का निश्चय होता और न वही-से-बड़ी जीखिम

उठाकर श्रहिंस की शक्ति 🖟 विश्वास प्रकट करनेवाला गांची रहता । "खैर, अब तो 'बीती बार्ती को विसार कर आगे की सुधि लेना' चाहिए । इस बार मेरी गिरफ्तारी पर मुक्र और निष्क्रिय ऋदिंसा की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है आयन्त सक्रिय-ऋदिंसा को कार्य-रूप देने की। पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा में धार्मिक विश्वास रखने वाला एक-एक की-पुरुष इस गुलामी में स्नव नहीं रहेगा । या दो सर सिटेगा था कारावास में बन्द रहेगा । इवलिए मेरे उत्तराधिकारी स्वयंत्र कांग्रेस के स्वादेशानुसार सविनय स्ववंत करना सबका कर्तन्य होगा I में स्वीकार करता हूँ कि द्यमी तो मुक्ते सारे मारत के लिए श्रपना नोई उत्तराधिकारी उतार नहीं द्वारा । परना मुक्ते अपने सामियों और अपने ध्येय में भी इतना विश्वास अवस्य है कि उन्हें मेरा उत्तरा-भिकारी परिस्थित स्वयं दे देशी । हो, यह खनिवार्य शर्व सभी के प्यान में रहनी चाहिए कि उस स्पक्ति को निर्यारित ध्येय की प्राप्ति के लिए ऋहिला की शक्ति में अचल विश्वास होना चाहिए। ऐसा न होगा वो पेन मौके पर उसे छाइसात्मक उपाय नहीं सक सकेता ।

भागी-चार थेल कामगे ! फिर चार लोगों को भी मालूम हो जायगा कि हम करन परिश् बात यक ताह में दिनामी-चडकन समाने के हिस्स भेगावती के क्य में बही गई थी। सांतिर मोजना थी ही ऐसी कि जल लगम इसके धूरे-पूरे दश्या की कहाना इसके बोल से बोल हरी मही कर खड़ने में । शायद गांधी जो को भी भागी की गुरी शहना नहीं थी। ऐसा हतह सि उन्तर चान्तरिक क्योधि की एक किरण पहती भी चीर दानी के प्रशास में वह चाना स्पार निर्दे करते में। सन्त पुक्तों के जीवन में सुद्धि था तर्ड के बजाव वे ही दी जीने मार्गर्ट्य के कि हैं। हैं चारम्म होते ही जनता में उनके उपदेशों की भाषना श्रीर चान्दोशन की मोक्स हो शहर हैं वह अनके मत्त्रहें के मीने जा लड़ी हुई । विचार पैल गया और असग-ग्रलग रूपमें पड़ हैंने हर लोगों में श्रीम कमुभव पर लिया कि कासहयोग । चीर व्यक्तिया चामायालक नहीं बन्धि प्रदेश योजना है। इनकी युद्ध-मीति चलता है और वह है करव । श्राहिता प्रतिकार है। काँकी हरे धीर भावनाओं की हुई। मिली, लोगों की किया शक्ति के बन्द भी खुल गरे। कुच का प्राप्त है। उगहास किया गया, बाद में उसे प्यान से देना जाने लगा. श्रीर श्रन्त में उसी ही प्रशंग की री मगर ही बाते रहे, पर गांव पीले ही लिये । सीध-सादे सीगों का गांधी जी के श्रवृत्त निर्देश विश्वास था । उनका नगक संसामद किसी सुराँद्धत भगवार या शतन्त महासागरकी सूर का वार्ड क या । यह ती संमेजों की छता के खिलाफ ३३ करोड़ भारतीयों के विद्रोह का परिचयाय<sup>द आ द</sup> चार्रेजों के बनाये हुए कानून-कायदों का द्याधार न सो ग्रजा की समांत पर है झौरन काट मनुष्यवा के विशुद्ध विद्यान्वीं पर। लोगों की भाशा थी कि तत्याप्रदियों का पहला है इतने जीर का होगा कि शुनु देखते रह जायं। अब शहनलैयह से मानें नही वह जमन होग कुल करके पहुंच नये। चौर पेरित तीयों की मार के मीतर बार गया उत समय कीय नांदर्र गये ये । परन्तु सत्यामह की नित्यार्थे दिस्ताई नहीं पक्ती । दिर भी कई बार्वे खाशार्थि है चमत्कार-पर्धं हई'।

### भावी चादेश

जब भारतीय स्वतन्त्रवा के माटक का वह प्रधान क्रमिन्य हो स्वा या उठ समय नी-नी-प्रान्द भी प्रचित्व की गर्ग ने देश को वायरोशी नमा होने का वर्ष दो लोग पहले हो समान हुई हो स्वा 'शोस्टर की भारक' का प्रयोग भी साथ-ताब होगेलमा। हुन्य के भी के में ते हैं है। मार्च देशें से अहमदाबाद में महाशीमीत की बैठक हुई। हुएमें कार्य-तामीत के पूर्व-मांग्रव प्रसान का कार्य-हो। नमक कार्यन पर ही साथि विल्द्ध वस्तुने का खदारीय किया गया। साथ हो दा बेटार्य होता है कार्योगी के देशस्त्री गर्युवकर नमक-कार्यन शोकने से पाले देश में दही स्वार्थ इंदरा हुई न की बाय। सरदार बस्त्वमार्य और शो हैनाहम की सायराधींग पर कीर सर्वा नी घोरचा छोड़नेवाले प्रास्कानेचारियों को बचाई दी गई। धरवार्थाहवों के लिए एक ही तए की प्रतिका निमित्रव करन, बान्कनीय समक्त यया और वांचीओं की खनुष्यति से यह प्रतिका-स्व बनाया गया:---"१, गुड़ीय प्रशासमा ने भारतीय स्वाचीनका के लिए सक्तिय-खनका का जो ध्यान्दीजन

खड़ा किया है उसमें में शरीक होना चाहता हूं ! "२. में कांग्रेस के शान्त घर्ष उचित उपायों से मास्त के लिए पूर्ण-स्वराज्य की माप्ति के

भ्येय को स्तीगर करता हूं। "१, में जेल जाने को तैयार और राजी हूं और इस खान्दोंकन में और भी जो कह खीर

्र, म जल जान का तथार हार राजा हूं जार इंच आरपायन न आरपाय न आर

"Y. जेल काने की हालत में मैं कामेश-कोप से व्यपने परिवार के निर्शाह के लिए कीई कार्यिक राहायता नहीं मांगंगा |

"भ. में आव्होतन के समासकों की खाशकों का निर्विशद रूप से पासन करूँ मा।" गांधीओं के गिरफ्तार होने पर जनशा क्या करे और कैटा व्यवहार रक्ले, इस विषय में गांधी-श्री सपनी सुबनार्यें सदा से देते झाये हैं! उन्ह के आरम्भ से पहले २७ करवा। को गांधीओं ने 'मेरे

गिरफ्तार होने पर' यह लेल किला। उठमें कहाः— "यह दो समक्त ही लेना चाहिए कि लिनस-काचन आरम्भ होने पर मेरी सिरक्तारी निश्चित

ंपद् वा वसके हा लाज चाहिए एक वानन्य करना आरम्भ दान पर नवा त्यास्थारा नाम्बर्ध है। स्रदः देशा होने पर क्या किया जाय, यह शोच लेना स्वत्य है। . "१९२२ में निरस्कार होने हे गहले मैंने साधियों को सचैव कर दिया था कि मूक स्त्रीर पूर्य

परिशा के विश्व कीर कियो कहा वा अन्त आप का अवस्था के उपकार करिया के प्रकार कुर कार दूप कार्यक के विश्व कीर कियो कहार का अन्दर्शन विषया व्याप के या व्यापद पा कि स्वानामक-कार्यक्रम पूर्ण उत्तराव के लाग पूरा किया जान, क्योंकि उसीसे देश विनय-व्यावका के लिय वैचार से एकता है। देश-कृत के पहलो बुनना यह काइस्टाः और सूरी वाद क्यापत किया गया, यहां वह कि यह प्रमीत कामल को तिस्कार के लाभ यह कहने वा व्यावस्था भिक्त या या कि 'एक कुला भी न भीचा, मफे भी वा बेल में या पता चला कि देश पार्ण कारितासक का सो प्रेस समा कि

ष्ट्रांश्य के उपरेश का विश्वाम हुआ है और बारशेशी का निश्चय ब्रत्यका मुद्दिलपापूर्ण था । यह हो कीन कह बच्चा है कि कुले मीक्ते कीर हिंछा येखा वाढी हो क्या होजा । वस्तु एक बाव ब्रद्धय होती कीर वह यह कि न हो लाहोर में स्थापीनका का निश्चय होता और न वर्श-से-बड़ी सोधिम उठाकर प्रतिशा की ग्राहित में विस्तृत्व ध्रव्यट क्रुटेशका गोधी रहता ।

उठावर सहिता की स्रोक्त में विश्वसंस्थ महत्त करनेवाला गांधी रहता। "पैरे, सब से भीती वाली को स्थित रह सामें की सुधि लेता" बाहिए। इस बार मेरी गिरफ कर देने की निर्माण की को स्थानर हर सामें की सुधि लेता? बाहिए। इस बार मेरी गिरफ कर देने की । पूर्व-इन्साल की सामें कर सहिता में आर्मिक दिश्यस स्थान के बाहिए के सामित प्रकार के स्थान क

श्चपने-श्राप फैल जायंगे। फिर थाप लोगों को भी मालम हो जावगा कि क्या करन जाँदर व बात एक तरह हैं। दिमागी-श्रटकल लगाने के निकद चैतावनी के रूप में कही गई भी। यह विकि योजना थी ही ऐसी कि उस समय इसके पूरे-पूरे स्वरूप की कक्षना इसके योग से योग कर्या नहीं कर सकते ये । शायद गांधी जी की भी भावी की पूरी कजना नहीं थी। ऐसा स्वाम है उनपर श्रान्तरिक ज्योति की एक किरण पहती भी और उसी के प्रकाश में वह श्रामा श्रमा निर्देश करते थे। सन्त पुरुषों के जीवन में बुद्धि या तर्क के बजाय ये ही हो जीनें मार्गरर्शक होते हैं। हैं खारम्म शेते ही जनता ने उनके उपदेशों की माचना खौर खान्दोशन की योजना क्रीसम<sup>क हिंद</sup> यह उनके भगरे के नीचे था कड़ी हुई । विचार फैल गया थीर जलग-शलग रूप में प्रकट हैनेड लोगों ने शीय अनुसन कर लिया कि झसहयोग और झहिंसा श्रमानात्मक नहीं बीट प्रीड़ी योजना है। इनकी युद्ध-नीति क्रलग है क्रीर वह है छत्य । ऋहिंस प्रतिकार है। साही श्रीर मामनाश्रों को हुई। मिली, लोगों की किया शक्ति के बन्द भी खुल गये। कुच का प्राप्त हैं उपहास किया गया, बाद में उसे प्यान से देला जाने लगा, और झन्द में उही ही प्रशंह ही हैं। मगर हो बरते रहे, पर गांव पीछे हो लिये। शींध-शादे लोगों का गांधी जी के छन्क निर्देश विश्वात था । उनका नमक सत्यामह किसी सुनित्तद भरवार या श्रानन्त महासामारकी सूर्य का या । यह वो अमेजों की क्षता के खिलांक ३१ करोड़ आरबीयों के विद्रोह का परिचयायक आर्थ क्षेत्रेजी के बनाये हुए कानून-कायदी का स्त्राधार न श्री प्रभा की सम्मात पर है सीरन मीतिहरी मतुष्यता के विशुद्ध विद्धान्तों पर । कोगों की आशा थी कि वत्यामहियों का परता है उ इतने जोर का होगा कि शृष्टु देखते रह आयं। जब सहनतरह से माने नदी सक अमन होंग हरें कूच करके पहुच गये। जीर पेरिस वीपों की मार के मीवर जा गया उस समय होगा बाँडी गये थे । परन्तु सायामह की नित्यार्थे दिखाई नहीं पक्तीं । किर भी कई बार्वे झारार्गेत हैं। चमत्कार–पर्ण हुई ।

# भाषी बादेश

वद सार्वीय सक्ताता के नाटक का यह मारत कांत्रमा हो सा भा उत नाम मंत्रि सारद भी प्रचलित हो गरे। देख को बारवोली बना देने का क्षमें तो लोग परले हो नमक पुढ़े के इस 'बोरमद की मानम' का मर्वेग भी लाग-नाम होनेलगा। कुन के बीज में ही २१ माने १६१ को सहस्रवाद में मारामीमंत्र को नेउक हुई। इससे वार्यमानित के पूर्व वांत्रमाला का करों सोर मामकादन में हो को के किया रामने की साम का मारा हो यह के सी सोर मामकादन में हो हो के केटिया रामने का अनुवोध किया गया। लाग हो यह केटिये दी गई कि सामीमी के दारवी जुनकर मामकादान केडिये से क्योर देखा मारा हो हो हो हो हो हो हो ही हो ही ही ही ही ही

चारता हुए म की काय । तरदार वस्तामधाई चीर भी सेतराम की विश्वतारियाँ पर चीर तर्पर

. . . .

3ok

1 पेल नया। गांधीजी की जून के वागय जो वरकार आविनासित दिसारें देती थी, एवं भी 15 उसके होशा-बनाव गुम हो गय। गांधीजी के माल-रावान के खाले हो आर्थ के प्रमाण करता रतनाभारों की गिपस्तार करने और उन्हें चार मात्र की उसने देने बीचे और स्वरूपती यां कर मुक्ती थी। कुच के बाद उसने यह साक्षा दी कि संगोधी और स्वरूपती गांधी की गात्र का विजेता-दिन न दिखाला जाव । बच्चों, गुक्त-साल, चंबान और सदाव आर्थित भी देती शी आरायों निकास थी। गुलिव के माहली साम वे एक वाद हुईनी और दें गाँ। तम अवस्थितियों पर साम दिसा अवा निकास करता हुंगा के स्वरूपती स्वापता करता हुंगी की स्वर्णा के स्वरूपती स्वरूपती स्वर्णा करता हुंगा है। स्वर्णा की स्वर्णा की साम वे एक सामाना, बाद और आदिता पर न हो यह पूर्व इन दो निक्-विद्वार्जी के सामनेवालों की चवारों और संगानशरी पर आधानी ले

श्रधाय २ : प्राणी की बाजी--१६३०

न है। यह मंदि हुन दो दिवर-किस्तोंने के साननेवालों को चनाई छीर ईमानदारी पर खावानी सें । न कें, तो कोई सारन्य के बाव नहीं। । । न कें, तो कोई सारन्य के बाव नहीं। । । कें हो छा है। इस हो। यह सार कर निर्माण के बाव के सान कर निर्माण के सान के सान के सान की सान के सान के

मलेक द्वान कीर प्रत्येक देश में बातकार होते कार्य हैं। भारत को भी क्षपना बामकार रा ही या। इसीको देवने, और क्षपने ही जुन और क्षपनी ही मानुभूमि में देवनी के क्षिप, पार्य १६६० ने पहले ही के जारमधी-आभाम में हुआयों सर-प्रार्थ मार्थाओं के बारों कोर परका । ब्यादिक स्वत्ये का वारमधी मा नहांकर में कोरा मांथीओं के जाय-बाय मये। स्थापीनता-व्या । यात्रिमों के तार कई मारतिम और विदेशी ज्यादवायां, विश्वकर कीर खासवार है सेक्से

ता मिले कि इसारे बांदोलन की सारमता निश्चित हुई ।

ि साम्रमा कराप कर्य भारता श्रार कराया वायाव्यवा, विश्वकर खार श्रारवाय के एक्स प्राप्त मिन्स मिन्स मार्ग के सार्थ प्रेय मिन्स मिन्स मिन्स मार्ग के सार्थ प्रेय क्या स्थित करा मिन्स मिन्स मिन्स मिन्स करने खार दे ये व बार स्वारम्य-समाम का आर पुकारा क्येंक्स उठावेंका छोर वाद पुकारा वह मार्ग उठा के उसे उठावें के सार्थ के क्या के सार्थ के बारा के क्या मिन्स मिन्स के अल्पत न ।।।। गांचीओं को जानीवादी की साक्ष्य है कि वह किस्ता तेज चलते हैं। एक क्यावदाया ने साम्र का प्रयोग हम प्रकार हिसा है।

"१२ मार्च को सुद्ध होते ही मोधीजी सर्वितय-क्रांत्रण की कृषिग्र पर बस वहें । उनके सार्च हुने ७६ स्वयंतेषक थे । इन लोगों को दो सौ सीस की दूरी पर, समुद्र-सट पर बसे, दायदी नामर्क जाना पा स्रोर यहां पहुंचकर नमक बनाना था।"

'बाम्ने कानिकल' के शब्दों में "इस महान् राष्ट्रीय घटना से पहले, उसके साम-साम फ्रीर में जो हरय देखने में आये,वे इतने उत्साहपूर्ण, साजदार और जोवज कुंकनेवाले ये कि वर्णन नहीं

ंवार ग्रुवसात असीआंति क्षीत बरातः हो सुवेगी तब दुक्ते हारा है कि होई हों।
ते वहसीत मिलेगा। बांदोसन की सम्मात के तरोक इस्कुंक सा वर्ष होगा कि सा हो दिर्ग और निवासित कराये करावे। होक से खारात है कि वह ब्राम्ने सराया हो खारात । म हरेगा। बादे होंगे खारात खोर खारात करा निकास की वजता हरते खारोका की क रूप में पार्थक होगी खोर खाम भी खांपिकत हराने नागर चलेगा। परन्तु त्यासको हो की रुप्पेगी, दिर भने हैं। ने खांदिस को धार्म के रूप में मानें या नीति के रूप में। बंदार ताहे की खांदीसानों में ने का स्वादित-रूप में निकास कहें हैं। दिर द्वारा खांदीसन मी हा दिन नयों होगा। खाः वहां हो दिस्त को हर तकर से दवाने का प्रयक्त करता होगा, वाद की विकाय-स्वरता खारम कर दो गई वी दिर बन्द मों हो सब्दी धीर बन्द मी व्यवस्था हो आ

(१) काराबास या ऐसी ऋग्य स्थिति में। (२) स्विनय-श्रवशा में लगा हन्ना।

(१) चरदार की आजा से स्वयंग्य को निकट लाने वाले कवाई झारि किये :

्ष्टी समय के झाल-यात पंदित मोतीलाल नेहरू में खानन्द-भगन का शारी दान दिस् । है ये कारित के झामल द० जगहरताल नेहरू थे। उन्होंने देश के मतिनिध के रूप में रह शिक्स किया।

परलममाई को गिरक्तार करने और उन्हें चार मास की सजा देने की दी गैर-कान्ती यात्रा का सिनेमा-विषय में दिस्ताया जाय । बम्बई, यक्त-प्रान्त, वंजाव और मदशस आदि सभी ने ऐसी ही चारायें निकास दीं। पालत को मामली काम से एक तरह छाड़ी सी दे दी गई।

चप्याय २ : प्राफों की वाजी--१६३०

र में फैल गया । गांधीजी की कुच के समय जो सरकार श्राविचलित दिलाई देती थी, एक ही ह में उसके होश-हनास गुम हो गए । गांधीजी के महा-प्रस्थान से पहले ही मार्च के प्रथम सप्ताह

30%

। इस कर चढ़ी थीं । कस के बाद उसने यह द्याशा दी कि संगोटी ख़ौर दयहभारी गांधी की प्यान ग्रमहरोगियों पर लगा दिया गया l जिस सरकार का ज्याचार. सत्य और श्राहसा तर । न हो यह यदि इन दो नित्य-सिटांतों के माननेवालों की सवाई खोर ईमानदारी पर त्यासानी से ाम स बरे. सो कोई धाइवर्ष 📢 बास नहीं 🛭

इस सारी प्रसव-वीड़ा में पूर्ण स्वराज्य का जन्म हो रहा था। यह क्या कम सन्तोप की शाद इसमें किसी बाहरी मदद की जलाब भी न पत्नी । कह तो हुता ही, परन्तु इससे भारत-माता से अधिक शह, बतवती भीर गीरवान्यत होकर प्रकट हो रही थी। कोई यह न समक्री कि सरकार को तंग करने पर ही तुले कुछ थे। हां, इसना कष्ट तो उसे हुछ विना नहीं रह सकता था विक-दृष्टि से उसकी प्रविश्वा काली रही क्षीर शक्तीविक, लिहान से उसकी निरंकुरा सत्ता नारा वाली थी। राज्य और प्रका के नीच यह शुद्ध युद्ध है। सरकार ही इसमें गंदगी दैदा कर रही क्रन्यथा क्रमीदारी, मकान-मालिको, साहुकारी, स्थापारियों श्रादि की बुलाकर यह धमकी क्यों वाती कि सरपामहियों की सहायता करोगे ही सरकार नुससे नाराज हो जायती । इन धर्माकर्यों होग कितना दर्वेगे उतना ही पथ-प्रष्ट होंगे िजहातक इनका शुकायला करेंगे. यहांतक स्वराध्य की रीक लावेंगे। इस जानते हैं कि शहरी चौर ऋमें जी शिक्षा पाये हुए क्षोग व्यासानी से दद जाते परन्तु सीधे-सादे देश-मक लीग इस सरह नहीं दवते। यह देखकर सचमुच खुशी होती है कि ों में देश-मन्ति क्रीर देश-भनतों की ही नहीं, नेताओं की भी विपुलता है। एक दशर गायों में नेवा मिले कि इमारे खादोलन की सफलता निश्चित हुई । प्रत्येक प्रग और मन्त्रेक देश में चमत्कार होते आये हैं। भारत की भी अपना चमत्कार गनाही था। इसीको देखने, और अपने ही युग और अपनी ही बादुभूमि में देखने के लिए,

मार्च १६३० से पहले ही से धानरमती-स्नाभम में हजारों भर-नारी बांधीजी के चारों झीर एकन ये । जहातक चताने का कामप्यं था महातक ये लोग माधीजी के शाथ-खाय गये । स्वाधीनता-पय 🕼 यात्रिमों के साथ कर्द भारतीय श्रीर विदेशी सवाददाता, वित्रकार श्रीर श्रास्थास के सैकड़ी व वया भिन्न-भिन्न प्रांदी से ऋग्ने हुए/प्रमुख व्यक्ति भी गये । गांधीजी नरानर कहते आप रहे थे इस बार स्वावन्त्र्य-संग्राम का भार गुजरात ऋदेशा अठावेगा और वदि गुजरात यह भार उठा ले र उसे उठाने दिया बाय तो युद्ध की ऋनिवार्य पीदार्ये शेष भारत को सहन करने की जरूरत न मी। गांधीजी को जाननेवालों को मालम है कि वह कितना तेज चलते हैं। एक संवाददादा ने । यात्रा का नर्थेन इस प्रकार किया है:--"१२ मार्च को सुद्ध होते ही गांधीजी सनितय-ग्रामका की मुहिम पर चल पहें । उनके साथ

हुपे ७६ रुपसेवक ये । इन सोमों को दो सी मील की दूरी पर, समुद्र-तट पर बसे, दावडी नामक व जाना था श्रीर वहां पहुंचकर नमक बनाना था।" 'बाम्ने कानिकल' के शब्दों में ''इस महान् सहीय घटना से पहने, उसके साय-साथ धीर

द में जो दृश्य देखने में श्राये,ने इतने उत्साहपूर्य, शानदार श्रीर बीवन पूकनेवाले वे कि वर्यन नहीं

कांग्रेस का इतिहास : भाग ४-

305 किया जा सकता। इस महान् ऋषसर पर भनुष्यों के हृदयों में देश-प्रेम की जितनी प्रवत बह ब रही थी उतनी पहले कमी नहीं यही थी । यह एक महान ऋदिक्षित का महान प्रारम्भ था, बीर दिन

ही भारत की राष्ट्रीय स्वतःत्रता के इतिहास 🗎 इसका महत्वपर्या स्थान रहेगा ।" माना में

गांपीजी सहारे के लिए हाथ में सम्बी सकड़ी लिये हुए बसते थे। उनहीं सां हेर विशकुल करीने से पीछे-पीछे चलती थी। सेना-नायक का कदम पुर्वी से उठता था और हर्की प्रेरमा देता था । असलाली गांव १० मील दूर था, खरे गल्ते इस सेना को दोनों स्रोर सरी दूर प्र

भीड़ के बीच में होकर गुजरना पड़ा | छोग घयटों वहले से भारत के महान सेनापित के दर्शर्व है उत्प्रकता में खड़े थे। इस अवसर पर बाहमदाबाद में जितना बड़ा बलात निकला, उतना वही ही

निकला हुआ याद नहीं पहला । सायद कथ्नों खीर खपेंगी के क्विंग नगर का प्रतिक निकरी । बुलूस में शामिल था। इसकी लम्बाई दो मील से कम न थी। जिन्हें बाबार में लड़े होने हे ही

न मिली, ये खुवों और फरोखों और दरक्वों पर, जहां-कहीं चगह मिली, पहुंच गये थे। सोर ना उसव-सा दिलाई देता था । शस्ते-भर 'गांधीजी की जय' के गगनमेदी घोष होते रहे । कूच को देखने चौर अपने चलीकिक उद्धारक के मित श्रद्धा प्रदर्शित करने हे हिए हैं सर्वंत्र मिलती थी। मोद्द की यक नई कांकी दिलाई दे रही थी किन्तु उपदेश पुराना ही दिया गर

लहर, मदिरा मिरोच और अस्ट्रस्यता निवारण की पुरानी किन्तु प्रिय बार्त दोहराई जाती। विदेश मांग यह थी कि सबकी सत्याग्रह में शामिल होना चाहिए। कुन में ही ग्रांथीजी ने ग्रोपित कारि पा "िक श्वराच्य नहीं मिला हो या हो रास्ते में मर खाऊँ वा या खाश्रम के बाहर रहुता। उनके न उठा चका वो आभम लौटने का भी इरादा नहीं है।" कवाई खीर बाम-क्याई ल उनीने र बोर दिया । स्वयसेवक टिकड़ों की संस्था में शरीक हुए ! गांवीजी की गिरफतारी होते ही वार्क हैं। भी झन्नास वस्पनजी उनके उत्तराधिकारी मुक्बर हुए । झावाय प्रकुरुसचन्द्र राय ने क्सा "हार्य गांधी की देविहासिक क्ष की उपमा हमरव मूखा और उनके बहुदी साधियों के देश-खाग है है

ता सकती है। जनतक यह महापुरुप मिलने-मनस्दर घर नहीं पहुंच जायगा, वीहे फिरकर नहीं दे<sup>तेया</sup> गांधीजी ने कहा, "इमेजी राज्य ने भारत का नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक स्मीर साम्हर्ज नुमी सरह नास कर दिया है। मैं इस राज्य की व्यक्तिसाप समकता 🛙 और इसे नए वर्रने । तर चुका ई । 'भैंने स्वयं 'गीड सेव दि किंग' के गीव गाये हैं। बूखरों से भी बवाये हैं। मुक्ते 'गिविंगें 🛙 राजनीति में विश्वास था। पर यह सब स्थयं हुन्ना। में जान गया कि इस सरकार को तीवा 🕏

ा यह उपाय नहीं हैं। अब को शनदीह ही मेरा वर्ष हो गया है। यर हमारी लड़ाई अहिंड नहाई है। इस किती को माराय नहीं चाहते, किन्तु सत्यानाशी इस शासन को लग्न कर देन हर सम्बत्धाः है।" अन्यूसर नामक स्थान पर भाषण देते हुए गांचीजी ने पुणित के मानेदारों के तामाजित है। ा भीर करा, "शम्बारी कर्मवारियों की भूली मारना धर्म नहीं है । सर् में

ा जान बचाने के शिप की उत्तवा करा चूल क्षेत्र में में भी लहीच नहीं करेगा? बरसी १६६० को कार्य-नामित ने नमक-नातामह के नियम में जी प्रमान वान कि र की बैठक में ततका इस प्रकार समर्थन किया :--

र करवरी काने तथ प्रस्ताय का समयंत करती है, कियाँ ही

प्रवश का प्रारम्भ प्योर संचालन करने का महात्मा मांची को श्रीषकार दिया गया था। हाथ ही होतिह गांधीओं, उनके सार्यियों एवं देश को १२ म्याचंको श्रुष्ट निन्ने मये कूज पर वर्षाई देती है। विको आदा है कि देशमर मांधीओं का हस काम में हल सरह साम देवा जिससे हुर्ज-क्साच्य श्रान्वेतन होंगे कस्त हो जाय।

## सीर्थ-वात्रा

गांभीजी को कुल में २४ दिन लगे। यत्ते भर यह इट बात पर ओर देते रहे कि यह दीयें-मा है। इतमें दारीर को कायम रक्षने मात्र के लिय त्याने में ही पुष्य है, त्यादिह भीजन करने में ही है। वह यराव कारम-निश्लिक कराते रहे। दरत में गांभीजी ने कता:—

"दन बातों के माह्यम होने वर मुक्ते साराता है कि मुक्ते बाहरायन शाहर को बाद वस शिस्तन सार क्या, निमने सार्या श्रीवार आस से वांच हमार मुना सेवह कीने की कही आरोजियन की गई भी बाद हो जब केवन का श्रीनिकार कर कारि की हमारे में हमार की पत्नी आराता की भी शास क्यारा वनकार करें है तेन बर्धोरत नहीं कर सकते । पत्नु इसमें उनका स्मीनताः क्या दोग ! उन्हें तो हम्मी जम्मत भी नहीं। प्रमाणना में उन्हें पत्न हिंगा है। जिने अपने पत्न में करेंग्र हिंगा है। है शासर वह सकता कार्य केव पत्न कर देरे होंगे। पुले कवा की मान्य कार्य के प्रमाण कार्य किया है। महत्व इस दरी है। किया भी इसने मारी बेतन का को मैं नियेष ही करना। मैं को देश-अप कार्या की महत्व इसर्य कर प्रमाण कर केवा में यो यह नहीं दे सकता। पद्म मुक्ते सियेष कार्य कार्य हमार किया हमार कर हमारी

"मैं विशेष क्षमी कर सकता हूं जब मेरा ग्ल-महन कनता की क्षीनत-कार से कुछ तो साम्य

याचा में

किया जा सकता । इस महान् ऋषसर पर मनुष्यों के हृदयों में देश-प्रेम की जितनी प्रस्त ' रही थी उतनी पहले कभी नहीं बड़ी थी। यह एक महान बांदोलन का महान प्रारम्भ स, प्री 🜓 भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा ।"

गांधीजी सहारे के लिए, हाथ में लम्बी लकड़ी लिये हुए चलने थे। उन्हीं विलकुल करीने से पीछे-पीछे चलती थी । सेना-नायक का कदम पूर्ती से उठता या की प्रेरणा देवा या । श्रम्रखाली गांव १० मीख दूर था, सारे ग्रह्ने इस सेना की दोनों ब्रोर नहीं है मीड के बीच में होकर गुजरना पड़ा । लोग घरटों पहले हैं। मारत के महान सेनार्यंत के हैं। अत्युकता में लड़े थे । इस प्रावसर पर बाहमदाबाद में जितना बड़ा बुलूस निक्रण, उड़म प निकला हुआ याद नहीं पहता । शायद बच्चों और कार्यमी के लिया नगर का प्रतेक निर बुल्य में शामिल या । इसकी लम्बाई दो मील से कम न थी। जिन्हें बाजार में तहे होने हं न मिली, ये खर्वी और अरोलीं और दरस्वीं पर, जहां-कहीं अग्रह मिली, पहुंच गरे ये 1 हों जस्मय-सा दिलाई देश था । शस्त्रे भर 'गांचीजी की अव' के समजीती क्षेप होते रहे ।

कृत को देखने और अपने असीकित उद्यारक के प्रति अद्या प्रार्थित करने के कि सर्वत्र मिलती थी । मोद्ध 🖷 एक नई मतंत्री दिलाई दे रही थी फिला उपदेश पराना ही 🕄 भाइर, मदिरा-निरोध चारेर कारहरूवता-निशारण की पुरानी किन्यु शिय बार्वे दीहराई बाडी ! वि मांग यह थी कि सबकी सत्यामह में शामिल होता चाहिए। कूच में ही गांधीती में शे<sup>तित हा</sup> था "कि श्वपुत्रव नहीं मिला को था को वाले में मर ब्याऊ ता था साधम के बाहर नहेगा ! में न उटा क्षत्रा हो श्राभम लीटने का भी श्रादा नहीं है ।" कराई श्रीर शाम क्याई वर उन्हें ने त्रीर दिया । स्थ्यनेपक वैक्की की संस्था में शरीक हुए । सांचीओ की मिएएग्रारी होने ही क्<sup>र्या</sup> भी खान्तम सम्पन्ती अन्दे उत्तराचितारी वृष्ट्रेर हुत्त । सामाये बाउन्तमान राम ने वहा, <sup>सह</sup> मांधी को देविराधिक कृष की उपमा बनाव मूला और उनके बहुरी सावियों के देश स्वाम मे का महती है। अनुषक यह महापृद्ध मध्यो महतूर वर नहीं वहूंच आवगा होते हिरका महिले

सांची ही में बहा, "बार्येमी गम्य में भारत का मैदिन, भी देत, सांखदिन बीर बार्य मती तरह तरत कर दिया है । मैं इस राज्य की फांधरांग समस्ता है और हमें तर करने क

दर स्पा है।

भक्की क्षत्र 'तीक सेव दि दिना' के बीज गांवे हैं । बुनों के भी मचाने हैं । सुने 'निवा' की राज्योंने में रिहरण था। या यह वन कार्य दुक्ता | में साम गए हैं है मुक्त मिन्दि की राज्योंने में रिहरण था। या यह वन कार्य दुक्ता | में साम गए हि हम माधार को लोगा। बा बा उत्तर मार्टिश आप के शमीण ही मेरा पर्म को समा है। या हमारी अपनी वर्षित सर्ग है। इस दिनों की सामा करें आहें, किया शमाकात हम मानव की मान कर देत हैं

ms-cim i ("

अभगान व अनुशा अवश्व श्वाद का अन्य ही दूस वाली में मुन्त वह आहेगा के कार्यराहे के मानावह व प्रमुख अवश्व श्वाद (मानाही वर्जना हो को मूनी कारक पर्व अगी है । उन्हा हो। पर्व हो जिस्से को के प्राह, 'मानाही वर्जना' का मुल्त के है में जे जो कोन क्या एक उन्हा है। बार में के उनकी अने करने के जिस के उनका अन्य मुक्त के हैं में जे जो कोन क्या एक उन्हा है। कर करता, प्रदेशन की बाद बाद्द के कुछ कर करावत के किये हुं जा सकत कर किस य जेकरी संव त्रांच के किए के जान कर किस कर के प्रतास का जात कर की के की है

हर करता पर के के बहुत्वाचार की द्वेष के अन्यत हम करण कार्य करता हम कर्य कर कर कर है।

THE HEAT BUT MAKE & SH STOP BY THE BUT AND

प्रवत्ता का प्रारम्भ और रम्बासन करने का महारूप गांची को ऋषिकार दिया गया था। शाय ही समिति गांचीमी, उनके सार्वाची एवं देश को १२ मार्चको हुएत किये गये कूच पर वर्षाई देती है। बिंक हो शासा है कि देशमर भाषीओं का इस काम में इस सरद साथ देगा जिससे पूर्व-स्साय-सार्वादोत्तन सीत करता है। जाय!

अन्यताल शान फरण हैं प्रक्रिया होनियों को आधिकार देती है कि वे जिस प्रकार उचित सम्में उसी अर सिन्तम अपना आग्री कर दें अहनवात सम्मन्नाया पर कार्य-सिनिय की अरमधी का पासन जा प्रमान का प्रमान कार्य के स्वार के स्वार कार्य के प्रमान के स्वार के स्वर के स्वार क

#### सीर्थ-चात्रा

गांपीजी को कुच मे २४ दिन लगे। यासे सर बह इच बात पर जोर देते रहे कि यह तीर्थ-ात्रा है। इतमें पारेर को कायन रखने मात्र के लिए लाने में ही पुरुष है, स्वादिए भीजन करने में ती है। बह बातर फ्रांस्निनित्रिया कराते रहे। तस्त में गांपीजी ने करा:—

"भावा ही प्रात्त क्षांत्री मार्ज वर्जन मार्जन के अगर में लाधियों से कह रहा था कि तिल जिसे में स्वेते होत्यन अस्ता करांगी है उतमें इस गहुंब को है कि उता हो आहा रही आहा रही की र वर्जप हुआ है हा होते हैं। यह तिला क्षांकि उता है आहे रहा व्याह्म की र वर्जप हुआ है जा होर ही अपने हिम में अपने हिम में आहे हैं हिम साम है। देखना उनके आहा है के मान्ता है। है स्वाह्म को मान्ता है कि स्वाह्म को साम हो के साम है। है स्वाह्म को मान्ता है कि र देखा है। है साम है साम है है है कि साम है। है साम है साम है है है है है है की साम ही है है। है है साम है साम है साम है साम है साम है साम है है। है साम है है साम है

''मैं विधेष सभी कर राज्या हूं जब मेरा रहत-सहन जनता की जीसत-जाय से कुछ तो साम्य

308

# कांगेस का इतिहास : भाग ४

किया जा सकता। इस महान् अवसर पर मनुष्यों के हृदयों हैं। देश-प्रेम की जितनी प्रश्न धर ब रही थी उतनी पहले कभी नहीं वही थी। यह एक महान झांदोलन का महान प्रारम्भ स, होरे दिए

🛍 भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के इतिहास में इसका महत्वपूर्या स्थान रहेगा।"

'यात्रा सें गांगीजी सहारे के लिए, हाथ में लम्बी लकड़ी लिये हुए चलने थे। उनहीं हती मे थिलकुल करीने से पीछे-पीछे चलती थी। सेना-नायक का कदम पुर्वी से उठता था हो। हरे प्रेरणा देवा था। ऋपलाली गांव १० मील दूर था, सारे ग्रह्म सेना को दोनों श्लोर करी हुई अ

भीड़ के बीच में होकर गुजरना पड़ा। लोग चयटों पहले से भारत के महान सेनापति के स्पेटेंड उत्पुक्ता में खड़े थे। इस अवसर पर बाहमदाबाद में जितना बड़ा बुलून निक्ता, उत्सा परे वर्र

निकला हुद्धा याद नहीं पढ़ता । शायद बच्चों झीर झपंगों के लिया नगर का प्रतेष्ठ प्रिर्दर्श बुलूस में शामिल था। इसकी लम्बाई दो भील से कम न थी। क्रिन्ट बाजार में लो होने से हर्ग

न मिली, ये खुवों और भरोकों और दरकों पर, बड़ॉ-कड़ीं बगड मिली. परंच गरे वे । सरे क्रारे उस्तव-सा दिलाई देता था । सस्ते-भर 'सांचीजी की कय' के समामोदी बोच होते हो । कूच को देलने और अपने संशीहक उद्यारक के शांव श्रद्धा प्रदर्शित करने के हिर्द हैं। वर्षत्र मिलती थी। मोच की यक नई भांकी दिशाई दे रही थी किन्त उगरेश पराना ही दिश हर

नहर, मदिश-न्तिभ स्त्रीर सरहरूपता-निवारण की पुरानी किन्तु विष बार्वे दोहराई सर्ती । He ए रांग यह थी कि सबको मत्यामह में शामिल होता चाहिए। कुन में ही गांधीमी ने सेलि का है या "कि स्वयम्य नहीं मिला की या की सक्ते में बार व्यक्तं वा व्याक्षम के बाहर रहेगा । व्यक्त । उठा वका क्षेत्र साभम सीटने का भी इगया नहीं है ।" कवाई सीर बाम तकाई वा उन्हेंने तेर दिया । स्त्रयसेत्रक सेकडी की सम्मा में शरीक दूप । गांधीश्री की गिरप्रश्री होते ही वा ी बाब्याम मुख्यवत्री अनुके जुनगधिकारी मुक्केट हुए । काषार्थ महरून बन्द राग में क्रा, "

hall को ऐतिहासिक कच की उसमा कमरत मना 'कीर उनके शहरी शर्रावर्षे के देश स्वाम है त नवती है। अक्टब यह महापुष्ण मंत्रिने महनूद पर मही पहुंच कावता,हीद्रे तिरहर मर्रिने गांचीओं में बहा, ''समीका गरुर ने भरत का नैतिह, मीतिह, शांक्रीट्ड सीर सीर्न भी तरह त्यारा हर दिया है । मैं हम शम्म की फामिसाप समभाता है सीर हते अब काने 5

र ब्युक्त हैं है भद्रिके श्रद भीत सेव दि कियां के बीत गांदे हैं। दूशरी में भी संबंध है। मार्के पैनव राक्रमें है में निरुपत चा। पर वह तब अवर्ष दुखा। में बात गए हि इस सरवार को मीप का प्राप्त नहीं हैं। अप की शनदीय की मेरा वर्ग ही गया है। वर इसारी अपनी अर्थ

a a a mineral many term measures are m

-ख़बता का प्रारम्भ ध्वीर एनालन करने का बहात्मा मांची को झचिकार दिवा गया था। साथ ही समिति मांचीती, उनके सार्यियो पर्य देश को १२ अर्चको हुए किने बये कूज पर क्याई देती है। मिते को झाशा है कि देशमर मांचीजी का इल काम में इस सरह साथ देशा जिससे पूर्ण-स्राज्य आन्येतन सींक्ष करता है। जाय।

"महासामित मालीय समितियों को श्रांपकार देती है कि वे किछ प्रकार उपिय समित उसी उसी कर परितय खनवा जारी कर में शरास्त्र जा समय-कारण पर कार्य-स्थापित की श्रामार्थों का पासत माम परितय की स्थापित के लिए आपार्थ्य के पास मानीय सितियों के लिए आपार्थ्य के प्रांत्य पर प्रांत्य के प्रांत्र के स्थाप्त के स्थाप्त के प्रांत्र के पास कर मानीय की पित्र स्थापित के विश्व के कि सरसारी हराज्येन की पास न कि मी पूरी वैवारी को जारी रस्त्री आवशी, परन्तु करवक पांचीओ द्यापत्री पहुचकर नाम कार्य में पूरी वैवारी को जारी रस्त्री आवशी, परन्तु करवक पांचीओ द्यापत्री पहुचकर नाम कार्य मानीय हो पर्व कर स्थापत्र की स्थापत काराम न की प्रांत्र के स्थापत काराम की स्थापत अपास की स्थाप

#### तीर्थ-यात्रा

मांत्रीजी की कूच में २४ दिन समे। रास्ते मर वह इच बात पर जोर देते रहे कि यह दीर्थ-भाषा है। इसमें स्रांतर को कायम रखने मात्र के किए स्ताने में ही पुरुष है, स्वाधित भीवन करने में ही है। वह बराबर स्वास्त-तिरोक्तक कराते रहे। सरत में मार्याजी ने कहा:—

"दा नारों के आहून होने वर पुत्ते खाता है कि युक्ते वाहरणाय सादक को बह जब लिखते का नाम हर मा, देनगई साति शीवक आप से वांच हमा पूता नेवन की को को को आलोधना की गई भी दे वह के नाम शीविक हमा है की हम को मेह दून की का भीविक एक मा है की हम को मेह दून हम के महित हम को महित का नाम का माने का मा

"मैं विरोध सभी कर सकता हूँ जब मेरा रहन-सहन अनता की श्रीसत-स्राय से कुछ दो साम्य

रखता है। इस यह कूच परमेम्बर के जाम पर कर रहे हैं। इस खाने कार्य में नहीं, भूते होते से होगों की मलार्स की दूसर देशे हैं। यदि इस देखावियों की खोलत ज्याव आर्थित रहे हैं है। विदे इस देखावियों की खोलत ज्याव आर्थित रहे हैं तो हमें वाहस्याय के बेवन की टीका हमते हा होई होत नहीं है। मैंने हमर्थकरों को खाने को होता को हम अपने अपन कर वह हो। श्री हो हमारे में हिए रही में स्वाद प्रतिकृत के पैसे का प्रतिकृत की स्वाद प्रतिकृत की स्वाद प्रतिकृत हमें हमारे प्रतिकृत की स्वाद प्रतिकृत हमारे की स्वाद प्रतिकृत हमें स्वाद प्रतिकृत हमारे की स्वाद प्रतिकृत हमारे हमारे की अपने हमारे की इस्ति हमारे की स्वाद हमारे हमारे की इस्ति हमारे हमारे की अपने हमारे की आप हमारे की अपने हमारे की इस्ति हमारे हमारे

"'(स प्रकार के जीवन से वो अरला प्रयव की यह कहावत बारिता में होती है हि लेके हैं माल लाना कवा पारा निगलंग है। सारी करें हान में बढ़िया मोनन करना बीरी करने लान में हैं क्या है। बोरी का माल लाकर यह लाग़ है कमी नहीं जीती जा पहली। मैंने यह हव है देखें है माहा हुने करने के लिए कुत भी मीती ही भी हो हमें तो जाया है है कहा हमारी दुकार हमी का विवक्त हमारा लाग के लेके लिए कुत भी मीती ही भी। इसे वें लागा है है हमारी दुकार हमी को वें कर हमारा साम देंगे। उन पर बेहुआर लागें करने लागा हमारे किए अरवान होगा। इने पर बारिक काम रहता है हि मैं अपने ल- लामियों के के प्रीन्त हमारे में नहीं बार लगा। इने पर साम-प्रकार को व्यवस्था में आपने लगा के लाग साम का किए तो इसे हमारा साम-प्रकार को व्यवस्था मीता हमारा के हमारा साम के लाग हमारा के लाग हमारा है। आप मेरे करनेरा की इसरा हो अरवान के लिया मेरे पार दूसरा का मालता हमारा हमारा हमारा हो। अरवान हमारा हम

करता न होगा कि इस प्राप्य का उपस्थित अनुसा पर अक्टरला खार हुआ। नार्यों तर्पियों को समोधन करने गांधीओं ने उनने स्थान का स्थापर होड़ने का आयुगेप क्यानार्यों ता नमक-का और स्थान की किसी को उठा देनों भी भी स्थान हो गये, हो सांधा की बाँधे कर पूर्त्यों पर कीन प्राप्त स्थानार्थों को अस्थान केने से शेक सम्बादि हैं। स्टेर ऐसी सींह में वे में उन्हें देख सूमा। या हो मों सांदिय वह सेक्टर सीट्या, या मेंनी सांखनुत कर तीर्था किसी

नमक-कानून टूटा ५ धरीन को प्रातःकाल गांधी जी दावही पहुँचे। सीमर्त ह । प्रातःकाल की प्रार्थना क घोड़ी देर बाद प्रार्थाओं और उन् प्रक-कानून गोंडने निकने ! नमक-बादन सोडने ही गांधीओं ने कि गांव वालों को पूरी सरह सममज दिया । शय कि नमक-कर का भार किन किन पर कितन

॥ है. और इसके कार्य को फिस प्रकार तोड़ा जाय जिससे नमक-कर उठ जाय । "गांव वालों की यह भी साफ साफ समफा देना चाहिए कि कानून खिगकर नहीं, चीड़े घारे

करना है। समुद्र के पास दरातें और खडडों से प्रकृति का बनाया हथा नमक विश्वता है। याः रे इसे ब्रापने और ब्रापने प्रशासी के बाम में शा सकते हैं और जिन्हें जाहिए उनके हापों वेच मं ते हैं। हा. यह भली-भावि समन्त रखना चाहिए कि ऐसा करने वाले सब खोगों को नमक कानू-करने के द्वाराध में सरकार सजा भी दे सकती है जीर नमक-विमाग के कर्मचारी दूसरी तरह भ

श्रास्त्राय र : प्राहों की बाजी---१६३०

कर सकते हैं।

"नमक-कर के खिलाफ यह लड़ाई राष्ट्रीय सप्ताह भर, अर्थात् . १३ अप्रैल तक, जारी रहनं

क्रिए। को इस परित्र कार्य में शरीक न हो सकें उन्हें विदेशी वस्त्र-विदेशार ग्रीर लहर-प्रचार '

ए व्यक्तिशः काम करना चहिए । उन्हें क्राधिक-से खर्षिक खादी बनवाने का भी मयल करना

हिए । इस काम के और मदिश-निषेष के बारे में मैं भारतीय महिलाओं के लिए प्रालग सन्देश गर कर रहा है। मेरा निश्वास दिन-दिन इंड होता था रहा है कि स्वाधीनता की प्राप्ति में स्त्रियां

ापों से अधिक सहायक हो सकती हैं। अभे सगता है कि बाहिसा का बार्य ने प्रकार से बाक्ता रम सकती हैं | यह इसलिए मही कि वे अवशा हैं-पुरुष अहकार-वश उन्हें ऐसा ही सममते हैं-रेक सक्ते शाहत और भारम-स्थाम-की मातना उनमें पुरुषों से कहीं अधिक है।"

इसरे बक्टरप में गाधीओं से : कहा :---

"सभे अब तर जो सचनायें मिली हैं उनमें मालम होता है कि गुजरात ने सामहिक क्षयता ा की व्यक्तन्त प्रमाण दिया है उधका सरकार पर जासर हो गया है। उसने प्रधान व्यक्तियों की सिर-

नार करने में विकास नहीं किया । मैं यह भी जानता है कि देशी ही कुमा संस्कार से ऋस्य प्रान्तां के

गर्यकर्ताध्यो पर भी ऋवस्य की होगी । इस पर उन्हें बधाई ! ' "यदि सत्याप्रहियों को सरकार जी। चाहे तो करने देवी ती । आरचर्य की ही बात होती ।

ाय ही सदि वह बिना चारालती कार्रवाई के :उनके आन-माल पर : डाय दासती तो बट भी पाश-**४कवा होती ।** 

"अपवरिषय रूप से मुक्षदमे चलाकर शत्रायें देने पर कीन ज्ञावश्विकर सकता है है । आस्विर **गन्दन भंग का यह नती जा दो की घा ही है ।** 

''काराबास और ऐसी ही शान्य कसीटियों पर तो सरवामही को उतस्या ही पहला है । उसका

उद्देश्य सभी पूरा होता है जब बह स्वय भी विज्ञलित न हो। और उसके चले आने पर ये लोग भी म रक्साचें जिनका यह प्रतिनिधि है । यही स्वत्यत्त है कि सबको अपना ही नेता और अपना ग्रामुदायी লৈ জনো আহিছ )<sup>11</sup>

"सरकारी या सरकार द्वारा नियन्त्रित शिक्तका-सरवाओं के छात्र यदि इस कवाओं के बाद भी वे सस्पार्थे न छोड़ेंगे तो मके दल्ल होगा ।"

रिवर्षी के विषय में गोधीजी ने नवंसारी में कहा:---

"रित्रपों को पुरुपों के साथ नज़क की कहाइयों की रहा नहीं करनी नाहिए । मैं सरकार पर

इतना विश्वास चार भी रत्व सहता हूं कि वह हथारी बहनों से सहाई मोल नहीं लेगी। इसही

उरोजना देना हमारे लिए भी अनुचित होगा । जनतक सरकार की कृपा पुरुषों तक ही सीमित रहती है तबरक पुरुषों को ही सहना चाहिए: जब सरकार सीयोस्तपन को शब भने ही शिवपा भी सोलकर

लड़ें। कोई यह न कहे कि 'चूंकि इस जानते ये कि स्त्रियां कितनी भी आगे बड़कर कार्त आंसे उनार कोई हाय न बालेगा, इसीलिए पुरुषों ने स्त्रियों की आह लो।' जैने स्त्रियों के बन्ने वे कार्यकम रक्ला है उसमें उनके शहुत काम हैं। वे जितना सामर्थ्य हो, साहस दिसाँ हैं। जोखिम जठावें।"

६ खप्रैल से नमक-सत्यायह की छाटी क्या मिली, देश में इस छोर से उस छोर तक 🖹 सी लग गई। सारे बड़े-बड़े शहरों में लाखों की उपस्थित में विश्वट एमाय हुई। करानी, श वेशावर, कलकता, मदराध और शोलापुर की घटनाओं ने नवा अनुमन कराया और दिला हैंदें। इस सम्य सरकार का यकमात्र आधार हिंसा है। पेशावर में सेना को गोलियों से कई आहमी राये। सदरास 🛘 भी गोली चली ।

करांची की दर्भटमा का उल्लेख करते. हुए गाबीजी में लिखाः--

''बहातुर सुकक दत्तात्रेय, कहते हैं, सत्यामह को जानता भी न था । पहल्यान या, हवीं विर्फ शान्ति कायम रखने के लिए गया था। गीली लगकर मारा स्था। १८ वाल का सेंडर मेघराज रेवाचन्द्र गोली का शिकार हुआ। 🗺 प्रकार अवधानवास सहित ७ मनुष्य गोती धायश हर ।"

२२ झप्रैल को यंगाल आर्डिनेन्छ फिर आरी कर दिया गया। २७ झप्रैल को बाहर साहब में भी कुछ संशोधन करके १६१० के मेंच-एक्ट को आर्डिनेन्ट-रूप में किर से जीवित दिया। गांधीजी का 'यग इविडया' काम साइक्लोस्टाइल पर निकलने समा था। एक वस्तम सन्देनि वहा :---

"हमें श्रद्धमन होता ही या न होता हो, कुछ दिन से हमपर एक प्रकार से फीजी शावन हो र है। फीजी शासन व्यक्तिर है बया । यही कि सैनिक श्राफतर की सर्जों हो कानून बन जारी है। हिंह हाल बाहसराय देता ऋफलर है और वह जहां चाहे साधारण कानून को बालाय-ताक श्वकर निर्मे ब्राजार्ये लाद देता है श्रीर अनवा बेचारी में उनके विरोध करने का दम नहीं होता। पर में बार करता हूं, वे दिन जाते रहे कि अभेज शासकों के फरमानों के सागे हम अपवाप क्षिर मुखा दें।

"मुक्ते उम्मीद है कि जनता इस क्याहिनेन्स से मबगीत म होती। चीर बागर सोडमत सक्ते प्रतिनिधि होंगे वी ऋलवारवाले भी इससे नहीं बरेंगे । ,थोरो का यह उपदेश हमें हृदयगम क होता चाहिए कि बारपाचारी शासन में ईमानदार ब्यादमी का धनवान रहना कठिन होता है। बार अ इस की-चड़प किये पिना आपने शारीर ही अधिकारियों के इवाले कर देते हैं तो हमें उसी मादि अपनी भापनी समाति भी उनके सुपूर्व कर देने में क्यों हिचकिचाहर होनी चाहिए हैं इससे हमारी श्रास्त की में रहा होगी ।

''इस कारण में सम्मदको श्रीर प्रकाशको से बानरोध काना चाहता हूँ कि वे अमानत देने से इन्दार कर दें और सरकार 🖩 माने तो या तो वे अवशयन बन्द कर दें, या सरकार जो कब्र अर्थ करना चाहे कर लेने दें। अब स्वतन्त्रता-देशी हमाश हार नटनदा की है और उसे रिमाने को हमारी ने घोर यातनार्ये सहन की हैं, तो देखना, जालवार वालों को कोई यह न कह शके कि मीका पहने पर वे यो नहीं उठरे । सरकार टाइप स्त्रीर मशीनहीं

लीन सकता है। क्रीर ऋतत जीव हो ॥

-- अस्त्री ।"

जमानत मांगे तो न दी व्यव चीर मेंच को बच्च होने दिया व्यव । 'नवजीवन' गया चीर उसरं साम-साम नमजीवन-पेस द्वारा प्रकाशित खन्य पत्र मी जाते रहे । देश के ऋषिकांश पत्रकांगे ने जम नहें शांकल कर दी ।

श्चर वापीजी ने जनवा को गांवीं में वापी के बारे पेड़ काट बावने का खादेश दिया। शुक्ष खाव तो उन्होंने खपने ही इगमें है की । भ माँ की सहसे में रिक्षों की बमा है वह वेते—"भावित में तार्थे वकती के रिका वामांकों में न खाना चारिए। वकती पर श्वम बारिक से-बारिक खात बारों की तार्थे वकती के रिका का बारों की रिका बारों की रिका बारों की रिका खाते हैं। विदेश करता है। "वर्षी पर उन्होंने व्यावीय पंचावतों से खानती मारिय-खान की मित्रका पावत करने हैं।" वर्षी पर उन्होंने व्यावीय पंचावतों से खानती मारिय-खान की मित्रका पावत करने हैं। "वर्षी वर उन्होंने व्यावीय पंचावतों से क्षावती मारिय-खान की मित्रका पावत करने करना है।" वर्षी पर उन्होंने व्यावीय पंचावती से कंपाती करने वारिकार के विद्या करने करने की लिखा :—"

''काता में शारित तो रखती हैं, किन्तु जोरदार जामांकड़ बहिष्कार करके उसने फ्रोम, हैंव बोर दहांकिए हिंदा का परिचय दिया है। ब्रोजे-बोरोज मार्टी एर करकारी कर्मचारियों की परकारा मेरेर तम किया जाता है। इस विशेष्ठ हमारी जीत नहीं होने आहा है। इसे मार्मकार करें परेजदार के बाम की बुदाई का मखा-कोड़ को करजा चारिए, किन्तु उनका कठोर विश्वकार करते समय हमें माधुर्व्य जीर सायर-जाव नहीं खोक्या चाहिए। ज्यन्यथा किसी दिन दर्श होंगे। मामसाद-यार बीर भीजदार वर्गरा मार्च्य होंकु हेंगे। भीजदार ने तो खोक भी वी नताते हैं। किर जनता भी सम्बोदा क्षेत्र है दो क्या मार्च्य ? हसी मार्क्य करती जनता चला आप जीर उत्तर में यूचरे का हाथ चले तो उसे दीय भी कीन है।

'खिहा विका-निवाधियों को बावधान होकर बोहक्कार को सर्वाया के मीतर राजना चाहिए। दवाहराया, मैं मैंने संकेत कर रिवास है कि ग्राम कर्मणायों का बोहक्कार उनके काम एक ही श्रीक्षित राज चाहिए। 1 तमके ग्रासा न मानी व्याप, वरना उनका खाता-गीवा बन्द स होता चाहिए। उन्हें चरी से नहीं क्लिकारा चाहिए। वाई इससे बुठता न हो करे वी चीहन्दार कोर के ना चाहिए।

धारासना पर भावा

इच समय गांधीओं ने बाइसताब साइन के लिए अपना दूसरा पत्र तैयार किया और स्वय जिले के पारासता और स्वरसाझ के नमक के फास्कार्नों पर घावा करने का इरावा आदिर किया । उन्होंने वाइसराय को लिखा :—

"र्रहरू ने चाहा को चायस्या पहुँच कर जनक के कारकाने वर खांपकार करने का प्रेस इरदा है। मेरे वारी भी भेरे खाद स्वाना होंगे। करका को बह श्वाचा यवा है कि चायस्या म्यक्रियत कमार्थ है। यह स्मृत चोकाभूती है। चायस्या पर सरकार का उत्तमा है। बास्तिक नियंत्रण है जितना सारकार सहस्त की कोटी पर है। आधिकारियों की सीष्टित के किया चुठही-मर नगक भी कोई बार्ति नहीं से जा सकता।

"इस घाने की--शेकने के तीन उपाय हैं-

(१) नमक कर उठा देना 1

(र) मुक्ते सौर मेरे सामियों को गिरफ्तार कर लेना ! परन्तु जैसी - मुक्ते आशा है, यदि एक के बाद दूसरे गिरफ्तार होने के लिए आहे रहेंगे तो यह उपाय कारगर व होगा !

(३) खालिस गुपदापन । परन्तु एक का सिर फूटने पर दूसरा सिर फुक्काने को देवर देव यद यार भी स्वाली जायात ।

"यह निश्चय विना हिचक के नहीं कर लिया गया ! सुक्ते आशा थी कि सत्पार्व है है सरकार सम्य तरीके से लड़ेगी । यदि उत्तर साधारण कान्त का प्रयोग करके सरधा हटें। लेती हो में बड़ी क्या सकता या है इसके बजाय जहाँ प्रसिद्ध नेताओं के साथ सरकार है होर है जाम्या बरता भी है, वहां साधारण सैनिकों पर वाश्वविक ही नहीं निलंकत प्रहार भी कि हो है। घटनाय रक्की-दुक्की होतीं को उपेचा भी कर ली जाती। परना मेरे पात बंगाल, विराप उपे सपुक्तमान्त, दिल्ली खीर बरबर्ट से जो सबाद पहुंचे हैं उनसे गुजराव के झनुमर का समर्थन है है गुजरात-सम्बन्धी सामग्री तो मेरे पाछ देरी है। करांची, पेशावर क्योर महरात है मोती-हना ख्रवारता पत्र ख्रातक्ष्वक मतीव होते हैं। इहियां जूर-जूर करके और अपहरोग दशा है। का सेवकों से यह नमक श्रीनने का प्रयत्न किया गया है जी। सरकार के लिए जिस्मा था। ही, स रायकों के लिए छालवत्ता वह येशाकीमती या ! वहा जाता है कि प्रधा में मध्य सीता है है है !! के बासक के द्वाप में से राष्ट्रीय कारदा द्वीन शिवा । यह कार्य कारत के दिवस था। सन् कमता में मुखदा बावल मांगा को उसे निरंप बहार करके लहेड दिया गया। व्यक्तिकारी स्रोडी प्रपाप ममभने ये हभी हो भन्द में भन्दक्ष वावध दे दिया गया । आपमा मुख्यमे क्रीर प्रदार की कम ही हुए दीन्त्रों हैं, परन्तु करवतिकों से भरदा होतने हैं कार में हरी नीय निर्देशक का परिचय दिया गया बताने हैं । शामाचार है कि बाउन के निर्देशक दिन और न्याय-गरामें अवस्थानी लूट लिने गाँद । कर्मनारियों के बाथ शाक मार्जा म देवने के आधार शाही रात में एक तन्त्री की मवही ही मह कर दी गई । व कुरव जन-समूरों की चांगी वे बामी हैं। कार्रेन की आज में होती हो करा ये सोश नरशा (शरे दिया श्रीको है द्वारा हम इनायों से प्रिय की जिस । वे मुने, उस कोशों से मिने हैं किसीने सत्य का का ले उक्ता है। बारबीसी से अर्थ से यहें कर्मभारियें:शाम दिया गया प्रदेशाय भी कृता शिक्ष हुआ है। साथ मेर है, इन दिने

र, 'बनस्य कोना प्रांतिको है। मेर समय काने हैं बनांत्रय प्रांत काना की हैरे साबार प्रदा प्रधार हाम में जो मोती की कांधक मुनव देता प्रतेश कीर वर्षाधार के बाने के क कार की मो बानि बंगरी कर भी पूरी काली वहेंगी ह लजूशनह से वहंगर कुमा सब कर कर है है उन्हें के

कर्मयारी मूठी काँ महासित्र काने से बाम नहीं रहे। गुजात के कलहरों के दक्तर से ले कर

विष्यंत्रची निष्यमी हैं, जनके बुद्ध सन्ते वे हैं:---

बरी होता. उल्लंबर मन्द्रना अंग वह बा देनी है है रे, निर्मान परी हैं कि इस देश में राज वर्श्य पर प्रतीम अन्यता में अरे कर हैद अन्य वर्ष की व आ भी हैं कि का कार कार की है। देश का में बोर्ट भार ऐसा नहीं है का कार वर्ष क्रम के में कारी करते ही उद्यक्त ही मही, मारव मान्य में मानार नहाने नानी की की

अने दें कर है हैं और बंध बीअर का खार्च की बर हेंचर पुत्रही सहावय बरही है।" हा, विकास के विकास काम किया है हमार पांच में में मान बारे प्राप्त की मान्यों है की

2 00-17:

महेंचे में एक एक में कराब रोज पालन बालन बान नवती है कि हंकों है । है वह वर्तन है mit and \$ to and a me an ana my mine ter m net \$1 and and and we has a so reference and how had a go me fenerge a wit all mit के देवा ही है | और यह कर लिया भी जावा है स्त्री, पुरुष, बच्चे, पासन् पशु, छोटे-मड़े स्त्रीर

के-बीमार सब से।

यर करना एक पुरवापूर्ण झावल है कि हर गांव में एक एक चर्का चलता है कीर सरकार भौ-आन्दोतन को किसी भी रूप में भोतवारन देवी है। सरकारी ऋषा के बाव में से बार रिसो इंजिन्ह दिव के लिए एक्ट होने की कूटी बाव का उत्तर वो अपरेशासी क्षोग अधिक अस्त्य दे ते हैं। परन्य मे नमूने वो उन बातों के हैं जो सरकार के सक्त्य में अकता के आमने येज आती हैं। हिन पड़ बीर गुजरावी कवि को मूटी सरकारी शहरत पर सज्य दे दी गईं। कवि बेमार करवा रहा कि मैं से उन समय स्वरो स्वाच पर मुख की निंद ने यहां था।

रहा हि स वो उस वस्त दूसर रामा पर तृत्व का मोद से यहाँ था। "श्वन सरकार ही लिफिन्यल क्षेत्रभावों देखिये। शयान के माणारियों ने बराग देने वाकों को द्रा कीर नियम-रिक्टक स्पार केयी। शरकारी कार्यकारी कर ने कमूल क्षिप्त कि स्वय-वेवक स्थान | जिस मों कार्यवारियों ने न वो सारवीड़ पर प्यान दिखा कीर न शयान की खानियर्गिया निर्देश पर | |परिदेश के बारे में तो सबके मानूस होते दूपर भी कर्मेचारी वह बहाना कर सकते हैं कि किसी में अध्यक्त मेरी की।

'भीर सब देश की द्वादी पर एक नया जाहिनेन श्रीर साद दिया है। इसकी कोई मियास (| मिलवी। मगतविद बरीय के मुक्दमे में कानन के द्वाय देर होती, उससे बचने के लिए साथारण हमें की ताक में रलने का खाएको खज्हा सबसर मिस गया। इन इसमें को भीजी-खायन कहा

ाय वो बाहरपर्य क्यों होना जाहिए है और क्यों के धान्योरक का श्रीवत्त्व कहा है !

''रेही दशा में, बुद्ध हमय से अब म्हरीन वा बोहतवारा शुरू हुआ है ! उक्ता सामत हैया है दहा ब्याय उससे पहते ही बाहिक साहज वा वामत , आर्थक करोर का बोहती कर बाहता जाहता है, जिससे सामक मेंच जात्वी हो अबक उठें और यह स्वधिक साह पासे वर बचा निकरी । मैंने जो तो वे बयन की है उनका समार है आपनी हमने में हो साबद सामत समार असे में सोसा मा

गत बयान की हैं उनका सम्मन है आपको इतम न हो। शायद आपनी उनस् अब भी मधेसा न ो। मेरा पर्मे ही आपका म्यान दिलाना आज है। "इस भी हो, मुभी ऐसा प्रतीव होता है कि मैं आपको सत्ता के लाल पंत्रे को परी सरह

ब्रायमा हैने वा बहुरीय करूँ। देशा व बरमा मेरे लिए कासूता की बात होगी। की लोग बात इक्टमत कर यहें हैं, निजारी मिलियात करवाद हो। ही है, उन्हें बह करारि न ब्रायम होगा पारिय कि मैंने उन्हों कास्त्रा है हह लहाई वो हेड़ तो। तिसा पर ब्रायंक्स को उन हर वह पूर महित्या निज हर तथ वह का का करता था। करोड़ पर हो हठ लहाई के परोज करात का ब्रायमी कर महर दुष्या है और दूसरे हक्ते जैसे तथ ही भूच्य मान राह है।

"वासामा-चाम के प्रमुखार कवाचारी जितना स्विक दमन सीर कानून मंग करेंगे, सप्तासी उन्हें 🗓 स्विक कहीं को सामान्य हैंगे। शेषदा-पूर्वेक सहन किया अरव हो जितना स्विक कर-सहन उन्हों ही निव्यत काकता।

भी बनाता है कि भी प्रविद्यारित उत्तारों में क्लिमी निर्दाण निर्देश हैं । लग्द बाद रेटा मुक्ते समामने भित्र कारोलका भी डीलफा। मैं बोले जोतका और मत्त्रण हैं की बद्धा है। मैं मारा मैं मार १६ वर्ष है भी भारत से बाद की बाद की भी रूप के बद्धा सामा है है जिस कर प्रव मंदिता भी ही प्रवाद से बाद की मार्ग में मारा है। कि लिंगा के प्रवादनका मार्ग उत्तर मोर हितार से भी मार्गितामक वर्षों की मार्ग में मारा है। कि लिंगा के प्रवादनका में में स्वादन की में होगा हितार से भी मार्गितामक वर्षों की मारा में मारा करती है। वण-वाद रेडी में महा की स्वादन की स्वादन मार्ग में मनुष्य का नृतरे के कार्यों के लिए श्रानिवार्य रूप से हुआ करता है । इसके बलाव और क्षेत्रि दारी नहीं हो सकती। दायिल की बात भी छोड़ दी जाय छो भी मैं झपना हम हिरी में इन्हें मुत्तवी नहीं रख सकता । श्रान्यचा श्राहंशा में वह शक्त ही कहां रहे, बे हंशा है हती है की है और जो मेरे टीर्पकालीन अनुभव ने सिद्ध की है है

"हां, मैं आगे की कारैवाई सहप स्थायत रख सकता हूं। आप नमक का उस हैं इसकी निन्दा आपके कई विक्यात देश-वासियों ने बुरी तरह की है; और खब से अपने देश होगा कि समिनव अनता के रूप में इस देश में भी सर्वत्र इस्तर रोप पड़ट स्ट्रॉस है। स्विनय- इत्यास को अरपेट कोसिये। परन्तु क्या झाप कानून-मंग से हिंशमय विदेश की समानते हैं। प्राप्ते कहा है कि सविनय-स्वका का परिवास हिंस हुए विन नहीं सेहा है। हुआ वो इतिहास यही निर्णय देवा कि बिटिश-सरकार श्राहिस की नहीं हमानी से सरे उसकी मुनवाई मी नहीं की, कल यह हुवा कि मनुष्यसमाय सरकार ही प्रिय की री मस्तु, हिंद्या पर जनर ज्ञाने को विवस हुआ। परन्तु मुक्ते ज्ञाता है कि नरकारी उर्जेस्त है। युद् परमात्मा नारक-वासियों को हिंचा के प्रकोधन से बूर रहने ही द्वविभवा और होत प्रदान करेगा ।

"खुतः ज्ञाप नेमक-कर उठा न सब्दें और नमक बन्धने की मनाही दूर न करा हुई है। श्रानिच्छा होते हुए भी इस पत्र के झारण्य में वर्णित कार्रवाई करनी पहेंगी।"

गांधीजी की विरपवारी % वारील की राव को १ क्वकर १० मिनड पर गांधीजी को चुनके से गिरकार करें

सारी में बिटा दिवा शया ! खाश्च में पुलिसवासे थे ! बस्बई के पास बोरीबिली वह हेता ह्मीर यहां से यरवड़ा-लेख तक मोटर में पहुंचा दिया तथा। 'खन्मन टैलीमाफ' नामक हाना संबाददाता स्वश्नमीद बार्टीलैट ने इस प्रसंग पर सिखा था:--

"जब इस गाड़ी की मधीचा कर रहे थे उल समय हमें बातावरण में माटक बानी वृत्र प्रतित होता था। इमें लगा, इस दश्य के प्रायच्यक्ष इस दि होता जाने यह स्टार हारी वा प्रेतिहासिक बन आया पर कर देश्यर चूत की गिरफ्तारी की है होटी बात है। हस्ते-मूठ की झा जाने। परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि गांधी आज करोज़े भारतीयों की दृष्टि में महासा की हैं। पुरुष है । कीन कह सहता है कि सी वर्ष बाद वीस करोड़ आरवीय उसे अवतार मानकर माँ हैं। इन विचारों को इस रोक न खर्क श्रीर इत ईस्वर-दृत को दिसवत में लेने के लिए तथ वे क हैं रेल की पटरी पर खड़ा रहना हमें बाच्छा नहीं लगा।"

हाँ, निरक्तार होने से बहले वांधीजी ने दायही हैं सब्दार सन्तिम शन्देश स्मित ना। बह यह या:---

"मंद इत शुमारम्म को श्चन्त तक निमा सिमा से वूर्ण-स्वयम्बनीयने दिना जी स वधी दिर भारतपर समन सनार हे नसमूल जो उदाहरण उपन्ति होगा वर उनहे दोन्य है है स्याम के बिना मिला हुआ स्वराभ्य टिफ नहीं सकता । खाराः सम्मन है अन्य सं हो सनीम बीह इत्ता वरें । सन्ते बलियान से एक ही वह को बह ओसने वहने हैं, सर्वान् विना मारे सता वहने वरमात्मा बरे मारत इत खादरों को पूप कर दिनाने । बच्चीत मारव का स्थापमान चीर तर्वल है हुरी नगर में निरित है। मुद्दी दूद मने ही करा, पर मुलबी हरीयल व मारिए।

"मेरी गिरस्वारी के बाद जनवा या मेरे खाँचमाँ को क्यवना न चाहिए। इस आन्दीलन का की संबंध है, त्यासारा है। यह सक्के इदल में कियाब करवा है। हममें अब्बा होगी हो वह त्याब दिवारा मार्च मिन विश्व करी है। यांच गांव को नमक बीनने या बनाने की निकल चारा दिवारों में हमारा अपने की निकल चारिए। कियों को सराब, अपनी का बीर कियों करने की दिवार पर का विश्व है। हमारी वर पराज देश चाहिए। में आवाल-इद सक्को वक्की पर कावना शुरू कर देना चाहिए और रोज कृत के देर लगा जाने। कियों को की हो हमारे के आप को हिए अपनामन, है। कियों को की हो हमारे की वार्च को होए उपनामन, है। कियों को की कार के बाद को सुप्त मार्च हो हमारे की हम के स्वार को सुप्त मार्च हमारे की हम के सुप्त की हम हम हमाराज हमार

वज्जु गांधीओं की शिरक्तारी का शहर तो विक्रुव-आगी हुआ। व जावा के धारतीय ज्यापन ने पण पट की इक्तास मन्दर्स । मुक्ताम के पूर्णि कहुद-बदरावाधी हिन्दुक्तानियों ने भी ऐका हो। यो बाद में कहुद के स्वाधित के साथ में कि हो। यो बाद में कहर गांधीओं की शिरक्तारी पर निद प्रकट । यो बाद में कर के प्रति के साथ की पर निद प्रकट ।। असे के देव भागियों की देव के भागियों के अपने के मानारी में हुआ। बहा के कपने के मानारी को उनके मारतीय आहतियों ने माल मेनने की मानारी है। करने वह सारवारों के साथ तीर पर हानि ती है। साथ सामी है तीरवारी की साथ तीर पर हानि ती है। विशेष के मारानी के साथ तीर पर हानि ती है। विशेष के मारानी ने भी मानारी नक्ता है। का साथ तीर पर हानि ती है। विशेष के मारानी ने भी मानारा करनी।

हुनी बीच में समरीका के मिलनिम्ब दहीं के १०२ प्रमावकाशी वादांगों ने वार-प्राप्त रैपने बातन्त्र साहब की सेना में ब्रावेदन-वन मेळा कीर उनसे खतुरोष हिन्या कि वाधीनी कीर माराव-रेक्ट कार कार शानिपूर्ण समरीका किया बाथ 1 हकर र हतावहर न्यूपॉर्ड के डॉटरर कॉन देनीन में काराये थे 1 सन्देश की प्रमानकारी से ब्रावील की माई थी कि माराव, हिटेज कीर जगत का । इसी में है कि इस कर्यों की बचाया जाय कीर समझ माना-व्यक्ति की मायकर दिखीन से एस्ट

-चया

भारत-सरकार को स्थिति की गोमीरता का श्रवस्य पूरा खवाल था। गारहाय हरार रोजनहादुर सम् श्रीर सर चिम्मनसाल सीठलबाह जीसे अस्म नेताओं से सामी-सनी इहरूर नरम-दल-संघ की कौतिस की कमाई में बैठक हुई । असने राजनैतिक परिस्पित पर विवार कि नरम नेताकों ने इस बात की श्रावश्यकता बताई कि बाहससम साहब सीव ही हुती हैक चीर गोलमेज-परिषद् की वारीजें कुकरेंर करें । किन्तु सर्वदल-सम्मेलन बीर नाम-दत से हैं बैठक के एक दिन पहले ही बाहस्तान साहब ने दूसरी महत्वपूर्ण वीवणा कर दी बौध्यस्त साथ का खपना पत्र-व्यवहार मी प्रकाशित कर दिया । नाम-दल की कौतिल ने भी सैन्य दर्र पर एक यहाच्या निकाला । इसमें कानुम-भंग के ज्ञान्योलन की भी भरेर निया वीवी सीपनियेशिक स्वराज्य की चर्चा के लिए जीलमेज-परिवद की अल्दी तैयारी करने हा बाहरत से भी अमुरोध किया गया! इस बात पर भी और दिवा गया कि सरकार परिवर् हैं। मर्गादाय प्रकट कर है, चाकि उस समय भी जो लोग परिषद् 🖩 द्रालम मे वे नरम दल उत्तमेंशाभित हो सर्वे । इस बाद पर भी श्रामह किया गया कि कारत-भंग का बारोहर की र का देमन चक साथ-साथ बन्द हो, राजनैविक केदी क्षेत्र दिये जाय और सब पर्काटर हैं। सरकार पर्या विश्वास की।

कार्य-समिति के प्रस्ताव

महात्माजी के स्थान पर श्री कम्बाच चैयवजी नमक-चलाप्रह के नापक हुए है। ब १२ अप्रैश को गिरकतार कर लिये गये । गिरफ्तारियों, साठी प्रदारी खीर दमन का दौर येंग रहा। एक के बाद दूखरा स्वयंसेवक-दल नमक के गोदामी पर बाबा करता रहा। पुतिक उने हा मारवी रही। बहुवों की सकत चोटें शाई।

गांचीजी की गिरफ्तारी के बाद कार्य-समिति की बैठक प्रवाग में हुई स्रीर उसने करें का चैत्र स्त्रीर भी विस्तृत कर दिया । नीचे लिखे मस्ताव स्वीकृत हुए:---

"१. फराबी तक महातमा गांधी के साथ जाने वाले स्वयसेवकों को कार्य-समिति वर्षरे दै और ग्राशा करती है कि असे तमे बंद बंद धाने करते रहेंगे। समिति निश्चिम करती है कि

नमक के भावों के लिए धारासना श्रासिल-भारतीय केन्द्र माना जाय । "२. गांचीजी ने इस महान् छादीसन का समालन करके देश को जो मार्ग हिन्द

उसकी कार्य-समिति प्रशंसा करती है, जविनय कानून-मण में अपना शास्त्रत विश्वास प्रारं है और महात्माजी के काशवास-वाल में सवाई को दुराने उत्नाह से चलाने का निरुपय कार्ड "रे. समिति की गय में बाब समय का गया है कि समस्य श्रेष की प्रिति

भागों की बाजी लगाकर कोश्चिश करे । खातः समिति विचार्षियों, बद्रीलों, स्वत्मापिरों, मह विचानी, सरकारी नीकरों क्यीर समस्त भारतीयों की बादेश देती है कि वे इस लाउंस वटर मप्रसावा के लिए द्राधिक-से-काधिक कर उठाकर भी सहायका दें।

"४. समिति की सब में देश का दित श्रीमें है कि निरेशी करत अहि कार समार श्रविलान पूरा 🖺 बाय कीर इसके लिए भीजूरा बाल की विजी रोकने, परने के दिवे हुए बारी बराने और नरे चार्बर न मिक्सनेडे लिए कारगर उग्रव किये व्यर्थ । तमित सनस्य क्षारेस-स्टि को सादरा देती है कि वे विदेशी बस्त-विकार का बीत प्रवार करें सीर विदेशी करते की दुर्व ू पर विदेषिम बिटा दें ।

<sup>64</sup>द्र, मांग्रीत परिवत सामगोहन गासदीय हार विवे संदे अधिनवात्र-सराज्ये ..........

के प्रयत्नों की धशंसा करती है, किन्तु उसे खेद है कि वह ऐसा कोई समग्तीता मन्छ नहीं कर सकती जिससे मीजदा माल बेचने दिया जा सके श्रीर समय-विशीप के लिए विदेशी कपड़ा न मंगाने के व्यापारियों के बचन से सन्तीय किया जा सके । स्मिति सभी कामेस-समितियों को ऐसे किसी समम्तीते में शामिल होने से मना करती है।

"६. समिति निरुत्तय करती है कि बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए हाथ-कते हाथ-बुने कपड़े की पैदाशार बढ़ाई जाय, रुपये से बेचने के साथ-साथ सूत लेकर खहर देने वाली एंस्पाय खड़ी की जायं भ्रीर शामान्यतः हाथ-कताई की प्रोत्साहन दिया जाय । समिति प्रत्येक देशवासी से भ्रापील

बरती है कि वह रोज घोडी-बहत देर अवश्य कार्ते ।

"७. श्रामित की राय में समय श्रा पहुंचा है कि कुछ भान्तों में खास-खास महसूल देना बन्द करके करवन्दी का ब्यान्दोशन भी शुरू किया जाय खीर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, खान्त्र, तामिल नाड चीर पंजाब जैसे रैयतवारी प्रान्तों में जमीन का लगान शेका जाय चीर बंगाल, विदार चीर उड़ीसा चादि में चौकीदारी-कर म दिया जाय । समिति इस प्रान्तों को खाशा देती है कि वे मान्तीय समितियाँ-द्वारा चने हुए खेत्रों में जमीन का समान और चौकीदारी-कर न देने का आन्दोसन सगठित करें ।

"द्र, ग्रान्तीय समितियों को खादेश दिया जाता है कि वै गैर-कामूनी नमक बनाने का काम जारी रक्लें कीर असका विस्तार करें कीर जहां सरकार गिरफ्तारियों से या श्रम्य प्रकार से बाधा दे वर्षा समक-दानन तोक्ने का दास श्रीर भी जोश के साथ किया जाय । समिति निश्चय करती है कि समय-कातम के प्रति देश की नापसन्त्रती अद्यतित करने के लिए कांग्रेस-संस्थायें हर श्रविवार की इस कानन के सामहिक उल्लंधन का ब्यामीजन करें ।

"E, श्यानापन्न चम्पत्व महोदय ने मध्य-मान्त में अगलात कानून तोहने की जो बातुमति दी है, समिति जसका समर्थन करती है श्रीर निश्चय करती है कि सन्य मान्तों में भी जहां पेता कान्न हो वहा शाम्बीय समिवियों की स्वीकृति से उसका भग किया का सकता है।

<sup>11</sup>१०. समिति स्थानायन्न ऋभ्यत महोदय की श्राधिकार देवी है कि स्वदेशी मिलों के कपड़े की कीमत में बातुचित शुद्धि थीर नकली लहर की बनवाई को रोकने धवं विदेशी वरश-बहिलार की पर्ति के शिए वे भारतीय भिक्त-मालिकों से सममीते की कातनीत करें।

"११, समिति अनता से अनुरोध करती है कि संबेजी माल का बहिन्कार जल्दी-से-कहरी पुरा होने के लिए यह प्रवत्त प्रयत्न करे।

"१२.समिति करता से प्रवल अनुरोध करती है कि संक्रेजी वैंकों, बीमा-कर्मान्यों, बहाबों धीर ऐसी धन्य सरधाओं का भी बहिण्हार करें ।

"१३. समिति धक बार पुनः सम्पूर्ण मदिया-नियेध के लिए धोर प्रचार-कार्य की धावरूपकता पर और देशी हैं और शराब चीर शाड़ी की दुकानों पर विवेटिय करने का धान्तीय समितियों से श्चनरोध करती है !

"रूप समिति को कड़ी-कड़ी श्रीड-हाता हिंसा हो बाने पर दुःश्व है और बढ़ इस हिंसा की भागंत कटोर निन्दा करती है। नमिति बाहिना के पूर्वा पालन की बारक्ष्यकता पर बायह रचने की इच्छा प्रकट करती है ।

"१५ विभित्त मेव-सार्टिनेन्व की बीम निदा करती है और क्षित खरकारों ने उनके कारे शिर नहीं महाया उनको प्रशंता करती है । जिन भारतीय-पत्रों ने सामी तह प्रकाशन बन्द नहीं किया

ें काशना का इंश्विद्धाल र आधा है या बन्द करके फिर निकलने लगे हैं, उनके श्रव बन्द किये जाने का श्रद्धग्रेष करते हैं। जे मा र स्वयाचा गोरे पर श्रव भी प्रकाशन बन्द न करों उनका बहिस्कार करने के लिए सा हमें ने बन

क्रमील करती है। "
भागती स्वीतिकारियी कार्य-समिति को बैठक में प्रयाप माँ हुई थी। बो वैदारों से क्रियों क

र कर लिया चीर भारतका की धरमापी जेल में नकरकर कर दिया। है है हा॰ की मारा-काल ही बढ़ाला के नकड़ के कारताने पर सम्प्रेतक बड़ी हहा। हो गये। पुलिस की सरस्ता के कारण चाया न हैं। तका। उल दिन पुलिस को ने होर हो उनने ४०० सम्प्रामियों की पकड़ लिया।

"आजमण् का बोर कपड़े पर 11 क्लोप होने के कारण हल आन्दोलन की बहनण हो हैं में तबसे आधिक नजर बाती है। परन्तु यह मय इतना मही है कि अन्त में आदि हर्ड़ी हैं जाता देशा। विकेत भय हत बात का अधिक है कि भीन्द्रा शीदे पूरे मी हैंगे वा हर्ड आपरी। मीन्द्रा सीदे यह करने की इति बहुवी आती है। देशी मेल' का मैन्सर हिस्स करने

बायम । आहार ताह यह करन का होता करता है। बहा करने के नामान है। लिगता है, 'मारावर' के साम्रा कमानारों से ऐसा नामान है कि सहाराज्य का मारी मार ल बन्द हो जाया। । परि ही कर्तान्तुमाई के कारनाने सामित्वय नाम के ति कर हैं। स्त्रीर हमारे ममूर बेकारों की संस्था बद्धा रहे हैं।"

नमङ क भावे स्रीर भी होते नहें ! उनका वर्णन 'गांधी : दो मैन एवड दिन निर्दर्ग (वर्ष) : उतका वर्षनम्ब स्रीर जीवन-नीय') नामड पुशक में १६१३ वें कुछ से सारी में १४ !---

साथे हुए १६०० रायंत्रेगकों से आस तिया। इसास त्याह उदके अवयव की। या ११ ती युव्य मोरीओं के पीद्य स्वाधान से त्यांचे की था। साम सबसे हिन्द से तथा। तिक मैं इतका मोरीओं के पीद्य स्वाधान की जायों की तथा। ति युव्यत प्रदेश क्लाईसा साथा का का स्वाधान के प्रदेश "एक्सी कट्यों में या रहय देगा। तो स्वीत कड़ हान्यूस स्वतास साशे दिस मोरी स्वीताल स्वीत सीमाल मारी स्वाधि तेल कड़ा निश्चत कसी स्वाधी स्वीती स्वीती को तथी

लाम भारी कार्यान्यों जायक क्यांन्यक तो बात हो बना ह इसमें क्या है किए हैं के बाराच्या बीर उठडों के कब दानों कन्द्र करते हकार वानत्स्व करहा है कहर हिस्स है और स्थारकों को दुन्तिय न आमें कहर के तहीं बीर हिल उनी बाज हिस्स हा

इ.स.च्यो प्रार्थ ची ब्याहरू हैं। १०० सरपार्थ के ब्याहरू वे अपने सामा

पर श्राक्रमण बरने निबल्ते । दोनों को पुलिश ने यस्ते में ही रोक लिया और जब भीड़ वर्जित सीमा में पुसी तो उस पर लाटियों चला हीं ! चायलों को खुनन्| के ब्रह्मवाल में पहुंचा दिया गया ।

बड़ाला के घावे

यशास के नमक के कारखाने पर कर याने हुए। २२ ता॰ को रूट्ट स्था सेकल एकड़े गये आरे पत्ती मेंन रिरंग थे। २५ ता॰ को १०० हमस्तेमकों के साथ २००० दार्स को भी मूर्त भी गरें। पुरित्त ने साती-भार कर थे का क्षेत्र का ज्याव किया जी। देश की रिप्ततार। पाना दो पार्ट क स्था। इसमें रूट पायल हुए। मिन्द्र उड़ाके औ॰ कशारी मी दममें शामिल के। १६ ता॰ को १६ स्थापेक मेदान में में और ४६ मिल्कार हुए। बाली मीम के साथ नमक केद साता गरे। 150 स्थाप स्थापेक मेदान में में और ४६ मिल्कार हुए। बाली मीम के साथ नमक केद साता गरे। 150 स्थाप कर सहस्था में हिस्स माने में साथ कर साता कि प्रवक्त को गई की की साथ माने की साथ माने की साथ माने की साथ माने स

ोर्ट-पूरद के रेलने चौराहे पर यह के बाद बुक्य रस वर्डुच्या जीर वहीं पुलिस उन्हें जीर भीड़ को रेल होती। योड़ी देर में भाग करने वाले जी जीर बच्चे वह पुलिस का पेरा शिक्स कोचब पर करके क्ट्राह्मों पर वर्डुच्य जाते। सारामा १५५ कामेवी चैनकों के मामुखी कोट्स का पुलिस ने भागा करने वालों को लड़ेक दिया। यह कर चुद शोर-भेदर खादर की ट्रेक-पेल में हुआ।

इन्ह को वर्जी की अखायों जेल में बड़ा उपप्रव होगया। स्थिति को चम्हालने के खिद पुरित्व को से बार प्रशास करने पढ़े और तैना खुलानी पत्नी। उस दिन बढ़ाला के ४ हतार अस्मिन्ना से स् पुरित्व को मिन्नत होगारे। काम्मार २० मायल हुए। २५. के वक्क मेटे बगारे। किन्द्र तिस प्रकार भावा करने वालों के जाय पुरित्व ने बरावन किया उत्त पर अनवा में बढ़ा रोग परिता। सर्वक होता उस निर्दंब स्ट्रम को देखकर पविकट वह गये। बमार्च को अच्यानत ब्लाशका के भृतपूर्व न्यायाचीरा भी हुतेन, भी के नदरस्तक और आयत-नेवक-वासित के ग्राप्यव भी देववर भायावना का यावा देखने खुद गये में। उन्होंने ग्रप्यों नहरूव में करने में कहा---

"हमने प्रधनी जारों देशा कि करवाधिद्यों की मनक की श्रीमा के बादर भाग देने के बाद भी मूर्गोश्यन समार हाथों में स्वाटियां लिये हुए जायने चोके सरस्ट दीमाने और उदा स्थामही आने के सिए एकुष पार्ने पहारी गांव वक सोगों की मार्ट हो। मान के राखों पर भी खुब होती से चेंद्रे दीहावर भी पुत्र और बन्चों को जिला-बिवर किया। मामसांशी दीस-दीक कर गश्चिमों झीर पंछे में जिल गये। स्वीयायक स्वीटें माम न कहा वी उस्त पर स्वाटिया पदी।"

'श्रू फ्रीमेन' के सकाददाता नेव मिलर साहब ने धारासना के इस पृष्टित हरन पर इस प्रकार प्रकारा साला:—

"में २२ देखों में १८ वर्ष से वाजादराज का बाम कर खा है। १४ करों से मैंते प्रत्यक्त उपदा, माराचित कौर विजोद देखें हैं, किन्तु चारासमा केसे चीता-करक दग्ध मेरे देखते में कभी नहीं आये। कभो-कभी को थे दरावे दु.जब दोजाते वे कि च्यानस् के जिल क्याल जेर तीनी वस्त्री भी स्वारोदिक का कर्युपातन कर्युक्त नीज थी। व्याञ्चम देखा था, इन सोगों ने गार्थीजों के क्यारिया-पर्स के पोस्टास वी विजादे !"

### स्लोकोम्ब साहब की गवाही

लन्दन के 'हेली हेरल्ड' पत्र के प्रतिनिधि बार्ज स्लोकोध्य साहब भी नमक के इत हो प्रत्यत्त्दर्शी थे । उन्होंने लिखा, "मैंने वड़ासा की मासाकार पढ़ाड़ियों के एक सान पर सरे हैं। घटनामें देखीं ! एक श्रमेज के लिए यह बड़ी लजा की बात प्रतीत होती थी कि वह उत्पर्ध, है भाव रखने वाले और भावनापूर्ण स्वयंसेवकों और उनके साथ सहानुमृति रखने वाले जनस्य बीच में खड़ा हुआ अपने देश के प्रतिनिधि शासकों को यह गन्दा काम करते हुए देखा करे।" बह २० मई को गांधीजी से यखडा-जेल में मिले । उन्होंने ऋपने पत्र में तो खाँता मेज हतना असाधारण या कि कामन-समा की नींद हराम होगई और अनुदार-दल के पत्री की विर् कीथ का पार न रहा । इस खरीते में स्लोकोन्द साहब ने बतलाया कि हतना हो पुक्ते पर भी समा की सम्मायना है और यदि नीचे लिखी शर्वें मान ली जाय तो गांधीजी कानून-मग स्थाति ह स्रीर गोलमेज-परिषद के साथ सहयोग करने की कांग्रेस से तिफारिश करने को नैयार हैं:-

(१) गोलमेज परिषद् को ऐसा विधान बनाने का ऋधिकार मी दिया जाय जिससे मात

को स्वाधीनवा का सार मिल जाय ।

(२) नमक कर उठा देने और शराब और विदेशी यस की मनाही करने के सम्बन्ध में गांदे को सन्तोप दिलाया जाय।

(६) कानून-भग बन्द होने के साथ-साथ राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जाय ।

(v) वाहसराय साहब के नाम गांधीजी ने अपने पत्र में जो सात बार्से और तिसी धीं उरा

चर्चा बाद पर छोड़ दी जाय। स्लोकोम्ब साहब ने सरकार से पूछा कि वह गांधीओं से सम्मानपूर्वक वांच करने को देगर या नहीं ! उन्होंने कहा, ''वसभीते की बावचीत अब भी हो वकती है। गांधीजी से दो बार मिक के बाद मुक्ते यकीन होगया है कि मेल करने से ही मेल होगा और एक वस की हिंगा दूतरे की कुष् नर मजबूर मही कर सकती । गांधीजी जेल में क्या बन्द हैं मारत की खारना बन्द है, यह राष्ट्र हों हार कर लैने से खब भी असीम हानि टाली जा सबसी है।"

#### दमन का थौर-वौरा

परन्तु एक एक बात की कहा तक मिनायें १ बटनाओं का क्या पार था १ लॉर्ड ग्रॉनि वे प्रानी सत्ता का पेच कराना शुरू कर दिया । आरम्म में तो उन्होंने माधीजी को गिरक्तार नहीं करें दया। परन्तु गांपीजी की कुच का रोग तो सारे राष्ट्र को साथ गया। सर्वत्र कुच के नकारे करें तो । उनकी पुकार पर हजारों महिलायें मैदान से निकल आहें । उनके कारण सरकार वह नकर है इ गई। उन्होंने जाते ही शायब श्रीर विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देने था काम करने य में से लिया चीर जनकर शीर्य पर खेन्छानार ने विजय प्राप्त न की तकतक पुलिस भी उनी ागे बुद्ध न कर सदी। ऐसी रिधांत में सांधीओं को शुला खोग अप मि जाने बढ़ कहां से दें ो द्विपी हुई शक्ति को दूंड कर निकास साते । उनके हाथ में आयू की सकती थी। उसे बन प्रस्ट वन कन का देर सम काता था । जाता उन्हें गिरफतार तो करना था, पर समय पाकर । का.व. थी पर हाथ दालना सारे राष्ट्र-कर मिड़ के हुत्ते की हिंदना था। १४ अप्रैल की अवाहाता ही पक्क कर मजा दे दी गई । जराहर क्या कर्दा हुआ, कावेन बन्दी होगई । नाग देश एक विशास क्यानः वन गया । चन्त्रः, करवन्दी श्रीर नामाजिक वीदण्डार नवकी शेक के सिए श्राहिकेन निवस । गृत्तीय महे पर सानेह लक्केट कर । कक्के दिकदिन कडीर होने समी । के से साथनाय

चुनीने किये जाने करें। वादी-ग्रहार भी थ्रा पहुंचे 1 लोगों को निश्चार ही नहीं होता था कि लाडिमों श्रीर वस राक्षास से बुर्णिकत करके पुलिस को जो क्याप्य-परेट शिक्षार्ट जारदी है यह शरामादियों से विस्त पर ब्राजामार्ट जायगी। यह कोरी प्रमक्ती था श्राप्त होने किन्द्रली। लाजी-ग्रहार तो भ्रयक्त राज्य के रूप में प्रकृत हुआ। क्या-ग्रांभ की श्राप्त तो होती भी देश के प्राप्त्य कार्युत के श्राद्धार, श्रीर उस पर खमल होता या लाटी के निर्देश महारों हो। नमक-कार्युट के शाय-ताथ ताओरात-शिल्प की सारायें सिक्षासर लामी-शैक्सभी कार्यों से ताली तो। पर प्रविद १० के मध्य में एक तरकारी श्राप्त निक्कषी। उससे राजनीतिक केरियों का सर्वोक्त्य किया यथा। १८, उसमें "प्रजनीतिक" हारू राज्यभानि के शाय नहीं धारने दिवस गया। दिवस में ता यह है कि दस वर्ष पहले से सरकार प्रथमी 'इंग्रियना' नामक कालाना पुलक में—श्राप्त के अस्वरूप पिछ देशस्य—यह सम्ब स्वयं स्थाप प्रयोग करती ब्राइडी

प्रश्न को नाममान को हो था। 'भी' क्लाव भी को केइती से दिया लाता था। पिएल उपनित के स्वत्यों को स्वत्या कात या स्थान उपनित के स्वत्या को रहन कर स्वत्या के स्वत्या को रहन के स्वत्या को स्वत्या को स्वत्या की रहन के स्वत्या को उपनित के स्वत्या को उपनित के स्वत्या को उपनित के स्वत्या की स्वत्या की स्वत्या की स्वत्या के स्वत्या के स्वत्या की स्वत

वहां भी झारम में हो निमक्तारियों और भारी खुमीनों की भीवि खाजनाई गई, परनु पोड़े ही ही दिन बाद मार्टारेट झा पहुंची। बाजर में हीरा करीरिते हुए क्ट्रर पर गांधी-दोरी-भारी मनुष्य पीट दिये जारे वे । साजवार की जीजे हीरिक को आंग में क्यूपुर हो दलीत कर फोजना स्त्री पाजनीरिती होकर विकें इस्त्रीकर हामाया गया कि शासी करते करार भारियों की माम्यत करने का साजन हार जाव। वे करतूरी झामिलर एसोल के विशोध से बन्द हुई। वहां पुलिश ने गोली चलाई, दीनीन सारदानी में कीर पीच-कु: खबस हुए।

हारा के भिन्न-भिन्न करों का दिश्योंन कर क्या कानुतः बदिन है। यह जमा हो पा कानुतमंत्र के नाक मै नाव मामते, किन्तु वहाँ हो गाव 'म्रानेक रूप-स्वाय'। एतिलार हो १६६० मोर १६६६ मोर १६६ म

### कांगेस का इतिहास : भाग ४

को सम्भव कर दिखाया। बात यह थी कि नायुमयहल ही उस समय बहैकार की फरन है गैं। या। जनता के हृदय में वह व्याप्त हो जुड़ी थी। विदेशी करहे की वैड़में गाउँ करा जारे दे व्यापारी उन्हें उठवाते न थे। उन्होंने एकत्र होकर निरूचय कर क्षिया था कि बा सह नी हैंगे। कारण देश में कपड़े की तंशी होजे कारी भी।

### कार्य-ममिनि-द्वारा प्रोत्साहन

२७ जून च्या पहुची । उस दिन प्रयाग में कार्य-समिति की बैठक हुई श्रीर उतने केंद्रर किये:---

"१. बहुत-से सहर्स ख्रीर गांवो में विदेखी बरव-बहिष्कार को जो प्रगीत हुई है जे देखें सिमित को संवोध है। सिमित क्यापारियों को देखामिक की मायना की मी प्ररोग कार्यों है, तिमें मैरित होकर उन्होंने न केवल विदेशी करका बेयना बन्द कर दिया है माउठ वाले के बार (ए दिये ख्रीर नये खाईर मेमल' भी होड़ दिया है और इस प्रकार तमाम विदेशी करते की बच्चा । मारी कमी कर दी है। तिम स्थानों के स्थापारियों ने खानीवक विदेशी करता बना कर मा तिमें है उत्तरी यह सिमित तरना बन्द कर देने कर खानुरोग करती है। इतने पर भी यदि हैर्स कर से करें दो सीमित सम्बन्धिक को खाखा है कि १% खानाईर देशी हैकि उत्तरी बूकानी पर बन्द विदेश स्थापारिया जाय। सीमित को खाखा है कि १% खानाई १८० वक्त देशमर मेरिस्ट्री को की हैर्स स्वतुक्त सन्द हो जायगी। सीमित धान्तीय-सीमितयों से उस दिन पूर विदश्य मेमने का ब्रामें इती हैं।

''२, समिति नमस्त कमित संस्थाकों और देशभर से खतुशेष करती है कि विष्ठ व्याव के उन्पूर्ण बहिष्कार का पहले से भी क्रांबिक कोरदार प्रथम करें खीर इसके लिए हिन्दुलान में व बने स्त्री चीजों को ब्रिटेन के लिशा चान्य विदेशों से स्तरिया अवध

"दे, समिति जनना से खनुरोध करती है कि किन सरकारी मोक्से और तृश्ये होगों में गाँ<sup>च</sup> गदोलन का गला घोंटने के लिए जनना पर खमानुष खस्याचार करने में सीपा भाग लिए हैं <sup>हैरे</sup> बका चंगटित खीर कटोर-कर में लामांजक बहिष्कार किया जाय !

"४. कार्य-वासित देश का व्यान कवित के १६२२ वाले सवा के ब्रोट १६२१ वाले हों। उन निरुचय की ब्रोर खाडरिन करती है क्षिनमें विदेशी सामन-वास भावत पर प्रवच्च व करने मैं मार्च पर खूल-मार की खाडरिकर कर दिना वास था और केश्य उनस्य खून होते में कर किया गया पानित्य १९४२न ((२५५)-म) क्षार काम होडर नांचव नश्य (१९४ वार्च १९४ वार्च कमा की नमार हेती है कि मार्च यो सामने या सुरावों का स्थासन करने किया थे। मारावार कमार देती है कि मार्च यो सामने या सुरावों का स्थासन करने किया थे।

'' पूर्वि तिरिया नायार में बहल लेकाया थी वर्षात्र में बहले सामाने तोर या था में दिन पर बना में व्यवनी बीमा से तिहास मुख्यें का दिया है और नुष्टि बाय का प्रस्त थी में क्यों के एंगा मामाव्या है, यह व्यवनीयों आरकारों को कायर दिने हैं कि सुर्यं के इस नेना में उनक बदने में व्यवनान्य जीन निष्य स्थान, कार वा न्याद व स्थि सह माने में दूर में बार है कि साम ना ना नी तिमानि कार की सी के बचने में साम में सी है

में ६. इन बॉब्टन का राष्ट्र है खब बावन का बहुआ है कि स्टान के कार्यन के निराधि इन्हानक के समाव के पूर्ण बान में है बॉब्टन कर साटित केरिन हो जा बारण कर है. ि वे प्रप्तेन प्रपत्ने प्रपिकार-चेत्री में हुन विवादियों से कांग्रेस की सेवा में तम जाने का अनुरोध करें खोर प्रायरणकता हो को उनकी पढ़ाई स्वतकृत खुक्या दें । विचित्र को विक्तार है कि समझ विवादी हुन अनुरोध का अनुकूत उत्तर करसता से देंगे ।

"•• चुँकि सरकार में छपती दम्बन्तीवि के ब्रातुकार अनेक प्रान्तीय और जिला-सोर्मावर्षी तथा सम्बद्ध सखायों को पौर-कान्त्री करार दे दिखा है और लामन है छीप सामित्रीयों और सरमात्रों के लिए भी मंदिया में देवी हो चार्चनाई करे, अतः यह सामित्र हम समस्य सामित्रीयों और सरमाओं को आदेश देती है कि सरकार की घोषस्या की पर्योद न करके वे यहने की भाँति काम करती रहें और संपेद-कार्यकम को आदी स्वर्ती।

"द्र एवं विमित्न ने ब्यामी ७ व्हा की नैठक में वाचवा अव्याव केता ज़ीर पुलिस के कतंत्रव के समय में पात किया था। युक्त-आत्म की सरकार से एक बोरवाा-द्यारा इस प्रकाश की मित्रयों काद कर ती हैं। इस पोरवार पर मामित्र के आरावर्ष है। उसकी अब में अक्ता पर दिल दहसाने चाले अत्यादात करने के लिए कोत कीर पुलिस को अवाद बनाना ऐसी कार्रवाई है कि समित्रि स्थान पूर्वक इसके भी कहा निद्यम कर सकती थी; एक्ट्र किस्तास कार्मात को निस्स कर में निज्यम किया उसीकों काफी समस्त्री है क्योंकि उसी जीत स्थाप पर बर्जमन कार्मा का ठीक-टीक उस्तीक माम किया गया है। यह समित्र समस्त्र किसेन-संपाकों से अनुरोध करती है कि सरकारी बीएएएं। की पक्ता अबादे उस्त तित्यम के क्षांकि अने-आपिक मामकों की स्वारोध करती है कि सरकारी बीएएएं। की पक्ता

"ह...चूंक समित्र की गिष्डुली बैठक के बाद भी सरकार ने खपने नृत्यंत दमन चल को खाल बन्द करते सारी रचना है खोर समायक बात्रा का राता खेटले की परक से खपने नीकरों खोर मुगी को खोरिका मित्र का खपने नोकरों खोर मुगी को खोरिका कि स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के दिये हैं, खाद मोतिस सरकार के कुरमों का रच सार्युरी के साथ बुक्त करना करने पर समाय को बचारे देती है खीर सरकार को लिए सप्तेत करती हैं.
खा बाहे सरकार की खोरे हैं किस्तों भी सावनार्थ सरसार्ट आहं, आदब-वालियों ने स्वतन्यता की सार्युर के आरक्षित सरकार कोरों एकों का मित्र कर स्वार्थ हैं.

''१० समिति मारतीय महिलाओं को इस बात पर क्यार देती है और उनकी प्रयास करती है कि में यद्गीय आन्दोकत में दिन-पूने शब कोयूने उत्साह से भाग से पी हैं और प्रसार, इच्चेंबतों सीर स्वतामों को पीरतावहर्षक सहन कर रही हैं।"

विवासवी कार्ड का नाहित्रका दिनानित वोदारा कीर कारगर होया जा रहा था। नहर है दिन भी मार्ड कर की मांग पूरी होती दीवादी न थी। इसके बाद मिना के यह का राग से मुना हुए का कार ही देता-का नागिलों के किया पात हिता कर होने पात कर होने की कारगा निकार हो ना हिता कर के नाम होने की कारगानी के में एक दर करा। न उत्तरात उन्हें में दर्द के देन भी भा कार मार्ड की नियम्बय में साम कार्य किया के साम कर होने की कारगा मार्ड किया के साम कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के मार्च के भी कि वे कार्य क

मेल्सफोड सहव का बयान

यहां पर्नुचकर स्थानमिती गैरकान्त्री उदय थी गई । परिवहत भोतीलाल नेहरू को ३० मून



मुख्य वस्ता थे। उन्हें गिरफ्तार फार्के गीय गया, और उसी हालत में पास सरे पुलिस के किसी सिपारी ने उन पर गोली चला दी। येचारों को अपनी बांह कुटवानी पड़ी। ऐसे अनेकों और जवारण दिये जा सकने हैं।

''पुजात के मांचों में मुशिश भी पंतुता का तो मुक्ते स्वर परिचय मिला में में वर्षा पांच दिन दीरा किया । मध्य तो कान्त्री समन श्री कम उच्छ व गा । वारत्वीत श्री रिशा तिमें के दिखानों का बच्चा-व्यन्ता स्थान होते हैं उत्पाद कर रहा गा । कार्य कांने के वे । मांची भी पर भक्का थी, करायक सी माजता थी और देशाया कर कार्य मांच कार्य के मण्डल आर्थिक छट्ट क्षाया हुष्टा था । एर- इस्ते हुए का प्रांत प्रकर और नीतान करके । और नीतान आर्थिक उच्च और नीतान करके । और नीतान मांच एक कार्य कर और नीतान करके । और नीतान मांच एक कार्य किया कि कार्य के ४०) भागे के बरले में दिखान कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य मांच १३ कर कार्य कार्य मांच प्रवाद कार्य मांच प्रवाद कार्य मांच प्रवाद कार्य मांच मांच था । पुनित कार्य कर कर कर मांच कार्य मांच । इस्ते कार्य मांच मांच भागे हुए कार्य कार्य मांच भागे हुए कार्य कार्य मांच मांच भागे हुए कार्य कार्य कार्य मांच मांच भागे कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य मांच मांच प्रवाद के भागे कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य का

बात बार पुलिस की बलागी कराशी गई का चित्र होंगा । बहुआ पुलिस यह दिनोद किया कराशी, 'बारायन वास्तिर हैं यो यह शो हो हैं कह कर लाठी बराय देती !

"क्षायन वास्तिर हैं यो यह शो !' और कह कर लाठी बराय देती !

"क्षायन वास्तिर हैं या देते हैं पर दो एक चयू की शाहरत है ! किन्तु की करामी खोर से सरकर काच्यानी से काम सिया है। अपने को समाया की उच्च-कर्मवालियों को लिखाने ! एक 'मानूने के' गांच में कामित्र की साथ काम, उन्होंने किमानों की कोर देखी और उनसे पुद्ध-वाह की ! मामीर सियार के याद उनकी क्या समादि होगी, १ वक्क अन्या कामाने से मुक्ते के साथ उनकी प्रमुक्त कर नहीं है, एस्तु मैंके पर तो है में सार्वानि सिन्दुकानों कष्ट्यारों से मान्ति हमा। यह अपन्यत उत्तर सम्बन्ध कर काम से सिर कर काम से साथ कर काम से साथ की से सार्वानि सिन्दुकानों कष्ट्यारों से मान्ति अपने अपने के से सामी हैं मान्त्र कर पहुला-पूर्व प्रमाश किया । उनसे ने साथ में अस्ति में साथ की देखी होते की स्वानि के सिर वी विकास समाया था यह भी मैंने देखा । अस्ति प्रमाश की स्वानि से साथ में से सार्वानि के सिर वी किया समाया था यह भी मैंने देखा । अस्ति प्रमाश की स्वानि स्वानि से साथ में से साथ से से साथ से साथ में से साथ से से साथ से से साथ से से साथ से

दिया गया । एक जगह एक खादमी पर लाठी-सर्व होती रही । असके १२ लाडिया लगीं । जब उससे

लनासन मत रहत था। कैरिसों को दिन में एक बार बाहर निकाला करता था, और बह मी केवल योन पटरे के लिए शीच कपतादि के जिंधन । उनमें से एक ने सुमते कहा, 'हमें केल में भीदा गया या।' क्यों में उनकी बात ने मानता है इस केल में और मार शीट में क्या अन्तर था। होनी ही मध्य-साहीन क्यों तो के परिचालक से !!

इसमें देंद्र महीना बीत जुड़ा था। उसे न पुस्तकें दी गई थी. न कोई काम ही दिया गया था। यह

"एव बाव में ही मुक्ते कोई याक हो। नहीं कि अप्रेस अपराधों की अर्थाना में के दि राजतोइ की बना श्राक्त स्वार्थिक कर में देना बात्वी थी। कलकरा विश्वित्यावर के दूर हैं राजतोइ की बना श्राक्त कुलूव वर होने वाले लाडी-प्रसार देनाकर में और ते पुस्त के प्रभाव राजतोइ की बना श्राक्त कुलूव वर होने वाले लाडी-प्रसार देनाकर में और ते पुस्त के प्रमान रिक्तों!" दें पार्ट बाद एक अमेन अपराधर पुस्तिक लेकर राष्ट्रमां का होर दार्ग है करते हैं एकर राष्ट्री-विश्वतिक हुए विचारिकों की आमा मी मेंबर शरार्थ हुई। वर्ग वर्ज कि के स्थाव रंग गई। किरावित्यालय की जोर से जानने में शिकायन की गई, पर कीन मुख्या वर्ग की गई हों के एक स्थावित न्यायाची का सकता भी एक दिवार्थ के शिकार-मार्थ में नृत करते हैं। भीर में हर परमा का उल्लेख हतने आयेश में किया कि बहर्का के उन्चर्तिकों की स्वतित पर कारित पर पार्था किया की एकर हुई। हम्म भी सीरा पर वार्थिक पर पार्था किया की रहने हुए खुआने वे पीरा माना पर्सा में पर लिया गया कि बुझ खुलों ने बा (स्लार्ग पर्सा कि वे खुल मी उन कालेज के नहीं)

मर गरे। मेरड में एक वड़े बढ़ील से मिला। वहां भी

पुलिसवाले मार दिये गये। १६१६ में पञ्चन में जैला कीजी कानन जारी किया गया या शोलापुर में भी वैसा ही हुआ। इसके साथ-साथ जो भव-सामग्री आती है वह भी आई। एक वहें सेठ और तीन ग्रन्य व्यक्तियों को फासी पर सटका दिया । कई श्रादमियों को फीबी कानून के श्र<u>न</u>्छार समी-सम्बी सजायें दे दी गई । जुलाई-मागस्त की समम्बीने की बातचीत में, जीकि मन्त में सरफल रही, इन्हीं कैदियों के छुटकारे का प्रकृत भगड़े का निषय बन गया था। पर इसका जिक तो आगे किया जायगा।

पेशावर-प्रकरण २३ ग्रंपेल १६३० को पेशावर में जो घटनायें हुई उतका भी सार यहां दे देना ठीक होगा । भारत के ऋत्य भागों की माधि सीमा प्रान्त में मी कानून-भग कर ब्रान्दोशन चल रहा था । पेशावर-शहर में कांग्रेस की छोर से धोषणा की गई कि २३ आग्रेस से शायन की दुवानों पर पहरा लगेगा। गरन्तु शक्कन ग्रन्छे नहीं हुए । २२ ऋप्रैल को महासमिति का प्रतिनिधि-मयहल पेशायर पहुंचनेवाला या । इसका उदेश सीमा-धान्त के नियेश कान्तों के समल की जांच करना था । मयहल घटक में

ही रोक दिया गया ह्यौर प्रान्त में उसे पुसने नहीं दिया गया। इस समाचार पर पेशांवर में जलात निकला और शाही बाग में विराट सभा हुईं। दसरे दिन तहके ही १. नेदालों की गिरफ्तार कर लिया गया । ६ बजे दो नेदा चौर पकड़ लिये गये । परन्त जिल मोटर-लारी में पुलिस उन्हें याने पर ले जा रही थी वह बिगड़ गई । नेताओं ने थाने पर च्या जाने का चाश्शासन दिया चीर वे छोड़ दिये गये । वयनुमार जनता उक्त नेताओं का जुलुस बनाकर काबुली दरबाबे के थाने पर ले गई। पर थाना बन्द था । इतने में एक पुलिस-स्वपासर थोड़े पर स्ना वहंचा । उसके स्नात ही जनता मारे लगाने स्नीर राष्ट्रीय गीव गाने लगी । क्षफ्तस चला गया और क्षकरमात् दो-दीन सशस्त्र मोटरें का पहुंची और भीड़ के भीतर पुष गई । इसी समय एक ऋषेज मीटर-साइकिस से तेजी से का रहा पा, उसकी मोटर-साइकिल सरास्त्र मोटर से टक्स गई और च्र-च्र हो गई। मोटर में से किसी ने गोली चलाई श्रीर संयोग से मोटर में श्राम भी लग गई। हिच्छी ब्रामिन्सर श्रापनी संशस्त्र मोटर में से उत्तर श्रीर थाने में जाते हुए जीने पर जिर पढ़ा । बह बेहोत्त हो गया, किन्तु जल्दी श्री होशा में झा गया । उसके बाद सरास्त्र भीटरों में से मोलियां चलने लगीं । लोगों ने मूत शरीरों को वहां से हटाने का प्रयस्त किया। पीजी दस्ते श्रीर मोटरें भी हटा श्री गई। दसरी बार फिर गोलियां चलाई गई श्रीर वे करीब रे पपटे तह जलती रहीं । दुर्गटनाओं के शमान्य में सरकार हाता प्रकाशित मन्दन्य में मृदकीं की संख्या १० और पायनों की तक्ष्या ३३ दी गई है, किन्तु लोग इन सख्याओं की करीव-करीब ७ से १० गुना तक बदलाते थे। सार्यवाल चीज कांग्रेस के विल्ली चीर राष्ट्रीय भराई को उठा ले गई। २५ तार्रेल को फीज श्रीर सामान्यतः वहां रहनेवाली पुलित दोनों हटा ली गई। २८ सारील को पुलिस ने फिर क्याकर कांग्रेस क्योर लिलापत के स्वयमेवकों हे. जो शहर के दरवाजों पर पहरा दे रहे थे. सब शहर का जार्ज से लिया । ४ मई को शार पर कीज ने कन्मा कर लिया । ६ मई को सरकार ने घटनाओं हे सन्बन्ध में जो बस्तव्य निकाला था उसे बड़ो दे देना उचित होगा । जिन हो नेवाच्यों ने लोगों के प्रविनिधि बनकर थाने में दाजिरी देना मंत्र किया था, वस्तव्य में कहा गया है 🏲 उन्हें भीड़ ने पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया। कहा जाता है कि जिस पुलिस-अफसर ने नारे श्रीर राष्ट्रीय-गायन सुने, उसने पुलस-थाने से लीटकर दिप्टी-कमिशनर को सुनित किया कि 'पुलिस-स्टेशन के पास भारी भीड़ लड़ी है; पुलित उसे रोकने में श्रतमर्थ है। मैं एक रोड़े से श्रायल भी हुआ है।' जब दिप्टी-कमिरना वहां होकर निकला को उसकी मोटर पर भी रोड़े और परपर पेंडे शरे।

उसने पीछे मुक्कर देखा थी उसे एक दूसरी सशहन मोटर के पहियों के नीचे मोटर साहक्त्राला

### गोली-कारड का विवरण

देश में को गोली बावड हुए उनके विश्व में झरोमली में भी एठ॰ ती॰ मिन दे का उत्तर दें? हुए होम मेम्बर देग साहब ने गोली-कारडों-सम्बनी छंड़ों की नीने हिस्सी हरिता है दिसिए लेजिनेटिव झरोमली की बहुत छुटा देव, धोमला देश्युकाई १९६२-मिन्द, ४,संड ६

| मगर                   | तारीन               | ताके हताह<br>मरे | चारक           | Rifere    |        |
|-----------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------|--------|
| मद्यम शहर             | २७ भागेल            | 9                |                | १ वीडे    |        |
| करांची                | 85 n                |                  | (              |           |        |
| म लक्ता               | ŧ ,,                | to               | 48             |           | n      |
| 19                    | tx                  |                  |                |           |        |
| २४ पागमा              | 4x "                |                  | 1              |           |        |
| घरमार                 | रेम,रह,र० प्राप्तेश | ₹+               | ą              | बोनी पीने | से व   |
| पैद्यावर              | ₹₹ .,               | t.               | 3.8            |           |        |
| षरगांत                | ₹₩ ,,               |                  |                |           |        |
| सद्दान                | ३० मर्र             |                  | ₹              |           |        |
| शोशापुर               | E 11                | 8.8              | ₹⊂             |           |        |
| षदासः                 | २४ ॥                |                  |                |           |        |
| भिषदी बाज्यर          | सम्बर्ध २६,२७ ;     | 96               | t.v            |           |        |
| <b>E F</b> #17        | 4 11                | -                | 14.            | *         |        |
| षाःगां ।              | W 11                | Y                | 4              | 14        | g mi   |
| रीयम् <sup>ति</sup> र | tr "                | 1 " 1            | • से ४० के दीय |           |        |
| बचार्यस्यी (स्र       | स्टेपुर) ३१ 🔐       | ę                | *              |           |        |
| PHAT                  | 35                  | t                | 44             | + क्षेत्र | \$ B1  |
| यस् (धेमनयः           | r4) i= ,,           | -                |                |           |        |
| स्यूव                 | स्वान्य सम्म        | 16.              | 10             |           |        |
| 47.2.4                | 29                  | te               | 10             |           |        |
| Erwh                  | 1. mf               | -                | W.A            |           | of the |

भूर्र का की दर्श को कावश्य करोनामूं के दिला मोनार्ट के दरियाण करक का भी हैं। भूर्र का दी १ इमर्क पराण करने कावल में कावल कर है हमें की विश्वास के यह दिने अन्दि के माना १८९१ कार्न कावल की उसी दिन कीर्य मानाव्य कर दिया मी वार्य पत्र के दिनों दिन पत्र को मानार्ट महत्त्र हैन की्ट्र असरकारण की का प्रयोध मुझे हों, में भी दिन भी दो प्राण्यापुर का चीते मानाद्व कावल मानिक किया मार्ट कार्य कार्य हुए हैं। सेनार्ट के कार्य को मीतार्ट मानाव्य हुए हैं मानाव्य कार्य कीर्योग के पीपा मार्टी हम

सानों की को निर्माणने में आहं हर्गामान में मुख बीत करन वर्ग में निर्माण निर्माण करने हैं अपने प्रकार करने प्रकारण कर को निर्माणन कर का दिस्माद कर हुए कहा किए की निर्माण के हिए कहा है पूर्विक कर है कर है की निर्माण कर कर कहा करने कामने दिन्ह की है में निर्माण के हैं है कर के प्रकार की में स्थापन की है। असाना निर्माण की ही में में स्थापन की होते-होते बहां वहूंने स्त्रीर मीड़ को विस्तेरिका-दर्मिनल की दमारत की वीसरी की एक खुरा से देखने स्त्री। दुख्त चुने हुए स्वादारी धुबह गिरस्त्रार कर खिने वाने स्त्रीर उन्हे स्वाच कोई की महिलाम मां, होंगे दब मीड़ को तिवर-वितर करने के लिए सादी-प्रसार का दुव्य हुसा। कार्य-क्षित्र के जो मेमद उस समय कोर गीरतारवार हुए से वं- मह्म्मीद्वार आकर्षीत, भी बल्काममाई पटेल, नार्यामदाव बैतिस्त्रार कीर भीशती समझा नेहरू ने शिमती कार्य्युवार (बल्काममाई की दुपूर्व) जुलुए में मी, इस्तालय बहा भीशती समझा नेहरू ने शिमती कार्युवार (बल्काममाई की दुपूर्व) जुलुए में मी, इस्तालय बहा भी त्राम्यार करली गई। कोई सी झत्य आहिलाय भी लिएकार की गई थी। उनमें विवरेटर भीशती हंग मेला भी थीं।

सुक्त ने सैर-कान्द्री अमायन क्लावे का नाम देन का एक नाम हंग हुक किया था। सु प्रताद देन लागी के मिल-मिलन स्थानों से एक्ट्रल करके लागी में सह कर प्राप्त अपूर के कार्यों से एक्ट्रल करके लागी में सह कर प्राप्त अपूर के कार्यों और उन्हें कुई बीक आरों। ये लोग बिना पैंडे करकींक पाठे हुए, जैसे होता कैं, अपने स्थानों पर खाते ! कर्यों में स्थानां दर खाते ! क्यां दें से स्थानां दर खाते ! क्यां से स्थानां हुए किए एक बार बिहु-बिहुने विरोधी करका कार्यों लागी लागी को सेक्ति के विद्या उनके सामने बाद प्राप्त मानक करका बाता हो आपने । क्यां कार्यों लागी को सेक्ति के विद्या उनके कार्यों कार्यों

विभिन्न प्रान्तों में दमन

गुज्यव में, बारोली श्रीर थोरण्ड लास्तुओं में क्षित्र तर करनरी-झान्दोशन कपतान-पूर्वक बाराम माम मा, वह को बान्दोशन की माने मान थी। उसे दसने के लिए लांक्सियों ने देते-रेते सुन्त किये पे कि उनते तंत्र खाइर ६०० इतार खादमी संग्रेसी शीमा से निकत-निकत कर सपने वसीय के कहोदा स्वयास गांत्री में बाहे बादे थे।

खुद भी बस्तममाई बटेल की मां, जिनकी उम्र ४० वर्ष से कार है, वब करना स्थाय पका पी पी, उनके स्थाने के बर्चन की पुलिल ने नीने निधा दिया था। जानल में बचना, साह्यू और मिटी का तेल स्थाद दिया थे। वेना दे दोलांची को और साधित कहा दिये गये थे। उनके दे प्रकार के विकास दिया गये थे। वेनारे देहालांची को आधीर साधित कहा दिया में वे प्रकार के विकास की किया निकास की की मिला किया निकास की की मिला की मिला की की मिला की

इस सभी बहानी को चिवन्त करने के लिए केवल यह कह देना अस्ती है कि राष्ट्रीय-स्नान्दी-- सन में भारतवर्ग के हरेक मान्य और माम में स्नानी-चपने हिम्मे का कृष्ट सहस हिया ! ३१ मई १६३० को जिन्नय-जयना-जादिताल के जमाने में मंगाजिङ हमोन जमा है ते समजान, जो कि एक फीजी हों। में सरकारी नीकर हैं, सपने बाल-क्कां हे बाद रिवास में कर में मंगाजिङ हमोन कर रिवास में कर में मंगाजिङ में स्वार के साम ने कर में मंगाजिङ में साम ने स्वर में मंगाजिङ में साम ने स्वर हैं के साम ने मंगाजिङ में साम ने साम ने

चला ६ ९६० म सरकार से एक श्रीर वस्त्रस्थ निकासा या, जितमें दिससाया सण्डान १९ मं∘ मेस-मार्डिनेम्स के ब्रानुसार २ साल ४० इसार स्परे की ज्यानरें ११६ ब्रह्मारी के प्र समय तक मांगी व्या चुड़ी थीं। इनमें से ६ पत्रों से ज्यानरे नहीं दी, ब्रावा उनम अपरें वंद हो गया।

बंद हो गया । वन्त्रहें में लादी-वार्ज १ समस्त्र १६१० को नम्बहें में लोदमान्य दिलक की काली मनाई गई वी सीर पंचरे हंता देशन के नेतृत में, जो दल नमय नगर-कार्यन की हिक्टेटरी की, एक बुजुन निर्माण हर

मा (बहिन-बार्य समिव को बैठक नमर है। समाज्य को रहारदेश मा पर जिए निर्माण है। है। वह है ही बी। वह उन सबस है समाज्य होने दिन है है है हो बी। वह उन सबस है दिन होते हैं। को प्रेम के स्वरूप होने हैं। बी। वह उन सबस है दिन होते हैं है कि स्वरूप साव्यक्त के कि स्वरूप है। हो बी। वह उन स्वरूप है। हो की हो साव्यक्त है। है कि अप है के उन सम्बन्ध के दिन होते हैं के स्वरूप है कि साव्यक्त है। है के स्वरूप है कि साव्यक्त है। है के स्वरूप है कि साव्यक्त है। है के स्वरूप है के स्वरूप है कि साव्यक्त है। है के स्वरूप होने के स्वरूप है कि साव्यक्त है। है के स्वरूप होने के स्वरूप है के साव्यक्त है। है के स्वरूप होने हैं के स्वरूप है के साव्यक्त है। है के स्वरूप होने हैं के स्वरूप होने हैं के स्वरूप है। है के स्वरूप होने हैं के स्वरूप है। है के स्वरूप है के साव्यक्त है। है के साव्यक्त है साव्यक्त है साव्यक्त है के साव्यक्त है साव्यक्त ह

र- प्रायल होगये ! जून १६३० में करवाई में नमक नगया जा यहा या ! उसे देखने के लिए इकर्ड हुई भीड़ पर गोली चला दी गई, जिससे २% मनुष्य पायल होगये ! चेसताई में एक मनुष्य की मिर

हुँ मीड़ पर सोली चला दों गई, जिससे रूप, माठूप प्रायस होग्ये । शिराहाँ में एक माठूप की सिर स्वारी के तमर इस्डी हुर्द पीड़ जब नेतावनी देने पर न इसी वो बसा मोली चलाई गई, जिससे र द्वारद्वी मारे गये। २२ जून को कलकत्ते में जुलिस ने देशवन्युदाण का माजून दिवस मानते का निरोप इर दिया था, कि भी होणों ने खुलुब जिलाला। युलिस ने खुलूप पर निर्देशवा-पूर्वक लाडी-महा किया। उत्तर समय पायलों को पोड़ी के खुलै-हाय कुचले जाने में बचाने के लिए किया परी में हैं निहत्त-पिड़स कर प्रायमें को खाड़ी हुएँ थीं।

पालन ने कालेज की इमारतों में वसकर दरतों में बैठे हुए विद्यार्थियों को पीठा । बरीसाल व एक दिन के साठी-प्रदार में ५०० मनुष्य चायल हुए ये । तामलुक से, कहा जाता है कि, पुलिस ह सरवाप्र(इमें) श्रीर उनसे सहानुभृति रखने वाने सोगों की जायदाद में श्राग सगा दी थी। इसी प्रका कई जगहीं से भद्दे इसलों की खर्वें चाई थीं । गोपीनाक्ष्यर में कांग्रेन-स्वयमेवक निर्दयता पूर्वक पीरे गये थे । उनमें से एक मुसलमान लड़का या । इस घटना से गांव जाने आयन्त कर हर । उन्होंने पुलिस वालों को पकड़ लिया चौर उन्हें कुछ समय तक स्वानीय स्कूल में बन्द श्लाने के बाद स्कूर में बाग लगा दी। दो कांग्रेस स्वयंनेक्कों ने स्कूल के किवाब वीई बाले और अपने जीवन के खदरे में बालकर आग की लपटों से उन्हें बनाया । ३१ दिसम्बर की लाहीर में स्त्राधीनता का प्रस्ता पास हन्ना था । ११ दिसम्बर १६१० की उसके वार्षिकोत्सव के खुलून में जाते हरा सुमाय शा**द** के बुरी सरह पीटा गया । यह उनसे कुलैंदिन पूर्व ही राजद्रोह के अपराघ में एक वर्ष की सजा भुगदक जेल से छुटे थे। लाहीर में खिषकारी इतने उचेजित होसंघे थे कि उन्होंने ग्राएहमोग-इस के चित्र वं भी कन्त कर लिया था। क्षुषियाना में एक वरदे वाली बुखलमन्त्र महिला पिनेटिंग करती हुई गिर फ्यार हुई थी। जो निदेशी कल बेचते थे उनके घरों पर स्थापा (पंजाबी रोइन) किया जाता था रावलपिंडी में स्वराव लाने से इन्कार करने के लिए कैन्दियों पर आभियोग चलाये गये थे। मायड गुमरी में एक भूख इक्काली ला॰ लाखीराम कई दिनों के अपनात के बाद मर गये । टमटम में एव महिला के माथ क्का बुरा बलुक किया गया या । सीनेट-हाल में पंजाब-गवर्नर पर को गोली चल उससे पुलिस की बादे जिसकी बलाशी लेने का प्रावस मिल गया । विहार में घान्दोलन ने शान्ति पूर्वक प्रगति की थी । समस्तीपुर सब दिवीजन में शाहपुर पदीरिया नाम का एक ह्योदा-सा बाजार है नवाहर-सप्ताह मनाने के चार दिन बाद एक पुलिस स्परिन्टेन्टेन्ट की धाधीनता में पुलिस बालों ने उसे पेर लिया । वे ४६ व्यक्तियों को शिरक्तार करके लेशने खीर गांव से बाहर गये हुए कुछ आदिभियों की सम्पत्ति १२ वैलगाहियों में भरकर साथ लेते गये। इसरे जिलों से भी ऐसी ही स्वर् मिली थी। मुझेर स्त्रीर भागलपुर में स्त्रान्दोलन जोरों पर था। श्रापन की दकानों पर घरना देने हैं सरकार को ४० लाल का नुकरान हुआ या ! मोतीहारी 🖩 पूलचारिया के धान के खेतों में होक भीजी पुलिस भीर गोरने भसल को कुचलते हुए ले आये गये ने भीर भ्रानेक देशांत्यों को गिरफ्ता करके लोगों में भय का संबार किया गया या । चन्यारन, सारन, मुजकररपुर,मुद्देर, पटना ग्रीर शाहा

बाद जिलों में बीडीयरी-कर बन्द कराया गया था। मायदान्य में उपाय के मीलाम की बोली ६०% कम बोली गर्र थी। क्षमारकों में महत्वकर देवक मनाने के समय लाटी-मार हुया। ब्राजम में पुलिस की बनों के ने उन्दार कर थी कि उसने प्रकृति की प्रकृति की पह मित्र कारकी को, तो २१ दिसम १९६१ को देशपुर में मंत्रीमक्षन के लिए एकडी हुई थी, लूब पीटा। उनने से हरने ही होगों के कका चोटें बार्रे। दो-बीन बारे भी क्षमत हुई थी। उनके परिवाम सकस्य पुलिस पर दोना

मिया-विध्य स्थानी है विध्य क्रिया साह से चान्दोस्य चीर बस्य यह सा या हिम्स इन था मिळानीमळ परिश्वित, सम्बन्धित बादमी का रहमान, पट्टे की हाँ बादि। वह बर्बेमें रहरे भारत पर बहुत हो बुधे बीती । बहाँ बाडी महाद, अपी-मारी जुमारों भीर हामी-कमी हार्रों है हुरसाय सान्दोशन के बहुने क नहीं, बहुक कहने ही से हो सई बी ह बंगस-जनते हेठ में सब मान्यों में व्यक्ति है देश हिंदे । ब्रह्मिया बाहे का बहित्वार बंबाल बीर बिहार हरित है दर्र साविक पुत्रा । यहाँ राज्यका १११६ के मुकायने में नयकार ११३० में सोनेनीकारे वा सावत्र हों तिर समा था । रनजनका के मुद्र में गुकाल की कारगुकारण चनुस्म मी, यह हम पाने की ही हैं। स्नाम करनानी पर सान्दोलन को देवल अंतुका प्राप्त में ही गुरू दिया ग्रंग प्र स्वरपुरर १६३० में जमीदारों कीर कार्यकारों दोनों के ही लगान कीर माल्युकारी रेड हेने हे हिर कहा गया था । थंकाव भी दिश्री से पीऐ से रहा। काटिसा-वर्म की द्वाय से स्टीसा दर्फ सीवार की किरानी राजनीतिक जीत हुई उतनी ही नैपिक विजय भी हुई । विहार में वीकीयरी देश काफी हिलों में बन्द कर दिया गया था। उनके लिए जन प्रान्त में पूरे-पूरे कर देहे। बार्ड है को सभा देंगे के लिए वहां खाँचीनव-पुलिस रण दी गई खीर होटी-होटी रहमों के लिए उनरी स वड़ी आदराद अन्त कर ली गर्रे । सन्य प्रान्त में अंगल सत्यग्रह शुरू किया गया । उनमें लग्न मिली । लोगों ने मारी मारी क्याँनों छोर पुलिस की क्यादरिवों के होने वर भी उसे आही सर्व सीन साल वाड़ और रहातू के पेड़ काट बाले गये थे। सिर्वी वास्त्रहे के ११० पटेली में से हर्द विदापुर वाल्युके के २५ ने कीर कंकोला ताल्युके के ६३ वटेलों में से ४३ में त्यान-पर हे दिरे हैं में सभी वास्त्वके उत्तर कन्नाह में हैं।

सकीला में बरवन्दी-जान्दोशन का हेतु शुरू से ही शवनैविक था, किन्तु विसी बीर विरा में वह सार्थिक कारणों से शुरू हुआ था। कितानों की बशही भी कारण थी। केरल में, की है प्रान्तीं में सबसे द्वीरा है, सदिनय-ग्रांतरा-ग्रान्तीलन का अस्टत श्रन्त वह पहराता रहा । हुई है पर झालाम मान्य ने, जिसमें कहार और सिलंहट भी शामिल हैं. राडीय महासमा ही झाला है

शानदार जनाव दिया ।

क्रान्य कुछ प्रान्ती में जो मुख्य-मुख्य पटनायें हुई उनमें से <u>कुछ</u> की क्रोर भी व्यान हैं। ही बाउँ सो, समी प्रान्तों में समान ही थीं, जैसे, कांग्रेस-दफ्तरों का बन्द कर दिया अपने, कांग्रेड कामजी, किवाबी, दिखाबी और अंजी का ले आया जाना, शाठी-प्रदार और सार्वजीनक समाजी बलपूर्वक भंग कर देता, सभी जगहों पर दक्षा १४४ का लगा दिया जाता, १०८ दपा में स्वतिमें मीटिस देता, घरों पर पुलिस का छापे भारता, बलाशियां लेता, प्रेशों को इस्के में बर लेता की हैं तथा पत्रों से जमानते मांग लेना किन्तु जो चीज घटनाओं वो देखनेवाले पर सबसे झाँबक प्रश्न हालवा ना नव पर रलकर हो रहा था। भंगाल में मिदनापुर ही शासकर एक ऐसा स्थान था जहां हमन जोरों का हुआ रलकर राज्या आहा दोनों में कृषिस-स्वयंसेवकों को और उनको ओ पीट गये ये और इससाय पर र्र् कार कार्य या पानी देने के कारण सकान-मालिकों को सकार्य हुई थीं। बगास में, उदाहर य, स्थान, स्थान वा नाम मीडा मिलते ही गोली चला देने की ब्याशार्य दे दी गई थी। उस <sup>की</sup> के लिए लेस्साई में, क्यान्सा मीडा मिलते ही गोली चला देने की ब्याशार्य दे दी गई थी। उस <sup>की</sup> काराय परावार मान वहन मीरू इकडी होगई थी, क्योंकि वहां कुछ आयदाद कुर्क थी जा सी थी हा पर पर पर शोली जानते की खाला दे दी गई, जिसके परिचास-सरूप एक खादमी मर्ग की उस समय मीड पर शाला चलपा का आरत कई पायल अप निचना, में लीटवी हुई भीड़ पर गोली चला दी गई, जिससे अप मर गरे की

को उस विशेष कार्य के लिए तैयार किया गया या, श्रीर जो श्रायलैंड के 'ब्लैक एन्ड टान्स' दल से मिलता शुलवा है। इस दक्ष के संगठन-कर्ता यह बात न जानते होंगे कि उनकी वर्दियों पर उनके सम्बर नहीं बहते हैं ।

"कोई भी व्यक्ति उस सरकार को दोष नहीं दे सकता जो खुले विद्रोह की, फिर बाहे वह शान्तिपूर्ण हो क्यों न हो, कार्न के भीवर रहकर दवावी है । सरकार ने कांग्रेस को गैर-कार्नी सस्या करार दे दिया था । उसने बारहोसी जिले के शुन्दर आध्यम को जन्त कर लिया था । ससने मेरे मेज-बान सरव-कामेंस के प्राध्यन को हगारे एक दूसरे से जलग होने के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया था । उसने बारहोली से चले गये किसानों की आयदाद जन्त कर ली थी । यदि उसे खरीदार मिल अपनी हो थह अनके खेलों को संगात वसल करने के लिए बेच देगी और वे बेचारे इस हानि की ज़र्म रहकर सह होने की मजबूर होंगे।

"यह सब इत खेल के कायदों के मीतर है। मय-प्रदर्शन उनके बाहर है, किन्तु फिर भी बह जारी है। देरी नोटवुक उन किसानों की शिकायतों में मरी पड़ी है जिनते मैंने इस बारे में बातचीत की । मैं उनकी समदीक सो शायव 🜓 कर सके, किन्तु मैंने उन्हें करकर जाना था, इसलिए मैं उनके कथन की शत्यता पर सन्देह नहीं करता। ये नोट नामी और सारीखों-सहित उच्च-ग्रामिकारियों के पास भेजंगा ।"

. ''इस दुःखमरी कहानी की समाप्त करते हुए इमें पेशावर और वहां के पठानों के विश्व में कुछ द्यन्तिम राज्य और कश्ने हैं। ये भनुष्य, जिनका नाम निर्देशता और हिंसा के लिए प्रसिद्ध है, सेमनी के समान सीध-सादे और चहिता की प्रतिमृति वन गये । जान चन्द्रसगणकारकां ने ग्रयते 'खुदाई खिदमतगारों<sup>1</sup> का ऐसे सांत्रपत्त्रित और सन्ते दम से सगडन किया था कि आरहकों का हो हिस्सा इस दिशा में झायन्त भयजनक था वह ऋडिसात्मक ऋसहयोग-आन्दोलन के प्रयोग के लिए बहत ही सुरक्षित केन्द्र बन गया था । शीमांत्रपान्त में की गई निर्देश्ताकों को बिलकल करणकार में रक्ता गया या और भी विडलमाई पटेल की रिपोर्ट सरकार ने जन्त करली थी. किना कहा मिसालें तो हदनी मराहर हैं कि उनसे हन्कार नहीं किया जा सकता । अनमें से कुछ का वर्शन हो ही चुका है ।

एक महत्वपूर्ण घटना की सीमात्रान्त में हुई थी, यह यहां उल्लेखनीय है। उस मान्त में जो बमन टुग्रा उन विश्ववित में गढ़वाली लियाहेवी को, एक बमा में बैठे हुए लोगों पर, गोक्षा चलाने की भारत दो गई। उन्होंने शान्त और नि-श्रका भीड़ पर गोली चलाने के लिए ले जानेवाली मीटर पर चढ़ने से इन्कार कर दिया । इसी कारण इस शिवाहियों पर फीजी खदासद में सददमा परापा गया और इन्हें १० से लगाकर १४ ताल तक की लग्नी-सम्बी सजार्थ ही गई । प्रार्च १६३१ की कामेंस और सरकार के बीच की जान्तिम बातचीत में इन शिमाहियों के छुटकारे का प्रश्न मुख्य विवादास्पद कियय था ।

यहां धर्मे यह याद रखना चाहिए कि वे सियाही तांबी-प्रार्वित-सम्मदीते में नहीं छोड़े तये थे. किन्तु दुख शाल बाद इनकी सजायें घटा दी गई । कुछ लोग सुख करोा में छूट गये धीर कुछ प्रभी तक केल में हैं।

इस रोमाञ्चकारी द्वाल-क्या को इस २१अनवरी १९३१ के दिन एक उत्सव मनाने के समय भोरसद में दिलाई हुई महिलाओं की वीरता के एक वर्णन के साथ समाप्त करेंगे । पुलिस प्रदर्शन की रोकने का निरुपय कर चुकी थी। रिनयों ने शुलुहवालों की पानी पिलाने के लिए पिल-पिल स्थानी पर पानी के वर्डे-वर्ड वर्तन रख छोड़े थे । पुलिस ने 'वहले इन वर्तनों को ही खोड़ा । फिर दिश्मों को

लिए ।

भयोग चलाया गया, जिसका पैसला क्यमी तक नहीं हुन्ना । कैरल में बादी की दिन्नी 🤒 हैं थी। तामिलनाड में ताड़ी की विकी बन्द होजाने से कितनी ही जयहीं पर गोलियां वर्लाई र लाठी-प्रहार हुए । दिल्ली में एक रायसाहब शराव के व्यापारी ये । उन्होंने ७० महिलामी मी पुरप-स्वयंतेवकों की गिरफतारी के लिए जिम्मेदार होने की सीमान्य प्राप्त किया था। इस्त्रें हैं दिन में सराभरा १५० गिरफ्तारियां हुईं । जेल में 'प' क्वास के कैदियों तक को पीय गरा।

किसानों की हिजरस

गुजरात में किसानों को हिजरत एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका वर्णन मि॰ बेल्सपेर ने प्रकार किया है:---

"···'और तब उनकी यह हिजरत जारम्म हुई को इतिहास की विचित्रतम।हिजरती में है। देशविमा ने ब्राक्षयंजनक एकता के साथ एक-एक करके पहले झपना साथ सामान झम्नी-झन्ने यों में जमाया और फिर वे उन्हें बड़ीदा की सीमा में हांक ले गये। हद जावि-छंगडन के कार्य पक्वा हिन्दुस्वानियों में ही हो सकती है। उनमें से कुछ ने अपनी कीमती फ़सली की से च्यसम्भव देख जला दिया। मैंने अनके एक पहाय को देखा है। उन्होंने बढाइयों की दीता दाट पर ताड़ के परी विद्याकर खुर्वे बना ली और काम चलाऊ घर बना लिये हैं। वर्ण हम्ह है। इसलिए सब उन्हें मई मास तक श्राधिक कह न उठाना पहेगा। किन्द्र वे धने पर्युक्रों सहित एक जगह इकडे पड़े हुए हैं और अनका सामान, विसमें चावल रहने है बड़े-बड़े मिटी के बर्तन, बिछीने श्रीर युच बिलीने, सन्तुक, पीतल के चमकते हुए बर्तन दे, हुआ या । उनका इल भी एक श्रोर रक्खा हुआ या, दूधरी ब्रोर उनके देवताओं का वित्र था, उर्वत्र इचर-उचर इस पड़ाव के मानों ऋष्यस-रेवता महात्मा गांवी के भी चित्र ये। मैंने उनमें अबे दल से पूछा कि स्थाप लोगों ने शपने-सपने घर क्यों होड़ दिये हैं ! स्नियों ने बहुव चीधे-छादे उत्तर दिये, 'क्योंकि महात्मानी जेल में हैं !' पुरुषों को बापने कार्यिक कर का बाद उन्होंने कहा, 'खेती में हतना पैदा नहीं होता और लगान नेजा है ।' एक-दो ने बहा, 'खगान

"मैंने सूरव की कामेंस के समापति के साथ जन परित्यक्त गांवीं में भ्रमण करते हुए वो दिन किये, जो मुक्त सदा याद रहेंगे। घरों की कवार-की-कवार खाली पड़ी थीं। उत्पार क्षपड़ा विभे ते खारे ये । खिडकियां जुली पड़ी थीं, जिनमें से देखा जा सकता या कि वे पर शिल्डुल साली

लयां मकाश की मीरव महीलें थीं, कहीं भी कोई इसचल दिलाई महीं 🛍 !

"इनमें से चुछ लेवां में काम करने के लिए बाहर भी खामने थे, पर उनके प्रति मान बड़ीदा में ही रहे। उनमें से कुछ ने पुलिस के बगने-समझने और मय-मदर्शन की उद्योग

"चूंडि मैंने सुद उनडे बुझ बीर-वरीड देशे थे, इसलिए इस बात पर निश्चम कार्य व या । इन परित्यक्त गांवीं ⊪से एक से अब हमारी मोटर रणना होने श्यी को स्वीत राइच्म बाने पुलियमैन ने हमें टहर जाने वा हुक्म दिया। उनने बहा कि 'बाप पुलिय तत चारा लेक्स ही गांव से जा तकते हैं। किन्तु जब जबने हेरी वूपे किन भैराक देती ही इ हर यथा । हरी-पूर्वा धोमें में विद्यासने दूप नेता, 'हुन्।' किन्तु सने की नाम से स उनकी बरी पर सम्बर का कही पदा भी माथा । जब मैंने उनके उनका नामर पूछा हो उनने नाण दिलाना कि इस नद कोश <u>रात नामा रात वा रात कर साथ साहसी सा</u> नाण दिलाना कि इस नद कोश <u>रात</u> नामद राजी हैं है वह सिसारी उन दन का साहसी सा

रखता हूं। य॰ मोतीशास चौर जगररणाच नेहरू को गांधीभी ने जो वन शिखा या उनमें उन्होंने सममीत का ट्रीह बत्तर चा पहुंचा है या नहीं, इंचरर सन्देंद्र फ़र्ट दिमा या। इन कमानों के माथ मन्देन्द्र नहांकों ने कु चीर देन चुला के पर भोतीशास बीर जगररणाच नेहरू ही मुख्यावत की। सूब बहुत भी हुई। मोतीशासभी चौर जगारखाशमी ने २८ खुलाई १६४० से एक में सफ्ती गर एक एकट की कि जनदक मुख्यमुख्य विचारी पर एक समझीता न हो आब वस वक किसी भी परिषट्

कराइरालाओं में एक पुणक में ह में लिया था कि पुत्ते मा मेरे शिमार्थी मो वैणानिक विपर-समन्त्री मांधीओं के विचार बंबते तार्री हैं, बचींक से बांत्रेख की प्रतिकारों की रिवर्धि के प्रीम नतीं हैं, चीर म उनसे कर्तनाव समय की मांक और ही पूर्वि होत्री हैं। १९ खुलाई क्या र कीर र क्षमण्य को की जयबर नांधीनी से मिले, यन मांधीओं में उनसे वास्त्रकार कहा कि पुन्ते देशी कोई भी याधन-विधान-वर्त्य योक्ता स्वीकर न होगी कियों नांद कर कामान्य से रुपय होने हैं 'इस्त्रकार म हो जीर जिससे मारवर्ष्य को भी व्याद बांधों के खानुवार कार्य करने का आधारा और याधिन म मिले में क्षमों के को याचे हैं चीर पुलकात में उन्हें की रिवर्ध में प्रति कर विश्व का बार्ध करने किया एक स्वत्रकार कोरी का मांधीओं वाद से कि बारवार्थ को भीर पूर विधार के खानां कर कर रिवा जाय, खांकि वह पीखें यह न यह वह कि मेरे दन विचारों की बह पहले न कारने थे। उनके पोड़े दिन बाद ही दोनों नेहरक कीर बात के विषय मार्थी की कोर पारे, लाई उन्हें मार्थीओं से या अन्तर सिक्त कीर को मार्थी का से मेरे में हिस्स का है से मार्थी सामार्थ कर स्वा न कारने थे। उनके

एक प्रशार वहीं पेर कालत को एक उपमेलत हुआ, किसी एक करक मध्यस्य ये कपार-गृ सीर पूरी तरफ गांधीओ, होनों मेहरू, बस्तमामार रेटेल, बार नेचद महगूद, भी जारामधार दीवतास और भीमती नागृह । एव सम्मेलन का गरिवाल ११ कारत के एक पत्र में वित्या स्था या निम्में हरवायू-कांग्री में, किमी जब उपमेश्य कामेगी थे, वारमोरे की मतों को, वित्या खमी कित हिमा या चुना है, वीदरावा था। | इसमें उन्होंने भारत्वर्ष के पुष्कृ होने के इस्के और समित्र के खानों और अपनी रियानकों की जान के लिए एक कॉसरी की तिवृद्धि की माम की भी शामिल कार दिया था। बाद-बीठ की काम्य करते वस्त्र मांधीओं, कोमती कोशिजी, वस्त्रमार्थ रहेला कीर की क्याप्तास्य हीत्रदार में करेंट्र-पार्थों के शामिल-क्ष्मार के हिस्स उत्योह ही, इस्तिकांस्य के लिए पन्यवाद दिया। उन्होंने उन्हें कुमत्रवा कि भी स्वत-क्ष्मार की की विभाव-कुसते की श्रीचार कामावा था कहीं। अब सरकार भी शांत-क्ष्माया के हिस्स उत्योग ही स्वतन्त हों जा प्रयास को उन्हें प्रकार कि स्वतन्त्र स्थान में कामेल-क्ष्मायो हैं

बाइसाय ने रेप्प्र प्रस्ता को एक पत्र लिला था, जिसमें उन्होंने बरालाया था कि मैं दो आतीय स्वराधि से उन्होंनिक बांदरी को बढ़ी सरक्षण में खोड़ने को जैराला कर सकता है, किन्द्र मासली पर उन्होंने प्रकारी और योग्यात के अञ्चल दिवार वहीं की रोगी ने रहसे हैं, जो नैनी-केस में माण्य से सामें के ये, इर शारील को गांधीओं को लिला कि बाइसाय पुख्य आरोमक सामें पर विचार करना भी सै-मुशकिन स्वाल करों है। कुल समय कर और भी पत्र-ज्यसार हुआ, किन्द्र अपने में प्रसा पर कि शार्ति को सान्योज सम्माद्य हों मार्टे।

हन बात-चीतों के क्रीर हमकी क्रमणकता के पूरे निवस्त्वा परिशिष्ट है में खुरे हैं। समू अवकर की सममोते की बाव-चीत के क्रमणन हो जाने से मारवर्ष के हिट्टीप्यों को निराया नहीं हुई। उनके बाद मिंग होरेस भी • क्रालेक्वेस्टर के. जो सेनी खोक खीता में क्रालरांडीय समन्यों के बनापूर्वक किस वितर कर दिया। यह भी वहा आता है कि जब विवर्ष कि। में शे हीन्य भीनों को पूरी से मुख्यते हुए अने यहे। मुख्यत के मुद्देशक का करानिया का स्वीति है सर्वाद देश करती को भवनीहें को स्वाती क्यांति वीम्य कातास्य उत्तर कारे के लिए स्वीर उनके देश सामियों की वित्ता को होड़ देने की विकास स्वातित हुई भी।

गुपद् के बागफव प्रवान

इम चामी पातकों को जून, शुनाई चीर चगरत गरीनों की चौर दिए गायत से कर हैं । २० मृत १६६० की पहित्र मोर्गालाल जो से, जबकि वद बाहर ही से, 'देली देशह' वे बाता मि॰ रलोकोम्प में मुलाकात को। मि॰ रलोकोम्य ने बर्म्बर्ट में पाँबहत जी से 'हारेस पर गोलमेश-परिपर् में शामिल हो सकतों है ।" इन दिस्य पर बातचीत की थी । उनके थों है मि॰ रलोडोध्य को मोसं। हुई शावी पर एक लगा में, बिटमें पविष्ठ जी, भी जवहर जीर मि कीम राद भीगूर में, विचार हुआ चीर वे शीकार हुई । बि॰ ख्लोकीम में तर त्यू की मी तिस्ता था, उत्तके परियाम-स्वरूप सर मन् धीर भी अपकर उन श्रांती के प्राचार गर री बावचीत करने के लिए अध्यश्य दूप । पाँडत सोतीलालकी समसीते की तक्षी कांमें व के सभापति पं॰ अवाहश्लाल नेहरू चीर गांघांनी के पास जाने की राजी हो गरे। थी कि ब्रिटिश-सरकार स्त्रीर भारत-सरकार दोनों निर्मा तौर पर यह साहरासन देने हो सनी कि, चाहे गोलमेक-परिषद् की कुछ भी वित्रशिरों हाँ कीर चाहे पार्लमेयट हमारे प्रति कुछ व रम्प्ते, वे र 🕦 मारवार्गं की पूर्ण उत्तरदायी-शावन की मांग का समर्थन करेंगी । शावन-परिव स्वास-स्वास क्योंमों स्वीर शाजों की, किन्हें गोलगेज-परिषद् रक्तें, उनमें गुंबाहरा रहे। इस पर मध्यरभों में बाइसग्रम से लिग्बा-पढ़ी की खीर गार्थाओं, मोबीलालजी खीर जवाइरलाहरी N भिलने की इजाजत मांगी। यह रहे खुलाई की बात है। यद यक मोतीलालबी को जेत है थी। बाइस्टाय ने अपने उत्तर में माश्वाधियां को दिये जानेवाले श्वयण्य के प्रकार को स्र मरम कर दिया । उन्होंने बादा किया कि देश आरतपारियों को उनके गुह-प्रदन्ध का उदब दिलाने में सहायवा देंगे (जवना कि उन क्यायों के प्रकृष्ध से मेल खावा हुआ दिलाया जायगा) जिम्मेदारी लेने की रिपात में के नहीं हैं।" इन दो कागजों को लेकर भी छम् और जनकर ने म बेल में २६ और २४ जुलाई को गार्थाओं से मुलाकात की, जिसमें गार्थाओं ने उन्हें नैर्न (इलाहाबाद) में पं भोवालाश और जवाहरखाल नेहरू को देने के लिए एक नोट और पत्र गाधीओं बाहते ये कि गोलमेश परिषद् के वाद-विवाद की सरदायाँ-सम्बन्धी विवार तह ही है रक्ला जाय। सकमण-काल के सिलसिले में स्वाधीनता का प्रश्न विचार-चेत्र से निकात ने चाहिये । गोलमेज-परिषद् की रचना संवीपजनक होती चाहिये । स्वितनश्-स्रवशा-स्राहोलन हे रोक की दशा में भी तबतक विदेशी नस्त्र और शशब का घरना जारी रहना चाहिये अनतक कि <sup>61</sup> हत्य शराम स्रोर विदेशी वस्त्र का लिएंच कानूनन न करदे स्रोर नमक का बनाया जाना किन मी तरह की सजा के जारी रखना चाहिये।

ह्यकं बाद उन्होंने वान्नीरिक बन्दियों के हुटकारे का, वानवादी, जुयोंनी और वार्यने बायस करने का, निन्न अफतरों ने अपने परों से त्यागपत्र हे दिवे से उनकी पुर्विन्द्रीकं कां आर्दिनेनों को बापस तेने का विक्र किया था। उन्होंने कर्त्यानाहकों को बापस्य ने आर्द्रीक प्रैक करें हैं हमलिया कुने राजनीरिक नांधि विषयों १९ याद देने का कोर्र एक मंदि है। वे तर्यों केर अपने हैं। मैं स्वयन्त्र को रोफ बोकमा को अपनी १९ यादों से कर्मने का हफ अपने विपर प्रति रखता हूं। पं भोतीसाल और जनाइसाल नेहरू को गायीची ये को वह विश्वा या उनमें उन्होंने समस्त्रीत का डीड समय झा पहुँचा है या नहीं, इंग्लर सन्देश मध्य दिखा था। इन कानमों के साथ मध्येन पाइकी ने एक और एन इस्त्रीत की वा नोतीसाल और जनाइसाल नेहरू से मुझाबत की। धून बहुत भी हुई। गोतीसालची और जवाइसालबी ने २८ जुलाई १६३० से एक में मुण्यी यह राव प्रकट की कि जनतम प्रक्ष्यमुख्य विश्वों पर प्रकटमधीता न हो जाय वह वह -िकसी भी परिषट्

क्याइस्लामजी ने एक प्रषक मोट में लिला था कि प्रके या भेरे निवासी को नैपानिक वियस-प्रमानी भागोजी के विवास कथाय की ही कुँ मोलों ने कांग्रिक की प्रतिक्राओं और वियसि के लोया नहीं हैं, और म उन्दर्भ करोमान कथाय की मां- अर्थ में पूर्व हों हो है! के सुलाई कथा १ और २ प्रमास्य को भी जयकर गांपीजी के निले, यह गांपीजी में उनते जाक-वाफ कहा कि प्रमे रेशी कोई भी सातन-वियास-जमन्यी सेजना लोकार म होगी निवास को के बहुता कराई करते का स्वास्त्रिक की श्रीक्ष्मा की में श्रीक्ष की प्रतिक्र की श्रीक्ष की स्वास्त्रिक की भी प्राप्त को की क्षाण्य कर का स्वास्त्रिक की री पार्व म किते। मैं क्रमें के को पांचे हैं कीर भूतकाल में उन्हें को रिवायर्व सी गाँ हैं उनकी जाव के विद्य एक लवतन कीतरी बाहुंगा। गांपीओं चारते थे कि बाहकार की गी इस वियसि के सामाय कर रिवा लाद, श्रीक का पांचे हैं कीर भूतकाल में उन्हें को रिवायर्व सी गाँ हैं उनकी जाव के में विश्व नाइ है सी ती में कि की साम की सी मांपीओं चारते थे कि बाहकार की में विश्व रिवार्य के सी में विश्व नाइ है सी सी में की की का साम की सी मांपीओं चारते के साम की नोय गये, वाकि उन्हें गांपीओं से साम उनके पूर्व रिवार्य को एक स्वास्त्रिक में में, मिलके का प्रपत्न मिलक है । पर महार वहां रिवार्य को एक स्वास्त्रिक में में, मिलके का प्रपत्न मिलक हो ।

र प्रभाग प्रदा र काराय का एक जाया का का विकास स्थाप के वाल अध्यक्ष विकास स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स समु कीर दूवरी तरक गांधीओ, दोनों नेहर, वरलाममार्ड पटेन, बार शेवद महसूद, भी जरगस्य स्थाप दौलतास क्रीर भीमती नायह । इस सम्मेशन का परिचाम १५५ करतत्व के एक पत्र में हिल्ला गर्व या विकास क्रांत्रस्वकांकों ने, निनमें मत्र उत्तरीस्था करीती से, समस्त्रीते की शांते को. तिनार कर्य

ग्रम्यापक थे, उत्साह-पूर्व प्रथल शुरू हुए । वह बाहससय से श्रीरे बेल में गांधीजी से मिले। गांधीजी की साफ मांगों से यह प्रभावित हुए । उनमें कोई शब्दाडम्बर न था, केवल हिन्दुस्तान की सोती है सीधी-सादी समस्यात्रों का मुकाबला भर करने का प्रयत्न किया गया था। इस समय तक ली श्चर्विन ने एक दर्जन के करीव श्चाहिनेन्स निकाल दिये थे, वैजनमें गैर-काननी उत्तेजन ( unlawfu instigation ) ग्राहिनेन्स, मेस-ग्राहिनेन्स ग्रीर गैर-कान्नी संस्या (unlawful association) श्राहिनेन्स भी शामिल थे। खार्ड श्रविन ईमानदारी के साथ एकदम 'दृहरी नीति' का ब्रनुसर ह रहे थे। वह ब्रार्टिनेन्टों की बहुत स्नावश्यकता भी बताते जा रहे वे स्त्रीर मारतीय राष्ट्रीवत के थोड़ी कद्र भी कर रहे थे। उन्होंने कलकत्ते की सूरोपियन असोस्थिशन से कहा था- "द्याप ए कोरदार शब्दों में तिवनय-स्थवा-स्थान्दोलन की निन्दा कर सकते हैं: किन्तु यदि हम भारतालियें मस्तिष्क में आज जो राष्ट्रीयता की आस घथक रही है उसके सच्चे और शक्तिपूर्ण अर्थ को डीक डीक म समर्भेंगे हो इस बढ़ी भारी गलती बहेंगे।"

गोलमेज-परिषद् ग्ररू

१२ नवम्बर १६३० को गोलमेज परिवद् ग्रुक हुई। खपर-छउल की शाही गैली में सी शान के साथ उसका उद्घाटन हुआ था। कुल व्ह प्रतिनिधि थे, जिनमें १६ रियासर्वी हे दरे हैं, ५७ ब्रिटिश मारत से स्त्रीर बाकी १३ इन्लैयड के भिन्न-भिन्न (दलों के मुलिया थे। गीतने परिवद् बीच-बीच में सेयट जेम्स महल में भी हुई । शुरू के भाषकों में प्रायः सभी ने क्षीपतिहें वर्ष स्वयण्य की चर्चा की । पटियासा, बीकानेर, श्रास्त्र ग्रीर भूगास के नरेश-प्रतिनिधि सप-पण पक्ष में थे ! शास्त्रीजी, को भारतवर्य की स्वाधीनता के पत्न में बहुत खन्छा बोले, पहले तो तप-शाहर के पत्त में कुछ मिस्सकते हुए बोले, किन्तु पोझे उसीके पत्त में इह हो गये। प्रधान-सन्त्री ने शस्त विधान की सफलता के लिए जरूरी दी। मुख्य रातें रक्सी । पहली यह कि शासन-विधन स स्त्रमल किया जाय और वूछरी यह कि उछका विकास होता रहे । उन्होंने इस पिछली बात की लूँकी दिखलारें । उन्होंने कहा कि जी शासन-स्यवसा विकासशील होगी उसे प्रगती गींदी परिव विराण सममेगी । उसके बाद भिन्न-भिन्न उपसमितियां बनाई गई जिन्होंने रहा के ब्राधिकार, सीमा, व्या चंदमकों, ब्रह्मा, चरकारी नीकरियां और प्रान्तीय स्था संघ-शासन के दांचों के नवद बांधाय रिपोर्ट दीं । परिपद् ऋषिवेशन को जल्दी समाप्त करना चाहती थी, इससिए १६ अन्तर्ध है खुला द्यपिवेशन हुद्या और उसमें यह निश्चय हुद्या कि रिपोर्टी और नोटों में भारतवर्ष हा दिस्त बनाने के लिए श्रायन्त भूत्यवान शामग्री मिलती है। यह भी निश्चय हुआ कि आगे हार्य हार् रक्ता साथ।

प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया था कि संघ शासन के आधार पर जो व्यास्पारहरू बने, जिसमें रियासर्वे श्रीर प्रांतों दोनों का प्रांतिनिधाल हो, उसमें सरकार क्वाचार पर आ का कार्यकारियी की जनाबदिही के विद्यांत को स्वीकार करने को तैयार होगी। केवल बाह्य रहा वैदेशिक मामर्थों के विषय सुरव्वित रक्ते जावंगे ! राज्य को शावि और क्रार्थिक रिपवि की संहर् हे लिए गवनर-जनरल की जो शास जिम्मेदारियां हैं उन्हें वृदा करने के लिए गवनर-जनरल की जो शास जिम्मेदारियां हैं उन्हें वृदा करने के लिए गवनर-जनरल हो द्यपिकार दे दिये जायंगे। दूसरे मिल्न भिल्न विषयों की विषयें भी बतलाई मई थीं। उसरे के मार्था शासन विधान के सम्बन्ध में त्रिटिश-सरकार की नींदि ही। दर्ज प्रधानमन्त्री से उ इगर्दों की यें

विचार यह है 🗐 भारतकों के शासन की जिम्मेदारी प्रान्दीन हैंर

केन्द्रीय स्परस्परक-ग्रमाओं वर रक्ष्ती व्यथ । छंत्रमण्-काल में खाव-खाल किम्मेदारियों का प्यान रक्षने की मार्टेटी हैंने के लिए और दूषरी भाव खाल दिश्वियों का पुकारका करने के लिए उतने आवर्षक मुंत्राहरू रत्य का वा आपनी यजनैतिक स्वापीनक की और अधिकारों की रहा के लिए अप्रशबस्त्रों के बिठती गार्टी आवर्षक है, वह भी उतने हैं।

''एंक्सप्-कास की आवरवक्यायें यूरी करने के लिए जो कानूनी सरदाय रक्ते आयरें उनमें यह प्यान रखता त्रिटिंग-सरकार का प्रथम करेंच्य होगा कि दुर्गदेव अधिकार हठ प्रकार के हो और उन्हें हत प्रकार से साम में स्थाय जाय कि उनसे नेथे शास्त्र-विच्यन द्वारा आरवनरों की अपने निजी शास्त्र की यूरी त्रिमोरारी कह बहुने में कोई साथा न खाने !'

प्रधाननंत्रों ने यह भी कहा था कि "बादे इस हम बीच में बाहसवाय की खरील का नवाब उन सोगों की ख्रोर से भी मिलेगा, वो इस समय पॉकनर-ख्रावत-खांदीलन में खगे हुए हैं, वो उनहीं सेनायें स्वीकार करने की कार्रवाई भी की जायगी।"

पहली गोलमेन-रिरर्द हो; किन्छा कि काँगि छ कोर्स चन्द्रण्य य या, कार्रवाई अल्ली से चेन्द्रेम में देने का कार्या प्रधानमन्त्री की धोराणा से उद्दूत उन्हर बान्य से मानुष्ट हो आवा है। उन्हर्ण परिस्तु को बमाज बुट ग्रमी पर अपना मांग इन्ह्रण या कि भारतगर को विविधि में पर महस्त्रण परिस्तु की स्वात के से निता गरी दिशा परिस्तुत हो गया, जिल्के परिणामस्त्रक मांगीओ और उनके है है स्विध्यों को मेल से तर गरी दिशा कर दिया गया। विदे के ब्राव्यमंत्री की विद्यार में यह सम्बन्ध और भी बहु गई। उन्हर्स स्वता मांग से ने की मान्य प्रधान की स्वता के मान्य स्वता की से मान्य स्वता मान्य ने की मान्य प्रधानित कराया था कर भागा और भाग योगी में ही मुन्दर था। इस उन्हर्स कर कार्य मान्य स्वता मान्य स्वता मान्य प्रसान की सुद्दी देना ब्राव्यस्त कमानी हैं, जिल्लार (शिक्षायंत्री' (provileged) किला हुझा था।

'रिश्रायती' प्रस्ताव

यह 'रिज्ञापदी' प्रस्ताव कामेंच कार्यकारियां ने २१ कनवर्ष १९२१ को शाम के ४ वने स्व-राज्य-मनन हताहाबाद में स्कीकार किया था:—

''श्रह' भा चार्युप्त सहस्ताम की वह कार्य-विभिन्न जह 'सीक्से म परिल्यू' को कार्रवार्यों को स्वीक्त करने को तैया नहिं से के क्रिया-पाक्तिक के ब्लाव कात्र करन्यों, माराजीय नरेशों और सिक्ता करने के दिया नहिं से के क्रिया-पाक्तिक के बाव कात्र करन्यों, माराजीय नरेशों और सिक्ता करने कार्य्य ने माराजीय में किया करने के माराजीय में के पूर्व कुए प्रतिक्रिय नहिं ये । इस कार्य-क्रियों की स्वय में मिटिया करकर ने माराजीय मिटिनियों के एकार केने का अर्थान करने के सिक्प ब्लिज वरीकों का रस्तेमाल किया है, उनसे उनने करने करने करने करने कर अर्थ-माराजी मिटिनीय करवाय है। बावक में बात वो बाद है कि यह, माराजीवां कर महत्तमा गांधी और काराजी-प्राध और किस्ता करने करने कर करने, आर्थिनीयों और काराजी-प्राध और किस्ता करने करने कर करने कार्य के स्वयं क्षित कार्यों के प्रतिक्र करने करने करने कर करने कार्यों के स्वयं में अर्थनी है प्रियं में अर्थनी है प्रियं में अर्थनी है प्रत्य में अर्थनी है प्रत्य में अर्थनी है क्ष्य में अर्थनी हो है है स्व

पह सार्य-प्रामित ने १६ व्यक्तरी १६.२६ को मन्त्र-मधरत की खोर से स्वित के प्रधान-मन्त्री मि रोग मैक्सनस्ट द्वारा चीरित्र सरकार को नीति पर सून रिजार कर लिया है। इस स्रामित की राग में यह दर्जनी अस्यह चीर सामान्य है कि उससे कामेर की नीति से चरितन नहीं हिस्स आ सुरुता। सम्पारक में, उत्पाद पूर्ण सम्पादक पूर्व । इन सार लाय हो को दे के से मार्च से है कि । तार्व से भी गार सांधों में हा सम्पादक पूर्व । उत्पी कोई शराहकार व मा, के मह दिनुस्त्र की सीई है की गार सांधों में हा सम्पादक की सीई है की गार सांधों में सांधा के सांधा की सांधा क

गोलमेज-परिषद् शरू १२ नवम्बर १८१० को गोलमेज परिवर् शुरू हुई। बास-बाउन की गारी गैली में सी शान के साथ तरका उद्घाटन हुना था। कुल कई प्रतिनिधि थे, जिनमें १६ रिपावर्ती से वरे है, ५७ ब्रिटिश मारत से स्रीर बाड़ी १३ इसीवड के मिम-मिश दलों के पुसिवा में। गीहरी परियद् बीच-बीच में सेएट जेम्स महत्त में भी हुईं। शुरू के भाषवों में प्रायः समी ने झीर्वनहेंपन स्वराज्य की कर्ता की । पटियाला, बीकानेर, शालपर और भूपाल के नरेश-प्रतिनिधि संव-गुरु है पद्म में ये । शासीत्री, को भारतरर्थ की स्वाचीनता के पद्म में बहुत अन्द्रा बोते, पहले तो तंप गान के पह में कुछ फिलकरे हुए बोले, किन्तु पोछे उत्तीके पछ में दह हो गये। प्रधान-मन्त्री में शब्द विधान की सप्तरतता के लिए अकरी दी मुख्य शर्वे रक्सी। पहली यह कि शासन-विधान स क्रमल किया जाय और दूलरी यह कि उत्तक विकास होता रहे। उन्होंने हम पिछली बात ही लूंडिं दिललाई । उन्होने कहा कि को शासन-व्यवस्था विकासशील होगी उसे स्वमली पीढ़ी पवित्र शिवन समभेगी । उसके बाद मिल-मिल उपसमितियां बनाई गई जिन्होंने रदा के झिकार, होता, हरी संस्पर्को, ब्रह्मा, सरकारी नीकरियां श्रीर प्रान्तीय तथा संध-शायन के द्वांनी के बावत बाकरण रिपोर्टे ही । परिपद् अधिवेशन की जल्दी समाप्त करना चाहती थी, हचलिए १६ जन्ही के खुला श्रिपिवेशन हुद्या श्रीर उसमें यह निश्चय हुद्या कि रिपोर्टी झीर नोटी में भारवर्ग का विवन बनाने के लिए प्रायन्त मूल्यकान सामग्री मिलती है। यह भी तिश्चय हमा कि प्राय कार्य कार्य रक्शा स्ताय ।

े प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया था कि सम सासन के आधार वर जो व्यारसाहरूवी बने, जिस्ती रियायते कीर मांती दोनों का मांतीनिष्यत हो, उसमें सरकार व्यारसाहरूका के में कार्यसाहरी की सावादियों के सिद्धा को स्तिकार करने को तैयार होगी। केखा जाय-रस की सिद्धा माना के निष्य मुश्तित सकते जाये। या कर से शादि कीर सावित कि निष्य मुश्तित सकते जाये। या कर से शादि कीर सावित कि सिद्धा की नाई के लिए सम्बन्धनाहर को जो खात निम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करने के लिए सम्बन्धनाहर को जो सावित कीर सावित कीर

केन्द्रीय व्यवस्थापक-सभाश्री पर रक्ली आय । सक्तमण-काल में खास-खास जिम्मेदारियों का ध्यान रखने की गारटी देने के लिए श्रीर दूसरी खास खास रियतियों का मुकायला करने के लिए उसमें त्रावश्यक गुंजाहरा रख ली जाय । ऋपनी शाजनैतिक स्वाधीनता की और श्रमिकारों की रहा के लिए ग्रह्मसम्बद्धी को जितनी सारदी श्रावश्यक है, वह भी उसमें हो ।

''सक्रमण्-काल की खावश्यकतार्ये पूरी करने भे लिए जो कानूनी संरक्ष वन्से जायगे उनमें यह भ्यान रखना ब्रिटिश-सरकार का प्रथम कर्वव्य होगा कि सुरीक्षव ऋषिकार इस प्रकार के ही श्रीर उन्हें इस प्रकार से काम में लाया जाय कि उनसे नये शासन-विधान द्वारा भारतवर्ष को श्रापने निशी शासन की वरी जिम्मेदारी तक बढ़ने में फोई बाघा न शाये।"

प्रधानमधी ने यह भी कहा या कि "यदि इस इस बीच में बाइस्टाय की छारील का जशक उन सीगों की झोर से मी मिलेगा, जो इस समय सविनय-झवता-झादीलन में सगे हुए हैं. दो उनकी • सेवार्ये स्वीकार करने की कार्रवार्रे भी की व्यवगी।"

पहली गोलमेल-परिपद की: जिसका कि कांमेंस से कोई सम्बन्ध न था, कार्रवाई जल्दी से संदोप में देने का कारण प्रधानमन्त्री की घोपणा से उद्भव उक्त बाक्य से मासूम हो। जाता है। उस परिवद को समाप्त हुए सभी एक सप्ताह भी न हुआ या कि भारतवर्ष को रियति में एक महावपूर्ण परिवर्तन हो गया, जिसके परिकामस्त्रकृष गांधीओ और उनके ६६ साचियों को बेस से विना शर्त विज्ञा कर दिया गया । पीछे ७ छादमियों की रिहार्ट से यह छल्या और भी बढ़ गईं। उस समय नाइसराय ने की बक्तव्य प्रकाशित कराया था वह माया और भाव दोनों में ही मुन्दर था ! 💷 उसे वयों का-ह्यों नीने देते हैं। किन्तु उसे देने से पूर्व हम कांग्रेस-कार्य-समिति-द्वारा थास किए हवे एक विशोध प्रस्ताव की यहां देना धावत्रयक समझे हैं. जिसार 'रिज्ञायती' ( privileged ) लिखा हुआ था। 'रिज्ञावती' प्रश्तास

यह 'रिम्नायती' प्रस्ताव कार्येस कार्यकारिया में २१ जनवरी १६३१ को शाम के ४ अजे स्व-

शक्य-भवन इलाहाबाद में स्वीकार किया था:---"का॰ मा॰ राष्ट्रीय महासमा की यह कार्य समिति उस 'गोलमेश परिपद' को कार्रवाहया की स्वीकार करने को वैपार नहीं है जो ब्रिटिश-पालीमबंट के खाल खाल सदस्यों, भारदीय मरेशों स्वीर ब्रिटिश-सरकार द्वारा सपने समर्थनों में से चुने हुए उन स्वक्तियों ने मिलकर की थी, जो भारतवादियों के किसी भी वर्ष के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। इस कार्य-समिति की राज में ब्रिटिश सरकार से भारतीय प्रतिनिधियों से सलाह लेने का प्रदर्शन करने के लिए जिन सरीकों का इस्तेमाल किया है. डनसे उन्ने स्वय अपने-आपको निन्दनीय ठहराया है। बास्तव में बात तो यह है कि वह, मारत-बारियों के महात्मा गांधी ध्यीर अवाहरताल नेहरू जैसे सास्तविक नेताईं। को जेलों में वन्द धरके. मार्डिनेन्टों मीर समम्रोन्द्राय भीर सनिनय-सन्धनश-हाथ (शिष्ठे यह कार्य समिति समी कुचली हुई अवियों के हाथों में कानूनी हथियार मानती है) अपने देश की स्वाधीनता आप्त करने के देशभीक्र-पूर्ण प्रयान में क्षेत्रे हुए हुआरों शांत, शरत-हीन श्रीर मुखाबला न करने जाने लोगो पर लाठो प्रशार करके और गोलियां चलाकर, इस देश का सच्ची खावाज को शेकती नहीं है।

''इस कार्य-समिति ने १६ जनकी १६३१ को मन्त्रि-मवहत की छोर से इन्तेंड के मधान-मंत्री मि॰ रेम्ब्रे मैक्डानल्ड हारा चोवित सरकार की नीति पर खूब निचार कर लिया है। इस समिति की राप में पर इतनी भाराह भीर सामान्य है कि उससे कांग्रेस की जीति में परिवर्तन नहीं किया

बर संस्था।

श्राप्यापक थे, उत्साह-पूर्व प्रयत्न शुरू हुए । वह बाइसराय से श्रीर जेल में गांधीजी से किते । सीर की साफ मांगों से यह प्रभावित हुए । उनमें कोई शन्दाहम्बर न या, केवल हिन्दुसान ही गरी सीयी-सादी समस्याक्षा का मुकाबला भर करने का प्रयत्न किया गया था। इस समय हह है व्यर्तिन ने एक दर्जन के करीन ब्याहिनेन्स निकाल दिये थे, श्रीजनमें गैर-कान्ती उर्वेजन ( unlist ınstigation ) झाहिनेन्स, प्रेस-झाहिनेन्स और गैर-कान्ती संस्पा ( unlawful association क्यांडिनेन्स मी शामिल थे। लार्स्ड व्यर्पिन ईमानदारी के साथ एकदम 'तहरी नीवि' का बतुकव रहे ये । यह प्राहिमेन्छो की बहुत ज्ञावरूपकता भी बताते जा रहे थे और मारतीय राष्ट्रीयण योई। रह भी कर रहे थे। उन्होंने कलकत्ते की यूरोपियन ऋषोष्ठियेशन से कहा या-"पारी भोरदार शब्दों में शवनव-व्यवश-म्रान्दोसन की निन्दा कर सकते हैं; किन्तु पदि हम भारतगरिर मस्तिष्क में आज को राष्ट्रीयता की आग घषक रही है उसके सच्चे और राक्तिएयाँ अर्थ को ठीक न समग्रींगे ती इस वही आरी गलती करेंगे।"

गोलमैज-परिपद शरू १२ नवम्बर १६६० को गोलमेज परिषद् शुरू पूर्व । श्रपर-हाउल की शाही गैतरी है शान के साथ उसका उद्घाटन हुआ था। कुल व्ह प्रतिनिधि थे, जिनमें १६ रिमावती से वी ५७ मिटिया मारत से स्त्रीर बाकी १६ इंग्लैयक के मिल-मिल दशों के मुलिया ये। शीर्ल परिषद् बीच-बीच में सेवट जेम्ल महल में भी हुईं। शुरू के भाषवों में मायः लभी ने ब्रीटीन स्वराज्य की चर्चा की । पटियाला, बीकानेर, खलवर ग्रीर भूगल के नरेश-प्राविनिध स्व-पर् पद्म में ये । शास्त्रीओं, को भारतकर की स्वाधीनता के पद्म में बहुत सम्झा बोले, वस्ते ही हो ह के पत्त में कुछ फिफरकरे हुए बोले, किन्तु पोखे उसीके पत्त में बढ़ हो गये। प्रधान-मन्त्री में हा विधान की श्रमलता के लिए अरूरी दो ग्रुप्य यहाँ रक्ली। पहली यह कि शासन-धिय श्रमल किया जाय स्त्रीर बुखी यह कि उत्तका विकास होता रहे। उन्होंने हत रिखली बात की पू दिललाई । उन्होंने कहा कि जो शास्त्र-स्परस्या विहाससीस होगी उसे झगसी मेही प्रीवर्ष रि सममेगी । उत्तक बाद मिल-मिल उत्ततिविवां बनाई गई जिन्होंने रखा के छविकार, तील, ह संख्यारी, ब्रह्मा, तरकारी नीकरियां और बान्तीय तथा संध-शासन के द्वांची दे नावत नाम रियोर्टे हीं । वरियद् काथियेशन की जहरी सभात करना पाइटी थी, इसलिए १६ जनर्प सुला साधिवेशन हुत्या बीर उत्तमें वह निरमय हुआ कि शिक्षेटों सीर नोटों में भारतर सा रि बनाने के लिए कारान्त मूल्यवान समाधी मिलती है। यह भी निश्चय हुवा कि सामै कार्य श्वना वाय।

प्रधानमंत्री ने यह भी साक कर दिया था कि संद शासन के ब्राधार पर क्षे व्यवसाय बने, जिलमें रियालर्ड ब्रीर प्रति होनी का प्रात्नीशंकर हो, तथमें शरकार स्वत्रस्थाह नाम के कार्यकारियी की कम्मनदिशी के विक्रांत की न्हीकार करने की नैतार होगी। केवल बाह्य रहा । वैर्रिटक सामर्थी के जियन सुर्वित रकते आयों है राज्य को शांच और आर्थिक दियति की सब हे लिए गर्ना-स्मान की हो मान जिसेशावित हैं उर्दे पूर्व करने के शिर गर्नार-समझ हो हैं स्पिदार दे दिने स्थाने । यूनरे जिल्लास्थ्य रिश्वों की किया भी बानाई गई थी। उनके प्रकारती में भारतकर के भारों शानन दिवान के समान में मिरिशानाकार की मीति शीर व रहारी को देशका को के ---

ल्फ्रीहरू-सरकार का विवास जह है कि स्टायनों के सामन की निमोद्दानी सालीय के

केन्द्रीय स्वरस्पायक-समाञ्चों पर स्वनी ज्या । संक्रमशु-कास्त्र में खार्य-सार्य किप्पेदारियों का प्यान एको की गारदी देने के लिए कीर दूसरी स्वस्त्र सारत दिखेशों का मुकानका करने के लिए. उसमें आवरदफ गुंबाहरा एक सी आप । अपनी ग्राम्विक हैन स्वानीज्य की और अधिकारों की रहा में लिए. ग्रह्मशंक्यकों की वितनी गारदी आरम्बिक है, नह भी उसमें हो !

''शंक्रमण् काल की कानस्वक्यायें पूरी करने के लिए जो कानूरी सरस्वा रस्ते वायगे उन्में यह प्यान स्वता विदिश्य स्वत्यत का प्रयम कृष्य होगा कि सुर्विच्छ अधिकार हुछ प्रकार के हों और उन्हें रहा प्रकार से काम में लागा जाय कि उनसे गरे साधन-विपान द्वारा भारतवर को अपने निर्मी पासन की पूरी किन्मेयारी हुक ब्लूने में कोई वाचा न खाने 17

प्रथानमंत्री ने यह भी कहा या कि "यदि इच इच बीच में बाह्स्टाय की खरील का जनाव उन लोगों की छोर से भी निलेशा, जो इच समय समिनय-जयश-खादीलन में खरी हुए हैं, तो उनकी - सेवार्य स्वीकार करने की कार्यनाई भी की जायगी।"

जहाडी गोलमेन-परिष्टू थी; जिसका कि कांग्रेस के कोई सम्बन्ध न या, कार्रवाई जलादी से संदेश में हैं दे का कारण मध्यामन्त्री को प्रोरखां से उद्धार उसका सावस से मध्यहा है। जाता है। उद्धार परिषट् को समाज कुछ सभी पर कारणाद भी न हुआ या कि मारहर की सिंदि में एक महस्पूर्ण परिवर्तन को गमा, जिसके परिवासनका गांधीओं की उनके देश शांधियों को बेत से दिना राजे थि। कर दिया गया। शिद्ध के ब्हार्टीमर्थों की विहाद से यह संदा कीर यो बहु गई। उद्धार समस्य महास्य परिवर्तन की नाम मार्थ कारणाद मार्थ मार्थ में कि समस्य महास्य कीर मार्थ की में हैं। कि मार्थ कीर मार्थ की मार्थ की मार्थ की मार्थ की मार्थ मार्य मार्थ मार

यह 'रिज्ञायती' मस्ताव कांमेंस कार्यकारियों ने २१ अनवरी १६३१ की शाम के ४ वजे स्व-राज्य-भवन इलाहाबाद में स्त्रीकार किया था:—

''एन कार्य-कमित ने १८ कनसी १६६६ को मन्त्र-मदहल की छोर से इस्मेंट के प्रधान-मंत्री मि॰ रेपने मैक्सानस्व हाय चेपित सरकार की मीति वर लूप विचार कर लिया है। इस वर्षानि में प्रधान में यह दननी घरणा और वासान्य है कि उनसे कवित की मीति में परिवर्णन नरी दिया सा सकता कांग्रेस का इतिहास : भारा प्र

३३≔

''यह समिति लाहीर-कामेल में स्त्रीकृत पूर्ण स्वाधीनता के अस्ताव पर दद है स्रीर <sup>बरहर</sup> जेल से १५ ग्रमस्त १६३० को लिखे हुए पत्र में मन गांधी: पन गोवीलाल नेहरू, पन बदारहरी नेहरू तथा श्रन्य लोगो ने जो विचार प्रकट किया है उसका समर्पन करती है। उस्त पत्र स इस्ताचर करनेवालों को जो स्थिति है, प्रधानमन्त्री द्वारा की हुई नीति की धोरणा में ठठहे लाग उत्तर इस समिति को दिलाई नहीं देता । समिति का विचार है कि ऐसे उत्तर के समाव में और

इनारी स्त्री-पुरुपों के जेल में होते हुए, जिनमें कि काजेस-कार्य-समिति के श्रवली सदस्य और मा समिति के प्राधिकांश-सदस्य भी हैं, तथा जब कि सरकारी दमन का पूरा जोर है, नीति की कोई मी सामान्य घोषणा राष्ट्रीय संघर्य का कोई सन्तोषप्रद अन्त करने में असमर्थ है। उससे सर्वनय-अरस-मान्दोलन का श्रव हरिंज नहीं हो सकता । इसलिए समिति स्नान्दोलन को पहले दी हुई हिरावतें है अनुसार पूर्ण शक्ति से चलाये जाने की सलाह देश को देती है और विश्वास करती है कि उतने वर तक जिल उच्च तेज का परिचय दिया है वह उसे कायम रक्खेगी। "समिति देश क पुरुषों, रित्रयों स्त्रीर वश्यों की उस हिम्मत स्त्रीर मजबूती की III स्वरहा

पर कद्र करती है जिसके शाथ उन्होंने सरकार के जुल्मों का मुकाबला किया है, और वह मी उन सरकार के जुल्मों का जो कि ७५ इजार के करीब निर्दोष स्त्री-पुरुषों को जेली में ,द्वने की, किंदी ही स्नाम स्त्रीर पश्चिक साठी-प्रहारों की, भिन्न-भिन्न प्रकार की यातनाझों की जो बेलें में हथ

बाहर लोगों को दी गई, गोली चलाने की जिससे कि सैकड़ों ही मनुष्य अपन हो गये और मर तरे, सम्पत्ति लूटने की, परों को जलाने की, किवने ही देहावी हिस्लों में चशुरत पुलिस वाले स्वार्ध की गोरे विपादियों की लाइनों को धुमाने की, लोगों के वार्वश्रनिक आस्थान देने, जलूत निकालने होर सभा करने के हकों को झीनने की झीर काबेस तथा उससे सम्बन्धित खन्य सरवाओं को शैरकान्त्री घोषित करने की, उनकी चल-सम्पत्ति को जनत करने की और उनके परों तथा दक्तरों रर इस करने की जिस्सेदार है।

"समिति देश से अपील करती है कि वह, २६ जनवरी को स्वाचीनता-दिवम, प्रकाशित कि हुए कार्यक्रम के अनुसार, मनावे और यह सिद्ध कर दे कि वह निर्भय और आशा पूर्ण होकर स्वर्ध-मता की लढ़ाई आरी रखने का इद-निश्चय कर चका है।"

जन कामेत काम-समिति में यह प्रस्तात आया सब सजेन्द्र बाबू कामेन के काम-वताई स्राप्यत थे । बल्लभगाई ता ११ माल में बोलरी बार खेल गये हुए थे, इसलिए यही उनके स्थानान थे। पं भोतीलाल नेहरू भी जेल में सस्त बीमार हो जाने के कारण समा की मियाद लाम होने है पहले ही लोक दियं गए ये। उनके योहे दिन बाद ही उनकी मृत्यु हुई थी। बाय-समिति ही देउन का और उनके उरेश का मेल-दास खुला ऐलान कर दिया सवा या । उस अवसर पर कार्य संस्थि के सदस्य इलाहाबाद में इकट्ठे हुए । कुछ बाद-विवाद के बाद यह प्रस्ताव स्रोहत हो गर्य। पं॰ मदनमोहन माश्रवीय सर्वाप रोगी थे किन्दु चित्र भी समिति की इस नैठक में उपस्थित हुए की स्वाल यह या कि काया यह प्रमान प्रकाशित किया जाय या नहीं है हत पर मत-भेद या । इस्त मे यह तब हुन्या कि इस अगले दिन वक प्रकाशित न किया आया। किन्तु दूबरे दिन स्रचानक एक देवी

बटना हो गर जिनमे उसे प्रकाशिव ज करने का निश्चय ही ठाँक विद हुन्हा । लन्दन से स॰ हर् हीर शाबी मां का एक तार मिला, जनमें उन्होंने कार्य-विमिति से उनके झाने से परले उनकी बाउँ कि मुने प्रवान मन्त्री के भारत पर कोई निर्णय न करने की प्रार्थना की थी । यह तभी गीलमें न परिष् वार भारतपर्य को लीटने बासे थे । उस तार के बानुसार प्रस्तान प्रशासित नहीं किया गया, किन केंद्र

श्रेष्याय २ : प्राफ्रों की बाजी-१६३० इ ऐसे प्राय: सभी मामलों में हज्जा करता है, इसकी सूचना इसके पास होने के कुछ देर बाद ही

ीभी सरकार के पास पहेल गई थी। गवर्नेर-जनरल का वंक्रव्य

२५ जन्मरी १६३१ को शवर्नर-जनरल ने यह वक्तव्य निकाला :--

"रह जतवरी को प्रधानमन्त्री ने जो बक्तव्य दिया था अस पर विचार करने का अध्वसर देने 🛮 साज से देती सरकार ने प्रान्तीय अरकारों की शव से यह ठीक समभा है कि कांग्रेस की कार्य-

र्वापति के सदस्यों को द्यापस में जीर उन क्षोगों के साथ जो १ जनवरी १६३० से सक्षिति के सदस्य हे दौर पर काम करते रहे हैं, बातचीत करने की पूरी-पूरी छूट दी जाय ।

"इस निर्णय के धनुसार इस उद्देश से और इस गरज से कि वे जो सभायें करें उनक लिए

हातूनन कोई वहाबट न हो, समिति को भैर-कानूनी घोषित करने वाला पैसान प्रान्ताय सरकारी-हारा बापस ले लिया जायमा स्रीर गांधी जो तथा सन्य लोगों को, जो इस समय समिति के सदस्य हैं या तो २ जनवरी १९३० से सदस्य के तार पर काम करते रहे हैं, छोड़ने की कार्रवाई की जायगी। "मेरी सरकार इन रिदाइयों पर कोई शर्त नहीं शवायेगी, क्योंकि इस आनुभव करते हैं कि

गुनितपूर्ण स्थिति बापस साने की क्राधिक-से-क्राधिक ग्राशा इसी में है कि सम्बन्धित लाग विना शर्त ग्राजाद होकर बावचीव करें। इसने यह कारवाई ऐसी शान्ति पूर्व स्थिति उत्पन्न करने की शार्दिक इच्छा से को है कि जिसमें प्रधान भन्त्री ने जो जिम्मेदारी भी है, कि वदि शान्त रहने की घोषणा कर दी काय चौर उसका विस्वास दिलाया जान को सरकार भी ऋतुकुल उत्तर देने में पीछे न रहेगी, वह

सरकार द्वारा पूरी की जा सके। "इमारे इस निर्योध का ऋसर जिल-जिल लोगों पर होगा अल पर यह विश्वास करने में सुके सन्तेष है 🛅 दे असे। भावना से काम करेंगे जिस भावना से प्रेरित होकर यह किया गया है। मुक्ते विश्वास है कि वे उस गम्भीर परिकामों की शान्ति पूर्व श्रीर निवास भाव से बांच करते के अहत्व की

''यह समिति लाहीर-कांग्रेस में स्वीकृत पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव पर हद है भीर कार जेल से १५ ग्रमस्त १६३० को लिखे हुए पत्र में म॰ माधी: पं॰ मोतीलाल नेहरू, पं॰ श्रहारह र नेहरू तथा ग्रन्य लोगो ने को विचार प्रकट किया है उसका समयन करती है। उस वह र इस्ताद्धर करनेवालों को जो स्थिति है, प्रधानमन्त्री-द्वारा की हुई नीति की धोगला में उनके हता उत्तर इस समिति को दिखाई नहीं देता । समिति का विचार है कि ऐसे उत्तर के समार में की इजारों स्त्री-पुरुपों के खेल में होते हुए, जिनमें कि कामेश-कार्य-समिति के सवसी सरस्य और मा समिति के ऋषिकांश-सदस्य भी हैं, तथा जब कि सरकारी दमन का पूरा जोर है, मीति की को बे सामान्य घोषणा राष्ट्रीय संपर्न का कोई सन्तोषपद सन्त करने में ससमर्थ है। उससे सनित बाह मान्दोलन का स्रव हर्गिज नहीं हो सरता। इसलिए समिति स्नान्दोलन को पहले ही हुई हिरायों है मनुचार पूर्ण शक्ति से खलाये जाने की सलाह देश को देती है और शिश्वस काती है कि उनने #1 तक जिस उच्च तेज का परिचय दिया है वह उसे कायम स्वरंगी !

"समिति देश क पुरुषों, रित्रयो श्रीर बच्चो की उत हिम्मत श्रीर सञ्जूती की 💵 हाना पर कद्र करती है जिसके साथ अन्होंने सरकार के जुल्मों का मुकाबला किया है, ब्रीर वह मी 🍱 सरकार के जुलमों का जो कि ७५ हजार के करीब निर्दोण श्त्री-पुत्रमें की जेली में ,दूंवने की, किले ही श्राम श्रीर पाश्चविक लाठी-महारी की, भिन्न भिन्न प्रकार की बातनाओं की से जेनी में वर्ष बाहर सीमों को दी गई, गोली चलाने की जिससे कि धैकड़ों डी मनुष्य वर्षन हो गरे बीर मा बहै सम्पत्ति सूरने की, परों को जलाने की, कितने ही देहाती हिस्तों में तरास्त्र पुलिस वाने तहते की गोरे सिराहियों की लाइनों को गुमाने की, लोगों के मार्वजनिक व्याक्यान देते. जुलून निकातने करे रामा करने के इकों को लीनने की छीर कांग्रेस तथा उससे सन्दर्भवत छान्य सरपाछाँ की है। वन्द्री मीपित करने की, उनकी चल-सम्पत्ति की बन्त करने की चीर उनके वर्ग तथा (दक्ती पर इस करे ਕੀ ਜ਼ਿਸ਼ੀਦਰ ਦੇ ।

"समिति देश से आगाल करती है कि बह, २६ जनतरी को श्तार्थास्तानीहरूल, प्रशासिक हैं। हुए कार्यक्रम के चातुलाय, मनावे कीर यह सिद्ध कर दें कि वह निर्मेष कीर आंखा दूर्व होडर शर्य

करा की महाई जारी रशने का इंदर-निरुवंच कर कहा है ।" सद कांग्रेन कार्य-भागति हैं यह मन्तार कार्या सद शक्तेत्र वायु कांग्रेन के बाग नवार्य स्थान में । बत्तानमार्दे की ११ मान है वानां। बार केत संवे हुए में, इनकिए ना उन्हें स्थानन में। य॰ में रीताल नेहरू भी केन में नका बीमार ही जाने के बारना नवा का मिराई अम है वे बहरें ही लीन दिय गए थे। उनके चोते दिन बाद ही उनकी शृत्यु दुई थी। बार्व लीनी ही देहन का भीर पनाई प्रदेश का प्रेम-कांग मुला ऐताच कर दिया गया था। जम भागर पर कांग क्री के सराव इक्षार वाद में इकट्ठे हुए ह बुद्ध कह-दिवाद के बाद बढ़ मान्या शाहा है बहा व • सहयोग्य मानावि वर्षा शेती वे किन्तु दिस भी वांगी की इस वेटच में पार्टना दूर की सहाभ सर्था कि साचा वर्मणाच प्रकारित किया अरव का ना है है वह वर मर मेर का है से है सर तम दूषा कि इम समने दिन तक प्रधाना न किया आप । किन्तु पूना दिन प्रचानक दन दर्व कार हो मर्द किन्ते वन क्यांगा व करने था विश्वव हा होड निष्ठ हुआ। अन्दर्श हार ही क्षेत्र शाक्ष्य का कर एक बार विशादिकाय प्रजुत्ते कार्य क्षाप्तक व्यक्त बाने के समे प्रदर्श की की तुरे क्रमान कर्यों के न्याली का केंग्रे कियाँ कर बारी का प्राचेश की की है जह सभी सामग्रे की मेंग्रे सर सामान को क्षेत्री कते के १ पन का क कड़ता प्रमान प्रवास्थ की दिया मही ।

"कार्य-वासित में भी सारखी, व्या और जरकर के इच्छानुवार २१-१-११ को गाव किया प्रा प्रयान प्रस्तावन प्रकारित नहीं किया था, इसके वर्ग स्वाध्यक्ष प्रेत स्व स्वावन की नाम है कि विते-य प्रवान प्रार्टावन रथिएंक है रिक्ष या है । इसके एक्टी श्रित किया वित्याय न निकारी जाय करक प्रान्टेकन रथपर जरी रोगा। । यह वर्ग लोगों को इस बाव का सम्याक करती है कि दिस्ती करने येर स्वयत बाद क्या करी होंचा। । यह वर्ग लोगों को इस बाव का सम्याक करती है कि दिस्ती करने येर स्वयत बाद क्या करती हो चाने के दुकानों पर पान दोन वापने आपने कानन प्रवान कार्य-वार्टी-तन का कोई संग नदी है, निक्त कनक वा निवक्त यानित-पूर्ण यह बीश करवाद के स्वयान की स्वयान करने का स्वयं के या हुआ करवा की स्वयान की स्वयान की स्वयान की स्वयान की स्वयान करने का स्वयं कर कार्य कार्य की स्वयान की स्वयान की स्वयान की स्वयान की स्वयान की स्वयान करने कार्य कर की स्वयान करने की स्वयं कर की स्वयान करने की स्वयं कर के की स्वरंग करने की स्वयं कर कर की स्वयं कर की स्वयं कर की स्वयं की स्वयान करने की स्वयं के स्वयं की स्वयान की स्वयं की स्वयं की स्वयं की स्वयं कर की स्वयं कर की स्वयं कर की स्वयं कर की स्वयं की स्वयं की स्वयं की स्वयं की स्वयं की स्वयं कर की स्वयं कर की स्वयं की स्वयं

ित्वाचान से विष्टार कर देने की जाकि आत न से जाय, फिर देश पाहे विदेशी करने पर पूर्ण पित्वाचान से विष्टार कर देने की जाकि आत न से जाय, फिर देश पाहे विदेशी करने पर पूर्ण पित्वाच सताबद किया जाय या प्रतिकारक दकर समाकर। "विदेशों करने का विदेशकार करने की कांग्रेच की याजिय पर प्यान देकर, विदेशी करने और एन के व्यापारियों ने एक दिया में जी कांग्रेकिया है, उचकी यह वार्तिक प्रयोग करती है, लैकिन एके वाप सी गढ़ जर्ने यह समस्या करा देना चाहती है कि कोई भी कांग्रेस नस्या जर्ने हात बात का सारताबन नहीं दे एकटी कि हिन्दुत्वान में जो देशा माता बचा हुया है उचकी यह करी कीर करा देशी।"

चारनासन नहीं दे सकती कि हिन्दुस्तान में जो ऐसा माल क्या हवा है उसकी वह करी चीर खपा देशी । 15 पं॰ मोतीलाल नेहरू का स्वर्धवास ''कार्य-समिति के ध्वसली सीर देवजी सदस्य ३ फरवरी तक इसाहाबाद ही रहे । परिवत मोवीलाल की हास्त्व दिन-व-दिन, खयब होती जाती थी और यह ब्रायश्यक समान्त गया कि उन्हें 'प्रसरे-परीद्या' के लिए छलनऊ से जाया जाय। दश्दक करीश-करीश सभी लोग थोड़े दिनों के लिए बर्रा से चले गये, पर गांधी बी-सहित कुछ लोग नहीं रहे । गांधी की तो ग्रीतीलाल की के छाप लख-नक भी गये; वहां मीद से बड़ी कश्र-मक्श के बाद इन क्रान्त्रम शब्दों के साथ मोदीसास बी सदा के लिए इमसे विदा हो गये —"हिन्दुस्तान की किस्मत का पीतला स्वराक्य-मयन 🗓 🗗 कीजिए । मेरी भीनुद्रमी में ही पैसला कर लो ! मेरी मातु-भूमि के माग्य निर्योग के शाखिरी सम्मान-पूर्य सममीते में मुक्ते मी साम्भीदार होने दो । चनर मुक्ते मरना ही है, तो स्वतंत्र मारत की गोद में ही मुक्ते मरने दो । युक्ते कापनी कालिए। नींद गुलाम देश में नहीं बहिक काजाद देश में ही लेने दी ।" इस प्रशार पहिल भी 🕊 महान् चारमा इससे अदा हो गई । निस्तन्देह वह एक शाही वरीयत के चादगी ये --न केवल बीदिक दृष्टि से बन्कि बन, संस्कृति और स्वमाय समी दृष्टियों से ू। बब कि उनकी दुरन्देशी और तरहाल-बुद्धि से राष्ट्र की खाने वामने उत्तरियत वेचीदा समस्याची की शह कम से शुलमाने में बड़ी मदद मिहती उस ममय उनका हमारे बीच से उठ जाना शब्द की ऐसी मारी खुदि थी कि बस्तुदः वित्तको पूर्वि नहीं हो तकती; क्योंकि वह व केवल वहें दूरन्देश ही थे, व्हिक हमारे लामने खाई हुई राजनैतिक समस्याच्यों की सकतीकों में उतरकर कहद और वही निर्धाय पर पहुंचने में भी एक 👖 ये ।

हालांकि उनका रहन करन बहुत कामीरी मा, मयर शांतीओं हैं प्रमालित होकर उन्होंने भी बीनन को गुढ़ स्रोर परिष बनने की सावहबक्ता महत्त्व की; स्रोर हकके लिए रहेक्ट्र-पूर्वक मरीरी

### माग पांचवां—१६३१ ]

# गांधी-व्यर्विन-समभौता---१६३१ गांधी जी का सन्देश

कांमेर कार्य-समिति के सदस्यों की विहाई २६ जनगरी की खाधीरात से पहने होने वाली यें चीर इस बाय की हिरायत निकाल दो गई थी कि उनकी थालवां यदि केल में ही हो उन्हें मी वि बर दिया जाय । पृक्ति जो लोग बीय-बीच में किसी के बजाय ( कार्य-बीमिट के ) दास वरे वे उनकी रिहार्ड की भी दिशयत थी, इसलिए हम प्रकार रिहा होनेसलों की कुल संस्था रह पर वर्डि

गरें। गांधी भी जैसे ही केल से खूटे, अन्दोंने भारतीय बनता के नाम एक तन्देश निकाल, वे उनके रामाय के ही धानुका था। क्योंकि नैसे पश्चम से वह दुली नहीं होते उसी प्रधार सकता है वह फुल भी नहीं उठते । उन्होंने बहा:---"केल से मैं ध्यपनी कोई राय बनाकर नहीं निकला हूँ । न दो किरी के प्रति हुन्से कोई राज़्य

है स्त्रीर म किसी बात का सारमुक । मैं तो इरेक डॉय-डोल से सारी परिस्पित का अध्ययन करने हों सर रीजवहादुर समू समा दूसरे मित्रों से, अब वे लीटकर आयों, प्रचानमंत्री के बक्तम पर विचार करने के लिए तैयार 👢 । सन्दर्भ से हुल प्रतिनिधियों में बार भेजकर सुभत्ते ऐसा करने का बाग किया है. इसीलिए मैं यह बात कह रहा है !" समम्प्रेते के लिए उन्ही क्या शर्वे होगी, यह पत्र-प्रविनिधरों की मुलाकाव में उन्होंने हं<sup>गीर</sup>

किया, सैकिन इस बात की घोपया अविसम्ब की, कि "पिकेटिय का श्राधिकार नहीं छोड़ा जा सकी। हा लाखों भूखों मारते जोगों द्वारा नमक बनाने के आधिकार को ही इस होड़ एकते हैं।" उद्भें कंडा, "मह ठीक है कि ज्यादातर ब्राहिनेन्स नमक बनाने श्रीर विदेशी कपडे स शाव के विश्वा की रीकने के लिए ही बने हैं, लेकिन ये बार्वे वो ऐसी हैं जो वर्तमान कराएन के प्रतिपेश्तर नी बल्कि परियाम प्राप्त करने के लिए जारी की गई हैं।" उन्होंने कहा कि मैं शान्ति के लिए वर्ष रहा हूं, बशर्ते कि इच्जत के साथ ऐसा हो सके, लेकिन चाहे ख्रीर सब ग्रेश साथ छोड़ दें और विलकुल श्रवेला रह बाऊ तो भी ऐसी किमी मुलह में मैं सामीदार व होऊ गा जिसमें पूर्वेत होने

बार्ती का सन्तोपजनक इस न हो । "इसलिए गोलमेज-परिषद्-रूपी पेड़ का निर्णय सुके उसके पूर्व से ही करना चाहिए।" गांबीजी, खुटते ही, पं॰ मोवीलाल नेइरू से मिलने के लिए इलाहाबाद चल दिये, अहाँ वह बीमार पड़े हुए ये । कार्य-समिति के सब सदस्या की भी बुलाया गया। यहाँ स्वराज्य-मध्ने में ३१ जनवरी ब्रीर १ फरवरी १६३१ को,कार्य-समिति की बैठक हुई,जिसमें निम्न प्रस्ताव पास हुआ:-

"कार्य-समित ने भी शास्त्री, सम् श्रीर जबकर के बन्जातुकार २१-र-२१ को गांव किया हुमा अपना प्रताय प्रकाशित नहीं किया था, इससे वर्ष-प्रभाशस्त्र में यह स्वयत्त केत समा है कि ठींव-नत्र प्रवशं श्रान्दोलन स्पित के दिया था है । इससिय समित के इस निश्चय की तार्य करन श्रान्द्रस्क है कि जबतक श्राह कर से आन्दोसन को नन्द करने की हिरायत न निकासी जान यस्त्रक श्रान्द्रोकत वरावर जारी रहेगा । यह धमी कोयों को इस बात का स्मरण्य कराती है कि विदेशी करने श्रीर साथ क्या कुमन नार्योशी चीजों की दुकारों पर भारत देश श्रान्दे आप अवनक कर किसामाय की कार्य में उससे सी है, बनिक जबतक यह निश्चुल श्रान्ति-पूर्व यह श्री अपनार क्रमित करने के क्षान्य स्वर्षकर के प्रस्तार्थ है।

"पर प्रांति विदेशी कपने के, जिनमें विदेशी यह से नना हुआ कपना भी शामित है, भागारियों सीर कांप्रेय कार्यकर्गाओं को समय्य कपती है कि मुक्ति वर्ष-आधारण की भागों के जिस विदेशी बबले का लोक्सार बहुत करती है, दर्खालय पर प्रदेशि दश्यान्य कर का सावप्रक कमा है कीर उस वक्त तक देशा है। कमा रहेगा जवतक कि राष्ट्र को समय विदेशी कपना और विदेशी यह दिन्दुसान के बहिन्सर कर देने की शासित आत न ही जाग, किर देशा जाहे विदेशी कपने पर पूर्ण परिवरण समास्य किया जाना मासिकम्बक स्वत्यक समाबर।

"विदेशी क्यरें का बहिष्कार करने की कामेश की व्यथित पर भान देकर, विदेशी क्यरें कीर का के स्थापारियों में हठ दिशा में जो कामें क्या है, उनकी यह बामित प्रशंता करती है। तैकिन एके काफी यह उन्हें यह समस्य क्या देना चारती है कि कोर्ट भी कारित-संस्था उन्हें हठ बात का प्रास्थावन नहीं है शकती कि हिन्दुस्तान में जो देशामाल बचा हुखा है उनको बह करी कीर करा होती।"

#### पं० मोतीलाल नेहरू का स्वर्गवास

भार्य-तामिव के करवाती थीर देवती करवा के स्वत्यी वह हालाहाना है। ये । पियवत मितान की सावत विकास निर्माल लावा हिंदी वाली पी श्रीर वह साववार वाला कर मारा के उन्हें के साव साववार का मारा के उन्हें के साव मोतान की साववार का मारा के साववार की साववार की साववार का मारा के साववार की साववार की साववार की साववार की साववार का मारा की साववार की स

हालांकि उनका रहन बहुत क्रमोरी या, मगर गांधीओं से प्रमादित होकर उन्होंने भी बीदन को गुद्ध क्रीर परिव बनने की बावहवकम महत्वत को; ब्रीर इतके क्षिप्र स्टेप्यू-पूर्वक गरीरी

# माग पांचवां—१६३१ 🗋

### गांधी-श्रविन-समभौता--१६३१

### गांधी जी का सन्देश

कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई २६ जनवरी की आर्थागत से पहले होने वाही है न्त्रीर इस बाद की दिदायत निकाल दी गई थी कि उनकी परिनर्श यदि जैल में हैं तो उने से हिं कर दिया जाय। चूंकि जो सोश बीच-बीच में किसी के बजाय (कार्य-र्टामिट के) हदस्य रहे है अनकी रिहार्द की मी हिदायत थी, हसलिए इस प्रकार रिहा होनेवाली की कुल संस्था २६ मा सूच गर्र । गांधी जी जैसे ही जेल से खूटे, उन्होंने आरतीय अनता के नाम एक सत्रा निकास, उनके स्थमाय के ही श्रमुक्त था। क्योंकि वैसे पराजय से वह दुली नहीं होते उसी प्रकार सहस्य

यह फल भी नहीं उठते । उन्होंने कहा:---"जैत से मैं अपनी कोई राय बनाकर नहीं निकला हूं । न तो किसी के प्रति मुक्ते कोई गुड़ है और न किसी बात का सारमुद। मैं तो हरेक दृष्टि-कोसा से सारी परिस्थिति का ब्रायपन करने की सर तैजबहादुर समू चया दूधरे मित्रों से, अब वे खीटकर झायी, प्रधानमंत्री के बक्तन्य स दिवा करने के लिए तैयार हूं । लन्दन से कुछ प्रविनिधियों ने तार भेजकर मुकते देशा करने का झाय किया है, इसीलिए मैं यह बात कह रहा है।"

सममीते के शिए उन्हीं क्या शर्ते होंगी, यह पत्र-प्रतिनिध्यों की मुलाकात में उन्होंने हंगी किया, लेकिन इस सात की घोषणा श्रायलम्ब की, कि "पिकेटिंग का श्रापिकार नहीं होड़ा हा हरूँ। न सालों भूलों-मती सोमों द्वारा नमक बनाने के खायकार को ही हम होने स्वति कहा, "यह ठीक है कि ज्यादातर आर्डिनेन्स नमक बनाने और विदेशी करहे व शाव है वर्षा हो रोकने के लिए ही बने हैं, लेकिन ये बातें तो ऐसी हैं जो वर्तमान कुराहन के प्रतिश्वनहा जी बल्कि परियाम प्राप्त करने के लिए जारी की यह हैं।" उन्होंने कहा कि मैं शानित के लिए हर रहा हूं, बराने कि इन्जत के साथ ऐसा 🖺 सके, लेकन चाहे श्रीर सब मेरा साथ होड़ हैं है। विलक्त अक्ला रह बार्ज वो भी ऐसी कियी मुलह में मैं सामीदार न होज गा विषमें हुर्रे देंन बार्वो का सन्तोपननक इस न हो । "इसलिए गोलमेन परिवर्-स्थी पेड़ का निर्यंत मुक्ते उन्द्र इस

मे ही करना चाहिए।" गांबीजी, लूटते ही, प॰ मोतीलास नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद चल दिन अर्थ सह बीमार पड़े हुए में | कार्य-सामिति के सब सदस्यों की भी बुलाया गया । वहां शराम्बन्ध

३१ जनवरी ग्रीर १ फरवरी १६३१ को,कार्य-समिति की बैटक हुई,जिसमें

"इग्रं-सांगित में भी शास्त्री, तमू और जरकर के इच्छानुतार २१-१-११ को गार किया हुए। अपना मतान प्रकारिक नहीं किया था, इससे सर्वनाशास्त्र में महस्त्रात्र पेत गाम है कि सर्वन असता प्रान्तेशन स्पंपित करें दिया था, इससे सर्वन सीमित के इस निस्त्र की तार्दर करना आन्तरफ है कि जतकर रूप रूप से आन्तीलन को कर कर की हि एतात्र व निकारी जान सरवर आन्दोलन कपता है कि तिर्देशी करने आन्दोलन कपता है कि विदेशी करने आन्दोलन कपता है कि विदेशी करने आप्तान्त कपता है कि विदेशी करने और साथ बया अस्त्र कपता है कि विदेशी करने और साथ बया अस्त्र कपता है कि विदेशी करने किया अपने आपता है कि विदेशी कपता अस्त्र कपता अस्त्र कपता अस्त्र कपता क्षान आपता आपता है किया अस्त्र कपता अस्त्र करने स्वामाया के अस्त्र का अस्त्र कपता अस्त्र करने स्वामाया के अस्त्र कपता अस्त्र करने स्वामाया के अस्त्र करने अस्त्र क्षान्त अस्त्र करने अस्त्र क्षार अस्त्र करने अस्त्र क्षार क्षान क्षान

"पद प्रांमित पिरोपी कपने के, जिसमें शिरोपी खुत से बना हुआ कपना भी सामित है, क्यापीरों और कांग्रेस कार्यकर्णाओं को सस्याप कराती है कि चृक्ति वर्ष-सावारण की अस्तार्थ की अस्तार्थ किया विदेशी करने का त्रीक्तार बहुत करने है, रावविष्ट का राष्ट्रीय हरनावन कर यह आवश्यक प्रमा है और उस वक्त उक देशा ही बना खेला जबका कि राष्ट्र को बसाम विदेशी करना और विदेशी खुत (ब्युक्तात के बाह्यकार कर देने की शांकि आहत नहीं अपन, किर देशा बाहि विदेशी करने पर पूर्ण परिकार सामाद किया आप या प्रतिकारण करने करना वाला कर ।

"विरोधी कपने का बहिश्कार करने की कांग्रेन की अशील पर भाव देकर, विरोधी कपने कीर देन के न्यापारियों ने एन दिशा में जो कार्य किया है, उसकी यह बांग्रेन प्रधान करती है, लेकिन इसके शाम ही यह उन्हें यह स्मरण क्या देना माहती है कि कोई भी कांग्रेन-स्था उन्हें इस बात का सारवानन नहीं है सकती कि दिन्दुत्वान में जो ऐसा मासा बचा हुआ है उसके पद करी और सारवान नहीं है सकती कि

पं॰ मोतीलाल नेहरू का स्वर्गवास

भार्त-निर्दा के जरुशी और ऐस्त्री खदस्य १ रुटवरी वह इवाहाबाद हो रहे । पियद्व भौतीलाल की स्वारत दिन-भौदिन जराव होती आधी भी श्रीर यह खायद्यपन उत्तर नाया कि उत्तर प्रस्तर-रोहा के लिए उजनाज के ज्ञाय खार । वश्यक करिय-कार वसी लोग मोड़े दिनों के लिए बहारे से चले गते, पर गांधी औ-जींदव कुछ लोग नहीं रहे । गांधी जी शो मोदोलाल जो के बाय सल-जक भी गरे, जहां मीद से वर्ग कर्य-कार के बाद हम जिप्ता कर्यों के लाय मोदोलाल जो करा कर है लिए इसले बिद्या हो गाँच—"रिन्दुस्तान की क्रियन का जिप्ता वस्त्रय-प्रस्ता में मौत्राती में ही रोज्या कर लो । जी मायु-सूचि के मायन निर्योध के स्वारत्य राज्य स्वार्थ से स्वर्ध के मौत्राती में परिवाद होने दो । मायर मुखे सप्ता दी है, तो स्वर्धन मायत ही गोद में ही नुके मार्स दो। मुके अपनी स्वार्थ के सार्थ के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के सार्थ में से से मुके मार्स में करिक स्वर्ध देख में हो ने मार्थ से स्वर्ध की की मायु-भी की मायु-

श्रष्ट कम से सुलभागे में बड़ी भारी खीत पी कि वस्तुत: इमारे सामने खाई हुई

र्हुचने में भी एक ही थे। होकर उन्होंने भी

पूर्वक गरीकी

मदद

# िमाग पांचवां---१६३१ ]

f

# गांधी-श्रविन-समम्तीता--१६३१

#### गांधी जी का सन्देश

क्षेत्रिक कार्य-ग्रीमित के गररयों की शिवार २६ अन्तरी की क्षाचीगड़ से पाने होते कही हैं और इक बात की शिवायत निकास दी गाई थी कि उनकी पतिन्यां बाँद केत में हों से उने ही के कर दिया जान। पुरित को सोग बीच-बीच में क्लिसे के समाय (कार्य-मिति के ) गरस दोने उनकी शिवार की भी शिवायत थी, स्तांत्रण वह महार शिवा होने सालें के इक्त संस्य परित पर्ये गाई। गांधी की सेसे श्री कस से सूदे, उन्होंने भारतीय जनना के साम एक उन्हेण निकात के उनके स्माय के श्री सनुकर था। क्लोंकि जैसे स्थायन से यह यून्यों नहीं शिते उसी मझा तकता है

किया है, हसीकिए मैं यह बात कह रहा हूं।"
समस्रीत के लिए उनकी क्या खाँ होंगी, यह पत्र-प्रतिनिक्यों की मुलाकात में उनने एंग्र
किया, लेकिन हुए बात की धोपता जारिकाम की, कि "एक्सेटिंग का खोपकार नारें होंगा में करतें न लालों भूली-भारते लोगों हुए। मनक बनाने के आधिकार को है पर लोक कर है।" उनने का, "यह ठोत है कि व्यायान आर्टिनेन्स नाक बनाने और विरेशी कपने न रात्त के एंफिर को गोकों के लिए ही बने हैं, लेकिन ने बातें तो ऐसी हैं जो बनेना कुरावन के सर्वित्रकार सर्वित्रकार में कि स्वर्धन कि स्वर्धन के लिए ही की स्वर्धन कि स्वर्धन की सामित में सार्वित्र के लिए की स्वर्धन की स्वर्धन की सामित के लिए हैं हैं।" उन्होंने कहा कि मैं सार्वित्र के लिए की स्वर्धन की स्वर्धन का स्वर्धन के लिए की स्वर्धन की स्वर्धन की स्वर्धन की स्वर्धन की स्वर्धन की सामित क

गांबीजी, लूटते ही, प॰ मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए इलारांबर वह बीमार पड़े हुए ये। कार्य-धर्मिति के सब सदस्यों को भी बुलाया थया। ३१ जनवरी और १ फरवरी १६३१ को,कार्य-धर्मित की बैठक हुई,जिसमें निस् दार---कैदियों के साथ वैसा ही खराब व्यवहार होता रहा जैसा पहले होता या, खीर उन्हें पहले की ही तरह सजा भी दी जाती रही । १३ फरवरी को इलाहाबाद में कार्य-समिति की बाजान्ता बैठक हुई । इस समय तक दा॰ सम् चीर शास्त्रीजी हिन्दुस्तान ह्या गये थे। गांधीजी व कार्य समिति से मिलने के लिए वे दौड़े हुए इलाहाबाद गये। कार्य-समिति के साथ उनकी लम्बी वहस हुई, जिसमें कार्य-ममिति के सदरवों ने उनसे कड़ी-से-कड़ी जिएह की । यहां तक कि कभी-कमी तो कार्य-समिति के सदस्य उनके प्रति मृदता तक न रख पाते थे, क्योंकि शास्त्रीजी इंग्लैंबड में कुछ ऐसी बात कड़ गये षे कि जिससे सर्वसाधारण में उत्तेजना ही नहीं फैल रही थी, बल्कि उनके प्रवि शेष भी छा रहा या । वैर, जो 🖹 । गांचीओं ने लाड व्यक्ति को एक पत्र लिला, जिसमें देश में पुलिस द्वारा की जा रही क्यादिवर्षे खास-कर २१ जनकी को बोरसद में हित्रकों पर किये जाने गुले इमले की छोर अनका प्यान माकर्षित करते हुए उनसे पहिस के कारमामीं की जांच कराने के लिए कहा । लेकिन इस माँग की दुकंग दिया गया और ऐसा मालूम होने लगा मानों मुलह-शांदि की सारी बाउ-चीत का जात्मा ही गया। मगर यह महसून किया गया कि सगर कांग्रेस स्त्रीर सरकार की शिलना है तो इसके लिए दों में से किसी एक को ही पहले जाने बढ़ाना बढ़ेगा । सरकार कापनी तरफ से कार्य-समिति के सदस्यों को दिना किसी शर्त के दिहा कर चुकी थी। तब कार्य-समिति या गांधीश्री ऋपनी स्त्रोर से बाइसराय को मुकालात के शिए क्यों न जिल्लों. बजाय इसके कि बालाब्ला पत्र-व्यवहार की बाट देखते गईं! सत्याप्रही को शांति के लिए ऐसे उपाय प्रदेश करने में कोई हिनकिचाहर नहीं होती। श्रातपय गांघी जी ने लाई क्रार्विन को मुलाकात के लिए एक लंकिन्त एक जिला, जिलमें उनसे बड़ेसियत एक मनुष्य बाद-चीत करने की इच्छा प्रकट की । यह पत्र १४ तारील की भेजा गया चीर १६ तारील के यह संदेरे तार-द्वारा इसका जवान का गया । १६ तारील को ही गांपीजी दिल्ली के लिए स्वाना ही गये. और पुरानी कार्य-ममिति के ऋन्य नदस्य भी शीघ ही दिल्ली पहुंच गरे। कार्य समिति ने एक मस्ताय हारा गांधीजी को कांग्रेस की ज़ोर से मलह सम्बन्धी तक जाविकार दे दिये थे। गांधीजी में १७ फर-बरी को बाइसराय से पहली बार मुलाकात की ख़ौर कोई खार करने तक बाइसराय से उनकी बार्वे होती रहीं । चीन दिन वक लगातार यह बात-चीत फलती शरी ।

क सार-नीत के बीयन में गांधीजी ने पुलिल-गार ही गई व्यादियों को जांच चीर रिकेटिंग कं संघितार पर कीर दिया। इन के प्रणाला ने दीतें थी जोति सुसार के समय सामग्रेत रार हुआ करतों हैं, तैकि हैंसे की स्थान दिया, विशेष कान्त्रती लागिनेनों ) के दिर कमा, कब्स की हुई सम्मित को सीटान कीर उन सम कमेंगारियों को किन्तें हसीच्य देना पता है या नीकरी से हरा दिया गया है पिर से सरात सम्मा 1 वे सम गतें, सात कर विशेदिया का प्रविकार फ्रीर पुलित की बान के दिया, पति विशायर पता है कि किन्नर पुराल को सम्मिति होने सि सम्मान्त होने सी दे १६ उपले की बाहस्पान-भवन से जो सप्तानित मार्थाशन होने से सम्मान की सी पता के दीरान में कई देशों को सात उनते हैं जिनके सार में विशास किया जा बार है 1 यह बहुत समन है कि उनके कारों ने बत पति होने में कही दिन सन समा

परते दिन बड़े उत्साह के साथ गांधीओं दां श्रान्तारी के महान पर सीटे जहां कि यह सरक्षमत उत्तरे दूर में 1 पहले दिन सब्तनीत से एक प्रकार की निर्मान आधा पंतरी भी नियो दिन यह राष्ट्र हों गया कि गांधीओं की रिसर्ट को वाहस्ताय समझने तो हैं, लेक्टि उनके प्रमुखा रुक्ते को तैयार ने में मुंदें इंप्लेश्च के निर्यंस को प्रतीस्त भी, उत्तरिक्त सामनेति कुक्त समय के लिए एकी की सम्मानना पैटा हो गई; ग्रीर रस्पं नाहस्त्रप्त ने गांधीओं को दुसरा जानवार रेर तारीस बुस्त्राने श्रीर कष्ट-सहन को ऋपनाया । यह मी नहीं कि उन्होंने ऋपने धन का खरेले 🛙 उपमोग हिस्सी। यह धनिकवर्ग के उन थोड़े-से व्यक्तियों में में हैं जिन्होंने राष्ट्र को भी श्रपने घन का भागीदार कर है ! कांग्रेस को उन्होंने ज्ञानन्द-भवन की जो मेंट दी यह उनकी देशमांक क्षीर उदारत के प्रतुष्ट ही थी । लेकिन दरश्यसस इसे ही इस सहू के प्रति उनकी सबसे बड़ी मेंट नहीं इह सकते, उनके सब से बड़ी भेंट तो उनकी वह विरासत है जो खपने पुत्र के रूप में उन्होंने पह को प्रधन की है। ऐसे थिता बहुत कम मिलंगे जो अपने पुत्रों को जज, मिनिस्टर, राजदूत या एजेएर-जनस्त है सेसी ह्रोहर्से पर न देखना चाहें; लेकिन सोदीलाल जी ने दुखरा ही रास्ता पढ़ड़ा । मोदीलात ही हर बी रहे, लेकिन उनकी रिसीट, खब भी कमिस के ऊपर संबंध रही है श्रीर विचार-विनिमय एवं निर्ण है समय मार्ग-प्रदर्शन करती श्रहती है ।

मोतीलाक्त जी की मृत्यु पर, ७ वतवरी को, गांचीजी ने इलाहाबाद मे यह सन्देश मेड-"मोतीलालजी की मृत्यु देश देशमक के लिए ईंग्यांसद होती चाहिए। क्योंक झरत मार्ड म्योक्षायर करके वह मरे हैं और खन्त-समय तक देश का ही स्थान करते रहे हैं | इस दीर ही मतु है इमारे झन्दर भी बितिदान की भावना व्यानी चाहिए; हम में से हरेक को चाहिए कि जिल सहन्त्र के लिए यह उत्मुक ये श्रीर जो श्रव हमारे बहुत नजदीक श्रा पहुंची है, उनको प्राप्त करने हैं हिर अपना सर्वस्य नहीं दो कम-से-कम इतना बलिदान दो करें ही कि जिससे वह हमें प्राप्त हो जाये।"

राजनैविक परिश्वित में इस समय जो बात बस्तुवः शोकजनक थी, खौर जितके हिए गाँडी सास द्वीर पर चिन्तित थे, वह दो यह यी कि इंग्लैयड में स्वृद चिल्ला-विला कर हिन्दुसान है ह तन्त्रता देने की जो बाठ कही जागड़ी थी उसके कारण हिन्दुस्तान के ग्रायकारियों के इस में की रो बर्तन नजर नहीं ह्या रहा था। 'चारों श्रीर दमन-चक्र झपने मर्वकर रूप में जारी है। 'सूद क्षेत्रहें हो दिये हुए अपने ठार में गांधीजी ने लिखा, "निर्दोष स्पक्तियों पर खकारण आर-पीट सुनी हा आरी है! इश्हतदार स्रादमियों की चल स्रीर स्रचल सम्पत्ति, किस किसी प्रत्यह कारप के, हा सरी दौर पर बरायनाम कानृती कार्रवाई करके जन्म कर ली जाती है। जियों के एक बुहुत हो हो करने हैं। बल प्रयोग किया गया । उन्हें नहीं की ठीकर मारी गर ब्रीर वाल पकड़ कर चर्चाय हुई। पेसा दमन जारी रहा तो कप्रिष्ठ के लिए सरकार से तहनोग करना सम्भव न होगा, बाहे हुसी की गाइयां इल ही क्यों न ही आये !"

बाइमराय से मलाकात

क्षान्तारी और पर इस बात की दिवायों जारी की गर्रे कि जान्दीलन तो जरूर करी है, ह कोई नया ज्ञान्दोलन या ऐसी बात जुरू न की जाय जिससे परिस्थित कोई नया रूप परिस्थ टीक इसी समय गोलमेज-परिषद् में नये हुए प्रतिनिधि लीटकर हिन्दुस्तान स्रापे और सर्वे। ६ फरवरी १६३१ की, उन्होंने कांग्रेस से निम्न प्रकार आगील की:---

"(गोलमेब-परिपर् की) बोबना छानी वो व्याली एक व्याका है, वस्त्रील की बाउँ वो, मिर्न से मुख बरूत सार की और महत्वपूर्ण हैं, बामी तब होनी हैं। हमारी वह दिली स्वाहिए हैं हि कांप्रेस तथा श्रम्य दहीं के नेता जारी बहुकर इत योजना की पूर्वि के लिए श्रपना रचनात्मक सहैर प्रदान करें ! हमें आशा है कि बातायरना की शेला शांत कर दिया कायगा जिनमें हम कास्त भरण पर महीमांति विचार किया का सके चीर शक्रीतिक केंदियों की रिहार्ट हो सके।" Àr€

दे बाराय हैं.

नाहिए । इस सम्बन्धी सामान्य बाद-विवाद के बाद लॉर्ड व्यक्ति ने गांपीजी और भि॰ इमर्यन से श्रापस में मिलकर कोई इल किञ्चलने के लिए कहा और वह निकाल भी लिया गया !

इपके बाद वाजीरी पुलिस के बारे में वावच्छीत हूँ और यह स्वीध्यक्त करा । यह पर रहा हि एक्टे स्व दुर्मोंने पहल तर्शी दिने आपसे लियन क्रारीविक को रक्त गरास हो दुकी है यह नहीं सीदाई जायगी | केंद्रंगी की शिवार के कार्र में साहस्वाय ने बदारता और स्वानुपृत्ति के बात विचार करने का बादा किया । यहनी आने की राज को केल-सम्बन्धी और दंगा, शायत व नदीते के तुर्मों यह विचार हुआ । असंपरका यहाँ यह भी बच्च देना 'खातस्वक है कि शाम को भोजन के बाद सामीजी हिंद से बहरवर-मक्त ना की बादी बतायी कुना करी हुई थी । मांधीओं ने नजवायदों का भी प्रस्त उदाया और बारवचय ने निर्माण कर से यह बारवजन दिया कि सामूर्विक कर में मही यह बेदरावक कर में सह दक्त सामाजी की बहरीवाद खारव करेंगे। कार्य तमानी के बारे में स्व प्रश्ना कि उनसे में हिंद कुनी है यह नहीं नीवाई बार करा है। यह सामाजी के बार में या कि सहस् विचार का मानीब सरकारों से किलें, नजींक आपन-सरकार प्रान्तीय सरकारों से शीची बारवचीत प्रशाने के विचार का मानीब सरकारों से किलें, नजींक आपन-सरकार प्रान्तीय सरकारों से शीची बारवचीत प्रशाने के विचार का मानीब कारा से से बारविक से बादा किया में स्वर्ध-बरसार के नाम यह दिक्तारीती विद्रही मानीकी को है ने का बारवसार ने बादा किया !

मार्गीओं ने एवं बाद-बीत का को कपन किया उठी द्वानकर की वरणसार पेटेस ने प्रमाय के उत दो विधि-कारकरों का समस्या भी इवर्ष ग्रामित्व करने के लिए का निकास किया के साम पर पर-पात किया था। नामक के नारे में तो दिवाद करने ही दिवाद कार्यों के साम पर-पात किया था। नामक के नारे में तो दिवाद करने ही दिवाद कार्यों का साम प्रवाद के साम प्रवाद की साम प्रवाद की साम प्रवाद के साम प्रवाद की साम प्रविद की साम प्रवाद की साम प्रविद की साम प्रवाद की साम प्रविद की साम प्रवाद की साम प्य

समारी की भी शासा कंप सी थी, र मार्च मी उसके पर को। सभी कंटनारें उत्तरन है मार्ग वा समारी के कियारी की साम कि समार कि समार मार्ग मार्ग की उसका मार्ग है को मेर्न की मार्ग के से कियार मार्ग मार्ग की । स्वरूप दिन की मार्ग की मार्ग के मार्ग की की कियारी की मार्ग की की कियारी की मार्ग की कियारी की मार्ग की मार्ग की की कियारी की मार्ग की की कियारी की मार्ग की की समार्ग की मार्ग की कियारी की मार्ग की मार्ग की कियारी की मार्ग की मार्ग की कियारी की समार्ग की मार्ग की समार्ग की कियारी की समार्ग की की समार्ग की कियारी की समार्ग की की समार्ग की की समार्ग की कियारी की समार्ग की समार्ग की समार्ग की समार्ग की समार्ग की की समार्ग की

क्षेपेस का श्रीवदास : माग है

के लिए कहा । लेकिन सुक्तार हेहशारील को प्रकारफ मुलावा वह बहुवा । इचर बाका क्रेर क्रांत वे बीब मानने मानी बाजबीत के बीयन में तहने वाने विजय रिवरों के दिवार वे ११ माने है का यह क्षेत्र मध्येण्य काले का विधान किया गया, जिसकी समय बाद में बहुका है के हैं में

tvv

बाहमगुष सादन में इस विवय में बार बाने की ग्राधित कर की में इससिय इस बार्टन की प er e deu pries eut 1 बहुत ग्राप्तिः के बार क्राणित २६ शान को बाहनगर का मुलाग का ही रहुका। देशका

की गांधीयी वी बाइमारवर्ष कम तावे कीर काई-बीच कारे तक बाइ बागवर, बाद मान की देश चूर्वत बाजुमीय दुर्व । बाजुबीय में कडीर शास्त्र यक भी नहीं बहा नया, और बहतान्य हुन था है

लिए पुलुक के कि सांचीती बाव-बीज शोब में हैं। रेट शार की, कहनार की हरवानुकार, बांधीबी में रिवेटिश के को में करें करने करने का भेज और बाइमराव में हम्मावित नवसीते के बारे हैं बारने कुछ विकार सांशीती की किस है। सम्प्रति के मिल्लिके में पूरी होक बाद वर बादमारक में मांचीओं के विदिवद दिवस मंत्री को की। इस के लिए, जैना कि वहने हम हो जका था,र वार्य के दिन बेगार के देश की हरी नर्मन

करह में जिसमें के किए मुक्तकार र क्राप्त के रोज बालत करूरण किएला स्वरूप सार्थ कर्मी की देखा अर्थ र होने मारा कि तक से माराई सेने दिया थोई बाता और है। बार्च अपिन से हार मान के सु ह में नहीं प्रच सान्यान मुंतरी वहारी भी। कि शिवामी है वो बादवी ह वर का दी है से हैं हर वीं बराव इवटा बाल्यर म का 3 तुरस्र ही कारी क्षाव कर कह देश महिंद वारी क्षाव हवाब ही कों भीर हर अल्प रोप्तारी तथा काने सारी र रिर्देशक समय का मांबीजी कार्याप में किये और कार्यकास के बन्ने बर्पापाय करते हैं

कारत का लहे । इनमें की हे कमत में जब के तीह कार्य के तक कर दिलाएर आर्था, जिस्ता वर्ष ही कदारी है जो दिन के ब्याप्टर करने के करी है है कहती के हिंदी जहां कर संपत्ति बहुक है है है की बहुबर में पर बंधा विश्वपृक्ष के किए के बहु हो है के हैं है हैं है कि इसके हुआ करी बार्ध का है।

कार रक्षणकान में मानी में है कहा कि पिन हमारे वे सक्षणकार के से स्मान है में

जैसे विषयों पर प्रतिचन्छ या संरक्ष्या भी जिसके मुख्य भाग थे।" इस प्रकार गाँधीजी श्रीर साइ- य-द्वारा बनाया हुत्र्या यह आरजी सममीता फिर कार्य-समिति के सामने आया । अब यह उसके ार था कि वह बाहे तो उसे मंदर करे और बाहे तो रद कर दे । उसने 'माख के हितकी हिंह से', इन शब्दों में कांग्रेस की बचट की गुं आइश्वरदेखी, जिससे कि सरकारी प्रविश्न्यों का दोप कम होआता या। वैसे कार्य-समिति के सदस्यों की यह संदेह तो था ही कि कहीं ऐसा न ही कि इसकी विश्वकल उलटी ब्याख्या की जाय और निश्चत रूप से मारतीय हितों के विकट ही इसकी बना लिया जाय। लेकिन गांधीजी का सो स्वमाव ही पेसा है कि हरेक बात की बाजारू दृष्टि से नहीं लेते. यह दी जैसे ग्रपने राज्यों और वनतव्यों के लिए यह चाहते हैं कि लोग उनके जाहिरा रूप की ही महरा करें अनी प्रकार उसरों के शब्दों खीर बक्तव्यों के भी आहिए रूप को ही लेते हैं। लेकिन यह की चपनी तरफ से हथियार रख देना हजा। कलक्षमाई समस्तीत के जमीनों सम्बन्धी ग्रंश से सह-मत नहीं ये। जवाहरलालजी को विधान-सम्बन्धी खंडा जनसन्द या। वैदियों वाली बात पर तो किसी को भी सन्तोष म था। लेकिन कागर हरेक भूदा ऐसा होता कि उसगर हरेक को सन्तोय हो जाता सी फिर वह समभीता ही कहां रहता,वह तो कांग्रेस की जीत ही न होती ! जब कांग्रेस समभीता या राजी-नामा कर रही भी तब पेला नहीं हो सकता कि उली-उलकी बात रहे । ऋखवत्ता कार्य-समिति चाहे हो प्रस्तावित समझौते के किसी मुद्दें को या सारे समझौते को 🜓 रह कर सकती थी। गांधीजी से प्रालग-खलग दाय-समिति के धरेक सदस्य से पछा कि बया कैटियों के प्रश्न पर, पिकेटिंग के मामले पर, जमीनों के सवाल पर, ग्रन्य किसी बात पर था हरेक बात पर, या ग्राप कहें तो समुचे समभौते पर मैं सुलह की बादचीय होड़ दें ! समगीते की श्रास्ति। धारा पर, जिसमें सरकारने श्रपने लिए यह श्राध-कार रस्या था कि "यदि कामेंस इस समझीने की बातों पर वृदी तया श्रमला न कर सकी ही उसे (सरकार को) पैसा कार्य करने का इक रहेगा जो, उसके परिग्रामस्वरूप, सर्वसाधारण तथा व्यक्तियोंकी रखा और कादन-व्यवस्था के उपयुक्त कामल के लिए जासक्यक हो." यह ऐतराज उठा कि यह हक दोनों पच्चों के बजाय एक ही के लिए वयों स्वन्ता गया ? दखरे शब्दों में, ऐतराख करनेदालों का कहना था कि एक धारा इसमें और ओड़ी जाव, कि बदि सरकार इस समसीते की बातों पर पूरी तरह द्याल म कर एके वी कांग्रेस सविवय-श्रवता की घोषचा कर सकेती । लेकिन यह समानना कोई बहुत मुश्किक्ष बाव नहीं थी कि कांग्रेस ने सरकार से स्वीकृति लेकर सविनय-प्रावका की शुरुवात नहीं की थी, इसी वरह उसकी फिर से शुक्त्रात करने के लिए भी उसे स्थीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

एक प्रकार १% दिन तक सरकार और कांग्रेस के बीच ब्यून ग्रहम बाद-विचाद होने के बाद यह सम्मतिय प्रवास नेपार हुया । गांधीजी और बाद खर्षिन में को भेष्ठवन गुणा ये उनमें से कुन्न का इस बावचित के दीपन || पूरा प्रयोग हुया । उसीड विद्याग्य-स्वरुत (% सार्च १६२१ को) यह सम्मतिया हुया, वो व्योग-कारणों नोने दिया जाता है:—

सरकारी विक्रांति

"वर्ष-वापारण की आनकारी के लिए कीक्षिल-सहित सवर्गर-कारल का निम्न वश्वव्य प्रशा-रित किया आता है:---

(१) वाहराप ग्रीर गांधीओं के श्रीच को बात-बीठ हुई उठके परिणाम-स्वरूप, यह व्यवस्था की गई है कि शिवतर-प्रवर्श प्रांदीलव बन्द हो, खीर सम्राट-सरकार की सहस्रति से भारत-सरकार सथा प्रांतीस सरकार भी शासी तरफ से कुछ कार्रवाई वर्षे ।

(२) विभान सम्बन्धी प्रस्त वर, सम्राट-सरकार की खनुमति से, यह तब हुआ है कि हिन्दुस्तान के वैष-शासन की उसी मोजन पर जांगे हिचार किया खबण जिस्तर गोलमेल-बरियद में पहेंगे दिचार चाहा कि वाहनराय स्थम ऐसा करें । खालिएकार बाहसराय बम्बई सरकार के नाम देश एवं लिसने के वैयार हुए कि अमीने मान्त कराने के मामले में पूर्वोक्त दोनों महानुभावों की मदद की बाव। और श्रम्मियत सो यह है कि इस बातचीत के दीयन में वम्बई-सरकार के रेक्न्य-मेन्बर मी दिल्ली वर्ड़ने हे, जो, यह राष्ट है, इस सम्बन्धी बावचीव के लिए ही बुलाये गये थे। श्रीतम् , श्री जवहर ब्रीर साप है शास्त्री जी ने, जन कोई कठिनाई उत्तन्त हुई वो उसे मुलकाने के लिए, बढ़ा काम किया ।

रांभी-क्रार्वन समझीते की १७ (स) भारा, मारत सरकार खीर गांधीजी के बीच, बृत हैंड

बाद-विपाद का विषय बन गई थी । यह चारा इस प्रकार है :-

"जो झपश समावि येथी जा पुकी है उनका सीदा, बहांतक सरकार से समन्द है, प्रावन ही समाभा कायगा ।<sup>31</sup>

ं नोट--''गांघीजी ने सरकार को बताया है कि, जैनी कि उन्हें खनर मिली है और वैती कि उनका विश्वास है, इस सरह होनेताली किमी में पुल स्वयस्य ऐसी हैं जो गैरकानूनी दिकि है हैं। श्रान्यायपूर्वक हुई हैं । लेकिन सरकार के पास इस सन्बन्धी जो जानकारी है उसको देलते हुए स रा धारणा की मंजूर नहीं कर सकती।"

# चारची मुलह

इसपर लामी बहुछ हुई स्त्रीर ३ सारील के शार्यकाल एक बार फिर ऐसा मासूम पड़ने हमा हि बस अब समग्रीते की बातचीत मंग हुई। लेकिन फिर उपमूक्त मोट में उस्लिखित हव निहास गई ह्मीर उसके साथ भारा (स) में यह बाक्य भी जोड़ा सवा कि 'जहांतक सरकार से समन्य है'-से िस सर पुरुरोत्तमदास ठाकुरदास स्त्रीर सर इमाहीम रहीमदाल्ला जैसे लोगों के बीच में यहकर सम्मर है वी किसानों को जमीने बापम दिलाने की गुंआइश रखने की गर्अ से किया गया ।

र तारील की राव के पा। बने (अर्थात् ४ मार्च १६३१ के बहे सबेरे) गांधीबी कारत्य भवन से बायस लौटे। सब लोग उनडी प्रदीवा में बात रहे थे। सांपीजी बड़े उत्ताह में थे। सांपीजी मुताबिक गांधीजी ने उस यत की सब घटनायें कार्य समिति के सदस्यों को सुताई। कार्य-सिति है सदस्यों में शाम तक भी पिकेटिंग के सम्बन्ध में शोचे गये इल पर लूब ग्रासागरम बादिबगद हुड़ा ह क्योंकि पहले पहल उत्तका जो मसविदा बनावा गया उत्तम मुसलसान दुकानदारों के वहाँ दिईदा व करते की बाय रस्खी गईं थी। सरकार उसे रखना चाहवी थी, लेकिन झन्य 🖩 उसे होने हैं। गया । सममीते की हरेक मद में थोड़ी शहुत लामी थी । कैदियों की रिहाई में किंद्र सत्यादी कैदें हा उत्लेख था । नजरवन्दी के प्राप्तती पर सिर्फ यह कहा गया कि तहतील में उत्तर विचार हिंद ज्ञायमा । शोलापुर के और महत्वाली कैदियों का तो उसमें किक ही न था । दिवेटिंग समन्यी पार्य कारण विरोपतः बिटिश माल पर ही घरना नहीं दिया जासहता या । जन्तरादा या वेन ही जानेहरी समीनों की बापरी स्वयं ही एक समस्या चन गर्द थी, क्योंकि १७ (व) पारा उसमें मौद्र ही, हे कांग्रेस के लिए एक विकट समस्या थी।

ब्रालिरी बैठक में ज्ञासिरकार गांधीजी ने स्वयं ही विधानश्चन्त्रची एक ब्रायन्त ब्रास्त्र<sup>45</sup> विषय को तय कर लिया, ऋलवत्ता यह शर्व रक्ली गई कि यदि कार्य-समित उसे मंत्र कर है। मार्च विश्व भाजना पर आमे निचार चलाने के लिए दैयार हो गये, जिन्नपर "भारत में देश शाहर हैं" जी तथ मोजना पर आमें निचार चलाने के लिए दैयार हो गये, जिन्नपर "भारत में देश शाहर हैं" जी उस यानना निवास काशाय तथार हो गये, जिल्लार 'भारत में बेच शालने चित करने ही हिंहे से गोलमेन नरिष्ट् में विचार हुआ गा और जिल मोनता का रूप सानन दो हुने वार्य संग या हो, यर वाप मी भारतीय उत्तरदावित और मास्तके दित को होट से रहा (विज), वि वाय अर्थ ना का निक्त मामने, ग्रहमसंस्थक जातियों को रिचति, मारत की आर्थिक सास और जिम्मेरारियों की क्री

ं व्यवसार को रोकने के लिए काम Ш खाये जानेवाली उपायों के समन्य में तम हुआ है कि

"पाय नाम में नहीं लाये जायेंगे कितने कहतन की मर्योद्य का मन होता हो। विवेदिंग उस न

"प्रोर उसमें उत्तरतंती, धमको, कावर आठते, विपीची ध्वर्शन करने, वर्यवापास कम कि काम में

। शालने या ऐसे किती उपाय भी महस्य जातें कि सामार्थ को सावस्य करने के प्रदेशार खुमै

"" दि तरी तर उपायों में काम लिया गया को वहां की विवेदिंग हुस्त मेंकूड कर दी जाया।

"" ( द) गांधी जी ने मुलिस के खानरण की खोर सरकार का व्यान खाकरित किया है और

(६) यांची जी ने पुलिस के खानरख की खोर सरकार का ब्यान खाकरिय किया है और ानन्य में इंद्र संख्य प्रियमिश भी पेपा किये हैं, जिनकी सार्वजीन बाज कराई काने की उन्होंने जान प्रकट की है। होकिन मौजूदा संस्थित में सरकार को ऐका, करने में बड़ी किटारी दिखाई है। है और उनको देखा प्रवंत होता है कि देखा किया गया की उनका लाजियों नदीन यह होता है कि ऐसा किया नियान की उनका लाजियों नदीन यह होता है कि एसा किया है। किया में ती किया होते में जिल्ला होते में जिल्ला होते में जोगी। इस बातों का लगाल करने के लिए सामी जी इस बात पर खामद न करने के लिए सर्वां प्रवंति का लगाल करने, नाभी जी इस बात पर खामद न करने के लिए सर्वां पर स्थान पर खामद न करने के लिए सर्वां पर स्थान पर खामद न करने के लिए सर्वां पर स्थान पर खामद न करने के लिए सर्वां पर स्थान पर खामद न करने के लिए सर्वां पर स्थान पर खामद न करने के लिए सर्वां पर स्थान पर खामद न करने के लिए सर्वां पर स्थान पर खामद न करने के लिए सर्वां पर स्थान पर खामद न करने के लिए सर्वां पर स्थान पर खामद न करने के लिए सर्वां पर स्थान पर खामद न करने के लिए सर्वां के लिए सर्वां पर स्थान पर खामद न करने के लिए सर्वां पर स्थान पर स्थान पर खामद न करने के लिए सर्वां पर स्थान पर स्थान पर खामद न करने के लिए सर्वां पर स्थान पर स

्रात्ये हैं।
(६) सचितप-प्रयक्षा-प्रान्दोक्षन के बन्द किये जाने पर सरकार जो-कुछ करेगी वह इस र है---

ह्यांक्षितम्य मः १ (१६६१), जो कि झातकायदी-झान्यासन के स्वस्त्य में हैं, इस मार्ग हार्य-चित्र में नहीं खाता है। (११) १६०८ के क्षिम्नल-सॉ-स्वम्बडमेश्ट-एस्ट के आवश्त सरकाओं को गैर-कार्य्ती कपर के हुक्त बापल के स्विप्न ज्यागे, असार्वे कि ये अधिनाय खावशा-झान्योसन के विस्तरिक्ते में जारी

्या तमें ही। सर्ग ही हिला के मिलनात कार्य सर्ग ही सरकार ने इस्त में मिलनात-लॉ-ज्लोस्टर्स्टर-एसर है सावस्व को हुस्स जारी किया

बना की सरकार में हाल में किमिनल-लॉ-ब्रम्मेवरमेवर-बन्ट के मावहत्व जो हुन्म जारी किय ेव्ह हर चारण के आप्रै-चेत्र में नहीं खाता।

(१२) १. जो मुक्टमे वल वहें हैं उन्हें बायत से किया वायगा, वार्य वे धनितय आवशा-क्या ने दोकत के विश्ववित्ते में पत्ताये गये होंगे श्लीर ऐसे अपराधी से बातनित्तत होंगे जिनमें हिंदा क्रिके ने के लिए होगी या ऐसी हिंदा को प्रोस्ताहन देने की बात हो।

ा भारत हो। या देश हेश का आल्ताह्य देन का बात हो।

र परी दिद्यान्त आन्तान्तीन्त्रारों की आधानती भारतकों के आहादा नसने वाले पुक्रमों पर

र देश होगा !

३. किसी प्रान्तीय सरकार ने गठावत करने वालों के खिलापुर सर्वनाय अपराग्नान्त्रास्त्र के

ाशन में 'शोगल में हरमानं पर्यं के स्रात्तार मुक्टमा जलाया होगा या इवके लिए हाई होटे के सरवाद की होगी में यह सम्बन्धित स्वरात्त्व में मुक्टमा लीयने की इवायन देने के लिए सर-ग्रांच्या रोगी, क्योर्व कि सम्बन्धित न्यांक का कांच्या साम्यस्य हियालक मा हिया की उनेजन देने मा न हो। ४. शैनिकों या पुलिए यानी पर सकते याने हुक्स-उद्गती के मुक्टमे, प्रवार कोई हो, इस

र. अन्या या पुनान वाला वर राजन वाल हुका-उद्गता के कुकरम, जास कार हा, ईस राज के कार्य-वेश में नहीं कार्यने। (११) रे केवेड कोरे मार्या, में कॉक्सर ज़रका-कार्यात्म के विवर्शनों में ऐसे कर- हो पुरा है । वहाँ को योजना बनी थी, संप-शासन उसका एक श्रानिवार्य श्रंग है; हरी प्रकार सीय-उत्तरदापित और भारत के दित की हरि से स्वा (सेना), वैदेशिक मामने, खलरहस्यक की रियांत, भारत की व्यार्थिक साला और क्षिमोदारियों की खदायगी जैसे किरयों के प्रतिक संरच्या भी उसके सायश्यक भाग है।

(२) १६ जनारी १६३१ के बापने यक्तव्य में प्रधान-मन्त्री ने जी घोषणा की है उनके सार, ऐसी कारबाई की सामगी जिससे शासन-मधारों की बोजना पर शामे जो दिनार है। कांपेस के प्रतिनिधि भी भाग ले सकें।

(४) यह समगीता उन्हीं बातों के सम्बन्ध में है, जिनका सविनय-प्रावशा-कारीसन ने

सम्पन्ध है।

(५) सर्विनय-अवस्य स्थमली रूप में बन्द कर दी जायगी और (उसके बदले में) ह भारती तरफ से मुख कार्रवाई करेगी। गविनय अवधा-सांदोलन को समली तौर पर बन्द करें मवलष है उन तर हलवालों को बन्द कर देना, जो कि किसी भी वरह उतको वस पहुंचानेनाली है

खासकर नीचे शिली दई बार्वे---१. किसी भी कानन की घाराओं का संगठित मंग ।

२. लगान चौर चन्य करों की बन्दी का धांत्रोलन !

 स्विनय-अवका-क्रांदोलन को समर्थन करनेवाली लवरों के परचे प्रकाशित करना । पुरुकी और फीजी (सरकारी) मीकरियों को या गांव के आधिकारियों को सरकार के खिल

भाषवा नौकरी कोडने के लिए खामादा करना । (६) जहां तक विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का सम्बन्ध है, दी प्रश्न उठते हैं.--एक से ब

कार का रूप और बुख्य बहिण्डार करने के वरीके। इस विषय में सरकार की नीवि सह है—मी की माली हालत को वरवकी देने के लिए क्यार्थिक और अ्यायसायिक उन्नति के हिवामें बारी वि गये द्यांदोलन के झंगरूप मारवीय कला-कौशल को मोत्साइन देने में सरकार की सहमति है क इसके लिए किये जानेवाले प्रचार, शांति से समभाने-सुभाने व विज्ञापनवाजी के उन उपापी में वर्ष बढ डालने का उसका कोई इरादा नहीं है जो किसीकी वैयक्तिक-स्वतन्त्रता में बाबा उपरियत न क श्लीर जो कानून व शांवि की श्ला के प्रविकृत न हों। लेकिन विदेशी माल का बहिष्कार (वि कपड़े के, जिसमें सम विदेशी कपड़े शामिल हैं ) स्विनय अवश-आदीलन के दिनों में —सम्पूर्व नहीं तो भी प्रधानवः — ब्रिटिश माल के विरुद्ध 👭 लागू किया गया है और वह भी निश्चित रूप गजनैतिक उदेश की विदि के लिए दवाव बालने की गरज से।

यह मानी हुई बात है कि इस तथह का श्रीर इस उद्देश से किया जानेवाला बहिष्कार ब्रिटिश भारत, देशी राज्य, समाद की सरकार और इन्लैंड के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच होनेशाली स्पष्ट क्षीर मित्रता-पूर्ण बादचीत में कामेस के प्रतिनिधयों की शिरक्त के, जो कि इस हम-क्षाना प्रयोजन है, अनुकूल न होगा । इचलिए यह बात तय पाई है कि ,सविनय-प्रावश-प्रांतीतन भारत है है जिटिया माल के बहिष्कार को राजनैतिक-सरल के तीर पर काम में लाना निश्चित हैं। बन्द कर देना भी शामिल हैं ; और इसलिए खांदोलन के समय में जिन्होंने ब्रिटिश माल की सरीर से बन्द कर देना भी शामिल हैं ; और इसलिए खांदोलन के समय में जिन्होंने ब्रिटिश माल की सरीर से बन्द कर पता ना निवास कारण निरुवास बदलना चाहें थे। श्रवाध-रूप हिं उन्हें ऐसा करने क्रोस्त बन्द कर ही बी वे यदि कारणा निरुवास बदलना चाहें थे। श्रवाध-रूप हिं उन्हें ऐसा करने

<sub>पापना</sub>। (७) विदेशी प्राल के स्थान पर भारतीय माल का न्यन्दार करने क्येर त्रायक श्रादि नरीडी

जन्त या प्रांपकृत की गई है और सरकार के इन्कों में है यह शीटा दी जायगी, नसार्ते कि जिले के कहतरम के पास मह विश्वास करने का कारण व हो कि देनशार प्रपन्ने निम्मे निकसती रकम की उचित प्रावधि के मीतर-मीतर कुछा देने से जान चुम्कर ही साहारणा करेगा। नहिमांच करने में कि उचित प्रावधि कम देन नमारणों का जानात रस्ता जायगा किन्में देनशार लोगो शरूम प्रशा करने के तियर रक्तमन्द होंगे पर सम्मुच वन्दें उसके किए समय की आवश्यक्त होंगी, श्रीर करता हो तो उनका स्वान भी समान-भवश्यक के सामान्य-विद्यानों के आनुसार मुख्यक होंगी कर विद्या जायगा।

(स) जहा ब्राचल-सम्पत्ति वेच दी गई होगी, कहातक सरकार से सम्बन्ध है, वह सौदा

श्चन्तिम समभा आयगा ।

नोट—गांधी जो ने सरकार को बताया है कि जैसी कि उन्हें खबर मिली है और जैसा कि उनका विश्वस है, इस सर होनेसारी किसे में कुछ सम्बन्ध ऐसी हैं जो मैर-कार्यी शरी के स्वीर सम्बायपूर्या हुई हैं। तेकिन सरकार के पांध इस सम्बन्धी जो आनकारी है उसे देखते हुए यह इस सम्याण को मंदर तथी कर सकती।

(द) सम्पत्ति की जन्ती या उसपर सरकारी कन्न्य कानून के बानुसार नहीं हुखा है, इस दिना

पर कानूनी कार्रवाई करने की होक व्यक्ति यो खुट रहेगी ।

(६) शरणा का पियाल है कि ऐसे समले बहुत करा कुट हैं निगमें बहुती कारत की यापतें के खुतारा नहीं की गई है। ऐसे सामलें के लिए, खार कोई हैं। मानेक बरकों रिकान कारियारों के माने कि स्वार की से विकाय सामने आरे देवारी के माने कर कर के से एक स्वार की वो विकाय सामने आरे दक्की से हुएल जाव कई खीर खान पर जावित है। आप कि शैर-कार्यप्रेप्त हुखा है यो खनिलम उनकी स्वार-कार्य हों।

(१६) जिन लोगों ने राष्ट्रारी नीकरियों हे स्थितिक दिया है उनके रिक्त-पानों की व्यां स्थानी-क से नुर्धि से कुनी होगी चहां सरकार पुराने (इस्तीक देनेकले) स्थाक्त को पुना नियुक्त नहीं कर करेगी। स्थाना देनेकले सम्य लोगों के सम्यक्षी वर उनके पुणानोप की रहि से सामिक स्थान स्थानी करेगी, बो दिस से मिशुक्त के दरस्वातक करनेकले सरकारी कर्मनारियों व प्रामीय स्रोधकरियों की प्रमानियाक्त के बारे में उद्यान्तीति के क्या संभी।

(२०) नमक-व्यवस्था-सम्बन्धी मीबुदा कानून के प्रंत की गवाय करने के लिए सरकार वैदार नहीं है, न देश की बर्तमान ब्रार्थिक परिस्थित को देखते हुए नमक-वरनून में हो कोई साथ सब्दासी

की जा सकती है।

परनु जो सोग ब्यादा मरीव हैं उनके बहाबतायें, हव शब्यम् में बागू होनेवासो भाउमों को वह (परकार) इस उत्तर विक्तु कर देने को तैयार है, जीना कि अपनी भी कई जाद हो रहा है, मिशते जिन रपानों में नमक बनाया था हवड़ा किया जा सकता है उनके खावरात के हक्षातों के मागों के पारिन्द वहाँ से नमक से कहाँगे, लेकिन यह किस उनके खायने उपनेश के ही लिए होगा, वेचने या साहर के सोगों के साथ खायार करने के लिए नहीं।

(२१) मदि कांप्रेश इच समसीने की सातों पर पूरी तरह समस्य न कर नहीं तो, उस हातत में, सरकार ला। यन कार्रवाई करेंगी को, उसके परिवाम-कालन, सर्व-सावारव्य स्थान वर्राक्तमें के मंत्रदाय पर्व कान्तर ग्रोर स्थारवा के उत्पन्नक परिवासन के लिए आक्सफ होती। १९

भगतसिंह बादि की फांसी

सममीते की बातचीत के दौरान में, सरदार मगतिक और उनके छायी राजगुर व मुखदंव

राभों के लिए केंद्र भोग वह होंगे जिनमें नहम मात्र की हिगा की क्षीड़ कर चौर किमी प्रकार वी

या दिया के शिष्ट उधेजना का नमावेश न हों। २. प्रोतिः १ धेत्र में ब्रानी वाले किया केदी का बाँद साथ में जेल का कोई देगा ह

करने के लिए भी सभा पुरे होगी कि जिनमें नाम माथ की दिना को छोड़ कर बीर किनी प्रधार

या धाहिमा के सिध उर्धेत्रका का लमावेश यहों को वह कमा भी रह कर दी जाएगी, या धरि द्वारायभ-मारुओ कोई महदात चल रहा होता तो वह वापन से लिया जायगा।

 रोगा या पुलिश के जिन श्वादांवयों को हुरम-उर्श्ली के श्वायम में समा हुई है— कि बहुत बस हुन्या है-ये इत साफी के होन में नहीं शायिंगे।

( १४ ) सुमाने को वपूल नहीं हुए हैं, माफ कर दिये जायरे । इसी प्रकार कान्ता पीन

की जमानकी भाराच्यों के मातरत निकले हुए जमानव-कच्दी के हुक्स के बावबूद को जमानव वर्त दर्द होंगी उन्हें भी बाफ कर दिशा कायगा । सुर्माने या जमानको को को रकमें यदम हो मुड़ी हैं, चाहे वे किसी मी कार्स के सुर

हों. उन्हें बावस नहीं किया जायना I ( १५ ) एरिनव अवसान्त्रान्दीलन के रिकांतने में किसी लाव खान के बारिन्दों के ' पर जो ऋविरिक्त -पुलिस वैनाव की गई होगी उसे प्रान्तिक सरकारों के निर्वय पर उठा लिया बार

इगके लिय वयुल की गई रकम, कावला लखें से जायद हो वो मी, लीयपी नहीं जायती, लेकिन रकम वसूल गरी हुई है वह माफ कर दी जायगी।

(१६) (झ) यह चल सम्पत्ति जो गैर-कात्नी नहीं है और जो सनिनय झन्हा-झान्दीर के विलिधित में चार्डिनेन्सों या फीजदारी-कात्त की घाराओं के मातहत स्रॉपइत की गई है, य धारी तक सरकार के कब्जे में होगी हो लीय दो जायगी।

( प ) लगान या श्रन्य करें। की वसली के सिलसिले में जो चल-सम्मत्ति जन्त की गाँ यह लीटा दी जायगी, अन तक कि जिले के कलक्टर के पाश यह विश्वास करने का कारण म ही यक्रैयादार श्रपने जिम्मे निक्लती हुई रकम की अचित श्रयधि के भीतर-भीतर चुक्त देने से जनकी फर हीता-हवाता करेगा । यह निर्यय करने में कि उचित श्रवधि क्या है,उन मामलों का खार स्पार रक्ला जायमा जिनमें देनदार लोग रकम ऋदा करने के लिए राजी होंगे पर सचयुत्र उन्हें उनके हिंद

समय की त्रावरपकता होगी, और अरूतत हो तो उनका लगान भी लगान-स्वारमा के लागान शिद्धान्तों के ग्राइंसार मुल्तकी कर दिया जायता ।

(,स ) नुकसान की भरपाई नहीं की जायगी। (द) नो चल-सम्पत्ति बेच दी गई होती या सरकार-द्वारा श्रांतिम रूप से जिसका धुगतन कर दिया गया द्दीगा, उसके लिए हरजाना नहीं दिया जायगा और ≡ उसकी किही से प्राप्त स्क्रम है

लौटाई जायगी, सिवा उस सुरत के कि जब बिकी से प्राप्त होने वाली रकम उस रकम से उपाय है। जिसकी यस्ली के लिए सम्पत्ति बेची गई हो । (इ) सम्पत्ति की जन्सी या उस पर सरकारी कब्बा कानून के अनुसार नहीं हुआ है, इस

बिना पर कानुनी कार्रवाई करने की इरेक व्यक्ति को छट रहेगी। (१७) (अ) जिस अजल सम्मित पर १६३० के नवें आर्डिनेन के मातहत कन्म किया

गया है उसे ग्रार्टिनेन्ड के भ्रमुसार लीटा दिया व्ययगा। ( व ) को जमीन तथा अन्य अन्य अन्यात स्थान या अन्य करें की वस्ती के हिल्हिते हैं उछका प्रतिनिधित करने का दावा करती है। ब्रिटिश-मास्त था देखी-रियावतों में बछनेवालों में वह कोई प्रेट-माब म्ही करती।

"कारेस ने बड़ी सुद्धियानी से जीर बड़ी रोफ याम के साथ रिवारवों के मामलों व उसके कारोबार में एसल देने से खारो-खापको दोका है। ऐका उससे रह साबित किमा है कि दिमासकों मानवाड़ों को मानवाड़क कोट न सुद्धे, और हुए बन्दर से मी कि अब कोट उस्पुक्त प्रवास छाने दो यह कैंद्र, बो उसने खपने-खाप समा रक्ती है, रिवारवों पर खपना असर बासने में काम खाने। मेरा निकार है कि यह असरस खब खा नया है। बना में हस बात की खाना करते कि हमारे बड़े सीता रिवारवी प्रवास की सीरों की मों की सीन की आहे जीय पर कान बन तक सीते।

''श्रमें में से भी मैं एक ऐसी संपील करना चाहता हूँ। बाँद मारत को परिपर्दों व विचार-पिसरों के लारियों से ही करने निर्मालत उद्देश को प्राप्त करना है तो ग्रमोलां की शर्दभानता व त्रक्रिय-स्वास्त्र की बनी सामरण्डला होगी। मुक्ते पढ़ बात करनी पढ़ेगी कि तरक में पहली परिपर्द में किन निक्त नहीं की उन्होंने मान लिया है कर को उचका स्वामा भी नहीं है लिया पत कि कि मारत पट्ट-चना चाहता है। बादि वे वालताव में कच्ची मदद करना चाहते हैं तो उन्हें भारत को भी उड़ी स्वतन्त्रदा की मारती का खद्मान करा देशा पढ़ेगा, जिया के वे स्वत्य मारत पढ़ नहीं खोड़ कहते। उन्हें हत बात के लिय दैवार होना पढ़ेगा कि वे मारत को गत्नतिया करने के लिया खोड़ वे ! यदि गत्नती करने की, यहा कक कि चार कह उटले की, इत्वनन्त्रता नहु दें वो ऐसी स्वतन्त्रता किस झान भी पार्टित एस-रिखा पत्तामान ने ब्राप्त खोड़े ने कोड़ी की को असती करने की स्वतन्त्रता सी है, वो भेरी समस्त में मही खाता कि वे केते प्रयुच्च-वीड़ होगे की, जादे ने कितने ही खानुमने खोर पोप्त करने हैं।

"चैर, कुळ भी हो, कामेंब के परिवर में ब्रामीचन करने से यह तारायें नुब ब्रन्सी तरह निकल ब्राचा है कि अयोषना के ब्रामांच कियी ज़ारे कारप्य-चा उने पूर्ण से पूर्ण स्वापाना पर कोर देने से नहीं पेका जा लक्जा। कामेंब आराव के। उस बीमार बालक की मार्च गई। मानदी जिसे केल-माल, सेन-प्रपुष्प य काम कार्यों की जल्दत हो।

"मेरी प्रास्तिरी करील पुक्किय सिनेल-वर्षित प्रयांत् सरकारी प्राप्तकारियों से हैं । सम-मेरीने में एक यास्य है, जिसमें काहिर किया गया है कि मैंने पुलिस की जुल स्वादियों भी जांच की मांग की यो। इस जॉन की मांग को होड़ देने का कारण भी समझीते में दिश गया है। महस्मा से पिर गया है। यह स्वामाविक ही था। कांबेल मोलमेल-परिषद् में भाग ले तके इनके पर्ने से वातों का पूरा होजाना आवश्यक है। इनका उल्लेख होना ऋरयन्त ग्रानश्यक था। लेकिन वर्णन व ध्येय पुरानी भूलों का सुधार करना नहीं है, यदानि यह भी है महलपूर्ण; उत्तर ध्येय हो पूर्व तहन है, जिसको अमेनी में ऋतुवाद करके 'पूर्ण स्वाधीनता' कहा जाता है। अन्य राष्ट्रों की माँवे माव प यह जन्मसिद्ध ऋषिकार है और भारत इससे कम पर सन्तुष्ट नहीं हो। सकता । समसीते भा में हैं

मनमोहफ शब्द कडी नहीं दिलाई देता। जिस घारा में यह शब्द लिया हुशा है, वह द्विग्रवैंह है। "वह-शावन (फेंडरेशन) मृगतृष्णा भी हो वकता है. या एक ऐसे वजीव ग्रह का हा कार्य

कर सकता है जिसके दोनों दाय इस प्रकार कार्य करते 👖 कि उससे उसका शरीर अजबूत का जार। "इसी प्रकार 'उत्तरदायित्व' जो वृक्षरा पाया है, वह या वो विल्कुल छाया के समान निहा हो या बड़ा के चा, विशाल व न सुक्रने वाले बरबंद के पेड़ के स्टरा हो सकता है। मारत के दि में सरब्रण भी बिलकुल भोले से मरे छीर इसलिए ऐसे रस्तों के समान हो सकते हैं जिनते देश <sup>जारे</sup>

स्रोर से जकड़ा जा सके, या वे ऐसी चहारदीवारी के समान हो सकते हैं जी एक होटेव मुनावन पौधे की रहा करने के लिए उसके चारों छोर लगा दी वाती 🗓 । "एक दल इन तीन पायों का एक मतलब निकाल तकता है और वृत्तर दल वृत्तर। 15

भाग के अनुसार दोनों दल अपनी-अपनी दिशा में काम कर सकते हैं। कांमेंस ने परिषद् की कार्रक में भाग तेने की को रजामन्दी विस्ताई है वह इसी कारण कि यह संप-शासन, उत्तर-दायित, सर्वित मित्रक्ष श्रापक्ष उन्हें जिन नामों से भी पुकारा व्यावा हो उनको ऐसा रूप देना चाहती है कि उन्हें देश की वास्तविक राजनैतिक, सामाजिक, खार्चिक एवं नैतिक उसति हो ।

 "यदि परिवर् ने कामेल की विधात को ठीक ठीक समझकर मान लिया हो, मेरा, हाच छै इसका परिणाम ''पूर्ण-स्वाचीनवा' होगा । लेकिन मैं जानवा हूं कि यह सार्ग बहुत कठिन होर यह

देने वाला है। मार्ग में बहुत-री चहानें हैं और बहुत से गहदे हैं। लेकिन यदि कामेंस-बादी इस वें काम को विश्वाल व उत्लाह के लाथ करेंगे की मुक्ते इसके परिलाम के बारे में कोई भी सन्देह नहीं ध Boat I झावः यह अन्हीं के हाथ में है कि वे इस नये खबतर का, जो उन्हें मिला है, खब्दों से खब्द उपयोग करें या ने ब्राह्म-विश्वास व उत्साह के न होने के कारण श्ववसर ही खो दें ।

"मैं जानवा हूं कि इस कार्य में कामेल को दूसरे दलों की सहायता लेनी होगी-भाव के

मरेशों की श्रीर स्वयं ग्रमेंकों की भी। इस श्रवसर पर मुक्त भिन्न-भिन्न दलों से ग्रंगील करने की डर्ड-रत नहीं । मुभ्ने इस बाल में सन्देह नहीं कि अपने देश की वास्तविक स्वतन्त्रता की उन्हें भी उतनी री खाकांचा है जितनी कि कार्यसवालों को I

'लेकिन नरेशों का सवाक्ष बूसरा है । उनका संघ-शासन के विचार को मान लेना मेरे लिए निश्चित रूप से चार्चपंत्रनक मा । बदि वे सथ-शास्ति, भारत में वरावशे के सामीदार बनना चारते हैं, तो मैं इस बात को कह देना चाहता है कि उन्हें उसी श्रीर बदना होगा जिल श्रीर बदने की

ब्रिटिश-भारत इतने वर्गी से कोशिश कर रहा है।

"पूर्त एक्टन्त्री शासन, चाहे वह फितना ही लब्दा नवीं न हो, व निशुद्ध सोहमना वे दें होती चीज है विनद्य मिश्रमा श्रवस्य श्री कट पहेगा । इसलिए, मेरी यथ में, उनके लिए श्राहरण है एसा चान द । जनक निए मानस्य है कि ते रहें, भीर चाने वादी नामोग्रस्तात ना उनका भार से हां गई मानस है कि वे तने न रहें, महें न रहें, भीर चाने वादी नामोग्रस्त ना उनका भार से हां गई मानस की हि स तन न पर। केरिज़ी में न हुने । यद से दल सकार की व्यक्ति को न सुनेंगे तो में कतिन की रियति को बहुत झत्या. केरिज़ी में न हुने । यद से दल सकार की व्यक्ति को न सुनेंगे तो में कतिन की रियति को बहुत झत्या.

देशमा म न होता । प्रदेश कर कर देशे । अमिन आरत की साथि अनता की महिनांच है वा स्राप और बारत में बहुत विराम करा देशे । अमिन आरत की साथि अनता की महिनांच है वा

"लेकिन मैं किसी को भूठा दिलावा नहीं देना 'चाहवा । खुद सेरी और कांग्रेट की जो भाकांदामें हैं उनका मैं सार्वश्रीक वीर पर केनल उल्लेख ही कर खड़ता हूं। प्रयत्न करना हमारे हाथ में है, परिखास करा परमात्य के हाथ में है।

"एक व्यक्तित बात और 1 मेप चरावत है कि समानदर समाम्रीज करने के प्रथम में मैंने स्पत्ती बारी शिवर तथा दी है। मैंने सार्च प्रतिन को स्वयन बचन दे दिया है कि मैं समान्दें की राजें का, व्यक्ति उना कमिल से सम्बन्ध है, वालक कपने में जी-बात से सुट आजंगा। मैंने सम-मेरेंद्रे का प्रकार राजिए नहीं क्या कि पहला स्वयन सिकते ही मैं उनके दुकने दुकने कर बालूँ बॉक्ट रहांत्रर कि समी को सर्थायों है उसे निकड़न परका करने में कोई भी कार म होयूं और इसे उस ज्येष वह त्यूंचाने माल पेशाव समान्द्र किसे आप करने के लिए क्रियेश कायन है।

''छबसे झन्त में मैं उन सब खोगों को जन्यवाद देहा हूं को समझीते को सम्मय बनाने में निरन्तर प्रयत्न करते रहे हैं ।"

#### दूसरी मुलाकात

गांधीजी की यूनरी युमान्यत्वारी गेंद्र यूनरे दिन (६ मार्च १६३१) दिल्ली में ११, बजे दूई, तिसमें मारक के व विदेशों के कई पवचार उत्तरिकत के खोरि विसमें मार्थीजी में उत्तरे प्रस्तों का उत्तर दिया । इन स्वयन्त पर सामोधा के स्वयोगियांटिट मेंव के शी स्वया दिवस, 'सन्दन-प्राहम' के भी पीडरन, 'रिफारोगी द्विस्तुम' के भी रियार, 'बीयटन देंजीना 'ट्रांकिस्ट' के भी सारक्त जेवत, 'विदिय्यत सारम मॉनीटर' (स्वयतिका) के भी॰ १मस्त, 'पिन्दुस्थान यहस्य' के भी से॰ प्रमन् साहते, और 'पायोगियर' विशविक एएट मिरिकटो शब्द' के भी नीवस्य आदि पत्रकार उत्तरिक्त

प्र०—सापने कपने कल बाले सहस्य में 'पूर्वं-स्रायस्य राज्य का अयोग हिया सौर कहा कि जिसका स्रातुबाद स्पेमी माथा में मामूली वीर से 'पूर्वं-स्थायत्वा' होवा है। से 'पूर्वं-स्थायस्य' की स्थापनी सार्वे स्थापन स्था है है

त्र ० — मैं साफों हरका दीन दल नहीं है कहता, क्योंकि धंमेंसी साथ में ऐसा फोई शाबर सूरी जो, 'पूर्ण-क्राया' के मान को म्यफ कर तकें। क्यायब का मूल प्रापं को सन-पाप स्वार्या, स्थ-पानत है। 'सापीनता' के हम कहता का धोई क्षक्त नहीं निकलता। स्थायन का मत्त्रक से स्वारम-निवाधिक-पानन और पूर्ण का मत्त्रवस है पूर्ण। धोई क्यासी का खब्द न निकते के स्थायदा स्वी स्वारम-निवाधिक-पानन और पूर्ण का मत्त्रवस है पूर्ण। धोई त्यासी का खब्द न निकते के स्थायदा स्वी स्वारम-निवाधिक तंत्रका का प्राप्त का स्वारम का स्वारम का स्वारम के स्वारम के स्वारम के स्वारम दे के स्वारम का स्वारम के स्वरम के स्वारम के स्वार

प्र•—समझैते की दूसरी चाय को देखते हुए क्या कविस के लिए युक्तियात होगा कि वह पूर्य-खायीनत के प्रध्याव को, जो तसने मदरास, कलकत्ता व लाहीर के श्रापिनेशनों में पास किया या, दिर से सोहराये !

उ॰—श्वरप ही, नर्पेंडिक करांची-कामेश को फिर हची प्रकार का प्रस्ताय पाए करने से पेकने की और आगामी गोसोकनाविद्द तक में उत्तर जोर देने से फेको की कोई शर्द नर्दी है। मैं स्वारको पर बाद काकर कोई मेर नाई बोल हाई कि मैंने इस दिखेत को स्वार्ची तह होता दिया या और सम्मित्री की स्वीष्ट्य करने से पाले स्वयानी विश्वी यो साफ करती थी। पुलित हारा सामन की जो मसीन क्षणी रही है उनहा निष्य महिन एक स्वित्त संघ है। ये गानन में यह सर्पन करने हैं कि मारा शीन ही काने पर का मानिक बन्नेतास है हो। सरस्यी ये हैंमानस्यी में मारत से रही की तह काम कमा है, की उन्हें पर शोम देश हैं। सभी से सोगों की सनुभा कम दें कि नियम-गानि व पुलित उनके से रह है—संबर्ध से उन्हें मोग व विस्तान से राह, से पिन एक हान में ने एक हैं।, विकास हो

"भेग विराध है कि ये लोग महत्तन करेंगे कि मैं न्याय पूर्वक उनकी विग्रई के लिए नी कह सकता था। शिक्रिन इसका यह मरतल नहीं कि मुक्ते या कार्य-समिति के सदरमेंकी उनकी

तयाल ही नहीं है।

"कांमेल में जान-बुफ्तकर, ब्याहे प्रस्थायों शीर पर ही नहीं, बहयोग का मार्ग प्रह्म हिया है। ग्रंद कांमेलगर्दी ऐमानदारी से सम्प्रमेति की जन शतों का जो जनार लागू होती हैं, पूरी-पूरी सर है। ग्रालत करें ही कांमेल का गीरव बहुत बहु जापना। ब्योर सरकार पर हत बाब का विक्का बैठ जाएंगा के कहां कांग्रेस ने, मेरी राम में, ज्ञायना-खान्दोलन चलाने की योग्या विद्यालर मी बार्ग उने गानित बनाये एको की भी जनावा है।

गाय बसाय प्रता का ना धानेथा है। ''ब्रीर मदि कतता कामेंग्र को यह शकित और गोरव मदान कर दे, तो मैं विराग दिसाय कि वह समय दूर नहीं है जब कि इन कैदियों मैं से, भय-नजरवन्दों व मेरठ-बहुएन के कैदियों व

त्व द्यान्यों के, एक एक छुट जायगा ।

पत्र कार्यों के, एक-एक बूँट जायगा।
"द्द्र वात्र में उन्देर मुर्ति कि आदल में एक ऐसा क्षेत्र मिन्तु कर्मस्य-रत विद्यान है वे
सास की श्वरम्यत रिंगामक कार्यों-प्राय प्राप्त करना चाहता है। में इब रहा से क्षरील करता है।
सार्व की श्वरमंत्र कर दुक्त है, कि यह क्षरमी महित्यों को बन्द करे। सार्द 30 कार्यों है के
स्वाद करी से कम्मी-कम्म उपमीमिता की शिंद से ही उन्हें ऐसा करना चाहिए। अनुनान है कि
रे इत बात की सी मस्या कर ही चुके होंगे कि आदिला में किन्या जनकरण चाहिए। अनुनान है कि
से मही कुर्रेसी कि यह चमकारिक आयुविक-जायित व्यक्तिल के क्षरान्य कीकन अचूच कराई के
सार्वी कुर्रेसी कि यह चमकारिक आयुविक-जायित व्यक्तिल के क्षरान्य कीकन अचूच कराई, कर्य व
कार्या ही दुई है | मैं चाहता है कि वे चीरण मर्से और कार्यिय की, या में चार्रे से पुरु कराई के
जारी से सेना का प्रमीम करते का अस्वस्य दें। दायश्री-जाया को सी ज्यापी पुर कार्या भी
मार्ती हुआ। श्वेस कोड क्योंक्यों के जीवन जो एक क्षर्य मा समय की साल-कर्क क्षर कर चुन्य के समान मीं इस शा श्वेस कराई क्यांक्यों के जीवन जो महस्त्रामि की सेस के लिए, जिल्हा कुलावा सीन ही तर्यों
है। सार्व में में के अपने अपूर्य-जीवन को महस्त्रामि की सेस के लिए, जिल्हा कुलावा सीन ही तर्यों उ॰ (हवकर)--मुफो यही साल्य नहीं कि मैंने जीवन में खबतक कीन-कीनवी वफलतार्थे पार्र हैं श्रीर वह उनमें से एक है या नहीं है

उ॰—मैं समभता हूं कि यदि ऐसा हो सके तो मैं उसे श्रवस्य ऐसा मार्नुगा ।

प्र०--- बया च्याप च्यपने जीवन-फाल में 'पूर्वा-स्वराज्य' प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं र

ड॰ — यदीनन करूर । (मुस्क्यते हुए) पाइचारव विचारों के श्रतुकार वी मैं श्रपने की देर बात का सुबक ही मानदा है।

प्र--स्या द्वाप मानी शासन-निधान में संरक्षण स्वीकार करने के लिए तैयार हो जायंगे !

ड॰--हां, बांद ये युक्तिस्वाय और विवेषपूर्व हैं। चारप-सम्बन्धों का ही प्रदन सीविय.। मेरा स्वाल है कि इस वश्यक बड़े शहों में नहीं मिने जा सबते जनतक कि इस खरसंस्थकों के खिनकारों को एक पवित्र परोहर की तरह न सानें। मैं हसे एक ज्यावपूर्व संदाय मान्,या।

प्र• - हेमा व झार्थिक प्रतिबन्धों के बारे में ज्ञापकी क्या सय है ।

30-सार्मिक ! हां, यदि हसारे कार 'जायजीनक सहय' है यो जितना हमारे जिस्मे पढ़ेगा जवका हमें ममन्य बत्ता होगा ! इच हरकक में देख की बाल जीर उनकी हसि के लिए एक उत्क्रपा की मतने के जिद पत्ता हुआ हूं। तिना के कम्मन में अंग्री हादि करावक मुन्ते ले जावी है, में इसके सजावा और मोर्ट उत्ज्ञपा नहीं तोन उनका कि हमें वैनिकों के वेदानों की वस्त्र जन सर्वों की पूर्वि की गारडी करनी परेणी किन्दें एम, उन निविधा-विधानियों के सन्यन्त्र में निजनी भावत की जरूरत हो. सीकार करें

प्र•—क्या द्वाप सरकारी कर्जों के लिए मुकर जायंगे हैं

3 - समारी वरफ स्वायपूर्वक को दिवान निरुतेगा उसकी मैं एक एक कीड़ी स्वीकार करूमा है किन प्राप्त की कार है कि इस 'मुक्तिने की माराचित में न बहुत कुछ गक्कर रेला ही है। कारोव की यह कमी मन्या नहीं रही कि तरकारी कर्ज के दक रुपये से भी दक्ता करे। होते ने हो वें क्या करें आपी स्वाप्त करें के प्राप्त करें के की भारी सरकार पर 'को कर्ज सारा कार वह स्वाप्त्य ही। यह एक ऐसी माम है जो कोई भी स्वीधार कीई सई चीक स्वाप्त के प्राप्त करें करें के हिंग के एक सरकर-दिस्मुल क्षित है के प्राप्त आप।

प्र-क्या श्रापकी राग में शहू-सब उपयुक्त पच हीया है

ड • — ग्रमी वो मैं इतन ही कह सबसा हूं कि हो, राष्ट्र-संब उरवुक्त पंच होगा। लेकिन सम्भव है राष्ट्र-संप हर किमोदारी को लेने के लिए वैसार ⊞ हो और फिर इंग्लैबर भी ऐसे पच को परन्य न करे, स्वतिष्ट स्प्लैबर व मारत दोनों को जो पस सान्य होता वह अफ्रे भी भाव्य होता।

प्र॰--क्या स्त्राप इस प्रश्न पर गोलमेज-परिषद में जोर देंगे है

उ॰—जर राष्ट्रीय निम्मेयारियों के प्रकृष पर और करने और उन्हें मानने का खवाल खायेगा वो स्वार ओर देश आवरवक होगा । वृक्षे शब्दों में, आव कह तकते हैं कि, इस जिम्मेदारियों को हमी रार्च पर स्वीकार किया जायगा कि उनकी राष्ट्र-इट्टाट जॉव-यहताख कर स्वी आय ।

<sup>14</sup>क्या यह ग्रस्थायी-समझीता 'पर्वतीय-मनचन' का कामली उदाहरण कहा जा सकता है, जैसा कि स्नाज सुनह के 'हिन्तुस्थान टाइम्स' की राय है !<sup>35</sup> एक विदेशी पत्रकार ने पूछा !

उ॰—इस प्रान का चैसला मैं नहीं कर सकता । यह श्वालोचकों का कार्य है ।

कांगेस का इतिहास : भाग ध

उ॰--परिश्यित पर इसका दारोमदार है--मेरा सभी कोई खास विचार न तौर पर में यह चाहूंगा कि गोशमेज-परिषद का पूर्वार्क भारत में हो चीर फिर उछ

उ॰--नहीं, इस सम्बन्ध में सो कांग्रेस ऋपनी स्थित संसार के सामने सप्ट फर !

सन्दन में हो ।

प्र--वया छाप नियमित रूप से परिषद् में भाग लेंगे ? उ०--में बाशा तो करता हूं और शायद हो भी यही।

म॰ — क्या श्वाप परिषद् में 'पूर्ण-स्वराव्य' के लिए जोर देंगे ! र्ज॰ ∸वदि इम उनके लिए जोरन दें तर हो इमें ग्रपने भ्रस्तिल से ही ।

देना चाहिए । म॰ — नया आप प्रस्तुत संरक्षणों व प्रतिवन्धों को मान लेंगे ?

कामेंस को किसी राजनैविक परिपर् में मान लेने का निमन्त्रण देनेवाले को कम-से-कम सालूम होने की आशा रखनी ही चाहिए कि कांग्रेन क्या चाहती है। कांग्रेस की रिपरि करने में, जहांतक मुक्तसे सम्बन्ध था; मैंने बहुत सावधानी की है।सम्राट-सरकार के मार्ग ग्रव भी जुला हुन्ता है कि वदि चाहे वो कांग्रेस की परिषद में भाग लेते का निमन्दर सममौते में ऐसी कोई बाव नहीं है, जहांतक मैंने समक्ता है, जिसके आनुसार परिपद् में मा

लाजिसी हो । म०--करांची-कामेश के सामने क्यान्वया विषय चार्वेगे १

उ०-पह मैं नहीं कह सकता । बरांबी-कांग्रेस के पहले कार्य-समिति की जो बैठक है उत पर निर्मर रहेगा ।

 म०—क्या यह पृक्षमा अचिव होगा कि भगतसिंह व उनके साथियों की कांची के श्राजनम देश-मिकाले में परिवात कर दी जायगी है उ॰ -- सुम्हरे यह प्रश्न व करता ही ठीक होगा । इस सन्दर्भ में सलावारों में वर्गत र

निरुष चुकी है: निरुप्ते पत्रकार अपने लिए जैसा ठीक समझे मत्सन निकास सकते हैं। इसने इ मैं नहीं यह सदता। प्र--क्या थाए 'यंग इविक्या' निकालने का क्यदा कर रहे हैं। उ॰--रां, मरसक कल्दी-से-जल्दी। यह सब समझौते के खमल में श्राने पर निर्मर है, ह उत्तरे अनुसार मशीने आदि, को बेन बाहिनेना में जन्त की गई थी, वापत आनी हैं। 'संग-इरि

निकालने के लिए मैं खनकृष उत्पुक है। 'यंग क्षकित्या' खामीतक साहबस्रोरग्रहस पर खाला लेकिन सममीते की शर्वों का पालन करने के लिए हमने इस सप्ताह में 'पंत इविश्या' का प्रश्न बन्द कर दिना है; क्योंकि समग्रीने में यह बात शामिल है कि शेर-कानूनी समाधार-पर्शे प्रधारान बन्द हो !

प्रo-शनिवार की कर गढ़ मामला दिगड गया था, तो देशी कीनती शव हुई क्रिने प उ॰ (मन्दराने रुप) - लार्ड कास्ति की अलग्रनाहत कीर सरमक्तः (बृह्म और मुख्याने रु

क्री भी मन्द्रवंशहर (हंगी) । पुरुक्त सार इन सम्मीते को सारने संबद्ध के संदन की तबने वही नहनाप समगी उ॰ (हक्स)—मुक्ते यही मालूस नहीं कि जैने बीवन में ऋवतक कीन-कीनसी सफलवार्ये पाई हैं और यह उनमें से एक है या नहीं है

. प्र-—र्याद क्राप 'पूर्ण-स्वयस्य' प्राप्त कर ही वो आप उसे क्रपने बीवन की ऐसी **उ**पलवा मान सकेंगे !

30—में समभता हूं कि यदि ऐसा हो सके तो मैं उसे श्रवश्य ऐसा मार्नुगा I

प्र•—क्या श्राप श्रपने जीवन-काल में 'वर्चा-स्वाध्य' प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं ।

उ॰--यक्रीतन जरूर। (मुक्कावे हुए) पाइचात्य विचारी के श्रातुषार वो मैं श्रपने को देश साथ का मुक्त ही मानता है।

प्र - व्या धार भावी शासन-विवास में तंरकृष स्वीकार करने के लिए तैयार हो जायने हैं

ड॰—हां, पदि वे युक्तिनंता और निकेष्ट्रण हैं। शालन-तवशकों का ही प्रश्न लीजिए। मेरा त्याल है कि इस दश्तक वहे राष्ट्रों में नहीं निने जा दकते जबतक कि इस श्रक्ततव्यकों के प्रतिकारों को एक प्रियम दरिहर की तरह न मानें। मैं इसे एक त्यावर्ष्ण स्टब्स भान्या।

प्र• -सेना व सार्थिक प्रतिकर्णों के बारे में आपकी क्या गय है है

ड॰—व्यप्पित है हो, यदि हमारे करर 'शार्यजनिक ऋष' है हो जितना हमारे जिन्मे पड़ेगा उपका हमें मन्त्रन बरता होगा । इस हरवक में देश को बाल कोर उठड़ी हार्ड के लिए एक बरव्य को मानाने के लिए संपा हुमा हूं। वेता के काव्यन में जेरी हार्डिद जहारक गुफे ले जावी है, में देश करावा कोर कोई बरव्या नहीं चोन करवा कि दरे हैनिकों के देशने ही वाय उन वर्षों की पूर्व की गार्टी करती पड़ेगी किई हम, उन किटरा-विचाहियों के सन्त्रन्य में निनकी भारत को करवा हो, लीडार करें।

म म — क्या सार सरहारी कात्री के तिल पुत्तर जायंती है उ॰ — हमारी करफ स्थायपुर्वक को हिवाब निक्केगा उनकी में एक-एक कीची स्वीकार करूं गा शिक्षित हु-ए की बात है कि हम शुक्रपते की सत्वत्वित ने बहुत कुछ ग्रथक परेता ही है। कानेंद्र की यह कमी मरणा मही वही कि सरकारी कुलें के एक करने से भी हम्लाद करें। कारिय ने को बेसल सदी मांग की है, चीर वह हवी बात पर जोर सेगी, कि देश की मार्थ को कर्जा लाग जाय पर स्थायपुर्व है। यह एक ऐंगे मांग है जो कोई भी खरीयर कोई नाई चीर सरियंदे कमय करेंगा। कारिय ने हक मातका मत्वाव किया है कि यदि खराव में सैनला न है। यह के प्राप्त कार्य पर स्थाय मार्थ के स्थाय कार्य कार्य कार्य पर स्थायपुर्व की स्थाय आप ।

म॰--स्या श्रापकी राय में राष्ट्र-संच उरायुक्त पंच होगा है

ठ॰ -- धमी वो मैं इतना ही बह लहता हूं कि हां, यह नवंद उरपुक्त पंच होगा । शेकिन वम्मव है शहू-चप हस बिम्मेदारी को लेने के लिए तीवार न हो चीर फिर इंप्लैयह मो ऐसे पंच को पनन्द न करे. हसलिए इंप्लैयह व मारव दोनों को जो पंच मान्य होगा यह मुख्ते भी सान्य होगा ।

, इरालप इन्संपट व मारत दाना का को धंच आत्म होगा वह मुर्भ भी मान्य होगा । प्र•—क्या साप इस पहन पर गोलमेज-परिवर में बोर देंगे हैं

उ॰—कर प्रष्ट्रीय क्रिसेश्वारियों के प्रकृत पर और करने खोर उन्हें मानने का क्यान खानेगा वो स्थार ओर देश चायरबढ़ होता। दूधरे उपरों में, खार कह सकते हैं हि, हम किस्पेशरियों को रही एउं पर स्वीकर हिमा चावता कि उनकी ग्रहु-हाग्र जॉब-पहताल कर सी खार ।

'क्या यह करवायी-समस्तीता 'वर्वतीन प्राप्तन' का कामली उद्यादत्य कहा का सकता है, नैना कि काम मुदद के 'सिन्तुस्तान' टाइम्ब' की सम है ''' यक विदेशी वहचार ने एता ।

उ॰--इत प्राप्त का कैतला में अरी कर सकता । यह बालोक्सों का करने है ?

260

/1 A A

म०─-क्या आपकी शम में सममीते के फलस्वरूप विदेशी-कपहे का बहिकार दीला कर देना चाहिए ह

उ॰—नहीं, कदापि नहीं । विदेशी कपटे का बहिन्दार राजनैतिक श्राप्त नहीं है । यह हैं। मारा के प्रमाप सहायक धन्धे चलें की उन्नति के लिए है । उसका कार्य सिर्फ विदेशी कपड़े के भारत-

द्यागमन से सम्बन्ध रखता है। यदि सरकार की बागडोर मेरे हाथ में होती तो मैं जबस्य भारी की की कंची-कंची दीवारे सही करता । इस प्रकार के संरक्षक-कर इस सरकार-द्वारा समाया जाना मी मैं सम्भय समाता है। आजकल जो कर समे हुए हैं वे विदेशी क्या की सर्वया रोड करने के हि

नहीं बल्फि बेबल सरकारी खाय के लिए हैं। प्र०---पर्या-स्वराश्य का खापका क्या स्वाका है ह

उ॰--में तो भाकाश में उदमेशला धादमी हूं । इतिहए मैं तो ऐसे कई 'मनोराम्य' कि करता है। 'पूर्य-स्वराज्य' पूर्य-समानता का विरोधी नहीं बल्कि आधार है। सर्व-साधारय का दिंग इस समानदा की सहसा नहीं समग्र सकता । समानदा से मेच सारपर्य है कि सरकारी कार्य का हाउतिम-रहीट होने के बजाय दिल्ली हो। मित्रों का कहना है कि सम्भव है इंग्लैयह इस रिपॉर्ड र लिए गजीन हो ।

ब्रिटिश लोग स्वावदायिक कादमी हैं; जिल प्रकार वे अपनी खबन्त्रता से प्रेम करते हैं उर्व पकार दूसरों को स्वतन्त्रता देना एक कदम और आगे चलना है। मैं आनता हूं कि भारत के <sup>लिए</sup> में जो समानता चाहता 🕻 उसके देने का जब समय द्यावेगां, तो वे यही कहेंगे कि 💵 वो 📭 हिम्हा हे ही चाहते थे। बिटिश लोगों में अपने-आपको अस में रखने की जैसी खनी है वैसी छौर कियी प्रमु में नहीं । मेरे विचार से निरुवय ही समानदा का साराय है सम्बन्ध-विच्छेद इसने के झिकार स भी होना।

पर-स्या थाप भागेजों को भीर जातियों के मुखानले में शासक-रूप में धरिक पहन्द वर्ते हैं ह उ०--मुक्ते किसी को भी पसन्द नहीं करना है। श्रापने श्रालावा मैं स्रोर किसी से शास्ति

तर नहीं बाह्या ।

प्र--स्या ग्राप बिटिश भगडे के नीचे 'पूर्ण-स्तराज्य' का होना पसन्द करेंगे है उ॰-नहीं, इस मार्ड के नीचे नहीं । हां, यदि सम्मव हो सी दोनों के एक धाम मंडे के

वे. और बावरवक हो वो एक पुथक राष्ट्रीय अंडे के नीचे ।

प्र•---परिवर् 🛮 जाने 🖟 पूर्व क्या द्वाप हिन्दु-मुस्लिम-समस्या को सुलभन्न लेने की बारा ते हैं है उ॰—यह मेरी श्राकांद्रा तो है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह कहां तक पूरी 👖

त्ती । फिलहाल सो मेस यह निकार है कि इस प्रश्न को इस किये किना हमाश परिपट्ट में जाना र्स है। परिषद् में ब्याकर एकता होना, सेरी राष में मुश्किल है।

प्र•---स्या हिंदू-मुस्लिम-एकता स्वापित करने में बरखें लगेंगे ! उ०--नहीं, मेरा स्थाल देखा नहीं है । हिन्द व मुक्तमान अनता में कोई नाइविधादी नहीं । नाइनियाकी देवल संवद पर है और इसका ऋषिक मदश्व इसलिए है कि संवद पर जी श्रादमी वे बरी हैं जो भारत के गक्नेतिक दिमान के प्रतिनिध हैं।

प्र०—क्या श्राप इस बात की सम्मानना देखने हैं कि जन 'पूर्ण-क्यग्रव' मिल आयगा तो सप्टीय-सेना इटा दी आयमी !

ंत्र∘—गगन-रिवारी श्रादमी का उत्तर है तो श्रवस्य, लेकिन मेच दिवार है कि मैं श्रपने वीवन-रुक्त में तो ऐसा न देख खकूमा । विच्तृत्व तिम्म न स्वने की स्थित वक पहुंचने के लिय मारावीय-पांड़ की कई खुर्गी कड़ उदस्य होगा । वस्त्र में कि श्रद्धा की क्यों में के कारणा ही । मेरी मा यक्तप्रतित्वत है। । लेकिन ऐसी सम्मानना श्रवस्यव नहीं। वर्तमान चामूकि आर्थात की तथा श्राहिता पर होगों के दटकर कायम करने की—श्रपवार्ध को खोंक वीजिय—किसे श्राहार्थी । इसी बात से मुफ्ते कुळ शासा होती है कि निकट-परिवार्थ में मारावीय नेता विमाव के साथ कह सकेंद्रि कि श्रव हमें विश्व विकार की जलता नहीं। उक्को कारों के लिये बुखिश पर्योक्त खमार्थी जानी चारिये।

uo--- स्या निकट-भविष्य में बोलरोविक जाकमख होने की खारांका श्राप नहीं करते !

उ॰—नहीं, मुफ्ते देशा कोई हर नहीं है।

म०--क्या बोलग्रेक्ट-प्रचार के मारत में फैलने का आपको भय नहीं है ?

उ॰--मैं नहीं समझ्या कि भारतीय इस प्रकार बहकावे में आ सकते हैं।

प्र•---ब्रापको बोलशोदिस्म में क्या अच्छाई दीखती है है

उ॰—(इंच कर) बाह्यन में मैंने बोलगोबियम का इंतम खायबन ही नहीं किया । बाँद उसमें कुछ अच्छार्य है जो मारव को उसे लेने में खोर खरनाने में कोई हिचकिबाहट नहीं होनी चाहिए । प्रश्—न्या ग्राप भावी सरकार के प्रधान-मंत्री बनना स्वीकार करेंगे हैं

उ॰--- नहीं । यह पर को नीजवानों श्रीर मजबूत श्रादमियों के लिए है ।

म॰--लेकिन यदि जनता आपको चाहे छोर छड़ जाय, वो १

ड॰--तो मैं कार जैसे पत्रकारों की शरण हूंदूंगा। (हवी) "चदि पूर्व-स्थान्य स्थापित हो गया ती क्या ज्ञाप तथ मशीनरी उद्या देंगे !" एक स्नमरीकन

प•-स्वराज्य मिलने के पूर्व क्या ऋष्य आश्रम शीटेंगे रै

उ॰---मेरा विचार वेयल आभम देखने का है। अवशक पूर्व-स्वराज्य का मेरा वय पूरा न ही आपना स्वराज में आभम में नहीं स्टेगा।

प्र•—सेना-उप्यत्मी प्रस्त के आपके उत्तर से क्या यह निकर्ण निकाला व्या सकता है कि आप इस बात की सम्माकन नहीं देखने कि अन्तर्राष्ट्रीय पेनोदिंगयों को सुसमान में अहिंगा उपनोगी इस्तर हो करता है!

उ०-आगर पंचार के भ्रान्य राष्ट्रों की भांति भ्रांत में भी होना हो तो, मेरा स्थान है, कि प्रार्थिता रेखा भ्रान्य वन व्यापना। उनसे त्याने शिलारी में परिवर्तन होगा। अपने तो क्या धीरे-पीरे होता है है। वर्षो-वर्षों समय वायमा, यह निवार निवार तो या पंचावती फैलार्ती पर अधिकारिक विश्वस्त करेंगे धीर परी-याने, नियामों पर कमा विभाव है कि तेयामें केवल हारीन-मान की ही पीचीत गा आपं. विद्य प्रदार विश्वतीन सुरानी किश्री चीन के अवतेष होते हैं, न कि राष्ट्र की रहा है का स्वार्थ



धागे गांधीजी लिखने हैं :--

"यदि किश्री का दावा है कि इस तरह की मर्यादित पिनेटिंग से विदेशी क्याहे व शाश का ष्टार सफल नहीं हो सबता, को मैं यही बहुंगा कि बहिष्कार असफल ही रहने दी। कहना होगा इस प्रकार के श्रविश्वासी लोगों को बास्तव में श्राहिता की अपयोगिता में विश्वास नहीं है। जियों इस कार्य के लिए रखने का मेरा उद्देश यह था कि इन शर्तों का पूरा पालन हो और ऋहिंसा का गवरका बले।

''यदि ब्राहिंस का कारावस्य हर तरत में साथा का सके तो. तेरा विश्वास है, दोनों बहिष्कार ह सकते हैं। लेकिन यदि इस सर्यादा को बार कर आयं को जात्कालिक परिशास चाड़े कितना 📳 ब्छा बर्गे। न हो, हमारे धन्दर कटता का जहर प्रत आधना और फिर शहाई-अगहा शुरू है। उत्तता । श्रीर यदि हम गृह युद्ध के शिकार हो आयं. तो बहिष्कार हो ही अही सकता ग्रीर सराज्य केयल प्र-मात्र 🛮 रहेगा । वर्ष्ट मेरी इन शर्तों को पूरा फरके बहिष्कार सकल नहीं होता दी बहिष्कार के सपल होने को जिम्मेदारी मेरे उत्तर है चौर मैं उस जिम्मेदारी को लेने के लिए वैदार है ।"

का चि-सांचेय

कार्य-समिति ने सरदार बल्लममाई पटेल को करांची-कांग्रेस के समापवि-गद के लिए जा तया. क्योंकि करीब एक साक्ष तक बांग्रेस की जो चालाधारक परिश्वित रही वी उनके बारण शाधा-थ प्रवाली-हाग समापवि का खनाव होना सम्मय न था।

करांची-कांग्रेस के लिए सावस्थक प्रवन्ध करता कोई सासात काम न था: क्योंकि मणि मार्च के कारणास कार्य-समिति के सदस्यों के लुटने पर ही कांधनेशन का होना निर्देश्वर-स देखाई हैने लगा था. लेकिन ग्रस्थायी-साँग्य के प्राप्य ने बरांची-कार्यस के धवन्यकों की श्यित बड़ी प्रसमंत्रत में दाल दी। एक सुमीता कायश्य था — क्योर बह यह कि काब केंदल गुलाबी बाके रह गये श लाहीर में कांग्रेस में यह निश्चय किया या कि उत्तरा क्रावितेशन दिसम्बर में न होकर फरवरी मा गर्भ में हुआ करे। यह एक इसकाक की बाद दें कि बाग्नेत इस क्यें बारना वार्यिक व्यथितान मार्थ है महीने में दर सही, क्योंकि अस्थायी-स्थि कामी शास ही ही सुद्री थी। अधिवेशन के मार्च में पाने से पताल की भी पोर्ट जन्मत नहीं रही, वर्गेंदिक कांग्रेस आव सुने ग्रेशन में हो सकती भी। देनल एक समा-मञ्ज भीर भ्यानगीठ की जरूरत थी भीर जमीन के मार्थ भीर एक पेरा टालने 🛍 । कार्यि-श्रायोग्धन के प्रकृष की सकता का बहुत श्राधिक और करांथी की अनुनिसितिही भी या जिनने भी अमरोद रेदता की बाष्यद्वा न संजालकार में बाबे दिया। क्रांप्रेन के लुपे क्रांप-

नेशन के मारम्भ होने के पहले ही २% मार्च को खुने हैशान में एक श्रीटिम की गई; ज्ञिनने बार-क्रीने भी प्रदेश-भीत देने वाले गांपीशी को देल और उन्हार शायण हुन सकते में। इत प्रदार १०,०००) इवटा हुआ ! वह बड़ी मीटिंग थी जिनमें गांधीजी से यह करन कर था. जो बाद मॉर्सीट या गया है, "गांधी भने 🜓 पर काय लेकिन गांधीनाह सदा ब्रीवित रहेगा ।"

कारार बन्नभगर पटेल ने व्यक्तिशत का सम्प्रातिक किया। बारने वारने होटेसे व्यामभाषय ।। समार्थ्य मुने बाने यर कहा कि यह सीरव यक विकास की नहीं किन्दु गुजराद की, बितने स्वान्त्वा के पुत्र में एक बढ़ा मान लिया था, महान दिया नवा है। ब्राप्ते बढ़ा कि बारे वारित में गांधी-वार्विन समगीता नहीं दिया होता हो उसने बान्ने बान्को सल्लीये स्था दिया होता ह बारने समभी वा कर्रावड महत्व समग्राते हुए यह बहाया कि समग्री के वहने हुए कार्यन-श्रादियों का कर कर्मक है ।

काले कात

करांची-कांग्रेस को एक सर्व-ध्यापी ब्राजन्दमंगी श्रुद्ध के साथ होने जारती थी, वास्तर में ियाद और शन्ताय की फायोर बटा से फिरकर हुई । कांबेल के कांपियत के प्रारम्भ होने से पूर्व है भाग्य के दीन नीमपान भगवतिह, राजगुरू व मुल्टिय पांती के शब्दी पर चढाये जा सुके थे। इन रीनी गुरुशे 🛍 बारवाये उस समय बांग्रेस-नगर पर मंहराती हर सीतों ही शीह-सन्ता में ह्ये। व्ही भी । यह कहना कवित्तायोक्ति न होगी कि यह यह समय था अब कि मगदितह M देन भी भारत भर में उतना ही व्याना बादा था चीर अतना ही लोडपिय था जितना कि गांधीओं वा श्राधिकाचिक प्रयान करने पर भी गाँभी जी इस तीन यक्ष्मों की कांगी की तक रह नहीं करा संदे हैं। रेरियन को लोग यन वीनों गुरुवों की आन बचाने के वांधीओं के प्रयत्नों की अप्रतिक प्रशंहा कर ये थे, अब इस बात पर बैठशाशा जाराज होने लगे कि इन तीनों शहीदों के समान्य में पास किये करे वाले प्रभाव की भाग क्या हो । पंडित मोतीलाल नेहक, मोलाना सहम्मदचली, मौलंगी मजहरूत भी रेवारोंकर भागेति, शाह मुश्माद खरेर व गुक्तन्या मुदालियर की मृत्य वर शोक प्रधारित करने हैं परचात सबसे पहले जिस प्रसाय पर रिचार हुआ वह अगतिहर के तस्त्रम में ही था। इस प्रमान में बहुत व भवभेद की बेयल यही बाव यी कि भगविष्ट व उसके सावियों की बीरता श्रीर काल-स्याग की प्रशंका करते हुए में शब्द कि 'मरनेक मकार की राजनैतिक हिंसा से वापने-मानको प्रतित रखते हुए चौर उतका विरोध करते हुए' भी प्रसाय में जोड़े जायं या नहीं है इस वह प्रशाय नी DR 2 2---

मिलोक प्रमार भी शामीलिक हिमा से बापने-खाएकी खालिक्य शंकते हुए झीर उपका सिं बनते द्वार पर मंत्रिक स्वरायकी भारत भागतील क्या उनके खायी भी खुलरेड कीन भी ग्या! भीरता सीर साराम-खाम की भारांगा सराधी है जाय उनके बावन-माश पर उनके बुगीला दिस्ति माथ स्वय भी शीक का खालुमन करती है। कारिक की यह में ने शीनों जातियां जातियां निवासीलित भी हिसा का कार्य है कुण माय-एकड वर्ष करने के शिवर की दुई कार शहु में मांग का एक-इकत है कांग्रेस की यह भी राम है कि एकड़ा ने की रामु में में में म खालिक करने का, तिकड़ी इस कार्य कि में भारत करना थी, कीर उस दक्त की, विकले हराजा होकर एकनीकड़ हिसा के माने का स्वकार

किया है, शान्ति के उपाय से बीतने का श्रत्यत्तम श्रावसर की दिया है।"

्रतरा प्रसाव जिल पर कांग्रेस ने विचार किया, वह बन्दियां की रिसार के बारे में या। उ

समय तह यह राष्ट्र हो चुड़ा था हि बन्दियों की विहार के शास्त्रम में शहरा केशन कंशाने जीती नीति ही मीत सब तरी है बन्दिर उन बारों से भी हुए रही है होर उन राशों को भी तोड़ रही है जो उनने समझीत है हिम्सिल में अंधी नीत हुए ही को प्रमाद यह नम मण्ड दिया कि 'परि हुए साह प्राप्त के हमान पर हुए मा कि 'परि हुए सहार हो? हो होने हो हमान के हमान के हमान है होंगे निर्देश कोर माल में नहाम वहाना है और निर्देश कोर माल में नहाम वहाना है और निर्देश कोर माल में नहाम वहाना है और निर्देश कोर माल में नहाम वहाना है कोर नहाम के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के

कार्रेश ने सरकार को बह भी याद दिलाया कि 'बदि वह देश प्रकाश के आतुक्ल कार्य करेगी हो सनता का वह रोग्द जो हाल की कीश्यों के कारच उरम्म हो यया है, कुछ कम हा जायगा ।' गरीराजी का बलियम

मगतिंद शादि की कांतिये। के ग्रसाया एक ग्रीर कारण मी था जिसने करांची-कांद्रेस में उदाशी के बादल ह्या दिये । अह इधर कांगेल का क्राधिकेशन हो व्हा था, कान्युर में जोरी का हिन्द-श्वत्तिम-दत्ता हारू हो तथा और भी मधीसरांकर विचार्थी शान्ति व सदमाव स्थापित करने श्लीर मुख-हामानों को हिन्दश्रों के रोप से क्याने के प्रयत्न में बारे गये। इस घटना ने कांग्रेस व देशको उसी प्रकार श्चार शोकसागर में हुने दिया जिल प्रकार कि सन् १६.२६ में गोशादी-कामेंस के खबसर पर स्वाम। अदातन्द की हत्या ने किया था। कानपुर के दंगी के बारे में यक शब्द कहना कानुप्रकृत न होगा। बानपुर कोई ऐसी जगह नहीं है जो साम्प्रदायिक कलहों के लिए बदनाम रही हो । १६०७ में एक इक्डी-दुक्की मार-रीट हुई थी और फिर १६२० व २६ में । कानपुर में अधिकतर हिन्दू ही रहते हैं जी कुल ब्याबादी के है है। बस्त्रामान व ब्यन्य व्यावियां विसादर कुल है होते हैं। सगवसिंह व उनके सापियों को लाहीर में २२ मार्च को फांसी दी गई थी। देश-भर में इस्तालें की गई जिनमें बम्पई, करांची, लाहोर, कलक्ता, मदश्रव व दिल्ली की हक्ताली शान्ति पूर्वक समाप्त हो गई । कानपुर में इन्वाल पूरी नहीं हुई। दीनों शहीदों के चित्रों व काले अवलो-चहिय एक बना आरी मादमी खुलून निकाला गया । हिन्दुको मे तो अपनी दुकार्ने बन्द कर दी, लेकिन मुसलसानों मे नहीं की । कुछ काल पहले जर मी॰ महामदश्रली भरे ये उस समय हिन्दुशों ने भी मुसलमानों की इहताल में भाग महीं लिया था। यह, ऋषिक बदने की जरूरत नहीं --विनारी भी मौबूद थी और बारूद का हैर भी भीनुद्र था । २४ मार्च को हिन्दुओं की दुकानों का लुटना प्रारम्म हो गया । २३ मार्च की रात की ही लगभग ५० व्यक्ति धायल कर दिये गये थे । २५ मार्च को ऋष्निकाएड प्रारम्म हो गये । दुकानी श्रीर मन्दिरों 🏿 ग्राग समा दी गई श्रीर वे जल-जल कर खाक हो गये । पुल्लि ने फ्रोई सहायवा नहीं दी । स्टूट-झार, सार-काट, ऋष्तिकायद व हल्लाहवाजी का बाजार बरम हो गया । सगमग ५०० परिवार श्रपने घर होड-होड़ कर जास-पात के गांवों में वा बसे। दाक्टर रामचन्द्र का बड़ा हुए शल हुआ । उनके परिवार के सन व्यक्ति, यद उनकी स्त्री व बुढ़े बाता-पिता के, दंगे 🖺 मारे गयं श्रीर उनकी लारों नालियों में ठूंच दी गईं। सरकारी श्रानुवान के श्रानुवार १६६ व्यक्ति मरे श्रीर हुए । कवित ने वाबू पुरुषोत्तमदाल टरबन व चान्य कुछ मित्रों को शीम ही कातपुर पर मेना, लेकिन शान्ति के वातावरण को बायल लाना खहल न या । भी मरोश्रासकर

से लापता थे। उनकी लाश का पता २६ ता॰ को जाकर लगा। उन्होंने उस

दिन करें मुगलयान परिवारों को बचाया था। पता चलता है कि उन्हें फंगा कर हिनी रूपन भ ने आया गया या जरां यह दिना किनी संकोच के बाते बारे कीर दिर एक सकी सरवादारे ही धारी हैं। भीड़ के सामने उन्होंने कारना सिर सुका दिया । बदि उनका रूड यकता स्थाति कर सकत बीर उन शोगों की प्याय मुक्त सकती को वर्गुकी उनके काल का स्वागत किया जा सकता था। कारेस ने II

शोडभरी गटना पर नियन प्रान्तत वास दिया :---"इस उद्धार में मुख्यानीय बाँदेश बाँगरी के बायार भी गरीशराबर रियाची की एउँ

अने में बांदेन को बायन्त नु:ल हवा है। दिवावीं बारन्त स्वर्धनाती देशनेता में में में माध्यशायिक राग देय से लगेगा मुळ होते. के कारण सभी दलों और संख्याती के प्रेम-माला ही में में ! उनके कुर्राध्वरों के नाथ समवेरचा प्रकट करते हुए कोवेन इस कत या चाधिलान प्रका करते. कि प्रथम भेनी के एक शहीय कार्यकर्ता ने लड़ी में यह हुए लोगी के उदार तथा की उत्पाद की

उत्पन प्रतेश्रम के समय शान्ति स्थानम के प्रश्न में बाउने को बॉलप्टम कर दिया ।

"बांधेत तर लोगों में चतुरोब करती है कि इस श्रीतरान का उपयेग शांति भी शांति तथा पुर्व के लिए करें, प्रतिदेशा का मात्र क्याने के लिए क्यों। इस प्रदेश में वर्ष में यह धार बस नहीं है औ वैसमन्द के बारलों की जांच कीती और मेल कानी तथा बालनान के स्थानी है 'तर में प्रम बार की अ कैसने देने के लिए जो कब ब्रायरफ होगा करेती !"

बाबें न ने बार भगवन्यत की सत्त्ववार में दे नदश्यों की बढ़ कांग्री नियुष की । कांग्री में दिल प्रकार शक्ष देशों की, कामपुर कर कीश दिका, कार्यद कारों से दिकार में अने की खानशार ? मति। यह इनम ही बहता बानी है कि बाँधति में यह भोती लिये तैका बादे वार्व कार्य है मार्थी देश हो। के बट्ट दिने कर करी भई, वेडिय मादार में उनका दिशम होद रिए।

प्रयत्न करें थे—स्तावकर हर्सालय कि छापने देश की दोना, परपाष्ट्र, राष्ट्रीय छाप-रूपय पापा प्रार्थिक-नीति के राम्यन्त में प्राधिकार प्राप्त हो जाय, मारतकर्ष की निदिय्त-मरकार में जी तेन देन किये हैं उनकी जाय होकर हर बात का निमयार हो जाय कि मारत और हस्त्वेष्ट हम दोने में से कोई मी कब बादे पर एक-दूसरे हें प्राप्त हो जाय | कांग्रेस के प्रतियोधियों के इस बात की स्वरान्त्रवारोंगी कि हमसे ऐसी परा-पदी करें जो मारसक्षेत्र के लिए प्रत्यास रूप से प्रायत्वर कि देह

''महात्मा गांधी को कामेश बोलमेजनपिषद के खिए श्वपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है श्रीर उनके श्रुविपिक्त जिन्हें कामेश-कार्य समिति नियुक्त करेगी वे भी महात्माजी के नेतृत्व में सम्मेलन में

कार्येस का प्रतिनिधित्य करेंगे ।"

पीड़ित सत्याप्रदियों को बचाई—"गत शांकव बका आन्दांका में जिन क्षोगों में कैद, गोली, क्षेत्रीक, लाटी, निवांकन खादि के खाग बखाद कहा उठाये हैं खपता जनती, युद्ध, काली या समस के अन्य प्रकारों से कमाणे को होता उठार है, उन्हें यह कार्येक वपाई देती है। कार्येक विदेश कर प्रारंत की दिवसों को पन्यवाद देती है किल्होंने हजारों की शंक्या में निकलकर राष्ट्र को स्वतन्त्रवा-प्राप्ति के उर्थाय में बद्धावना दी, क्या उन्हें विकास तिकती है कि कार्येक कोई देशा शासन-विभाग स्वीक्षर क करियों किया दिवसों की प्रकार करियों में कि देशा चार्या है। "

प्तानिव्यायिक खण्ड्रच—"कारल, निकांपुर, ज्ञानग्र, कानपुर तथा ज्ञान्य स्थानों के शामग्रय-पित स्थानों की यह कांग्रेस भारतीय-सवलां के उपीन में स्था-पालक स्थानती है तथा उन लोगों की निन्दा करती है जो ऐसे दने करते या कराते हैं, स्थान भूठी ज्ञान्वारी है। ह्यानि अंग्राम्य महार है स्थानिय-मा कराती-वाली उनकी कार्यवायुगों की कांग्रिक खाति निन्दांग्य कामग्रामी है। ह्यान से या ज्ञान्य महार है सम्बाद्ध के नाहर से चया नागरिकों को और विशेषकर रिकांग-क्यांग्री इत्या से कार्य- कर्य- प्रयुक्ति हु: या हुआ है, तथा हर वर्षवात के रिपकार वक्तर भी और क्यांग्री आहत हैं उनने और युव-म्यक्तियों के परिवारों के स्थान मा स्वार्थिक स्थानियां के परिवारों के के साथ में क्षांत्रिक सम्मेदना प्रकट करती है।"

पूर्ण मधा-गिपेय----- ''राशव की निवां विश्वकुत कर करने के लक्ष्य की झांर गत बारह स्मिनों में पह के झारहर होने के राश बिन्द देलकर हव क्रांतिक को एरान-करोण हुआ है और वह चमत्त कांग्रेंच संस्थाओं की झाशा देती है कि सारा के बिरोच में मत्त्र तत्वाह के माधा फिर से झान्यो-क्या करें तथा आराश करती है कि देश की स्थियां शायकिंग और नत्वालोरों को खपने सारीर, आराम और स्थ-देश का बर्जनाश करती से किन्ने में बूचे तत्वाह के साम करीरी। !"

स्वदर और चाहिरकार—"शिक्षणे वह कों के शीतर तैकती गांवों में काम करने से जो अग्र-भव आग्र हुआ है उसते यह बात खरणन कर हो गांहें है कि बायर करना की मांवी दिन-दिन कही जाने के एक कारण बात भी है कि पुस्तत के काम के किए कोंगों के पाव कोंगे सहायक-पणा ॥ होने से उनको लाचार दोकर वैकार रहत्य पश्चा है, और केनल चर्ला ही दोशों गोंन है जो एस प्रामान को ज्याक-पण में पूर्ण कर सकती है। यह भी देवने में आग्र है कि प्याप्त और फला-पर्य को भी होज़ देने के बाद लोग किसी या देवी निक का करना नहीं तो है जिससे मांचे का निवा से उसते है होज़ काल के—उनकी क्यार्ट को करना नहीं तो है जो एस पाने है जो का पहला नव उपाय नहीं है कि विद्या पाने है जो मां देवा पत्न हो है। इस दुरेरे चन-जोश्च को दोन्ने का एकामा उपाय नहीं है कि विदेशों काले और रहा का विश्वास किया आप और उनकी जान करता है। इस दुरेरे चन-जोश्च क्यार का पहला का उपाय नहीं है कि विदेशों काले और रहा का विश्वास किया आप और उनकी जान करता है। इस पत्न काल में है कि का रोजगार करने के उस व्यवसाय को छोड़ दें जिनसे करोड़ों धामवानी जनता की भारी हानि होगी

''झौर यह कांग्रेस सम्पूर्ण कांग्रेस-कमिटियों श्रीर उनसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरीसरपाग्री ब्यादेश करती है कि खादी के लिए जोर-शोर से प्रचार शरू करके विदेशी-विद्वाहर की जोरदार बनावें ।

"कांपेस रियासतों से अनुरोध करती है कि वें इस रचनात्मक-उद्योग में शामिल हैं।

विलायती कपड़े तथा सत को श्रापनी सीमा के श्रान्दर न प्रसने दें । "कामेस देशी मिलों के मालिकों से अनुरोध करती है कि वे मीने 'लिले कार्य करके ह

महान् रचनात्मक तथा स्मार्थिक-उद्योग को सहायता पहुंचावें---(१) खुद हाम कते सूत का व्यवहार करके मामवाधियों के सहायक ग्रन्थे चरते की हार नैतिक पष्टि दें।

(२) ऐसा कंपना थनाना बन्द कर दें को किसी प्रकार खहर से प्रतियोगिता कर सहय है श्रीर इस विगय में चरला-संघ की कोशिशों में उसका साथ हैं।

(१) द्वापने माल का दाम जहांवक हो सके कम-से-कम रक्ते।

( Y ) श्रापने माल में विलायती खुत, रेशम था नकली रेशम का ध्यपहार न करें।

( ५ ) हुकानदारों के वास जो विलायती माल पड़ा हुआ है उसको से से बीर उसके <sup>बर्</sup> में स्वदेशी माल देकर उन्हें ऋपने व्यवसाय को स्वदेशी बना लेने में सहायता दें खौर उनते लिरे हुए विलायती कपडें को पित्र विवेश मेजने का प्रकार करें।

(६) मिल-मजदूरों का दरजा ऊपर उठावें और उन्हें यह समकते का मौका दें, 🖪 हे के भीर तुकसान दोनों में उनके हिस्सेदार हैं।

''बड़े-बड़े विदेशी कोडीवालां को कामेल की यह श्वाम है कि यदि वे इस शाद को मान है कि विदेशी नश्त्र का बहिष्कार भारत के आर्थिक कल्याय के लिए आवश्यक है, और ऐसा निर्धे स्यापार खोड़ दें जिलक सम्बन्ध में सबसी यह शय है कि उससे भारतीय-जनता की सार्थिक हार्नि होती है, तथा ऐसे स्थापार की क्षोर ज्यान दें जो उनके ज्ञपने दित के तिया इस राष्ट्र के हिए में हितकर हो, तो वे अन्तर्राष्ट्रीय-बन्धल का प्रीत्साहन देंगे और व्याचरिक मीति-शास्त्र की मी श्रुव श्राधिक जन्नत करेंगे ।"

, शान्तिमय-धरना--"विदेशी वस्त्र और मादक-प्रध्यों की विकी के बहिण्कार में तो सकता मात हुई है उसे यह कांग्रेस हुए की दृष्टि से देखती है तथा कांग्रेस-संस्थाओं को आश देती है है शान्तिमय घरने के सम्बन्ध में दिलाई न करें, बशर्वे कि यह घरना पूरी और से समसीते की डन टूर्ड के अनुसार ही जो इस सम्बन्ध में सरकार और कांग्रेस में हजा है !"

सीमा-सभ्यन्धी नीति की जिन्दा —"यह कांग्रेस पोपला करती है कि भारत के होगी <sup>हा</sup> श्चन्य देशों श्रीर मारत की संभग के उस पार वहनेवाले लोगों से कोई कमका नहीं है श्रीर वे संग मित्रता करनी और बनाय रुपना चाहते हैं। उत्तर-पश्चिमी गांमा पर बिटिश नरवार क्रिम में ति हैं मल रही है स्त्रीर को सामें बहुने की भीति ( 'सारवर्ड पालिनी' ) वहलाती है. उमे स्त्रीर सीमा पार्ड लोगों ही शरमकत हरन बन्ने के मासान्य सदियों के उद्योग को कांग्रेन पनन्द नहीं करते। । वर्षिन का यह हार्दिक मन है कि मान्त की सेन्द्र और तन्त्रीत इस नीति को नवस करने में न स्पाई कर कार का के कैने अपने शिक्षा समा है जह तरा सिमा समय (!!

सीमा-मान्त का स्वत्स — "चूँकि कहा व्यक्त है कि शीवा-मान्त में इस जाराग का मनार किया जा गा है कि उठा भाव के सम्बन्ध में कार्बित के विचार खन्छे नहीं हैं तथा यह मान्तुनीय है कि हिए सन्देर को कशिक पूर कर दे, खता गह क्रिकेश कारणी यह यस दर्ज करती है कि शासन-क्षित्र मानी-मोक्ता में उत्तर-विश्वित्री सीमा-मान्त को मारत के क्षान्य मान्ती के समान ही शासना-विकार सिनान चारिए। "

धर्मा का प्रथकरण-"कांग्रेस यह स्तीकार करती है कि वर्मा-वासियों की इस बात का श्चापिकार है कि से साँद चार्टे तो भारतकाँ से ग्रालग होकर एक स्थतन्त्र वर्मन-राज आध्यम करें या स्तत-अ-भारत का एक पूर्णाधिकार-प्राप्त जांग बनकर रहें और जब जाहें तब उन्हें भारतवर्ग से झलाग हो जाने का खिश्वार रहे ! तथापि वर्मा-वासियों को अपना मत प्रकट करने का पूर्ण अवसर दिये विना और उनके निर्वाचित-प्रतिनिधयों की इच्छा के विवर्द बर्मी की जनरन, भारत से अलग करने की ब्रिटिश-सरकार की भेटा की यह कांग्रेस निन्दा करती है। गासाम होता है कि यह प्रयत्न सान सभ कर इस उद्देश से किया जा रहा है कि वहां ब्रिटिश प्रमुख बना रहे. जिसमें बर्मा और सिगापर, जहां मिही का तेल बहत निकलता है और जो चैनिक-दृष्टि से बढ़े महस्त का स्थान है, मिलकर पूर्वी पशिया में ब्रिटिश-साम्राज्यसद का मजबूत घटना बन जाय । यह कांग्रेस इस नीति का घोर विरोध करती है जिलका नतीला यह हो कि बर्मा एक जिटिश शासित देश बना रहे और उसकी प्राकृतिक सम्पत्ति हो ब्रिटिश-वाम्राज्य-वादियों का उद्देश किंद होता रहे और इस प्रकार वह स्थवन्त्र-मास्त तथा पूर्व के द्यान्य राष्ट्रों के लिए एक लक्षा बना रहे । कांग्रेश चाइती है कि बर्मा की सरकार को जो विशेष द्मिषकार दिये गये हैं वे वापल ले लिए जाय चीर उनकी यह दोषणा भी रद कर दी जाय, कि वर्मा की प्रतिनिधि-सूलक ग्रीर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय-सरधाए शैर-कानूनी हैं, ताकि नहां की ग्रावस्था पुत-स्वामाविक हो जाय और बर्मा के मविष्य पर उनके श्रविवासी शान्त वातावरण में विता रोक-देश्क के विचार कर सके ग्रीर बान्त में क्यां के ग्राधिवासियों की इच्छा की विजय हो ।"

प्रशिक्त स्वया पूर्व-कक्षीका के आरशीय-'ध्रिक्त्य कार्यका की पूर्व-क्षातीका की घट-मार्ग के यह देखकर उठ देश में बहे हुए, आरत-क्यामों की हायकों के उम्मन्य में यह कार्यित उपक हो रही है। बिद्या-प्रजीका के के मान्युत क्याने का विचार हो यह दे यह दे पूर्व पर्वानी के विच्या है और कुछ प्रश्नी में मार्गाओं के कान्युती हुवी पर भी इसका करता है। यह कारित उन देशों की सारकारों से प्रशास करती है कि वे बहा आरांग्रीओं के बाप देशा से व्यवस्थार कर तैना है बराने देश-वानियों के प्रशास करता मारां शासित हैं। 'शास्त्र प्रस्तव्यक कीर परिवाद हरमाना कुलक प्रशास मार्गोधों की निम्माय के कर से में बहावना कर रहे हैं उनके विवाद कार्यन उन्हें प्रस्तवाद होती है।''

सर्थ यर ६६ देन बाढ़ी है कि 'मीलिक शाधिकारों व आर्थिक व्यवस्था' वाला महाव कार्य-मानार्थ के सामने बुद्ध प्रधानक दीर पर पेखा हुआ था। यह एक अनुमत से जानी गई बात है कि देश में जीना मानार्थ्य रहता है उसी के अनुसार कवित में प्रशान पेस होने हैं। मीलिक शाधिकारों का प्रदेन करते पहले औपकरतार्थि निवासपक्षतार्य ने पत्या के टिस्टिमारों हुए कार्ड में आप्ती सान के अनुमार-कार्य में उत्ताव था। जब दूमरे माल सामपुर में आर्थिन-अधिकारों के बह स्था समागार्थ में तो दस प्रपत्न के जीत पहले कित स्था। कार्यों में मुक्क-मार्थ क्या मीह-पार में दस प्रस्त पार प्रदान इन्ह्र सम्प्रेस-मार्थ था। येशे आरदमी मीलिक के बहु हुए नेर्स पहले पहले करते हुए नेर्स पहले हुए के स्था करते करते 340 यही जा रही है और सजदूरी व किसानों की समस्या य समाजवादी विचार हता में उर रहे हैं? ए

विषय पर देश की ब्राइशमन दिलाने की अध्यन थी। गांधीजी हर विषय पर विसा करें के तैयार में, यदि यह मत्य म ऋहिंमा पर श्राप्तानियत हो, श्रीर फिर यह तो गावशली श्रीर गांव लेंगे का नियय था। ऐसी हालत में समाजवादी स्नादर्श, सार्थिक-वरिवर्णन व मौलिक प्रविवर्ण के प्रत दिनको की उन्हें क्या अध्यत थी ह

यह भी रोचा गया कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर फुरसत के साथ विचार होना नाहिए ह श्रीर कार्य-ग्रमिति य महश्रमिति के सदस्यों-द्वारा तमका ऋध्ययन-मनन होना चाहिए । यह हना स ली गरे चीर इमिलए सहामांगित को व्यक्तिकार दिया गया कि प्रसाव के निदास्ती वे उन्हों के को झागात पहुंचार्य विना त्रशमें रहा-बदल करे । बन्बई में, झामन १६३१ में, महा-समित ने हुर मस्ताय में कुछ परिवर्गन किये । उसके बाद उसे जो रूप प्राप्त हुआ उमीमें उस प्रस्तार हो है

नीचे देते हैं---"इस कांग्रेल की राज है कि कांग्रेन निल प्रकार के 'स्वराज्य' की कल्पना करती है उन्ध कारता के लिए क्या द्वार्थ होता — इसे यह ठीक-ठीक ज्ञान वाय, हसलिए यह सावरपक है कि हारे अपनी स्थित इस प्रकार प्रकट करदे जिसे वह आसानी से समक्र सके । साधारण जनग को हगी है ब्रम्त करने के उद्देश्य से यह ब्रावस्थक है कि शक्तितिक स्वतन्त्रता में शाली भूली मानेतर्ह है यास्तियिक क्यार्थिक स्वतन्त्रता भी निदित्त हो इसलिए यह कांग्रेस चोषित करती है कि उनकी क्री है स्वीकृत होनेवाले किमी भी शासन विधान में नीने सिस्ती बार्वों की व्यवस्था रहनी चाहिए, वा स्वान

शरकार की इस बास का श्राधिकार होना चाहिए कि वह अनही व्यवस्था कर सके:---मीलिक अधिकार और कत्तंत्र्य --१. (१) भारत के प्रत्येक नागरिक की प्रदेक विश्व हैं। सी कि कार्य ग्रीर सदाचार के विरुद्ध न हो, ज्ञपनी स्वतन्त्र राव प्रकट करने, स्वतन्त्र रांस्था है।

सप बताने छीर किस हथियार के छीर शान्तिपूर्वक एकत्र होने का श्राधिकार है। (२) भारत के प्रत्येक नामारक की, व्यन्तरास्मा का अनुसरक करने और सार्वजनिक शानिकी

सदाचार में बाधक न होने गले, व्यामिक विश्वास कीर बा वरण की स्वदन्तता है।

(३) ऋहपसस्यक जातियों झीर भिन्न-भाषा-भाषी वर्ष की सस्कृति. भाषा झीर हि<sup>। ई</sup> हता की जायगी।

(Y) भारत के सब नागरिक, कृत्वन की दृष्टि में बिना किसी धर्म, जाति, विश्वति हो की

लिंग के मेद-भाव के समान हैं।

(4) सावारी बीकरियाँ, व्यक्तिकार और सम्मान के झोहरों और किसी भी भ्यापार या भरी के बरने में किसी भी नागरिक की-पुरुष को वर्म, जाति, रिश्वास खमवा लिग के बारण झयात ली द्वराया जायगा **!** 

 (६) सरकारी खावना भावें ब्रानिक श्वर्न से बने खाँचना नागरिकों-इंग्स सार्वजनिक अप्रोग के लिए समिति मुखी, सहकी, पाठशालाकी और सार्वजनिक चारावयन के मानी के समन्त्र में 🖽

वागरिको के समान श्राधिकार श्रीर कर्नका है। (७) इधियार रलने के सम्बन्ध में बनाये गये नियम श्रीर मर्बादा के श्रान्तार मलेक नागरि

को द्वियार रलने सीर भारण करने का सविकार है।

(c) बानूनी बावार के बिना किसी तरह किया भी मनुष्य की शतन्वता म शीनी आयर्गाः स्रीर निक्रिती के घर स्रीर स्वयदाद में प्रवेश स्त्रीर कुर्की वा मन्त्री की आपगी ।

- (E) सरकार सब धर्मों के प्रति तटस्य रहेगी।
- (१०) बालिय उमर के समाम मनुष्यों को मर्वाधकार द्वीया I
- (११) राज्य युक्त स्तीर श्रनिवार्य प्राथशिक शिद्धा की व्यवस्था करेगा । (१२) सरकार किसी की खितान न देशी ।
- (१३) मौत की तब उठा दी वायगी।
- (१४) भारत का प्रत्येक नागरिक भारत-मर में भ्रमण करने, उसके किसी माग में ठहरने वा बमने, जायदाद सरीदने छीर कोई भी व्यापार या धवा करनेमें स्वतन्त्र होगा छीर काननी कारवाई श्रीर रक्षा के क्यिय में, भारत के सब मार्थी में, उसके साथ समानता का व्यवहार होगा !

श्रमिक - २, (क्र) बार्यिक मीवन के सगठन में न्याय के शिद्धान्त श्रवश्य मांबाहत होने

चाहिएं कि जिससे जीवन-निर्वाह का एक उपयुक्त स्टैयहर्व प्राप्त हो जाय ।

(व) सरकार कारत्वानों के मजदूरों के खायों की रहा करेगी और उपयुक्त कानून-द्वारा एव द्यान्य उपायों से उनके जीवन निवाह के लिए पर्याप्त मजदूरी, काम के लिए झारोग्यप्तद परि-रिधति, मजदूरी के वपटों की मयादा, म्यलिकों श्रीर मजदूरों के बीच के भगवों के निपटारे के लिए उपयक्त साधन श्रीर ब्रुटाया, बीमारी सथा बेकारीके स्मार्थिक परिस्तामी के विरुद्ध रहा का उपाय करेगी।

- दासत्व या शममन दास्त्व जैसी दशा से मनगूर मुक्त होंगे।
- . ४. मजरूर-रिश्रयों की रखा कौर ज्ञम्बि-काल के लिए पर्याप्त सुद्दी का विरोप प्रवध होगा !
  - ५. रकुल में जा लड़ने योग्य आयु के लड़के खानों और कारखानों में नीकर न रबखे जायरे। ६. .क्लिम और मजबूरों को अपने हिठों की रहा के लिए तथ बनामें के अधिकार होंगे।

कर और व्यय-७. समीन की मालगुतारी और लगान का सरीका बदला जायगा और छोटे किसानों को वर्तमान कृषि कर श्रीर मालगुजारी में तुरन्त स्त्रीर यदि स्वाराजी से लाम न होता हों दो ब्यावरयक समय तक के लिए ज़ूट देकर या उत्तरे मुक्त करके कुएकों के बीभा का न्याययुक्त निरदास किया जायगा, और इसी उद्देश से लगान ऋदायगी की उनत मुन्ति और भूमि कर की कमी से छोटी जमीनों के मालिकों की होनेवाली हानि की पूर्वि एक निश्चित वादाद से ग्राधिक की भाम की मूल द्याय पर कमशाः बढनेवाला कर लगाकर की आयगी ।

 एक न्यूनवम निर्श्वत रकम के कालावा की व्यायदाद पर कमागत विरासत-कर लिया जायगा।

E. फीशी शर्च में बहुत ऋषिक कभी की जावगी. जिस्से कि वर्तमान व्यय से यह कम-से-कम आर्था रह आयका 1

 म्लकी-निमाग के व्यय और वेतन में बहुत कमी की जायभी। खास तीर पर नियुक्त किये गए विशेषक अथवा ऐसे ही व्यक्ति के खिला सच्य के किसी भी भीकर को, एक निश्चित . रकम के सिवा, जोकि ऋाम सौर पर ५००) मासिक से ऋषिक न होनी चाहिये, ऋषिक बेसन ≡ दिया भाषगा ।

द्विन्द्वस्तान में बने हुए नमक पर कोई कर नहीं लिया आयागं।

शार्थिक श्रीर सामाजिक कार्यक्रम-१२, शब्य देशी कपट्टे की रहा करेगा. श्रीर इसके लिए ब्रिटिश वस्त्र और सूत को देश में न आने देने की नीति और आवश्यक अन्य उपायों का अव-लम्बन करेगान राज्य ऋन्य देशी धन्यों की भी, जब कभी आवश्यक होगा, विदेशी प्रवियोगिता से . रछाकरेगी।

# with at effetive . Here a

**t** = f

- the whiter have a feet, and hie affe the day and an its war,
- To alle he at Tirates & Parent and the differ of the
- 18 मानव प्रार्थिको करेन प्रदेशको स्थापको स्थापको प्रकार स्थापको स्थापको स्थापको स्थापको स्थापको स्थापको स्थापको Per Minteres & min mint en une mint mill mit et alle Courte ereter :
- th well 4 mit & sen & sen mit men bei biene mart unt gie ## 1- 4- 5 / 4- Tol 54 Cal 8
- इस दिल्ला के से के अन्य कित कर कर का बावक कर्य ते कर कर है है किए अन्य संस्थित " Progress of being after an

whitehe property in these

मन्द्री क्षार्विक कर लीव को सरकार के इसने को खादिक करन्या के अल्लास को सरकार भारत कर देश के बार राज्य का बरेन के बादक करता करता हो । पर स्वापित । ता दशन्तानों द्वारत रेन १५ कर में उकते का कार देशता करते का चीन हैंकते. उसरे दाई माँउ क्षा कांग्रांक है तेतर क्षांक ने स का व नेक्क्स के शतांच अपने ब उन्हें उनके तेतर नवां र अनेको हर के दान दो पान का प्रकार का महिल्ली है है है पान के महा का मान पूर्व क्षीर को सारक क्षतन केला है बाक करिय का साक्तिम है रहा ब्रह्मां के रहा है। एर लग बर करण था, पूर्व कारी ह के बादे कारण के बार्ट दिया सका वह कारी मार्टी है कार देशके व क व अरोश का हर्क्यक प्रशास के हुई , हम अर्थन का बाद करने में रेगर है क अन्ते है हा नायहराइक कुल्कर अहंक्ष्में करिया सहिते क्षावा अते, क्षेत्र का विवास a de rime to and a chaire many press at, we afait fare and an firm star ? en an uniter fie an menn fen mer mir meif gent fi men sont fiet auf g port fore farme mefel & milet bire at to be me ebb & Ent u mer' gi et र को है। अनुसार कारण अस्तरिक और औ शक्यूब या मुख्येय की सामी की स्थेत बाह सामी का, अहें होन कार क्षी कारण बच्च बीर उनके रूप बाल बारावकान प्रशासिय हर । बार्याएको को बीरव धान काने है जिए बीर है। बारेन के चाने नाने बारो विदेर पूर्व '4 की दिए कार्य के लिए कार्य-मांचा में एक कांग्री दिवुका की ह बार दब का कर देश वारो । बर बर्रश्यो माम की का अगर्यना के दिल व साबह का विश्व को मार्ट थी, लेकिन अ वे है इब बाधन्य में कोई शरायत केस को और व न्यूर काँग्री के लागने पेस कप घोर न वाँगी कीर किसी प्रकार की नरावण कर नकें। इस्तेंसद करियरी कुछ की व कर नकी र इस का दूर bile alle it fen unte medt II 'tilfen mifente a miffen autrit' umt nerft दिया था । इस'सप प्रानीय कांचेस वांतरियो सथा धान्य सम्बद्धी व वर्शनायों से उक्त प्रकार terfest प्राप्त कार्न और केर माँ तक बान्धी शिवेर वेश करने के किए कार्य सामेंत्र में एक ] निक्क की, जिनमें कि प्रकार को चारिक कुछ और दिल्ला कड़का जा नके चीर उनमें चार वात्वीत म मर्रापनी किये बा मर्के । इस देश कुढे हैं कि कांचेन करों से इस बात पर बोर देतें है कि ब्रिटेर में भारत में जो लगें किरे हैं न अनके लिये जो कर्ने लिये हैं उनकी एक नियान ारा भाषा है। I EM दिश्व पर जो जाद-विश्वाद व हरहा होना साजियों या उसके लिए स्वापी

रिपोर्ट पेश करने के लिए कि मविष्य में मास्त कितना आर्थिक बोका सहे, कार्य-समिति ने एक कमिटी नियक्त की । कमिटी से प्रार्थना की गई कि मई के ज्ञान्त तक वह अपनी रिपोर्ट पेश करे । धक कमिटी श्रीर भी नियक्त की गई--बास्तव में यह केवल कमिटी नहीं थी बल्कि एक शिए-मयहल था--जिसके शाधीजी, कल्लभ्रमाई व सेठ जमनावाल बजाज सदस्य थे। यह शिष्ट-मपडल इसलिए नियुक्त किया गया था कि वह साम्प्रदायिक समस्या को निवदाने के लिए असलमान नेताओं से मिले । कांग्रेस के तीमरे प्रस्ताय के श्वनसार जिन राजवन्दियों की रिहाई चाड़ी गई थी उनके बारे में सब प्रांती से मारापी प्रकल करने के लिए भी नरीमैन की नियक्त किया गया । शपनी बैठक समाप्त करने से पूर्व सबसे ग्रास्त 🏿 कार्य समिति ने जिस ग्रहन को निवटाया वह या मील-मेज-परिषद को भेजे जानेवाले कामेंसी शिष्ट मददल का । कार्य-समिति के कई सदस्यों की शव ची कि शिष्ट-मददल केवल एक व्यक्ति का म हो किन्त लगभग १५ सदस्यों का हो । सरकार तो २० सदस्यों तक के लिए खदाी से राजी थी । उसकी श्रांष्ट से तो एक सदस्य के बजाय १% या २० सदस्यों का होना 🗐 श्राधिक लाभदायक था । अर कार्य-समिति में विवाद चला सो यह बात साफ कर दी गई कि गांधीजी सन्दम शासन-विधान की तफ़रीलें तय करने के लिए नहीं बहिक सन्ति की मूल बार्वे तम करने के लिए जा शहे हैं। जब यह बात साफ करडी गई सो मतभेद दर हो गया और सदस्यों की यह सबंशमत राथ बन गई कि भारत का प्रतिनिधित्व केवल गांधीजी को करता शाहिये । यह जिर्वाय केवल सर्वतमात ही .सही था बल्कि इसमें किनीको कोई उन्न भी न था: क्योंकि भारत का अतिनिधित्व कई व्यक्तियों के बजाय एक श्यक्ति करे. यह ब्यादा अञ्चा था। यह कांग्रेंस के लिए एक शहान नैतिक लाभ भी था. क्योंकि जैसे युद्ध-मन्त्रालन में उसने एकता का परिचय दिया बैसे ही सन्त्य की शर्ते तय करने में यह उतने नेवल की एकवा का परिचायक थां। कांग्रेस का नेवल एक वेसे व्यक्ति हारा होना ही, जिसका नित्र का कोई स्वाम म हो छोर जिसे मनुष्य-जाति को प्रवत्नता, उसके सरभाव व उसकी शांति के भारताया और कोई भीतिक इक्का न हो, नैतिक खेब में स्वय एक देशा साम था जिसका ठीक मृत्य श्राहता कविन है ! इस वरह भारत का यह क्राई-स्थ कहींग म केवल बाहसराय-भवन (दिल्ली) क्री सादियां चढ्रवा उत्पता था बहिर देठ सेंट केम्स पैलेस-भवन में भी बरावरी के नाते सन्धि-चर्चा

कारी बैटा था । ब्रिटेन की प्रविश्टा की इससे क्या का अक्का पहचा होगा ह

# समभौते का भंग समग्रीता और उसके बाद

थणों व नंपाम लड़म हो सथा था। जिन कांग्रेश कांग्रेश के कल वक कोई हली न वी ये उन पूर्वी की त्रात् कर बयानी यत दिव कांग्री बहार वर स्वात्तर, जो वत्ते मुस्तव्ये और वर्षे प्र विला है नेविन पतान जे दिन हरे-भरे हो कांग्रे हैं। एक बार किए कांग्रेशन कर पूर्व के कांग्रेशियों के पूर्व पर कांग्राने कांग्रा। कांग्रेश के कांग्राग्री एक बार किए एकि ते पर-पद करार्य सीर वपने को वापत केने का दावा करने नांग्रे, जो पहणे जवन कर किए वे छोर उनने लेकिंग में वे एक बार किर कांग्रेशक कांग्रिय कांग्रिय कींग्रेश कांग्रेश करा करते कांग्रिय कांग्रिय वेपाइ में महरहे हाय में किये माला पहने पाष्ट्रीय गीठ गाने हुय. बुलून विकासने सते, एक चंच पूर्व विकास निकास निरंद्ध था।

सबते बढ़कर कांग्रेश के लोग, होटी-होटी बालिकार्ये और बालक, वयस्क स्त्री-पुरुष श्राव श्रीर विदेशी कपड़े की पुकानों पर पिकेटिंग लगाकर लोगों को शराव न पीने श्रीर विदेशी कपड़े हैं। सन न दकने की शिद्धा देने लगे। कीर ये सब बाउँ उसी सियाही की आंख के सामने होने लगी के कल 💷 लोगों पर मेकिये की छाड़ इंटवा था, लेकिन चाज यह कुछ कर न सकता था। पुष्टित है निम्न कर्मबारी इतने बारम-समर्थेख से छन्तुए नहीं थे। मजिस्ट्रेटीं की भी क्या दृष्टि इसार न थी शिविशियन भी यह स्नमुभव कर रहे थे कि जनकी प्राक्ती गिर नई है और मौकरशाही सरकार यह समस् रही भी कि उसने सो सब कुछ की दिया है। कानून और श्रमन के टेकेटार बननेवाले निराशा झीर पराजय का अनभय कर रहे थे। कैदी रीज छोड़ी जा रहे थे। उन्हें मालायें पहनाई जाती थीं, उनके बुल्स निकालने जाते थे। वे भाषणा देते थे। उनके भाषणों 🖩 खदा ही विवेक नहीं बदों कादा था, श्रीर न शायद तसता ही रहती थी। श्रव उनके व्याख्यानों में विजय की ध्वनि श्रीर सलकार की भावता होती थी। कांभेर का लोहा मानने की नीवत आ गई थी। कांग्रेस के पदाधिकारी एक स्थान पर प्रश्न कैदी की रिहाई की मांग वरते ये तो दूसरी अगह जायबाद वापसी की मांग करते ये और तीसरी जगह किसी सरकारी नौकर को फिर बहाल करने पर जोर देते थे। १८ अप्रैल को लार्ड अर्थिन ने भारत से प्रस्थान किया ऋौर गांधीओं ने बम्बर्ट में उन्हें बिदाई दी ! बाहत्तराय-मवन के व्यक्ति बदल गर्य । नये वाइसराय पुरानी दोस्तियों और वादों से नावाकिक ये । लाई अर्दिन ने यदि शोलापर के कींदियों की छोड़ने की प्रविशा कर शी थी, तो क्या ! बदि उन्होंने नक्सक्दों के सामले पर एक एक करके भीर करने का वादा कर शिया था, तो क्या ! यदि बाइस्त्य ने गुजरात के उन दो डिप्टी-कलक्टरों की पैराने न प्राविडेन्ट-फबर, जिन्होंने गुजराव में इस्तीफा दे दिया था, नापस जारी करने की कलहररा का पराचान कारण करते हैं। प्रविज्ञा कर ली भी, वो उससे क्या ! यदि खार्ड खर्षिन ने नारहोसी की बेची गई जायदाद को वार्षित

यदि लार्ट ऋषिन ने यह सायदा कर लिया था कि सेस्ट-पट्यन्त के ऋषियुक्तों की सजा मैं वह समय भी शामिल कर लिया आयगा, जो भुकदमें के दौरान में ने भुगत रहे हैं, वो उससे क्या र

त्रधिकारियों की कु**ने**ष्टायें

लार्ड करिन भारत में १८ अभेक को विदा हुए । इससे पहने दिन १७ अभैल को लार्ड विलियदन ने चार्ज लिया था। बाइसराय चाते हैं और चले जाते हैं लेकिन सेकेंटेरियट वही रहता है। जिल्लों पर शासन करने वाले सिविलियत ही दाखासल बाइसगय होते हैं । २ जवादर १६२६ के दिल्ली वाले वक्तस्य पर इस्तादार करनेवालों ने जब यह लिखा या कि शासन-प्रबन्ध की स्पिरिट उसी दिन से बदल जानी चाहिए, तब उनके दिल में भारत-सरकार के प्रजावत्रीकरण का श्रीर विविश्यित कलक्टरी के तिरकुरा-शासन से मुक्त हो जाने का भाव था। परन्तु यह श्पिरिट एक वर्ष के संमाम के बाद भी ह इंदली और स गांची चार्डिन समझौते पर इस्ताचर ही जाने के बाद ही बदली । देश के हाकियों ने समभौते को जापनी इतक इवजत समभा । सभी जगह बस्तव- एक विदीह उठ खड़ा हुआ । रोजमर्री कार्यस के दक्तरों में यह शिक्षायतें आने लगीं कि समसीते की शर्वों का तीक पालन मही होता । द्यपती चोर से बांग्रेस व्यपने पर लगाई शर्वों के पालनके लिए चिन्तित थी । ने शर्वें मुख्यतः पिकेटिंग चौर बहिस्कार-प्रवार में बिटिश माल को शामिल न करने की थीं । यदि कही इन शर्तों के पालन में विभिन्नता जाती थी, तो सरकार के कर्मचारी कांगेलियों की चौकी पर ये । कांग्रेसी सोग इधर उचर धीर किसी चन्य स्पान पर होनेवाले लाडी प्रधार की. जो झब भी जारी था. उपेक्षा करने जाते थे । गुल्हर में समभीने पर इस्तान्तर होने के बाद भी पुलिस इससे बाज न चाई। वर्गी गोदावरी में बाद-परली में भटत त्यद गोली-कायद हका था, जिलमें चार खादमी भर गये और कई पायल हो राये। यह गोली कांड महत्र इसलिए हुन्ना या कि लोगों ने एक मोटर पर गांची जी का निम रहला या श्रीर पुलिस इसार देवराज करती थी । रियांत शीम ही खेदजनक और ब्रसमर्थनीय गोली-कांड में बदल गई । लाठियां और गोलियां चला देना युलिए का स्वभाव ही हो गया था । वे इसके बिना रही नहीं सफ्ते थे। वर देती प्यादांतवां स्नाम बात हो गई हों सो नहीं, लेकिन जो थोड़ी-बहुद ऐसी बट-नायें दर्द , वे भी ऐसी स्थितियों में हर्द जिनका चलित के वास कोई जगर नहीं हो सकता ।

"विभिति की यह कमानि है कि दुर्भाग्य से बीद इन प्रकारों में करकता न मिने वो भी कांग्रेस के रण के सम्बन्ध में किसी काह भी सक्तकरमों फैलने की कम्माकना से बचने के लिए महात्मा सांधी सोलमेक-वर्षण्य में कवित की खोर से महिन्मियन करें, यदि वहां कार्यन के महिन्मियन की

भावर्गरका हो ।" वार्थ-समिति को वह उम्मीद यी कि बाँद मारत में नहीं ही इंग्लैन्ड में खबर्ग सम्मीता हो बाधमा।

द्यापपी र्यान्य की क्यों के प्रकृत के किरत की बोर लीटने से वहने कार्य-तिस्ति की बूद मात की नेटक की कार्यकर्ष का बाधाव दे देना ठीक होगा ! मीलक बांबकार उप-वांतित क्षीर लार्ट- जिनक श्रांय-मिमित की रिपोर्ट श्राने की मिमाद बदा दी गई। मिल के हात से बने कराई रिपों तथा ऐसे कराने को प्रधानमा के देने की मध्य को, को शिक्को दिनों बहुत बढ़ गई थी, दिया गया। कुछ कॉमिक संस्थाय विदेशी कराई से वर्गमान स्थाक को नेवने से दिया बाव दे हमाज दे हमते जे पुरा नाज्या गया। भी नहींनेन से एहा गया कि एक सूची उन कैदियों की है गए के स्थापनी सन्ति की श्री से के स्थापनी सन्ति की शासे के अपने के स्थापनी सन्ति की शासे के स्थापन किया कार्यों के स्थापन किया कार्यों के स्थापन किया गया। श्री स्थापन किया गया। श्री स्थापन किया गया। श्री स्थापन कराने के सिंग रुपा) कर की श्री के सार स्थिती-स्पूर्णन करने के सिंग रुपा) कर की श्री कर गये।

### गांधीजी की खेतावनी

श्रव इस खरवादी-बानेव श्रीर उनकी शतों के वासन की कहानी पर आते हैं। को नीति विश्तुल स्वाकृत्मक थी । बाचीश्री ने कारे देश के कांगितमों को खाप होकर फराश करने की, पर शाप ही शप्तीय खात-नम्मान ए कोट भी न बहाने की तक बेहानारी ही भी र पट-दिस्सदी के भागी श्रीलान को दूर रखना चारते ये । वह भय बीर खहानाया पर हाथी हैं स्वा झारक करते रहे । उनकी समीदों का खाशवा वह सम्बद हैं :—

"इरायदी-आन्दोतन के बारे में, तम इकड़ी इबावत दे कहते हो, लेकिन इसे अपने कार्यी है ग्रामिक नहीं कर करने ने बे इसे कुद करने साथ में लगे कोर अपने मिसी को भी रहा आन्दोर में है कार्योरों । जब देशा होगा, तक आर्थिक महत बन वहवाग; स्त्रीर वब यह आर्थिक महत बन मां करता इस आन्दोता की और विका कारणी।"

## जगह-जगह मन्यि-भंग

स्वार बी कीर से बहुत सालुपुति हिल्माई गई और बॉर्ड विकासन ने मीटे ग्राप्टों के भी कमीन रक्ती | देगा कोई कारण न या कि उनके बचनी की कच्चाई पर करेंद्र हिंचा कटा केदन गर कमने में चालिक समय न कमा कि साहसमय की हवाई बचों से को के जी साला में महें ती, ने प्र

कि क्या यर व

युक्तपात मुलगानपुर में ६० त्रादिवर्षों पर देफा १०७ ताजीशम हिन्द में मुकदमा जलाया ।। था। भेवन शाहपुर में बारुलुकेदार ने किसानों को राष्ट्रीय करहा। हटा लेने का हुकम दिया श्रीर के इन्कार करने पर उन्हें इवालात में बिटा दिया । एक जिला-कांबेश-कमिटी के शव प्रमुख छदस्यों १४४ दका की रू से नोटिस दे दिये गये। वसूस में एक थानेदार ने सार्थअनिक सभा को जबर-ही मग कर दिया। लखनक दी एक खबर थी कि उन दिनों ७०० मुकदमे चल रहे थे। देश-भर जिन ग्रुप्पावको च ग्रान्य सरकारी भीकरों को श्रालम कर दिया गया था, वा जिन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया था, उन्होंने चादा कि वे फिर नियुक्त हों, लेकिन कई मामलों में कोई सुनवाई न हुई। ते जो में दारिकने की इजाजत मांगनेवारी विद्यार्थियों से यह बचन किया गया कि वे भविष्य में ती धान्दोलन में भाग न लेंगे। विचारी में सारी-भरे पुलिस-विवाहियों ने कार्यसी वार्यवरोधों के री पर द्वापा सारा, रिजयों का ऋपमान किया चौर राष्ट्रीय मधडोंको जला दिया। शधवतीमें जिला-जिस्ट्रेट ने पुलिस-इस्टेन्टरों को १४४ भागवाले कोरे खाईर अपने बस्तकत करके दे दिये। डिप्टी मिरनर ने गांधी-टोपियों को उत्तरधा दिया और लोगों को गांधी-धेपी न पहनने व कांपेत में न आने ी चेतायनी हो गई। गुरूपान्त के निविध जिलों में यही कहानी दोहराई गई । कुछ ताल्लुकेदारों ने रपने मृत्वापूर्ण उपायी के हारा सरकार की सहयोग का बाहबासन दिया। सहारव पुलिस गानवासी ो भयभीत करने लगी । एक जागीर के प्रक्रपकर्ता जिनेदार व उसके खादमी ने एक शख्त की पीठ ोट कर भार दिया । किसानी को 'मुर्गा' बनाने (मुर्गा बनाकर खड़ा करने ) की अथा ऋाम बाव 🖩 ाई। दिसार (पंजाब) के जोताला में चीर जीशेस मे साजीरी पश्चिम नहीं इटाई गई। एक पेंशन-गफ्ता फौजी सिपाड़ी की पैंडान कब्त कर सी गई। ठक्तन में ज्ञान्त बुलुब पर माठी बरसाई गई। द्वाप-नेयों में शसनैतिक सक्तायें बन्द कर दी गई।

भंगाल में बहोशों व बैरिस्टों से 'झानंबा रेका म करने का' बचन लेने से पर जाँ परि-विपंत उराव से माँ। जर्म कार्टीमकों काल्डर वरू काम सामय बराव मही कीर्यका गया। गोसारी में निया विगों में ४५७-४५। को अवसनों कोशी माँ। जोतार में मुर्गन्येक्टेस्टर करेंगी भी झारा से देंद दूर की सामनेती कार्यकरी करकी को परिताम का

दिली-चियार्थियों से बागे के लिय करे लिये सरे ।

चनतेर-नेरवादा — कई श्रम्यापको को सहायता प्राप्त स्कूलों में जगर न दे निकासा गया ।

परन्तु बारदोशी में शरधार ने जरणावी श्रीव का जो र्राष्ट्र भंग किया उनके सामने वे भी जीठो एक वाली हैं। बाउको का यह बाद होगा कि इस कास्कृत में स्वागनरानी का खारें नहीं मास्युक्तारी २२ साम काचे देनी थी, जितमें से २१ स्वाप्त करणे दे दिये गए। इस नीचें की शिकायत और सावगर के जावान में से कुछ उत्स्वा देते हैं!—

## शिकायत और जवाब

रिश्वायत "पाश्चेशी से नहें वाल की मालगुलां २ र लाप वरने में २ र त रे दिये गए हैं। यह दान दिया जाता है कि इस स्वाराधी के क्रिमेशर कामेंदी-कार्यकर्ण । मब जानते हैं कि जर उन्होंने मालगुलां रैक्ट्री करती हुए की, यह उन्होंने क्रियानों में वर्ष मुन्दें पूरी मालगुलां निर्मा काम की और शिक्षा —शुक्तों है। खिक्कांच कितानों में वर्ष दिया और कुछ सम्म यक सी कामूर सामन केने से रख हर-हर कर दिया, पर उन्हें करों दिवा और कुछ सम्म यक सी और सम्म के दियान से सामें दें दी। यह जो देने में सवस्थात प्रस्ट करते हैं, उन्हों ने स्था कि हिस्स की स्वीत है दें ही। यह जो देने में सवस्थात प्रस्ट करते हैं, उन्हों ने स्था कि हमा सामन सामना कामें कामें हों हों हम हम से देने में सवस्थात प्रस्ट करते हैं, उन्हों ने स्था कि हम सामन सामना कामें कामों की स्था प्रसाद विश्वाय-करते हैं। व्यक्तित प्रस्ता मालगी कर दिया भाग है, तो किर गैर-कृतनी पदम प्रसाद कर हम के को कीर सो जावतरहरू करता है, वर्जीक स्थाप मालगों के परमाने के परमाने के में क्सी के लिए प्रसाद किस क्षेत्र के स्था प्रसाद की स्थाप काम से साम की साम की स्थाप है। इस हों में स्थाप हम से भी सक्ष हमाने की स्थाप की स्थाप की स्थाप से हम हम सी स्थाप हमाने की स्थाप है। इस होंगी स्थाप है। इस होंगी स्थाप हम सिंग स्थाप हमाने हम हमी सी स्वात हम सी साम हम स्थाप हमाने हम सी साम हम हमाने स्थाप हम हम हमी सी स्थाप हमाने हमी साम साम हम हमी सी साम हमाने स्थाप हमाने हमाने स्थाप हमाने हमाने स्थाप हमाने हमाने हमाने साम स्थाप हमाने हमाने साम सी साम हमाने हमा सकते हैं। परन्तु इर बाद को वे करूर बुध समझते हैं कि किसानों को दबाया जाय, बुधमाना किया जाय और पुलिस आकर लोगों के परों को चेर ले ।\*\*

श्रांतीय सरकार का उत्तर--"(बर्म्या) इम यह नहीं मानते कि देने में ऋसमर्थता पकट करनेवालों से नया था विखला लगाने मागना कार्यकर्ताओं और जनता के साथ विश्वास-वात है। स्र अमर्थता विद्व होती चाडिये, केवल कहने से काम नहीं चलता। गैर-मुख्तवी बकाया के साथ भी मस्तवी बकाया का सा व्यवहार होना चाहिये. इस दलील में भी कोई जोर नहीं है । सरकार सभी बकाया संबद करती है, जर्राक पत्तल, जिलार लगान देना हो, परी या आधरी स्वराव हो गई हो और किमान हमेशा की तरह चापना देना न दे तकते हों । बारहोली में बकाया इसलिए नहीं रहा कि फैसल खराब हो गई. बल्कि इसलिए कि किशानों ने सचिनय श्रवशा-सादीसन के सिशासिले में प्रपना सगान देते से इप्रहार पर दिया । किसी किस्म के मक्सान के कारण कोई खास अपिए समान अहा सकता है या नहीं. इसकी जांच प्रत्येक मामले में प्रथव-प्रयक्त होनी चाडिये । बारहोली 👭 जगान-चल्ली के मिल्लिने में नेवल एक जायदाद जन्त की गई है। कलबटर ने अमका पूरा रूपाल रहला है, जो रिश्चायत के ग्रांचिकारी ये। यह इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने रहा,०००) क्यये के लगभग बदली स्थागत कर दी है स्त्रीर १६००) ६० तक की कुट मी स्वीकृत कर ली है। लगान-बदली के लिए, पुलिस का भी प्रत्यक्ष इस्तेमाल नहीं किया गया । कंवल पेसे कुछ गांवों में वे पुलिस की हो गये, जहा उसकी सहायता के दिना समुली के उद्देश से आने मैं वे उपद्रव की आर्थाका से हरते थे। मामशतदार या गाव के मुख्य लगान जायतर की रखा करना, जन्ती के विश्वतिले में घर पर पहरा किराता, और अब मामलों में खपरेशी को बलाने के लिए गांव के तिम्न कर्मवारियों के साथ जाना — यही काम सिपादियों के जिस्से ये 17

कुत मानीकी जुला है अपन में पिशला मंत्रे, उन्होंने से वह पिशल्यों मारत-स्लाद कर पूजारी । बारते दस दिनों में शिक्षित में लोववर्जन हुआ, उचकी कोई उम्मीद न थी। गांचीओं ने बात्वोंजी के दस निवस पर कार्यने विधार जीये तृत्यों के कलकर को लिले और उनकी पर माजि नम्पर्त-स्तार को भी मेन थी। नम्पर्र-मन्दर्भ का ज्यान भी श्रवन्तोग-जनक था। शिमला के आधि-कार्योंने भी में बन्दर्भ-विकास का समझेन किया।

जांच का प्रस्ताव

त्तर सामीजी ने पंच नियुक्त करने का प्रश्न खढाया । इत तिलांतिले में को पत्र-म्यवहार हुझा, यह नीचे दियां जाता है:—

मारत सरकार के होम-सेकेंट्रिया इमर्सन साहब को बोरखद से लिखे गये गांघीजी के
 भूत, १६३१ के पत्र का उद्धरवा:—

"भौतीय परावर्ती वे कमाती के पालन करने या न करने में याश शायर इस्तवेच करने में वर्षन ने होंगे। यह भी जम्मन है कि बाग किया, में बाहता हूं, उत्तवा इस्तवेश का करें। एगीलट शायर इस्ता हमन का गया है कि प्रमानी के स्थावित्य है वानन्य बस्तेनानों करने के दश्यों करने एवं महाने की, कि शाया हमातीने की श्रातों का पालन हो रहा है या नहीं, तब इसने के लिए स्थानी एवं निका किया नाम

र, मारत-सरकार के होय सेकेटरी इमर्सन साहब की बोगसद से लिखे गये गांधीजी के २० कृत, १६३१ के पत्र की तकल:—

े "श्रापका १६ जुन का पत्र मिला श्रीर साथ ही पिकेटिंग के सम्बन्ध में महास्मान प्राप्त विवरण का एक उद्धरण भी। यदि रिपोर्ट सच है, तो बहुत सुरी बात है। है जि विश्वसनीय प्रत्यस्वदर्शी कार्यकर्तात्रों से मदरास के जो दैनिक समाचार मुक्ते भिसते हैं, वे मुक्ते प्राप्त होनेवाली रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करने देते । लेकिन में जानता है कि हत्ते होई हार होगा । जहांतक कांग्रेस का सम्बन्ध है, मैं समफीते का पूर्ण पालन चाहता हूं। इस हर है यात पेश करता हूं । क्या श्राप प्रान्तीय सरकारों को किसी भी पत्न के श्रारोगों की सरही बंच में लिए एक जान-समिति -- एक प्रतिनिधि सरकार की श्रोर से श्रीर एक कार्रेस की होते नियुक्त करने की सलाह देंगे हैं और यदि कहीं यह पाया जाय कि शान्तिमय पिर्नेटिंग का निका गया है, तो वहा विकेटिंग बिलकुल सीकुफ कर दिया जाय. और दूसरी तरफ सरकार यह बनने यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय पिवेटिंग करते हुए ही श्वयतेयक पढ़क लिए गरे हैं, है दमा उसी समय बायस से लिया जायमा । यदि आपको मेरी यह सलाह एसन्द न ही तो हुन श्रीर श्रधिक श्रम्का श्रीर स्वीकार करने योग्य परामर्श देंगे । तब तक मैं श्रापके पत्र में अति विशेष झारोपों की जांच करता है।"

३. गांधीओं को लिखे गए भारत-सरकार के होस सेकेंटरी इसर्सन साहद के ता॰ ४ ई

१६३१ के पत्र की लक्त :---"१४ जून के यन में ज्ञापने यह सलाह दी है कि समस्त्रीते के ऋर्य-समन्त्री प्राप्ती हैं। करने के लिए शायद श्थायी पंच नियुक्त करने का समय था गया है। फिर २० जून हे वहते ह यह सलाइ दी दे कि आरत सन्वार प्रान्तीय सरकारों को किसी भी पदा के झारोगें ही बांव के लिए एक जांच तमिति--जिन्नमें मान्तीय तरकार का एक प्रतिनिध और एक प्रमित से मेर्ड हो—नियुक्त वरने की सलाह दे स्त्रीर यदि वहीं यह याया जाव कि शान्तिग्रय रिहेटिंग की तोड़ा गया है, दो पढ़ा विकेटिंग विल्तुल भीनूरु कर दिया जाय वधा दूसरी तरस तरना वा हो। कि बदि कमी यह मालूम हो कि शान्तिमय जिक्केटिंग करते हुए ही स्वयंतिरह वक्क शिए में गुनदमा उसी समय बापन ने लिया जायगा । सममीते के बारे में उठाने वाले मरने के बार यह प्रस्ताय स्वीकार करके भगड़े के सम्भावित कारणों को ही वर करने के खायके इस काम्ये बद्ध करता हूं। पहले होटे बनाल को वा अधिकार, वर्गकि गेश ग्याल है कि मह श्रुव्या अ मामली तक संभित है, जहां तक रिकेटिंग के संवीकों का सम्बन्ध है, जो साधारण कारत का उर्रि करी हुए बताये गए हैं, श्रीर इनस्थि धुलिन है विवेटों पर मुकदमा मशाया है या वह बहरें! स्थ्याल कर रही है। ब्यापक वामरों का शक वित्याम यह होगा दि जागत ही शाया हैने हैं है भरदार का यह मगोर्नन प्रतिर्विध कौर कार्मित का एक स्मोनिय प्रतिर्विध क्रम प्राप्ति की संवि द्वीर समर्भी कार्रवार्र उनके निर्णय पर निर्मेद होगी। वृत्तरे शब्दों है इस लाम लिए पर वार्त् का कांक्य पुल्लि से हटकर, जिलका यह प्रवान करेंक्य है, यक जांच सरहल के वाल नहीं कर् इस मददत के नदश्य किमा मिन्नारियान वर पहुंच नकी हैं, जब कि मुक्तिन की ही हरिया कार के अनुसार ही कार्रवार्ट करनी पहली हैं; आया न की मह स्थानशास्त्र है सीर मा नामी है कर महा है। बा कि इन दिवस पर पुलिन के काँक्वें की किसी साह रहा कर दिया आब ह

भ्योते माधको है, बादन क्षेत्रा सवा है या नहीं, दलका देशका हो। खदाकत ही का हर्म है। कीर महतक प्रतिम में बादानत का यह दैनना कि निर्देश में न बाला कान्य की। है है के के भी शारी बा मेंत हुता, बरत नहीं मात्र, वश्यव क्रवाल बा हा देवना प्रापत हैं।

होर इंग्रेलिए समझीते के फलहरहत विकेटिंग को बन्द कर देना पढ़ेंगा। जांच-समिति से उत्यन्न होनेवाली कठिनाइयों 🖩 से एक कठिनाई इस उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है । समभीते से कामेंस वर जो कर्नुब्य-भार द्या पड़ा है, उक्षक सम्बन्ध प्रधिकांशतः श्रमन व कानून-मध्यःधी मात्रलों, व्यक्ति-गत कार्य-स्वतःथता श्रीर शासन प्रकल से है । श्रर्थात् नससीते का मारी उल्लंबन इनमें किसी-न-किसी गर ग्रावश्य बढ़ा ग्रामर बालेगा । सहा तक कोई व्यक्ति साधारण कानून का उल्लंपन करता है, वहा तक पिकेटिया की-सी ही स्थिति होती है। बंदि कावन-मंग जाम होने समता है ग्रीर उससे समन व बानुन-एक्पन्थी नीति का प्रश्न थहा हो जावा है या उसका श्रास-प्रवन्ध पर पहने सगता है. शो सरकार के लिए यह असम्भव दोगा कि वह सामला जांच-समिति के पास मेत्र कर आपने कार्य-स्वात न्य पर बकायर शाल दे । जब समस्त्रीते की खान्तिय चारा बनाई गई थी. तम इसका स्ववास भी नहीं किया गया था और न सरकार की जाधार-भूत किस्मेदारियों के निमाने से इसकी समित ही वैटाई जा सकती है । सभी को यह प्रवीत होता है कि इस समझौते का पासन सुख्यत होने पत्ना के इसके प्रति सक्ने रहते पर ही निर्भर रहता चाहिए । जहां हक सरकार का ताल्लक है पटातक वह इसकी शार्ती का कठीरता से पाकत करने की इच्छु क है, और इमारी अनकारी से मालूब होता है कि प्रान्तीय सरकारों ने ग्रापने पर काले गये इस कर्तव्य-मार को चित्ता के नाथ निमाया है। सन्न संदेश-राद भामली का होना तो स्वभावतः श्रानवार्य है, लेकिन प्रान्तीय सरकारें अन्तर बहुत ध्यान एवंक रिचार करने को भी उद्यव हैं छोर भारत-सरकार अन मामलों की प्रान्तीय सरकारों के ध्यान में साना जारी रानेगी, जो उसके पास पहचाये कार्नेंगे और यदि अस्ती हवा तो नस्तुश्यित के सम्बन्ध में श्रपती दिलजगई भी कर लेगी 12

"बाइसराय मनन में श्वास शाम को किये गये बायदे के अनुनार में श्वपती यह प्रार्थना लेख-बद्ध कर रहा है कि संस्कार व कावेल में इय समझौतै-सम्बन्धी उन प्रश्नो का निर्धय करने के लिए निर्माल पत्न पैठाये जाय. को समय सबय पर सरकार था कांग्रेस की छोर से इसके सामने पेश किये जाय । निम्न-शिश्ति कुछ ऐसे मामते हैं, जिन पर शीध निजार होना खरवन्त खावस्यक है, यदि

v. इमर्धन ठा०को शिमला से लिखे गये गायीजी के २१ बुलाई १६३१के पत्र की नकल .--

(१) क्या पिटेटिंग में शागव की दुकानों या नीलामों का विवेदिय शामिल है है (२) क्या प्रान्तीय-नरकारों को विकेटिंग के लिए, बुकान में ऐसा दूरी निर्धारित करने का

उनके ब्राह्मय के सम्बन्ध में भरकार व कांग्रेस में मत्मेद रहे-

श्राभिकार है कि जिससे निर्नेटरों का उस हुकान की अबर में शहना ही जाय है

(१) क्या सरदार की विकेटरें की ऐसी सख्या सीमित करने का प्राचिकार है, जिससे उस

दुष्टान के सभी राख़ों पर विकेटिंगे करना कासम्मन ही साथ है

(v) क्या शान्तिमय विकेटिय का उदेश नह करने के लिए सरकार की दुकानशह की आई-सेमा-प्राप्त स्थान चीर समय हैं। खिदियक स्थान व समय पर शराब बेचने देने की छाशा देने का श्राधिकार है ।

(४) पुत्र उदाहरणों में, १३ और १४ बलमा के बामन के मिलांगने में उन्हीं मधा की

साप करना, किनी प्रात्वीय काकारों ने एक कार्य किया है और कार्रेस ने क्ष्मत् ! (६) कलम १६ (का) में "लीटाना" शब्द की ब्यास्था करना ।

(७) स्विनय रायम-चान्दोलन में भाग लेने के बारण किनडी बन्दुकें लाइसेंक रद करने के

बाद अन्त को गाँ हैं, क्या अन्द्र शीक्षन्त सम्माति के चान्तर्गत है !

े "ब्रापका १६ कर का पत्र मिला क्यीर लाख ही विकेटिया के सम्बन्ध में मदरास-सरका प्राप्त चिररण का एक उद्धरण भी। यदि शिर्गर्ट सच है, तो बहुत वरी कत है। है जि विष्यमनीय प्रत्यस्त्रशी कार्यकर्नाश्ची से मदसल के को दैनिक समाचार मुक्ते मिसते हैं, वे मुन्ने श प्राप्त होनेवासी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करने देते । लेकिन में बानता है कि इससे होई साम होगा । जहांतर कांग्रेन का सम्बन्ध है, मैं सममीते का पूर्श पालन चाहता है। इस्टिए बात पैरा बरता है । क्या ज्ञाप मान्तीय सरकारों को किसी भी पत्न के ज्ञारोजों की सरहरी बांच के लिए एक जोच-समिति -- एक प्रतिनिधि सरकार की श्रीर से श्रीर एक कांग्रेस की श्रीर नियुक्त करने की सलाह देंगे ! और यदि कहीं यह पाया काय कि शान्तिमय रिकेटिंग का नियम गया है, तो यहाँ विवेटिंग विलक्तुल भौकृत कर दिया जाय: श्रीर दुसरी तरफ सरनार यह बनन दे यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय विवेटिंग करते हुए ही श्वयसेयक पत्रक लिए गवे हैं, थे ह दमा उसी समय नापस से लिया जायगा । यदि चापको मेरी यह सलाह पसन्द न हो तो हाए स्त्रीर खर्चिक स्वच्छा स्त्रीर स्वीकार करने योग्य परामर्श देंगे । तथ-तक मैं स्त्रापके पत्र में अगरे विशेष धारोपीं की जांच करता है।"

३. गांधीजी को लिखे गए मारत-सरकार के होम सेकेटरी इमर्सन नाहर के ता॰ ४ इंप

१६३१ के पत्र की तकला:---

"१४ जून के पत्र में ज्ञापने यह सलाह दी है कि समसीते के अर्थ-सम्बन्धी महतें हैं। करने के लिए शायद स्थायी पंच नियुक्त करने का समय का सथा है । फिर २० वन ने पदमें की यह सलाह दी है कि भारत-संकार मान्तीय सरकारों को किसी भी पत के झारोगों की जान कर के लिए एक जान समिति—जिसमें प्रान्तीय सरकार का एक प्रतिनिध और एक कामेंस का प्रदेन हो-- नियुक्त करने की सलाह दे स्त्रीर यदि नहीं यह पाया जाय कि शान्तिसय निर्वेशन का निर् तीड़ा गंगा है, क्षे वहा पिकेटिंग विश्वकुल सीकूफ कर दिया जाय तथा इसरी तरफ सरकार यह बनव कि यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंत्रक पकड़ लिए गर्वे हैं गुरदमा उसी समय बापस ले लिया जीवया । समकीते के बारे में उठाने वाले प्रश्नी के सम्म यह प्रस्ताव स्वीकार करके अभादे के सम्मावित कारवीं को ही दूर करने के द्वापके हस वामर्प की क्द्र करता हूं। पहले ख़ोटे सवाल को ही लीजिए, क्येकि मेरा ख्याल है कि यह मुख्यत ही मामलों तक संभित्त है, बहा तक क्रिटिय के वरीकों का कारन्य है, जो साधारण कार्त हा उल्लं करते हुए बताये गए हैं, श्रीर इसलिए पुलित ने विषेटमें पर मुख्यम चलाया है या 🕅 चलाने 🤅 स्वयास कर रही है। ब्यापके पामर्श का एक परिशास यह होगा कि कानून की शासा होने हैं भरकार का एक मनीनीत प्रतिनिधि श्रीर काँग्रेस का एक मजोनीत प्रतिनिध इस मामले की सांव ह्यीर श्रमली कार्रवार्ट उसके निर्णय पर निर्भर होगी । इसरे शब्दों में इस खास विषय पर कार्न् का कर्तव्य पुलिस से इटबर, जिसका यह प्रधान कर्तव्य है, एक अंच-मरहल के पास चला जार इस मध्डल के सदस्य किसी मिन्ननरिखाम पर पहुंच सनते हैं, जब कि पुलिस को वो सम्ब कानन के अनुसार ही कार्रवाई-करनी पहली है: खबा न को यह व्यावहारिक है और न सममीते यह मशा ही या कि इस विश्व पर पुलिस के कर्तम्यों को किसी तरह रद कर दिया आय !

"ऐसे मामलों में, कानन बोड़ा गया है या नहीं, इसका पैसला को खटालत ही कर है है। श्रीर जनतक श्रामित में ब्रायालत की बह फैतला कि पिकेटिय से वाधारण पानन श्रीर है

्की शर्ती का भंग हुन्तर, बदल व "

`

ौर इशलिए समभौते के फलस्तरूप पिकेटिव को बन्द कर देना पढ़ेगा। आच-समिति से उररन्न ोनेवाली कठिमाइयों में से एक। कठिनाई इस उपर्युक्त उदाहरस से श्यष्ट है। समसीते से कांग्रेस ार जो फरेंक्य-भार चा पढ़ा है, उसका सम्बन्ध श्रामिकांशतः श्रमन व कानून-सक्क्षी मामलों, व्यक्ति-गत कार्य-स्वतःत्रता और शासन प्रशन्य से है । श्रार्थात समग्रीते का भारी उल्लंघन इनमें किसी-स-किसी पर शताय बदा श्रासर दालेगा । जहां तक कोई व्यक्ति साधारण कानून का उल्लंघन करता है, वहां तक विदेटिय की-सी ही स्थिति होती है। यदि कावनं भग ग्राम होने लगता है श्लीर उससे ग्रमन व कानुन-सम्बन्धी मीति का प्रश्न खड़ा हो आता है या उसका श्रासर शासन प्रश्नम पर पड़ने लगता है. हो सरकार के लिए यह श्वसम्भव होगा कि वह सामला आंच-खमिति के पास क्षेत्र कर श्वपने कार्य-स्वातन्त्र्य पर कशहर बाल दे । जब समसीते की ऋन्त्रिम घारा बनाई गई थी, तर इसका लयास भी नहीं किया गया था और न सरकार की आवार-भूत जिम्मेदारियों के निभाने से इसकी सगति ही मैठाई जा सकती है । मुन्ते तो यह मतीत होता है कि इस समझीते का पासन मुख्यतः दोनी पद्मा के इसके प्रांत सच्ने रहते पर ही निर्मर रहना चाहिए । जहां श्रक सरकार का चाल्लुक है वहातक वह इतकी शरों का कठोरता से पालन करने की इच्छक है, और हमारी आनकारी से मासून होता है कि प्रान्तीय सरकारों ने ग्रंपने पर डाले गये इस कर्तव्य-भार को चिन्ता के साथ निभाया है । कुछ संदेहा-राद मामली का होना को स्थमायतः अनियायं है, लेकिन मान्तीय सरकारें अन्तर बहुत ध्यान पूर्वक विभार करते को भी उच्छ हैं छोर भारत-सरकार जन मामलों को भारतीय सरकारों के प्यान में साना जारी रखेगी, जो उसके पास पहुचाये बावेंगे और यदि जरूरी हुआ तो वस्तुस्थित के सम्बन्ध हैं। धारती दिलजमई भी कर लेगी।

v. इमर्सन धा॰को शिमला से लिखे गये गांधीजी के २१ जुलाई १६६१के गत्र की नकल .---"बाइसराय भवन मे आज शाम को किये गये बायदे के जानुसार में अपनी यह पार्धना तील-सक्ष कर रहा है कि संस्कार न कांग्रेस में हुए समभीते-सम्बन्धी उन प्रश्नों का निर्णय करने के लिए निर्में पत्र बैठाये जाय, जो लमय-समय पर सरकार या कांग्रेस की खोर से इसके सामने पैश किये जाय । जिम्म-विधित छड़ ऐसे मामले हैं, जिन पर शीध विचार होना श्रायन्त शावरपक है, यदि उनके श्राह्मय के सम्बन्ध में धरकार व कांग्रेस में मतभेद रहे-

(१) क्या पिकेटिंग में शराव की दुढ़ानों या नीलामों का पिकेटिय शामिल है है

(२) क्या प्रान्तीय-सरगारों को पिकेटिंग के लिए दुकान से ऐसी दूरी निर्भारित करने का श्रीविकार है कि जिससे विकेटों का उस दुकान की अबर में रहना ही श्रासम्भव हो जाय है

(३) क्या सरकार की विकेटरों की ऐसी संख्वा सीमित करने का आध्वतार है. जिससे उस देशत के सभी शक्तों पर पिकेटिंग करना श्रासम्मन हो जाय है

(४) क्या शान्तिमय विकेटिंग का उद्देश नह करने के लिए सरकार की दुकानदार की लाइ-सेन्स-प्राप्त स्थान और समय से खातियिक स्थान व समय पर शराब बेचने देने की खाहा देने का

श्रविकार है। (u) कुछ उदाहरको मे, १३ और १४ कलमो के ग्रमल के सिर्लावने में उनकी मंशा की माफ करना, जिनमें प्रान्तीय सरकारों ने एक खर्च किया है और कांग्रेस ने कुमरा ।

(६) क्लम १६ (भ्र) में 'लौटाना' शब्द की व्याख्या करना ।

(७) सविनय खबरा-चान्दोलन में भाग लेने के कारण जिनकी बन्दुकें लाइसँस रद करने के । याद जन्य की गई हैं, क्या उन्हें लीदाना समग्रीते के कालगीत है है

(c) यहें साहितेल के सामुनार ज्ञान पुर्व पुष्त कारताह और वर्तरह दो गर्नरारों सेने (Water-Lands) को जाली बता हम समाधी के सामार्गत है और कर समार से टिस्टिंग्से पर बल करें समार्थ का कोवना है है

(t) पाछ tt li 'शहबी' का खर्च !

(१०) कि दिवादियों में लंकाव प्रावश आसीलन हैं अस हिए है, उने प्रांतर हो से पूर्व क्या हिया-दिवास को उनस को लगाने मा लंकाव हावस नाम में तमार्थ में पर्या के प्रात्तर उन्हें क्यांत्रस म काने का सांवादा है है

(११) गाँवनव बारक न्यान्त्रीत्व में मान लेने के बारन बस सामा की किया मिंड वर्ट को दश्य देन---पेतान, कीर स्वीनीवित्याची को मदद हरवादि बन्द करने वा सामास है।

% गांधीओं के नाम इसर्गन खादव के शिमला है। १० खुलाई १६३१ के लिने वर्ष

"मारत-गरकार ने इस मामले पर खुब मीर किया है । उसका स्वयास है कि झार सरकार और अंगेल में परसार मसमेद की झब्दरवा में इन इस्टेक्जों के निर्वाय के लिए यदि श्वव पंच को निर्वे यद भी लवाल है कि ऐसे भी कीके जा चकते हैं, जब कि हम मांग पर ओर देना भावरक होजाय। निसंदेद जाय यह स्वीकार करेंगे कि जाएके इस निवेदन और १४ जन के पत्र के परामर्थ में केवल यह अन्तर है कि जाम ज्यापक सहन को शांधित कर ज्याच्या-कंपी मरुगे पर पन की निमुक्ति सरकार के जल्दी मनून करा लेगा चाहते हैं। ४ जुलाई के वन में लिखे कारायों से मादन-सरकार की दुःज है कि तह पत्ने प्रमुग्न पर महत दिने योग अपनी दिवार को नदल नहीं सकती !

किसी बाद की कोई गुंजाइश नहीं है। "करर बताये उसलो के तिलांचने में श्रव में मापके पत्र में वरित कुछ परनें। की छानदीन करता है । पहले तीन महन पिकेटिंग से सम्मन्य रत्यते हैं और शामान्य स्वरूप के हैं । पिकेटिंग के कुछ न्यास मामली में क्या कार्रवाई की जाय, यह उसके स्वरूप वर श्रावलांग्यत रहेगा, लेकिन सरकार किसी ऐते व्यापक निर्वाय की विलकुल स्वीकार नहीं कर सकती जिसका ग्रासर शासन तथा न्याय क श्रीवकारियों की कानून व ग्रामन की रखाकी ज्ञापनी जिम्मेदारियों को निभाने पर पड़े या जो लोगों की ध्यक्तिगत खतन्त्रता में इखब्रेप करे । श्रापने को सामान्य स्वरूप की बार्वे रक्खी हैं ये तब इन विचारों के कारण इस दायरे में नहीं जातीं और सरकार जात-जात मामलों को भी निर्णायक-मयहल के वास भेजने के लिए रजामन्द नहीं हो सकती, नवीर्क वैसा करने से जन सम्बन्धित व्यक्तियां, को वह दृश्या मिल जायगा जिससे कि सर्व-साधारण नवित हैं । आपने चौथी शत यह लिली है कि मान्तीय सरकारें द्यारकारी-कानूनै का उल्लंघन करनेवालों को दरगुजर करती हैं, को मारत-सरकार को इस सम्बन्ध में ऐसी कोई इतिला नहीं भिली है। बहावक कानून के खनुसार खानकारी-मामलों के शासन से साल्यक -हैं, श्राप भी निस्त-देह यह शानुभन करेंगे कि प्रान्तीय सरकार सानकारी का कैसा प्रवन्ध करें यह निश्चित करने वा श्राधिकार देकर पच नियक्त करना व्यावहारिक नहीं है । फिर यह भी याद रखना चाहिए कि महकमा आवकारी आन्तीय इस्तान्तरित विशय है। १० वें और रेर वें मुद्दे एक शुरा परन्तु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करते हैं । समझौते की बातचीत करते समय अनमें वर्शित प्रश्नी पर बहस ही नहीं हुई थी । इसलिए इन मामली की पच के पास भेजने का श्रार्थ यह बेहद स्थापक जराना े मान लेना होगा कि समझौते के बास्तविक चेत्र व उद्देश से बाहर भी सरकार की सहमति के बिना पच को समसीते की पाबन्दी कराने का आधिकार है।

''पच कायम करने के रास्ते में, चाई उसके पार केवल ब्याक्या-सम्बन्धे प्रश्न ही भेने जान, बहुत-सी हुनीम साधाये हैं। इसी बात पर समातार अध्यक्षे होंगे कि ऋतुक सामला व्यास्था-सम्बन्धी है या नहीं रे यह व्यवस्था पुरानी दिवकसी की हटाने के बदले नई दिकतें पैदा करेगी !

"सन्धि-भंग होने की जब कोई शिकायत होगी तो सरकार अपनी दिवसमें हर हैने तैयार रहेगी। क्योंकि समकीते के पासन को सरकार अपनी इकात का सवास समती है और कोई सन्देद मही है कि आप भी उसे ऐसा ही मानने हैं। और संदि ऐसी रिगर्द से बाम किए पर न कि पंच ननाने के अक्तर में पढ़ने वं—तो सरकार को विश्वास है कि ये कठनारवा इन्ती व हम हो महानी हैं।?

परिपद् से गांधीजी का इन्कार

संयुक्त-प्रान्त में किशानों पर दमन और खरवाचार जारी था। अपने लेते व यो से निर्मा किशानों की दुदया से युक्तप्रान्त के नेताओं को —प० मदनमोदन मालवीय हो भी —किया के हो गई थी। गांधीजी ने युक्त-प्रान्त के गवर्नर तर सालका हेली को एक तार भेगा। हैरिन जी जयाब बहुत निरासाजनक मिला। तथी खोर हो ऐसी शिकायतें आ रही थी और परिपरियं हिं दिल्लीकने नाली थी कि ११ अगस्त १६११ को गांधीजी बाइस्टाय को दिन्तिलीलत तार भेटी विकास को मोडी:—

'बहुत द्वाल के खाय खायको खाँचत कर पहा है कि खभी हाल में बन्दर्ग-सहार हो पत्र मिला है, उनने मेथा करना जाना खरमभय कर दिया है। वन से कई बन्दर्ग संस्पर्य उर्गट हो गई हैं। गत्र में इश्कीच्छ खोर कानून दोनों हरियां है पर बहुत महत्त्वर्ग्य प्रमान उत्तम बन्दे खोर लिखा है कि सरकार को स्वान दोनों चुलों से खाँचन निर्मेण बनेगी। इश्कार की सिला है कि सरकार को होने चुलों से खाँचन निर्मेण बनेगी। इश्कार की सिलाम बन है कि जिन मामलों में सरकार को। हाल के की सिलाम कर है कि जिन मामलों में सरकार को। काम के बन की स्वान पत्र का बना है। हाल होने की स्वान पत्र का बना होने से सरकार के पत्र होना है कि इन स्वान को सिलाम की सिलाम की सिलाम की सिलाम की सिलाम की है कि हो की सिलाम की स

बायसराय का उचर--- ३३ क्षेत्रस्य १६३१.

है। यदि ऋएका निस्त्वय ऋन्तिम है तो मैं भीरन ही प्रधान-संत्री को ऋएके लन्दन म जाने

गाधीजी का धन्तिम हरकार---१३ बागस्त १६३१

''ब्रापके ब्राह्मक्षम के तार के लिए चन्यवाद ! ब्रापके ब्राह्मक्षम को मफे वर्तमान घटन को राष्ट्रि में रुवते रूप देशना चाहिए ! यदि आप उन घटनाशों पर विचार करने पर समभीते

के मेरे किए अपने पूर्व निश्चय पर महर लगा देने के श्राविश्ति और को ' मार्ग नहीं है । मैं के क्षी कह सकता है कि मैंने लन्दन जाने का हम प्रकार में प्रयत्न किया पर जामकल रहा । कृपया प क्षात-मत्री को इसकी सम्बद्ध दे दें । मैं सममत्त्र है यह पत्र-क्ष्यकार श्रीर तार प्रशासित करने

"आपके निश्चय की सुनना मैंने प्रधान सबी को दे ही है। मैं साक्ष संध्यानसम्बद्ध

शतों के बाहर कोई बात नहीं पाते. वो इससे प्रतांत होता है कि हमारे और ग्रापके समझौते सम्ब

विश्वीला में नैद्वान्तिक यतमेद है । बर्तमान पशिध्यति में सभी खेद के साथ समित करना पहल

सारा पत्र स्वरहार प्रकाशित कर रहा है ! ब्राप भी ऐसा कर शकते हैं ।"

सचनादेदंगा।"

द्यापको द्यापत्ति न होसी ।" बाइमराय का उत्तर--१४ फार्स्ट १६३१

:t

सममीते की एक योजना, जिले हम विस्तार से नीचे देते हैं । इस सिलसिले में कार्य-मार्गत ने निप-सिसिल वक्तव्य प्रकाशित किया:---

ंचारे रहमें कारीय को किवनी भी खरफलता क्यां न हुई हो, उनने शुरू से शिंहाइ पी यता को खपना खादरों माना है खोर यह साम्यदाषिक भेदमानों को हमने में सठा प्रकारीत पी है। तामिय के लाहीर-आधिनेशन ≣ पास किया हुआ निम्मलिसित अस्तान उनकी राहीया में सरस्रवीमा ह—

'चूंकि नेहर-रिपोर्ट सतम हो जुड़ी है, साध्यदायिक प्रश्नों के बारे में बांग्रेन की नींच की पीयवा करना ज्ञानस्थक है। कांग्रेस का दिव्यस्थ है कि स्तत्म मारत में साध्यदांक प्रश्ने के 197 फिर्म निग्नुत्व राष्ट्रीय बंग से ही किया जा एकता है। सीक्ष्म जुक्त साधक (तरकां में सीक्ष्म का का प्रश्ने का प्रश्ने का का प्रश्ने का निज्ञ का प्रश्ने के ने हिस्स निज्ञ के मार्च मार्च का प्रश्ने का प्रश्ने का प्रश्ने के मार्च के मार्च के मार्च के मार्च के मार्च का प्रश्ने के सिक्स के मार्च का प्रश्ने के सिक्स के मार्च का प्रश्ने के सिक्स किया का प्रश्ने का स्था का रोज को सिक्स का मार्च का प्रश्ने का स्था का रोज को सिक्स का स्था का स्था न को स्था का प्रश्ने का किया का स्था का स्था का स्था का स्था का स्था का किया न को स्था का स्था न को स्था का स्था न की स्था का स्था का स्था का स्था का स्था कर की स्था कर का स्था का स्था का स्था का स्था का स्था कर की स्था कर की स्था का स्था कर की स्था कर कर कर की स्था कर की स्था कर की स्था कर की स्था कर कर की स्था कर की स्था

"रही कारव लामवाचिक मस्त का लामवाचिक हक देश करने की जिम्मेसारी से कार्य पुस्त हो गई है। लेकिन यहाँ के प्रतिशत के एक माजक मीके पर यह सद्दान करती है कि कार्य लामिय को देश की क्योडिक के लिए एक देशन हक तुम्मता चारिय, जो देशने में लामपारित ही पूर्व भी ग्रष्टीश्वाल के क्रीचिक्त के लिए के लिए के लाम की एत कर साथिया होते की की हो। इसलिए पूरी-पूरी क्षीर क्षाजादी के लाग बहन के बाद कार्य-सामित ने सर्वकम्मित से नीवें लिये

योजना वास की है:--

"१६. (इ) शासन-विधान को मीलिक व्यथिकार से सम्बन्धित धारा में जातियों को बह स्वरिष्ट सन मी दिया जाय कि उनकी महाति, धाया, वर्मकम्म, विद्या, वेसा और धार्मित करासा हर सर्योद्या की रखा को आयमी

(स) विदान में लास भागमें रचकर मावियों के तिजी कार्नों की रहा की सामगी।

(ग) शिक्षिल प्राप्ती में सहनमक्षक आर्थियों के सबनैतिक तथा चान प्रापिमारी की न्या करना तपनगरकार के निर्मि होगा चीर ने काम उनके क्यांचार थेन की नाम में होते।

२, तमाम शांसग स्थी-पुरुष मर्वाधकार के श्रविदारी होते।

त्रस्य के विश्वता कर राज्य का भाग का भाग का भाग कर प्रति । विश्वता कर भाग का भाग के आप का राज्य के आप का हो। क्षान्तरी के देव का तारों से भग का हो। स्वीत की व्यक्ति के प्राप्त स्वाप्त के आप का स्वाप्त के स्वाप्त राज्य क पर स्पन्न द्वाप्त राज्य स्वोत्त के स्वोत कर का स्वाप्त का स्वाप्त के स्वाप्त के स्वित भी वस्तार राज्य के स्वाप्त

- ४. वटो एर नियुक्तियां निष्णञ्ज सर्वित-क्रमीश्चर्त के द्वारा होता। त्रीकरियों के लिए आवरसक स्मृत्यतम योगवा का भी निर्णय वे क्ष्मीश्चन स्वेंगे और कार्य के शुन्दार-कर से जकते का तथा त्रीकरियों के लिए समाम आवितों को समान अवसर मिले हम सिद्धान्त का और वे बुतुन-कुछ योग उठते दे कई हम लाट का वे पूरा क्याल रक्ति।
- भ्र. संपीय खीर प्रान्तीय मित्र-मण्डल के निर्माण मे खल्यस्वक जातियों के दित एक निश्चित प्रथा के खन्तकार मान्य देंगि ।
- पश्चिमोत्तर सीमामान्त और नलूनिस्तान में उठी प्रकार को शासन-अवस्था होगी, वैसी अन्य प्रान्तों में है ।
- ७. सिन्ध को झलग प्रान्त कता दिया जायमा, बरातें कि सिन्ध के लोग पृथक् प्रान्त का व्यक्तिक प्रार सहत करने को तैयार हों!
- द्धापक भार तहन करन का वंशार हा। द्ध. - देश का प्राची शालन निवान वंशीय होता । श्रविशः श्रथिकार तथ की इकाइयों के पाल रहेंगे, वशर्वे कि क्रीर श्रुपनेशन करने पर यह भारत के श्रास्थन्तिक-हित के विकट सावितः
- न हो! "कार्य-गमिति ने उस्त योजना को चितुद्ध साध्यदाविकता और चितुद्ध साध्रीयता के आपार पर किये गये प्रस्तायों के बीच सम्मति के रूप में स्वीकार किया है! इसिस्ट जहां एक और कार्य समिति यह आराा रखती है कि साध राष्ट्र इस योजना का समर्थन करेगा, यह दूसरी घोर उम दिवार के लोगों के, जो इसे स्वीकार मही करते, यह (वश्यास दिसाती है कि समिति दूसरी किसी ऐसी योजना को दिना हिपक के स्वीकार करेगी, जो सब सम्मियन दक्षों को मद्द्रा हो, जैसे कि यह समिति के सत्यास से सभी हाई है! "

िदेशों करहें छीर खुंक के बोहण्कार की नीचे लिली प्रवित्य की क्लरेखा भी कार्य समिति में तैयार को गई छीर यह निरूचय किया गया कि चिदेशी करने व खुंक के बेहण्कार के तिसस्ति में की गई कोई भी देशो प्रवित्य, को इससे मंत्र न खाती हो, रद सानी जायगी:—

''इस मिदा करते हैं कि वश्यक हर मिस्म-शिक्षित रावों का पायन करते रहेंगे, जश्यक कि कांमेच की कार्य-विमित्त कियी प्रसान-दावों कुछ करने को नहीं कहती :—

- न्यरिदने और न वेचने का बादा करते हैं | २. इम किसी ऐसी मिल का सुत या करका भी न न्यरिदने और न वेचने का बादा करते हैं,
- इस किसी ऐसी मिल का सूत या कपड़ा श्री न व्करियन ग्रीर म वेचने का बादा करते हैं जिसमें कामेंस की शरों को न माना हो ।
- रे. इस झपने वास मौजूद क्यास, जन या न्याम से बने हुए विदेशी स्त या उससे बने कपड़े को भारत में न येचने का बचन देते हैं 1º/

हरू है बाद यह फैरला किया गया कि इस्ट्राइश्वा-निवारची शर्मित को, जो गत वर्ष समित्र इसका के साम में हिम हो गरें पी,पुनासित किया जाय । को जमनालाल समान को हर उदेश-पूर्ति के लिए पपायोग्य काम करने को कहा गया। इस शस्तित को इतन बदस्य खामिल करने का सम् इतन प्रायदक इस्टिक्टर भी दिये गये।

मिल-समिति ( Textile Mills Exemption Committee ) की तथा मश्रूपे नो हालत के मशल पर कार्य-समिति ने यह निर्शय किया कि वहां सम्भव और श्रावरणक मरीत हो, उक्त अमिति ग्रापसी तनरीकों के द्वार ऐसी मिखों में किन्होंने कामेंस की धोपखा पर हसाबुर कर दिये हों, मशरों सममीते की एक योजना, जिसे हम विस्तार से नीचे देते हैं । इस सिल्लिने में कार्यनिर्दे ने देन

লিভিত্ৰ বৰ্তম্য মহাগ্ৰিত ক্ৰিয়া:----"चाहे इसमें कांग्रेस को कितनी भी असफलता क्यों न हुई हो, उनने गुरू हे हैं। जुड़ा

यता को द्यापना च्यादशं माना है ज्यौर वह साम्प्रदायिक भेदमातां को हटाने में सदा प्रश्तात र है। कांब्रेस के लाहीर-अधिवेशन में वास किया हुआ निम्नलिमित प्रलाव उमझे सूर्वा है चरमसीमा है----

'चूंकि नेहरू-रिपोर्ट खतम हो खुकी है, साध्यदायिक प्रश्नों के बारे में कारेन ही दीई घोषणा करना सावस्थक है। कांग्रेस का निश्वास है कि स्वतन्त्र मारत में सामग्राहिक मन्त्र हो। सिर्फ विशुद्ध राष्ट्रीय दंग से ही किया जा सकता है। लेकिन चुकि सासका निवनों ने क्रीर करन चया भुषतामानों तथा दूधरी श्रहन-सच्यक व्यक्तियों ने नेहरू-रिपोर्ट में प्रसाधित सम्प्रदार है है इस के प्रति श्रवंदोय जाहिर किया है, यह कामेंस सिक्लों, मुससमानों श्रीर दूसी श्रवंसिक हैं। को विष्याय दिलाती है कि आबी शासन-विधान में साध्यदायिक समस्या का देश की है। की मंगूर न होगा, जिससे सम्बन्धित दलों की पूरा संतीप न होता हो।" "

"हरी कारण लागदायिक प्रश्न का सामदायिक इस देश करने की जिमेरात है । मुन्त हो गई है। लेकिन राष्ट्र के इतिहास के इस नाजुक मीके पर यह महसून हाती है हिन समिति की देश की स्थिकृति के लिए एक ऐसा इल सुमयना चाहिए, जो देशने में सामग्री हुए भी राष्ट्रीयता के अधिक से अधिक निकट हो और झाम और पर सब अभिरत बार्डन है। ा । इसलिय पूरी-पूरी और आआदी के साथ बहुत के बाद कार्य-समिति ने सर्वसमित है की हैं। योजना पास की है:---

"१. (क) शासने विधान की मौलिक ऋधिकार से समन्यत चारा में जातिर्गे हो स पर सन् मी दिया जाय कि उनकी संस्कृति, भाषा, वर्तमन्य, शित्वा, पेशा और पार्मिक कर्ता है

मर्यादा की रखा की जायगी। (ल) विधान में लाख धारायें रहकर जावियों के निजी कान्तों की रहा की अपनी।

(ग) विभिन्न प्रान्तों से ख्रह्मसंस्थक जावियों के सक्तीतिक तथा ध्रम्य अधिमारी है है

करना सप-सरकार के बिश्मे होगा श्रीर ये काम उसके ऋषिकार चेंच की सीमा में हैंगे।

नोट-करोची-कांमेस के प्रसाय-द्वारा कार्य-समित बासिय महाधिकार क निर्देश हैं

है, श्रदः यह दिशी दुशं प्रकार के मताविद्यार को यम्ह नदी कर सहती। लेकिन हुन रूपरे के ग-नगरमी पैली हुई है, उसे प्यान में स्वते हुए समिति यह शए कर देना भारती

हालत || सर्वाधनार एक-समान होता चीर हतना स्थापक होगा कि पुना की भारतही का सनगत जनमें स्था दिलाई पढ़े । (क) मारत के मावी शासन-निधानमें """"

(ल) निन्ध के दिन्दुकों, ग्रासाय के मुस्समानी रंज्ञार के लिस्ती धीर क्षित्रों मी पेसे प्रान्त के दिना और स्ताहाडी के २५ को नहीं में भी कम हो, नंबीय सीर म: पर स्पान मुर्गसन स्थान आपेंगे चौर उनके चलाना

लंदे होने का फरिकार होगा ।

किया । यह भी निष्ठ्यंत्र किया यया कि खुदाई खिदमतगार भी कामेस-स्वयोजक-मभठन के एक ऋग हो जाने चाहिए । संस्रति खपने निष्ठ्यों पर निम्मलिखित चळस्य प्रकाशित करती है :---

"शीमाप्रात में कांबेश के कार्य क्षण मातीय कांग्रेस नगरी, प्रचमान किया कीर खुनाई खिर-मतगारों के वारवांतिक चन्नाची के वार्ष में कुत्र अस्त कार्याय उत्तर वर्षी हुई हैं. हालंकर प्रमंत्रभावित ने लान व्यन्नतान्त्रपत्रका, बान ज्यावीत्राल्यां, त्रिम व्यन्नत्रकाली, शीवरण्य साद, व्या-म्मारी-मुहम्मद और शीमती निक्कोरेयों से मिलाइन उत्तर मान्य में मानी कार्य के निष्य में विचार किया । इन विचार-विनाय के परिश्वाम-क्षण कर सलक्ष्य मिला हुई हो वर्ष कीर बीधा मान्यीय नेता मुद्ध सम्मत-नेग्यों के व्यनुसार यह साथ काम काने को वैचार हो माने हैं। यह नताया गया यह व्यन्न मान किया होते के वार्य-मान पर सम्मत कर यह या और खुराई विकासनार होते मान्यव्याती सनाने में लिए व्यवस्थित के वीर पर काम कर रहे ये, लेकिन व्यक्तात किरों का विचार मान्य से प्रवास कर हो से अपना भी न या और विदारों के विचार मान्य के सम्मत्यों के स्थान मान्य स्थान कर हो से आप भी न या और विदारों के विचार मान्य के सम्मत्यों के स्थान स्थान की स्थान भी सा स्थार विदारों के विचार मान्य के सम्मत्यों के स्थान स्थान की स्थान की स्थान भी सा स्थार विदारों के विचार मान्य के सम्मत्यों के स्थान स्थान के स्थान की स्थान की स्थान स्था

कीया मालीय नेवा हुँच प चहुनव हो गये हैं कि वर्तमान प्रात्तीय कारेल-कांमदी और अक-माम-किस्सा परदर मिल कार्य और कारेल-कियान के अद्भुवार एक तर्रे प्रात्तीय कारेल क्यां स्वारित की भाग को मान में कांग्रेस कार्योक्तिक करे। यह नर्रे जुती हुँ कारती प्रान्तीय कारेल-किम्पिटी होगी। उन मान्य को मान्य में यह शीमाधान्तीय किराय बहलायेगी। हुती शहर निश्चार कार्योक्त कार्योक्त कांग्रेस्ट स्वार्त कार्योक करे आ कक्षेत्र। वे कार्योक-कार्याद्वार है, हवरा भी शहर निर्देश रहेगा यह भी नैक्श हुन्या है कि जुपार्ट विकासमार वार्य-कार्योक्त के हाल के अव्यक्त के प्रत्युक्त स्वार्योक्त स्वार्योक्त-कंग्रह अव्यक्त स्वार्योक्त कार्योक्त स्वार्य कार्योक्त स्वार्योक्त कार्योक्त के स्वार्योक्त कार्योक्त कार्योक्त कार्योक्त स्वार्योक्त कार्योक्त कार

षार्य-मिरित थी प्रार्थना वर नीमा-प्रान्तीच नेता स्वान क्रस्टुलगक्कारखां ने उच प्रान्त में कांद्रेस साम्बेलन के सवास्त्र का भार क्रयने कर्जा वर ने लिखा है।"

भारत आन्दादन के चेनालंड का नार अपने केवा पर ले छिया है कार्य-समिति की निराशा

वर्ष-गांभित ने इस ब्राह्मच का मत्याव भी आत किया कि वह क्राह्मिन्यु-पूर्वक इस परियास पर पहुंची है कि समझीदे को राठों क्रीर राष्ट्रीय हिलों को स्थलने दूस दामिय गोशमेस परिएत् से न भाग के नहती है श्रीर न उत्ते लेगा मि जाहिए। नेवित्न क्रामित ने यह भी वोषया की कि दिस्ली-समभीता क्षत्र भी काराय है, जैसा कि निम्मेलीलिय सत्याव से साह्युम द्वीमा >--

"शाम-विभिन्न में १६ क्रामत्त को योलमेन-परिषर् में बामेंस के भाग न लेने के बारे में मत्ताव पात विभा था। उसे मद्दे-नाम क्लो हुए। यह शामित शरा कर देना त्यारपी है कि उस मताव को दिस्सी बामोति का सामित-माक म बामाम जाय। दासित्य समिति क्ला कामेल-वर्षायों व क्षिमे-रिप्ती को बरत्व समामीति को बागित पर साम्य होनेयाशी खर्ती पर खमल करने की बताद देती दे, बन-कर कि मौर्ट वसी दिरायन न वी बाय।"

. प्रायाधारम् प्रितिशति उत्तान होने की कारकाओं के लिए जब कार्य-समिति न तुलाई वा सह राष्ट्रपति को निरोप प्रतिशत भी दे दिने सने, लि "इस प्रस्तान हारा कार्य-समिति की कीत् से उसहे नाम पर राष्ट्रपति को साम करने की कार्यकार दिया अत्या है।"

मांच भवन (बन्दी) ।। बारे दिन काशाबों व उम्मीतों से मते वे कवनाई गाम ही सी क्ष

कि सर तेजबहादुर सम और भी जयकर के जाबिती समय किये गये शान्ति के प्रयत्नों के बारए गार्पन का सन्दन जाना सम्मव हो जायगा । लेकिन सूर्यास्त के विक्त बड़े-बड़े नेता मिश-भवन से बार निकले श्रीर श्रत्यन्त उत्सुक य प्रतीद्धा में खड़े हुए प्रेस-प्रविनिधियों को बताने लगे कि श्राखिरी हरन की गई सन्धि-चर्चाओं के सफल होने और गांधीजी के अपने निश्चय को बदलने की कोई सम्माध नहीं है । फिर भी कुछ आशाबादी ऋबतक यह आशा लगाये बैठे ये कि अन्त में कोईन कोई एउ निकल ही जायगी । लेकिन जन गांधीजी रात के 🖂 । बजे मखि-भवन छोड़कर वर्ष्यरेनीन्ट्रल ऐंटर पर गुजरात-मेल के एक तीसरे दर्जे के डिब्ने में सवार हो गये. तब सब सन्देह बिलकुल खतम हो गरे।

सर प्रभारांकर पट्टनी ने दोपहर को आघ धन्टे तक गांधीजी से मुलाकात की। सनोधिकी मैस के भेट करने पर सर प्रभाशकर पहनी ने (जिन्होंने 'एस॰ एस॰ मुलवान' जहान से झपनी यत्र स्पंगित कर दी थी) इससे ऋधिक कुछ भी बढ़ाने में ऋतिच्छा प्रकट की कि स्रमैक कारणों से उन्हें

. श्रंपनी यात्रा स्थमित कर ही है।

इस तरह गोलमेत-परिषद् के श्रामिनय में पहला हरूय समाप्त हुआ ! १५ धगल हो बॉ॰ हर् थी जयकर श्रीर भी रगास्त्रामी श्रायंगर गांधीशी से दो-एक बार मिसकर वर्म्यर से खामा होगरे। **१**६ विषय पर प्रकाशित हुए पत्र-व्यवहार के खच्ययन से सरकारी ऋधिशारियों की मसीहनि का सन्त्री रिचय मिल जाता है । सेकेंटेरेयट ने समस्तीते की समुद्र में फैंक दिया था। यूना की दुर्गटना ने हैंने त्तः सेकेंटेरियट की शांति भग कर दी थी। प्रायः प्रत्येक बार किसी-न-किसी हिंसात्मक कार्य से बांदेर ब्रान्दोलन को नाचुक समय में काम्या पहुंची है । पूना के फर्युंसन-कालेज में बम्बई के श्वानापन ग<sup>4</sup> रेर सर रे॰ हॉटसन पर एक थुवक विद्यार्थी-हारा गीली का चलाया जाना इस समय बस्तुत दुर्माण र्यों था। लेकिन ई॰ हॉटसन ने स्वय वही स्थिरता और शान्ति रक्सी, जैसी लॉई कॉर्वन ने २१ दिसम्बर १६२६ को रक्ली थी । गांधीजी ने पूना-दुर्यटना पर दु:ल प्रकाश किया श्रीर स्थानार<sup>ब</sup> वर्नर को यचने पर वधाई दी। कार्य-समिति और महानमिति ने भी इच आक्रमण की निन्दा है स्ताव पास किये। लेकिन यह तो केयल एक स्त्रेपक है। ग्रांधी-स्वर्यित-समसीने के टूटने के वल्ला तसे भी गहरे कारण में। प्रत्यक्त उल्लंधनों का वो नाम-निर्देश भी कर दिया गया है। गांधीश्री के गारी में में प्रत्येक का उत्तर शरकार ने २४ अगस्त को प्रकाशित किया और कांप्रेस ने उन्ध्र स्तत प्रस्तुत्तर स्वस्तुदर में प्रकाशित किया ।

न जाते के कारण

इसमें छन्देह नहीं कि समझीते के ये उल्लंबन, गांचीशी के गोलमेश-परिपर् में उपरिवर ने नि इन्कार करने स्रीर १३ स्त्रगस्त को बाइस्टाय को तार-ग्राय स्वयने निरुवय से ( जिसका सम न कार्य-समिति ने भी किया ) स्थित करने का, एक कारण ये । बल्तुतः यह इसस्तेन सा॰ वा ३० लाई का पत्र था, जो पहले छा खुका है, जिसने रियति की नियति-रूप दे दिया था। वानई दे गर्व र का १० ज्ञागरत का पत्र भी कम निर्कायक न था। तर मास्कम देशी कर वार भी, वधारे उवसे म्प, शिष्ट भीर संपदभाषा का प्रयोग था, यह निश्चय करने में क्षम कारण न था । लेकिन इनमें सी बड़ा कारक या नारदोशी में समान नमूनी के लिए दमनकारी उपार्थों का अवसम्बन । ११ ल कार्ये में से २६ साल दिया का जुड़ा था। कांग्रेस का मन्तस्य या कि साथ लगान न जुड़ाने ्राम्मात्र के प्रस्त हैं चौर समय चारते हैं । Fresh अपने का बचाया करीव दो राख राख रोज

318

कहने पर सरकारी भासराजारी दी जाय या रोकी जाय ! सरकार ने ऋपने पत्र-स्ववहार में यह स्पष्ट

लिल दिया या कि समभौते का ≡ तो ऐसा काशय ही है और न सरकार इसे सहन ही कर सकती है। कांग्रेस यह साबित करने थे। तैयार थी कि सोगों को भवमीत करने और छुछ मामसों में वो श्रविधिक भारतगुजारी बसल करने के लिए श्रवनित प्रभाव झालने के लिए पुलिस का इस्तेमांस किया गया है। ग्रीर फिर इस प्रधार प्रकल की हुई ऋविकि-मालगुजरी एक लाल रुप्या भी नहीं होती थी । सरकार का कहना था कि लगान की वसली में ऋन्तिम निर्माय कांग्रेस का नहीं बहिक सरकार थीर उसके कर्मचारियों का होना चाहिए । ब्रिटिश-शान्ति श्रीर ब्रिटिश-शासन श्रभी वहाँ कायम है । सरकार इसे जवाना छीर साबित काना चाहती थी । सरकार को मालगुजारी की इसनी परवाह न थी. जितनी ग्रापने रीव की-उसी शेव की जिसकी इसनी तारीफ बास्टेग साहब ने की थी-चिन्ता थी ! एक इसरा श्रीर महस्वपूर्वा कारण भी या. जिससे बाचीजी इस्लैयट नहीं जाना चाहते ये। भारत-सरकार ने ऑक्टर छनारी को गोलमेज-परिपद् का प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किया था। स्वमावतः कांग्रेस उन्हें ले जाना नाहती थी । कांग्रेसी होने के ब्यलावा वह भारत की एक बड़ी पार्टी-राष्ट्रीय मुस्लिम दल-का प्रतिनिधित वस्ते ये । सभी वसलवान अवदि-विरोधी नहीं हैं । उनमें भी एक ऐसा साफ गिरोह था, को दिल से राष्ट्रीय या और पूर्व स्वराश्य-- मुक्तिमाल ज्ञाजादी के लिए उत्पुर था। लेकिन इस रहस्य को सभी जातने हैं कि लॉर्ड ऋडिंग ने गांधीजी के कहने से परिहत मदनमोहन मासबीय, श्रीमदी खोजिनी नायड श्रीर दावटर श्रावारी की मनोनीद करने का बचन दिया था, जनकि पहले दो ध्यक्ति मनोजीत कर लिये गये और शॉक्टर ग्रासारी छोड़ दिये गरे । यह बात नहीं थी कि लॉर्ड विक्तिंगहन जानने ही न ये कि लॉर्ड ग्राविन ने क्या बचन दिया था। लैकिन गोलमेज-परिवद में यह प्रदर्शन भी ब्रिटिश हितों के लिए श्रच्छा था कि मुरिशम-भारत स्व-गम्य के विवस है। लॉर्ड झर्विन के बचन का पालन करने की मांग के उत्तर में लॉर्ड विलियहन ने यह बतील दी कि मुसलमान प्रतिनिधि बॉब्टर ऋसारी के प्रतिनिधित के विरुद्ध हैं । वे तो उसके विरुद्ध होते ही । यदि वे विरोध न करते, तो वह मुलकामान प्रतिनिधि म होते: वल्कि मारत के प्रतिनिधि होते। देश में बॉस्टर ग्रन्सारी की रियांत श्रसामारण थी. उनके श्रतुपायी भी बहुत थे, उनके विचार मी राष्ट्रीय में । यह साम्प्रदायिकता के प्रवक्त स्त्रीर निर्मीक निरोधी थे । ऐसे बॉक्टर चान्तारी के जनाव की वे मुखलमान प्रतिनिध केसे सहत काते १ कांग्रेंस ने साध्यदायिक प्रकृत पर एक इस सैयार कर सिया था, जिसका समर्थन गोलमेज-परिषद् में एक हिन्दु और एक बुललमान प्रदिनिष करने । सरकार यह जानती थी और साफ शौर पर मुसलमान खंग को काटकर कांग्रेस को बेकार बना देना चाहती थी । इन परिश्चितियों 🛙 कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय सम्मान की रहा करते हुए नेवल एक 🜓 मार्ग खुला या । मंश्रिजी ने उसे 🕻 पकवा और बोलमेज-परिवट के लिए लन्दन बटने से इन्कार कर दिया । काणा के पहले पक बार फिर लड़ाई की वैयारियां होने लगीं । सत्यामही को को कोई वैयारी करनी नहीं . होती. उसे मेनल सचना देनी होती है । सरकार को जैसे लादी या मनव्य-बल की वैदारी करनी पहती है, वैसी कोई भौतिक तैयारी हत्यायही को नहीं करनी पहती। जैसे-जैसे खावरवकता होती करती है. जनता की श्रोर से स्वयसेवक साते वाते हैं। फिर भी यह सो मानना ! जाहिए कि मनुष्य की सहन-

रान्ति को भी व्यक्ति पुरु वीमा होती है और कल्वमह-वमान में तो सान्तिम मनुष्य और अन्तिम भा हो है जो काम दे जाना है। परन्यू इव विवय पर तो स्थिक बात इस सामें करेंसे। १५ समस्त

125

को लड़ाई की दया की ही सब जगह चर्चा थी। इसमें सन्देह नहीं कि साँद विलिगदन का स्वर्ष शिष्टता का था । उन्होंने गांधीजी से बहा कि ऋष मामले को तोई नहीं । जब 'कमी कोई दिसर हो, मुफ्तेसे मिल लें । लेकिन गांधीजी जन कोई बात पेश करते थे तो उसका कोई ब्रस्ट न हेंड

'था। सारा देशा एक निराशा 🖺 हुना <u>र</u>खा था। पविडत भदनमोहन मासवीय ग्रीर श्री<sup>रती</sup> सरोजिनी नायडू ने 'मुलतान' जहाज से अपनी वात्रा स्विगत कर दी थी, जिससे भी हव, व्यवस श्रीर श्रायंगर रवाना हुए थे। गांधीजी ने श्रपनी स्थिति निम्नतिस्ति सरत शब्दों में रह है: "यदि सरकार और कांग्रेस में कोई समम्मीता हुआ या श्रीर अदि उसके श्राश्य के वरे व

हीर विचाद उड खड़ा हुआ या किसी पक्ष की खोर से उसका उल्लंधन किया गया, तो मेरी हार्यी में सब समभीतों के लाथ लागू होनेवाले नियम इत समभीते पर भी 'लाग होने बाहिए । इत समभी पर तो ये स्त्रीर भी ज्यादा इसलिए लागू होने चाहियें, न्योंकि यह समझीता एक महान सरकार की सारे देश के प्रतिनिधित्व का दाया करनेवाली महान संस्था के बीच हुआ है। यह बात सी है इस समझीते पर कानून से झमल नहीं कराया जा सकता, पर इसीक्षिप सरनार पर 👭 रोही जिले दारी आ जाती है कि सममीता करनेवाले दो समुदाय जिन प्रश्तों पर एक नहीं हो सबते उने हुए 'मिथन न्यायालय के सामने पेश करे। कांग्रेस की एक बहत सरस खोर क्यायाविक इस तसह 'सरकार में दुकरा देने लायक समका है कि अगहें के ऐसे मामले निव्यद न्यायालय हो हैं। हैने चाहिए ।"

गाभीजी ने शान्ति के लिए कमी दरवाजा बन्द महीं किया। वह ती कहते वे कि की शस्त्रा साफ हुन्द्रा, यदि प्र'न्दीय सरकारें समम्कीत की शर्तों की शर्ति करवी रहें, में सन्दर्ग की ही दौड़ पढ़ूगा । जो बात प्रत्येक राजनैतिक विचारक के दिमाग में घम रही थी, उसे उन्होंने खुने हैं। पर कह दिया—''यहां के बड़े सिवितियन नहीं चाहते कि मैं परिषद में जा सर्फ । खौर बदि वे बरी भी हैं, तो ऐसी परिश्यितियों में, जिन्हें कांमेश-जैनी कोई सहीय-स्था बरदास्य नहीं का बहुती। देश के विधितियन वहें जोरों से यह बाव दीला रहे थे कि कामेंस से कर में गांधीजी एह पुनार भी मरवार वायम करना चाहते हैं और ऐसी निष्वंशक सरवा कभी गरारा नहीं की जा सकी। मांधीजी ने सम्बर्धी अहमदाबाद के लिए स्वाना होते समय लाई विलिमकत की एक निर्वा <sup>दर</sup> तिला कि व्याने नेवृत्व में मुकाबने की सरकार खड़ी करने का मेग इसदा कभी नहीं रहा और व मैंते कभी पत्र नियव करने पर जिद की; वां उसके इस क्रियकार का दावा मैंने वापरप दिया है।

है ही वेबल न्याय चाहता है। पूरा यत्र इस तरह है:---''इतनी शीमता से भटम में घटित होती रही हैं कि मैं ऋगके ३१जुलाई के इता-पद का उन भी न दे सवा । इस पत्र अवदार में ओ संच्चाई की भावना भरी हुई है उसदा मैं कावल है। प भारतियान प्रदान में ने उसे मृतराल का दिवहान बन दिया है भीर मैन कि सैने है। स्राप्त है a are रे कि में सवस्त प्रशिवतियाँ बनलाती हैं कि खायके खीर हमारे रॉह होता में ही भी हर जापा। पर बना है। हो, यह तो तब है कि पंच के तमक्य में मैंने अधिकार के रूप में हमकी मांग की भी, पर बॉर जाएको मेरी वातचीत याद होगी, तो ज्याय जान लेंगे कि मैंने कभी हत्यर जोर नहीं दिया। हसके निरहीत मैंने ज्यापते यह भी कह दिया या कि वॉद मुक्ते न्याय मिल जायगा— निवडा मैं अधिकारी भी हूँ—तो मुक्ते बोतों हो जायगा। ज्ञाप हमसे बहमत होंगे कि पच की स्था-पना पर जोर विश्वकृत हमी बात है।

''प्रतिद्वंही बरकार के वाक्य में मुक्ते क्याल है कि मैंने झापका ग्रम उसी समय दूर कर दिया या जब द्वापके नितीदपूर्व उद्गार के उत्तर में मैंने कहा या कि मैं आपने को जिला श्रफ्तर नहीं समक्रा श्रीर मैंने तथा मेरे शामियों ने बेरेन्सा से को परेत या गांव के मुख्या का जो कार्य किया है, तद मी जिला-पूर्विकारीयों की व्यवकारी में और बहुजानि से। इसलिए यदि उपयुक्त से गलत बातों ने आपने दिवारों पर अपन सला हो तो कान्ने लेट होगा।

"हर पत्र के लिखने का मेरा झांभागार यह स्त्याक्ष्य करना है कि क्या आग अने विक्री-समध्येत के खरान समस्त्रे हैं या मोक्सेन-पियद में कांग्रिस के आग म तोने पर उसे कारम मोनते हैं। कांग्रिस-कार्य-कांग्रिस ने झाल प्रात्ताक्ष्य तिन्मालिखत तिस्वय किया है—"११ खरान वाले कार्य-कांग्रिस के गोलकेल-परिवद में आगा न तेने के प्रस्ताव को डांड में रखते दूर दीनिय यह रूप कर हैना चारती है कि उस प्रस्ताव से दिस्ती-समस्त्रीत का झन्त नहीं समस्त्रा चारिए। झरा सभी कांग्रि-चियों झीर कांग्रिस संद्राप्त की ने सकता है कि अब वरू और कोर्ड आयेदा न दिया आप, दिश्ती-समस्त्रीत की बोर्डीय यह तथा होने कांग्री हमा उसकी स्थान व्याप्त का

"इसके स्नाप देखेंगे कि कार्य संभित्त इस समय सरकार की परेशान नहीं करना चाहती स्नौर यह सच्चार्ट से दिल्ली समसीठे का पालन करना चाहती है। सेकिन यह सब प्रान्तीय सरकारों की परकर सम्बन्ध रखने की मनोष्ट्रीय पर निर्मर है।

''लैशा कि एमें में क्या बातबीत में भी पहले में आपको बयशा चुका हूं, मान्तीय-वरकार की मह पारतरिकता को हिल दिन-दिन कम-श्री-कम दिलाई पड़ी है। कार्य-विभिन्न के यक्तर में बरा-पर चारतर के पेसे कार्यों की हरिकार्य क्या रही हैं कितका पड़ शी अप हैं। उसकार है कि चरकार कार्य-करों की स्विपेट-क्यान्दीशन के करकता चाहती है।''

 होती नो ही रूपी इसीटी मानता हूं। सिविलियमों ही मध्य देखने के सिए ही हत्तवी से उन ही गई थी। इस दृष्टि से देखने पर यह कोई छोटी बाव न थी।?

श्याशा हुई

मांची जी ने शिमला से मास १४ श्रायका के शार से श्राविकार वाकर सरकार के विवद करें। स्ची को प्रकाशित कर दिया था। बुक्त लीगों से समभग्न कि गांधी जी ने इसे प्रकाशित का सकी को चुनीती दी है। दों • सम् क्रीर श्री जयकर में 'सुलतान' अक्षा से इसी साहाय का देउरक तार दिया और उसमें बसाया कि आरोप-सची के प्रकाशन से बाहससम व अलत-अली के साब हैंहे चर्चा में उन्हें पोशानी में बाल दिया है। गांधी जी तो यहां तक तैयार ये कि कार्येत है कि समाये मये सारोपों की इकतरपा आंच विसी निष्यक्ष यंच-हारा करा शी आव । गांधी त्री के 🗖 बाइसराय में जो जवाब दिया, बह भी सन्तीय-जनक न या ! बाइसराय ने शत पांच मान की क की कार्रवाहयों का निर्देश करते हुए शिला था कि वे दिल्ली-समग्रीते के आब और क्रार्ये के प्रदे थीं और शांति-स्थापन के लिए, विशेषतः युक्त प्रान्त व सीमा-प्रान्त में, वाषक थीं। वाह्याप उसमें यह भी लिला था कि गोलमेज-परिपर् में कांग्रेस का सम्मक्षित म होता सममीते के प्रथन गं को ब्रासफ्त बरमा है, लेकिन नरकार विरोध उपायों को तर वह काम 🖩 न नामगी वर वर्ष 🏗 देसा करते को काव्य म हो। जाय । गांधी बी ने समग्रीता-वाकन की शहमतब की स्वा से स्वागत किया और तब कांग्रेनियों को विदायत दी कि ये सावधानी में समभी का पान्य की जन्दोंने इस विराय पर माइसराय से बातचीत करने के लिए तार-द्वारा शुलाकान की अनुनी। मांगी । मुलावात की वानुमित मिल गई। इस पर गांधी जी, भी बस्तमार्ग पटेल, जारा व सी श्रीर गांधी सी के राकाकी जिल तर प्रभाशंकर पश्नी वाहतगर हो। जिले ३ बाइनराय वे बा कारियी की बैठक की । आण्या बहुत भी-बायाओं के बाद मामले किसी ताह सुनागरे मारे के गांधीत्री शिमला से दोशश हैन-ब्राग जल गाडी की एकड़ने के लिए खाना हए, मी उन्हें नेह बार की रवाना होने वाने कराब पर सबर करा सके।

इस तरह सांची जी कीर संगत नाकार के संदानिधनों की कारायीय के परिचान भाग जी चैताला हुआ कि कंप्रेन की कोर से सांची जी सोसप्रेक्टरीयहुँ से आप में भीर इसके स्थापन स

बध्दों में इह बाग्त की जहां में पर रवान्त ही गारे ह

....

भाग्य माचन में एक भारती निर्माण में बहु समानिश प्रशासन कर दिया। इपरे वन ही मानि को बा भाग्य मान्य को होन्स मेजेटरी हिन्द समाने बें बाच मो एक स्वारण हुआ था, ये भी धराष्ट्रित कर दिया । कर्णिक वक्ष भी समानित हैं जुनबुद कार के । बादश भी रिर्माण के हैं इस की कि में हैं !---

सरवर्गा विश्वान्त्र

114. बहुमदूर मोद्य और मुन्ते औ हो. बाहुबाह के दोन्तुक-व्यव गोमोन गोन्ते हैं कुर्य के बादेश का बाहियांका बहेंगे हैं

3) व राम्पे देरेदेव या बार्योग्रा चालु है। यदे यह बारिश देश मध्ये दे तुम मध्ये हैं पून मध्ये हैं प्रमान के प्रमा

३. एरत-जिले में सामान-वर्षती के बारे में विचारवीय चांच बार है कि क्या वाग्योती-वाशहुक श्रीर शालेष मांचा के जिम मानी में चित्रय पार्टी के बाय माल अफरवा खाला र १६११ में में में प, ज में समान देने वासों की आपिक स्थित को देखते हुए उनसे पुरिस्त करार जररस्ती करते वारदोती वाशहुके के ग्रन्य मानी की अपेदा खांचक समान माना माना या मा उनकी अपेदा उनसे अपिक करता निया गया र ननई-सरकार से वप्याची करने के बाद क्षीर उससे पूर्ण वस्तत होते हुए, मारत-सरकार ने यह निकस्त क्या है कि इस महत्त की जाव की जायागी। जाव का छेत्र यह होगा कि-विचारपत्रित गर्मों में मुख्यक ह्या करदरस्ती और दमन करने खादोरों की उन गर्मों की

चित्राताम् नामा म भूतकान्द्राय जनस्त्रा मा स्वत्यान्त्राम करक व्यवस्था का अन्याना के स्वान स्वत्या है, के बारोजी के दूकरे वार्षा ने क्षान करते हैं के बारोजी के दूकरे वार्षो में में में स्वत्य वार्षा मा अपने आविक स्वत्य वार्षा मा अपने आविक स्वत्य वार्षा मा स्वत्य करता है के स्वत्य वार्षा मा स्वत्य करता है के स्वत्य करता है स्वत्य करता

वस्तर्र-सरकार में जांच करने के लिए नासिक के कलक्टर मि॰ सार॰ सी॰ गाँउन की

नियुक्त किया है। Y कॉर्येस-कार उठाये गये झान्य प्रक्तों के बारे में भारत-सरकार व प्रान्तीय सरकार जांच की

चारा देने को वैचार नहीं हैं। ५ यदि समग्रीते के होत्र से बाहर कांब्रेस विश्वी सामले में नई शिकायतें करे, हो उन शिका-

्र माद सम्मात क घून हा बाहर कारता वासका मान न न हा राज्यत्व कर, दा उन तराजा-, यदी वर साधारण राज्यत-प्रमण के कार्यक्रम और शिवान के अनुमार सरकार विचार केटी। और सो दे कार्य का नोई बनात उठें दो, जांच कमनी है या नहीं, और वर्षित के क्यां है दो किए तर से द कर बातें स' मैतला प्रात्यीय-सरकार प्रचलित कार्यक्रम और शिवान के क्युतार करेंगी।"

पत्र-ध्यबद्दार

इससैन सा॰ के नाम गांधीजी का पश--शिमला २७ धगस्त १६६१

"प्रापके इसी कारील के पत्र और यह नवा महाविद्या मेजने के किए पर्यापाद। सर काववारी में भी आपके बायों क्योपन प्रेमने की कुछ को है। मेरे शहकारियों में ब मैंने क्योपित महाविदे रर पून गोर किया है। मीने क्षित्र कराष्ट्रिक्ट के शाय इस आपके क्योपित स्वविदे की लीहज करने के शिद्य जैयार है—

चीये पैरामाक में सरकार ने वो स्थित बास्थियार की है, उसे कांग्रेस की छोर से लोकार करना मि सिप अक्षानंत है। क्लॉक्ट हम वह खतुम्ब करते हैं कि बार्स कांग्रेस की समस्ति में समस्ति के म्पसार में पैरा हुई शिकायत रूँ भी आसी वार्स जॉव्स करना करनी से क्या है। वर्गोंक सैनिय वर्गों के स्वार के सिप्त उपन नहीं हैं, हो

।। इसका परिशास यह होगा कि

कोर नहीं देगी, लेकिन यदि कोई

व्या के समाव में उसे दूर करने के लिए

का निरन्तर प्रयक्त

उपकी से विकास्त

काँगेस का इतिहास : भाग ह

क्यमें। कांग्रेम की स्थित का उस्तेल यहाँ दूर्णलय आवश्यक हो गया है कि धांचा वे धेरे ग्रेसिन महत्त्वाहरी या कांग्रेस पर समझेता-उस्तेषम का झारोप न हो कहे। कांग्रम कार्यर कप्ता होने की हालत में भेग स्थास है कि यह निर्मात, यह पत्र श्रीर स्थाप्त उत्तर दर्वण ग्रिस्त कर दिने आपत्री 19

र्मन सा॰ वा दशर—२७ चयरल १९६१ ''ब्राज की सारील के पत्र के लिए धन्यताद, जिसमें खारने चरने पत्र में लिये रर्तां हैं

8

य रिलान के समाधिर को ज्योजर कर लिया है। कैधिन नहित वार्जर आता ने हुन वार को लब्द ने लिया है कि बार बाने में उदावे जाने समझे में बार वार देने का हमारा करित का वाँ। विकित नहीं बार वार पर पर एक्टर कर में हैं कि बाने ने होंगा बीचे ना है ना बार करें के का हमारा करित को की विक्रण नहीं का निवास कर कर के लिया की वार के वार के कि बार के वार कर कर के लिया की वार के वार कर कर के लिया की वार के वार कर कर के लिया की वार कर का उप के वार कर के लिया की वार कर कर के लिया की वार कर कर के लिया की वार कर के लिया की वार कर की वार कर कर के लिया की वार का वार के लिया कर के लिया की वार कर की वार की वार कर की वार क

बाय है, मैं साहस्तर के हैं काराना को लिये हुए यह का मिर्टेश करात है। साहसी निर्माण का यह कीर का हुए साहसी प्रश्निक का यह कीर का हुए। सरहार यहनाथ महासित कर रेगी हैं हिंदी हमें रहि जारोहीं ने भी मीज वह सिव्य है स्था कर क के प्रित्त कर के स्थान के

ही विकारित की गर्र, जो इब आयाय की अविज्ञा को कि ने कानता की स्वानााओं से वहातुम्वित स्वलंती; पूंची व वहार्त्वस्तों में अप की बदी सार्वाचेता होगी; सेनीजब एकेन्ट के कारोबार में विदेशी स्वापे न होंगे, अपने दाम और साथ की जाव का डीड इन्तंत्राम श्ववस्त स्वेदारी हमारे में विदेशी स्वापे न होंगे, उन्हों का स्वाप्त स्वान्य स्

मानगत्र का उत्तर देते हुए और ३२८ गिनी की थैली के लिए, जो उन्हें मेंट दी गई थी,

उन्हें धन्यकार देते हुए गांधीजी ने बहा :---

'आपने जो भी दरजत भी है, उबके जिए में आपको अन्यवाद देश है। मैं जानता है कि यह जमान प्रक्रिया. मेरा या भी शायियों का नहीं है, नदद क्रांगिक यह है जिकना प्रतिभिक्त करता है कि में मानता है कि है में मोक्सन-दा-पान के दर कर्यन अपने में सापने आपने प्रतिभिक्त करता है कि सामन-दा-पान के दर कर्यन अपने में सापने आपने पानिया कर है कि सामन-दा-पान के दर कर्यन अपने में सापने आपने पानिया कर देश कर्यन अपने में सापने आपने पानिया कर देश कर्यन अपने में सापने अपने में सापने क्रांग के स्थान कर देश कर्यन करता की सापने क्रांग के मिलता के सापने क्रांग करता करता है। आपने मानने हैं कि पानिया माने हैं कि पानिया मान करता है। मानता करता है के सापने मानता करता करता है कि मानता किया मानता करता है के सापने मानता करता है के सापने किया किया करता है के सापने मानता करता है के सापने किया किया करता है के सापने मानता किया मानता करता है कि मानता किया मानता करता है के सापने मानता किया मानता करता है कि मानता किया मानता करता है के सापने मानता किया मानता करता है कि मानता किया मानता करता है किया मानता करता है कि मानता मानता करता है कि मानता मानता करता है करता है के सापने मानता करता है कि मानता है कि मानता करता है कि मानता करता है कि मानता है कि मानता करता है कि मानता है कि मानता करता है कि मानता है

जहाज पर भी गांपीजी उसी तरह शपनी गार्थना, शर्यना चरका श्रीर शहरो है तम हान मनो पंजा शादि शायराख जीवन अद्योत कुरते रहे, जैसे शासम में करते थे। गांपीजी हो भीजी जा कुलागरा श्रीर वस्त्यार्टी के श्रम्बन नहस्त्यारा ने बचाई भेजी। वस्त्रे कुन संदेश से समारतः हरा स्पर्ती पा, श्रीर कुर का हार्किट उत्साह हर उदस्य है शहर हो आपने स्वार्टी

"अपनी स्तान्त्रता और त्याधिका के लिए खहते हुए मित्र के ताम वर मैं उनी सार्य-म के लिए लहनेपाले भारत के खबे-अधान नेता का स्वागत करता हूं। मेरी हार्दिक कामज़ है हि का की यह पात्रा चहुएल समात्र हो और आप अयन्तवा-पूर्वक लीट। मैं दूरत है भी मार्यन करती हैं कि झाप जब बहार से लोटकर रवेदरा जाने लगेंगे, तब मुझे झापहे मिलते ने खुरी हारिन होगी। दैनवर खापको चित्रण करे और आपके मत्रानों में झापको स्थापक स्थाप सम्मा

स्वर आपका विश्व कर आर आपका मध्याल के आपका व्यापक वया प्याया निकर्ण । मिक्षी शिष्ट-मयहरू को गोर्टवर्षेट पर गांपीजी से मिलने की ज्ञारू नहीं दी गाँ, में कि हो। वर्ष भारतीयों के शिष्ट-मयहरू को उनसे मिलने दिया यथा । बहुत दिक्क के बाद नहत्वाणा क एक प्रतिनिधि गांपीजी से ग्रिस्ट एका।

जब प्रांचीजी मार्चेलीज बहुचे, भी रोम्पा रोक्षां की बहुत मेहशील रोक्षां जना जनगर पूर्व स्थातं करने के लिए महीव्या कर रही थीं। दोम्पा रोक्षां करवार होने के झारपु स्पर्ध उत्तरिक से छह थे। मेहशील रोक्षा के वाच मोरिवार भिने व जनहीं हुएततो भी थीं। मोशील रिसरलेशन के रह इत्यादाव हैं, जिल्हें भारत-तरहरूर ने पीक्षे १६ १९ -११ के ब्यात्मीलत से मार्गुली लगा तरित्र हाया एक कहरूर मिजद कर दिया था। किजने ही कांतीशीं विचारियों ने भी गांधीजी हा प्राप्तित किंग गांधीजी काल्यन के इंटर-एक वाले वार्यक्रीलक पहीं तथा तरित्रों के भीन हारे के बीच मित पृथान हिस्सर के यहाँ किल्को-ताल में उद्देश काल्यन में उन्हें दरहरों के लिए बहुकने निमरण किंगे की रहा हो मी प्याद्या निमन्नचा गांधी में उन्हें सच्याह का वान्यित मात्र ह्यांचित में किला किंगे। एक बिज में पह दिन पृथान के बार प्राप्ति के बार के किला मान्यक्ष हिस्स के स्थाप के किला किंग हो। बीचीओं के माणवा निमन्नचा मोत्री के मात्राच के मोहफाई को मोहफाइ हां। मेने मार्ग से पेरा ही रिसेट प्यार्ट्स

पार्ट । उनके हाथी परिचय को हमने बच्छा हम पुस्तक की अभिका बनाया है । उन्होंने कामेंग के जनसम्भाति सहायक और धावन-पोवपकारी मिन पर को। का मान के मान जाता निवास क्यार पार्ट की हो। उन्होंने कामेंग न परकार तथा कामेंस कथा आन हो। का आधार-पुत्र और का निवंद किया । उन्होंने कराय न परकार तथा कामेंस कथा आन हो। उन्होंने बद भी श्वापा कि प्रभान-मन्त्री का शक्तक कंत्रीय उत्तरप्रांचिक, चय कथा मात्रीय विशे की अपत्र का आपत्र हो। उन्होंने बद भी श्वापा कि प्रभान-मन्त्री का शक्तक कंत्रीय उत्तरप्रांचिक, चय क्यार मात्रीय विशे के आपत्र के साव्य कर्मा क्यार के स्वाप्त कर प्रभाव के स्वाप्त कर प्रभाव के स्वाप्त कर प्रभाव के स्वाप्त कर प्रभाव के स्वाप्त के साव्य के स्वाप्त कर प्रभाव के स्वाप्त कर प्रभाव के स्वाप्त कर प्रभाव के स्वाप्त कर प्रभाव के स्वाप्त के साव्य के साव कर स्वाप्त कर के साव का अध्य का स्वाप्त के स्वाप्त कर साव का अध्य का स्वाप्त के साव का अध्य का साव का सा

प्रासंदिष्य भाषा में यह कहते हुए रियदि को बिलकुल साफ कर दिया कि विभिन्न जातियों की प्राप्ते पूरे बल के साथ ग्राप्ती-ग्राप्ती माग पर जोर देने के लिए उत्लाहित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यही प्रश्न आधार-कार नहीं है, हमारे सामने मुख्य प्रश्न सी शासन-विधान का निर्माण है। दर्भोंने पहा कि स्या प्रदिनिधियों को ऋपने बरों से ६००० मील केवल साम्प्रदायिक प्रश्न इल करने है लिए ही हलाया गया है है इमें लन्दन में इसलिए निमंत्रिक किया गया है कि हमे जाने से यहले यह सतोप हो जाय कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए हम सम्मान-पुक्त व असली द्वांचा तैयार कर मुके हैं और सब उत्पर केवल पार्लमेक्ट की स्त्रीकृति लेनी रह गई है। उन्होंने पर झबर कार की अल्यवस्यक जावियों की योजना की चुटडी लेने हुए कहा कि वर श्वर्ट कार वया उनके छापियों को इससे को सरीय हुआ है वह मैं उनसे न छोत् ना, लेकिन मेरे दिवार में उन्होंने जो हुछ किया है वह पूर्वे की चीर-कार बैदा ही है । वरकार की यह बोकना उत्तरदायित-पूर्य ग्रासन क्षयोत् स्वयान्य माणि के लिए नहीं किन्तु नीकरशाही की सता में भाग लेने के लिए ही बनाई गई है। "मैं उनकी सपलता चारता हं", उन्होंने पहा- "लेकिन फांग्रेस इससे बिलकल ग्रालग रहेगी। हिसी ऐसे प्रस्ताव या योजना पर, जिससे कि खली हवा में पैदा होनेवाला ब्याज्यदी और उपरहायी शासन हा पूछ कभी पना न सकेगा, कारेनी सहमति शहर करने की कापेदार कांग्रेस चाहे कियने वर्ष जाएस में मटकना स्रीकार कर लेगी। ' चन्त में उन्होंने उस कठिन प्रतिश के साथ चाना भाषण समास्त किया, जितार कुछ समय बाद उन्होंने क्याने बीतन की बाओ समा दो यो । उन्होंने कहा—"दाहास्य करे जानेतालों के प्रति एक शब्द और । अन्य अल्पलस्यक आवियों के मार्थे की में समक्र सकता है, लेकिन काहुवों की कोर से पेश किया गया दांचा तो मेरे लिए वनसे अधिक निर्दय पान है। इसका कर्ष पर दुषा है करहरूला का करक जितन रहेगा। "स्मानी आहे हि करहरूला का पढ़ पूर करि के स्मान वर्षीकरण दिया जाव। जिनक स्टेश के लिए जिनक, सुत्रसम्म हरेगा के तिथा पुलक्षमान कीर रंगार रेगोंग के लिए रंगार य सकते हैं। लेकिन का सहुत भी तथा के जिस सुत्र नेरी। करहरूला जीवित हो, इसकी करेगा में यह स्वोच्छ सन्तु प्रताह गा कि रिन्





भर्म है दूर जार। जो लोग अञ्चली के राजनीतक अधिकारों की बात करते हैं वेमान भे आनते, और दिंदु-समाज का निर्माण किए प्रकार हुआ है, यह भी नहीं जातते। इसील मैं श्र एरी राफि से पर कहता हूँ कि इस बात का निर्मेण करनेताथा वॉट सिर्फ मैं ही अकेता होडे से अपने मार्थों की बाती लगा कर भी. मैं इसका स्विधे करूं जा।"

गांधीजी का ऋव

१८६ नवम्बर १९३१ एक मित्र संवद्धल गोलमेज-परिवद् से ऊन चुकाया। इस कि हो चैंकी ने मधान मंत्री का यह इरादा सुनाकर अवको चिंकत कर दिया कि माययों के बाद कमिरी की विसर्जन कर दिया जाय ऋौर आगामी सन्ताह खुली बैठक की जाय । विरोधी-दल की झौर से हैं हुए मि॰ वेन ने इसका यह 'कहकर विरोध किया 盾 शरकार वरिवद की हत्या कर रही है। हर सेम्युझल होर ने कहा कि हमें वस्तुरियति का ध्वान रखना चाहिये ग्रीर यह श्रावन व चाहिये कि इन परिस्थितियों से यह मामला यहीं बन्द कर भावी कार्य-विधि के विलिसिते ॥ प्रधार मन्त्री के वस्तव्य की प्रतीका करना स्राधिक श्रेयरकर है। सेना के सवास पर वहस हुई स्रीर नार्धी ने इस विषय पर मी कुछ झीर श्वष्ट बार्वे कहीं। लेकिन उससे पहले उन्होंने यह मी <sup>क</sup>रा <sup>कि</sup> जरूरत हुई तो मैं इंग्लैंड में ऋषिक समय तक ठहरने का विचार रलता 🕻, क्येंडि मैं वे लन्दन आया ही इसलिए हूँ कि सम्मान-युक्त समभीते का प्रत्येक सम्मय उराय लोजने वा प्रत्ये करूँ । उन्होंने जोर के साथ यह कहा कि कांग्रेस उत्तरदावी-शासन से झानेवाली सन प्रकार की जिम्मेदारियों को-रत्ता का पूर्व अधिकार 'और वैदेशिक मामले वक-शावरयक है। नेर भीर म बस्या के साथ श्रपने कन्धा पर छठाने के योग्य है। उन्होंने इसका भी निर्देश किया कि माल की सेना यस्त्रवः देश पर स्वधिकार क्रमाये रखने के लिए हैं। उसके सैनिक लाहे किसी जाति के मेरे लिए सब विदेशी हैं; क्योंकि मैं अनमे बोल नहीं सकता, ये खुने तौर वर मेरे पास झा नहीं है श्रीर अर्दे यह विलाया जाता है कि वे कमिवियों की अपना देश-माई न नमर्भे । "इन हैं नहीं! हमारे बीच एक पूरी दीवार लड़ी कर दी गई है।" श्रंमेंबी सेना वहां पर श्रंमें में के "साधी ही। के लिए, विदेशियों के इमलों को रोकने के व जान्तरिक विदेश के दमन के लिए स्वनी गर्र है बस्तुतः केनल श्रायेजी पीज के 🔣 नहीं, शरमूर्ण सेना (आस्त्रीय सेना ) रणने के सी वर्ष हैं लेकिन समें में पीन के दिन्दुस्तान में रणने का उदेश 🔛 विभिन्न भारतीय मैनिकों में मन्द्रकारण है। समूर्य सेन्य पर पूरा-पूरा मारतीय अधिकार होना चाहिए। सेर् संना मेरा बादेश नहीं मानेगी, न प्रचान संनार्गत छीर न विवन गा भाग डाम

"किन्दु किर भी मैं शाका करता हूँ कि बिटिश-करता की सद्भावना से मैं श्रपने शादेश श्रीर साला का पासन जनमें कर तक्ष्मा। श्रीजी कीजी की भी यह कहा जा करेगा कि श्रव हुत मा वहां श्रामें के स्वार्णों की रहा के लिए मही, लेकिन मारत की विदेशी आक्रमण से बचाने के एतर है। 17 यह सब मेर सदन है। मैं जानता हूँ कि मैं बिटिश-वानीतिशों के करता से हम सन्त को पूर्ण न कर एकंग्रा; लेकिन सबतक मेरा यह स्वार्ण वृत्ति न हो। मारत श्रीर पासने के पूर्ण न कर एकंग्रा; लेकिन सबतक मेरा यह स्वार्ण मारत श्रीर पासने के पूर्ण ने कर एकंग्रा है। साम के प्रतिकृति के स्वार्ण कर पासने हैं। साम स्वर्ण कर स्वार्ण कर कर स्वर्ण के स्वर्ण कर स्वार्ण कर स्वर्ण कर स्वर्ण

सच बात तो यह है कि किसी दिन गांधी की अमेंकों और उनकी कर्तन्य-बुद्धि पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा-"इमें श्रंग्रेजों के हृदय में भारत के प्रति उस प्रेम-भाव का ससार कर देना चाहिए, जिस्से भारत कारने पैरों पर लाग हो सके। यदि कार्रेज सोगों का यह लयास है कि ऐसा होने के लिए आमी एक खदी दरकार है, तो इस सदी-भर कांग्रेस बयायान में भटकती रहेगी, उसे मपंदार श्राम्त-परीचा में डोकर गुजरना डोगा- चापदाओं के तुषान और गक्तफाहमियों के बवरहर का मुकाबला करना होगा, श्रीर यदि परमात्मा की हच्छा हुई तो मोलियों की बौद्धार मी सहनी पहेगी।" संरक्षणों पर बोलते हुए उन्होंने बहा कि "यद्यपि उनके मारत के दिव में होने की बाव लिली गई है. फिर भी मैं लॉर्ड श्रार्थिन के इस कथन की पुष्टि करना चाइता हूं कि 'गांची ने भी यह मान लिया है कि संरक्षण भारत और इंग्लैयह दोनों के हितों की रक्षा के लिए 🚻 ।' मैं किर कहता है कि मैं एक भी ऐसे मंदलपा की कक्षता नहीं करता, जो केवल भारत के दित में दोगा । कोई भी ऐसा गरदाया नहीं है, जो साय-साथ ब्रिटिश-स्त्रामों की भी रक्षा न करे, बरावें कि इस सामेदारी--इन्दित श्रीर वर्षधा बरावरी के दर्जे की साम्मेदारी - की कल्पना करें।" गोस्तमेज-परिषद के खले ग्राधिवेशन में बोत्तते हुए उन्होंने उपस्थित लोगों के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि मैं इस भ्रम में नहीं हूं कि प्राजादी । बहुछ-मुश्राहरी एवं सन्धि-प्यथां से जिल सकती है ! लेकिन में यह जरूर बहुंगा कि जब यह घोषणा हो मुक्षी है कि परिपरों या कमिटियों में पैतले की कसीटी बहुमत नहीं रक्सी जायगी, तथ परिपर के र्चयोजक ऐसी कमिटियों की एक के बाद दूसरी रिपोर्ट पर 'बहुमत की सम्मति' कैसे लिखते हैं छोर मदमेद रखनेवाले 'एक' के माम तक का उल्लेख नहीं करते है वह 'एक' कीन है है क्या यहां उपस्थित दलों में से कांपेस भी एक दल है ! मैं पहले भी यह वाबा कर चुका 🛊 कि कांग्रेस क्या की सदी सनता की प्रतिनिधि है। अब मैं यह दावा करता | कि ऋपनी रोवा के अधिकार से कांप्रैस राजाओं. कमीदारों और शिच्छि-वर्ग की भी प्रतिनिधि है। सन्य सब प्रतिनिधि स्थल-सास धर्मी के प्रतिनिधि होकर चापे हैं; कमिन ही एकमात्र ऐसी सरवा है जो साम्प्रश्निकता से दूर है। इसका मच सबके शिए-आति, वर्ण और वर्ष के भेदभाव का लवाल किये बिना-एकमा खुला है । इसका ध्येय बर्त क ना है, इसलए मह सम्भव है कि बुल लोग इसके पान न धाते हों: लेकिन कार्रेस उपन्तर्गाल भरता है; दूर-दूर गायों में इसका अनार हो रहा है । किर भी हमें अनेक दलों में से एक दल माना गया है। लेकिन यह भी याद कर लेना चाहिए कि वही एकमान ऐसी सरवा है, जिसमें किया पैमला कारकामद ही लकता है। क्योंकि यह लाग्यदायिक वस्त्रायत से उत्तर उटी हुई संस्था है। मुल् सोग भनुभर कर रहे वे कि कांग्रेस मुहाकने की सरकार सम्माने की वोशिश कर रही है। प्रान्ह्या। कर कामेन इत्यारे के हुई, जहाीले ध्याले, वोलियो और आलो के आर्य को होदकर श्राहिमा-पूर्वक मुकारले की सरकार जला सकती है, तो इसमें बुध ही क्या है है वह ठीक है कि कसकता कारतेरे-

राज पर एक नामदन नगाया गया था, यरन्तु वह मानजा पढ़ेगा कि वरेंद्री उन बन के सम्बर्ध मेवर का क्यान ब्यानक्षित्र हिया गया, उन्होंने ब्यानी मूल स्वीहार काली ग्रीर उन मानन मे हरेंने परिमार्भन भी किया था। कमिन दिना नहीं, ब्राह्म को आनती है: हमांमए मान्तर हरा हरे. जारी किया गया । इसे भी तो सरकार ने बस्दाहत नहीं किया । यस्तु उत्तर मुशबक भै सी नि मा सहसा पा- व्याय अनुरक्ष हमारुष भी नहीं बद सब्दे । १६०६ में जी भारतियों हो हेने हे · किया जातां था, १६१४ में नहीं दे देना पढ़ा । बोरमद न बाखोली में छत्याह करते हुई सार थेमनरोर भी इसे स्थीकार कर मुक्ते हैं। इन्नेट्ट हैं बोरेनर गिरवर्ट में केने इत हर्द्र हैं, भी मुक्त करते हैं कि छाप यह खबाल म करें कि सब मारतीयों को बट-महन करता वार है। खंमेत लोग तु.ली नहीं देते । लॉर्ड खरिन ने झार्डिनेनों के द्वारा देश के तुन उत्तर है हैंसे उन्हें सफलता नहीं मिला । "समय रहते हुए, में चाहता हूँ, स्नाप सममें कि कमित का होर हरें। स्वतंत्रता रसना प्रेय है, माहे किर खाव इसकी कोई भी भाग दें।"दिक्त वो यही है कि वह यक्तमत नहीं और न परिषद् में शन्दों और माने की निश्चित अगनवा कर रहती है। बहर्ड विभिन्न लोगों के लिए शिमिन अभी में पतुक होने सगते हैं वर किसी एक बात पर आहर हान द्वासम्मन हो जाता है। एक मिन में बेस्ट्रीमिनस्टर के विचान की छोर म्यान स्रांवते हुए वृत्तरे हिं कि क्या मैंने उपनिवेश शब्द की परिमाण पर गीर किया है है हो, मैंने किया है । उनिवेश हर दिये हैं लेकिन उस शब्द की परिभाषा नहीं की नई । भारत के सम्बन्ध में तो वे १६२६ ही निर लिखित आशय की परिभाषा की भी खीकार नहीं करना चाहते-

्राविकारिय वे स्वर्णन देशे हैं, जो तिरिया-शाहाय के खत्वर्गत हो, उनका दुरों दह हर्र हो, पोलू व बारगे किछी भी पहलू से वे एक-दूसरे के खामीन न हो, ज्याप कार है है है समाम राजमन्ति के दात्र से पहलर वधे हो और स्वतंत्रवापूर्वक त्रिरिया-ग्रह-पाइर (काननेन)है

सदस्यों हैं सम्मितित हुए हों।

मिश्र इनमें नहीं है। मारव भी उछकी परिष्य । स्वा स्वा मानीजी ही विश्व व है। यह तो पूर्य स्वतंत्रता चाहते में । एक अमें व समनीतित्व ने उनसे कहा था कि आपकी पूर्व-शर्य का अर्थ क्या है—स्या इंग्लैश्ड से वाकेदारी है हो, दोनों के पारश्रीरक हिनों के लिए हार्नहरी। गांधीजी दी केवल मित्रता चाहते थे। १५ करोड जनता के राष्ट्र को हत्यारे के छूरों, जहरीते वह व्यवसारी, मालों या गोलियों की व्यावस्थकता नहीं है उसे तो व्यपने संकटा की व्यक्ता है। कहने की शक्ति की द्यानस्यकता है। और वह बात 'नहीं' कहना सीख रहा है। संरक्षणी की करते हुए गांधोजी ने कहा कि "मुक्ते बीन विद्योगकों ने नवावा है कि जहा देश की दूर की हैं। " तरह गिरनी रख दो गई है, जिसके कि वापस आने की कोई संस्मावना नहीं, वहां कियी हैं। काया मंत्रियों के लिए शासन-तंत्र चलाना खराम्मद है । मैं मारत के खनांचत काननी दिते की र नहीं चाहता । अर्थले मारत के लिए लामघद और बिटिश हिता के लिए हानिकारक सर्दछ में नहीं चाहता । जैसे सर मेम्युश्रल होर और में संरक्षणों पर सहसत नहीं हो सबते वैसे हो भी कर की। में भी इस र सहमत नहीं हुए । भारत अनेक समस्यात्रों को-स्तेम, मलेशिया, सार, वि ह्यार शेरों की समस्यानों की-पार कर गया है। वह भवरा नहीं आवता। परमातमा के मान मफ ६२ साल के दुवले-पतले आदमों को थोड़ा-सा वो मौका दो। मुक्त श्रीर जिस संस्था ही प्रतानिधि हूँ उसके लिए, अपने हृदय के कोने में बोहा स्थान को बनायों। सर्वार बार प्रस् Pa

खार मुने उन महान् वंत्या से मिन्न न समिक्कर विश्वा कि मैं तो समूद्र की एक सूर्य के समान हैं। मैं कारिय से बहुत होता हूँ, 'और गाँद खाप मुन्तरर विश्वाय कर मुक्ते कोई कार्या दें, तो मैं 'आपको ह्या मिन्य करता हूँ कि आप कांग्रेस पर मिन्य कि विश्वास के मिन्य मुन्तर खारक तो मैं खाने के मान्य कर मान्य के साथ कर मान्य कर मान

वो खुद शान्ति लेंगे झौर न देश को ही चैन से वैठने देंगे हैंग

शन पर एक लाञ्छन लगाया गया या, परन्तु यह मानना पढ़ेगा कि क्योंडी अस बात के सक मेयर का प्यान श्राकृषित किया गया, उन्होंने श्रापनी भूल स्वीकार करली और उम्र एमल में की परिमार्जन भी किया था। कांधेस हिसा नहीं, ऋहिंसा को मानती है; इसलिए सविनय अवग आर्य जारी किया गया । इसे भी वो सरकार ने बरदाश्त नहीं किया । परन्त उत्तका मुकारला भी नी जा सक्ता था-- स्वयं जनम्ल सम्द्रुस भी नहीं कर सके ! १६०८ में जो भारतीयों को देने है ह फिया जाता था, १६१४ में बढ़ी दे देना पड़ा । बोरमद व बारहोली में छत्यामह हफत हुम लॉर्ड चेम्मफोर्ड मी इसे स्थीकार कर चुके हैं। इस्लैयट में ब्रोफेसर गिलवर्ट मरे जैने दुव शार्म हैं, जो मुक्ते कहते हैं कि आप थह खवाल न करें कि जब भारतीयों की कष्ट-महत इन्हा वहते है द्रोमेज लोग दुःली नहीं होते । लॉर्ड क्यर्विन ने व्यक्तिनों के द्वारा देश को त्व तरण है हैंप्र उन्हें सफलता नहीं मिली । "समय रहते हुए, में बाहता है, स्नाप समर्फे कि हमित हा देश हैं। स्वतत्रता इसका प्रेय हैं, चाहे फिर स्नाप इसकी कोई भी नाम दें।" दिकत से माँ। है हि सा में एकमत नहीं चौर न परिवर् ने राज्दो चौर मावो की निश्चित ब्याख्या कर रस्ती है। इर हर्य विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने लगते हैं सब किली एक बात एर ब्राह्म हम श्रसम्भव हो जाता है। एक मित्र ने बेस्टमिनिस्टर के विधान की खोर च्यान संचिते हुए हुन्हें ही कि क्या मैंने उपनिवेश शब्द की परिभाग पर भीर किया है ! हां, मैंने किया है । उद्योगित कि हिये हैं, लेकिन उस शब्द की परिभाग नहीं की गई। आरत के सम्बन्ध में हो दे १६२६ झी मिन लिखित झाश्य की परिभाषा को भी स्वीकार नहीं करना चाहते---

"उपनिवेश वे स्वतंत्र देश हैं, जो ब्रिटिश-साम्राज्य के ग्रन्तगत हो, उनका हमें एहं हरी हो, घरेलू व बाहरी किसी भी पहलू से ये एक-दूसरे के अभीन म हों, यदापि समार है हुई हैं समान राजमनित के तम से परस्य बचे ही और स्वत्यतापूर्वक ब्रिटिश-सह-समृह (क्रानन्त्र)

शदस्यों में सम्मिलित हुए हो।

निश्न इनमें नहीं है। मारव भी उत्तकी परिधि में न था। बता गांधीजी हो विना न है। वह तो पूर्य स्वतंत्रता चाहते थे। एक अमेन सजनीतिक मे उनसे महा था कि झारकी हुई शहर का जर्म क्या है-क्या इन्हेंबह से साजेदारी हैं हो, दोनों के पारस्ररित हिंतों के लिए हारेरी। गांपीजी तो केवल मित्रता चाहते थे। ३५ करोड़ जनता के राष्ट्र को हालारे के हुएँ। अर्थिक जनता सत्तवारों, मालों या गोलियों की ज्ञावश्यकता नहीं है उसे तो अपने संकल्प की कार्या, है। करने की शांकि की खाबरयकवा है। ब्रीर नह बाब 'नहीं' कहना शीख रहा है। हाहती ही कि करते हुए गांधीत्री ने कहा कि "मुफ्ते तीन विरोधका ने बताया है कि जहां देश की Es ही है। ू तह मिरवी रस दी गई है, जिसके कि वापत छाने को कोई सम्मावना गई, वह दिन दाया मित्रेयों के लिए शासन-तेत्र चलाना असम्भव है। मैं मारत के अनुचित कार्ती लिं ह नहीं चाहता । अबेले मारत के लिए लामधद और ब्रिटिश दितों के लिए हानिकार अर्थर नहीं चाहता । जैसे सर सम्युद्धाता होर श्रीर में संरक्षणों पर सहमत नहीं हो सकते के हो थी न्नीर में भी इसवर सहस्रत नहीं हुए। भारत अनेक समस्याओं को लिया, अनेरण, ही। श्रीर श्रीरों की समस्यात्र्यां को —पार कर गया है । वह घवरा नहीं आयशा | प्रसासा के व मुक्त ६२ साल के दुवली-पतले ब्राइमो को योझ-सा तो मौका दो। प्रतिनिधि हूं उसके लिए, ऋपने हृदय के कोने में थोड़ा स्थान विश्वास करते प्रवीत होते हैं, तथापि कांग्रेस पर ऋविश्वास करते

्द्राप मुक्ते उस महान् संस्था से मिन्त न सम्बन्ध जिसमें 盾 मैं वो समुद्र की एक बृन्द के समान हूं। मैं कांग्रेस से बहुत खोटा हूं, श्रीर यदि श्राप मुक्तार विश्वास कर मुक्ते कोई जगह दें, तो मैं यागको मामन्त्रित करता है कि आप कांग्रेस पर भी विज्ञास कीजिए, म्रत्यया सुफार मागका जो

विश्वास है यह किसी काम का नहीं , क्योंकि कांग्रेस से जो ऋषिकार मुक्ते मिला है उसके मिना मेरे पास कोई चाधिकार नहीं । यदि चाप कांग्रेस की अतिष्टा के चानुक्रम काम करेंसे, सी चाप चानंक-बाद को नमस्हार कर लेंगे। तब ग्रापको उसे दवाने के लिए ग्रापने शार्तकवाद की कोई अस्पत न ' रहेगी । आज हो आपको अपने व्यवस्थित और मगाँठत आतकताद के द्वारा नहीं पर नियमान चानक्याद से लहना है : क्योंकि चाप वास्तविकता से चावना ईश्वरो सकेत से अपरिचित हैं। क्या

माप उस संकेत को नहीं देखते, जो ये कान्तिकारी अपने रक्त से लिख रहे हैं ! क्या आप यह नहीं देखेंगे कि इस गेर्ड की बनी हुई सेदो नहीं बल्कि बाजादी को सेदो चाहते हैं, और जनतक सेदो नहीं मिल जाती, ऐसे इजारों लोग मौजूर हैं, जो इस बात के लिए प्रतिशासद हैं कि उस वक्त तक न तो खर शान्ति लेंगे और न देश को ही चैन से बैठने देंगे !" बारदोनी की जाच अब १ दिसम्बर को परिषद् विसर्जित हुई, सो गांधीजी ने समापति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव

पेश करते हुए कहा कि अब हमें अलग-अलग गस्तां पर आना होगा। और हमारे रास्ते विभिन्न दिशास्त्री में जाते हैं। मनुष्य-स्वभाव का गीरव तो इसमें है कि इस बीवन में स्थानेवासी स्थापियों से दक्कर लें । "मैं नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिशा में होगा, लेकिन इसकी मुक्ते विस्ता नहीं है । यदि मभी बापसे विलक्क विभिन्न दिशा में भी जाना पढ़े, तो भी आप मेरे हार्दिक सन्यवाद ह श्रविकारी तो हैं 🗓 ।" इन भाषीत्वक शब्दों के साथ काशीजों गोलमेल-परिषद् से विद्य हरा

समय रियति यह यी कि जिन शर्वी पर कामें व बोलमेज-परिषद् में सम्मिलित हुई थी, उनमें से घोर-दमन रोक दिया जायमा --पूरी तरह टूट चुकी थी । गांथीजी वसाल व युक्तमत की बढती बुरी श्यित से बहुत चिन्तित हुए, क्यांकि उनका नयाल या कि भारत से दबन-जीति हो हारी रह लन्दन में प्रवर्शित सहयोग और मास्त को स्वतंत्रता देने की हच्छा से विसक्त मेस नहीं सक्त /

शन पर एक साञ्छन संगाया गया था, परना यह मानना पड़ेगा कि ज्याँही उस बात है

मेयर का प्यान खाकपित किया गया,उन्होंने खबनी मुल खीकार करली छोर उम्र ममत्व र परिमार्जन मी किया था। कांमेस हिसा नहीं, ब्राहिसा को मानती है: इसलिए सरिना ब्राह्म जारी किया गया । इसे भी तो सरकार ने बरधारत नहीं किया । परन्तु उसका मुकारला जा सकता था--- स्वय जनम्ब स्मटल भी नहीं कर सके । १९०८ में जो मारतीयों की है · किया जाता था, १६१४ में नहीं दे देना पड़ा । नोरसद व शाहोली में सत्याह हर

लॉर्ड चेम्मकोर्ड मी इसे स्वीकार कर खुके हैं। इस्लैवड में प्रोकंसर गिलवर मरे जैमें हुं। हैं, जो मुभ्ने कहते हैं कि द्याप यह खयाल न करें कि जब भारतीयों को बट-सान करना

श्रमेज लोग दु.स्वी नहीं होते । लॉर्ड श्रविन ने चार्डिनेन्सों के द्वारा देश को सूब उपा उन्हें सफलता नहीं मिलो ! "समय रहते हुए, में चाहता हूं, आप समर्फे कि कमिस का स्वतंत्रता इसका ध्येव है, चाहे फिर ज्ञाप इसको कोई भी नाम दें।" दिक्कत तो वही है। एकमत नहीं छीर न परिषद् ने शब्दों और मानों की निश्चित ब्याख्या कर रहती है। विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न ऋथों में प्रयुक्त होने लगते हैं तब किसी एक बात वर स

श्वसम्मव हो आता है । एक सिम्न ने बेस्टमिनिस्टर के विचान की छोर प्यान खीवते हुए कि क्या मैंने उपनिवेश शब्द की परिमाण पर भीर किया है है हां, मैंने किया है। उर्ग दिये हैं, लेकिम उस बान्द की परिभाषा नहीं की गई। भारत के सम्बन्ध में तो में १६२६ लिखित श्राराय की परिभाषा को भी स्त्रीकार नहीं करना चाहते-

"उपनिषेश में स्वतंत्र देश हैं, जो ब्रिटिश-साम्राज्य के चन्तर्गत हो, उनका दर्जी हो, घरेलू व बाहरी किसी भी पहलू से वे एक-दूसरे के श्राचीन न हों, यशांप समार समान राजभावत के सूत्र से परस्पर बचे हो और स्वतनवापकेक ब्रिटिश-राह-समूर संदर

## बारहोती की जाब

अब र दिखाना को पॉलर्ट् (मर्गार्जन दुई, हो मांभी भी ने वामचीर को प्रत्यक्ता हैने का मस्ताव रेस कार्त हुए क्या कि यह बसे माला खलग चार्का पर नाजा होगा। बोर दानों उसी विभन्न रियाकों में नाते हैं। अनुष्य-समाग का गीरण को दर्मा है कि द्वारा गोरण में सानेशाली प्रापियों के रियाकों में नाते हैं। अनुष्य-समाग का गीरण दिखा में होगा, लेकिन एकते पुर्के पिन्या नहीं है। यदि पुर्के सामसे रिकटुक लिक्स दिखा में भी नाजा पढ़े, हो भी कार भी दार्दिक स्वयाद के प्रापकारों से हैं। ए इस आगोदायक सार्यों के साथ गांचीओं गोरासेल-परियद्त स्वर पुर्वे प्रति अने से एक प्रापकारों वह भी कि जिस सुत्री पर कार्रिय गोरासेल-परियद्त से सामागित हुई भी, उसने से एक प्रोप-स्थान के कि जिस सुत्री पर कार्रिय गोरासेल-परियद्त से सामागित हुई भी, उसने से एक प्रोप-स्थान के कि जिस सुत्री पर कार्रिय गोरासेल-परियद्त से सामागित हुई भी, उसने से एक प्रोप-स्थान के कि जिस सुत्री पर कार्रिय गोरासेल-परियद्त से सामागित हुई भी, उसने से एक्ट प्रोप-स्थान के कि जिस सुत्री हुई कार्यों के स्थान स्थान से स्थान के स्थान से स्थान स्थान स्थान स्थान से सामित हुई में स्थान से स्थान स्थान से सामित हुई में स्थान से स्थान से सामित हुई से सामागित हुई से सामागित हुई से सामागित से सामागित सामागित सामागित हुई से सामागित सामागित हुई से सामागित हुई से सामागित हुई से सामागित सामागित हुई से सामागित हुई से सामागित सामागित सामागित हुई से सामागित सामागित हुई से सामागित सामागित

करातीनी में नातान-महानी के सिलानीन में पुलिस की ज्यादिकों के सारियों की जान दियों मि। मिल गार्वित की सहा निर्माण के स्वार्थ का स्वत्र के समझा कर कहाना कर सहा के सिला लाख कराता गार्वित की सहा की स्वार्थ के सिला लाख कराता मिला कि स्वार्थ के सिला लाख कराता में स्वार्थ कि स्वत्र के सिला कर कराता है। सिला कि स्वत्र मार्वित की सिला कर का स्वार्थ के सिला कर का स्वत्र मार्वित की सिला कर साम सिला के सिल

क्रांग्रेस का इतिहास : भाग है .

सम्मेलन असपल सिद्ध दुखा, क्योंकि मरकार की श्रोर से यह कहा गया कि वह इस प्रश्न के महत-पूर्या श्रंभों पर बहुस करने के लिए तैयार नहीं है । वह केवल उन्हीं नियमों के प्रयोग पर बहुत कर सबती है, जो उसने ( सरकार ने ) निर्धारित किये हैं । इस तरह समस्या के मूल पर कोई विजार

ही नहीं हस्रा ।

· of

पिछले महीनों 🗜 मुक्तपान्तीय-काँग्रेस-काँमटी की छोर से प्रान्तीय-सरकार के ऐसे प्रतिनिधयों के साथ सम्प्रेलन करने के भार-बार प्रयत्न किये गये, जो समस्या के सभी पहलुख्रों पर विचार कर

सकते में समर्थ हो । युवर-मान्तीय कांग्रेस-कांग्रटी ने सरकार से सन्ध-संयों के लिए सब अधिकार देकर एक विशोध समिति भी नियुक्त कर दी । पर इन अवस्तों में भी कोई सफलता न हुई।

् पत्र-व्यवहार के सिलसिले में कामेश की स्रोर से यह राष्ट्र कर दिया गया था कि वह किशी भी किस्म का इल, चाहे किसी धरह से निश्चित किया गया हो, स्वीकार करने की तैयार है, कार्ये कि उससे विसानों को काफी शहत मिलती हो । जब वन्तली का समय आया, किसान बार-वार पूछने

लगे कि हमें क्या करना चाहिये हैं यूवत-प्रांतीय कांग्रेस कमिटी देसा कोई कदभ उठाना नहीं चाहती थी। जिस्ते समसीते तक की बातचीय ही ट्ट जाय । लेकिन उसी समय किसानों के लगातार स्लाह माराने पर यह चुप भी न रह सकती थी छौर न यही सलाह दे सकती थी कि वे मांगी हुई रहम दे दें, बर्योकि उसे विश्वास था कि यह रकम बहुत अनुचित है और उन कितानों को धवाह कर देगी,

जिनकी यह प्रतिनिधि है। सब कांग्रेस ने महा-समिति के अध्यक्ष से खाश्रा सेने के बाद किसानी की यह सलाह दी कि ये लगान और मालगुजारी का भुकाना सन्धि-चर्चा के समय तक के लिए मुल्वी कर दें। फिर भी कांमेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सन्धि-चर्चों के लिए इच्छुक ब्रीर उनत

श्रीर ज्योंडी क्सिनोर्नों की शिकावल बुर हुई यह ऋपनी सलाह को वापस ले लेगी। काँग्रेस ने सरकार को यह भी सुक्ताया कि मदि वह सन्धि चर्चा के समय तक वन्ति श्यमित कर दे, तो यह (क्रीने) मी लगान मुस्तवी करने की द्धपनी सलाह बापस ले लेगी। सरकार बाहती थी कि पहने कांग्रेस द्यपनी सलाह बायस ले । उनने काँमैस का परामर्श नहीं माना । खब सुरुव-मांत की काँमैन-क्रीमी के पास सिवा इसके कीई सारा न था कि लगान मुल्वनी करने की खपनी सलाह को होहराये। सिपंठ

महातक पहुंच जाने पर भी कांमेस कामर वह कहती रही कि वह सन्धि चर्चा के लिए प्रत्येक प्रका का शस्ता इ देने स्प्रीर क्योंही किसानी को काफी लुढ़ मिलती नजर सावे या बदली श्र्मीय कर दी

बाय, सगान मुस्तनी करने की अपनी सलाह की वापस लेने के लिए इमेशा तैयार है । सरकार की हिंग्डोय यह या कि वह नेवल उसी रियति में जनता के मितिनिध्यों 🚪 शतयीत दर शस्ती 🖔 जब कि यह सलाह, जिसे वह सगानकरी-चादीलन कहती थी, शपस से ली जाय। शैहिन सहर में अपने लिए लुद यूसरी नीवि अस्तियार की । उसने तेकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को वेल में इत दिया । ये शिरणतारियां इतनी तहाक-फहाक हुई कि सभी प्रमुख श्रीर प्रश्ने झार्यकर्ती हैर्ते में पहुंच गए । इन गिरफ्तावियों का ऋन्त गांबीओ के इंस्लैंड से आरत पहुंचने के पांच दिन पाने सर्वे भी जनाइरलाम, पुरुषोत्तमदास टन्डन श्रीर शेरवानी सा॰ की गिरक्वारियों के शाय हुआ। रर श्रप्रस पं • अवाहरलाल श्रीर श्री रोस्काती को श्रपने श्थान व होड़ने का नोटिस दिया गरा था । हर्न पावनदी के बाद जलदी 🖺 गांचीबी के बम्बई पहुंचने से पहले होनेवाली कार्य संपिति की देउक में खवाहरलालावी शामिल हुए। सम्बद्धतः अनुके लिए हेस आजा का पासन करता मुम्बेन व ही वर्षोदि आह आह बोर की उलाइट होती थी। श्रीर यहाँ जाना पहता था और श्रनेक सनार " जुद भी तुपरिषद रहते की श्रावश्यकता थी। श्रातः जब तन्होंने इस श्राप्ता 🗷 टार्ग्ज

किया, नह गिरफ्लार कर लिये गये। इसी तरह श्री शेश्वानी भी मिरफ्तार हो गये। दोनों में सजा देदी गई।

## बंगान में ऋत्याचार

चंचर का तीवाग केन्द्र शंमाल था। श्रदमाणी तीच के समय वहां श्रस्ताचारों के स्नाने हरूव रेक्ट्रने समारे। शायद इनका उद्देश्य या चरमांत्र किसे में हुए उत्तराओं का बदला होना। चरमांव स्तर और किने में ११ आगस्य इनका उदेश्य या चरमांत्र किसे में हुए अर-सकता मुगोध्यन और ग्रह्व वहें पारे और किने में ११ आगस्य और शिक्ष्य की माँ। शुख्य गिर-सकतारी मुगोध्यन और ग्रह्व वहें पारे और लोते की सकतार्थ किन्द्र रात को एक मेंस में मुख्य आगे श्रीर उन्होंने मशीनों को बीत दिया वया मेंस नेनेजर व कान कर्मचारियों को भी आग्र-शीद्य। दिख्ली में १७, २५ और ११ तमकर की आर्थ-सारित ने एक पदमा की शिक्ष र पितार किस की में १५ तमकर की नार्य-सार्थ की सहस्त करना की नार्य पारे में हुए हुद्ध ती-स्तरपारी पूरीरियमों व गुक्तों के लाग सिरस्यक बता की बहनकती काने व उसे भीनचा चाँच जुनमें के लिए स्वानीय पुलिय व मांकड्टेंस की जीव निक्य की। शर्मित के एस एस एसीप मकट किया कि बता गुरहों के साम्यवाधिक हम रात्र ने हे एसरे है के,उनके कान-कृत कर किर पर मान्य मा श्रीर किनके प्रयक्त हम बदल को साम्यवाधिक हमा नार्थ हम से स्तर के बान-कृत कर कर पर में मान्य के मानगढ़ बदा की है साम्यवाधिक हमा नार्मी हथा। चिमित की सामारि में बंगाल-एकल को कम से-कम हतर हो करना चाहिए कि जिसके वालि हुई है उन्हें मुशावना दे और इन दुर्मकाओं के मिर निमती सिमारियरी शालिक हो जाने पढ़ा हमें

जेकों से बार होगों के खाच जब इस मार जावलेंग्बर-ने ने इसन के तीर-सारि काम में सारे जा में हे, जेलों और जबल्दों के हैमों में उनके साथ सीर मी श्रीषक करें। स्वनार स्थिय जा रहा था। शिक्ती के माम्यक केम में जो दुःखान बाटक खेला स्था, उसके कल स्वव २ र नर-रूप भा गये और २० मायल हो गरे। वार्य-सार्थित में ''बरदार-साग निवुक्त बांच-क्सीयन की निर्धेट मी श्रीचा करते हुए भी वह अनुभव किया कि दिना कोई सुपरमा चलाने जरकार में निव निर्धेत में श्रीचा करते हुए भी वह अनुभव किया कि दिना कोई सुपरमा चलाने जरकार में निव निर्धेत में श्रीच्या को स्वीच करने पर मी जबस्वक स्वर्धिया है, उनने औवन और दिन साम्या भी पद्म की यह निर्मेशा है। इस प्राथमिक कर्जन्य के प्रति चीर उपेद्या के अपनाधियों की अवस्य का हो आहेता।

पर भी बैटक में मुक्त-भारत की रिपाद पर भी विचार हुआ । र कार्यसार-परिव न्यास्त्री ने पुक-पंत्र की मानार की वर्गमान विकान-पीति में विकार, और सावार कर विपर्य में सामान सीत माना ग्रमान की स्थानपार्थन पर में कि रिकट, जबाँक विकार तीन बाविक वह के साम दे में आप मंत्र में अस्प्रास करने की बात्रपति मांगी भी। कार्य वर्गियों ने यह बात्रामी सहर भी। कि अद्भवि में में एंड पर पहुक्त मंत्रीय कार्यस्थानि किया को न विपर्य ने हमानार कार्यक कींग्रस्थ में पर मार्थीय कार्यक मीति कार्यक में मानार करने का सामिया हो, में वर्गमति ने राष्ट्रपति कींग्रस्थ में प्राप्ति कार्यक मीति के राष्ट्रपति कींग्रस्थ करने का सामिया हो, में वर्गमति ने राष्ट्रपति कीं में भागित होता किया की कार्यक मानार करने का सामिया हो, में वर्गमति ने राष्ट्रपति की

तानका इस यहां यह भी कह दें कि हाती बैठक में वार्यकांग्रेश ने नामक पर खातिग्रेश कर सामाने के सहाय का दक खामार पर शिवार किया का या कि हिल्ली-कम्मोरी को सावार में रात्री पूर वह भारत सराय का हिस्सावयात है। ग्राह्म कोरि विनाय की नीति के सामज्य में भी एक विनारी ने यह महाय बात दिया था। यहाँ को स्वायु दें कि दरें स्वित्यक को जीने की मात्रा कमा हरू करें। र्क नाम्म में र मार इंप्लैंड में मैन दिन को हुट्टी कर दी थी और इंप्लैंड में स्वर्गन के इंप्लिंड मा। प्रस्त नह मा कि बमा मान्य के कांचे को तीवह स्वर्गित को दुन के साथ बीच कर के हैं के नामा में जोन आपने आन आपना मुख्य निर्दोग्य करने हैं है बहुता वस्ता, किने मार्चकार में मेरिया किया, मेरिया हो मार्चन में किया इंप्लिंड के हमार्ची को पूर्च करता था। स्टिन हहा कर मार्चन मार्चन में आपना के शिव्य निर्दाण मार्चन को पोच्च-कर में तहार्दि देना की। मार्चन में स्वर्गित देना की। मार्चन में साथ मार्चन में साथ हो से

## सीयात्रान्त् में त्राग

भाग के अगरी-हार में नग्हार ने चीथी आहि प्रन्तित कर खली थी। भारत हे विश् थी। इस प्रदी में गुदारे विदमयवारों ने एक प्रसिद्धि प्राप्त कर सी है। वे सोमान्त के उन सर्पी भोगी में श है, भी अगुणामन य संगठन के साथ असहसीत के लिए तैयार किये मये है। कर धानुभगपतालां ने मेतृत और प्रेरणा में काम करनेवाले ऐसे जानमी एक लाख है जार है। सारान के सहीने शक हम मुदादें निषयमतगारों का कांग्रेस से सम्बन्ध नहीं था। प्रश्यापी संबिद्दे हन ी ही गांधीती सीमाप्राम्य काने स्त्रीर उस संगठन का स्रम्यपन करने की स्रतमित प्राप्त करने की भूत हो थे, जिलने इतान समक्षारी कार्य कर दिलाया था । लॉर्ड अर्थिन से उन्होंने इतानव प्रार्थ निषित अर्थिति ग्रहा — ब्रामी मही । सारे साल-मर उन्हें वही अवाब मिलवा रहा ग्रीर हर्गलय उन्हें सीतावाल il भी देवदाय गांधी को शेजा । उन्होंने एक ब्राइचर्यकारक रिपोर्ट वेश की । उत्तर का शमिति में नियार किया खंबा खुदाई खिदमदमारों की कोवेस-संगठन का ग्रम बना कर प्रक अन्तर् नार्म समादन किया। इसके बाद यह संगठन सब प्रकार के सन्देहीं से उत्तर हो जाना चारिए हैं। विकित् सारकार उत्पर से अर्थ-धीनक दीलनेवाले संगठन को — चाहे वह कांग्रेस के स्वरंतरकों का हार्य री क्षी न हो - यहने देना नहीं चाहती थी। वैषद चौर विगुल, खिर से वैर वह साल वेटा है एक पेरी अने क्यक्तिल में भजा और निश्ताल —जो अपने चरित्र, मनुष्यता, विस्तृत हरें 'तीमात्रानाचि' का यद पा चुड़ा था कीर बहुत जल्दी सर क्रांसी वा एक हारा, एक देह है है में सब बाउँ उस बेगडम को क्रार्थ-शिनक विश्व करने के लिए काफी थीं । कीन हरने पान किए भीर सत्त्वही नेहरे के पीते शीमायान पर एक 'क्यन्टेट' ( हड़नेटले हो एक) बीच का बार्यनाभ्य ) बद्दने, बार्यार से श्रंथ करने, बीस्प्रान्त के जिसी को होत हरते हैं। स्था पर भागमंत्र करते की सम्रोधन लिये ही । साल पीटांड है एक त्यल हेन न्या हर नेत्रत विश्वत क्यों किया मा कावता है बरवार की यह बराया भी जिल दस है खर बहु had tell mand के कार हा जा है। की की का का का का का का का का की की ( Provide at 194 ) कर पूर्व शतकारण का स्वार कार्र हैं। कहा सिर्वाह आरमार HO UP 44. 84 अर्थ अर्थ द्वारात मार् द्र च्याच्यांत क मृत्यु कु मार्थ होत्तु है है है। 150 50 mag nd 50

कममन्दर सहार दूध ये। गुक्तमान्त में सरकार के प्रभाव व रहतन्यांची के नारश जमीदांगे में विकानों की वो पोरी सूद दी थी, वह निवक्त माजारी जोर अधनोत्तपद थी जोर सरकार भी दवनक में की वो पोरी सूद दी थी, वह निवक्त माजारी जोर के लिए में दिन के प्रमान पर में हैं भी हिता ने सहसे के लिए में दिन के प्रमान पर में हैं भी हिता के प्रमान पर में हैं भी हिता के प्रमान पर में हैं भी हिता के प्रमान पर में विकास को है। इस प्रभाव उत्तल दूर्द विधित्यांत में पन जनाइताल और प्रेमानों वाइन मोजीवी के प्रमान के लिए के प्रमान के प्याप के प्रमान के प्रम

गायोजी जब २६६ दिसम्बर को बम्बई उत्तरे सब परिस्थित इस प्रकार बम खुकी थी।

## कांग्रेस का इतिहास । भाग ४

्रींक फ्रांक इंप्लैंड ने शीन दिन को सुदूरी कर दी थी जी। इंग्लैबड ने रार्णमान क्रोंड दिश न यह था कि क्या भारत के कावे को शीवड स्टॉक्सिकी दुम के लाव कांचा जाय, भा छोने १ में उसे प्रानी-क्यान क्याना मुख्य निर्दारण करने हैं। बहुता शासता, जिसे भारत-स्वाकार ने किया, विमित्त की वामति हो बेसल इंप्लैंड के स्थायों को पूर्व करता था। क्योंक इरका मन्त-भारत में प्रायात के लिए जिटिय माल को योच-कर में सब्बीड देना जी। भारत का होन

ति को उत्तेजन देना । सीमात्रान्त में आग भारत के उत्तरी-द्वार में सरकार ने चौथी र्यात प्रज्वलित कर रक्षी मी । भारत के हतिहाँ पृश्वी में खुदाई सिदमतगारों में एक प्रविद्धि प्राप्त कर सी है । वे सीमान्त के उन बाहुर से हैं, जो अनुशासन य संगठन के साथ असहयोग के लिए तैयार किये गये थे। सन पंताराखों के नेतृत्व धीर प्रेरणा में काम करनेवाले देशे आदमी एक लाख से छार है। सहीने तक इन खुदाई विद्यातवारों का कांग्रेंच से सम्बन्ध नहीं या । ऋस्पायी हंधि हे समय थीजी सीमाप्रान्त जाने ध्यीर 'उस संगठन का ख्रप्ययन करने की ख्रानुमंति प्राप्त करने का प्रयक्ष , जिसने इसना चमत्हारी कार्य कर दिस्त्रया था । सार्व ऋर्विन से उन्होंने इजाबत मीरी, न्होंने कहा—ग्रामी नहीं । सारे साल-भर उन्हें यही जवाब मिलता रहा स्त्रीर इसलिए उन्हों ने उ में भी देवदास गांभी को मेला। उन्होंने एक आश्चर्यकारक रिपोर्ट पेश की। उत्तर कार्य-विचार किया तथा खुदाई खिदमतगारी को कामेस-संगठन का श्रम बना कर एक मालपूर्व गदन किया । इसके बाद यह सगठन सब प्रकार के सन्देहीं से जपर हो जाना चाहिए या, रकार जपर से श्रर्थ-सैनिक दीखनेवाले संगठन की-चाहे वह कामेल के स्वयंसेवकों का संगठन t हो --- रहने देना नहीं चाहती थी। बैयब और बिगुल, सिर से पैर वक शाल पोशाक सौर करे स्पृक्तित्व में अद्धा स्त्रीर विश्वाध -जो अपने चरित्र, सन्ध्यता, बिहादान व हेवा है -गांधी' का पद पा चुका था क्योर बहुत जल्दी तब ग्रास्ता का एक कदय, धक केंद्र हो सा सद बार्वे उस सगठन को ऋर्थ-सैनिक सिद्ध करने के लिए काफी थी 🗼 कौन जानवा 🥞 कि नम्र क्रीर सत्यामही नेहरे के पीखे सीमामान्त पर एक 'बफ्रर-स्टेट' ( कड़नेवासे दो राज्यों हे वटस्थ-राज्य ) बनाने, श्रमीर से खांब करने, खीमाप्रान्त के जिस्मी को दोस्त बनाने द्रथा आहमाय करने की वजवीज न खिपी हों है लाल पोशाक में एक लाल सेना—सब पठान, स्थास नहीं किया जा सकता ! सरकार की एक वहाना भी मिल गया कि लान क्रास्टुस तं सरकार से सहयोग नहीं करते, क्योंकि वह थीमा मान्तीय चीफ कमिरवर के दरवार में । नहीं हुए । यह पूर्य स्वतन्त्रता का प्रचार करते हैं । यस, निरश्राच स्वानसाहर स्रीर उनके उन्हीं की वरह उनके निरप्राच माई झॅ०व्यानसाहन गांचीजी के मारत पहुंचने से कुछ ही दिन त में बाल दिये गये ! इस तरह जब गांधीजी मारत वहुंचे, ये सब बखेड़े उत्पन्न हो जुड़े थे । मुजरात में ज्यादिवर्षी जिसका गांघीओं को बचन दिया सया या श्रीर जिस बचन पर ही यह सन्दन जाने की र थे, १३ नतम्बर को अपपूरी ही लवम हो जुकी थी। यहां यह ध्यान श्लना चाहिए कि श्रीर एक्ट्रम भड़क जाने वाले बक्लभगाई पटेल नहीं थे, जो उकताकर जांच से खला ही लेकिन गंमीर और चैपरील मृशामाई देलाई ये, जो बहुत विचार के बाद जांच को निर्पंक

धीन दिन सक बांधीजी खदा-खदा प्रान्तों से ब्राये शतिनिधियों से प्रिस्तने रहे ब्रीर उनकी दःख क्यायें सनते रहे । वह क्या कर सकते थे ! समाध बाब बंगाल से जापने चार साधियों को लेकर जाये थे । हालांब २२ कारों ने गांधीजी से चालय-चालय बावचीत की, पर चारों ने बंगाल चार्डिनेन्सों के कारण किये राये दसन का वर्णन वही सनावा । यहपान्त च्यीर सीमापान्त में भी च्याहिनेन्स आरी कर दिये गये थे 1 बारजी शरूर हे दिनों में राज का गारी इन बार्टिनेन्सों से ही हांकी जारदी थी। गांधीजी मजाक में कहा करते कि यह तो लॉर्ड विलियडन का दिया नये साल का तोडका है। पर वह एक हरवायही की मांति शान्ति के लिए अपनी पूरी कोशिश किये वसैर ही देश को नई मुसीवर्तों में डालने बाते पुरुष म थे । मुबह से लेकर शाम तक गांधीजी का सारा समय तमाम प्राप्ती से स्त्राये हुए शिष्ट मरहलों से मिलते में ही बीठता था, जो सरकारी अपसरों-हास हर प्रान्त में किये गये आत्यासारों की क्यार्थे सनाते थे । देश में भयंकर सन्दी और घोर सक्ष्य था । फिर भी कर्माटक की इतने लम्बे समय हरू पुद्ध में सुरो रहने पर भी कोई रिज्ञायत नहीं दी गई । आध्य में सुगान बदाया जानेवाला था. और महास के रायमेंट में को वर्षा कर पार्की है उनकी थी कि खबर कीए लगान रोकने की बात करेंगे से श्राहिनेन्स आरी पर दिवे जायने । इस तरह की दुःख-साथार्थे गांधीओं की सनाई जा रही थीं । उन्हें भी खपने एलडों की कहानी कोशों को सनावी ची,को उनपर सन्दन में बीते थे। वह गोसमेश-परिपद में जाना ही नहीं 'चाहते थे। जो बातें इस परियद में होनेवाली यीं उनकी खाया जलाई छीर ग्रागस्त में ही नंबर द्याने लग गई थी । पर कांग्रेस की कार्य समिति से इस बात = और दिया कि जन्हें आता ही माहिए । समझीते के अंग होने पर भी बाद में उन्हें परिपदमें जाने से इन्हार का मौका मिल गया था। पर मजदर सरकार चाहती थी कि उन्हें दिली प्रशार जहाज पर खड़ा के लन्दन रवाना करही दिया जाय। सबसे पडली बात को उन्होंने ऋपने साथियों से कही वह यही थी कि किसी चीज की बरुपना अपेदा उत्तक प्रत्यक्त अनुभव एक दसरी ही चीज है। वह नरम-दस के नेदाओं की मनोदशा से परिचित्र में, पर यह उस नज़रे के लिए तैयार व में जी उन्होंने लन्दन में देखा । मुसलमानी के स्वमाव की भी वह जानने ये खीर उनकी प्रतिगामी-मनोवति हैं भी जासाहिक नहीं थे । पर मीलमेज-परिपद में राष्ट्र-शरीर की जो चीरा-पानी हुई और जिल तरह टक्टे-टकडे किये गये उसके लिए यह हर्गिक वैवार न ये। उन्होंने इस बात का भी निश्चम कर लिया कि ब्राइन्टा कांग्रेस किसी प्रकार की भी लाग्यदायकता का समर्थन नहीं करेती । उसका धर्म हास स्त्रीर निग्रद राष्ट्र-धर्म होगा । अन्दोंने यह भी कहा कि स्वयह यह देश सत्प्रदायिक प्रक्रम के साथ इसी वरह पहले की भांति स्थिलवाक करता रहेगा सी इसके लिए कोई आशा नहीं है। अपने मसलमान और दिस्य मित्रों से उन्होंने यह शाहवासन चाहा कि समर भारत के लिए कोई ऐसा विचान बने जिनमें दिसी प्रकार की सम्पदायिकता की व न हो और जो विश्वाद राष्ट्रीयता के ब्राधार पर क्याया काय हो उसे वे स्वीकार कर होंगे ! इन सारे विचारों श्रीर खनुमयों के कारक उनके चित्र को बहा क्लेश हो रहा था: पर उपस्थित पर्शिखति का उन्होंने वही शान्ति और स्थिर-चित्रता से सामना क्रिया, जैशा क्रि पर इमेरा किया करते हैं । कारने उत्पर तथा कारने देश-माहर्यों पर भी उन्हें लब विश्वान या । देश

ने उन पर विश्वास किया चौर उन्होंने उसको बराबर निमाया । चाव चाव उन्हें चाने सामने यक जनरदात लाई महर का रही थी । सवाल यह या कि इसार पुल बनावा वा सकता है या इसे जिए भीर मरे हुए ब्यादिमियों से बाट कर बार करना होगा है जब वह बादने बाम में मिहे, अनुदे हुदूब में वे दिवार उमह रहे थे-वह मनोमन्थन चल रहा या । बार्य समिति अनके साथ थी । पर अन सीहर अर<sup>स्</sup>रों क्षली कार्य-कार्यत की ही नहीं, उन्हें को कारे देश की हिम्मत हो । कार्य-समित के कार्यश

# [ द्या भाग—१६३२-१६३४ ]

9

### षयायान की श्रोर

### गांधीजी बन्दई में

देश के सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि अनता के अस बाता का स्थायत करने के लिए हैं। ए दन हुए थे। मुनी दवता के एक भवन में विधियत स्वागत किया गया। पर एक सुकूत निधा यह जलत जिसके लिए बादशाह भी कारने मुख्य में तस्ते । पर राजनैतिक नेता चीर महलाकादी पुरुषों का तो गुण माइक जनता ऐसे ही जुलून-हाय स्वागत किया करती है। गांधीजी का स्यागत यावियों ने किस उत्पाह से किया होगा, पाठक रूपये बहुतना कर सहते हैं। ये किसी पेसे साहर्ष स्थागत नहीं कर रहे थे, जो किसी बादशाहत की स्थापना करने जा रहा हो । न वे किसी ऐसे सर का चादर करने जा रहे ये जो किसी कजन बादताह के हाथों से अपना के लिए कोई रिखायउँ ह गया हो । लड़ाई के मैदान में बताई बहायुरी के लिए किसी बीर बोद्धा का सन्मान करने भी वे नहीं हुए थे। बल्फि वे तो इक्टरे हुए ये एक सन्त कीर सरमाहारी का स्वागत करने के लिए, जो की छोड़ देनेपर भी ससारी की भारत ही संसार में शरता या चीर जिसमें खपने स्वार्थ की दिलांज दी भी। जो दोहरी चक्की में शीला जा नहां था। एक छोर काननी हिंसा द्वारा और दसरी छोर हा वेबस गुलामी-पारा । जनता ऐसे महापुष्य का स्थायत करने पहुंची थी. जिसका एकमात्र जीवनोरिं भ्रपने देश की आजाद करना तथा संसार्क गर्ही में मित्रता,बन्धुता चौर सानवता का सन्देश पहुंच अस दिन बम्बई के दमान परुर सहकों पर इकटरें हो रहे थे श्रीर श्त्रियां बरायमान से बार्वे करने व बम्बर्ड की ऊ'ची छाड़ालिकाओं पर । हिन्तुस्तान में खाते ही गांधीजी ने सबसे पहले बम्बर्ड की ज को द्यापा भाषण सनाया । ज्याजाद मैदान में सचमुख उस दिन जनरदस्त भीड़ इकटठी हुई थी, गांचीजी ने उसके सामने गम्भीर व्यावास में यह कहते हुए व्यपने हृदय को खोलकर एख दिया 🖥 शास्ति के लिए शपने वस-भर कीशिश करू गा श्रीर खपनी सन्दर में कोई वात अंटा न स्वरूप प रभ माध्या में भी उन्होंने खपनी यह नयकर प्रविशा दोहराई और कहा कि ''हिंदू-जाति से ब्राइवीं बदा करने वाले किसी भी प्रयत्न को मैं बरदाश्त नहीं करू गा, बल्क सीका पड़ने पर असके विरोध 🖁 सुपनी जान सहा दू गा ।" सच तो यह है कि न तो इस भीके पर और न ऋल्पसंख्यक जादियों कमिटी की बैठक में ही किसी को यह सायाल आया कि गांधीओ इस मुद्दे पर आमरण उपवास भेषगा कर देंगे । या दो इस बात की तरफ किसीका च्यान ही नहीं गया या सननेवालों चौर वटनेवा के दिल पर इसका अंबर एक सामान्य माधालंकार की अपेदाा अधिक नहीं पड़ा। पर हरेक आदि जानता है कि गांधीजी कभी अल्युक्त-पूर्ण बात नहीं करते और न कभी कोई बात गैर-जिम्मेदारी जानका र है। उनकी 'हां' केवल 'हां' है और 'ना' निरी 'ना'। उनकी बात ज्यां-की-त्यां होती है हो मानी नहीं निकाले जा सकते ।

कार की हंजाजत से हद दर्जे की सहन शासता दिलाई है और आलिर एक इस बात की कीशिश की है कि, जैसी कि सम्रोट् की सरकार की मन्या है,सीमान्त-प्रदेश में बिना देरी के सुधार जारी करें श्रीर उसमें ग्रन्द्रसगण्यारलों की सहायता प्राप्त करें । सरकार ने तनतक कोई लास कार्रवाई मही की जनतक कि ग्रान्द्रसगक्तारको तथा जनके साथियों की इलचलें ग्रीर नास तीर पर सरकार से जल्दी-से-जल्दी लढ़ाई शहर करने की उनकी वैधारियों ने प्रान्त की तथा सीमांत जातियों के प्रदेश में शांति को खतरे में नहीं द्वाल दिया। श्रव ठाईरे रहना श्रवस्थान था। वाइस्तान महोदय की यह मासूम हन्ना है कि पिछले अगस्त में सीमावांत में कायेस-आन्दोलन का मार्ग-दर्शन करने का काम ग्रम्दुलगफ्फाररर्ग के मुपर्दे कर दिया गया है। अनके हार। संगठित किये गये स्थय-सेनक-दलों की भी महासमिति ने कार्यस के ब्राप्टीन मान लिया है। वाइसराय महोदय की इच्छा है कि मैं जापसे यह शाफ कह है कि देश में शान्ति और व्यवस्था की रक्षा करने की जिस्मेदाये उनके सिर पर है और इसलिए मह उन जादिमपों मा संस्पाध्यों से कोई सरोकार नहीं रख सकते जो उत्तर नवाये कामी खीर इल-चेतों के लिए जिस्मेदार हैं। खुद आप तो गोलमेज परिवद के काम से बाहर गये हुए ये और झापने गीलमेज-परिषद में जो बल व्यस्तियार किया था उसे देखते हुए काइछराय महोदय यह विश्वास नहीं करना बाहते कि खुद आपका इसमें कोई हाथ रहा हो या आप इसमें जिम्मेदार हा या इधर सीमा-प्रांत में और सुक्त-प्रांत में कांबेश ने लो-जो. बान्दोलन नारी कर रक्ते हैं उन्हें बाप पसन्द भी करते हो । अगर यह ठीक हो दब को वह आपसे कह तकते हैं, खीर गांतमेंव विवद् में कित सहयोग की भानना से वब काम हुआ बा उसी माधना की रज्ञा करने के लिए जाप किस प्रकार ध्रपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं, इस क्यिय में बाहसराय महोदय अपने निचार आएक सामने रख सकते हैं। पर एक बात वह लाफ कर देना चाहते हैं। सम्राट् की सरकार की पूरी हजाजत से जो खाहिनेन्स बगाल, प्रक-पाद और पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांत में अपी करना जरूरी समक्त गया है, उनके बारे में किसी मकार की बहुत करने के लिए वह तैयार नहीं हैं। जिल उद्देश से, अयंत् कृत्न और व्यवस्था की रद्या, को प्रशासन के लिए करूरी जीजें हैं, ये खार्डिनेन्स जारी किये हैं,यह जनतक पूर्ण नहीं होजाया, वेत्रक हा हालत में वे आरी रहने ही चाहिए। आपका खबाब मिल जाने पर शहसराम महोदय हन वारों को प्रकाशित कर देना चारते हैं।"

(३) बाइसराय के प्राइवेड सेलेंटरी के नाम गांधीजी का तार (१ जनवरी १६३२)

"मेरे १६ दिखनर के कार के जवाब में, वाइवाय महोदय का, जो कार भ्राचा उनके किय करों मज्यादा । उसे पड़कर दुःवह हुमा। मैंने अस्तत्व मित्र नगत से जो समान स्वत्या था, उसे किय करों समानादा । उसे पड़कर दिख्य में का बता कर के देव अन्य क्वावियोग से अपना स्वरंग मा नहीं देता। वैते एक देते आदमी की हैवियन से उनका स्वामा स्वरंग्याया मानती में, विकास कि उनकेल मैंने दिखा था, अस्ता सी। मैं कुन्तु ग्रावन्त मानमीर श्री स्थापन स्वाम्य की में, विकास कि उनकेल मैंने दिखा था, स्वासा कर पढ़ सामान्त्र मानता था। में सद्यापन स्वाम्य को के जमान, मानसाम महोदय ने उसे स्वासा कर पढ़ सामान्त्र का सामान्त्र के आपने असमीत्र सामार्थ के करावे था पढ़ने हो त्यादत कर । चित्र देते प्रमानान्त्रक आवश्य का प्रधापी नक्तर में मित्रका माहु को उन स्वास भी मुक्ते कर जाता है कि सहस्त स्वास्त्र के स्वास्त्र में में स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र कर में स्वस्त्र मानसाम

साय प्रतिकार नहीं किया गया तो देश का मारी पतन क्षेत्रा, वह विधान-सक्त्यां बात न-दुक्त नी से जाती है। मैं प्राशा करता हूं कि कोई औ स्थानियानी सारतीय एक गदहारस्ट (क्यान-समन्त्री नुषार उन्होंने लॉर्ड विलिंगडन को यक तार दिया श्रीग उपका जयाब भी श्रामा । जसाब कामा भी वफरीलंबार गा। उसमें थमकी भी थी। गांधीजी ने फिर एक तार दिया। प्रगर कोई नगीज ज जिल्ला।

वाइसराय से धार-ज्यवद्दार

बाहसराय से गांधीजी का ओ तार-व्यवहार हुआ वह निम्न प्रकार है :--(1) बाहसराय को गांधीजी का तार ( २६ दिसम्बर २६३३ )

"बल बहाज से उठाने पर मुक्ते मालूम हुआ कि शीमायान और पुस्तवान्त में श्राहिनेन कारी कर दिये गये हैं। शीमायान्त में गोलियां जलाई गई हैं। मेरे ब्रामीस शायी गिरक्तर कर तिरे गये हैं। ग्रीर शबसे बढ़ कर बंगाल का ब्राहिनेका मेरी गड़ देश रहा है। मैं हतके लिए उँवार ने या। मेरी श्रमक में नहीं ब्राह्म का ब्राह्म में करने यह बमार्य कराएं गरहर्राह मिलता का बाला। हो जुड़ा, या ब्राप्त खब मी मुक्तरे यह उम्मीद करते हैं कि मैं ब्राप्त गिरहर्ग होता हम वर्गास्त कर हो की हुआ में

कांसस का क्या सलाह दूँ इस विशय में झापसे परामरों कार शहनुमाई चाहूँ हैं जनांचे कृत्र करेंगे ।?? (२) गोचीजी के नाम बाहुसराय के ब्राह्मेट सैक्टेटी का लार (३१ शिसरवर १६३१)

(५) गायाना क नाम बाह्मराय क माइयर अन्यता वा गए ११ रासन्यर (६८११) भी पायाना क नाम बाह्मराय क माइयर अन्यता वा गए ११ रासन्यर १८११ मान्ये बंगाल, पुरस्तान्य कीर सीमामन्य के कार्डिनेनी वा फिन देवा है कि अपने बात्य तो वा वो वा है कि अपने अपने अपने प्रस्तान कीर सीमामन्य के कार्डिनेनी वा फिन देवा है । के अपने अपने वा वा वा वा है कि अपने अपने प्रस्तान के लिए मरकार के लिए वह कस्मी हो

गया और है कि यह वागम जगय बाम में लोने।

शाहतपत्र मोराव की इच्छा है कि में स्थानी वह बहूं कि वह बचा उनहीं तरकार बारे हैं

शि उनका देश के तमाम गर्मने तक बसी कथा मन्त्राने कमी दिश्मों में मिनवा-पूर्ण सम्भव है। साथ वीर दर सामन सम्भवी गुणों में में मामने में, किन्दें कि बह दिया किमी देश के मरी काम मारी है,

बह तक्वा कहतीय चाहरे हैं। यह वह महोगा पारतारिक है। मुक्तमन्त्र और सीमामन्त्र में काम करता करता माने की सम्भव में काम माने में स्थान स्थान की स्थान स्था

क्षा मान कर है जो है से साथ कर बातों हो है कि वसं पया और मानीय सरकार बीमन स्वीतान्त के बारे में से साथ कर बातों हो है कि साथ में मान कर रही थी, इस उप कार्यों करीन-कर्मामी में मानवारी का पार्थीन मुद्दा करने की माना करी कर की है जा साम में बात करू कर बात्री-मान करेंगे पर है। करिन के इस करने में, क्यार कर नेगेड़ इसी तह क्यारी हो से क्यार है है है है हो में में ने जा कर करना माने कि साथ माने निदेश है के करना, इसी तब सहस्त है करने हैं जो में माने कर करने करने करने करने माने निदेश है के स्वार्थ है है के स्वराह, इसी तब स्वराह करने हैं करने हैं के स्वराह है है की स्वराह है करने हैं के स्वराह है के स्वराह है करने हैं के स्वराह है करने हैं के स्वराह है करने हैं के स्वराह है के स्वराह है करने हैं के स्वराह है के स्वराह है करने हैं के स्वराह है स्वराह है के स्वराह है के स्वराह है के स्वराह है से स्वराह है स्वराह है से स्वराह

स्टेनसोला नीमार्ग है से सहानायकारणों बया उनकी सावार वालप में कारणार देवी हार-पूर्ण है सात हैने हो है तो नाया के लिएना है बीच हिस्सों वार्गिय दिया वहार है। सावार वाहें है स्टेन स्टेन्स में इसने नायों में किया नार्शिय का भी मीहार यो एकता उनकी नीर्देश कार महित्य की प्रमान करने की केयार की वार्गिय का या या दिलान वह में है कि या ही पूर्ण महित्य की प्रमान करने की केयार की वार्गिय का या या दिलान वह में है कि या ही हों बार्गिय नार्शिय की हैं। वार्ग्य कारणायों में देने बहुत के स्थान दिवार है किया करता थी बार्ग्य की निवाद प्रमान का नार्थ की मार्ग्य की दिवार करते। उनके बाहुमांकारी में भी बीमार सार्ग्य के निवाद प्रमान का नार्य की हैं। वार्ग्य की वार्ग्य का वार्ग्य की बाहुमांकारी की सार्थ

४१४

है, यहां दिशी भी एलवा है बरवारों खावहुवार का साथ नहीं दे कहती, बैसा कि बगाल-ख़ारिनेन्छ ग्रीर उनके रिवारिकों में विधे यारे दूमरे कारों से प्रकट दोखा है। बंदिक कारी को उसरी आहाता है। गरीयां के खरन्दर देव दूप स्वकारी आहातुबार के देव आजों का मंतिवार भी केरीगी। चारके कर में रिवार है कि सहसेग दोनों वरफ से हो। मैं हत प्रस्ताव को इदय से मानज हूं। पर तार में सिच्यी वृधी राते तो मुने हत कारीजे पर क्षयक से आती हैं कि माहच्याय महोदय कार्येक ते को दस्तीग माहते हैं पर उनके प्रदेश में स्वकार की साथ के और ख़ुलांग देना नहीं चाहदा आपनों को हम बाते पर भावनीत करने से ही स्कार कर दिया, हक्का में दूधर कार्ये क्या ही नहीं सकता है। कोश्वार के कि मैंने करते भी कोशार की है, एन चाहदा में माह के मानचेन्स दो राहते हों। हो कार्या

दसरे क्षापांत सरकारी पता को समस्त्र लेना चाहता था श्रीर उसके बाद कामेस की अपनी सलाइ देने की इच्छा थी। तार के द्यास्तिरी पैरामाक का जवान यह है कि ऋपने साधियों के, चाडे सीमा-मान्त के ही या बक्तप्रान्ध के, कार्यों की नैसिक जिम्मेदारी से मैं खपने-खापको वरी नहीं समभता। पर मैं यह कबूल करता है कि मेरे लाथियों के कायों की और इलचला की शक्तशिलगर आनकारी मुक्त नहीं है। क्योंकि मैं भारत में नहीं या । श्रीर चुंकि कार्येंच की कार्य-समिति की स्वपनी श्रम देकर मार्ग-प्रदर्शन करना भेरे किए जरूरी था, मैंने निश्यक्ष आव से श्रीर बहुत सदमाव के साथ बाइसराय महोदय से मिलना खौर मार्ग-दर्शन चाहा । मैं वाहसराय महोदय से ऋपनी यह राय नहीं खिपा सकता कि उन्होंने को कवान भेजने की कृता की है वह भेरे सरभाव और मित्रता-पर्या प्रस्ताव का पर्याप्त उत्तर मही है। खगर खब भी बायसराय महोदय वाहें तो मैं उनसे नहंगा कि यह खपने निर्याय पर प्रतिविचार वह ब्हीर हमारी बातचीत वर, उत्तके निषय-सीत्र पर, बहीर कोई हार्ते लगाये सकसे मिलना स्वीकार करें । अपनी तरफ से मैं यह बचन दे सकता 🕻 कि वह जो भी बार्वे मेरे सामने रक्लेंगे उत्पर मैं निष्पक्ष द्वीकर विचार करू गा । नगैर किसी दिचकिचाइट के और खुद्दी के साथ मैं उत-उन प्रांतों में जाऊ ना ग्रीर ग्राधिकारियों की बदायका से महत के दोनों पहलुखों का साध्ययन करूं गा: और द्यार पूरे वाध्ययन के बाद में इस नवीजे पर पहुंचा कि लोग गलवी पर हैं और कार्य-समिति तथा में भी गमाइ हो गए हैं, और सरकार का ही पदा ठीक है, तो इस बात को स्वीकार

 888 कांग्रेस का इतिहास : भाग ई

मुधार को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय भावना की हत्या करने का खतरा श्रपने सिर पर नहीं उठावेगा क्योंकि तब तो इन विधानों को ऋमल में लाने जितना भाग ही राष्ट्र में नहीं मा जायगा।

ग्रद सीमा-प्रान्त की बात लीबिए। ग्राएके तार 🗏 जो बार्वे हैं उनको देखते हुए यह सर

नजर श्राता है कि प्रान्त के लोकप्रिय नैताओं की शिरक्तार करने, ऋदिरिक्त कानून जारी करने, जिसरे

कि लोगों की जानो माल की रखा का कोई ठिकाना नहीं रह गया, ग्रीर स्नपने विश्वासपात्र नेताग्रे की गिरफतारी कर प्रदर्शन करने वाले निहत्ये लोगों पर गोलियां चलाने का कोई सबल कारण नहीं

था । ऋगर लानसहद ऋन्दुलगफ्फारला ने पूरी ऋाजादी का दावा किया से। लभाविक ही था । स्वय कामेस ने सन १६२६ में, लाहीर में. यही दावा किया था और उसे कोई सजा नहीं दी गई। सैंने भी लन्दन में ब्रिटिश-सरकार के सामने इस दाने को जोर के साथ पेश किया था। इसके श्रसावा साइसएर महोदय की मैं यह भी बाद दिला दु कि काबेंस ने बुक्ते जो खाहा दी थी उसमें भी यह दावा पा श्रीर सरकार इस बाद को जानती थी, फिर भी लन्दन की परिषद में मुक्ते कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैिस्यत से निर्मान्त्रत किया गया था । फिर मेरी समक्त में नहीं चाता कि महत्र एक दरशर में हाजिर रहने से हन्कार कर देना ऐसा कीनसा श्रापराच होगया, जिससे यह एकाएक शिरफ्तार होने के पात्र समभी गये है झगर खानवाहब जातीय विदेश की श्रास की बदा रहे थे, 🗊 सवपुर दुःलदाई बात है। पर मेरे पास को उनके ऐसे वचन हैं जो इस झारोप के लिलाफ पहते हैं। पिर मी थोड़ी देर के लिए मान लें कि उन्होंने जातीय चिट्रेय की श्राम भड़काई, तो उस हालत में उनकी खुली जांच होनी चाहिए थी, जिससे कि इस द्वारोप के प्रतिवाद का उन्हें भीका मिलता है

यक्तमान्त के बारे में बाइनराय महोदय की मिली हुई खबर गलत है। क्योंकि कांग्रेस में बर्ग पर लगान-बन्दी की ब्यासा ही जारी महीं की । बल्कि सरकार और कावेस के प्रतिनिधियों के बीच 🖽 मम्बन्ध की बातचीत चल रही थी कि लगान नसन करने का समय बायवा छीर लगान सलर किया जाने लगा: इसलिए कांग्रेस वालों को यह कहना पढ़ा कि जनतक सरकार से इस सम्बन्ध में जी बार भीत बल रही है इसका कोई नवीजा नहीं निकल जावा तनवक वे आपने लगानी को रोक रहने । भी होरवाती में तो यह भी कहा या कि झगर इस सावचीत का मतीजा निकलने तक सरकारी सफाए लगान-वयुशी मुल्तवी श्रवतें, हो वह भी अनता को दी गई सलाइ बायन सेने को तैयार हैं। मैं तो यह इंडेगा कि ऐसी बात नहीं की जिसकी याँ ही उका दिया जाय, जैना कि बाहसराह गरीदय ने अपने क्षर में दिया है। मुक्त-प्रान्त की यह शिकायत बहुत करते से चली खारही है और उसमें ऐसे लामी इसानों के दिस का सताल है। जिनकी माली हालय बहुत है। क्या है। कोई भी सरकार, जिसे ग्राने हारा शामित काना के कल्याचा की प्रशाद है, कांचेन बेनी सम्मा हाग दिये गये। स्वेस्ता-पूर्वद्र मह द्वार का स्वागत ही करती, जिलका कि करता पर बहुत मारी प्रमान है स्वीर जिलही एकमात्र सहरा-होदा रैमानदारी के साथ बनता की सेवा काना है । श्रीर मुक्ते यह भी कहने दीकिए कि किस प्रजा है कारी ऊस होते गर्द चतर्दाय वार्थिक बोक्ते को दूर करने के लिए और तमाम उपयोंको बाजमा सिया है, और बन्दें निष्टल पाया है। की उनका यह नजनन और स्थाधारिक इक है कि वह आर्ने हाथ का अगान की मीडा पड़ने पा शेंड भें हे ब्यायंडे तथ में को यह बात है कि कशिन दिना भी अप से अस

काल के दिवस में, नहीं तक दामाओं को किन्ता में मध्यन्य है, बांग्रेम मरबार के बाय है। द्वीर देने हुने की दिशहुक रोड देने के लिय किन दे तकी का वायलानन समी बामा सब, बार्यन द्वार यह उपा तन्त्री भी दूरेंग है नद्दारेय देख उनन्द वर्गती ह मन्त्र नदी बादिन व्यावश्चिद की नशूर्य किया हार्ग तन्त्री भी दूरेंग ही नद्दारेय देख उनन्द वर्गती ह मन्त्र नदी बादिन व्यावश्चिद की नशूर्य किया हार्गी

ही सम्बद्ध देशक बालों है, उनका में बंदर र करता है।

क्वोंकि इस सरकरों के अक्टूई में शुक्रपांत के कश्वेदी के खांदीलन ≣ भाग लेने का तो किसी प्रकार कोई प्रश्न पाड़ी नहीं !

कार्य विचिद्य मारत-वरकार से माग करती है कि मिन वादों के कारण ये कार्तिनेश्व पाठ करते वहें हैं, और वामान्य करावशों और वरक्षशतन को पर कोर तर देने की और इस कार्ति नेन्त्रों के क्षमान्य कीर बाद को करावहर्या हुई, उनके वीनियत के अध्या में एक सुनी चीर निरुद्ध नाय करावे। यदि उचित्र वाच-गर्मार्ग नियल को नाय, चीर कार्य वर्मार्ग को गराव रेग्न करते की वस मुन्तियों दी जाय, तो वह इस व्यक्ति के मामने मयाद रेग्न करके सहायदा देने के लिए वेदार सेगी।

मोसनेज-रिएर् में प्रधानमन्त्री-द्वार थी नहें योग्या चीर उत्तर यासंमन्द की कामन-धम्म देण सार्ग-क्षम मे हुए बाद निवाद यह कार्य-चानित ने विचार क्षित्र, क्षीर वह जने मासकार प्रोचे की दिने तथे प्रस्तुतिकार क्षीर कार्यूय मानते हैं, जीर प्रधान जह सम क्रक क्षीर क्षार्थ की हैं की दिन जा जह सम क्रक क्षीर कार्य कि पूर्व लाभीनत से, जिनमें याहू के हिन के लिए चानरपढ़ निज्ञ होनेवाले नरदायों क नाय सेता, वैदेशिक जधन्य द्वारा चार्विक मामले। पर पूर्व आयेकार सामासित हैं, जार मा कम को कारिन करोग-जनक मति मात सकती।

कार्यिकीसिंद देखती है कि गोस्त्रोत-परिषद् में महातभा की राष्ट्र की पहसाब मधितिष तथ्या मानने कीर उनके कियी साहि, वर्ष आवता रागभेद किया तथ्या हा की चीर से बोतने के कार्यकर की स्त्रीवार सर्प के सिव्य मिटिया तपाता देखार न भी। गाय ही यह सोसीत दूर बात को तुम्ल के माथ मिका स्था है कि उन्तर परिषद् में माम्यासिक परस्ता प्राम्त न की व्या सदी।

शिक्तिय नार्य-निर्मित पष्ट को आसान करती है कि बासेन चारण में कर्रायुं गृह का स्वि-रिपेन करने भी सांपर्शासियों है, वह स्विप देने के लिए क्या देश में देशा चारास्य उराध करने के लिए वह प्रविद्या प्रयुक्त की, जिसमें कि जुद्ध गृष्टी एवा के साधार पर संस्व रिपान शहु सी प्राप्त विदिश्च सांदियों की स्वीचार्य हो कहें।

हम बीच यह कारताय बायों का या पूर्विकार वहें. व्याविकों नवा हाल के इस्तों के मान्य में बारी शाल दो करा, बीध मानी मिन में बीप पासारों में किये के लिए बारते पूर्व-मानका वा दाया देश करने की पासारों में, बीध देशों महत्वका मिनते वह ते के लिए बारते लोक मेंनेंदेवी की समाह में जमाना करा, तो वार्य मंग्रीम मान्य में महासा है दे के लिए जेला है.

पुरिक पेत में दो नई शहीं के आपन पान द नाकर का बात में को निन्तिकहर उत्तर न किने, दो कार्य नक्षित को नामका की बोर में दिल्ली के नक्किट में कह किन करने को नक्किट नक्षित्री । नक्षित्रकहर जना व किनने को तहा में कार्य निर्माय कर के निर्माण के उत्तर में किन करने कर रही का दिर क्षेत्रकहरण, क्षित्र क्षात्र करने में मुन्तिलिक है, ब्राह्म करने के लिए आहाद करते हैं. 288 कांभेस का इतिहास : भाग ६

महत्वपूर्ण है जिसके प्रकाशन में जरा भी देरी न होनी चाहिए। इत्तलिए मैं ऋपना तार, आपका जवाब, यह प्रत्युत्तर और कार्य-मामिति का प्रस्ताव सब प्रकाशन के लिए मेज ग्हा है।" प्रस्ताव

"कार्य-समिति ने महात्मा गांधी की यूरोप-वात्रा का हाल सुना श्रीर बंगाल, युक्तपांत तथा सीमात्रात में जारी किये गये ऋसाधारण व्याहिनेन्सों के कारण देश में पैदा हुई परिस्थित पर विचार किया । साथ ही सरकारी ऋधिकारियों-द्वारा जो स्नान ऋन्द्रुलगपकारस्ता, शेरवानी साहब, पं० जंश-हरलाल नेहरू द्या दूसरे श्रानेक लोगों की गिरफवारियों, श्रीन सीमा-प्रांत में जो निर्देश लोगों पर गोलियां चलाई गई स्त्रीर जिनकी वजह से कितने ही लोग जान से मारे बए तथा घायल हुए, इन सबके कारण पैदा हुई परिस्थित पर भी विचार किया। कार्य-समिति ने महारमा गांधी के तार के जवाब में बाइसराय-द्वारा भेजे गये तार की भी देख लिया ।

कार्य-समिति का यह मत है कि वे तमास घटनायें और दूसरे प्रातों में घटी हुई ग्रन्य छोटी-मोटी घटनायें तथा बाइसराय साहब का तार ये सब सरकार क साथ कांग्रेस का सहयोग तबतक के लिए विजक्रल ग्रासम्भव क्या रहे हैं जरतक कि सरकार की नीति में कोई खामल परिवर्तन नहीं हो नाता । ये कार्य ग्रीर बाइसराय का सार स्थर-स्त्य से प्रकट करते हैं कि नौकश्शाही हिन्दस्तान की जनता में हाथों में यहा की एकमत सीपना नहीं चारती शक्ति उनके द्वारा वह उसटे राष्ट्र की तैर्जास्वता की मटा देना चाहती है । उनसे यह भी प्रकट होता है कि सरकार एक और जहा कामेंस से सहयोग

ही उम्मीद करती है, वहां दसरी खोर वह उसपर विश्वास भी नहीं करना चाहती। बगाल में हाल ही में ब्रातकवादी घटनावें हुई हैं, उनकी निन्दा करने में कांग्रेस किसी से ों है । पर साथ ही वह सरकार के द्वारा किये गये जातकचाद की निन्दा भी उतने ही जोर के गाथ करती है । सरकार की यह हिंसा हाल ही जारी किये गये ऋार्विने-सीं और कान्नों से प्रकट है । ाल ही कुमिल्ला में दो लड़कियो-द्वारा जो हत्या हुई है उत्तरी राष्ट्र को नीचे देखना पड़ा है. ऐसी ांब्रिस की राय है। ये कार्य ऐसे समय खाल तीर पर और भी हानिकारक हैं, जब कि देश कांब्रेस अरिये, जोकि उमर्र। सबसे बड़ी प्रतिनिधि-सस्था है, स्वयाव्य-प्राप्ति के लिए ऋहिसा से काम सेने ो बचन-बद्ध हो चुकी है। पर कांग्रेस की कार्य-समिति कोई कारण नहीं देखती कि महज हतनी सी ात पर, सिर्फ कुछ लोगों के ख्रापराध पर, संगाल-खाडिनेन्स जैसे खांतरिस्त कानून जारी करके तमाम ोगों को दिवहद किया जाय । इसका असली इलाज सी है इन अपराधों के प्रेरक-फारगों का ही.

ो कि प्रकट हैं. इसाज करना । यदि बगाल-श्रादिनेत्स के ग्रस्तित का कोई कारण नहीं है, तो युक्त-प्रांत भीर सीमा-प्रांत भार्डिनेन्सों के लिए हो उससे भी कम कारण हैं।

कार्य-समिति की शय है कि युक्तपाव में किसानी की खुट दिसाने के लिए कांग्रेस-द्वारा वर्लाभ्य उपम अचित हैं होर अंचव प्रमागित किये वा सकते हैं। कार्य-समिति का यह निश्चित

के कि सम्मीर ब्रापिक सक्टों से पीक्टि लोग, जैसा कि स्वीकार किया जा चुका है कि युक्त मांग किमान पीड़ित हैं, बाँद श्रान्य नैय साधनों से गहत पाने में श्रासफल हो, जैसे कि वे सक्तात में सफल हुए हैं, तो उन सबका यह निर्विश्वद श्राधिकार है कि से लगान देना बन्द करहें। महात्मा थीं से बात-सीत करने और कार्य-समिति की बैटक में मध्यासित होने के लिए बना छाने हर हुतात की मार्तीय समिति के समार्थत भी रोश्यानी तथा महासभा के प्रधान मन्त्री पं॰ अयाहरसास

रू को गिरफ्तार करके हों सरकार ऋपने आर्टिनेन्स द्वारा करिय्त सीमा से भी खारी बढ़ गई है.

सम्राट-सरकार तथा भारत-सरकार की घोषित इच्छा के होते हुए **॥॥ ≋॥** व्यवहार को विशेष लेदजनक सममते हैं।

क्रपने उत्तरदायित का खयाल रखने वाली कोई भी मरकार किसी भी राजनैतिक सस्या की गैर-काननी कार्रवाई की धमकी-युक्त शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकती, न मास्त-सरकार स्त्रापके तार में नर्शित इस स्थित को ही स्वीकार कर शकती है कि दिल्ली के समम्हीते पर पूरी सावधानी श्रीर परे ध्यान से विचार करने श्रीर श्रान्य सब सम्भव उपायों के समाप्त हो जाने के बाद, सरकार ने जिन उपायों का खबलाबन किया है उनके जीनित्य का आधार आपके निर्मय पर होना चाहिये। बाइस्राय महोक्य और उनकी सरकार इस बात पर मुद्दिकल से ही निश्वास कर सकते हैं,

कि काप करवा कार्य मित्रित अग्रासती है कि सवित्रय-खबता के पतारास्म की धमकी पर बाहसराय महोदय किस लाभ की स्थाना से स्थापको मुलाकात के लिए बला सकते हैं।

कार्रेस में जिन अपायों के श्रवसायन का इसदा जाहिर किया है, उसके सब परिणामी के सिए इस ब्रापको और कांग्रेन को उत्तरदायी समस्त्री और उनको दशाने के लिए सरकार सब ब्राव-श्यक झरबों का अवसम्बन करेगी I<sup>39</sup>

केर प्रकट किए बिना नहीं रह सकता। प्रामाणिक मत-प्रदर्शन को भगकी समक्त लेना अवस्य ही भूस है। क्या में सरकार को बाद दिलाऊ कि सरवामह के जारी नहते हुए ही दिल्ली की सन्धि-चर्चा छारम्म हुई और चलवी रही थी. और जिल समय सममीता हुआ उस समय सरवामह बन्द नहीं कर दिया गया था बरन स्थानत किया गया था । भेरे लन्दन जाने के पहले, गत खितस्वर में, शिमला 🗏 इस बाद पर दबारा जोर दिया गया था छीर छापने देशा छापकी शरकार ने इसे स्वीकार किया था । यदापि मैंने उस समय यह बात श्रष्ट कर दी थी. कि सम्भव है कुछ हासतों में कांग्रेस की सत्याग्रह जारी करना पढ़े. क्षेत्र भी सरकार में बातवीत बन्द न की थी। सरकार में उस समय बताया था कि सत्यामह के साथ कानून-भग के लिए लगा भी लगी बहती है, इस बात से यही सिद्ध नहीं होता था कि सत्यामहियों ने यह सीदा किसलिए किया है, किन्तु इससे मेरी दलील पर कुछ ग्रसर नहीं होता ।

यदि चरकार इस रवैये के विरुद्ध थी, तो उसके लिए यह खला या कि बह मुक्ते सन्दन न मेश्रदी ! किन्तु इसके विगरीत मेरी विदाई पर ब्रापने शुभकामना प्रदर्शित की थी ।

न यही कहता न्याय और सही है कि मैंने कभी इस बात का दावा किया है कि सरकार औ कोई भी नीति मेरे तिर्याय वर निर्मर रहनी चाहिये ।

लेकिन मैं यह बात अवश्य कहना चाहता है कि बोई भी लोकप्रिय वैश्व-सरकार आपने जन इत्यों और बाहिनेत्सों के सम्बन्ध में, जिन्हें कि ओकमत पसन्द नहीं करता. सार्वजीत्व मंस्काच्या और उनके प्रतिनिधियों की सूचनाओं का सदैव स्थागत करती, खैतार सहानुभूवि-पूर्वक विचार करती। तथा घपने पास की सब सूचनाओं कायवा जानकारी से उनकी सहायता करती।

में यह दावा करता है कि मेरे सन्देश का मैंने क्लिने पैरे 🖩 जो क्रम बताया है उसके सिका श्री। कीई सर्थ नहीं है । समय ही बवसायमा कि किसने सब्नो स्थित ग्रहण की थी। इन बाल में गरकार की विश्वास दिलाना चाहता है कि काँग्रेश की श्रीर से शंग्राम को सबंदा हैप-रित तथा वर्षेया ग्रहिसापूर्ण वरीके से चलाने का पूरा प्रयन्त किया जायगा ।

श्चापको मुक्ते यह बाद दिलाने को कोई ब्रावरयकता न थी कि ब्रावने कार्यों के लिए बावें छी। भीर उपका एक विनम्न प्रतिनिधि, मैं, जिम्मेदार होते।"

(१) कोई भी प्रान्त, जिला, सहसील ऋषेश साथ तनतक सत्याग्रह ऋगरभ्य करने के लि बाध्य नहीं है, जनतक कि वहां के लीग सम्राम का ऋहिसक रूप, उसके सब प्रतिसाधों सहिते. समभ्त लें श्रीर कष्ट-सहन तथा जान-माल तक गंवाने के लिए तैयार न हों।

(२) यह समक्त कर कि यह समाम ज्ञाततायी से बदला लेने अथवा उक्तर आधात म के लिए नहीं वरन् श्रपने कष्ट-सहन और जात्मश्रुद्धि-द्वारा हृदय-परिवर्तन के लिए है. भयंकर-से-भय

उत्तेजना मिलने पर भी मन, बचन श्रीर कर्म से श्रहिसा का पालन श्रवश्य होना चाहिए । (३) सरकारी श्राधिकारियों, पुलिस श्रायवा सष्ट-विरोधियों को हानि पहचाने की हाँह से कि

भी दशा में सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। ऋहिंसा-बुत्ति के यह सर्वपा विरुद्ध है। (v) यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि ऋहिंसात्मक संग्राम में ऋधिक सहायता की क्रोपे नहीं हुआ करती, इसलिए उसमें बेदन पर रस्खे गयेक स्वयसेवक न होने चाहिएं, किन्तु केवा उनके निवाह-मात्र के झौर जहां सम्भव हो बढ़ां संप्राय में जेल जानेवाले खपवा मारे गये गरीव स्त्री

पुरुषों के ब्राभितों के गुजारे-सायक सर्च दिया जा सकता है । (u) सब रिपति में, जिटिश स्थाना स्थान देश के, सब प्रकार के निदेशी वश्त्र का बहि का

श्चावस्यक है। (६) तम कांग्रेसवादी स्त्री-पुरुषों से, देशी बिलों तक का कपड़ा न पहनकर, द्वार की करी

बनी खादी के ही ध्यवहार की अपेक्षा की जाती है। (७) शराब स्त्रीर विदेशी वस्त्री की तुकार्ती पर मुख्यतः स्त्रियो की ही जीरों से, किन्तु हरें। श्चाहिला का पालन करते हुए, पिकेटिंग करना चाहिए !

(द) गैर कानुनी नमक बनाने खीर बटोरने का काम किर जारी करना चाहिए ।

(E) यदि बुलुन और प्रदर्शनों की व्यवस्था की जाय. वो उनमें केवल वडी लोग शरीक हैं। जो अपनी अपनी जगहों से अस भी हिले बिना लाठी प्रहार और गीलियां सहन कर नर्जे ।

(१०) च्राइसामक समाम में भी उत्तीहक-द्वारा तैयार माल का बहिश्कार करना मर्थमा निहत है. क्योंकि अत्याचार के शिकार व्यक्तियों का यह कभी धर्म नहीं है कि वे खाततामी के नाम मा पारिक सम्बन्ध बदावें श्रभवा काथम रक्तें। इसलिए जिटिश-मास श्रीर ब्रिटिश कम्पनियों का विद्यार पनः सारम्म किया जाय और जीरों से चलाया जाय ।

(११) जहां-जहां सम्भव श्रीर उचित समभा वाय, श्रीनिक कानुनी श्रीर कानुना को शर्नि

पहुंचाने वाली चाराची का सविनय-भग दिया जाव ह (१२) बार्डिनेन्नों के अन्तर्गत जारी हुई सरोक बातुनित बाताची का नांवनए मार

क्षिया जाय।" (४) गांचीजी के मुमरे लाए के क्लार में, २ जनवरी की शाम की, बाइमराय के माहबेट-मेजेटरी में नीचे

जिला वार भेजा-Parsente में मुक्त शारके र अनुपत के तार की श्रीकृति मेजने के लिए कहा है. जिस पर

तजीते वया उन्हीं सरवार ने विनार कर लिया है । उन्दें इस बाद वा चल्यना भेर है कि चारकी समाह से बार्देन-बार्य मॉर्मांत में देना प्रम्याच पान किया है, जिनमें बांद खारके तह छी। तक प्रमाव में बर्फ़ मी गरे पूर्ण के बी नई तो मंदनय कामा के पुन पूर्ण तीर पर कारी कर दिए जाने की es 2 1

. प्रचान-मन्दी के बचान के कतुनार वैद गामन-मुचार की तीति की शीम आराम करने की

वार्य है; तब हमने महसूर किया और कहा कि निवनी कहदी वह गुरू हो बाब उतना है। ग्रन्था है। लेकिन हमके ग्राय ही हमने यह भी शोब लिया कि हकों पूरी काइतवा तभी मित करती है जब कि कितने हो सकें उन तब मित्री को ग्राप्ते पढ़ में करती। ग्रुवकामान वो हमारे वाच ये हो, जैसा कि ग्रुवस्वरूप-प्रमानित और ग्रुवकामानी के प्रवि वस्कार के वामान्य कल से स्पष्ट था। यही हाल राजाओं और दुसरी ग्रुवस्थरूप जातियों का था।

शौर देशी समस्वस्था जायियों का या।

''दंमें यह सारम्यक मिति दुस्ता कि वर सम्, अवकर, पैटरो आदि के समान सर्व-साभारण दिन्दुमों को सम्मी स्थापन समित स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था

"मुस्समान से। श्रंमेजों के पहने दोसा ही हो गये हैं। अपनी वर्शियांत से उन्हें पूरा सन्तीय

है और वे इसारे साथ काम करने के लिए ठैवार हैं।

ंशिकन यह हरीगब में कमक लेगा चाहिए कि वब हम यह कहते हैं कि सुचारी का होना कहरी है तो हम हरेक प्रान्त में बन-सनीय मुचारी का ही प्रतिपादन करते हैं 1: हम जी-कुछ कहते हैं उत्तक सर्व शासन-प्रदेशि में पेसे हेर-पेप्र कामा भर है, जिससे हिं उसकी सुचाक्या बद काम 177

मनत्-वाहार ने बाजरी वीचवा में भारत की बो-बुद्ध देने का बचन दिया मा उठके उद्देश की नह करने की देशी की बाजरीतन ) वाहतर की उठके आध्यों ने कैसी नेश की, यह इन उद्ध-राधी में स्वति-मादि माद्युव हैं। बाद है ने किन वह मित्रपण करन नकत दीन हैं उदारि निरोधी पुष्तमानी है, जो कि वादमी बोजरीन है किन वह मित्रपण करने नहीं के किए दी वाहते हैं कि वह वाहते निरोधी की होगा प्रवास मनने पत्तन है के बच्च के उद्धाव के विचार की किए ती वाहते हैं कि वह वाहते निरोधी की होगा प्रवास मनने पत्तन है कि वह वाहते की वाह

मरेरा का राजा बनाने की सर धागालां की मांग से, जिसका कि हाज ही में धरोमाजी में रहस्पोदाहन

हुया; इस सीरे वा क्या-स्थरूप वर्ष बीमला रूप में सामने पाधा है।

#### बेम्यल का गरती-पत्र

पुनिया के निवाज से हमने इन एव नारों को एक-वाय दे दिया है, तैये मे मन हैं हा दिन पटनायें 1 दे विदास को जिल के नमस माधिनों की किले और आफी देर वह पानतीत को। यहाँ मेन नारियद में दिन्दुराजन के ब्यायारिक प्रतिनिध्य के रूप में सार्थ कर पूर्व है। और हमने सी कोरें र ही नहीं कि प्रयापति-मन्नदाय के लिए माधिनों की इल्लब्स मादीहारक भी और शहर की पटना एवं अनुमानों ने यह विद्य कर दिया कि सार्थ के हाथों में बहुनकार एक देशा है भयार है। मिल के स्थल तथा हमाई राज-सक लाधियों ने ऐसी आपा में आपने दिवार पहट किले निजानों तोहरूल हमने समस के बाद मी, दिलकुत्त कम नहीं हुई है। इन लोगों ने जो 'गुन्त' गरुति-वह प्रचां किया, उनके कुत्त उदस्या निवि देशे आहे हैं—

"सार सम्भव हो तो कोई सदामीता करने के हरादे के लाय हम लग्दन गये थे, हीने हसके लाय ही हम बात के लिए भी हम हह-निद्दक्ष ये कि सार्थिक और व्याप्तारिक लेखनों के व में (पूर्विष्या) स्वांतिकोंद्र के वर्ष साह कामणे में तो तीति निद्द्वत की है और पूर्विष्य सर्व कि स्वांतिकोंद्र के निर्माण में ति तय की है उन्हें कियो मुन्तूत करता की निर्माण में यह हम क्या स्वांत्व जाने पे स्वांति प्रियाण में यह स्वाद की में स्वांतिक प्रियाण में यह साह कामणे में स्वांतिक के समय भी हमेरा हमारे दिवाण में यह बात हो है ले के साह स्वांतिक स्वां

"'एक रिक्षिण क्षेत्रिक्ता के रिकारण के प्राचन के प्राचन के प्राचन के प्राचन के स्वाप्त के प्राचन के स्वाप्त के प्राचन के प्रचन के प्राचन के प्रचन के प्राचन के प्रचान के प्राचन के प्रचान के प्रचन के प्रचान के प्रचन के प्रचान के प्रचन के प्रचान के प्रचान के प्रचान के प्रचान के प्रचान के प्रचान के

"एक द्वीर भी घटना ऐसी हुई है जो उनके लिए अच्छी वाबित नहीं हुई। सम्प्रदायिक समस्या को इस करने का उन्होंने जिस्सा लिया, लेकिन साथी दुविया के समने उन्हें अवस्त

होना पशा \*\*\* \* \* ग

"मुक्तमानों का इस बहुत ठीव और अक्षुत रहा। यहां तक कि राष्ट्रीय प्रवक्तमान को जाने बाले क्लोहमाम भी उत्तके वाहर नहीं वर्ष । ग्रुक से क्लोहर तक बड़ी शीरपारी के लाग प्रवक्त मानों में खेल खेला। हमारा क्रामंत्र करते का उन्होंने काल किया था, जिने उन्होंने प्राप्त निभाषा। बहुते में उन्होंने हमले कहा कि झार्चिक होंड से बगाल में उनकी जो सुरी हालत है उत्तर इस प्राप्त हैं। उनकी 'बगारा जलनो-चयो करने की को जलस्त नहीं, पर श्रमें जो मनों में हमें उनकी अगाह देने का प्रयस्त करना चाहिन, जिनते वे आपनी सानी हालत और अपनी जाति की मामान्य विश्व को शोक कर करें।

"किरिया-पह और हिन्दुस्तान में रहनेवाले अवेजों की, कुल मिलाकर, एक हो नीति है।
और नद मह कि रोज-समम्मक्तर हम एक प्रोहें निति किंचन करों कीर किर उचनर जोग में ।
और नद मह कि रोज-समम्मक्तर हम एक प्रोहें न स्वति जिस्ना करों की किर उचनर जोग में ।
और नद मह कि रोज-समम्मक्तर हम एक प्रोहें न स्वति जोगी जान कर किया । पुगल क्षामक्तर करने जी कि उम का तथा कांग्रेस का निर्देश का नियम कर निया। पुगल क्षामक्तर करने जीर उम का तथा कांग्रेस का निर्देश करने का तथा कांग्रेस को कि के नियम करने से तथा सामनी करने के साम सामनी स्वति कराने के सामनी नीति वरता ली कीर केन्द्रीय प्राधार के सामगत के साम सामनी नियम हम सामनी नीति वरता ली कीर केन्द्रीय प्राधार के सामगत करने के साथ सामनी सामना प्राचन के क्षेत्र के साम सामनी सामना प्राचन के क्षेत्र के साम सामनी प्राप्ति करने कांग्रेस करानि सामना प्राप्ति के क्षेत्र के साम सामनी प्राप्ति करने कांग्रेस करानि सामना प्राप्ति के क्षेत्र के साम सामनी प्राप्ति करने कांग्रेस करने सामना प्राप्ति के क्षेत्र के साम सामनी प्राप्ति करने कांग्रेस करानि सामना प्राप्ति करने कांग्रेस करने सामना प्राप्ति करने कांग्रेस करने कराने करने सामना प्राप्ति करने करने सामना प्राप्ति करने करने सामना प्राप्ति करने करने करने सामना प्राप्ति करने करने सामना प्राप्ति करने करने सामना प्राप्ति करने करने सामना प्राप्ति करने सामना प्राप्ति करने करने सामना प्राप्ति करने करने सामना प्राप्ति करने सामना स्वाप्ति करने सामना सामना

#### आहिनेन्सों का राज

जैसे-जैसे परिस्थित बदलती । गईं, उसके ऋनुसार, नये-नये ऋार्डिनेन्स निकलते गये। हालान्डि वे एवसाथ नहीं बहिक भिक्ष-भिक्ष सभय जारी हुए, मगर उत्पर एक साथ विचार करना ही ठीक होगा। इनमें से एक आहिनेन्स का जिल को पहले ही हो चुका है, जीकि उस समय बंगाल में जारी किया गया था जबकि सांधीजी खाभी लन्दन ही में थे । वहा यह गया था कि यह बेगाल में धावक-बादी-श्रान्दोसन का प्रकार शेवने ब्रीर उसके सम्बन्ध में चलतेवाले मकदमों की जल्दी निपटाने के लिए है । प्रान्तीय-सरकार से ऋधिकार-प्राप्त किसी भी सरकारी श्राप्तसर को इससे यह सत्ता प्राप्त हो गई कि जिल किसी भी व्यक्ति पर कोई भी सन्देह हो उससे उसका परिचय और इलचल मालूम करे और उसकी बताई हुई बार्चे ठीक हैं या नहीं इसकी तहकीकात करने के लिए उसे गिरफ्तार करके एक दिन के लिए दिशसत में ले ले । ऐसी शिरक्तारी के लिए जिस किसी भी साधन की श्रावरपकता हो. उसको वह बामल में ला सकता या । प्रान्तीय-सरकार को यह श्राधनार मिला कि धगर जरूरत 🗓 दी वह किसी भी मदान या हमारत की, मय उसके सामाम के, उसके मालिक या बसमें रहनेवाले से खाली कराके चाटे जितने समय के लिए अपनी करने में करते, और बाहे तो उषका मुखाबना दे च्यीर आहे को न भी दे। इसी प्रकार जिला-मजिस्टेट किमी भी चीज या सामान के मालिक पर इस्तेमाल करनेवाले से. मधायते के साथ या बिना मचायते थे ही. उसका सामान ले सकता या । वह किसी जगह या प्रमारत की, जिसमें देखने इत्यादि भी शामिल हैं, सरकारी कब्जे में ले सकता था श्रथवा वहां जाने पर बन्दिश लगा सहता या । शाताबात पर बन्दिश संगाने ग्रीर सवारियों के मासिक या रखनेवालों को अन्दें सरकार के संपर्द करने का भी वह हक्स दे सकता या । यस्त्रास्त्र की विकी बन्द करने या नियंत्रित करने श्रीर उन्हें श्रपने करने में कर लेने का उसे श्रीधकार मा । किसी भी जमीदार या क्राच्यापक क्राधवा और किसी व्यक्ति से वह कानून और व्यवस्था की श्यापना के काम में मदद करने के लिए कह सकता था। तसाशी के बारंट निकास सकता था। मान्तीय-सरकार किसी खास इकाके के निवासियों पर सामृद्धिक खुर्माना कर सकती थी, किसी सास व्यक्ति या भेगी को किसी भी लेने-पादने से मुक्त कर धकती थी, खौर किसी भी व्यक्ति के हिस्से का बकाया समीता सरकारी मासगळारी के बतीर बसल किया जा सकता था । जरा मी खबता होने पर महीने बैद या अमाने खर्मा दोनों की सजा मिक सकती थी । प्रान्धीय सरकार को यह द्यापकार दै दिया गया था कि फसर लोगों से पश्च-व्यवहार रोकने के लिए और उनकी इलवलों की व्यानहारी रखने तथा अनकी इलचलों की बार्ते मालुम करने के लिए, सम्राट के प्रजाजनों के कान-माल पर होनेवाले ब्राहमयों से रक्षा करने, साझाट की फीज व पुलिस की मुरदिस रलने तथा कैदियों की बेज में निर्दोध रूप से रखने की दृष्टि से नियमोपनियम बनाये । आर्डिनेन्स के मातदत कैसी भी कार्र-बारे क्यों न करें, फीजदारी-श्रदालत में तसका निरोध नहीं किया जा सकता था । जिन मुक्दमी की सरकार विशेष सदासत-बारा निरदाना आहे अनकी सहक्षीकात के लिए भीजदारी मामलों के नये धर्पात् रोशल-टिज्यनस या रोशल-शक्तिरोट बनाने को कहा गया । खेराल-टिज्यनलों के लिए निय-मीर्यानयम भी विशेष और पर ही बनाये गये । विशेष न्यायालयों को काश्विक दिया गया कि चन्द परिस्पित्यों में वे स्प्रीमयक्ष की सनगश्चित में भी मामला चला सकते हैं । यक्र-मान्तीय इसर्जेन्सी-साहिनेन्स १४ दिसम्बर १६३१ की वारी हक्या । इसके द्वारा प्रान्तीय-

सरकार को ग्राधिकार दिया गया 🖪 वह सरकार, स्थानीय ग्राधिकारी या अमीदार को दी जानेवाली

राष्ट्रवादियों को शिक्ता देने के लिए कपना गांमालित गुरु बना निवा या ! इस पहपन्त की ब्राग्टि स्थना यो शिमला में ही हुई थी. जो कि भारत-सरकार का सदर-मुकाम है !

गांधीओ परुद्दे गये

मि॰ इमर्सन कीर लॉर्ड विलियहन ने जो अनीतों दी थी उसे कार्य-समित ने सीहार का शिया । इसके बाद कार्य-समिति के सदस्य प्रापने-श्रापने स्थानों को शीट गये । लेकिन उन्होंने श्रापने-को ऐसी परिश्यित में पाया कि कुछ कर नहीं सकते ये। यहातः मरकार ने वहीं से लहाई को फिर से महत्त्व किया लहां पर कि ४ आर्च १६६१ की उसे छोड़ा गया था । शहशायी-सन्च के दर्मियान उस्ते इजारों सादियां और एकत्र दश्ती थीं । सच तो यह है कि छाश्यायी-सन्ध का ग्रयस सरकार लिए नये शिरे से एकार एकने की तैयारी करने का समय था, जिसका कि खालायी सन्दि के दीन यान मायः विसी भी महीने, नहीं को गांधीजी ही बायसी पर की दटना निश्चित ही था। तीन साहि गेरच दो जारी पर VI दिये गये थे, श्रीर कई तथ भी करूरत हो तुरन्त जारी कर देने के लिए वाइस्पर की जैब में स्वले हुए थे । ४ जनवरी १६३२ की करकारी महार शुक्त ही गया । कांमेस की तथ उससे सम्बन्धित हरेक संस्था को गीर-काशनी करार दे दिया गया श्रीर कांपेसी लोग, कानून या बार्डि मैन्धों के, को कि रीर-काननी कानन कहलाने क्षमें थे. खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार्य करें या नहीं, उन्हें गिरफ्तार कर-करके जैलों में भेजा आने लगा । कांग्रेस की सब-कुछ नपे सिरे से शुरू करना पड़ा सरकारी लाठी-महार पहले जान्दोलन ( १९३० )के समय शरू में नदी बल्कि बाद ≣ जारी हुआ या, लेकिन १६३२ में सत्यामिहयों को धवसे पहले उसी का मुकावला करना पड़ा । चारों सरफ पह कार्य पैल रही थी कि लॉड यिलिगडन सारे उत्पाद को खः सप्ताद में ही सतम कर देने की झाशा रखी हैं। लेकिन छ। स्थाह का समय हतना कम था चीर सत्याग्रह ऐसी सम्बी सहाई है कि उनकी बाहा पर्यं नहीं हुई । गांधी जी गुजरात के उन सक्तुकों में जाने का इरादा कर रहे थे, जिन्हे १९३० की सनाई

में बहुत कक्ष खडाना पड़ा था। लेकिन पेश्वर इसके कि वह नहीं जाये, उन्हें और उनके विस्वस्थ हदायक महत्त्वभमाई की ४ जनकी १६३२ के बड़े सवेरे विरक्तार करके शाही कैदी बना दिया गया । स्तान साहब स्त्रीर जवाहरलास जी पहले ही भिरफ्तार हो सुके थे । स्त्रव जो भारतीय-राजनीति पदी बचे ये उनी को सवाई का संचालन करना पड़ा । इतारों की वादाद में सत्यागरी मैदान में साये । १६२१ में उनकी संख्या वीस हजार थी, जो यक नहीं सादाद मानी नहीं थी। १६३०-३९ , इस महीतों के थोड़े-से समय में ही, नकी हजार खी-पुरुप और बच्चे दीपी करार देकर जेली ठॅम दिये गये । यह कोई नहीं जानता कि मार कितनों पर पड़ी, लेकिन जितनों को कैद की सजी ई भी पिटनेवालों की संख्या उनसे ३ या ४ गुनी क्यादा वो होगी ही। लोगों को या वो पीटते-टेने किसी काम के लायक में ता रहने दिया गया, या खिपने श्रीर घर दक्षेचमे की भीति से उन्दें का दिया गया। जेलीं 🛮 कैदियों की फिटाई फिर शुरू हो गई। कांग्रेस के दफ्तर की सो गुरू य ह्यातारी बार्चे थीं उनका रहस्योद्गाटन करने के लिए ग्रहा गया । "तुरहारे ( कांग्रेज के ) कागजन्यत्र, प्राप्ता पान के जिल्ला के कि प्राप्तिकों की प्रकृषिकों कहीं हैं।" यह सरकार की मांग थी। नीजवानों जिस्टर ग्रीर अन्देव कार्य-सेवकों की प्रकृषिकों कहीं हैं।" यह सरकार की मांग थी। नीजवानों हित्य नार होंग किया गया, त कहते-कोम्य नार्ते (अपग्रन्द) उन्हें कही गई, धीर ग्रहमध्यीय का व्यव समाधी हा आयोजन वरके उनकी समली रूप दिया सथा । हाईकोर्ट के एक प्रवर्गेक्ट की स्वाने के हजाया था लागा । इतिहास प्रशासिक उतने बाल उलाहे गये, श्रीर यह विश्व इसलिए कि उसने पुलिस को श्रापना तिए प्रशासिक प्रशासिक उतने श्रील स्वासिक अपना नाम होने पता नहीं बताया था ।

सानीय श्रीधकारी को कानून श्रीर व्यवस्था के रहायें सदद करने का हवस दे सकती वी।तोकोपयोगी कार्य ( Utility Service ) के सचालकों को उस संस्था या मयदल के द्वारा श्रमने इच्छानुसार कोई भी काम कराने के लिए प्रान्तीय-सरकार कह सकती थी, और अबर वह उसके अनुसार त कर सकता वो उस सरमा का द्याधकार बद्र द्यापने हाथ हैं से सकती थी। जिला-मजिस्टेट दाक, दार, टेलीफोन श्रीर यायरलेस (बेसार के तार) को नियन्त्रित करके उनके द्वारा जानेवासी चीजों या चिद्वी-पत्रियों को रोक सकता था, किसी भी रेलगाड़ी या नीका में बगड़ ले सकता था, किसी खास व्यक्ति या माल की किसी भी मुकाम पर ले जाने की मनाही कर सकता या, रेलगाड़ी में से किसी भी यात्री को उस-रवा सकता था, किसी भी गाड़ी को किसी ब्लास मुकाम पर रोककर पुलिस व सेना के विशेष तौर पर ले जाये जाने की स्ववस्था कर सकता था । किसी भी सार्वजनिक सभा में. किर वह खाडे निजी स्थाप्त में ही हो और उसमें प्रवेश टिकटों हारा ही क्यों न हो, पुलिस-अफ़्सर की मैज सकता था। सला-कियों के लिए लाम अधिकार दिये तथे थे । कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकर को अपने काम की उपेद्धा करने या किसी को पुलिस वा सेना में भरती होने से ग्रेकने या ऐसी कोई ग्रफवाह या धर्चा पैक्षाने की बेहा करे कि जिससे करकारी नौकरों के प्रति पत्ना या शवमान का भाव उसम होता हो, या सर्व-साधारण में भय-समार होता हो, उसे एक साल कैंद या सुमान की भाषना बोनों सजायें दी जा सकती थी । प्रान्तीय-सरकार किसी इसके के निवासियों पर सामृद्दिक सुर्माना कर सकती थी, जो उसी वरह बस्ता होता जैसे कि मालगुजारी होती है। को कोई व्यक्ति किसी गुप्त (सरकारी) दस्तावेज की शार्वी को दीहराये उसे ६ महीने कैद या ज़र्माने की खजा हो सकती थी। १६ वाल तक के नवमुक्की पर उनका गुर्माना उनके स्राधिमायक या संरक्षक से बस्ल किया जा सकता था, श्रीर बस्ल होने की दशा में उन्हें कैद की कजा दी जा सकती थी। स्पेशल जजों व मजिस्ट्रेटों के साथ स्पेशल क्योर सरसरी ब्राया-करें बनाई गई श्रीर उनके बार्य क्षेत्र क्षी ब्याल्या करके मक्दमों व श्रापीलों के लिए न्यास-श्रीर की कार्य-मवाली वैयार की गई।

कान्य आर्थिने को का गांवर आग्योग-करकार कियी स्थान को गीर-कान्त्री करार दे बक्वी भी कीर मोलट्टेंट जब स्थान मी सरकारी करने मी लिकर जो भी व्यक्ति बन्दों ने जब जिला सरका या में मिलट्टेंट स्वरूपलिय ए सी इन्यान कर स्वरूप वा कोंग्रेस आयांची प्रदास उसे क्यान करार दे करने भी। निष्द्र (गिर-कान्त्र)) क्यार दिवे गये स्थान पर जाने या बहां परनेवाला कोर्ड भी स्थान क्यान पी अरवार का प्रकार को का मा आग्रीय-करवार में स्थान करार दी गर्ड संस्था का स्थान नेवा पार्ट स्थान क्या कर करनी थी कीर किसी भी होटे स्थानित पर, विकार्ड का स्थान में स्थान स्थान स्थान का स्थान में की स्थान करनी स्थान स्यान स्थान स्य

प्रकारी को बार तमें कारिनेल चौर लारी हुए—(१) दशकेंली वार्षण चारिनेल,(२) वर्षण लॉड़ल इरिटोयन कार्रिनेल, (१) धनलॉड़ल खांगिरियन बारिनेल के मानद से मेर्नेल होरे (१) विरोचन और मंतिरियन दृष्ट वास्त्राट चार्रिनेल ! इसमें के यहले धारिनिल के मानद से मेर्नेल होते होंगे हो निपलना केरो, बन राजने पा उनकी इस्त्रालों को नियमित्रत करने, इम्पार्टी को मांग लेने, इमार्टी पा रेलो को वर्षित स्थान करार देने, पायायत को नियमित्रत करने, वर्षण्यायत्व के क्षाचार की इसमें पाँच को स्थान केरने मेर देने या उपकी स्थान से स्थीय पित्राला करने, कराया की स्थानी पर नियम्य करने, सरसारत की तिमी यह नियंत्रण करने, हरेसाल पुलित-सम्बद नियुक्त करने, कार्योय हो प्रसान

٩v

📭 करे । प्रान्तीय मरकार जिन किमी अर्थक्त के लिए यह समग्रे कि यह सार्वजनिक मुरदा के विस्त ।म वर रहा है उसे विसी स्वास इसावें में ही रहने, विसी स्वास इसावें में से हट जाने वा विशी ास सरीके पर रहने का हुकम दे सकती थी। एक महीने तक उसका वह हुकम कायम रहता। विशी nस जमीन या इमारष्ठ के मालिक को सारी जमीन या इमारत, मय फर्नीचर क्या दूसरे सम्मन के प्रायते वे साथ या वरीर मुक्तावते ही, सरकार वे सुपूर्व करने का प्रान्तीय-सरकार हुस्म दे उच्छी । जिला मांजरट्रेट चादे जिल इमारत या स्थान का मदेश निविद्ध या मर्यादित कर तकता या और सी भी द्यादमी को यह हुक्स दे सकक्षा या कि उसके पास कोई सवारी या यासपाद के जो भी पन हो उनके बारे में कर जैसा हुक्य मिले सब वैसा ही किया जाय । सरकार से ऋषिकार-पात ैं भी खपसर दिसी भी जमीदार, स्थानीय खधिवारी या खब्यापक को कानून और शान्ति कायर ने के काम में मदद करने ने लिए तलब कर सकता था। जिस किसी अपक्ति पर यह राष्ट्र हो कि सरकारी लेने की न द्यदा करने की प्रेरणा कर नहां है उसे दो साल की कैद, बुर्माना या दोनें ारें दी जा सकती थीं। जो कोई व्यक्ति किसी सरकारी नीकर को अपने फर्जों की मली-मांदि करा इसने श्रयंत्रा किसी व्यक्ति को पुलिस या सेना में भरती होने की रोकने की चेला करे उसे पक <sup>सात</sup> ंपा जुर्माने की सजा दी जा सकती थी। दिली लास इलाई के निवासियों या प्रान्तीय-सरकार र्हिक सुर्माना कर सवती थी, झीर उसकी यस्ती उसी तरह हो सवती थी जैसे कि मालगुत्रारी त की जाती है। किसी जब्त साहित्य के खंश दोहरानेवाने की ६ ग्रहीने कैर या सुर्माने की तज जा सकती थी। १६ नाल तक के स्थकियों पर डोनेवाला वर्माना «उनके मां-वाप या संरदक है ल किया जा सकता था स्त्रीर उनके वस्तूल न हो सकने की दशा में उन्हें उसी प्रकार केंद्र हो स्त्रा

का सकती थी, मानों स्वयं उन्होंने वह श्रयराध किया है। ऐसे हुक्म के खिलाफ़ दीवानी श्रदातव हाननी कार्रवार्ड भी नहीं की जा सक्ती थी। सीमामान्त-सम्बन्धी तीन क्यार्टिनेन्स २४ दिसम्बर १६३१ की जारी किये गये । उनमें से घड

पुक्तमान्त-सम्बन्धी श्रार्डिनेन्स की ही तरह था और सरकारी लेने की वसूली के लिए निकास या । बाकी दो में से एक का नाम शीमामांतीय 'इमर्जेन्ती पावर्त खार्डिनेन्स' या ख्रीर दुवरे चनलॉपल चसोसियेशन चार्डिनेन्स'। इनमें से पहले के सावहद कोई भी चाधकार प्राप्त व्यक्ति भी मन्दित्य व्यक्ति की दिना कारण गिरस्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में रखें सकता मीर प्रान्तीय सरकार-क्रारा वह मियाद दो महीने तक बढ़ाई जा सक्ती थी । प्रान्तीय-सरकार किसी को एक महीने के लिए दिसी खास तरीके से रहने का हुनम दे सकती थी। ऐसे हनम पर समत र सकने की हालत में दो साल तक कैद की सका दी जा सकती थी। किसी भी निजी हमारत की य-सरकार ऋपने करने में ही सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी इमारत और किसी सहक ल-मार्गं के यातायात को निषद, नियन्त्रित या सर्वदित कर मकता या। प्रान्तीय-सरकार किसी ाल की सगत व बिकी की नियन्त्रित करने के लिए उसे वैयार करने वासी व व्यापारियों को उस की स्वात व विक्री की नियन्त्रित करने के लिए उसे तैयार करने वालों व ब्यापारियों को उस माल सीद-फरोस्त के नकरों पेश करने या खपना सारा माल या उतका खरेश सरकार को साँप देने के कह सकती थी । जिला-प्रजिस्ट्रेंट शवारी या यातायात के अन्य सब सामनों के सप्रजीलवार स्पोरे कर पहला इस्ते या उन्हें (सवारी झादि को) ही सरकार के सुपूर्व करने का हुक्स दे सकता था। शरवास्त्र मालान्य प्रतिस्थानस्य सुर्वेश कर वक्ती थी, अथवा किवी भी वर्गीदार, अभ्यापक सा को होराल पुलिस-अपसर सुर्वेश कर वक्ती थी, अथवा किवी भी वर्गीदार, अभ्यापक सा

इन्हें आदिनेन के रूप में आरी किया श्रीर तमस्य रह २२ में बाकाबदा कानून का रूप दे दिया गया। भारत-मन्त्री सर सेम्प्रश्रण होर ने तो बहुत चलि, ५६ मार्च रह २२ को ही, कामन समा में यह वात सीहाद रूप सी मिंत "आदिनेन बहुत कायान, तीन मींत हतते हैं। आराजी कीडम को सामस्य रेक बात उनकी चरेट में श्रा वाली है। उन्हें इतने व्यापक श्रीर तीन इसलिए नत्या गया है कि सरकार की रह राष्ट्र की जो अनकारी उपस्तक है उच्चार से सन्तुम उसका गढ़ पित्राव है कि सरकार की वह-एस वारी कुटायायत होने का सत्त्रय उपस्तित है, इसलिए बांद हिन्दुस्तान को श्रायकत्रव से बचना हो जो में ब्राय्टिनेन्स खालाव्यक हैं।"

यह रमरण रहे कि प्रेस कानून ( १६३१ का २३ वां एक्ट ), को अल्मयी सन्धि के समय बना .था, ६ अक्तूबर १६३१ को समास हो गया । १६३२ के किमिनल-लॉ-अमेपडभेपड विल में उसे ( प्रेंस-लॉ को ) स्वाची रूप से कातून का रूप मिल गया। प्रेंस-कातून की भारायें करीव-करीव १६१० के एक्ट जैसी ही थीं । भारत सरकार के ब्याहिनेन्सीं, विशों या कानुसी के ब्रालाया, नवस्थर १६१२ में बम्बर्ट-सरकार ने एक प्रान्तीय चार्डिनेन्स-विल पेश किया, जिसमें करबन्दी-खान्दोलन के सकावले की भी काफी गुंजाइश रक्ती गई थी । सज तो यह है कि वे सब जाहिनेन्स और वसनकारी जाल वैयार करने का विचार वो बाल्यायी-संधि के साल (१६३१ में) ही हो रहा था। यस्तुलिवि सो यह है कि १५ श्रक्तवर १६६१ की एन्ड के छामेजों ने भारत-सरकार के एड-विभाग के मंत्री की मान-पत्र प्रदान किया और इसके बाद, १६६१ में ही, बरोपियन-क्सरोसियेशन की बन्धई-शास्त्र के मंत्री ने उन्हें एक पत्र भेगा । उन्होंने सरकार को सभाया था कि यदि श्रवितय-अवसा-चान्दीशन किर से हारू ही हो उसे तुरन्न और दृदता के साथ कुचल देना चाहिए—और यह तब तम समय अविक लन्दन में गोल-मैज परिषद हो रही थी, जिलका प्रत्यक्त उद्देश कामेसियों को सन्तर करना था । उन्होंने जास तीर से मह समाया कि यामेंनी भएडे की मनाडी कर दी जाय. इसी प्रकार स्वयसेवकों की कवायद-परेड भी ीक दी जाय, जिल लोगों ने स्वित्य-ग्रवता में भाग किया या उन स्वार पावन्दिमां लगा दी जाय, उनके लाभ वैसा 🜒 व्यवहार हो जैसा लढ़ाई के समय शत्र देश की प्रजा के साथ होता 💈 श्रीर उन्हें नगरशन्द कर दिया जाय, कांग्रेस-कोव के मूल का पता संगाया जाय छौर उसकी वहीं एक विशेष माहिनेन्स के द्वारा खत्म कर दिया जाय. जिन मिलों ने क्षत्रिय की शर्वे सान ली हैं। उन्हें कहा नाय कि भगर ये उन्हें रद स कर देंगी को रेलगाड़ियों-क्रारा उनका माल ले जाना बन्द कर दिया जायगा. श्रीर राजनैतिह परिस्पिति व बहिण्हार से किसी की शाधिक लाम व उठने देनर चाहिए ।

१६२२--१२ को घटनायें भी प्रायः १६२०--११ बी ही दार वर्षा, अवनना लड़ाई इंध धार और भी ओधार वर्ष निक्षातमक थी। दमन और भी अन्यापुन्धी के शाथ चला और लोगों को पाले से भी कहीं ब्यादा कर-चड़न करना वड़ा।

#### कार्य-समिति की तत्परता

सरसरी धाकमञ्च ४ करवी के बहे सबेर मन मांची श्रीर राष्ट्रपति स्वत्या परस्तममाँ परेस भी तिपत्या के साथ भारमम हुता। १६३२ के उराईक झार्डिनेस उत्ती दिन सबेरे क्या दुए स्वीर करें मान्त्री वर साथ रहित केशे श्री क्यात्व हुत हिन्दी में, असली तीर वर्ग का रहित में साथ है। मेरे। सकेन मान्त्रीय श्रीर मात्राद कमित कमितियों, साममी, राष्ट्रीय स्कृति वर्ग धन्म राष्ट्रीय संस्तारों के मेरे मेरे किन्द्री करार दें दिवा यथा और उनकी दम्मली, क्यीय, श्रीमेरी वरम धन्म चल-क्यारि के सहारी करें मेरे कि हिना मान्त्री दें प्रकृत स्वत्य स्वतिक मेरे कि स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक

एक्ट्रम बेलों में दुस दिया गया । इस प्रकार देखते-दी-देखते कांग्रेस के पास न तो नेता रहे, न काया-

पको स्नादि को कानून स्नीर स्मयस्या कादम स्कृते में महद करने के लिए आप करने, हार्नर उप्योग के कामी पर नियन्त्रण करने, बाक, तार या दवाई कहात्र से जानेराती चीजी व वि पश्चिमों को शेवसे स्त्रीर बीच में शायब बर होते, देशों स्त्रीर नीवासों में बतार वातिल कृते हमें माशासात दर विय-प्रका वक्ती, क्याची के पुण्कर कायता की मेकने इत्यादि के देने ही प्रविकार गये थे जैसी का विस्तार के लाथ उत्पर कर्णन किया का खुवा है। इसी प्रकार देसा 📑 सीमा 💯 रेम्यूलेशन में भ्रत्सा गया है, विशेष श्रदाल्यों, जनमें न्यस तीर की श्रार्वाई, नरे-नरे बुर्म श्रीर उ शिए साम होर की मजाओं का भी विधान किया गया ! इरिहयन मेठ हमजेन्सी प्रस्ट की, शाहर की एक विशेष थारा के द्वारा, श्रीर कहा कर दिया गया गा !

'बानलॉपुल इंस्टिगेशन ब्राहिनेन्त' के मावहत सरकार किसी पादने को इस्विगी प भोषित कर सरती थी चीर जो भी कोई व्यक्ति उतकी अदायगी में बाघक होता उसे ६ मानि श्रीर असके साथ श्रुमीने की भी शजा दी जा सकती थी। जिसको ऐसा पायना मिलना हो यह आ कलन्दर से यह कह सकता था कि इसे बतौर मालगुजारी बचल दिया जाय और कलन्द्र उसे म

गजारी के बकाया के रूप में वचल करवा शहता या !

'अमलापुल असोसियेशन आर्थिनेन्स' के मातहत, जैसा कि पश्चिमोत्तर सीमामान्तीय श्री मिन्स के सिसासिले में उत्पर क्षाया जा चुका है, प्रान्तीय-सरकार गैरकानूनी करार दी गई संस्था की हम ब्रीर उसकी चल-सम्मति व क्यये-पैसे को छएने कन्ने में कर सकती थी। ऐसे क्यये-पैसे को प्रति सरकार जन्त भी कर सकती थी। जिस किसी के पास ऐसा काया-पैला हो उसे उस समन्त्री कि पिताय भी जांच वराने स्रीर सरकार की स्पीकृति वरीर उसकी क्षर्च न वरने का हुनम है सबसे य ऐसी हरेक संस्था की गैरकानमी घोषित किया जा सकता था, जो केंसिल-सहित गवनर-जनास ही र श कान्त्रं क्रीर व्यवस्था के क्रमक में काथक दोती हो तथा सार्वजनिक शान्ति के लिए स्तामार श

'प्रिमेनशन स्रॉफ मॉलेस्टेशन एरह बायकाट प्राहिनेग्स' के मादहत उन स्वरों ६ महिन या जुमीन की एका ही नवसी थी को दिसी दुखरे स्पक्ति को क्षा करते श्रीर असका वर्डण्कार हरते उसे तंग बरने स्त्रीर उछका बहिस्कार कराने ॥ बहायक होते । कोई स्त्रादमी बुकरे को सकने या व इसी का अपराची उस हालत में माना जाता था जबकि वह उसके वा उससे सम्बन्ध रहनेवाने क निसी स्पृतित के कार्य में क्षावट डाशवा या उसके विकट हिला का व्यवहार करता या उसे किसी प्र<sup>क</sup> की कोई धमकी देवा या उठके मकान के आल-पास धूमता रहता या उसने मालमते में शहल हाहर या किसी अपित की उसके यहाँ न जाने और उससे सम्बन्ध न रखने के लिए स्थापना ऐसा कीई हैं करने के लिए बाध्य करता कि जिससे उतका नुकसान हो । बहिष्कार की परिभाषा यह की गई थी विसी व्यक्ति या उससे सम्बन्ध स्वनेवालों के साथ क्यापार का या श्रीर कोई सम्बन्ध न स्वना, <sup>3</sup> कोई माल न देना, जमीन या मकान न देना, खामाजिक सेवार्ये ( ऋषीत् नाई, मंगी, भोबी, श्रादि काम ) बन्द कर देशा, इनमें 🛘 कोई या सब बार्वे सामूली रूप में स करना या उनके साथ स्यापारि या काम-काज का सम्बन्ध बन्द कर देना । किसी खादमी की विदाने की शरज से उसवा स्याप करनी या उसका पुराला था मुद्दी बनाकर निकालना, ऐसा श्रापनाथ घोषित विथा गया जिसके लिए ६ मर्ग केट या कैंद्र श्रीर सुमीने दोनों की सजायें हो सबची थीं ।

इस प्रकार इन चार्डिनेन्सों के द्वारा सरकार ने बहुत विस्तृत आधिकार खपने हाथ में ले लिये हो। श्रमली दौर पर मारे देश 🎚 लागू कर दिये गये थे। व्याहिनेन्स-मानुन

ने लिए नने कि है ए

में जाड़न यह साममा पूर्विक को पहुंच नहें। कोश दो कोश पर महासमिवि या प्रान्तीय कर्ताहियों के दश्कों से भी एतहर पर द्वा नहीं क्या है। जहां हो न केश स्वा स्वाह है। निकार में मिल्ह इंग्लिंग न नहीं के सम्बन्ध में मिल्ह इंग्लिंग न नहीं है। है। इस कार्य होता का करनेवारों हिंती एतहर सा चरित का पवा क्यानद इस में के कार्य साथी में है के हुएना है। उसकी जगह मुग्य दिवा हो गाम होरे का में पता हो के कोश में है के हुएना है। उसकी जगह मुग्य दिवा हो गाम होरे का में पता होरे के कोश में है के हिंदी है। इस होरे कि साथ होरे कोश के कार्य में साथ होरे के कार्य में साथ होरे के ही होरे हैं। इस होरे हैं के साथ देखा हो गाम होरे हैं के ही है। इस होरे हैं के होरे हैं के ही होरे हैं के ही होरे हैं के ही है। है। है के ही है के ही है है। है के ही है है है के ही है के ही है के ही है के है के है के है के ही है है है है है है के ही है है है है के है है के है

हां, बांहरकार ने बहुत जोर पड़ा । हकड़े एड-एड ज्या को जुनहर उत्पर रानिया केन्त्रिक की गईं। कई क्यानों में विदेशी करने, जिटिश दवाइयों, जिटिस वैंडो, बीमा-कशनियों, विदेशी शरकर, मिडी का तेल और जाम श्रीर पर जिटिश माल के बांहरकार का जारवार जान्दोलन करने के लिए

धालग-धालग सप्ताह भी निश्चित किये गये।

यह को न्याल ही नहीं करना नाहिए 🖹 नेताओं को शिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार खामोरा या नरम पह गई। द्वाहिनेन्सों में उत्तिसंखत सब श्राधकारों का उसने उपयोग किया। यहा वक 🏿 दमन के कुछ पैसे वरीके भी कांच्यागर किये गये जिनकी उन आर्दिनेन्सों तक में इचानद नहीं थी, जो ग्रापनी मधकरता के लिए बदनाम हैं । यह कहने की तो जकरत ही नहीं कि गिरफ्तारिया बहुत बड़ी कादाद में हरें, लेकिन वे की गई खन-खन कर ! सजा पानेवालों की कुल सख्या एक लाख से कार न होती। यह बात शीप्र ही स्पष्ट हो गई कि कैय तथा ऋस्याधी जेलों के बनाये जाने वर भी जेल जानेवाले सब सत्याप्रहियों को कैद में श्लाने की जगह नहीं थी। इश्वलिए कैदियों का चनाव करना कररी हो गया और चाधारकतः उन्हों की जैलों में मेजा गया जिल्हे लिए यह समस्य गया कि उनमें संगठन का कळ मादा है या कामें स क्षेत्र में उनका विरोध महत्त है। जैसी में उन सबकी व्यवस्था करना भी कुछ ग्रासान न था। ग्राव: E.v. पीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सो'क्जास में रक्ता गया। 'बी' कास में बहुद कम लीग रक्लेगर्य ! और 'ए' बलास तो कई स्थामों में बराय-माम ही रहा. बाकी जगह भी बहुद कम की ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें श्राहनवं की कोई बास नहीं कि जो स्त्री-पूक्प श्रपने देश की स्वतन्त्र करने की भेष्ठ मावना से प्रेरित होकरही जेलों में गये थे. उदाबे लिए सामतीर पर कतार में खड़े होने,बैटने या हाथ उठाने जैसी व्यपमानपूर्ण बार्त सहन बरना सम्मन नहीं था। इन कारणों से जेल-क्राधि-कारियों के साथ अवसर उनका सक्यं होजाता था,जिसके फल-सक्त जिल-भिल प्रकार की ऐसी सजायें उन्हें दी जाती रही जिनकी जैल के नियमों में स्वीकृति थी, स्त्रीर बहुत बार विदाई व दूसरे ऐसे खुल्म भी किये गयं जो जेल की चहार-दीवारी के मीतर किसी को पता समाने के अब से मुक्त होकर खासानी से किये जा सकते हैं। एक खास तरह की श्रपमानपद स्थित में बैठने से इन्कार करने पर सार-पीट श्रीर इमला करने के झत्याचार का एक मामला तो अदालत में भी पहुंचा, जिसके परिशास स्वरूप मासिक-जेल के जेलर, उसके सहायक तथा कई अन्य व्यक्तियों को सना भी हुई : परन्त सल्यग्रही-कैटियों के लाजी से पीटे जाने की धटनायें वो द्यवसर 🜓 होती रहीं । श्रश्याकी जेलों 🗎 रहना तो जिलकल हो आकाविल क्यांत्रत या . क्योंकि उनमें टीन के जो क्षपर पड़े हुए ये उनसे न तो मई-जून की गरमी का बचाव

पैसा, न नियास-स्थान । लेकिन इस चाकिस्पक स्थीर इट कराई के बादनूद जो कांपेसी मी साधन दीन नहीं हो बाये ये । जो जहां था वहीं उसने काम शरू कर दिया। वाय से लिया कि १६३० की सरह इस बार खाली होनेवाले स्थानों की पूर्ति न की जाय ग्रीर माई पटेल ने, अपनी खुद की गिरणवारी का खयाल करके, अपने बाद हमशः कार्यकर की एक सूची बनाई । कार्य-समति ने झपने सारे आधकार सम्पत्न के मुपूर्व कर दिने उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को शौंप दिया, जो कमहाः छपने उत्तराधिकारियों की ना क्रांपकार दे सकते थे। मान्तीं में भी, वहां कहीं सन्मव हुन्ना, कांमेश-संगठन की सा म्यक्ति को दे दी गई । इसी प्रकार जिलों, यानीं, ताहलुकों और गांवीं तक की कामेत-हुआ । यही स्पति सामतीर पर डिक्टेटर या सर्वेसवी के रूप में प्रविद हुए कठिनाई स्थिनय अवशा आन्दोलन के संचालकों के शामने यह थी कि अवसा अ के लिए विन कान्तों को जुना जाय है यह वो स्पष्ट ही है कि हरेक या चाहे जि भंग नहीं किया जा अवता। कांग्रेस की इस कठिताई को स्यापक झाँडिनेस्पों ने इ ब्रस्तु, भिन्न-भिन्न विषय चुनै शये, जबकि कुछ (विषयों का समय-समय पर का की कोर से कादेश मिलता रहा । शासन कौर विदेशी कपड़े की दुकानों तथा है विकेटिंग सब मान्तों में सँमान रूप से शागु हुईं । शागुबबन्दी सुक्तमान्त में काफी वर् थेगाल में क्षांशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा । विहार व थेगाता के दुई स्मानी टैक्स देना बन्द कर दिया गया। अध्यक्षान्त व क्शर, क्लॉटक, छ्रुक्तमान्त, अदराष्ट मेंधीके के कुछ स्थानों में जंगलात वे कानूनों का भंग किया गया । गैरकानूनी नमक बनाने। 🛚 वेचने के कम 🖩 नमक-कानून का भंग तो अनेक स्थानों में किया गया। समास्रों सीर जरूर ही मनाही की गई, लेकिन निर्वेचालकी के होते हुए भी सभामें हुई और बजूर में लकाई की शुक्त्याव में व्यान-व्यास दिनों का मनावा जाना बहुत लोकप्रिय रहा । जो कि ब जस्मय के दिन ही बन गये। ये किनी कास घटनाओं वा व्यक्तियों अथवा कार्यों की शैवर जैसे गांधी-दिवस, मोसीलाल-दिवस, सीमामान्धीय-दिवस, शहीद-दिवस, भारहा दिवस, हार श्राभी कह सुके हैं, कांग्रेस वे दशवरी व साभमी को सरकार ने सापने कको में कर लिया था श्यानों में उन्हें सरकारी कनते से बापस अपने बाब में लेने का प्रमत्न किया शया, जिसका प्रयोज तेन्त का भंग करना या जिसके अनुसार इन स्थानों में जाना निविद्य और गैरकाननी कगर दें ये प्रयान 'चार्यों' के भाग में मशहूर हैं। खार्डिनेन्मों के कारवा कोई प्रेस कामेस का काम नहीं के इस सभाव की पूर्ति के लिए ने जान्या इस्तरमक, परने, संवाद अब, रिपोर्ट साहि निकाले गये. दाइप किये हुते होने वे वा साहबनीस्टाइम श्रमना बुप्लीकेटर से निकाले हुए स्तीर कमी-कभी ह मेरिका, जैवा कि बातनन होना चाहिये, अनगर मेंस या मुद्रक का नाम नहीं होता था। श्रीर का ज्ञाम दे दिये करते ये जिजका श्रीमत्त्व ही कही नहीं बीवा था । यह मार्चे की बात है कि पुलिस में तर भी ये संबद-पत्र स्त्रीर इस्त्रावक निविधत कर से मनाशित होस्त, सो बुद्ध होरहा था: रेस ही सबरें पर्वचाने रहे। बाक श्रीर तार विभाग के दरमाने बामिन के लिए बंद ह इस्तित क्रमिस में जारती बाक की सुद ही पहुंचाने की स्वयंख्या की - चीर यह प्राप्त के इत गर्भ करान तक ही भरी बल्कि महालुमित के कार्यनाव से विभाग मानी तक को । कमी 

हां, बहिष्कार में ब्युच जोर एकड़ा। इसके एक-एक क्षम को मुनकर उसपर शर्मनवर्ग केन्द्रिय की गई। कई स्थानों में रिदेशी करके, विदिश्य रचार्यों, क्षिट्य वेंके, बीधा-करगेनरीं, विदेशी शक्कर, मित्री का तैस क्षीर साम तीर पर विदेश साथ के बहिष्कार का जीरवार आन्दोकन करने के लिए स्वतन-क्षमा सच्या मी निर्देशन विद्या गये।

यह हो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं की ग्रिएचतार कर लेते के बाद सरकार सामोरा या नरम पढ गई । झाडिनेन्सी में उत्तिस्तित सन श्रविकारों का उसने उपयोग किया । यहा दफ कि दमन के कुछ देसे तरीके भी ऋषितगर किये गये जिनकी दन ग्राहिनेन्छ। दफ में इजाजत नहीं थी, जो भ्रापनी भयकरता के लिए बदनाम हैं । यह कहने की वो वकरत ही नहीं कि गिरफ्कारिया बहत वरी वादाद में हुई, लेकिन वे की गई जुन-जुन कर । तका पानेवालों की कुल सरपा एक लाख से क्य न होती। यह बात शीध ही हरह हो गई कि कीम तथा श्वस्थायी केलों के बनाये जाले पर भी खेल जानेवाले सब सत्याप्रदियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिय, कैदियों का शुनाय करना जरूरी हो गया और शाबारशत. अनी को बेलों में मेजा गया जिनके लिए यह समस्त गया कि उतमें सगढ़न का कल माहा है या कार्य स-लेश में उनका विशेष महत्व है। जैसें हैं जन सबकी स्थानश्रा करना भी कुछ ग्रासान म था। ग्रातः ६५ पीसदी से क्वादा न्वक्तियों को 'सी'क्लास में रक्ला राधा। 'बी' क्रास में बहुत कम लोग रवरीगये । श्रीर 'ध' वलास को कई स्थानों में बराय-नाम 🜓 रहा, बाकी जगह भी बहुत कम की ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें आक्तवं की कोई बाद नहीं कि जो स्त्री-पुरुष अपने देश की स्वतन्त्र काने की शेष्ठ भावना से प्रेरित दोकर ही जेलों में गये थे. जनके लिए खासतीर वर कतार में खरे होने बैठने या हाथ उठाने जैसी व्यवमानपूर्ण वालें सहन करना सम्मन नहीं था। इन कारणों से जेल-व्यक्ति कारिमों के साथ ग्राक्सर उनका सक्यें ही जाता था, जिसके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की देशी सजार्थ उन्हें दी जादी रही किनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी;श्रीर बहुत बार पिटाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये गये जो जेल की चढार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के मण से मुक्त होकर छासानी से किये 'वा सकते हैं । एक खास तरह की श्रापमानप्रद स्थित में बैठने से इन्कार करने पर मार-पीट श्रीर हमला करने के ग्रायाचार का धक सामला तो जादालत में भी पहुचा, जिसके परिशास स्वरूप नासिक जेल के जेलर, उसके सहायक दवा कई अन्य व्यक्तिया को सजा भी हुई ; परन्तु सत्यामही-कैदियां के लाठी से पीटे जाने की घटनायें तो श्रवसर 🗓 होती रही । श्रवसायी जेलों में रहना तो विलक्त 🗊 नाकावित क्टांस्त था : क्योंकि उनमें टीन के को क्षुपर पढ़े हुए थे उनसे न तो कई-जून की गरमी का बचाव पैगा, म निगान-स्थान । शेरियन इस ब्यावस्थिक ब्योर इड मारहे के बावपूर को करिती उने ये है मी गामन रीन मरी हो समे थे। को कहाँ का नहीं तसने नाम हान कर दिया। वार्व हॉर्मिटने हर ह शिया कि १६६० को शब्द इस बार श्याली होनेकले स्थानों की प्रति म की बाद की। शब्द सम भार परेस में, बाग्नी सुद की गिरक्करी का कावाल क्याना का चूल व का अप कार्य भार परेस में, बाग्नी सुद की गिरक्करी का कावाल करके, बारने बाद करका बार्य करने दने मोर्ग की एक सूरी बनाई । बार्थ-समार्थ से बार्यने सारे बार्थकार बच्चा के सार्थ कर है। उन्हें अपनी उत्तराधिकारियों को भीर दिया, को बसशाः धानी तमाधिकारियों को नामह हो। स्थितार दे तहते थे। प्रान्तों में भी, क्हों बड़ी समाह हुआ, ब्रोजिट सी तरी तहा है। म्पक्त को दे दी गई । इसी मकार किली, चार्ने, तास्तुकी कीर गांसे तक की करिनक्षी हैं हुआ । यही व्यक्ति चामतीर पर दिवरेटर या वर्षेवर्ध के रूप मित्र हुए। इत कृतिनाई त्रविनय ध्यश्च झान्दोलन के लेवालकों के समने यह यी कि सक्य स्पीर् हरें के लिए किन कानूनी को पुन्त आप है यह हो तरह ही है कि हरेड या पारे कित करने भग भई। किया जा ककता। कामेश की इस कठिनाई की स्वापक साहिनेन्द्री ने इस करीत बाला, मिन्न-मिन्न विषय सुनी गये, अर्थाक बुद्ध विषयी का तमय-तमय पर कार्यक्षर-भी क्रीर से क्रादेश मिलता रहा। स्तान क्रीर निरेशी कपड़े की दवानी दया क्रिटिए पर पिनेटिंग सर्व प्रान्ती में सेमान रूप से लायू हुई । लगानवन्ती शुक्रप्रान्त में बाही बने रहाई है र्थमाल में स्नारिक रूप से एक महत्व का विषय रहा । विदार व बंगाल के हुन हमानी में वीटिए देवस देमा बन्द वर दिवा गया। मध्यप्रान्त व वशर, वर्नाटक, क्रम्प्रान्त, सदाव प्रेनीटेन्सी व्यान के क्षुद्ध स्थानी में अंगलाह के कानूनी का अंग किया यया | गैरकानूनी नमक बनाने, यहर बार्ड के मुद्ध स्थानी में अंगलाह के कानूनी का अंग किया यया | गैरकानूनी नमक बनाने, यहर बार्ड किन्नों में नार भेवने हे रूप में नमक-कानून का भंग तो श्रमेक स्थानी में किया यथा ! समाझों झीर हुए हैं जरूर 🗓 मनाही की गई, लेकिन निवेधाराओं के होते हुए भी समाय हुई और हुनूद भी निहात है। लकाई की शुरुवात में लाम-लाल दिनों का मताया जाना बहुत लोकप्रिय रहा । जो कि बाद में कि उत्सव के दिन हैं। बन गये। ये किन्हीं खास घटनाओं या व्यक्तियों सचवा कार्यों के लेकर मनारे बारे जैसे गांपी-दिवस, मोवीलाल-दिवस, सीमामान्दीय-दिवस, शहीद-दिवस, भरदहा दिवस, हतादि । हेडे स्त्रमी कह चुके हैं, कांप्रेस ने दश्वों य खाअमी को सरकार ने खपने करने में कर लिया था। खरी हैं स्थानों । उन्हें सरकारी करने से बापस अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया शया, जिसका प्रयोजन उर्र हा नेन्स का भंग करना था जिसके अनुभार इन स्थानों में बाना निषद और ग्रेरकाननी करार दे दिया गर्ना ये प्रयस्त 'धावों' के नाम से मशहूर हैं। आर्डिनेन्सों के कारख कोई प्रेस कांग्रेस का काम नहीं कर सकती इस अमाय की पूर्ति के लिए बेजान्ता इस्तपत्रक, परचे, संवाद पत्र, स्पोटें खादि विकाले गये, जी यी दाइप किये हुने होते ये या साइनलोस्टाइल अयना तुष्लीकेटर से निकाले हुए छोर कमी-कमी सुरे हुए भी क्षां के पार्त कार्तन होना चाहिये, उनपर प्रेष या मुदक का नाम नहीं होता था। बीर क्यी-क्यी है ताकना जवार के सार्व कार्य कार्य कार्य की कही नहीं होता था। यह सार्व की बात है कि प्रतिस से स्वर्क प्र ताम दे दियं जात या जनका आरण्यन को प्रकारण काम पा वह स्वाफ की बात है कि पुलिस के सर्वके पि पर भी में संवाद-पत्र और हस्तरणक निवासित रूप से अकाशित होकर, जो कुछ होरहा था उसकी, सं देश को सबरें पहुंचाते हहे। बाक और तार विमाग के बरसावे कांग्रेस के लिए बंद 🛮 गरे वे दरा का राज्य १९ वाल १८ १ काल कार पार प्रणान के दस्ताने कवित के लिए वंद हैं। यहें वे इसलिए कार्येक में शपनी शक को खुद ही पहुँचाने की व्यवस्था की - और यह गान्त के एक था .

में जाकर यह सममा पूर्णता को पहुँच गई। और तो कीर पर महायमित या मानीय कमिटियों के दावतों का भी सरकार एवा नहीं समा कही, बढ़ा है न केरण हरावयक ही रिफलते ये वहिल प्रान्दों का चला को है साम कर निवास के साम कर निवास है जो है साम कर निवास है हो देखा राज्य अपने हैं है साम कर निवास है हो देखा राज्य अपने का पता का समावद का का साम कर निवास है वह सुरत हो उसकी जाय हुवार वेगर हो यह सुरत हो उसकी जाय हुवार वेगर हो यह अपने का पता हुवार आप किया है के आविश्वस के किया जाया में प्राप्त की का किया जाया मा निवास के साम कर निवास की मा किया जाया था, विवास का साम की की की साम किया गया, की साम की साम की साम की साम किया गया, की साम किया गया, की साम की साम की साम किया गया, की साम की साम की साम की साम किया गया, की साम की साम की साम की साम किया गया, की साम की साम की साम की साम किया गया, की साम की साम की साम की साम की साम किया गया, की साम की साम की साम किया गया की साम क

हों, बहिफार से स्कुत जोर पकड़ा। इसके एक-एक ग्रम को मुकार उसपा चारियां केन्त्रिय की गहें। कई स्थानों में दिस्शी क्यफ़े, मिटिग्र स्वाहर्यों, मिटिग्र वेंक, बीमा-करमिना, दिस्शी तक्कर, मिट्टा का तेल और ग्राम शैर पर मिटिग्र माल के बहिष्कार का बोरदार ग्राम्योसन करने के लिए प्रमानकाम मानवा भी निश्चिक किया गये।

मह हो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेजाओं को विश्वतार कर लेने के बाद सरकार शामीरा या नरम पढ़ गई। सार्डिनेन्सी में उत्तितित स्थ ग्राधिकारी का उसने उपयोग किया। यहां दफ कि दमन के कुछ ऐसे ठरीके भी कास्तियार किये गये जिनकी उन ब्याहिनेन्सी तक मैं इजाजत नहीं थी, जो द्वापनी मयकरता के लिए बदनाम हैं। यह कदने की दो जकरत ही नहीं कि निरम्तारियां बहुत बड़ी तादाद में हरें. लेकिन वे की गई जुन जुन कर । ताम पानेवालों की कुल सरूरा एक लाल से कम म होगी। यह बात शीम में शह हो गई कि कैम्प तथा धारधायी जेलों के बनाये जाने पर भी खेल जानेवाले सब सत्यामीहर्यों को कैद में रखने की अगह नहीं थी। इसलिय कैदियों का सन्तन करना करती हो राजा और साभारकत: उन्हों की बीलों में भेड़ा तथा किनके लिए वह समस्य तथा 🛍 उन्हों मगठन का कल माद्दा है या कार्य स सेव में उनका विशेष मदल है। जैलों में उन सबदी भरवस्था करना भी हुमा धारान म था। चतः ६५ पीसदी से न्यादा न्यन्तियों को 'सो'न्सास में रक्या गया। 'से' क्रास में बहुत कम लीग रवलेगरे ! क्रीर 'च' क्लाल को कई स्थानों में बराय-गम ही रहा, बाकी जगह भी बहुत कम को ही यह मिला। ऐसी दशा में इसमें ब्राइनयं की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुरुप ब्राप्ते देश की रंगतन्त्र करने की भेख भावना से प्रेरित होकरही जेलों में गये थे, अनके लिए खासतीर पर ककार में लडे होने,बैठने या हाथ उठाने जैसी कापमानपूर्ण बार्ते सहन करना सम्मन नहीं था। इन कार हों से जेल-काथ-कारियों के साथ कारत उनका स्वयां होजाता चा.जिसके कल-स्वया विज्ञ-विक प्रकार की देशी लक्ष्यों उन्हें दी जाती रही जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी और बहत बार विदाई बहनरे ऐसे बच्या भी किये गये जो जैस की बहार-दीवारी के भीतर किसी की पता सगाने के भए से मुक्त हो कर खासानी है। किये ना महते हैं । एक खास साह की बादमानाद स्थित में बैठने हैं इन्दार करने पर मार-पीट चीर इम्मा करने के बारपाचार का यक आमला तो बादासत में भी पहुंचा, जिसके परिश्वास शकर न्हांसकन्त्रेल के नेता, उत्तरे नदायक क्या कई बान्य व्यक्तिशे की तता भी हुई ; परन्तु तनश्चवर्श-देदियों के लाठी से पीटे काने की मदनायें 🕅 काकार ही। होती नहीं । चाक्याकी नेलों 🖩 सहना की विलयम हो नावादिक करेरत था : क्यों के उनमें टीन के को खुणर वहें हुए के अनते न की गई-मून को गार्मा का क्यान

रेगा, म निवास स्थान ह सेविन इस सामधितक स्वीर इंड आहे के बावफूर को क्येंट्रें वह से भी शाधन दीन महि हो गये के | को बहुई वा वही ग्रमने बाम हाक कर दिका वर्ष होर्निये हैं सिक्ष कि १६६० की शांव इस बाद स्मानी होनेवाने स्थानी वी वर्ति स बी अब की सार्य भार परेल हो, बादनी बाद की हिश्यामी वह लवास करने ब्राह्मिन प्र माछः वाद वाने परेस की यह सूची बनाई । बायेन्सानि में बान्ने सारे बायवान बायवा के मार्ड का दि बेर हर जारी कारने तरणाधिकारियों की भीत दिवा, को समावार कारने जगारीकारियों है। यहणा स्मित्रार दे मदने से ह सान्त्रों हैं भी, कहाँ कहीं सरसद हुआ, करित-संगठन की सरी तट है स्पत्ति की दे दी गई । इसी प्रकार किसी, सामी, ताल्याकी सीर गारी तक की करिन बार्नाई दुव्या । यही स्पतिः आत्मवीतं वर विवरेदर या वर्षेणवी के क्या में प्रविक हुए। इर कृतिसार स्थानम् आवशा आन्दोलस्य के संबालकों के वासने बह थी कि अवस्य करें। हा के लिए किन कानुनी की जुन्त जाय है यह हो राष्ट्र ही है कि हरेक वा बारे जिन करें मेंग नहीं दिया जा बनता। समित सी इत कटिनार्ट की स्थापक साहितेली में इत हा सहा, भिन्न-भिन्न दियय बुने शये, सर्वाद कुन्न विषयी का समय-समय पर कार्यहर्ड-की क्षोर से कार्रश मिलना रहा । शराब और विरेशी कपड़े की दुवानी देख हिटिहरू पिचेंद्रिय वब मान्तों में सेमान रूप से सागू हुई । सगानवन्दी सुस्तान्त में बाची बड़ी हुर्रा र्थगाल में स्वर्गिक रूप से एक महत्व का विश्व रहा है विहार व वंगाल के द्वारा स्वर्ण में वीर् टैबन देना बन्द बर दिया गया। अध्यक्षान्त च बगर, बर्गाटक, शुक्रभान्त, अदग्रह प्रेरीहेन्सी हरू के मुख्य स्थानों 🖩 अगलाव के कानूनों का अंग किया गया । गैरकानूनी नमक कराने, एक्ट का रेचने के रूप में नमक-कानून का भग थी अमेद स्थानों में दिया गया । समाझी और बुद् बन्द 🛮 मनादी की गई, शेकिन निर्वेषाताओं के होते हुए भी समायें हुई और बुलूव भी निर्वे लकार की शुरुकात में लाग-लास दिनों का अनाथा काना बहुत लोकप्रिय हहा । जी कि बार्द है उत्सय के दिन है। कन गरे। ये किन्हीं स्वास बदनाओं या व्यक्तियों सामग्र कार्यों की लेक्ट सम्बन्ध जैसे गांबी दिवस, मोचीलाल-दिवस, सीमामान्तीय-दिवस, शहीद-दिवस, शहरा दिवस, हत्यादि। हेरे सभी कह चुके हैं, कांमेंस वे दशवरों व साधमों को सरकार में सबने सकते में कर लिया था। सर स्थानों में उन्हें सरकारी करने से वापस अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया स्था, जिसका प्रयोजन उसे नेन्स का भेग करना या जिलके ऋतुसार इन स्थानी में जाना निश्द और शैरकानूनी करार दे दिया गर्य ये प्रयत्न 'बावों' के नाम से मशहूर हैं। आर्टिनेन्सों के बारण कोई प्रेस कांग्रेस का बाम नहीं कर बक्त ब इस अभाव की पूर्वि के लिए बेजान्ता इस्तपत्रक, परचे, संवाद पत्र, रिपोर्ट आदि निकाल गरे, औं व राइप किये हमे होते ये या साइनसीहराइस अथना सुरमीकेटर से निकाले हफ और कारी-कारी खने हुए में केहिना, जैसा कि कान्तन होना चाहिये, अनगर प्रेस या मुद्रक का नाम नहीं होता था। श्लीर कमी की न्नाम द १६५ जात च राजार । जाराज व रचन कर कर कर का चार का बाद है कि पुलिस के संवक्त तम भी ये संवाद-पन हमेर इस्तपनक नियमित रूप से मकाशित होकर, जो कुछ होरहा या उसकी, ह पर भी य संवाद पा अध्य क्यान क जनवान के जन जानचर्य होत्स, जो कुछ होरहा था उसकी, है देश की खबरें पहुंचाते रहे | बाक छोर बार विमाग के दरवाने कामिस के लिए बंद हो गये दश का क्षेत्र न पुत्र कार्य के किया है। यह की पहुँचाने की व्यवस्था की व्यवस्थ इहिंदर कारियं ने प्रश्नी बांकू का खुद है। 'पुश्चान का न्याया का न्यारे वह मान्य के एक कर से हुकी स्थान तक ही नहीं बहिक महास्थितिय के कार्यायात्र के विशेषक मान्तों एक हो। कार्या-सार्थ इस होते स्थान तक ही नहीं बहिक महास्थिति के वार्यायात्र के विश्वास कर लिया तथा, या के बाद के ताने माने स्थानिक एकड़े भी गांवे खोर तब स्थानाव्यात्र विश्वास कर कि स्थान स्थान स्थान कर की स्थान है। इस में आकर यह संगम्मा पूर्वाता को पहुँच गईं। और वो और पर महाविगिति या प्रान्तीय किमिटियों के दक्षवें का भी सरकार पता नहीं सभा सकी, बहाँ से म केवल हरवायक ही मिकता से बहिल खानदी- सन बसाय के साम पता नहीं से मान खानदी हैं कि साम कि

हां, बहिष्कार में बहुत कोर एकड़ा । इसके एक-एक क्रम को जुनकर उसप दायिता बेनिहस सी गई । कई स्थानों में दिख्यी कपड़े, मिटिया स्वादयों, मिटिया वेंक, सीमा-कप्योनमें, विदेशी नाइकर, मिन्नी का तेस स्नीर प्राप्त चौर पर मिटिया मांक के बहिष्कार का बीरवार आप्योसन करने के लिय क्रमान्यकता स्वाम भी निर्माण किये गये।

यह सो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेवाओं की निरक्तार कर लैने के बाद सरकार खामोरा या नरम पढ गई । श्राहिनेन्सों में उल्लिखित एव ग्राधिकारों का उसने उपयोग किया । यहां हक कि दमन के कुछ ऐसे दरीके भी श्रास्त्रियार किये गये जिनकी उन खार्डिनेन्सें दक में इजाजत नहीं थी. को प्रापनी अपकरता के लिए बदनाम हैं । यह कहने की तो खरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारिया बहत बढ़ी वादाद में हरें, लेकिन वे की गई खुन-खुन कर । सजा पानेवाली की खुल सख्या एक लाख से क्स म होती । यह बाद हाँग ही हरा हो गई कि कैय तथा चरवायी केलों के बनावे जाने वर भी जेल जानेवाले सब सरपाप्रदियों को कैद में श्लने की जगह नहीं थी। इसलिए कैटियों का सनाव करना कररी हो गया और शाधारशतः उन्हीं की जैलें! में मेजा गया जिनके लिए यह समभन्न गया कि उनमें सराउन का कल शाबा है वा कांग्रेस-जेप में उनका विशेष महत्व है। खेलों में तब नवकी स्टबरधा करता भी कल बासास न था। चात: ६५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सी'बलास में रक्ता राया। 'सी' कास में बहुत कम स्रोग रक्लेगये । श्रीर 'ए' क्लास स्रो कई स्थानों में बराय-माम ही रहा, बाकी जगह भी बहुत कम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पहच आपने देश की श्वतन्त्र करने की भेष्ठ माकता से प्रेरित होकरही जेलों में गये ये, उनके लिए खासतीर पर कतार में खड़े होने,बैठने या हाभ उठाने बैसी अपमानपूर्य बार्वे सहन करना सम्मन नहीं था। इन कारणों से जेल-आधि-कारियों के शाम अन्तर उनका सक्यें होजाता या, जिसके फल-स्वरूप मिल-भिल प्रकार की ऐसी सजायें उर्दे दी जाती रही जिनकी जैल के नियमों में स्टीकृति भी,श्रीर बहुत बार पिटाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये सबे जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसी को पता समाने के मय से मुक्त होकर स्नासानी है किये ना सकते हैं। एक खास सरह की श्रापमानगद स्थित में बैठने से इन्कार करने पर मार-पीट श्रीर इमला करने के प्रत्याचार का एक मामला तो श्रदालत में भी पहुचा, जिसके परिगाम स्वरूप नासिक जेल के नेतर, उसने सहायक तथा कहै अन्य न्यांक्रयों को शना भी हुई ; परन्त सत्याप्रशा-हैदियों के लाडी से पीटे जाने की घटनायें तो झनसर ही होती रहीं । अस्थायी जैलों में रहना तो दिलकल हो ताकादिल करीरत था : क्येंकि सनमें टीन के जो खपर पढ़े हुए थे उनसे न क्षेत्र गई-जन की मानी का कनाव पैगा, म निपान न्याम । शेविम इन ब्राइक्षिमक ब्रीए इट अपट्टे के बावपूर को करिटी व भी सामन हीन नहीं हो समें के ह क्षेत्र कहा का नहीं उसने बाल हरू बर दिया। बाई उर्जर सिया कि १६६० की संग्रह दल बाद बराशी होनेवाले स्थानी को वर्ति न की साम सी। हार भार परेल में, चयानी खुद की विश्ववादी का क्यात वार्क, वार्न बाद बमहार कार्यक्र के की एक सुर्यी बनाई । काथे-समांत में साथी सारे साधिकार सम्पत्न के नुदुर्द का दिने हीर हम खन्दें भारते अत्तराधिषारियों को शींश दिया, को बमाद्याः भारते अत्तराधिकारियों को नामाद स्विपकार दे सकते थे। प्रान्तों में भी, जहां कही सम्मय हुत्ता, कांग्रेस-संगठन 🖹 सरी स्टाई स्पक्ति को दे दी गई । इसी प्रकार किली, वाली, ताल्लको स्नीर नारी तक की क्रिकेट किली हुआ। । यही स्पृष्टि आन्दीर वर स्विटेटर या वर्षेत्वर्थ के क्य है प्रविद्ध हुए। इर् कठिनाई सबिनम श्रवता शान्दोलन के संवासकों के सामने वह थी कि श्रवद्ध सर्घा हुए के लिए किन कानुनों को चुना काम है यह तो राष्ट्र ही है कि होक या चारे दिन करी मंग नहीं किया जा कदता। कांत्रेस की इस कठिनाई को क्यापक बार्डिनेस्पों ने इस वर्ग भ्रास्तु, मिम्न-भिम्न वियय शुने गये, जबकि भुद्ध विदयों का समय-समय पर कार्यकर् की क्योर से क्यादेश मिलता रहा । शराब क्योर विदेशी कपड़े की तकारों तथा हिटिए हैं। विवेदिम सब प्रान्ती में संमान रूप से लागू हुई । लगानवन्ती शक्तप्रान्त में वाची वड़ी हराई थंगाल में द्यारिक रूप से एक महात का विषय रहा । विहार व वंगाल के <u>बहा</u> स्थानी में बैं टैक्स देना बन्द कर दिया गया। अध्यक्षान्त व कार, कर्नाटक, श्रुत्तमान्त, अदरास प्रेसीहेन्सी हवी के हुन्छु स्थानों में जंगलात ने बानुनों का अंग किया गया । गैरकानुनी नमक बनाने, घटन करने वेचने के रूप में नमक-कानून का भंग वो खमेर स्वामों में किया गया। समाकों कीर हत्ती व जरुर ही मनाही की गई, लेकिन निर्वेधाशाओं के होते हुए भी सभायें हुई और सुलून भी निर्वेश लहाई की शुक्कात में स्वान-स्वास दिनों वा सनाया जाना बहुत शोकप्रिय रहा । जो कि बाद है जलाय के दिन ही बन गये। ये बिन्टी स्वास घटनाओं या स्पक्तियों क्रयता कारों को लेकर मनारे के जैसे गांची दिवस, मोतीलाल-दिवस, सीमामान्तीय-दिवस, शहीद-दिवस, अस्वहा दिवस, इस्वादि । है आभी कह चुके हैं, कांग्रेस के दशकरों व आशमी 🖷 शरकार ने आपने करते हैं 🚁 निया था। आर्थ स्थानों में उन्हें सरकारी करने से बापस आपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रयोजन उहें हैं नेन्स का भंग करना था जिसके श्रनुसार इन श्यानी में भागा निषिद्ध और शैरकानशे करार हे दिया गर्य वे प्रयस्त 'शावां' के नाम से मशहूर हैं। आर्डिनेन्जों के कारण कोई प्रेस कांग्रेस का बाम नहीं कर सहये इस अभाव की पूर्ति के लिए बेजान्या इस्तानक, परने, धंनाद न्यन, रिपोर्ट आहि तिकाले गये. औ राइप किये हुमे होते ये या साइनलोश्टाइल श्रमका हुप्लीकेटर से निकाले ट्रप और कमी-कमी हुपे हुपे क्षेत्र हैं। कि पुत्र की का ना किये, उनपर प्रेष या बुद्र के बा नाम नहीं होता था। और कमी-कमी नाम दे दिये जाते थे जितना श्रास्तित्व ही कहीं नहीं होवा था। यह मार्के की बात है कि प्रशास के सर्व या भी ये संवाद-पत्र श्रीर इस्तरत्रक नियमित रूप से प्रकाशित होकर, जो इस होरहा था उसकी। पर मा 4 अवाव का का प्रति का अपने वार विमाय के दश्य के कांग्रेस के लिए बंद हो गये दश का स्वर पुजना हाज़ को खुद ही पहुँचाने की ब्यवस्था की—स्वीर वह प्रान्त के एक ह हर्सालए कामस न स्थाना का न का जा कि का बोल को न स्थार वह प्राप्त है एक वे से दुस्ते स्थान तक ही नहीं बेल्कि सहार्त्वामित के का बोलाय से विभिन्न प्राप्ती तक को । कमी-कमी हाक से क्षान वाल रनभण के ज्ञान्दोशन के उत्तराई में क्यूवः यह प्रथा प्रारम्भ हुई थी ग्रीर १६ कार्रवाई की गई । १६३० के ज्ञान्दोशन के उत्तराई में क्यूवः यह प्रथा प्रारम्भ हुई थी ग्रीर १६ में बाहर यह सममा गूर्णता को गहुँच गईं। और तो हों। पर महाविभित या प्रान्तीय किमिटरों के दासरों का भी सरकार पता मित सेना सकते, बढ़ा से न केवल हराज्यक ही निक्तते से वाहिल हान्यों का नान्यों की हात्य हों। होती थीं हों ही में किस हो देश को देश का मान्यों कि हात्य हो वहां के बहुत हो देश हों का का करने नहीं है हात्य हो उत्तर के स्वान्त का प्रान्त का किस है का प्रान्त में का उत्तरह वैदा हुआ और दिवसे पुष्टा की भी इस परिपाली का उत्तरहां हों हो की की प्रान्तियात का काला मान्य प्रान्त की विकास की प्रान्त की प्रा

हा, बहिकार में क्टून और पड़का। हवड़े पड़-एड क्या को सुनकर उत्पर शक्तियां केतिक को गई। कई क्यानों में दिश्ती करहे, विदिश्य स्वाहर्यों, विश्वित केंक्र, बीया-कार्यानों, विश्वी शक्त, मही का तेत क्षीर क्यान और पर क्रियेश मार्क के बहिक्कार का ओरदार क्षान्योकत करने के लिए क्षात्र-प्रकास क्यान भी निर्माणन किये नये।

यंड तो लयाल ही मंडी करना चाहिए कि नैताओं की शिरफ्तार कर तेने के बाद सरकार लामोरा या मरम पढ गई । ब्राव्डिनेम्डों में उल्लिखित सर ऋषिकारों का उसने उपयोग किया । यहा एक कि दमन के कहा ऐसे तरीके भी ऋष्टियार किये गये जिनकी उन आर्डिनेन्सी तरू में इजाजत नहीं थी. जो धापनी मयकरता के लिए बदनाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारिया बहत वही वादाद में हुई, लेकिन वे की गई चुन-चुन कर । सका पानेवालों की कुल सख्या एक लाख से कम न होगी। यह बात शोध ही स्पष्ट हो गई कि कैम तथा करवायी जेलों के बनाये जाने पर भी जैल जानेवाले सब सत्यामिवर्यों को कैद में रखने की अगड महीं थी। इसक्षिप कैदियों का खुनाव करना बरूरी हो गया चौर साधारशत: उन्हों को बेलों में मैजा बया जिनके लिए यह समस्य गया कि उनमें सगठन का सुद्ध माद्दा है या कामें स-खेत में अनका विशेष महस्व है। जैलों में जन सबकी ध्यवस्था करना भी कुछ श्रासान म था। श्रष्ठः ६५ कीसदी से वयादा व्यक्तियों को 'सी'नसास में रक्ता गया। 'सी' क्रास में बहुत कम लोग रवलेगये । और 'प' बलास को कई स्थानों में बराय-नाम ही रहा, बाकी जगह भी बहत कम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें आश्चयं की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पहच आपने देश की शतन्त्र करने की शेष्ठ भावना से प्रेरित होकरही जीलों में गये थे, उनके लिए शासतौर पर कतार में लड़े होने नैठने या हाय उठाने जैसी अपमानपूर्व बातें सहन करना सम्मन नहीं था। हन कारणों से जेल-ग्राध-नारियों के साथ अवसर उनका सक्यें होजाता था,जिसके फल-स्वरूप जिल-शिल प्रकार की ऐसी सवार्ये उन्हें दी जारी रही जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी, और बहुत बार पिटाई व दूसरे ऐसे जुलम भी किये गये जो जेल की चहार-दीवारी के भीवर किसी को पठा समाने के भय से मुक्त होकर स्नासानी से किये ना सकते हैं। एक खास तरह की अपमानगद स्थिति में बैठने से इनकार करने पर मार-वीट श्रीर हमता करने के प्रत्याचार का एक मामला तो खडालत में भी पहुंचा, जिसके परियाम-स्वरूप नासिक-जेल के जेलर. उसके सहायक तथा कई ऋन्य व्यक्तिमों को सजा भी हुई ; परन्तु सत्याप्रही-कैदियों के लाठी से पीटे जाने की घटनायें तो व्यक्तर ही होती वहीं । व्यक्तायी जेलों में रहना तो दिलकुल ही नाकादिल क्दांस्त या ; क्योंकि तनमें टीन के जो खपर पढ़े हुए थे। उनसे वा तो मई-जून की गरमी का बचान

पैसा, न निवास-स्यान ! लेकिन इस खाकस्यिक खीर इद आपट्टे के बावजूद जो कांग्रेस वर्ष मी साधन हीन नहीं हो यथे थे। जो जहाँ था वहीं उसने काम श्रुक कर दिया। काम समितिने हर लिया कि १६३० की तरह इस बार खासी होनेवाले स्थानों की पत्ति न की नाव ग्रीर सारी स्व भार पटेल ने, अपनी सुद की सिरक्तारी का लवाल करके, अपने बाद समग्रा कार्यकाने करें की एक सूची बनाई । कार्य-समित में श्रुपने सारे श्राधकार श्रुप्यत के सुपूर्व कर दिने और इस उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को सींए दिया, जो कमशः अपने उत्तराधिकारियों को नामक हो अधिकार दे सकते थे । प्रान्ती में भी, जहां कहीं सम्भव हुआ, कमिस-संगठन की सारी हजा म्यांक को दे दी सहै । इसी प्रकार किसी, वार्ली, वास्टरकी कीर गांवी तक की काँग्रेस-क्रीरियें हुआ। । यही व्यक्ति ज्यामशीर पर हिन्देटर या सर्वेशवा के रूप में प्रतिह हुए। यह किटनाई सविनय-ग्रवना ज्ञान्दोलन के संचालकों के सामने यह थी कि ग्रवस ग्रामी भार के लिए किन कानूनी की चुना आब है यह हो स्पष्ट ही है कि हरेक या चाहे जिस हार भेग नहीं किया जा कवता। काँग्रेस की इस कटिनाई की व्यापक खाडिनेचों ने इस हारि अस्त, भिन्न-भिन्न विषय चुने अथे, कार्क कुछ विषयों का समय-समय पर कार्यवाहरूना की और से आदेश मिलता रहा । शराब और विदेशी कुपड़े की कुकारों तथा ब्रिहिंग लड विकेटिंग सब मान्तों में सेमान रूप से सागृ हुई ! सगानवन्दी ग्रुकमान्त 🗓 काफी वही इंटर्ड बंगाल में आदिक रूप से एक महत्व का विषय रहा । विहार व बंगाल के क्रक स्पानी में बीडी टैक्स देना बन्द कर दिया गया । अध्यक्षान्त व वश्रत क क्षेत्र क क्षेत्र कर कर के प्रतिहेन्ती हर्ण के कुछ रथानों में जंगलात के कानूनों का भंग किया गया । सेरकानूनी समक बनाने, यह व वेचने के रूप में नमक-कानून का क्षेत्र हो अमेक स्थामी में किया गया ! समाग्री और हुन्ही है जरूर ही मनाही की यह, लेखिन निर्वेदाशकों के होते हुए भी समाम हुई और बुख्य भी निहाते। लकार की शुक्त्राव 🏿 स्वाम-स्वास दिनों का अनाया जाना बहुत कोक्प्रिय रहा । को कि बाद 🧸 वि उत्सव के दिस ही बन गये। ये निन्हीं स्नात घटनाकों या व्यक्तियों क्रयता बायों की तेकर स्ति वे जैसे गांधी-दिवस, मीवीलाल-दिवस, श्रीमामान्तीय-दिवस, शहीद-दिवस, महादा दिवस, हार्यादि । सभी बह सुके हैं, कामैस में दबसों न साधमों को सरवार ने सावने करते में कर लिया था। सर्वः ह श्यानी ॥ उन्हें सरवारी कडते से वावस अपने हाय ॥ भेने का प्रयत्न किया सवा, जिसवा प्रयोजन उत्तर तिला हा भंग करना था जिसके करनुभार इन स्थानों में जाना निश्चित होर ग्रेरकाशनी हरार 🛙 दिया गर् वे प्रयत 'शावी' के माम से मराहर हैं। कार्किनमों के कारण कोई मेल कार्म वहां कार मही कर संक्षी इस समाव की पूर्वि के लिए वेशान्ता हरतायक, वाचे, संवाद नव, रिपोर्ट कादि निहाले गरे, औ हैं इस समाय का पूर्व कारण कारण कारण कारण कुली केटर से निवाले हरर और कारी-कारी हरें हैं हिद्दित, जैसा कि कानुस्त होता चाहिरे, उत्तरर होल या मुद्रक का नाम नहीं होता था। और कमी कमी रेत को क्यर पहुंचान गई। बाद ब्रांत कर शामक के स्वयुक्ते कांग्रेस के लिए बंद हैं। गई व्हॉन्स प्रांतने में कानी कर को जाद है। व्यूक्त की कामक की न्द्रोंत कर गए वह से तूर्तर स्वयुक्त कर हैं जैनी बॉक्स साम्युर्मिन के कार्यक्त की विशोध मानों के को ब को का कर है के के कर सरकार कर की मात्रे की तह कर कामका कर है विश्वकार कर लिए सामा मात्र कर है के की कर सरकार के जानोंकन के जानाई से करण का मात्र मात्र मात्र है भी की। ही

ही, बहिष्कार में ब्युत जोर पड़ता। इसके एफ-एक ग्रंग को चुनकर उसपर शांकवां केन्त्रब की गई। कई प्यानों में रिदेशी कपने, बिटिया एकाइयाँ, क्रिटियाँ केंक्र, बीमा-कार्यान्यं, विदेशी शहकर, मिड़ी का तेल क्षीर झाम शीर पर जिटिया मार्क के बहिष्कार का बोरवार आप्योजन करने के लिए क्षता-क्षता क्यां मी निरिचल किने गये।

यह तो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को निरफ्तार कर लेने के बाद सरकार लामोश या नरम एक गई । धार्टिनेन्सों में जिल्लीखत सब चाविकारी का असने उपयोग किया । यहां क्षक कि दमन के कक्ष ऐसे तरीके भी खब्खियार किये गये जिनकी उन खार्डिनेन्सें तक में इजाजत नहीं थी, जो स्थपनी मयकरता के लिए बदसाम हैं। यह कहने की दो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारियां बहुद वड़ी रादाद में हुई, लेकिन वे की गई चुन-चुन कर ! एका पानेवालों की कुल सस्या एक लाल से कम म होती । यह बाद शीव ही शह ही गई कि कैम तथा खरवाबी जेलों के बनाये जाने पर भी खेल जानेवाले पर परपामहियों की कैद में शखने की जगह नहीं थी। इसलिय कैदियों का जनाव करना नकरी हो गया चौर साधारशतः उन्हों की जैलों में मैजा गया जिसके लिए यह सप्तभा गया कि जनमें हराठन का कल मादा है या कामें स स्तेत में उनका विशेष महत्व है। जेलों में उन सबकी स्वयरधा करना भी इन्ह कासान न था। ग्रह: ६% फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सी'वसास में रस्का गया। 'सी' कास में बहुत कम लोग रवलेगये ! क्रीर 'य' बलास क्षे कई स्थानों में बराय-नाम ही रहा, बाकी लगह भी बहुत कम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इलमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुरुष अपने देश की ध्वतन्त्र करने की श्रेष्ठ मानना से प्रेरित होकरही जेलों में शये थे. उनके लिए खासतीर पर कतार में स्वटे होने,बैठने या हाथ उठाने जैसी श्रापमानपूर्ण बार्वे सहन करना सम्मव नहीं था। इन कारणों से जेल-श्राध-कारियों के साथ ग्राक्स उनका संवर्ष होजाता या जिसके कल-स्वरूप विज-विद्या प्रकार की देशी सजायें उन्हें दी जाती रही जिनकी जैस के नियमों में स्वीकृति थी; और बहुत कार विठाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये गये जो जेल की चढ़ार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के भय से युक्त होकर आसानी से किये जा सकते हैं। एक सास तरह की प्रापमानपद स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर भार-पीट और इसला करमें क ग्रत्याचार का धक मामला तो भ्रदालत में भी पहचा. जिसके परिशास-स्वरूप नासिक-जेल के नेलर. उसके सहायक सभा कई भ्रान्य व्यक्तियों को सजा भी हुई ; परन्तु सरवामही-कैदियों के लाठी से पीटे आने की भटनायें दो श्रावसर 🜓 होती वहीं । श्राव्याची जेलों में रहना को निलकुल हो नाकाविल क्रांश्त था ; क्योंकि उनमें टीन के वो क्षपर पड़े हुए थे उनसे न वो मई-जन की गरमी का बनाव पैसा, न मिनास स्थान । लेकिन इस ज्ञाकस्थिक चौर इंड अध्यक्षे के बादनूर नो कारेश वर से है मी साधन हीन नहीं हो गये थे। जो जहां था नहीं उसने काम शरू कर दिया। कार्य समिति ने हा सिया कि १६३० की तरह इस बार सासी होनेवाले स्थानों की पूर्वि न की बाय और सरहा की माई पटेल ने, अपनी खुद की विरक्तारी का खबाल करके, अपने बाद बमाराः हार्यहाने बने की एक सूची बनाई । वार्य-समति ने अपने सारे अधिकार अध्यत के मुपर्द कर दिये ब्रोर अध्य उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को सींप दिया, जो क्षमताः अपने उत्तराधिकारियों को नामडा इर्र श्रिपिकार दे सबते थे। प्रान्तों में भी, बहाँ कहीं सम्मव हुशा, कांग्रेस-संगठन की सारी हता है स्पक्ति को दे दी गर्श । इसी प्रकार जिल्ली, वार्ले, ताक्लाकों स्ट्रीर गांवों तक की कार्रेस-इंट्रिजें हुआ। यही व्यक्ति आमतीर पर डिक्टेंटर या सर्वेसवी के रूप में प्रक्ति हुए। यह कटिनाई सदिनय स्वयंश स्त्रान्दोलन के संचालकों के सामने यह थी कि सबस स्वर्गत होत. के लिए किन कार्नों की जुना जाय है यह तो स्पष्ट ही है कि हरेक या चाहे जिन कार्न भेग नहीं किया जा बकता। कांग्रेस की इस कठिनाई की व्यापक द्यार्टिनेन्सी ने इत इर्रि শ্বন্ধে, নিল-নিল থিনৰ খুলী এই, জন্ধি ভুল্প বিহুৰ্যী কা বন্ধ-বন্ধৰ বং কাৰ্যনাহ<sup>ক</sup>ি की झोर से आदेश मिलता रहा । शराब छोर विदेशी करड़े की दुकार्नी तथा सिटिय <sup>मह</sup> पिकेटिंग सब प्रान्तों में सेमान रूप से लागू हुई । लगानवन्दी युक्तप्रान्त में काकी बड़ी इंदर । बंगाल में आरिशक रूप से एक महत्व का विषय रहा । विहार व बंगाल के कह हमाने में प्रीर टैक्त देना बन्द कर दिया गया। अध्यानत व वयार, क्रमेंटक, श्रह्मानत, सदास प्रेसेट्रेनी वर्ष है के मुख्य स्थानों में जंगलात वे बातनों का मंग किया गया। रिस्काननी नमक बनाते, घड़प करें। वेबते हैं रूप में ममक-कानून का मेश हो झनेक स्थानों में किया गया । रामाझी धीर हत्हीं है जरुर ही मनाही की गहें, लेकिन निर्मेशाशाओं के होते हुए भी समायें हुई और सब्द भी निर्मात ह लकाई की शुक्काव में स्वास-स्वास दिनों का मनाया जाना बहुत सोकप्रिय रहा । जो कि बाद में हस्सव के दिन हैं। वन गरे। ये बिन्हीं व्यास घटनाओं वा व्यक्तियों अथवा कार्यों के वेकर मनी के जैसे गांची दिवस, भोतीलाल-दिवल, सीमामान्त्रीय-दिवस, शहीद-दिवस, अस्पन्न दिवल, हासादि। स्वामी कह सुने हैं, क्षांमेंस ने दशवर्ग व साधमी को सरकार ने स्वयंन क्यों 👖 दर लिया था। स्वरं क हथानों में उन्हें सरकारी करने से नापन करने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रयोजन उसकी नित्स का भंग करना या किनने अनुनार इस स्थानी में काना निषिद्ध और ग्रेरकाननी करार दे दिया गर् ने प्रवान 'शावों' के माम है मशाहर हैं । शाहिनेन्मों के कारण कोई ग्रेस कामेश का काम नहीं कर सक्ता इस ब्रामाय की पूर्वि के लिए वेजान्या बस्तायक, परने, संवाद नाय, रिपोर्ट खादि निकाले गरे, जो व राज्य कि रे होते ये या साहबसीस्टाहम अयवा बुक्तीबेटर से निकाले हुए और कमी-कमी हुए हैं लेकिन, बैता कि बानुनन होना चाहिरे, जनार मेंग या मुद्रक का नाम नहीं होता था। और कमी-कमी लाकता चरारक पर होता वा किए होता है। यह मार्च हो बात है कि पुलिस के साई ही समार १६० च्या प्रतास करें। इन्तरकर नियमित कर से महाशित होत्रा, को कुल होरहा था उहारी, ह पर भाग चारायणन कर कर कर कर है। टेरा की स्वरूप पहुंचाने रहे ! बाक खीर बाद विभाग के दरकात कांग्रेस के लिए बंद हो गरे देश को जावर पर्वात कर कार कार कार कारण के बताब कार्यन के लिए बंद हो गरें इस्तिय क्षित में आभी बाद को लाद में पर्वाचाने की व्यवत्या की न्योत का सम्मान के एक कर में दूरी क्या कार्य ही नहीं विषय कार्यात्मिक के वार्यात्मक में विशेष्य सम्मान कर को। कारी-कारी ह ते हुतो स्पत वह हो नहा बंशक मालामय क कार लग मा त्योध प्रान्ती वह थो। वहीं नामी में इन्हें ने बने बन्दे ल्योशक पढ़ें भी तो बीर वह स्थापण नहीं शिक्यार कर सिया गया, वा के बार्डर्स की स्पे १९३० वे बान्योगन के जगात है में क्यार कर यथा प्राप्त्य हुई थी स्त्रीर १८३

द्दी, बहिष्कार ने क्टूब जोर पड़का। इसके एक-एक बांग को खुनकर उत्तरर शांत्रवर्ग केन्द्रिय की गई। कहें श्यानों में विदेशी करने, बिटिय देवाहवी, बिटिय वैंको, शीमा-कर्गानमें, विदेशी शक्का, मिडी का तेल खोर खाम शैर पर जिटिय माला के बहिष्कार का जोरदार खान्टोलन करने के लिए

द्मलय-द्मलग सप्ताह भी निश्चित किये गये।

यह तो व्याल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं की विरक्तार कर लेने के बाद सरकार खासीज या तथ्य पद गई । आर्टिनेन्सों में अस्मिलित सब श्राधकारों का असने अपयोग किया । यहाँ **एक 📭 दमन के क**ळ ऐसे ठरीके भी काश्वितवार किये गये जिनकी उन कार्डिनेन्सें ठक में प्रजाजन नहीं थी, जो अपनी अयंकरता के लिए नदमाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारिया बहुत बड़ी सादाद में हुई, लेकिन वे की गई जुन-जुन कर । सजा पानेवालों की कुल सख्या एक लाख से क्य म होगी। यह बात शीध ही स्पष्ट हो नई कि कैम तथा बरबायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल जानेवाले सब सरपाप्रहियों को कैद में श्लाने की जगह नहीं थी। इसलिए कैदियों का सुनाव करना क्करी हो तथा चौर साचारकतः उन्हीं की खेलों में मेजर तथा जिसके लिए यह समभर गया कि उसमें र्छगठन का कल मादा है वा कांग्रेस-खेत में उनका विशेष महत्व है। जेलों में अन सबकी स्पषरपा करना भी कुछ ज्ञासाम न मा। बात. ६५ फीसदी से ज्यादा स्वस्तियों को 'सी'स्तास में रक्ता गया। 'सी' क्रास में बहुद कम सोग स्वलेगये । और 'ए' बसाछ तो कई स्थानों में बराय-नाम हो रहा, बाकी जगह भी बहुद कम को 🏿 बह मिला। ऐसी दशा में इसमें आश्चर्य की कोई बाद नहीं कि जो स्त्री-पूर्य अपने देश को स्वतन्त्र करने की शेष्ठ भावना से प्रेरित होकरही जेलों में यथे थे. उनके लिए खासतीर पर कतार में खड़े होने,चैठने या हाम उठाने जैसी अपमानपूर्ण बावें सहन करना सम्मव नहीं था। इन कारणों से जेल-ग्राध-कारियों के श्राय ऋत्सर उनका समर्व होजाता था,विसके फल-खरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सजायें उन्हें दी जाती रही जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति की ज़ीर बहुत बार पिटाई व दूसरे ऐसे खुरूम भी किये गये जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के भय से धुक्त होकर आसानी से किये जा सकते हैं। एक खास सरह की जापसानपद स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर मार-पीट और हमला करने के श्रारयाचार का प्रक सामला तो खदालत में भी पहचा, जिसके परिवाध-स्वरूप नासिक-जेल के जेलर, उसके महायक क्या कर्द अन्य व्यक्तियों को सजा मी हुई ; परन्त सत्याप्रही-कैदियों के लाठी से पीटे बाने की घटनायें तो ब्राक्सर 🛘 होती रहीं । ब्रास्थायी जैलों में रहना तो बिलकुल ही नाकाबिल क्दारत या : क्योंकि अनुमें टीन के जो कापर पढ़े हुए थे अनुमें न को गई-जन की गरमी का बचाव कमिस का इतिहास : भाग ६

धरः

येसा, न नियास स्थान । लेकिन इस श्राकश्चिक श्रीर इट कराहे के बावजूद जो कांग्रेसी वज रहे हे है मी सामन हीन नहीं हो गये थे। को जहां था नहीं उसने काम शहर कर दिया। कार्य-समिति ने त्य कर सिया कि १६३० की दरह इस बार खाली होनेवाले स्थानों की पूर्ति व की जाय ग्रीर सरदार वरंतन भाई पटेल हो, अपनी खुद की विरम्तारी का खयाल करके. अपने बाद कमशः कार्य करने बाते क्यीरणे की एक सूची बनाई । कार्य-समति में अपने खारे आधिकार अध्यक्त के सुपूर्व कर दिये और अध्यक्त ने उन्हें खपने उत्तराधिकारियों को सींव दिया, जो कमग्राः अपने उत्तराधिकारियों को नामजद करहे है अधिकार दे सकते थे। प्रान्तों में भी, जहां कहीं सम्भव हुआ, कांग्रेस-संगठन की सारी सत्ता एक है म्यक्ति को दे दी गई। इसी प्रकार जिलों, थानों, ताल्लुकों और गांवीं तक की कांग्रेस-कांग्रीटर्गों में में हुआ । यही व्यक्ति ज्ञामकीर पर हिनरेटर या सर्वेसर्वा के रूप 🖩 प्रतिद्व हुए । एक सी कदिनाई स्वित्तय-स्वयश सान्दोलन के संचालकों के सामने यह थी कि सवश स्वर्थात् साश-मा के लिए किस कान्तों को खुनां जाय ! यह तो सप्ट ही है कि हरेक या चाहे जिस कार्त की भेग नहीं किया जा बकता। कांग्रेस की इस कठिनाई की व्यापक आर्थिनेन्सों ने इस कर दिया। हास्तु, भिन-भिन्न विधय धुने गये, जबकि कुछ विषयों का समय-समय पर कार्यवाहक-गृहपति की स्रोर से स्रादेश मिलता रहा । शराव स्त्रीर विदेशी कपड़े की दुकार्नो तथा ब्रिटिश माल है पिकेटिंग सब प्रान्तों में सँमान-रूप से लागू हुई । लगानवन्ती युक्तप्रान्त में काफी बड़ी इदवक और बंगाल में त्रांशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा । बिहार व बंगाल के उन्ह स्थानों में बीडीवरी टैनम देना बन्द कर दिया गया। सध्यपान्त व कार, वशीटक, शुक्तप्रान्त, सदरास प्रेसीबैन्सी तथा विहार के कुछ स्थानों में जंगकात के कानुनों का मंग किया गया । गैरकानूमी समक बनाने, एकत्र करने हीर वेचने के रूप में गमक-कामून का अंग हो। अनेक स्थानों में किया गया । सभाद्यों और कलसें की ही जरूर ही मनाही की गई, लेकिन निर्वेधाशकों के होते हुए भी सभावें हुई और जलूस भी निकास गरे। शहाई की शहन्त्राद में खास-खास दिनों का मनाया जाना बहत शोकप्रिय रहा । जो कि बाद में विशेष

उत्तव के दिन ही बन गये। ये दिनहीं कान घटनाओं या व्यक्तियों क्षयना कार्यों को केवर समये जारे हैं, तेते से सांविदियत, मेरिला मन्दिकत, होस्सादिकत, होसादिकत, होसादिकत, हासादिकत, ह

134

हर्वालय कामेध ने प्राप्ती बाक को खुद | विप्रुचाने की ते दूवरे स्थान वक शी नहीं बल्कि महार्थामित के कार्यालय हाक से बाते वाले स्वयतेवक पकड़े भी बादे खोर तब कार्याई की गईं ! १६३० के खान्दोखन के उल्लाई में के प्रान्योतन में भाग लिया उन्हें ऐसे कह-सहन की व्यप्ति में है गुकरता पड़ा विस्ता वर्णन नहीं है।
कहना, किस भी वे स्थित व हरे । स्थानों में काजिएक वासीन ज़िस्स दीनात की गई और उनका
कवा बहा के दिवालियों से वस्ता किया गया। विद्यात्मान्त के कुल जार-पान स्थानों में, जहाँ ऐसी
प्रतिक्ति पुलिस पैनात की गई थी, कम-ये-कम प्र खास क० हमार रुपा बहा के निवालियों में
वामीरी पर के कर में वस्ता किया गया। मिदनपुर किले (बंगाल) के नुन्त हिस्सों में वामीरी की की
दीनाती से ऐशा स्वंतारा और प्यावक देवा कि किसे के दो पानों में प्यवेगा में प्रयुक्त कार्य के स्वावनीय
कहाँ का सामना करना पड़ा कि उनकी दिवालों की सुत्त कही गई। प्रतेक स्थानों में सामूर्यक दुसनीय
कहाँ का सामना करना पड़ा कि उनकी दिवालों की सुत्त कही गई। प्रतेक स्थानों में सामूर्यक दुसनी
मी किये गई, किससी बदली क्यां रहनेवाले लोगां से की गई। देवा के कई श्याकें में गोती-बार भी
दूर, जिनमें प्रतेक श्यांक्त भी धीर मरनेवालों से भी श्याप पायल हुए। इसमें सीमामान्त का नम्बर

पत विश्वय की वाजाति में उठावर एक वर्षण को भारमुंत करता कानवस्था है। वह स्थानों मारिकों के मार्गों का उद्देश्य करने के कोई कावदा नहीं। वरावर व उठा के कांबारियों का करूने, गैरिकान्त्रित क्या कानून वाव उपाय अरण कियों की उनके परिवास-वरूप वर्ष-वाचारणा को को कर-वाचा करना पत्ता, उन करका वर्षाच्या वर्षाच्या करने वर्षाच्या करने पत्ता करने वर्षाच्या करने पत्ता का प्रकार के का प्रकार का में प्रकार कर विश्वय करने वाचा में वर्षाच्या करने पत्ता हो का प्रकार का पत्ता के का पत्ता के पत्ता के का पत्ता के का पत्ता के का पत्ता की को का पत्ता के का पत्ता की को का पत्ता के के पत्ता के का पत्ता की को का पत्ता के का पत्ता की को का पत्ता के का पत्ता की को का पत्ता की को का पत्ता की को का पत्ता की का पत्ता की को का पत्ता की को का पत्ता की को का पत्ता की को का पत्ता की का पत्ता की कर का पत्ता के का पत्ता की को का पत्ता की को का पत्ता की को का पत्ता की का पत्ता की को का पत्ता की का पत्ता की को का पत्ता के का पत्ता की का का का कि का का का पत्ता के का पत्ता की का का की को का पत्ता के पत्ता के का पत्ता की कर की का पत्ता की का पता की का पत्ता की

मिन प्राथमों और कॉम्बिकायों को सरकार ने प्रयोग करती थे लिया या उन्हें नई-प्रश् कर दिया गया; यहारक कि कही-कहीं दो उनमें ग्राम भी लगा दी गई।

प्रस्वारों को बड़ी कठिनाई का समना करना पढ़ा। बहुत-से प्रस्वारों से जमानरें मांगी गईं, बहुतां की कमानरें करत की गईं, ग्रीर बहुत-से ग्रस्तारों को कमानर कमा न कर सकते या प्रेड कस्य हो कोने प्राचन महारी प्रशास के अब से ग्रापना प्रकारत ही बन्द कर देना पड़ा।

ए आर्ड और वर्षनाए के नीय औ एक बार विलाकुत तथा थी। यह यह हि भोगों में हिनी गम्मीर रिहालक कार्य का प्रावत्त्रकान नहीं विकां। खारिया की विद्या उनमें बह परक पूर्व हैं थी, जिब्दे कारण मिनों जक बामलेकन जारी वह, जबाँक सरकार ने तो जब्द दक्षा में ही उने लाज पर देने की बारण की थी। यह कई ती-भो खरियाणीहिन ते सीने कि बारलेकन को दुनवाने कै निए कानून के प्रशास किन कान्यते क्या आर्थिनों का बारण विच्या मान, जो कि वासर कान्य कोर समस्यापन के मुलसून विद्यानों के ही मिन्दूबर में, उन्हें खार न समस्या तथा होता तो प्रात्तिकत को दसाने में स्थास को ब्रोध मां बरिजार होती । इस्प कार्येक पाले को भी, उनहें ब्रिया प्रात्तिकत के बन्दी में सम्बद्ध को ब्रोध मां बरिजार होती । इस्प कार्येक पाले को स्थार कुम्प पहार । केव्य हम्ने साम बरसाय, ब्राव्य के पर रिखान कर कर की पुलित के रिलाइ कर से सम् पहार को की साहित में उन्होंने बारले के पुलित किया है किया की को ने से स्वार को को साहित के से स्वार के से साहित की साहित की साहित के से साहित की साहित के से साहित की साहित

### कामस का इतिहास : भाग ६

लाठी मार-मारकर लोगों की मीद और बुलुवों को मंग करने का वरीका तो पुलिस ने ग्रुक में ही अख्यार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुश्किल से ही कोई खास अगह ऐसी सी नहीं खान्दोलन में जीवन के चिह्न दिखाई दिये ही ख़ौर फिर भी लाठी-प्रशार न हका हो। वीर खों की संस्था भी कुछ कम न थी। छनेक स्थानों में तो लोगों के शहरी चोट लगी। होगां के ादत थी कि जहां सत्याप्रहियों का कोई खुलूस निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो, या वे किंगी र जा रहे हीं, स्वथवा कहीं घरना है रहे हों, तो वे यह जानने के निए बट जाते थे कि देरें की , लेकिन जब लाठो-प्रहार होता तो इस बात का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था कि हर्ने ो बारून-भंग के लिए एकत हुए हैं कीन किंद तमाराधीन हैं। यह जास सनां थी कि धनेक में तो इसने जोरो-कुल्म हुए कि जिनका स्थान नहीं किया जा सकता। ग्रीर की श्रीर, सिव<sup>रे</sup>। ग्रीर छोटे-छोटे रच्चों तक को नहीं रक्ता गया। ग्रान्तिर एक नया छशाय सरकार के हाय समा मार-पिटाई की सब्दियों के लिए हो। सरवामरी वैचार ही थे, और बाने ह तो गोलो लाकर मरजाने की र थे--हैंदन,सरकार ने मोचा,श्रमर इनकी मध्यनि पर श्राक्सल किया जाय हो। इनमें से कर् बरदास्य न कर वकेंगे। बावपक समा देते वक्त उत्तरर मारी-मारी सुमाने किये गये। कभी-कभी है ही रदम पान चन्नो तक चली जाती यो । जहाँ मालगुजारी,लगान या चान्य करी का देना कर या वहां था ऐसी बढाया रक्तों चीर करीं की खया सुमाना की नव्यना के लिए न कंत्रन उनी मिल्डियत पर भारा बोला गया जिनमें कि उन्हें बसूल करना वाजिव था,विक्ट लाग है। नयुक्त-की कीर कमी-कमी के नाने-रिश्नेशरों की मिल्कियन भी कुई करके. देन कामा गां। कुडी ही तह ही बात रहती तो भी गनीमत थी, लेडिन वहाँ सी बुक्तें के बाद बढ़ा-बड़ो बोमत की ती की विश्वद्रभ की दो के दी मीश केन काला गया । भीर कुरी व विन्हें की वानती बार्रवी द्रकर श्री दुरमदायी बात हुई वह शी है जानून में नाहर आकर शैर-कानूनी मरिकों से सर्गण र तुरमान पहुंचाना, जिने श्वयप-तीन खुट खीर गरवादी दी बह मकते हैं हु म बदल करीना, एडे, महिन, प्रोही धीर शर्वा प्रमान बेनी प्रमानशृति 🖺 हुई काई वैष या कर्मा क्रमी स्थी ना ्ष । १९४१ इ. बहिन कर्तन की कारण भी नहीं लोगा सका है गुजरान, गुल-मान्य क्रीर कर्ताटक 🗓 बहुन र, चरक करता में हैं जो सात मी अमेर से संच बोते जैते हैं, संकर्णक उत्तरा कर कर दिक्षा को जार म द जा का का का की बहाते हैं। अहाते हैं। अहाते द नगर दिवा, खार का ते की की की जा है आहा क्या है। उस रक्ता की है हैं है हैं ये में दिना के दिनों के है ये वह बाद की दें है। सभ में दी बनाया है जाहें हैं है हैंया में दिना के दिनों कर बाद कर बहु ही दे है। सभ में को बनाय है उन्हें इ.व. ब्राह्म प्रमुख करते हैं हो की व वहांच सहार बहांच की महाके ही है है का हैना हो इ.व. ब्राह्म प्रमुख करते हैं की किए केला की स्थापक है। ब्राह्म की स्थापक है। इ वे बार्को प्रत्य कर । स्वार का क्षित्र कर । स्वार के किल्किक और किला का बार का करें से के

हुल क्रियम की तकतील में उत्तरका हुल वर्षन को मारगुत करना जानावस्वत है। वह स्थानों या म्हिलाम के मानी का उत्तरिक करने से कोई कारवा मही। वर त्यार उत्तरे कमिनारियों ने जो कारृती, गैर कारृती, वर्षन कार्या कारृत वाध्य उत्तर कमिनारियों ने जो कारृती, गौर कारृती क्षा कारृत वाध्य उत्तर मारा कार्या कारृत वाध्य उत्तर करने का क्षार इस श्रीक्षा भी प्रयान करें तो उत्तरी का एक नहा पोपा त्रेया हो जावगा। यह व्यान्योंका को देशक्याची मा और हरेंक मानते ने हक्षें क्षार्य हम श्रीक्षा भी प्रयान करें तो उत्तरी का एक नहा पोपा त्रेया हो जावगा। यह व्यान्योंका वो देशक्याची मा और हरेंक मानते ने हक्षें क्षार्य हम श्रीक्षा कार्योंका कार्योंका कार्योंका कार्योंका कार्योंका कार्योंका विवास कार्योंका कार्योंका

जिन श्राममी द्वीर कार्यक्षात्रा न भा चकार न भाग वकार वक्तका वकार । जिन श्राममी द्वीर कार्यक्ष-कार्यालयों की सरकार ने श्रपने कव्ये में से लिया या उन्हें नह-भ्रष्ट

कर दिया गया, यहांदक कि कही-कहीं दो उनमें श्राय भी सवा दी गई।

प्राप्तवारों की बढ़ी कठिनाई का खामना करना पढ़ा। बहुत से प्राप्तवारों से जमानरें मांगी गई, बहुतों की जमानरें जन्द की गई, ज़ीर बहुत से प्राप्तवारों को जमानर जमा न कर खक्तने या मैच जन्द हो जाने प्रापत्त भरकारी प्रहार के मन से प्राप्ता प्रकाशन ही बन्द कर देना पढ़ा !

ह आप क और बर्गनात के बीच भी एक बाव विवाहन रहा थी। वह यह ि लोगों ने किया गमीर शिवासक कार्य का अववासन नहीं विवा । कार्यवा की विवा । कार्यवा की वाय उसने ने वह पहन मुझे थी, गिवहं कार्या नहीं, विवा । कार्यवा कार्य करार ने वी जार पहने मुझे थी, गिवहं कार्य नहीं, ने वह आप होने की श्री अविवाही के देशों ने वह पहने हैं है। अववास के बाय कार्य के वाय कार्य के बाय के अववास के बाय की कार्य कार्य के विवास कार्य के बाय कार्य किया कार्य के वाय के वाय कार्य के प्रता कार्य के वाय के वा

## कांग्रेस का इतिहासक भाग ६

या, न दिसम्बर-जनवरी की ठरड का ही बचाव होता था। इनसे वहाँ तन्दुक्सी ग्रन्ही स नं ीथी। इसमें शक नहीं कि मुख जैलें ऐसी भी वीं खड़ा का व्यवहार किसी हदतक बरारत कि कता था ; लेकिन वह तो नियम नहीं बल्कि किसी कदर श्रयबाद-स्वरूप ही था। हालत तो हुँह ी जेलों की भी कोई बहुत अब्दर्ध न थी। अनेक जेलों में, खासकर कैंग्र-बेलों में, दैरियों ग य बहुत विगढ़ रहा था । पेचिस का तो सभी समय जोर था, वर्षा श्रीर ठएड के साथ निर्मातक करें की नाजुक बीमारियों ने भी बहुतों को ऋा दबोचा । फलवः ऋनेक तों जेलें 🛭 ही मर गरे। ' में जिन जेल-कर्मचारियों से कैदियों का सावका पढ़ता उनके शील स्वभाव पर ही बरुत-बुद्ध बेनें कि साथ होनेवाला बर्तार निर्मर था : श्रीर वे; कुछ खास श्रववादों को छोड़कर, ब्रामवीर प थिवेकशील थे श्रौर न उनमें कोई लिहाज-मुलाहिजा ही था। लाठी मार-मारकर लोगों की भीड़ और बुलुसों को भंग करने का तरीका तो पुलिस ने हुँह में ही फ्रांस्त्यार कर लिया था। फिसी भी प्रान्त में मुश्किल ही ही कोई खास जगह ऐसी ही जहां कान्दोलन में जीवन के चिद्र दिखाई दिये 🖟 और फिर भी खाठी-प्रहार न हवा हो। चैर कों की संस्था भी कुछ कम न थी। शनेक स्थानों में को कोगों के गारी चोटें लगों। लीगों के

ादत थी कि जहा सत्यामिहयाँ का कोई अलुस निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो, या वे किसी र जा रहे हों, स्वयंश कहीं धरना दे रहे हों, तो वे यह जानने के लिए बट जाते ये कि देखें <sup>देश</sup> है, लेकिन जब लाठी-प्रहार होता तो इस बास का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था कि हने ो कानून-भंग के लिए एकब हुए हैं कीन सिकं तमाराबीन हैं। यह आम सचां थी कि धने<sup>क</sup> में तो इतने जोरो-जुहम हुए कि जिनका बयान नहीं किया जा सकता। खीर ती थीर, स्त्रियें। श्रीर होटे-होटे बच्चों दक की नहीं बक्शा गया। श्राव्यर एक नया स्थाय सरकार के हाद लगा। मार-पिटाई की सक्तियों के लिए तो सरवामही वैवार 👖 ये,और झनैक वो बोलो लाकर मरजाने की र थे--लेकिन,सरकार ने छोचा,अगर इनकी सम्पत्ति पर बालमण किया जाय सो इनमें से बर्ड बरदाश्य न कर सकेंगे। श्रावएव सजा देते वक उनगर भारी-मारी खुर्माने किये गये। कमी-कमी वे की रहम पाच ग्रकों तक चली जाती यी । वहां मालगुजारी,लयान या ग्रम्य करो का देना बन्द या वडा हो ऐसी बकाया रकमाँ स्त्रीर करों की तथा धुर्मानों की वस्ती के लिए स कंतन उनी मिल्कियत पर भावा बोला गया जिनसे कि उन्हें बख्ल करना वाधिक था,बल्कि साथ II स्पर्कः की चौर कभी-कभी तो नाते-रिश्तेदारों की मिल्कियत भी कुई करके थेन दाली तह । दर्वी ही तक हैं। बात रहती हो भी गतीमत थी, लेकिन यहाँ तो कुत्रों के बाद बड़ी-बड़ी कीमत की तों की विशादक कीड़ी के ही मोल वेच बाला गया । चीर बुदा व वित्रा की नामनी बार्रगार हिंदर जी दुन्दरायी बात दुर्र वह ती है कानून से बाहर जाकर गैर-कानूनी शरीकों से सताया पर नुवसान पहुचामा, जिमे हृदय-होन लुट श्रीर बरबादी ही कह सकते हैं । म बंदाल पर्नीबा, एडे, महरी, मनेरी स्त्रीर लड़ी पनल जैसी चल-सन्मति ही कुक करके वेच या कमी-कमी मण है, बल्क जर्मान श्रीर घरशर भी नहीं होड़ा गया । गुजरात, गुक-मान्त श्रीर कर्नाटक में बहुत भार भारक मान्य क्षानित से द्वारा धोर्य भेरे हैं, हालांकि उनका कर-करन बिलक्षण है। स्ट्री स इ. जा का मा । सर्वोदि जिस रक्ष्म को चुराने हैं जिसेने इन्यार दिया, श्रमर श्राप्ते को क्षी। श्राप्ते साथ-सर्वोदि जिस रक्ष्म को चुराने ही जिसेने इन्यार दिया, श्रमर श्राप्ते को क्षी। श्राप्ते साथ-, प्रशाक । अन रहन अरेड होता को हिमी-अहिनी तरह उसे वह शुहा ही देते । सम सो का बचाना है। अन्य की सर्वे में हैं क्यों के स्वयं के स्वयं के स्वयं की वयं भी हैं। यूनी स्वयं की व्ययं भी व्ययं की व्यय के ये ब्रायत उत्तर राजा । गुकात के किन्तुने ने ब्रीर ा मानगुमारी न देने

पह किरव की तहवील में उत्पादन हुव वर्षन को मारमूल करना जानवरनक है। वह स्थानों या व्यक्तियों के नामों का उत्केश करने से और कारदा नहीं। उत्तर प्रस्तार व उन्नेर कम्मारियों ने जो कार्या, गैर कार्या, गैर कार्या, गैर कार्या, गैर कार्या, गैर कार्या, गैर कार्या, गेर कार्या, गेर कार्या, गेर कार्या, गेर कार्या, जा नक्का वर्षाय वर्षान करने का जाय हम थोना में प्रयान करें सी उसी कार्य का में प्रमान में सी कार्या कार्या कार्या हम थोना में प्रयान करें सी उसी कार्य कार्यों में प्रमान करने का जाय हम थोना में प्रयान करें सी उपल्या की व्यक्तिया मार्य कार्यों कार्या में प्रमान में प्रमान कार्यों कार्यों कार्यों की थी। वर्षा कार्यों में प्रमान कार्यों की भी हर्षा कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों की प्रमान कार्यों क

जिन साधमों स्रीर कांग्रेस-कार्यालया को सरकार ने अपने कब्जे में ले जिया था उन्हें नध-भ्रष्ट

कर दिया गया, यहातक कि कहाँ कहीं हो अपने लाग भी लगा दी गईं।

ष्ठावनारों को बड़ी कोठनाई का क्षेत्रमा करना पड़ा। बहुत से श्रव्यवनारों से जमानरें मागी गई, बहुतों की जमानरें जन्द की गई, श्रीर बहुत-से अववनारों को जमानर जमा न कर एकने या मैच अच्च ही जाने ग्रपश नकारी प्राहार के अब से श्रपना मकारान ही बन्द कर देना पड़ा।

ए आदब और वर्षकाए के बीच और एक बाद विकाइन स्था थी। यह यह कि सीती में िली गर्मार रिशासक कार्य का अवकानक नहीं विचा"। अहिला की सिद्धा उनमें बह पक बुक्ती थी, तिबढ़े काराय करिने कह आन्दोकत कारी वह, जबकि बरसार ने तो बनद इसकी में ही उन्हें स्थान हर देने की आदात की मान कह बुक्ती की कि बाद तिकर के प्रदूष कर देने की आदात की थी। वह बहुँ डो.जो अधितायीकि न देनी कि आद्योकत को पुरुवानी के विदार अस्त के स्थान कि काराय के या आधित जोता का उद्याव किया गर्मा, जो कि वस्त काराय और सम्पन्न वाद की स्थान के महम्मूत विद्यानों के ही अविकृत थे, उन्हें अपर न अरावा गया होता तो आद्योकत को दानों में काराय कर सहस को आदि काराय का स्थान काराय का साम की स्थान के सहस को आदि काराय कर सहस की अपने के साम काराय का साम की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की साम की स्थान की साम की

# कांग्रेस का इतिहास है: आंग ६ या, न दिमायर अनवरी की ठवड का ही बचाव होता था। इसमें वहां तन्द्रस्ती श्रम्दी रह मीं

ो थी । इसमें शक नहीं कि कुल केलें ऐसी भी थीं बड़ा का व्यवहार किसी इदतक नदारत किय कता था ; लेकिन यह तो नियम नहीं बल्कि किमी कदर श्रपवाद-स्वरूप ही था। हालत तो हुन ो जेलों की भी कोई बहुत अच्छी न थी। अनेक जेलों में, खासकर कैय-जेलों में, देदियों ग य बहुत निगढ़ रहा या। पेचिस का तो सभी समय जोर था, वर्षा श्रीर ठएडं के साथ निमीनिय . हे की नालुक वीमारियों ने भी बहुतों को ऋा द्वोचा । फलतः अनेक तो जैलों बे हो मर ग<sup>ह</sup>ै। में जिन जेल-कर्मचारियों से कैदियों का साबका पड़ता उनके ज्ञील स्वभाव पर ही बहुत-तुझ बेगी के साथ होनेवाला वर्तात्र निर्भर या ; श्रीर थे; कुछ खास श्रपवादीं को छोड़कर, श्रामतीर गर विवेकशील थे चौर न उनमें कोई लिहाज-मुलाहिजा ही या। लाठी मार-मारकर लोगों की भीड़ और बुलुकों को मंग करने का वरीका तो पुलिस ने पुर-में ही श्रास्तियार कर लिया था। किसी भी भान्त में मुश्किल से ही कोई सास जगह ऐटी री नहीं ब्रान्दोलन में जीवन के चिह्न दिखाई दिये हों ब्रौर किर भी खाठी-प्रशर न हवा है। वीट ाखों की संख्या भी कुछ कम न थी। धनेक स्थानों में तो लोगों के गहरी चोटें लगी। सीगों के दित यी कि जहां सत्यामहियों का कोई जुलुस निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो. या वे किंगी र जा रहे ही, अप्रया कहीं घरना दे रहे हों, तो वे यह जानने के लिए ज़ट जाते थे कि देखें <sup>देखा</sup> , लेकिन जब लाठो-प्रहार होता को हुछ बात का कोई भेद-भाग नहीं किया जाता था कि हुन्में ो कानून-भंग के लिए एकत्र हुए हैं कीन सिर्फ समाराबीन हैं। यह साम सर्चा थी कि सनेक में तो इतने जोरो-जुल्म हुए कि जिनका स्थान नहीं किया जा सकता। स्नीर तो स्नीर, रिन्यें। द्यीर खोटे-खोटे बच्चों तक की नहीं बल्ला गया। क्यांकर बक नया उशाय सरकार के हाय लगा। मार-पिटाई की सहित्यों के लिए तो सत्यागही वैवार ही थे, और खनेक तो गोलो लाकर मरजाने की र थे--लेकिन,सरकार ने सोचा,खगर इनकी सम्पत्ति पर खाबमण किया जाय तो इसमें से बर्ड बरदास्य त कर सकेंगे। अवध्य सजा देते कक उत्तरर भारी-मारी खुमाने किये गये। कमी-कमी छै ही रक्षम पांच सकी तक चली आती थी । जहां मालगुजारी,लगान या सन्य करी का देना रू या बहा तो ऐसी बकाया रकमों स्त्रीर करों की तथा सुर्मानों की चत्ली के लिए स केवल उन मिल्कियत पर धावा बोला गया किसी कि उन्हें बसूल वरना वाजिब था.बल्कि साथ 🛚 धयक की भीर कभी-कभी तो माते-विदेशों की मिल्कियत भी कुई करके वेच शाली गई। कुई ही हक ही बात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहाँ तो कुढ़ों के बाद बड़ो-बड़ो कीमत के तों की विश्वदुस कीडी के दी मोल वेच बाला गया । और कुवी व वित्री की बाननी कार्रवार हरूकर जी दुस्त्यायी बात हुई यह तो ब बानून से बाहर बाकर मेर-फानूनी वरीको से महाया पि मुक्शान पर्नुचाना, जिस हृदय-शेन लूट श्रीर नरबादी ही कह सकते हैं। व देरल फर्नीवर, एडे, गर्दने, मनेशी और अर्था पशल जैनी चल-नगति ही कुक वरके बेच या कर्मा कर्मा ना र्षः, वरिक जर्मान ग्रीर घरशर भी नहीं होड़ा गया । गुजरात, गुफ-मान्त चौर बर्नाटर में बहुत व, वारक कार्या ज्याति से हाय धोरे वैटे हैं, हालांक उनका कष्ट-शरन विश्वकृत होस्टा-से हैं जो ब्राज भी ज्योति से हाय धोरे वैटे हैं, हालांक उनका कष्ट-शरन विश्वकृत होस्टा-

के आन्दोलन में भाग लिया उन्हें, ऐसे कष्ट-कहन की आप्ति में से गुजरना पड़ा विवक्त वर्णन नहीं हैं कहना, किस भी वे हिस्सर म हारे। वसानों में आवित्यक वाजीर-पुनिक वेजाव की गार्द और उन्हांन क्यों वहां के नियायियों से वस्तृत किया गया। विद्यार-आया के कुल वार-पांच रचानों में, कार्य की आवित्यक पुनिक वेजाद की गार्द थी, क्य-ये-क्य म खाख कर हमार रच्या यहां के नियायियों से वाजीरी कर के रूप में वर्षण किया गया। जिटनपुर किले (बंगाक) के कुल हिस्सों में वाजीरी फोज की वैदायी से ऐसा वर्षनाया और आवाद किला कि किले के दो बानों में ब्यनिकों तिरुद्धों में साजीरी कांग्र से पश्चान प्राप्त कार्य की स्वाद का हो गार्द। अनेत स्थानों में वाजूनिक श्वानों में वाजूनिक श्वानों में वाजूनिक श्वानों में वाजूनिक श्वानों में विश्वन से स्थान पर-वाज्य की स्वाद कहा हो गई। अनेत स्थानों में वाजूनिक श्वानों में वाजूनिक श्वानों में विश्वन स्थानों में वाजूनिक श्वानों में वाजूनिक श्वानों में वाजूनिक श्वानों में व्यक्ति क्या स्वत्य व्यक्ति क्या स्थानेवालों से भी क्यारा चायावत हुए। इसमें संगायान्य का तमर स्वत्र प्राप्त में भी स्थान प्राप्त हुए। इसमें संगायान्य का तमर

द् कियम की तकतील में उतरहर इस वर्षान को मारभूत करना कानावेदगत है। तब स्थानों या व्यक्तियों के मामों का उत्हलेन करने से कोई कारण महीं। अर्कार व उत्तरे क्षेत्रमारियों में जो कार्या, गैर-कार्यूमी तथा कार्यून-बाझ उत्तथा मह्य किये और उनके प्रश्निम-करन वर्ष-वर्ष-वर्ष-वाधाय की को कर-जान करना पत्ना, उन तक्का पर्योग वर्ष्य करने का खार इस पीझा भी प्रयन्त वर्ष दो उड़ी का दफ बड़ा योचा त्रीया हो कामका। यह काम्योजन की देशक्वाणी या और हंफ प्रान्त ने हक्षे क्रमणे दूरी व्यक्ति कामों की एफ-वृत्ये के महित्यणों की थी। यह बाव भी नहीं कि क्रम्सेत्र मिटिय-मारी कर हो गढ़ महदूद हहा हो। (बचेतललाव जेवी) कुल्त-विवादती में भी हवली क्ष्मणा श्रीफ लागई) मेरेर क्षमीक विवादती कार्यक्राओं ने भी लगई कि मी प्रश्निक उड़ारी।

तिन बाधमीं भीर कांग्रेस-पार्यालयां को सरकार ने खपसे करते में ले लिया या उन्हें नद-भार

कर दिया गया. यहातक कि कहीं कहीं हो उनमें श्राम भी लगा दी गई ।

प्रस्तारों को नहीं कांठनाई का धाममा करना पढ़ा। बहुत-से खरावारों से जागनों मानी गई, बहुत की बमानतें जब्द की गई, ज़ीर बहुत-से ख़ाबवारों की बमानत जमा न कर सकने या मेठ कन्द हो जाने ख़यदा नरकारी प्रहार के भव से खापना प्रकाशन ही कर कर देना पहुं।

पर आर्थक और धर्मनाय है कि भी पह का विश्व का स्वाव का स्वाव का स्वाव है कर देन पड़ा ।

इस आर्थक और धर्मनाय है कि भी पह का विश्वकृत हार थी । वह यह कि सोगों में किया निम्मार (सितायक कार्य का अवनानन नहीं लियां) आहित की रिवा उनमें नह रुक्त पुढ़ी में, (सवहं कार्य प्रितेंने वह अवनान कार्य सह, जयोंक स्वाव की निम्मार है । उन्हें काम कर देने सी अवना है । उन्हें काम कर देने की अवना है । उन्हें काम कर देने की आप्ता की । तुन कर देने जी मी कार्यवार्थिक ते होंगे कि सम्बात का अवनान के से तिय कानूत के अधाना किन सामनों क्या आहितेन्यों का सहार क्या मान, जो कि समस्य कानूत के सामना होता तो आपने कार्यवार के मुस्तदूत किन्ना के हैं । अवनाम के सहार कार्यवार मान होता तो अपने कार्यवार के समस्य कार्यवार कार्यवार के सामने कार्यवार के सामने कार्यवार कार्यवार के सामने कार्यवार के सामने कार्यवार के सामने कार्यवार के सामने के सामने की सामने कार्यवार की सामने की सामने कार्यवार के सामने की सामने कार्यवार की सामने क

होरा था, न दिरामर-जनकरी की टबर का ही काज होया था। इससे मंद्रां अनुकसी अच्छी सा नी सदियी थी। इसमें शक नहीं कि कुछ जेलें ऐसी भी भी जहां का अनदार किसी इदान करोड़ किया जा सकता था, तेरिका वह तो निवस नहीं विकास के उत्तर कराया किया जा सकता था, तेरिका वह तो निवस नहीं विकास के दिया थी किया है। यो कि किया के स्वार्थ के प्राचित के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वर्ध के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स

ब्राद N ही ब्रास्थियार कर लिया था। किसी भी मान्त में मुश्किल से ही कोई आस जगह देती ही होगी जहां ज्यान्दोशन में जीयन के चिह दिखाई दिये हीं ज़ौर फिर भी लाठी-प्रहार म हुझा हो। चेट बानेवालों की संस्था भी कुछ कम व थी। ऋनेक स्थानों में वो लोगों के बद्दरी चोटें लगी। होगाँ के मह आदत यी कि जहा सत्यामहिया का कोई अलुख निकल रहा हो, कोई समा हो रही हो, या वे निर्मी वाबे पर जा रहे हों, इपथवा कहीं चरना दे रहे हो, तो वे यह आमने के लिए ज़ट जाते थे कि देखें स्था होता है, लेकिन जब लाठी-प्रहार होता तो इस बाद का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था कि हनमें कौन सो कानून भंग के लिए एकत्र हुए हैं कीन सिर्फ तमाराबीन हैं। यह आप चर्चा थी कि स्रोनेक त्यानी में तो इतने जोरो-जुल्म हुए कि जिनका धयान नहीं किया जा सकता। ध्रीर तो श्रीर, तित्र<sup>हे</sup>। तक्कों श्रीर होटे-होटे बच्चों तक को नहीं बक्खा गया। ग्रास्तिर एक नया रूपय सरकार के हाथ समा नेलों य मार-पिटाई की सस्तियों के लिए वो सर्याग्रही वैयार ही थे, और खनेक वो गोली खाकर मरजाने की री तैयार थे---लिकन,सरकार ने छोचा,ब्रागर इनकी सम्पत्ति पर ब्राकमण किया जाय सो इनमें से बहुव ते उसे बरदास्त न कर सकेंगे। श्रवएव सजा देते वक्त उत्तर भारी-मारी सुमाने किये गये। कभी कभी है नर्मानों की रकम पाच ग्रकों तक चली जादी थी। अहां मालगुआरी,लगान या ग्रन्य करों वा हेना बन क्या गया वहां हो ऐसी बकाया रकमों स्त्रीर करों की तथा जुर्माना की यस्त्री के लिए न केंद्रल उनी होगों की मिल्कियत पर धावा बोला गया जिनसे कि उन्हें वनूल करना वाजिक या बल्कि साथ में सपुरू itenti की चौर कमी-कमी के नाते-रिश्तेदारों की मिल्कियत मी कुई करके चेन डाली गई। क्र कीर बिकी तक ही बात रहती हो भी मनीमत थी, लेकिन यहाँ हो कुन्नों के बाद बड़ी-बड़ी मीमत ! मेल्कियती की विशक्त कोडी के 🖺 मोल वेच झाशा गया । खीर कुकी व दिशी की नाननी कार्रव में भी बद्दकर जो दुरवदायी बात हुई यह तो है कातृन से बाहर आकर गैर-नानृती वरीकों से मतान मना श्रीर नुक्सान पहुँचाना, जिसे हृदय-धन लूट श्रीर बरबादी 🛭 वह सकते हैं ! n देवल फर्नीवा ्रिन-मायहे, गहने, मनेशी श्रीर लक्षी पशल जैसी चल-सन्मांत ही कुर्व वरके बेच था वर्धा-दर्धी न सर्वा गई, बल्क जमान खीर क्यार भी नहीं छोड़ा गया ! गुजरात, युफ-मान्स खीर बनोटड में बर रुरद्रा गर, करण जना जमित्रों से द्वाय थोर नैटे हैं, द्वालांक उनका वष्ट-वर्टन दिसकार रोन्टी रोग ऐसे हैं जो त्रान मी जमित्रों से द्वाय थोर नैटे हैं, द्वालांक उनका वष्ट-वर्टन दिसकार रोन्टी पात थरा र वा जान का बुद्धाने में उन्होंने इन्हार दिया, ग्रायर व्याने को छी। श्राने मास हुए बा, क्योंक जिम रहम को बुद्धाने में उन्होंने इन्हार दिया, ग्रायर व्याने को छी। श्राने मास रूप था, वन्या प्रति वन्तर वरेंग्र होता स्त्री दिनी-वित्तरी तथ उमे नर पुढा है। देते । तन वे हासवाय का बचाना का जाना है। हो ही थी। क्यों कि हामर बकाया की शत्यों की प्रशेष का है। हा है है। हा है पर है कि ये कार्यि उनसे लादी हो गई थी। क्यों कि हामर बकाया की शत्यों की प्रशेष का होता है। यह है कि ये ब्राइट उन्तर । गुज्रात के किया की गुज्रात के कियानी ने, और किहीने क्यान-सामगुज्ञारी न देने -अन्स तरह नई न किया की गुज्रात के कियानी ने, और किहीने क्यान-सामगुज्ञारी न देने

## संग्राम फिर स्थगित

पाठकों को बाद होगा कि दूमरी गोलमेज-परिषद् में वाधीजी ने स्रपना यह निरचम सुनामा या कि ब्रास्ट्रयों को यदि हिन्दू-जाति से ब्राखन करने की चेश की गई तो मैं उस चेश का अपने प्राचीं की बाजी समाकर भी मुकाबला करू गा । अब सांबीओ के उस मीयण्-जव की परीचा का अन्तर आ पर्चुचा था । लोपियन-कॉमटी, मताविकार और निर्वायन की लीटों का निर्वाय करने के लिय, १७ जनवरी को भारत में सा पहुंची थी। समय बीतता जला जा रहा था, रिपोर्ट वैयार हो . भायगी । सरकार भटपट काम व्यास करने में दच्च है ही, और हम लोग इसी सरह जवानी जमा-सर्व करते रहेंगे । इसीहिए बहुत सेवने-सममने के बाद, गांधीजी ने भारत-मन्त्री सर सेम्पुद्धल होर की ११ मार्च को पत्र लिखा, जिलमें उन्होंने यह बिश्चय प्रकट किया कि यदि सरकार ने ऋरपुर्यों या देलित-जातियों के लिए पृथक् नियाचन रक्ला तो मैं आमस्त्-उपवास करू गर । सर सेन्युक्रिल होर ने ग्राप्ना उत्तर १३ भ्राप्रेश १९३२ को मेजा । यह उत्तर बड़ी पुरानी पत्थर की लड़ीर का उदाहरण या, लोथियन-कमिटी की प्रतीक्षा की जा रही है; हा, उचित तमय पर गाथीजी के विचारों पर भी ध्यास दिया जायगा । १७ कागस्त की मि॰ मैकडानल्ड का निश्चव, जिसे भूल से 'निर्ण्य' के नाम से पुकारा जाता है, सुनाया गया । (देखो पर्शिशहण) दिखत-आवियों को पृषक् निर्वाचम का ऋषिकार **तो** मिला ही, साथ हैं। आम निर्वाचन में भी उम्मीदवारी करने और बुहरे बोट हार्विल करने का भी अधिकार दिया गया। दोनों हाथों से उदारता-पूर्वक दान दिया गया था । १८ अगस्तको गाथीजी ने प्रपना निरुत्तय किया और उस निश्चय से प्रधान-मत्री की सुचित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जस यानी उपवास १॰सितम्बर ( १६६२ ) को शीखरे पहर से शुरू होगा । मि॰मैन्डशनल्ड ने श्राशम के साथ 🖒 सिवम्बर की उत्तर दिया और १२ सितम्बर की साग पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर दिया । प्रधान मन्नी में गांधीजी की दिलत आतियों के प्रति शावता के भाव रलनेवाला व्यक्ति बताना उचित समस्ता। अत २० वितम्बर १६३२ को कारम्भ होने वाला या । यत्र-भवदार के प्रकाशन धीर बत धारम्भ होने में एक सप्ताह का चान्तर था । यह सप्ताह देश ही क्या, सवार-भर के लिए ह्योम, जिन्ता और हलचल का सप्ताइ था । यह सताह बड़े अवसाद का सप्ताह था, जिसमें व्यक्तियों और सस्याओं ने, उस खुण को ठीक समका किया। गांधीजी से मेंट करने को अनुमति मानी गई, पर न मिली। शमार के कीने-कोने से पूना को सार अंजे गये । गांधीओं का सकल्य खुड़ाने के लिए सरह-सरह की हलाहों और तकों से काम लिया गया । सित्र अनके प्राण बचाने के लिए चिन्तित ये और शत्र अप-हास-पूर्ण कुत्रहल के साथ सारा क्यापार देख रहे थे। जब रूस के महान् शिर्ज में ग्राम सर्ग। तो लोग ट्टते चीर जलते हुए लम्भों बीर शहतीरों की तक्वड बावाज की जुनने के लिए दीड़े गये थे। सब में ब्राट साल पहले इसी केल में गांधीजी अकस्थात् 'अमें दिलाइटिस' ही बोगार पर मे । पर इस

है कि पराधार के बारण काम में कराबट पढ़ने का धीका कभी उत्तरिका नहीं हुआ। घन वे करी में बाता है। रहा। गुमनाम दानियों कुछ में सहायता दी---होर, कभी-कभी दो यर भी म कि किसे यह दान दे रहे हैं। यह मार्क की ताब है कि देशी परिस्थति में भी, कर्यक साद करने भी वैषों में ही रहता था, हिशाब कियाज वहीं ककाई के साथ स्कला गया छोर माय-नशाया भी। पीमा गावपानों के साथ लागहें के लिए सी किया गया।

#### हिल्बी-व्यविदेशन

हात वर्णन को लक्षम काने से पहले कांग्रेस के दिहसी व्यक्तिकारण का भी वर्णन का चाहिये जो कि १६१२ के ब्रामेस महीने में हिस्सी में हुआ। या । वह पुलित की वही नारी है के बावराद किया नाथ था, तिकारी कि दिस्सी के शक्ते में ही बहुत-से मार्थितिकारों का पता से उन्हें गिरफार भी कर सिवा था। सादनीचीक के पंजाबर पर यह ब्रावियोगन हुआ। सीर पुलित की सवर्षका के बावद्

ध्या ५०० मितिनिय क्षेत्र-वेसे वया-स्थान पर जा पहुँचे थे। पुलिक इत वन्देह में कि ब्रायिस्म स्वार का जो ऐसान किया गया है यह विक चाल है, मितिनियमों को नहें दिस्सी में कार्य करती रही है। पुलिक एक आगर स्वकाशयों के बुद्धा के निवरतों रही। एतर दर्क हैं एक एतर पार्टी कुछ पुलिक एक आगर स्वकाशयों के बुद्धा के निवरतों रही। एतर दर्क हैं एक एतर एवं हैं के मित्र प्रत्ये पर, मुश्ति वाचा के मितिनियं एक कुछ पूर्व और ज्यों के कार्या है मित्र हुए जोर करती हैं अपने के कार्या में प्रत्य हुए कोर प्रत्य हुए कोर प्रत्य के कार्य की कार्य हों पहुंचा हुए कोर प्रत्य हुए कोर प्रत्य के कार्य की कार्य की स्वार्य हैं किए हुए कोर का स्वार्य के कार्य की स्वार्य की कार की स्वार्य की स्वार स्वार्य की स्वार्य की स्वार स्वार्य की स्वार स्वार्य की स्वार की स्वार्य की स्वार स्वार्य स्वार्य स्वार स

ही तिरक्वार कर शिष्य गाँचे थे। मैंने इन तथाम छमय कामेशियों में उल्लेख भोग्य बारी एकमान पे मेला है जो नेल से भागर है। अपनी इद्यालका पथ तिरे दुष्ट स्थारण के शायबर, मोस्टोम-वर्णन है होटिम के बार वह कमी आर्थिन कामी पैंडे जो स्थावनियों की प्रावदियों ना पर्यालका कर्म बाले स्वत्यान पर स्वत्यालका निकालकर अपनी अपन्य जलाह एकं खब्शूत शायिन है स्वतिय क्षावे कर्मा हो होताहत प्रदान करने करें है जिन भी कभी कोई करोह जा बिताई का मर्थन पर्यालका प्रयोश होता सहस-क्षावकों जरी कि बीर क्षाविक शिथे हैं क्षाविक जरीन क्षाविक स्वतिय है का मर्थन पर्यालक होता

पंज मदनमोहन मालवीय दिल्ली-ब्राधिवेशम के मसोबीत सभापति थे. लेकिन वह तो राही

वक स्वीकार कर लिया जिस श्रश तक उसका प्रधान-मन्त्री के निश्चय से सम्बन्ध था । जो-जो वार्ते भाग्मदायिक निर्हेष के बाहर जाती थीं, उनगर निरूचय रोक रक्ता गया । दलित-जातियों के नेताओं को कृतक होना ही चाहिए था, क्योंकि प्रधान-मन्त्री के निश्चय के श्रनुसार उन्हें जितनी जगहैं मिलने वासी थीं, श्रव उन्हें उनसे दुशनी मिल गई ग्रीर उन्हें ग्रपनी जन-सख्या से ग्राधिक प्रतिनिधिल प्राप्त हो गया । दस वर्ष बाद जनमत स्थिर करने के प्रश्न पर चान्तिम समय फिर विवाद उठ घडा हन्ना. पर गांधीजी ने क्रवांच घटा कर भ वर्ष कर दी. क्योंकि दस साल के लिए स्वगित करने से कहीं जनता यह न सम्में कि डॉ॰ चुम्बेहदर सदर्श-जातियों की नेकनीयती की खाजमाहरा करना नहीं चाहते. बहिक विरुद्ध जनमत देने के लिए दलित जातियों को नैयार करने के लिए श्रवकारा चाहते हैं। गांधीजी नै अन्त में उत्तर दिया—"मेरा जीवन या पाच वर्ष ।" श्वन्त में यह निश्चय किया तथा कि इस परन को प्रतिष्य में श्राप्त के समभीते के द्वारा तय किया जाय । इसका संस्था भी राजगोपासावार्य ने हीच निकाला और गांधीओं ने कहा-"क्या खूब ।" २६ वारील की, ठीक जिस समय ब्रिटिश-मन्त्रि-मण्डल द्वारा नमभीते के स्वीजन डोने की खबर मिलो, भी स्वीन्द्रसाथ ठाकर ने गांधी जी से मेंट की । २६ तारील की सबद को अन्तियह छीर भारत में एक साथ घोएसा की गई कि पना का हमभौता स्वीकार कर लिया गया । मि॰ डेग ने बढ़ी कीसिल मे वस्तव्य दिया. जिसमें निम्न-लिगित वार्ते कही गई:----

(१) प्रधान मंत्री के उस निश्चय के स्थान पर, जिसके द्वारा दलित-जाविया की प्राताय कातिलों में प्रथक निर्वाचन का काधकार दिया गया था, पालमेस्ट से मिकारिश करने के लिए सम ब्याम्या को स्वीकार किया जाता है जो यरवडा-समभीते के मातहत रिथर हुई है।

(२) यरबडा-सममीते के द्वारा पान्तीय-कींसलों से दल्लि-जाविया की जितना जगहे दना

निर्वित हुमा है, उन्हें स्वोद्धार किया जाता है। (३) यरवडा के सममीते में दलिव-जाविया के दिव की बारवटा के सम्बन्ध 🗎 जी 🛨 🛭 इहा

गया है यह सबर्ण-हिंदग्री-द्वारा दक्षित-जातिया की दिये गये निश्चित वसन के रूप में स्वीकार दिया जाता है।

(v) बड़ी कीमिल क लिए दलिश-जातियों के प्रतिनिधियों की चुनने की प्रगाली और प्रता-धिवार की सीमा के नम्बन्ध में यह कहना है कि ग्रामी सरकार परवड़ा समर्भाते की शता की निष्यान रूप में मान्य नहीं कर सबती, क्योंकि श्रभी नहीं कीमिल के प्रतिन्धित श्रीर मताधिकार का प्राप्त विचाराणीय है. पर इतास अवस्य कहा जा सबता है कि सरकार समभीते के विषद्भ वर्ग है ।

(%) वही कीमल में जाम-निर्वाचन के लिए खुली जगहों में से देव जगहें देलिन-आनिहीं &

निए सुरक्ति रक्ती आय, इस बात को सरकार दलित जातियों और भ्रान्य दिदुओं क पारमारिक सम-मोने के रूप में स्वीकार करती है।

गायाओं भी यह स्थानस्था स्वीकार करने से बुद्ध पशीरेश हुआ। । वह चाहने च कि दुनिन व्यक्तिमें के तीता भी सन्तुष्ट हो जाय । उन्हें श्रवति भीतिक माण बचाने की चिन्ता ना थी, बॉल्क उन लानो प्रात्तिमें क नैतिक प्राश् बनाने वी चिन्ता यं, जिनके लिए यह उपसम वर रह से । परन्तु कन्त ने पन्दरपनाथ कुंखरू और चक्रवर्ती राजगोत्राहणचार्य ने साधीजा का मन्त्रोण करा दिया। इसस राष्ट्रण ने २६ तारीम्य को शाम के साम पान को उपवास क्षेप्रने का निष्ट्रना विकास मान्य और भ निक रनोत पाठ के बाद अन्होंने पारशा थी। यह ठीक या कि सांदोश के अन्य बन गरे, दान्तु

बार उन्होंने श्रवस्मात् नहीं, स्वेच्छा से मृत्यु-शय्या का श्रालियन किया था ब्रीर लेखा है है त्रारम्भ किया था। इसलिए देश का स्तम्भ ही जाना स्वामानिक ही था। प्रधान-मनी रानिका वो रद होना ही नाहिए। वह स्वय को ऐसा करेंगे नहीं। इसलिए हिन्तुझाँ के श्रापनी समनी है द्वारा उसका अन्त होना चाहिए । इसके लिए एक परिषद् करना आवश्यक है। परिषद् १६ हो है या २०को ! यही प्रश्न था। गाधीजी के जीवन की रखा करनी ही चाहिए। यह रहा ग्रन्ती शत हरि दिलत जातियों के ही एक नेता ने इस दिशा में पैर बढ़ाया । शतवहादूर एम॰ ती॰ राज ने हर्गर् निर्वाचन को धिकास । सर समू ने बांधीजी की रिहाई की साम पेश की। कार्यस-वादियों ने में स्वभावतः देश-भर में संगठन वरकं समभीता कराने की चेश की । पर मालवीयबी समय के बंडे मार चला करते हैं। उन्होंने वरकाल नेताओं की एक परिपर् बुलाने की बात सोची। इन्तैय में रीन बन्धु एयडरूल, मि॰ योलक और मि॰ लेन्सवरों ने स्थिति की गम्भीरता की और समैनकरा है ध्यान श्राकर्षित कराना झारम्भ किया। एक ऋषील पर प्रमानशाली व्यक्तियों के इस्तादर हुए, जिन्हे हारा इंग्लैयर-भर में लास तीर से प्रार्थना करने को कहा गया । भारतवर्ग में २० सितमर की वाहर स्त्रीर प्रार्थनायें की गईं। इसमें शावि-निकेतन ने मी माग लिया । वैसे इस ग्रान्दोलन का ग्राप्स प्रधान-मत्री के निरुपय में संशोधन कराने के लिए किया गया था, पर इस ग्रान्दोलन को प्रस्रार्ध निवारण के श्राधिक व्यापक ज्ञान्दोलन का रूप चारण करते देर न लगी । कलकत्ता,दिल्ली और इन स्थानों में श्राम्प्रस्यों के लिए मंदिर खोले जाने समे । यह स्वासा की आती थी कि शामीको उपनि श्रारम्भ होते ही छोड़ दिये जायने । पर पता चला कि उनकी रिहाई तो क्या होंगी, उन्हें किमी ल स्थान पर नजरबन्द कर दिया जायना क्रीर उनकी गति-विधि पर मी बकावद लगा दी जायगी।गार्थी ने सरकार की लिखा कि "इस प्रकार रेवान-परिवर्तन करके स्वर्ध खर्च और कुछ क्यों उडाया करें। मुफ्ति किसी शर्त का पासन न हो सब्धा।" सरकार भी राजी हो गई छोर उसने गांधी जी हो देती धुनान । क्या राज मा भारतमा पाका अस्ता । अस्तार मा राजा का गर ज क्यदस्था स्थीकार करने को मजबूर न किया जो उन्हें प्रवासकर लगती हो ।

क्षित्रसा स्वाहित करने को समझू न दिया को उन्हें करवीक्वर सावी हैं।

क्षित-विक किन जिम सीवे का प्रोचाम है, उनके करा-विकर सावी हैं।

क्षित सम्बन्ध में विकर किन जी सीवे के प्रोचाम है, उनके करा-विकर से पाउड़ों को से जात है।

क्षित सम्बन्ध में विवाद किन जी सीवे के प्रोचाम है।

क्षित सम्बन्ध में विवाद किन जी सीवे मान कि सीवे हैं।

क्षित सम्बन्ध में विवाद किन जी सीवे मान कि सीवे हैं।

क्षित सम्बन्ध में विवाद किन जी सीवे मान कि सीवे हैं।

क्षित सम्बन कि सीवे कि मान कि सीवे हैं।

क्षित स्वाह कि सीवे कि सीवे मान कि सीवे हैं।

क्षित सीवे सीवे कि सीवे मान कि सीवे हैं।

क्षित सीवे सीवे हैं।

क्षित सीवे कि सीवे कि सीवे हैं।

क्षित सीवे कि सीवे सीवे हैं।

क्षित कि सीवे सीवे कि सीवे हैं।

क्षित कि सीवे सीवे सीवे हैं।

क्षित कि सीवे कि सीवे कि सीवे कि सीवे हैं।

क्षित कि सीवे कि सीवे कि सीवे कि सीवे हैं।

क्षित कि सीवे कि सीवे कि सीवे हैं।

क्षित कि सीवे कि सीवे कि सीवे कि सीवे कि सीवे हैं।

क्षित कि सीवे कि सीवे कि सीवे कि सीवे हैं।

क्षित कि सीवे कि

''यह भी निर्देश्वत किया जाता है कि हारे हिन्दू नेवाओं का कर्वत्य होगा कि पुधने रिवाओं कै हारण प्रस्पृश्व बहलानेवाले हिन्दूओं पर अन्दिर-प्रवेश आदि के सम्बन्ध में जो सामाजिक संधन नेया दिया गया है उसे वे खारे पेच और शान्तियुर्व उपायों के क्राय दूर कथने की योश करें ।"

धेसे पवित्र तप का स्वमावतः 🕅 पूरा परिणाम निकला । अस्पृश्यता-निवारण के लिए सारा देश वैयार हो गया । स्वत्य इसी बात का था कि कहीं अनक जल्दवाजी 🖥 काम न लें । इसलिए गांधीजी को लगाम स्वींचनी पड़ी। कारप्रस्यों या हरिजनों—जैसे कि ख़ब वे वहलाने खगे थे—के लिए मन्दिर-प्रयेश का शासकार प्राप्त कराने के निमित्त देश में कई व्यक्तियों ने सावामह किया । जिस प्रकार कासहयोग-कान्दोलन के जमाने में लोग फटपट चल्यावह जारम्म कर देना चाहते थे. उसी मकार शरेजन-व्यक्तिलन के बावसर पर भी उत्सादी सुबढ़ परिस्थित पर, वा सत्याम ह जैसा कठोर वप करने के द्यापने सामर्थ्य पर, बिना विचार किये ही अटपट सरवाबह श्रारम्भ कर देना बाहते पे। गांधीजी के नियंत्रण और प्रभाव ने १६२१-२२ में अनेक परिस्थितियों की बचाया था. वही मसाय बाद ,पिर काम कर रहा था। इरिक्रन बान्दोलन में रस लेने के शांधीली के बाहान का थन क्यीर कन दोनी रूप में ऐसा पर्याप उत्तर मिला कि हासत में हर घपटे खीर हर मिन्ट भारतर पडता दिखाई दिया । भीपाल के तथाब में इस हिन्द धार्मिक खान्दीलन के लिए ५०००) दिये । फादर निम्लो ने कापने बान्य सहधर्मियों के इस्ताचर के साथ ग्रंक ब्रोपील कायांकर रैलाइयों के लिए पूर्वक नियोचन की व्यवस्था की धिनकास । उचर मीलाना शौकदस्रली गांधीजी की रिहाई का आग्रह कर रहे थे और इस बात पर जोर दे रहे थे कि हिन्दू मुस्लिम-समस्या का भी निपदारा हो जाय । इस प्रकार वातावस्था में एकता की भावना और एकता की प्रकार खाई हुई थी. भीर यदि सरकार स्वतरमात २६ सितम्बर को ऋपनी नीति में परिवर्धन करके गांधीजी से मुलाकात ग्रादि करने की वे सविधायें जो उन्हें उपनास के समय की गई थी, न क्षीन लेटी ती साम्मदायिक समभीता भ्रवश्य हो जाता । भी अवकर अनसे मेंद करना चाहते थे, पर उन्हें हजाकत न मिली । भीमती क्षोजितदिको को स्थितों की जेल में वापस भेज दिया गया। भीमती करतरवा गांधी को गांचीजी के पास है इटा दिया गया । मुलाकार्ते बन्द कर वी गई । गांचीजी खब वैसे ही कैदी ही गये जैसे १२ वितम्बर से बहले थे । परन्त सरकार की एक बात की सारीफ करनी पहेंगी कि भीमती कलुरना की समय के वहले ह्यों है विया गया और उन्हें दूसरे दिन हैं गांधीओं के पास रहने दिया गया । गांधीजी ने इस प्रकार इश्जिल-कार्य करने की सुविचाओं से चन्त्रिव होने पर विरोध प्रदर्शित किया, क्योंकि सरकार की यह कार्रवाई पूना-पैस्ट की शातों ही के विरुद्ध थी ।

सन्दे-साने पत्र-ज्यादार के बाद अन्य में सरकार ने गांधी भी को सप्ता आरहेश्यता-निवा-रण कार्य बारी स्वत्रों की अनुमार्थ दे ही शहा ही में मुलायरियों के प्रश्न-स्वारा के और समायर-पत्रों में तेल खुराने के सम्बन्ध में को कमस्य गांधी होते ही, उसे भी हटा दिया गया, और अनुस्तर को दोसनेशनर तिन हों में बेची कीलस में निर्मालियित चक्रम पिया —

्राता हो। सामाना तार रंश न वह कारण का मानावालक वक्ता राज — 'शाता ही। मानीवानी वह कारण कि उन्हेंने कार्यक्षण निर्माण के क्रावण में को सामंत्रम मित्रपा किया है, उन्हें पूर कार्य के लिए मुलाकारों के, पर-करदार के और कंतर हुए रियद से सम्प्रा राजनेवाली क्राव नार्यों के सम्भाव में उन्हें व्यावक मुक्ति मित्रपा नार्या है। सामाना क्रावण निर्माण क्रावण क्रावण क्रावण मित्रपा में सामाना स्वाचण क्रावण क्राव चेत समय के भीतर श्राहमृश्यता-निगारण्-सम्बन्धी सुचार नैक्नीयती के साथ पूरा न किया गरा है . निरुत्तय ही नये मिरे से उपवान कथा। पहेंगा । गांधीजी ने वहा—"स्वतन्त्रता छन्देश होक ही-। के घर में पहुंचना चाहिए क्योर यह भी हो सकता है जब मुधारहरेक गांव में किया जाय" । जनग उपवास की उपयोगिता या छीजित्य के सम्बन्ध में सन्देह प्रगट किया था। गांधीजी को इसमम्ब कुछ कहना था। इसलिए उन्हेंले १५ और २० सितम्बर को नकन्य दिने। उन्होंने धानी ति इत प्रकार स्वय की ---

"ज्ञान चौर सर के लिए उपवास करने की ग्रथा सनातन काल से चली चाती है। र्हाई वर्ष न्त्रीर इस्लाम में इसका शाधारणतया पालन किया जाता है, न्त्रीर हिन्दू-धर्म तो न्नातम-गुद्धि ग्रीर तत्या लिए किये गये उपनासों के उदाहरुलों से मरा पढ़ा है। मैंने झालर-श्रद्ध करने की बड़ो चेश की है र उसका फल यर रुवा है कि मुक्ते 'कल्तुनाद' ठोक-ठोक स्त्रीर साफ-सफ सनने को पुत्र ।द्याट च हो गई है। मैंने यह प्रायश्चित उस सन्तर्गंद को काला के क<u>न</u>शार श्राप्तभ किया है।<sup>9 वर्</sup> ग यह कहें कि उपनास तो दूसरों की धमकाना है, तो गांधीजी का उत्तर है कि "प्रेम दिनग्र करत भ्रमकाता नहीं है," ठीक जिस प्रकार सत्य खीर न्याय विवय करते हैं। "मैं झाने उपवास की ना पल हे में श्लमा चाहता हूं। अपर से देलनेवालों को मेध यह कार्य बच्यों का सा लेल प्रवीत हैं। वा है, पर मुक्ते देखा प्रतीव नहीं होता । यदि मेरे पात कुछ और होता तो इस अभिशाप की निमन लिए मैं उसे भी भोंक देखा । पर मेरे पाल प्राची से काषिक और कुझ हर्र नहीं ।"..."यह ब्रागामी वास उनके विकस है जिनकी मुक्तमें आश्या है । चाहे वे मारतीय हों बाहे विदेशा । जा उत्पाद के विकस नहीं है जिनकी सुमाने बारया नहीं ।'' इस प्रकार उन्होंने यह बता दिया कि मा उन्होंन स्रमेज सफ्सरों के निरुद्ध है,न भारत में उनके निरोधियों—चाहे ने हिंदू हीं या <u>मु</u>सलमान—के दिस्ह बरिक उम असंख्य भारतीयों के विषद है जिनका विश्वाल है कि वह न्यायपूर्ण बात के लिए या राया है । गांभीजी ने कहा—''इंछ उपबाल का प्रधान उद्देश दो हिन्दू झन्दा-करण में ठीक-ठीक मिक कार्य-शोलवा उत्पन्न करना है।"

## बम्बई का प्रस्ताव

प्रधान-मंत्री-द्वारा पैक्ट स्वीकार होने श्रीर वांधीओं के उपवास क्षीड़ने के बाद ही परिषद् ने दूर से सभाकी। एक प्रस्तान पास किया, जिसके द्वारा शतिशाकी सर्दकि हिन्दू अस्पृश्यताकी वारण करेंगे । जो सस्या बाद की इरिजन सेवक सम के रूप में विकसित हो गई उसकी स्थापना हती ताब के फल-स्वरूप हुई । इसके सभापति सेठ फार्यामदास विक्ला और मंत्री भारत-सेवक-समिति भी भागतलाल उपकर हुए।

यहा इम वह मस्ताव देते हैं, जो २% खितरूबर १६३२ को बम्बई की सभा ने सर्व-समाित से सं किया था। इस समा के समार्गत परिवत सदनमोहन आसवीय थे। यह प्रस्ताव 'इरिजन' में

य-वास्य-स्वरूप श्रपना लिया गया है---

" वह परिपद निरचय करती है कि ऋब भविष्य में हिन्दू आवि में किसी हो जन्म से ग्रहार्य समभा जाया। स्रीर जिन्हें अवतक अल्युश्य समका वाता वहा है उन्हें अन्य हिन्दुओं की भावि ही ्रात्व । स्तुष्टा का भाव । स्त्री, पाठसात्मस्त्री, मक्की श्रीर सन्य वार्यसनिक वस्पाक्षी का उपयोग करने का स्रिकार रहेगा। . ... अधिकार को कारान का स्थरूप दे दिया व्ययसा ग्रीर शॉट कर सम्पन कर सम्पन्ति करने का लामा मौका मिल गया। उसीके कल-रहरू यो गर्दी-पत्र निदासे गये। एक में यह शष्ट किया गया कि क्षिमलादियों का पुरूष काम सरकाय-कान्दोलन जाती रखना है, क्रीर कार्युरवा-निवारण का काम शप्टीय विचारवाले मेर-कांबितियों को और उन कोर्यों को दिया गया है जो किसी-न-कियां कारवाय केल काना नहीं जारते। दूसरे एव में उस सुका दिवों की नीर्विका, जो मारामद-कान्दोलन में का मुद्दी थी, झन्त्र करने पर जोर दिवा यथा था।

सन्तर ने स्वरंगा आक्षमण ४ कनवरी १६३२ को स्वारंग्य किया या । इर्लनिय सम्बार प्रोमेन्सकार ने, जो क्वनारी सकारेग्यकाराओं के बाद स्थानारम-समापति दूर पे, मारी मानरीय कारिक-कारियों के १६२४वरों मेश ही कि १६३३ के इस हिन एक स्वान बन्दास्य पदा क्या । बाद बनवाय मी, जिनमें संदेश के सामीकान की मानित कीर उन सामी समापताओं का वर्गालीकार दिया गया या जो उस समय जनका के दिसान में सबसे जरूर भी, काइ-जाह मेन दिया गया। समाह-जगह समो दुर्ग, निर्में पर वक्तमप मिलकारों के सीर सामीन की से नेया थिए। गया। इस नवर्गी १६१६ को स्वीय-समापति भी मिलकार हो गये स्वीर उनकर स्थान भी स्वर्ण में सहय किया।

म र १६१९ को जनवंदी में युद्ध प्रारम्भ कुछ। तो तारदार यकतामार्य पटेल कामेल के समापति थे। मार्य-निर्मित ने मह निक्षण किया हि १६१० के विपादीत इस वार कार्य तिमित के किए लान मूर्य ने विदे जान। महारा यक्तामार्थ ने उन ता उनके में दी यही तिए की जन्म देन ने कर कर के उनका स्थान महारा तिए किए नाम पूर्व के उनका स्थान महारा ति प्राप्त कर ती है। जन कार्य १६१२ की खुलाई १६१३ के बीच में, जब कार्य-तराया का महित्त ती रहे। मार्य भाग आपूर्व के उनका ता कार्य कार्यात, वार्य तार्य लिए कार्य प्रस्त मार्य कार्य कार्य के प्राप्त के प्राप्त कार्य कार्य की कार्य कार्य

ार्थाना कुरलाना, कानन्य चापना, ग्रांद आचार सुराताकुद्राद का नाम उरलालनाम इ। १८३६ की घटनायें तो छत्नेप में हा नवाई जा सकती है। कलकपे का ऋषियान सबसे स्रोतक सहस्वर्धी रहा !

कत्रकत्ता-कांग्रे*व* 

क्रमेल १६.२२ के दिल्ली के खांचित्रन हो सांवि कलकता का खांचरेशन में निरंपाश के हैं। दे एकता पत्ता। म्यपि इका आयोक उक कमन किया गया था जब सामायर मार्थित हो सांवि करता पता। म्यपि इका आयोक उक कमन किया गया था जब सामायर मार्थित कर गया था, फिर भी जो उलाद खों र प्रियंतिय के मान्या यहां दिल्ला र में यह दिल्ली में भी बाद होते हों भी उक्त प्राची ने तो खांचे पूर्ण महिता के हैं। दुल्ल कितावर की दे रचन मित्र मार्थित का किया है। यह जा सांवि के किया है। यह मार्थित का सामायर की सामायर की सामायर की सामायर की सामायर की सामायर की सामायर किया है। यह मार्थित का निर्मा है। यह मार्थित का निरंप होते हों। यह सामायर की का जो नित्तवर किया उत्ते खात्र पर सामायर की सामायर किया जो निर्मा होते हों है किया मार्थित का मार्थित का सामायर की स

ं प्रभृत्यदार द्वीर हेक-प्रवादान वे सम्बन्ध हैं बहाबट हटा ली है, पर जिन हुलाका स्था प्रदेश कर से राजनीतक बातों से हैं, न्यूने प्रपि सरकार की स्थिति पाले ही विधी है, बारमाग्य के प्रावटे-केबेटगे-हाग औलाया, शीवतक्वली को दिये वर्ष उत्तर से प्रवट ना पैतर क्रीर स्वतम्बन्धी सरकार हैं हुला पद्म-ब्युलसर परिश्चित में में लिखरी।

गुरुषयर-सत्याप्रह

इस प्रथम महान् मत वे क्षीर पुना-नेवट के विशय का क्षान्त करने से गर्भे हम रहा कि 
क्षान्त करने वाली एक दरना की चर्चा चारते हैं, जिसकी और नजता का प्यान तिथे र 
अध्य पित हवा । ओ वे कार्य माना चारते हैं, जिसकी और नजता का प्यान तिथे र 
अध्य पित हवा । ओ वे कार्य माना चार्य के स्वान तेर से हरिजन-रलान समर्यों क्षा के के हों ही 
ही क्षानात्मा ने उन्हें खासका उप्तस्त करने के मिरत विच्या । उन्होंने इस उपतार का होत्य 
कि सहान कर ने लगभग साथ-ही-साथ किया । औ वेसण्यन का उद्देश पा कि हम्पार्य 
र के इंग्डियों के आपर्य क्षों के स्वार्थ मोना क्षाय । अध्य दिखा किया कि इंग्डियों के सी 
ओ ने इस माना की साथी साथों के प्रथम क्षाय करने के बाद दिखा किया कि इंग्डियों के सी 
ता नहीं दिया गाया । उन्हें बताया गया कि सफलता मान हुई दसरी है—रप्त गांधीओं ने का 
तास्तांकित सफलता भाष होने—में होने का महन नहीं है, महन है कार्य के तिक सीचित्र का 
इस्तित्य गांधीओं ने के भी क्षाय के साथ दिखा के उत्तर करायों कर 
हा क्षाय करायों साथी है उन्हों के साथ स्वया करायों की 
नीटिज देते के बाद ही किर जिस्त खासक स्वया करायों औं भी की स्वयान के साथ उत्तराव करायों करायों 
कारायानन दिया कि परि खायश्यक एका की जी भी की नेलान के साथ उत्तराव करायों करायों 
कारायानन दिया कि सी उत्तराव कराया साथा कि 
कारायानन दिया कि सी अध्यक्ष कराया साथा किया 
कार्य भी के साथ करायों करायों कराया करायों करायों करायों करायों 
कारायानन दिया कि सी अध्यक्ष कराया साथा किया 
कारायानन करायों करायों कराया करायों कर

नाव भा वरापन ने में उपलेख करात व्यक्त प्रधा प्रधा । यहां निया से विराग लेकि र हिनारें र में उन्होंने भी खप्पासारेब परवर्षन की वसानुभूति में शुरू किया था। भी परवर्षन में केत हैं मह काम मंगा था, लेकिन खर्षकारीमों ने ऐसा करने से हुए किया था। भी परवर्षन में केत हैं मह काम मंगा था, लेकिन खर्षकारों ने देश करने हैं हुए करने हुए स्पार्ट कर दिया। गांधीनों ने हिंग क्षेत्र में काम करने हुए स्पार्ट कर प्रदान मंगा काम करते हुए स्पार्ट कर पहुंचानेवाका उपयान खाराम किया। आध्यांवर्षन वसा मंगा कम करते हुए स्पार्ट कर पहुंचानेवाका उपयान खाराम किया। आध्यांवर्षन वसा मंगा कम करते हुए स्पार्ट कर विराग कि खाया उपयान करने गांधीन में अपने काम करते हुए हुए हिंदी के अपने खारा कर करते हुए से प्रधान हुए कर हिंदी। हो और विराग कि खाया अपने काम करते हुए हुए हर हिंदी। हो और विराग के खाया करते हुए हर हिंदी करते हैं सा है खाया उपयान करने हिंदी कर बार करते हैं सा है खाया उपयान हों हिंदी कर बार करते हैं सा है किया कि खाया उपयान हों हिंदी कर खरी है। सा है किया कि खाया उपयान हों हिंदी कर खरी है। सा है किया कि खाया उपयान हों हिंदी करते हैं सा है काम है सा है किया है खाया है। सा काम के हिंदी में अपने हैं नियानी में स्पार्ट करते हैं सा है किया है खाया है। सा है किया है। सा है किया है खाया है। सा है किया है किया है खाया है। सा है किया है किया है किया है किया है। सा है किया है किया है किया है किया है। सा है किया है किया है किया है किया है किया है किया है। सा है किया है है है किया है है है। है किया है है है किया है किया है किया है किया है किया है है किया है किया

**क्रियमारियाँ** 

शानि १८६२ के सत्यावद-कान्दोकत की प्राप्त का वर्षोत कर ही दिया है । इसने यूत्रा-वैदर १९८६ कर दिया है । काना ने सांधीसी के कारहरचंडा-निनारण के काहान का जो उत्तर दिय

सरावर-बाल्डीकन् की प्रगति को निस्तन्देश खेत गहुँकी ।

काराया पान कि विश्व का कार्यका जाना का विश्व कायाव माने कार्यकार आप्ती हाने हिंचिया होने हिंचेया होने कि विश्व की की की कि विश्व की की कि विश्व की कि

20

न पढ़ेगी, क्योंक यह मारत के हिंतों की क्विशेषनी है और इस देशा में विदेशी प्रश्चल स्थायी अनाने के लिए तैयार की गई है |

- ् ६. गांभी भी का वपवास —यह कांग्रेस देश की, २० सितम्बर को साथीजी के उपलास की सकुरात समाप्ति पर, बचाई देती है जीर झाशा करती है कि अस्ट्र्यता शीय ∰ ऋतीत की वस्तु मी जायगी।
- . . . . मौलिक ऋषिकार—इन कांग्रेस की सम्मति है कि अनता हो यह समाभते के लिए कि 'स्वयान' उनके लिए क्या माहल रखता है, इन सम्बन्ध में कांग्रेस की स्वयि को साफ कर दिया गय, मौर रेसे कर है साफ किया आप कि उत्ते अन-साधारण समाभ सकें। इस स्वयं के सामने रखता यह कांग्रेस ऋपने १६११ के कांग्री-आधिवेशन के मौलिक आध्वारी समन्यी मलाय ग० १४ की सारावी है।

### गांधीजी का उपवास

उठी दिन शरकार ने यक विकास निकासी, विकास कहा पाता कि उत्सास तिक उद्देश से किया गया है उक्की सानने सकार और उक्के हारा प्रकट होनेवाड़ी अवेहिंग को व्यान में रखते हुए, मात-वरकार ने नित्तय किया है कि वह (गांचीजी) विदा कर दिये जाय। बदयुवार गांचीशी द महें को हों कि दिय गये। दिशा होते ही आयोजी ने एक बक्तक दिया, जिवके हारा उन्होंने हा समार के विषय सम्मान्यात्वात मोकूर स्वने की विकासित की

गांधीओं ने क्हा—<sup>मं</sup>त्रें इस रिहाई से प्रक्षण नहीं है, और, जैसा कि कल युम्रसे सरदार <sup>बस</sup>ममार्र ने कहा और ठीक 🏿 कहा, मैं इस सिहाई से साम उठाकर सत्याग्य-स्थान्दोसन का संचा-

हन या पथ-प्रदर्शन हैसे कर छकता [ ! .

"इपिशय पर दिहाई होने लाप का क्षानीयां परने को मेरित करती है और सम्मानतील मंक्र को देवियत से मुक्तर बहुत बड़ा मार स्वती है और मुक्ते क्षयमंत्र में बातती है। मैंने ब्राया की भी और मैं यह भी शासा करता है कि मैं न को कियी कर को सेक्ट, उनेमिंग रोजंगा, और म विभी मध्यर के बार-दिवाद में ही आग सुंगा | यदि मैं माने दिवाम में हरिता कर के प्रमिन्न कीर विभी बारी बाद को सवाह बंगा तो हव उरवात का उदिय है नह है कियागा।

गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें जेल में भेज दिया गया । कलकी में स्वापत-सर्मित हे वर्स्ड हे गिरफ्यार कर लिया यथा श्रीर कई कांग्रेश-नेताओं पर प्रश्वकृत्व लगा दिवा गया रे श्रीमदी नेती हैंदी श्रीर क्षां शहरमद ब्रालम इनमें प्रमुख थे। लगभग १००० प्रतिनिध स्वाना होने हे पूर्व (ह कलकत्ते के मार्ग में, गिरकतार कर लिये गये। बाकी प्रतिनिध नगर में पहुंचने में सफल हुए।निरुध होते हुए भी सगमग ११०० मतिनिधि स्राधितम के लिए नियत स्थान पर एक हो गरे। रीहरी जनपर पुलिस मा ट्री भीर कांमेश-बादिशें के शान्ति-पूर्ण समुदाय पर साटियांव रहते हार्ग । रहे-से प्रवितिष्य सुरी वाह पायक दूव कीर भीमती नेसी सेन्सात कीर श्रन्य प्रमुख कपिसवरी पिरकार किये गये । पुलित में क्षापियेशन को बस-प्रयोग-द्वारा होने से रोकने की येश की, वस्तु सारवा सी-वर्षोदि सादियों की स्पा होते रहने पर भी प्रतिमिष्यों का भीतरी समूह स्पनी-समी बाहें प<sup>्रव</sup> रहा, और वे सारों प्रस्ताय, किर्दे पास करने के लिए तेश किया जानेवाला था, पढ़कर हुनारे ही स्त्रीर वास हुए । कलकत्ता-श्राधिवेशन के सिलांसिले में निरफ्तार हुए सांस्कृति आहियों हो हार्डि हमास होते ही हो ह दिया गया । सन्य व्यक्तियों पर मुख्दमा चलाया गया सीर समर्पे दी गई। श्रीमी सैन्तुम की भी ह्या गांध का ६ इन मिला । जेन से रिहा होते ही पाँचहन् मदनमोहन माहरीन हीरे कलकता पहुंचे और शीम हैं। देश के वासने इस बाद का कि पुलिस ने किस समाग्रिकाओं है सा कांग्रेस मंग करने की चेश की थी, प्रमाय पेश किया। उन्होंने सरकार को जांच करने की कुरी हो, पर यह चुनौती कभी स्वीकार न की गई। नीचे हम ३१ मार्च १६३१ को हुए कतकता प्रविदेश के प्रस्ताव देते हैं:---

१. स्वाधीनता का लह्य -- यह कांबेंस उस प्रस्ताव को बोहराती है जो लाहीर में १६९६ में पास किया गया था और जिसके हारा पूर्ण स्वाचीनता को क्रपता सन्य भीवित किया गया था।

२, सरवामद वैध का है- यह कामेर शत्यामह को अनुता के आदिकारों की रहा करें। राष्ट्रीय मयादा को कायम रखने और राष्ट्रीय शक्य की मासि के शिए पूर्व वैध उपाय समस्ती है।

३, सत्यामद-कार्यक्रम का पालन-वह कमित कार्य-समिति के १ जनवरी १६१२ है निश्चम की पुष्टि करती है। पिछले १% महीनों में बी-कुछ हुआ है उसका स्थानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद कांग्रेस का यह देह निरचम है कि देश इस समय जिस परिस्थित में है, उसकी देखते हैंप सत्यामहत्मात्दीतान की दृद थीर व्यापक बनाया आय, बीर इसकिए यह कांग्रेस जनता की बाहिन पत्थानव को कार्य समिति के उपर्युक्त मस्ताय के अनुसर आविक शासि के ही म श्वलामा जाम 1

थ. बहिर कार-यह कृतिस अनुवा की सारी अधियों कीर वर्गों की आहान करवी है वि के विदेशी कपड़ा विशक्त तथा में, खर्र का व्यवहार करें और क्षेमें माल का शहफार करें। ४. हो इट-पेपर-इस कांग्रेस की सम्मति है कि नवतक जिटिश सरकार ऐसे निरंपतापूर्ण

् कार प्रश्निक करते हैं है, जिलके हारा देश के परम विश्वतनीय नेता कीर उनके हमारी सतुरावी हान-काम भ लगा ३६ ६७ है. बोलने झीर एक्य होने के जिल्हारी का हनन हैं। रहा है, बाराचार-पर्व क्रिजों में देहें हैं या नजरकर है, बोलने झीर एक्य होने के जिल्हारी का हनन हैं। रहा है, बाराचार-पर्व देखीं में वह है भा नमरवाल का कारण जार है, जीर साधारण आगरिक व्यवस्था के स्पान पर भागील की स्वापीनना पर कहा प्रविक्त साथ दहा है, जीर साधारण आगरिक व्यवस्था के स्पान पर भागील ही स्वापीनदी पर कुछ अध्ययन बार पर बाज वान कुछ सहाया गांधी के विशायत से शोटने पर हाँ ही दीर दीए हैं। श्रीर जिसका बारस्थ जान कुछ सहाया गांधी के विशायत से शोटने पर, हाँ हा दीर दीर है। आर 1 अवस्थ कारण कारण कारण के विकास के विकास के होटों पर, प्रमुख भारत की इसकी के लिए किया सभा था, उनतक उसके साथ वैसार को गई कियी भी राष्ट्रीय भारत्य का कुण्या माने करता न विचार कर सम्बद्धी है, ज उसे स्थीरार कर सकती है। शासन्व्यक्ता पर मानीय करता न विचार कर सम्बद्धी है, ज उसे स्थीरार कर सकती है। महारा पर मारताय करता ने स्पनार के कार्रिय हुए क्षाइट नेस्ट की बोजना है। कार्य का विक्टन है कि हाल ही में बहारिय हुए क्षाइट नेस्ट की बोजना है।

के समय मौजूद थी। मैं बाद सत्यागह के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहुंगा। शायद मैंने सम्प्रति श्रावर्यकता से ग्रापिक कह दिया है. परन्तु मुक्ते जो-कुछ कहना था वह मैंने कहने की शक्ति रहते कह दिया।

"मैं पत्र-प्रतिनिधयों से कहुँया कि वे सुके परेशान व करें। प्रविष्य में भूलाकात के लिए श्रानेवालों से भी मैं कहेगा कि वे संबंध से काम लें। वे मक्ते खब भी जेल ही में सबकी । मैं कोई राज-नैतिक चर्चा या भान्य किसी प्रकार की चर्चा करने में जासमर्थ है ।

"मैं शान्ति चाहता है और सरकार की बता देना चाहता हूं कि मैं इस रहाई का दुरुपयोग म करूँ गा. और मंदि में इस क्रांश्न-परीक्षा में से निकल खाया और सुग्रे उस समय भी राजनैतिक वातानरण ऐसा ही ग्रान्थकारमय दिखायी पढ़ा तो मैं सविनय-ग्रवका को बद्धाने की छुक-छिपकर या खरुलम-खरुला कोई भी कारबाई किये बिला ही सरकार से कईगा कि शक्त खपने साथियों के पास.

जिन्हें मैं इस समय त्याग-सा आया है, यरवहा पहुंचा दिया जाय ।

"सरदार बल्लमभाई के साथ रदना वहें सीमान्य की बात हुई। मैं उनकी क्राइटीय थीरता और उनके प्रश्वतित स्वदेश-प्रेम से कान्छी तरह परिचित या,पर सभी इस प्रकार १६ महीने तक उनके साथ रहने का सीमान्य कभी प्राप्त न त्या था। वह मुक्ते जिस स्नेह के बाय दकें रहते हैं उससे मुक्ते अपनी प्यारी मादा के स्तेह की याद आ जाती है। मैंने पहले नहीं जाना या कि उनमें मात सुलभ गुरा मीगद हैं। मभे कल हो जाता से यह सरकाल अपना किलोना खोड़ देते। वह ग्रेरे जाराम से सम्बन्ध रखने षाती जरा-जरा-सी बादों की निमधानी सकते । उन्होंने श्रीर मेरे कन्य सहयोधियों ने मानों मुक्ते इन्छ न करते देते का प्रश्चयन्त्र रच लिया था. ह्यौर मुक्ते ह्याशा है कि जब मैं यह कहेगा, कि जब कमी इमने किसी राजनैतिक समस्या की चर्चा की, तमी जन्होंने सरकार की कठिजाइयों को बढ़े आपके दंग में समस्य, ती सरकार मेरी बाल पर विज्ञास करेगी। उन्होंने बारबोली और वेंबा के किसानों के समान्य में जो दितन्तिनामा प्रवट की. उसे मैं कमी न असांगा।"

गांधीओं की घोषणा के बाद ही कांग्रेस के कार्यबाहक जन्मद ने भी अपनी बोपया प्रकाशित करके सत्यापक-प्रान्दोलन ल: सम्बाह के लिए मौकफ कर दिया । सरकार में भी उत्तर प्रकाशित कराने

में बिलम्ब से काम मही लिया ।

६ मई को एक सरकारी विज्ञात में कहा गया कि केवल सरवामह के मौकूफ रखने से में धर्ने पूरी नहीं होती जो कैटियों की विहार्ड के लिए रक्ली गई हैं । सरकार कांग्रेस से इस मामले में चौदा

काने की तैयार नहीं है !

ें भारत-मन्त्री के शब्दों में सरवार ने कहा या-"हमारे पान यह विश्वास करने के प्रवल कारण होंने चाहिए कि उनकी रिहाई से शत्यावह दवारा शुरू न ही जायवा। सत्यावह-बान्दोलन की घरपायी म्प में बद करने से, जिससे कांग्रेमी नेताओं के साथ धमफीते की बावचीत ग्रह हो जाय, वे शर्ते पूरी नहीं होती जिनके द्वारा सरकार को संतीय होजाय,कि सत्याग्रह सचमून हमेशा के लिए त्याग दिया गया है। सप्पापत की कार्पसी के लिए कांग्रेस के साथ बातजीत करने का. इन गैरकाननी कार्रवाहर्यों के सम्बन्ध में या उसके साथ समस्त्रीता करने के उदेश से कैदियों की छोड़ने का कोई प्रशादा नहीं है !"

इपर शिमला से यह नहारात्मक उत्तर काया, उथा निपेना से एक वकत्य साथा जिनार भी विदलमाई परेल चीर भी सभाव वस के इत्ताखर वे। उसके बुख ग्रांश इस प्रकार हैं:--

"सरपाग्रह बंद करने की बॉबीजी की संजा कार्रवाई असकलता की स्वीकारेक्ति है।" े पत्रस्य में यह भी कहा शया कि "हमारी-यह स्पष्ट सम्मति है कि गांबीजी शजनैतिक नेता की

हैंवियत से असरल हो। इसलिए श्रव संबंध श्रा तथा है कि इस नवे विद्यान्तों के उत्तर नरे उराय को

<sup>4</sup>पर साथ ही, विहार्थ होने पर छाप मैं छापनी थीड़ी-बहुख शक्ति छत्य।प्रह-झान्दोस्त स स्वस्थयन करने में भी लगाने को बारवा है।

"इसमें उन्देह नहीं कि एवं समय में नेयल हतना हैं। वह स्वस्ता हैं कि स्ताम के उनन्दर में मेरे विचारों में "वसी मुक्त का कारत नहीं कहा है। इस्टेक्स करामार्ट्स की होता और सालस्वर के लिए मेरे वास का भुषाद के विचार और मुख्त नहीं है। इसना बहने के बाद में दर हो दिन में नहीं पर पत्रवा कि इस आप्नोरक्त में सिक्त सुवन-चित्र से साम तिया मात्रा है वह उन्हों लड़क के लिए पाठक है। यदि आप्नोरेक्त को आर्थि एवंच हिन्द होने सो सीय इस आप्नोरेक्त का जवार देश के विभिन्न स्थानों में कर रहे हैं उनसे सेम बहना है कि हाल-दिल्ली होन हो। बांद इसने हा मेरे स्थानमें से सारक्षा करित में आप को साम्मे कार नहीं है।

"इसमें सन्देह नहीं कि जन-साधारण को खाडिनेन्हों ने अयभीत बना दिया है, और हैरी

भारणा है कि लुका-लियी के सरीकों का भी यह दब्बयन उत्पन्त करने में हाय है !

"विस्पाद पान्दोलन उनमें आग लेने बाले रची-पूष्यों की संस्था पर नहीं, उनने उन हैं। योग्यदा पर निर्मार करता है; और यदि मैं खान्दोलन का संवालन करूं तो में योग्यता पर को हूँ मां यदि ऐसा रोखने तो खान्दोलन को सबद करून ऊर्ज की हो आप। दिसी श्रीर कप है जनता को दिएस-करना अवनम्य है। वास्तांकर गुद्ध के समन्य में गुम्मे कुछ नहीं कहना है। ये विचार को मैंने लग-किये हैं, पिखुले कुई महीनों से मैंने खापने सीवत करून कर सक्ष्य थे, और मैंने को-जुख का है उनमें सरदार यहलाभगार भी मुक्तेस लासना हैं।

ंभी एक बात खोर महेंगा, चाहे वह सुक्ते कविवहर हो या न हो—इन तीन क्षणाहों है हो सत्यापटी भीवता हुविका में रहेंगे। खोद कांग्रेस के समापति श्रीमाण्डवत खर्मे वाकावदा ह, वर्णा

के लिए सरवाग्रह भीतप रक्तरें की घोषका कर दें तो खर्चिक उत्तम हो ।

''श्वर में सरकार से जारील कर मा। वाद सरकार देश में वादनिक शान्य नारवी है की। समर्भती है कि सारविक शान्य नारवी में महिला स्वयं समर्भती है कि जार्दिनन का शान्य समर्भा शान्य नहीं है, दो उसे दश कान्योकन-कर्यों से लाभ उदाकर बारे वस्त्रमंदियों से बिना किसी देवें के बोट मेंसा प्रविद्या

''मांद में इस श्राप्त पोक्षा से बच गया हो इससे कुमे सारी श्वास्था पर विचार इसने इर श्वापनर मिनेगा श्वीर में कांग्रेसी नेताशों ही श्वीर वाद में बहने वा साहस करू हो, सरकार हो स्थार दे सहंगा ! में उस स्थान से कावचीत श्वारम्भ करना चाहंगा नहीं वह मेरे इंग्लैपक से वापन सारी पर

रह गई थी।

"यदि सेरी नेपाश्ची के एक-क्वरूप मरनार श्रीर कांग्रेश || नयमीता || हो नना श्रीर तावार्ष श्रान्दोत्त पिर ख्रारम निया मर्था हो क्वरूर, यदि चारे तो, चिर ख्राव्हिक्त पर सावन ध्रारम कर तन्त्री है। यदि मर्थार इस्कुड हुई तो कोई-क-कोई ज्यान निकल ही ख्रापया । तहां तक स्री स्वस्त्र है, हस यात ना स्रोक्ष प्रायक्षीत हैं ।

"क्या पर उस समय तह नहीं तेत्राचा जा सकता क्वार क्वार खासिक, केव्या से सामाधी क्वा 🏿 हैं, और जननक मादार वस्त्रामार्थ पटेल, स्वतमादक बान्द्रसावकारानां न्यीर पविदेश जनारसास तेरू कंपित हो सामाधिक हैं, तनतक चीर समगीता नहीं हो सन्द्रता ।

ध्वास्त्व में मरपादह उठाना केल में बहर विनी चादमी के मामध्ये में नहीं है। यह बेबम

### व्यक्तिगन सत्याग्रह

्रगोलीको ने स्थित्साय-स्थायह का कारास्य अपने याण की मृत्यनान् से मृत्यनान् सण्ड के प्रीत्यान की किया। इस प्रकार उन्होंने तत का में आता लेने की चेता की तिले झान्योत्तन के दिया में हिस्सो आपने की का बात किया था। उन्होंने सावस्तानी-काम्यम की दिया और आपन्यक दिवा की किया है की की सावस्तानिक हिस्सो की स्थान की तिले की किया की स्थान की तिले की किया की स्थान की तिले की स्थान की स्थान

### माबरमधी-भाग्रम का दान

ल शासार में तांचीओं का द्यान स्तिकार नहीं किया तो उन्होंने सामध्य की हिमन सान्दो-तन के स्वर्यण कर दिया। इस तमन्या में गांचीओं का तब शक्तप्य याद स्वात है जो उन्होंने १६३० के में पायी-पास केनी क्षात्र पर दिया था। उन्होंने तिरुक्त की शित ज्वत्व स्वराय में मित्र कावमा, इस आप्रम को बाधन न भारतो। उन्होंने सान्दों गांचित का यादन हिल्या स्वीर एक बार को बीक्का, नव वह सामने एक गोगार मित्र को देखने गांचे थे, ११ गार्च १९८० के बाद सामा में कि इसमें में स्वता। इस प्रकार सामग्र को हीलने गांचे के स्वर्ण करके उन्होंने पार्विव-जातर है बाब एक्टिया है इस सिक्तम बखा का, जिलके गांव कामध्या उनके हृदय में मोह बना रहा।

र काराला १६१६ को गांधीजी रात नामक गार की, वो १६१० की करवी में बहलमार्ग है है गिरकारी के बाद के प्रतिकृति या जुका मा, जाम करने वाले के 1 वर एक दिन दर्वकी सामी रात के तमन गांधीलों में उनके देश क्रामकार्गवर्ध के तमन शांचारा पर निल्या गया। गांधीची प्र क्षामत की द्वाद क्रोज दिने गये कीर उन्हें बतलमा गांच की तीम व्हेडकर यूना माकर दर्वने का नीदिक दिया गया। इस क्षाक की निष्यंत ही कांत्रीलक की गई, वोर दिवारि के कांध्रे परादे के परिवार गांधील दिवार परावाद कर की कांग्रे सामकार की कांक्स की गई।

दनहीं गिरम्कारी और कम कं बाद ही व्यक्तियत व्यवस्था हमें हमानों में आराभ हो गया में वह हो हो हमें में हैं इसे मार्थ के स्वार्थ कर सार्थ में हमाने में हमाने कर सार्थ कर सार्य कर सार्थ कर सार्य कर सार्य कर सार्य कर सार्थ कर सार्य कर सार्य

लेकर को मेरा की बायापकट नरें, ज्यौर इसके लिए एक नये नेता की जावश्यवता है, वर्गेंड हाएं से यह ज्याशा करना अनुचित्त है कि वह ऐसे कार्य-कम को हाथ में लेंगे को उनके जीवर म विद्यालों के माप प्रेम्स स जनना हो।"

यक्तरम में आयो कहा गया--- "यदि कांग्रेस में स्वयं है इस प्रकार का आमूल परिवर्त सके वो अब्द्धा दी है, नहीं वो कांग्रेस के भीतर ही उस प्रकाल सोगों की एक नई गरी कर परेती।"

यह पहला ही व्यवस्य व पा जब गांघीओं को इस दोनों सामान्य स्पतियों थी, जिर्दे 55 समय बीमारी के बारण विदेश में रहना पढ़ा था, विवस आक्षोचना का शिकार बनना पड़ा। मार्चे तिस प्रकार खरना कह संतोष, आरबा और वैदे के साथ सह रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने संतर सालोचना भी सह सी। , उनकी मितन पूरी हुई और २६ मई १६ १३ को उन्होंने झाने उन्हें मार्चिक प्रकार करा है।

इस बीच में कांमेतवादियों में यह तथ हुआ कि गांधीओं की रिगार से जो प्रस्ता मिले उसना उपयोग करके देश की अवस्था पर आपना में चर्चा की जाव। जोपा गया कि एवं प्रश्न में बैठक दानी की जाय जब गांधीओं उसमें भाग लेने योग्य हों। हसलिए तस्याम् नदी हो बार्च के कार्यवाहक-सभापित ने खु: बताह के लिए जीर बढ़ा दिया। पना-परिचड

१२ खुकाई १६३१ को देश की शासनीतिक कावस्था पर विचार करने के लिए पूर्वा में हांई। यादियों की स्मनियमित बैठक हुईं। भी अबों में भृमिका रुक्त मानवा के ताथ इस वीवा स श्रीगर्वोद्य किया। गांधीओं ने राजनैतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यवने विचार परिषद् के समूल हंदे<sup>र है</sup> रल दिये । इत्तपर स्नाम चर्चा सारम्म हुई और सन्त में परिवद वृत्तरे दिन के शिए स्पीत का दे गरें। यूसरे दिन की कार्रवार्ट का आरम्भ गांधीओं ने एक लब्द-चीड़े यहान्य के आत किए, जिने उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, को परिषद् के सदश्यों में उदाये थे. और साथ ही स्वानी हर्व भी जनके सामने रक्ली । इसके बाद परिषद् ने अपनी सिचारिश्चें पेश 🕏 । जसने सामाग्रह को स्नि किसी द्यार्थ के माध्य मेंने के प्रात्ताय की रद कर दिया, पर साम दी अपन्तिगत सामामह के प्रान्तव की भी चारवीकार किया । साम्य में परिषद् में गांधीओं को सरकार में समझीता करने के लिए बाउवर र से मिलने का क्राधिकार दिया । इस निरूचन के क्षतुनार गांधीत्री में बाइसगब की सार देवर क्रांत्र की सम्भावना को लोस निकाशने के उद्देश से उनमें भिनने की क्षमुमाँत काही। पर वाहमगुर्व है त्रका में पूर्व-परिषद् की वर्षा के सम्बन्ध में समाचार-वर्षों की अमासक विरोर्ट का विस्तृत । इस दिश चौर उन रिपोरी पर विश्तान करके अन नमक तक बुताकात करने से हन्द्रार कर दिसा अपार्ट क्षारेस संस्थाप न्यान्दीयन यापम न में ले । गांधीओं ने उत्पर दिशा वि साधार ने चया वर्ष दर्व दिशो वर्षण्य की गोज्जीय कार्रवार्ध के अध्यन्य में सूचे हुए अनुविकार नूण समाधारों के आधार व िर्देश्य किया है, ब्योर बंदि जन्हें मुकाबात बाने की हातावन किने की नव वह दिशा दें है कि हैं विकास कार्रेसी कम्मान्यात समान्येत कार्य के पहुं में पूर्व थी। पर गांधीओं की शान्ति स्थापन की केंद्र हो दोई उभा न थिया और ग्रम्न को जान्य शमान जागुरुष स्थाने के शिव नुद्र करी हाने हैं। क्षांत है से बढ़ा । का मान्दित कारावर कर कर दिया गया कीर की बोल तैया के उन्हें वर्गमान सन्दर्भ बार्व की बचार है गरी। वार्वनपूर-बधार्यन की बारानुबार कारी कविन बाधार्वे की। हैंदें Water Mit C at 1

गांधीजी में हरिकनोध्यान कार्य के सम्भाग में कारे आरत का दौरा करने का निरुच्य किया में, यह स्वायन का महीना उनक लिए एक कठीडी ही विद्य हुया। श्री केलायन में गुरुप्यूर-मंदि के दिख्यों की मीत मोदी का नीरियर दिखा था और कर ! कन्दार्ग १६५१ की स्वित्तान निरुच्य कना जरूरी था। इस निरुच्य का कर्ष केलायन स्वीर गांधीओ दोनों का स्वामस्य उपनात भी ही करना था। इस निरुच्य का कर्ष केलायन स्वीर गांधीओ दोनों का स्वामस्य में मोता का जो गोंदियान हुखा वह विद्यालयन भी कार्य निर्माण कर्य का अपने का जा कुम्यायनन में मेरान मानो को मानिया हुखा वह विद्यालयन भी कार्य निरुच्य कार्य के स्वित्त कर स्वामस्य में मेरान मानो की मानिया हुखा वह विद्यालयन भी स्वत्य के स्वामस्य कर स्वामस्य कार्य क

मन वर्ष का आराभ ग्राम ट्रंका, क्योंकि मांचीमि वर्ष आसाय उपयाव उत्तर प्रथा । यर कराम से काम कर मांची दक्की मन्तीय समझ न यो। ओ कैटा केल के सूर्य ने भग्नीवाद है। गये हैं। मिन मान्तीन नेताओं ने पूर्व में करते दिया या कि परि व्यादिक मन्तायाद राता दिया गया क्योंत मान्तिक क्या का नेतृत करेंगे, उनमें से कुछ को विशे कर मान्तिक क्या का नित्त करेंगे हैं। उनमें से कुछ को विशे कर कांची कर कर के दिया गया क्योंत में क्या कर की कि कर कांची कर कर के दिया गया कराने में मान्तिक कर के दिया में ये। ओ तैयार से कर तैया का क्या कर कर के दिया के साम कर का क्या कर कर के दिया के साम कर का क्या कर कर के दिया के साम कर का क्या कर कर के दिया के साम कर कर कि कर के दिया के साम क्या कर कर कि कि कर कर कि कर के दिया के साम क्या कर कर के दिया के साम कर कर कि कर के दिया के साम कर कर के दिया के साम कर कर कि कर के दिया के साम कर कर के दिया के कि कर के दिया के साम कर कर के दिया के कि कर के कि के के कि कर के कि कि कर के कि कर के दिया के कि कर के कि कि कर के कि के कि कर के कि कि कर के कि कि कर के कि कर के कि कर के कि कि कर के कि कि कर के कि कर के कि कर के कि कर के कि कि कर के कि कि कर के कि कर के कि कर के कि कर के कि कर कर के कि कर के कि कि कि

हो अर्थात में लगायेंगे ।

## गांघी जी की रिहाई

सरकार ने गांधी जी को वे सुविधानों देने से हन्कार कर दिया जो माँ में उनकी पति याँ में । इसिकार ऋष बुबारा गिरफ्वारी के चोढ़े दिनों बाद हो गांधीजी को दिर सारम करना पता। सरकार छाड़ी रही। जर गांधीजी को खरना पति हो गांधीजी को सरकार अपने करने एक स्थासक को, अर्थात कान्या के वाचने दिन, पून के वैद्य स्पर्ट के लेशों में के स्वार को एक साथ को स्वर्ध के साथ के देशों को वैद्यान से पहुंचाया या । पर इस्तारी कहा कर सरकार को पर कही हो गांधी माण सहुट में हैं। इसिकार उस दिन उन्हें विमा किया गर इस्तारी शिहार को अरवस को धारम के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के साथ को धारम कर हो गांधी माण सहुट में हैं। इसिकार उस दिन उन्हें विमा किया । पर इस्तारी शिहार को अरवस को धारम कर सो स्वर्ध के साथ करने का साथ करने साथ के साथ के साथ के साथ करने साथ के साथ करने साथ के साथ के साथ करने साथ के साथ करने साथ की साथ करने साथ के साथ करने साथ करने साथ के साथ करने साथ के साथ करने साथ के साथ का साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ का साथ के साथ के साथ का साथ का साथ के साथ के साथ का साथ का साथ का साथ

संदान से काम केना चाहिय, जीर सत्यावह के द्वारा शिरक्षता की निमन्त्रण न देग चोरिय। साथ ही उन्होंने यह भी स्था कर दिया कि यह स्थ्य हो सत्यावह न करि, एर ओ होत रकाह मार्गेगे उन्हें कासम दीक मार्ग हिस्सपर्य और राष्ट्रीय-कार्योशन की सत्यावास्त्र की सत्यावास्त्र की शक्ती। उन्होंने यह भी निष्ट्यच किया कि इत क्षत्रीय के व्यविकास मार्ग की यह सरियन वार्

## जबाहरलालजी की रिहार्ड

हपर श्रीमती मोवीलाल मेहरू वा देशस्य कुछ दिनों से दिरावता जा रहा या छी।
स्नावर वर उनेकी खरण्या विन्तामनक हो गर्म। इनावेल्य युक्रमानक की सरकार से युक्रमाने
के उनकी सर्वाप है कुछ दिन पहते दिश्च स्ति है। सिरवय किया किया यह योगी मार्ग कीर बण्यानस्या से उनके पण्ड वर वर्के। १० स्थारक के आगारशास्त्रकाओं होंच दिये गर्मे थे मारा के स्वास्त्रय से मुखार हीते ही नह शिष पूता पहुंचे कहा गांधीओं स्वाप्ता स्वास्त्र हींच के यो गांभीओं रि.११ में गोंकमेन-पित्य के लिय प्रवास हुए ये वर से राज होत्य के या प्र सेट गी। यात स्वास्त्रक वेद्य की खब्बच्या छीर मार्गुत वार्य-कम के नाव-वर्ग की पी उन्ने सेट सारा में प्रवास स्वास्त्रक के प्रवास के प्रवास स्वास की मार्गुत वार्य-कम के नाव-वर्ग की पी उन्ने सें स्वास में प्रवास स्वास्त्र के सार्वाप के परिवास-स्वास होती में व्यवस्त्रास भी हुया विश्व करों तथा वर्ष-वर्गा मार्गित कर स्वास्त्र के सार्वाप से होती में व्यवस्त्र होती हो पर पर स्वास की होती का स्वास की स्वास स

### इंट्रियन-धार्ग्यान के अध्वक्त से वादा मानीके ने सक्रींनह-दोष के निष्य गरने के लिए विषय होने वर उम्र क्रार्गा की र

क्रकार में मिनाने ना जिसके दिया था। इस जिसका के पातृस्तार उसीने इसिक्कारोसन है दें किए १६३६ के नाम में है हमें मैं दीन पता कुछ दिवा पुरुष्टेन इस महिने के की गा गई कुछ हमान के देने हमा, की बन का कारोंने का माने दिया पातृस्तार की नाम के नाम के कीर का नामा की दूस बाते के प्राप्त के की बीजा हमा की में नाम करा की माने कारों की नाम का कारों की नामा ने १६३ के प्राप्त में भी हो देवर के सकती भी हमी

मा कर मार्थ है की। विरोध कर देना व्यवनार है, बन इनमें तरने की करता पर अधिक नी

शहर वासों को काफी बाल नहीं है। (बिहार में जो छहायता-कार्य किया गया उसका प्रामाणिक इत्तान्त परिशास त० ६ में दिया गया है।)

जब पर कहान मारे थे, वो उन्होंने नवाह को अवस्था और मिरतापुर किसे की हानजा के किस नवाह की अवस्था और मिरतापुर किसे की हानजा के कमन्त्र में से माराचा दिये थे, बेशाल अवस्था आवक्या की मीरतापुर किस की हानजा के कमन्त्र में से माराचा दिये थे, बेशाल अवस्था आवक्या किया के जाते हैं कि माराची में, आरोक्ता की की कर में, बुतने को तैयार न थीं। पिष्ठव जवाहराताल ने आपने तरह माराची में, आरोक्ता की अरोह ता की उत्तर आपना करने के लिए व्यविकारियों ने जो वरीका काम्याचा मा उन्हर्भ चारों को यी हो अरोह की भीरतापा मा अरोह की की अरोह की भीरतापा की यह समस्य की विकास ने विकास की माराचा की की स्थान की प्रकास की माराची की सामाचा क

#### कींबिल-प्रवेश का घोषास

जुलाई १६३३ की पूना परिषद के बाद से ऐसे कांचेसवादियों की सख्या में पृक्ति हो रही थी. जिनका यह विचार हो रहा था कि ज्यादिनेन्स के शासन के कारशा देश में जो धावस्था उत्पन्न 🗓 गई है जसकी प्यान में स्थावत इस 'निश्चेश' से जबार पाने के लिए कीसल-प्रवेश का कार्यक्रम भएनामा खावश्यक है । इस विचार में समादित रूप घारण किया और इस प्रकार के विचार स्ताने-याने कांमें ही-नेता हों के एक परिवद बुलाकर, एक गरे कार्यक्रम को आपनाने की इच्छा को ठीत 🜇 देने का निश्चय किया गया । यह परिपद दिल्ली में ३१ मार्च १६३३ की बॉ॰ खन्तारी की सम्बद्धता में हुई, जिसमें निश्चय किया गया कि जो स्वराय्य पार्टी भग कर दी गई है उसे मुनारा मीबित किया जाय, जिससे उन कांग्रेसगादिया की जो ध्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं कर रहे हैं, मतदाताची को सन्छी तरह सगठित करने और गांधीजी के खुलाई १६३३ वाले पूना के वक्तस्य के सनुसार कामेन के रचनाताक कार्यक्रम की परा करने का जावसर दिया काय । इस परिपद ने यह दिचार भी मेंबर दिया कि पार्री के लिए कही की लिल के ब्रामामी निर्वाचनी है जाना लेगा ब्राम्प्रक है। इस उदेश-सिद्धि के लिए परिषद् ने निश्चित किया कि निर्वाचनों दो सच्यों को लेकर सहे बायं - ( १ ) धारे दमनकारी बामूनों को रद बराना कीर ( ? ) ब्हाइट-पेसर की बोकनाकों। को रद कराक उनका रेपान उन राष्ट्रीय मांगों को दिखाना किया विकासामी की गोसमेन शरपद में किया था। परिपर् में यह निश्चय करने के बाद शाधीजी के पास डॉ॰ धन्सारी, श्री भूलामाई देखाई चीर डॉ॰ विधानवाद राय का एक जिल्लासहस्त सेजा कि वह इन प्रस्तावों के निध्य में अनसे बातचीत कर धीर उन्हें द्वार्य-रूप में परिवात करने से पाने उनके विचार बान ले ।

## बिहार-भूकम्प और जबाहरलालजी की गिरप्तारी

१६ जनशी को लाग मारत हरूवका कर वह गया। वब धुवह के तमानार पत्रों ने पर के विचार के पूक्त को अमृत्यूर्ण विचार के समानार पत्र प्रवृत्या के। तम सरका गये। बुळ ही मिनन्ते के भीतर मान की शवका ऐसी बदल गई कि उसका एवानन वह हो गया। हरागों हमारती पूज में मिल गई छीर पूर्वाची के गाये में तमा गई। जानी के में ने निकल कर हो। मेरी को से प्रश्तका मेरानों के नाव है स्विचा के समान की स्वच्या का को नीत्या बहुर पात्री है। स्वच्या मेरानों को नाव को नीत्या बहुर पात्री के सामान १५०० की ए प्रांगी के मीन के निकला। जाई। आपायां आपात्री कर को नीत्या बहुर पात्री की सामान १५०० की ए प्रांगी के नीत्री के निवस्ता का पात्री वावस्था पर वे मार महत्त्र विचार होता है। विचार मेरानों के सामान की सामा

हन मयकर शहर का सामना करने के लिए विहार और भारत होनों पीड़े न ऐ ! के द्वारा लगामना एक करोड़ करना एकच हुआ, विहार केन्द्रीय रिलीम फरह में नद के कर २७ लाख से आधिक एकच हो गया। आधिकारा नेता और कार्यकार्ग मान्य के मिन्म-गिन्न से पीड़ियों के कर-निवारण का कार्य करने को दौड़ पड़े। विहार-सिलीम-क्रीमी की मिन्न रिपोर्ट प्रकाशिय हुई है, जिससे पता चलाता है कि दिवसी आधिक हाने हुई थी और २६८ केन २,००० से जरर कार्य-कर्णाओं ने किस समान के साथ काम किया था।

विहार के विभावत-प्रदेश में बाहर से बाये नेताकों में परिषद काहरागत भी थे । वें बारामन दमवेदनों का परिवायक-मात्र है, तो यह न भी । उत्कार बारामन हमत्वाची का में दावराग्य मां व बमानाय सिते कि पिरे हुए पंते के भीतर जीतित सहुच्य देवे थे हैं, तो उत्कार बारामन के बात के हो तो प्रदेश कर कि प्रदेश के हैं, तो प्रदेश कर कि प्रत्य के लिए के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश हों हो तो । वें स्थान को राज्य हो में प्रवाद के प्रवाद कर के प्रवाद के रोज्य हो । वें स्थान को राज्य हो में प्रवाद के प्रवाद के रोज्य को प्रवाद के रोज्य के स्थान के प्रवाद के प्याद के प्रवाद के प्रव

महापता हो। उन्होंने काले दश कार्यकर्ताओं को भी स्टतारसण पर क्षेत्र हो। उनहीं रेगार्ये स्थि के क्षर्यंत्र कर ही। क्षर भी एन मान्त को ब्यंटल स्रोर सहान् गमस्याची का क्षामता करना है जिनमें कराना, उन सारे कानूनी श्रीर प्रस्तावों का मुकाबला करना जो देश का शोपक करने वाले हों, प्राप्त-सगठन बरना, मजदूर-सम्बन्धी, मुद्रा-स्थवस्था, विनेमय, फूलि खादि के सामलों में सुधार करवाना श्रीर श्रन्त में कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम परा करना कर्चक्य माना गया ।

इन सब विषयों पर १८ और १६ मई १६३४ को पटना में महासमिति की बैठक में चर्चा

र्दुर । यहां यह काट भी ■ा देना जरूरी है कि कांग्रेस की महास्मिति ही एक मात्र ऐसी सस्था ची, को सरकार-द्वारा गैरकानूनी करार नहीं दी गई थी । गांधीजी की सिफारिश के कानुसार सत्याग्रह बन्द कर दिया गया च्रीर स्वराज्य-पार्टी के सम्मन्य में निम्मलिखित प्रसाद पास किया गया :---

''च्ंकि कांग्रेस में ऐसे सदस्यों की सक्या बहुत काफी है जो देश की सक्य-सिद्धि के मार्ग में कींचिल-प्रवेश को भाषस्यक समस्ते हैं. इसलिए महासमिति परिवत मदनगीहन मालवीय और शॅ॰ क्रन्सारी को एक बोर्ड बनाने के लिए नियुक्त करती है । इस बोर्ड का नाम होगा पार्लमेपटरी-बोर्ड, स्रीर इसके प्रधान होंगे क्षां श्रान्तारी । इसमें २५ से श्राधक कांग्रेसवादी न रहेंगे ।

"यह बोर्ड कांग्रेस की खोर से केंसिसों के निर्वायन के लिए उम्मीदवार खड़े करेगा चौर इसे ग्रापना काम पूरा करते, चन्दा एकत्र अरते, रखने खीर खर्च करते का श्राधिकार रहेगा ।

"मह बोर्ड महासमिति के शासन के प्राचीन रहेगा। इसे अपना विभाग तैयार करने स्त्रीर ग्राप्ता काम-काल दुबस्त रखाने के लिए नियम-उपनियम वैयार करने का ग्राधिकार रहेगा । यह विधान श्रीर नियम-उपनियम कार्य-समिति के सामने स्वीकृति के लिए रक्ले जावगे, सेकिन कार्य-समिति की

लिक्ति भिल जाने की खाशा पर काम में ले लिये जायरे । बोर्ड केंवल उन्हीं उम्मीदवारों को धनेगा को कीविलों में कांमेर की मीवि का, जिसे समय-समय पर निश्चित किया आयगा, पालन करने की प्रविका संते (ग

י פעע

रामय में एक ही झादमी तक मीमित रहन्त्र चाहिए। यह जानमाहरा पहले , कभी नहीं ही गाँ हैं। इसर करनी चाहिए।

. में पाटकों को शावधान करना लाहता है कि वे सलायह को निष्ट्य ग्रांतिर्वध्यात्र नगर से । सलायह निष्टिय-प्रतिभेश की अपेदा कहीं म्यापक चील है । सलायह सल्द की आहर तो है. श्रीर इन सोज के हारा जो शक्ति ग्रास होती है उतका उपयोग पूर्व ऋहितालक शावने के ग्राम हो सकता है ।

"यह कहना आवश्यक है कि इस वक्तन्य को प्रकाशित केंग्रके किसी प्रकार में बारेंड कें रिकार में दरतन्त्राजी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल उन लोगों को प्रयर्श-पान दे रहा हूं जो हारी

ह के मामले में मेरा पथ-प्रदर्शन चाहते हो ।"

की आमारा में ना प्रतिविध्यान पर पर करनाय प्रकाशित करके यह राष्ट्र कर रिया है। अपनी ने क्रपनी हार्दिक कीर शया दी हुई कहानया के हारा कारिक से लिपि कीर रेपार में राशेका के पूर कर दिया है। अब कीरिकां के सीतर कीर बारर दक्कर नुहार सुस्त हिमा कार्या। सिंही कीर पुर कर दिया है। अब कीरिकां के सीतर कीर बारर दक्कर नुहार सुस्त हिमा कार्या। सिंही कार्या कार्या कीर अनता की अजनीविक निक्कित कीर कार्या क्राईशित ब्रावदीय हुए ही कार्य।

१६६४ की र स्रोर है महें की रांची में एक बैठक स्वरायन गार्टी की वाकियाती हो। हो है।

सा का कर देने के मुख्य उद्देश से की गई । इक्का एक हिए यह भी था कि मार्थीनों उन में

सी मुद्द सामा दें। इन बैठक का नहला ममन बिक्ती शिवाद के उन वक्तानों का मार्टीमें एक में

सी मुद्द सामा दें। इन बैठक का नहला ममन बिक्ती शिवाद के उन वक्तानों का मार्टीमें एक में

स्रोद स्वरायन गार्टी में कम दिया गया था और साम्द्र-देगर स्वराधिकर करने हों। राष्ट्रीय मार्ग सा करने के नितंत विचान कीची सामा (कारिस्ट्रपूर स्वरायन की) बुलाने होंद सामार्थी मुद्दां की दद कमाने के उदिश से बढ़ी सीरिया के सामार्थी सार्वायन के स्वराय प्रमाद सामार्थी सामार्थी नित्तव किया गया था। इसके बाद स्वरायन-गार्टी की कारीयन निकायकों को स्वरायन सामार्थी नित्तव किया गया था। इसके बाद स्वरायन-गार्टी की कारीयन निकायकों को स्वरायन सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी की सामार्थी में की सामार्थी में सामार्थी की सामार्थी में की सामार्थी में की सामार्थी में की सामार्थी में सामार्थी में कार्य की सामार्थी में की सामार्थी में की सामार्थी में कार्य में सामार्थी की सामार्थी में की सामार्थी में सामार्थी में की सामार्थी में की सामार्थी में कार्य में कार्य की सामार्थी सामार्थी सामार्थी में कार्य में सामार्थी में कर सामार्थी में सामार्थी मार्थी में सामार्थी मार्थी में सामार्थी मार्थी मार्थी मार्थी मार्थी मार्थी में सामार्थी में सामार्थी मार्थी मार्थी में सामार्थी में सामार्थी मार्थी मार्

पटना ने निज्ञाय के बाद ही कांग्रेस के कार्य का तीच बदस सथा । सरवामद्र-धान्दीलन बन्द हुआ और कींसिल-प्रवेश का वार्यक्रम झारम्म हुआ। खब केंबल शांधीजी ही सायाध्य करने के लिए रह गये । गांधीजी से उत्तरत है हरिजन-स्थान्दोलन के सम्बन्ध में दौरा फिर कारी कर दिया। क्षीर हसके बाद युक्तप्रान्त की बारी बार्ड । आंबीजी से शक्तीतिक कार्यों में भाग न लेने के सम्बन्ध में प्राप्ते लिए में शर्मांव नायम की थी, उलका भी काल का रहा था । यदि गांचीजी का खनशन सरकार को उन्हें मियाद में पहले ही सीवने की बाव्य म करता तो वह ४ श्रामस्त को छोड़े आने ! सीम-बाग इस दर्फ ितक में पढ़े थे कि गांधीजी खबांच सामाप्त होने के बाद क्या करेंगे है भारत सरकार ने उन्हें सीमांत-मरेरा में जाने की बानमति स दी थी , तो क्या वह तरकारी निरेवाण की चार्रालना करके वहां कायने चौर इस प्रकार एक नई सप्तरमा नाडी कर देंने है नहीं सो उन्होंने व्यक्तिगत सत्याम इ करने का श्राविकार बारते वह सीमित क्याँ रक्त्वा है परन्तु जब उहींने देश को निर्मायन के लिए उम्मीदकार सहे काने की प्रजासत है मी है, तो क्या कर बाब सेल का शाक्षात बरके देशा को लोक और बामसबस दें गर्व में शिए होंगे ! यह बात की समझ में नहीं बैटती : यह मांचीओ दे योग्य नहीं । पर गांचीओ भारे जी कर या म करें, कीन निर्वाननों के लिए खका क्षीता है और कीन नहीं, कांगेमर निर्या के शिए देश में बाबी बनियादी बाम पता था । १६६२के साराभ में महासमित को होएकर बांगेन की भीर उससे सम्बद्ध लगभग सारी संस्थाकों को गैरकान्त्री कमर है दिया गया था। सरकार ने कांग्रेन षी सरवाको पर से प्रांतरन्य उठाने की कार्रवाई शीम की, बारेर १६१४ की १२ जून की कपिडांश पर में प्रविश्न अंड राया । हो, लीधान्त प्रदेश श्रीर बंगाल की क्षीवेत नरकार्ये ब्रीर उनमें संस्था बन्य सरव में---डेसे हिन्दस्तानी सेवादन----उसी प्रवार धीरवाननी गडी। बुख प्रान्ती में नरवण ने उस रेरेगावों पर बापना कृत्या बनावे रक्ता जिनका सम्बन्ध, तमकी शब में,मत्त्वद्व का बायन्त्रत कर में करराम ह से था । इन्हेंरे से कुछ इक्षारतें की १६ ६५ के मध्य तक बारन नहीं ही गाँ । नामार ने बह भी घेपना को कि उनको से क सलापारी कैटियों को शाँज कोकने की है, वर को भी बानेक देते. विदेवहर गुत्रशत के हैदी, बेलों में ही रहे । कई कमिनकदी, बर्गा वे बामी नारी बायु-भा बिटिश

## अवसर की खोज में

सबकी रुक्ता कामेस का खांचिवरान करूरी ही कर दाखने की थी, इसकिए निधव हुआ है प्रेस का खासामी साधारख खांचिवरान समर्ह में खबनुबर १६३४ के ख़ान्तम समाह में हो।

महासमिति की बैठक के कारो-गोद्धे कांग्रेस की सार्य-सांग्रीत की बैठक भी १८,१६ और १ वी। उससी स्वाक्त स्व

पहना में इन निक्षमों वरू कामानी से जहंचा सभा हैं। सो बाद नहीं। एक छोर देने बहुक्का स्वादी में जो छब मी पूर्तन कांग्रम पर बहु पूर ने छोर जो बीतिक के बार्ट के छोड़ की खीतिक के हिस्ती की बेहन व करने थे। पूर्वी छोर कामानादीत का कितानी स्वादी की देश की देश ही। यह दस्त गांधीओं के आदारों को लीकर करने में सो कांग्रेस के साथ न या, त्या कींग्रित के तर्पमा विक्रम था। यर गांधीओं उठे, या में बहस जाहिए कि नेटे छोर बोले, हो बता प्रावत्नी-वारों में कांग्रेस रोगम।

बताये। हां, मदि आवरणक हो दो महत्वपूर्ण छह्य-संख्यक आवियों को ख्रपने प्रतिभिधि खासतीर से पुनरु मेहने का द्यांपकार रहेगा ।

''धाइट पेरर खारिज होने पर सामग्रामक निर्मेष भी स्वतः ही सारिज हो जायगा। बन्य शतों हे माथ ही साथ, दियानकारियी समा का यह भी कर्पव्य होगा कि यह महत्वपूर्ण अरुएसंस्पक जातियों के प्रार्थितियल का उपाय स्थिर करे चौर सामग्रीर से उनके हिंदों की रखा का प्रकण करें।

. भावनाधित के अधानाधित के उपने हिस्स के ब्राह्म कामावित में उनके हियों की रेखा का प्रकटन की । "पर चूकि वाध्यायिक निर्णय के भावन पर देश की विभिन्न व्यावियों में मानति है, ह हर्वात दे हर करूप में क्रीमेंव का क्ला मानट करना व्यावस्थक है। क्रिकेश का नावा है कि वह मार-वीप राड़ की शारी व्यावियों की प्रतिनिध्य संस्था है, हव्यविष्ठ बढ़ेमान मतमेद के रहते हुए उस उपने का वह साम्यायिक निर्णय को नत्यीवार कर सकती है न क्षत्यीकार, व्यवक्ष कि या मानीद मीन्द है।

हान ही नह भी ब्यायरपार है कि शास्प्राधिक प्रत्न पर कांग्रेस की गीति किर से नीचिव कर दी जाय। "स्मायरप्रीयक समस्या का कोई भी इस, जनवक नह पूर्णवया धार्माय न हो, कांग्रेस-द्वारा निर्माति नहीं किया जा सकता। एवं कोंग्रेस वचन दे सुकी है कि वह देवा कोई भी हम को धार्मायत की बराज, पर दूरा न उतराता है। यह जिसपर कारे सम्मन्तिय देका सहस्य हो गये ही, स्वीकार कर होगी, और हकते विराधित उस हम की अस्पीकार कर देवी जिसपर उसमें से दक्तनिरोध सहस्य हुआ है।

"राष्ट्रीय तराज्ञ र तो जाने का आपकारिक निरंचय किस्तुक स्वेतानेस्थल पाया गया है, भीर उसमें इस्के स्वाया सम्य दक्षित्रीय के भी योर सार्थानिकत्तक स्वीया स्वाया गया है, भीर उसमें इसके स्वाया सम्य दक्षित्रीय के भी योर सार्थानिकत्तक सर्व सीवूद् हैं। "ररन्तु यह राष्ट्र है कि साम्यदायिक निर्चय के बुरे परियास की रोकने का एकनाण सार्य

रण्यु पह राष्ट्र है कि लाग्यदानिक निर्माय के शुर परिचास की रोकत की प्रकारण सार स्थापन में समम्भीता करने के उपाय खोज निकालना है, न कि इस चरेलू मामले में जिदिश-सरकार सा किसी ग्रीर बाइरी शक्ति से झपील करना !"

क्या जिंद नारी स्वित से व्यक्ति करता।"

अस्ताम की मनी के कारण स्वकार ने कलाग्रीहर्ण की मिला-गुजारी करते हुए पीर-पीरे हैं के प्रात्मक की मनी के कारण स्वकार ने कलाग्रीहर्ण की मिला-गुजारी करते हुए पीर-पीरे हैं के प्रात्मक कर तो दिया था, पर बहु रख्य का कि स्वकार क्या कि साम कर तो दिया था, पर बहु रख्य का कि साम कर ते हिया था, पर बहु का का कि साम कर ते की साम कर ते हैं है की साम कर ते हैं है के साम कर ते की साम की साम कर ते की साम की साम कर ते की साम की साम कर ते की साम कर

४० मदनगीदन सामजीय श्रीर श्री अर्थों के साथ बावचीर्य फिर श्रारम्म हुई। कार्य-गांतिय सामजीयश्री श्री आं अपने का नहिमार महत्र के लिए गांवाविक त्रावेष की ने व्हिन्दार श्रीर क प्रवादिक स्वादेश के विकास की कि महत्त्र के लिए महत्त्र के स्वादेश के सीतिय की महत्त्र के सीतिय की महत्त्र के सीतिय की महत्त्र के सीतिय कर महत्त्र के सीतिय की महत्त्र के सीतिय के महत्त्र के सीतिय की महत्त्र की महत्त्र की सीतिय की महत्त्र की महत्त्र की महत्त्र की महत्त्र क

नेहीं या, बल्कि पूना-पैनट के विकद्ध भी था ।

भारत में ही गहे की भी, ब्रिटिश भागत में बापन नहीं का नके. और बाद देशी संबंध में एक प्रकार ने मजरबन्द पड़े हैं। देश के विभिन्न स्थानों में उन बानेक म्यक्तियों को, जिन्हा समस्य संस्कृत है य सुका था और जो विदेशों में बाउने वैध काम-कात के सम्बन्ध में जाना चारते थे, पासरीर नी दिए गया । चरत् ।

पटना के निरुत्तम के बाद ही से देशा-भर के क्रांग्रेसनादियों ने क्रांग्रेस कामाटियों का पुनस्तावन चारम्भ कर दिया था, चीर जून रूपते शगते प्रान्तों में कांद्रेस-कांग्रिटयां १६१२ के पहते ही गाउ काम करने सर्गी । तदनुसार कार्य-सर्जित की यैतक १२-१३ जन को वर्धा में चीर १७-१८ मुझ बागरें में दूरें। इस बैठकों में नव-संगठित कशित कमिटियाँ के लिए एक रचनामक हार्यक्रम वैचा षिया गया. जिस्ही मुख्य-मुख्य कार्वे इस प्रकार हैं:---

हाथ से कार्यकर स्वहर तैयार करना स्त्रीर लहर तैयार करने वाले हलाके 🛭 उसका प्रशास्त्रस श्रास्ट्रस्यता नियारण्, साध्यदायिक धकता, सादक-द्रव्य-सेवन के स्वास श्रीर नदीती बलुझी है। म्हने का प्रचार करना, राष्ट्रीय दग की शिक्षा की वृद्धि, छोटे छोटे उपयोगी उद्योग धर्मी की र्र् प्राप्य जीवन का आर्थिक, शिखक, कामाजिक और कारोग्य-सम्बन्धी हरि से पुनसङ्गटन इस ययस्क गांववालों में अपयोगी जान का प्रनार करना, और मक्ट्रों का संगठन खादि ऐसे कार्य कर जो कामेंस के उदेशों या लामान्य नीति के विषय न हों, खीर वो किसी प्रकार के सत्यागह का कर ह चारण न करते हों। कार्य-सांग्रांत ने सरकार का च्यान उसकी उस विरुच्ति की सर्सगति की की दिलाया, जितके अनुसार कांग्रेल-संस्थाकों पर से प्रतिकाय उठा लिया गवा था ; श्रीर कहा 🖪 वर्ष कांग्रेस की श्रान्य संस्थाओं को कानृत्री मान लिया गया है, पर खुदाई-खिदमतगारी पर, जो १६११ कामेंस के ही झग हैं, उठी प्रकार अधिकथ स्था हुआ है। सरकार ने इच आसंगात से दो नहीं प खुदाई लिदमतगारा झीर अपन्मान जिस्मे के विश्वस जारी की गई जिल्लास की बायत लेने से ह<sup>न्हर</sup> कर दिए।

कार-समिति की बम्बई वाली बैटक के सामने एक और भी महत्वपूर्ण मरन स्नाया। III वर्ग था कि खाइट-पेरर की मीजना और साम्प्रदायिक निर्वाय के सम्बन्ध में कामेंस की क्या नीति होनी चाहिए ! कांमेंस-पार्शनेयटरी-चोर्ड ने कार्य समिति से इस मामले 🗓 अपनी नीति राष्ट करने का क्रियुपेर किया था, इत्तरिय उदने इस विषय पर प्रस्ताव पास किया, जिसे सर जानते हैं। इस प्रस्ताव के वर्ड होने के पहले सदस्यों में बाद-विवाद हुआ, जिसके दीरान में शह हो शवा कि एक स्रोर परिश्त महत-मोइन मारावीम और भी अयों के दृष्टिकीया में और बुखरी क्योर कार्य-समिति के दृष्टिकीया में मीतिक भेद है। परिद्रव मदनभोहन मालवीय और शीखायों ने ऋतुमय किया है कि यह मतभेद होते हुए वे व पालिमेयटरी बोर्ड 🕅 स्त्रीर न कार्य-समिति से ही ऋपना सम्बन्ध बनाये रख सकते हैं; इसलिए उन्हेंने श्रपने इस्तीफे दाखिल कर दिये । पर ऋाश की गई कि ऋच्छी तरह बातचीत करने के बाद समान यह नीबत न आये, इसलिए उनके सहयोगियों ने उन्हें हस्तीफे बापल लेनेको राजी कर लिया !

"बाहर-पेपर के सम्बन्ध में कार्य-समिति का प्रस्तान इस प्रकार चा :---

"द्धाइट-पेपर से मारवीय लोकमत बिलकुल प्रगट नहीं होता श्रीर भारत के राजनैतिक दलों ने इसकी कमोनेश निन्दा की है, और यदि यह कांग्रेस को अपने सद्य है। वीखें नहीं हटाता है सो उससे इसका कमानच । विशेष्ट-नेतर के क्यान पर एकसात्र अन्तीपजनक अस्तु वह शासन-स्परधा है। कोसी दूर ब्रावर्य है। स्टाइट-नेतर के क्यान पर एकसात्र अन्तीपजनक अस्तु वह शासन-स्परधा है। काय। पूर अन्या । सन्दर्शि है जिसे व्यारक मदाबिकार या उससे जिलते-चुलते साधन-द्वारा निर्वाचित विधान-कारियी सम िकरोंने १६३० के श्रीर १६३५-३४ के युद्ध में पूछ मोजां खिया था। युद्धिमय पठानों के श्रारिकाय की वर्षी परिद्यु दूर्त पर उन्होंने कन्योवपूर्ण कर खे है। सीमानकारीस के प्रतिक्तिण मार्थ के साथ करते हैं कि कपाँच उन्हों देखे उर्देकत दिन यो जो उद्य मान्य की मणकालीना श्रीर मिर्दु के प्रवादों के द्वारा हो उन्हान हो कि उन्हान हो कि उन्हान हो है। स्वाद के सोजां का कि उन्हान हो है। स्वाद के सोजां का कि उन्हान हो है। साथ कि उन्हान हो है। साथ कि उन्हान हो है। साथ की देखे हो है। साथ की उन्हान हो है। साथ की साथ की देखे हो है। साथ की उन्हान हो है। साथ की साथ साथ हो है। साथ साथ हो है। साथ साथ हो है साथ साथ हो है। साथ साथ हो है। साथ साथ हो साथ साथ हो है। साथ साथ है। साथ साथ हो है। साथ साथ हो है। साथ साथ हो है। साथ साथ साथ साथ हो है। साथ साथ हो है। साथ साथ हो है। साथ साथ साथ हो है। साथ साथ हो है। साथ साथ साथ हो है। साथ साथ साथ हो है। साथ साथ है। साथ साथ हो है। साथ साथ है। साथ साथ हो है। साथ साथ है। साथ साथ है। साथ साथ है। साथ

कार्य-समिति की बैठक २५ शितम्बर को वर्षा में हुई । इस श्रवसर पर सहय स्त्रीर सच्च-प्राप्ति के साधनों के सम्बन्ध में कांग्रेस की मीति को दोहराया गया। बात यह थी कि कल कांग्रेस-वादियों श्रीर ग्रन्य नरजनों को सत्राय होने काम था कि पर्या-स्प्रसावय के लख को श्रम भ्रमाया जा रहा है। इसलिए एक प्रकार से कराची-कावेस की स्थित की दोहराया गया । 'ब्रामाबी निर्याचनी' के सम्बन्ध में कार्य-समिति ने सारी प्रान्तोय और मादरत कामें म-सश्याओं को खाशा दी कि वे निर्दाचन-सम्बन्धी कार्य में पार्लमेयररी-बोर्ड को सहायता देना अपना कर्तव्य समभ्ते। कार्य-समिति ने वह भी स्पष्ट कर दिया कि जो दल या ध्यकि कांग्रेस की नीति के विकट हो। उसे सहायता न दी जाय. और जिसकी चारमा गुनाही न देती हो उसे लोक्टर हरेच कांबेसवादी से खाशा की कि वह चालामी तिर्शावनों में कांग्रेसी उपमीद-बारों की सहायता करेता । एक इसरे प्रस्तान में जनीबार के भारतीयों का और उन्हें उनके न्याय भ-स्तर से बंचित किये जाने की कार्रवाई-सम्बन्धी कहीं का जिक्र किया गया। भी खरों के नये दश के कारण विरुद्ध स्त्रवस्था उराञ्च हो गई। इस दल ने एक प्रस्ताव पास करके कार्य-समिति से यह झन्-'पेष किया था कि महासमिति की बैठक बसाई जाय. जिसमें कार्य-समिति के सामारायिक 'तिर्याय' वाले प्रस्ताव पर विचार किया जाय । सभापति ने पविद्रत भासतीय और भी ग्रायों को स्वय ग्राकर भागने विचार पेश करने के किए आसंत्रित किया । कार्य-समिति वे सहासमिति की बैठक बुलाने के मश्त पर यह याप्टे तक विचार किया चौर भ्रम्त में इस नतीजे पर पहेंची कि चंकि कार्य-समिति की अपने निश्चय के श्रीचित्य के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है, श्रीर चुकि महाश्रमिति के नये चुनाय अभी हो रहे हैं, इसलिए कार्य-समिति महासमिति की बैठक बुखाने का जिम्मा नहीं ले सकती । बैठक में यह भी वहां गया कि यदि महासमिति के कुछ सदस्यों को कार्यसमिति के प्रस्तान के खिलाफ कोई शिकायत है तो महासमिति के ३०सदस्य महासमिति की बैठक करने की मांग पेश कर सकते हैं.जिसपर कार्य-समिति की बाच्य होकर वैतक बलाजी परेशी ।

सार्य-प्राप्ति ने इस प्रकृत पर भी विचार किया कि चुनाव के उम्मीदक्षरों को कार्यवासित के गामदारित निर्माय किया मानवा का, अन्यकरण के विकट होने के प्रधार पर, पालन न करने के विषय कर कर दिया जाय, पर बहु इस अजीवे पर पहुंची कि चींक कार्यक्रीय की इस नम्म मुक्ति के वस्त्र में कोर्र प्रस्ताव चान नहीं किया है, इस्तियर क्यत-मुक्ति स्तीकर न की जाय। शास्त्रीयशी ने श्री अपने के ज्ञार पह करेंद्र मेंजा या, जिसके उसर में प्रार्थिती ने यह दस्त्रीन रंग की पी

. t

स्तरेशी के सम्बन्ध में कामिस की जो मीति थी, उस पर लोगों में संशद उसमारे प काय-समित ने प्राप्ती इसी बैठक में कामिस की स्वदेशी सम्बन्धी स्वति की भी पुर कर रिप निमा लिशित धरान्द्रिय शब्दों में उसकी नीति निर्धारित कर दी :---

"रगरेशी के सन्दन्ध में कडिस की क्या नीति है, इस सम्बन्ध में संशय उगव है इसलिए इस रियय में कांग्रेस की लिति की क्षसन्तिक राज्यों में प्रकट करना बावरवर है।

"त्यामह के दिनों में जो हुका सो हुका, पर पैसे कामेल मंच पर और कामेल मार्ग मिल के चपड़े और सहर के बीच में प्रतिव्यन्तिता की गुम्जाइश नहीं है । कांग्रेत व'दरी है शांध से की और शांध से बने शहर की ही प्रोत्साहन देना चारिए !

''वारहें के काशाया कान्य पदायों के लम्बन्ध में कार्य-समित कामेश समासी है उर

में भिय जिल्लानिक तकाँक को अंतर करती है ---

प्रशाय-समित की समाति में कांग्रेस के म्बदेशी-सम्मन्धी कार्य उनी उपरोगी वी मीमित रहेंगे को भारत में घरेलू कीर करन घरनी हाग तैयार की बाती हो, किहें बाली वा भित्र स्रोद-शिक्षा की सामश्यकता हो,णीर जो मुख्य स्थिर मनी तेतन स्थीर मनहीं की भन्ति है में बाबेंस का प्रथ प्रदर्शन स्वीकार करने की तैयार ही !

"दम मीकर का यह वार्य गरी समाता चाहिए कि देश है स्टेशी बराफी है वी के इस स्टरेशी वाजुर्जी का व्यवहार करने का भाव उत्तास करने की समेश की सवाब में न यक्षा का चार चा अया है । यह सम्मीत तो हम बात को सकट करती है कि वहें भीर वेल को, जिन्हें साहरी। महायना प्राप्त है का ही सहसी है, न किमी क्रमिस सम्बंध है। साक्ष्य की इन्देल की बरोद में किसी बरीद ही प्रच न की बरबाद है 👫

व पेल के प्रशासकारिको में कामुसालन की आवस्ववना के अस्त पर वार्व सामित अब दूरी कि राजारे बादिसवादियों हैं। आहे में बादिस के बादिस बीर निर्देश हैं। हिशाना क न रक्ती ही, काशाबी आही है कीर सारे व्याप्तिकार्यों कीर वार्षेशियों के अदली ह हों जाता है कि एक व रेंक्स चीर जी ति पर स्थान करें कीर कार्यकारियों है जी जो कि सरमा घानिया में वार्तवस ता नी हा से विश्वह सवात संदेश सा अन्य विश्वह सान्ताय रह महें देश दे को कराने सह शहान महिन्दी की हिन्दी की मानुसार करिन अहमा की है। क काला द का दुरान्वक कर आर करते के कारान्त्री आते अकरे कीर इसके किया प्रत मध्य पार्टको को अध्यो हा

कारने कारने जान रव देने के कह मानशीय ही कीर भी करी में रह कीर १६ क कमर है है बारे कहें और काल महत्ती का सब रहिन्दू थे। इस रहिन्दू के सन्तर्ह है मा देश रीयपु में किया किया कि दिलियों के दिला और नाहर मामार्था कि विकास न्वार रेल के पिटर का रेजन के में के लिए सही बार्ड मान रेजनी बार के हुन होते क प्रकार कर की प्रकार के स्थापित करते हैं। इसके में स्थाप कर की प्रकार करते हैं। इसके स्थाप कर की प्रकार करते हैं। इसके में स्थाप कर की प्रकार करते हैं। इसके स्थाप करते हैं। इसके स्थाप करते हैं। इसके स्थाप करते हैं। a magnified which and A gray's 5 4 # # 6 # W'2 # # 4 E THE SETTING

भोर्र भी नेता उस बरादारी और यकि ही झाखा नहीं कर एकमा जो मुम्ने हिंदशाली कांमेनवादियों-बारा प्राप्त हो चुक्ती है—बाद भी ऐसी खरावा में बब्द उजमें से बहुतों ने मेरे द्वारा कांग्रेत के सामने रूपनी गर्द नीति का राष्ट्र रूप से विशेष स्थाक किया है। मेरे विषय उनकी भक्ति तथा अब्रा से अर्थ और साम उठाजा उत्तरर मेबा दवाब सामज है। उत्तकी मह कारादारी हुए बनाव के ट्रैक्नी से मेरी ख्रांस को बन्द नहीं कर समत्री कि कांग्रेस के बुद्धिशाली क्षोगों और मेरे बीच भीतिक प्रतम्द भीवुद है।

''ग्रह मेरे उन मौलिक मतभेदों को सीजिए । नर्खा और खादो को मैंने सबसे पहला स्थान दिया है। कामेस के मुद्धिसाली लोगों द्वारा चर्ला काराना अप्तपाय ही गया है। साधारगुटा उन लोगों का इसमें कोई विश्वास नहीं वह गया है। फिर भी बागर मैं जनके विचारों की बापने साथ रख सच्चा. तो मैं। द्याने के बजाय नित्य चर्ला कातना कांग्रेड में प्रताधिकार के लिए द्यानवार्य कर देखा। कामेंस-विधान में खादी के सम्बन्ध में को बारा है वह शरू से ही निर्जीय रही है और कामेंस्वाले खद सभे यह बेतावनी हेते रहे कि खादी की बारा के सम्बन्ध में जो पालवह ग्रीर शस-मदोल चल रही है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार है । यमे यह समझना शाहिए था कि यह खादी वाली रार्च सक्ते विश्वास के कारण नहीं, बल्कि ज्यादातर मेरे प्रति उनकी बफादारी के ही कारण स्थीकृत की गई थी। मुक्ते वह बाल मान लेनी चाहिए कि उन लोगों की इस दलील मे काफी सचाई है। षयापि मेरा यह विश्वास बहुता ही रहा है कि झगर भारत को आपने कारतों गरीवों के लिए पूर्या-स्वत्त्रवा प्राप्त करमी है, और यह भी निश्चद शहिला-द्वारा, तो चर्ला और न्यादी शिव्चिनों से लिए भी वैसे ही स्वाधाविक होने चाहिए जैसे कि कार्ड-चेकारों क्या लाखीं की सख्या में बाक्षेट शहनेवाली क लिए हैं, जो भगवान के दिये हाथों को काम में नहीं साते और प्रायः पश्चमें की ठाड प्रधिनी पर मारम्य हो गये हैं। इस प्रकार चलां सब्बे ऋषं में मानद गीरव सथा नमानदा का शख चिह्न है। वह खेती का एक सहायक-धन्या है । वह गुष्ट का दसरा फेपला है जिसे काम में न आने से हम नए हो रहे हैं। फिर भी पैसे कामें नवादी बहुत ही बोड़े हैं कि जिलको चलों के भारत-व्यापी सामध्य में निरवास है। कांग्रेस-विभान में से सादी की भारा की हटा देने का स्वयं यह है कि कांग्रेस झीर देश के करोड़ों गरीबों के बीच की कड़ी टट गई । इस गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न कांग्रेस ग्रापने जन्मकाल से 🛚 करती था रही है । यदि उक्त सम्बन्ध कायम राजने के लिए वह धारा वनी रहेगी तो उतका सकती से पालन कराना पढ़ेगा । पर यह भी अश्वक्य होगा,यदि कामेसवाली का <sup>ब्वा</sup>सा बहुमत उसमें ओदित विश्वास व स्थता हो ।

"दिशी प्रकार पार्शनेक्टरी-नोर्ग की यात शांतिकए। वार्वार में खदनकांव का प्रत्येवा हूं, ता भी स्था दिश्य है कि देए को भी श्रीद्वा खन्मार्थ में बच उचके समन्ने दिनी सार्युद्धित स्वायाद हो कोई सीवार में है कि स्वायाद के स्वय

हमर्थ के पारश्यरिक तनाय श्रीर संधर्म को बचाने के लिए यह अच्छा होगा कि प्रतिहरी उर्जी की सफलता की सम्भावना पर विचार करके उन उम्मीदवारों को हम लिया जान किन्दे कार्ड रिर्ट सम्मायना कम हो । इसपर रहेई समस्त्रीता न हो सका । पर पालीनस्टरी-बीड ने 🎟 निन्द हिंद है जिन जगहों के लिए बालवीयनी श्रीर श्री श्राणे कहें हो अनके लिए अमीदका सहे न हिर्देश योर ने यह भी निरंचय दिया कि सिन्ध में और कसकत्ता शहर में उम्मीदवार सहे न हिने हरें।

गांधीजी के कांग्रेस से इटने की बात ्रापाणा क कामल स इटन का बात इन्हीं दिनों में कामेस से इतिहास में एक और महत्वपूर्ण बटना हुई । यह वर्षा इन्हीं ही जा रही भी कि गांधीजी कप्रित स्थान दें। । यह कीरी किम्बदनी ही न पी,स्यॉंड उने हुरी। प्रथ्याले ७ दिन के उपवास के दौरान में जो मित्र उनसे मिलने गये, खौर इसके कार क्यास इस से जो लोग फिडी-म-विची बायवरा उनके पास वर्षों पहुँचे, उनसे बह इन्हीं वर्षों स्तर्र हार्थ ये । गांधीजी में १७ सितम्बर १९३४ को वर्षा से नीचे सिखा बक्तस्य प्रकाशित किया:

पद अपनाह सच थी कि मैं कांग्रेस से अपना श्रृत सम्बन्ध प्रकाशित क्यां — रहा हूं। वर्षों में अभी हाल में कार्य-सामांत और पार्तियदरी-बोर्ट ही बैठहीं में भाग हैते हैं हि जो पित्र महा अप के काथ के काथ काथ सामा कार पार्टीमादरी बोर्ड की बटडी में भाग रण जो पित्र महा छापे थे उनमें जैने इस सम्बन्ध में विचार करने का अनुपेव किया और उन्हों बात से बाद में खहमत हो गया कि ज्ञार मुक्ते कपित से अलग ही होगा हो से बह सम्वर्णनिय कृषिस के अधियान के बाद ही होगा अन्छा होगा । पविवत गोविन्दवल्लाम पन्ते और श्री होता किदवाई में मुक्ते एक श्रीच का रास्ता श्री सुभ्याया था। व्यवस्त सीमिन्द्रवस्ताम पन स्त्री सी सी है। किदवाई में मुक्ते एक श्रीच का रास्ता भी सुभ्याया था। स्थाप सीगों में यह वसाई ही है। कार्य में तो बना रहे, पर उसके समित्र-प्रकृष सं सालय रहें। सगर सरदार बल्लामार देत हैं मैं के सना रहे, पर उसके समित्र-प्रकृष से सालय रहें। सगर सरदार बल्लामार देत हैं मीलाना श्रदुलपलाम श्राम्यद ने इस राय का जोरों से विरोध किया है चराद वरलामार की मेरी इस बाव से सहमव हैं कि छात्र वह उपय का जोशे से विरोध किया। वर्षाय करताया वर्षिये असे इस बाव से सहमव हैं कि छात्र वह उपय क्या गया है जब मुझे कांग्रेस से सहसा है। सार्य परन्न बहुत-से सोग ऐसे भी हैं जो इस राय से टहमव नहीं है । प्रश्न के तमाप्त पहुसी पर सार्थ हैं मिलार करने में विचार करने के बाद में इस मतीजे पर पहुंचा हूं कि समस्तरारी का सागे तो यही है कि स्टब्स हुई विचार करने के बाद में इस मतीजे पर पहुंचा हूं कि समस्तरारी का सागे तो यही है कि स्टब्स हुई निरुवय कम-सेन्क्स अब्दुवर में होनेवाले कांग्रेस-प्राधियेशन वक स्थायत स्वयु । प्रतिम निर्दर्भ स्थागित कर देने की बात इंट दृष्टि से पनन्द आहे कि इस बीच हैं मुक्ते झपनी इस बार्चा हैं पर लेने वा भी का भागा कि कविस के बहुत से बुदिशाली लोग मेरे विवार्ध, हो की भीर मेरी प्राणाली से उकता गये हैं और वे यह तीचते हैं कि कामेश की स्थामाविक प्राप्ति में हैं हुई है सिंघर में एक बापक बनवा जा रहा हूं। वह यह भी बोचने लगे हैं कि कमिस देश की एक बहरू लीर-सन्नासक और प्रतिनिधमुलक संस्था होने के बजाय मेरे प्रमाय में छाउर मेरे ही हार्षी की हा पुतली बनती जा गरी है और उसमें कब बुद्धि समा दलील के लिए कोई श्यान बाढ़ी नहीं रहा।

"ग्रार मुक्ते श्राप्ती नारना की सन्वार की जांच करती हो तो यह अस्मी है हि है ही शाध्यक्ष के सामने उन वजरात की रण वूँ जिनके आधार पर मेरी यह भारता नहीं है, हार्य कुरते उन प्रतावों की भी रण दूर, जो उन कारणों पर निर्मेर करते हैं, व्यक्ति कार्रियवारी वन प्रदर्श ता चारना बीट टेकर क्षांपनी माफ-माफ शब जाहिर बर सर्डे ।

··•्रतको यथासामव महोर में रक्तने की कीश्यश करूवा । सुन्ते ऐसा मालूम ही सा है बहुत से ब्रोजित को देशी विचार रहि के बीच यह बहुता हुआ और तरर प्राप्त से तर हैं। बहुत से ब्रोजित को देशी विचार रहि के बीच यह बहुता हुआ और तरर प्राप्त से तर है तुन्हें होता जुड़े हैं यह देहें कहुत है बुक्तिहाली ब्रोजिक के ब्रोजिक

राम पर पर दे हो प्रमत्ना के ताम उत्त दिशा की श्रीक

हिये आनेवाले सरवारह की गृह सम्माननाओं का पता सवानी के लिए मेगा यह निरूचण जानर्यक्त या परन्तु बही मी सामेशिक्षों का दोप नहीं है। पर इस विषय में हाल में स्टीकार किये गये प्रस्तावों के सम्बन्य में सपने सामी क्रीमेशज्जों से, जिन्होंने उदारात-पूर्वक हम प्रस्तावों के पद्ध में श्रपना मत दिया, सपने दियार स्टीकार कराने में युक्ते ऋषिकारियक कठिनाई मासूब हुई है।

द्भार नामार्थों पर क्षपने भेदिक विश्वात को दशकर मत देते समय जिस कह का ग्रामुभन उन्हें हुआ होगा उन्हें समय आप से मुक्ते उनसे कम पीका नहीं होती। जो हाग सरका सह्य है उपनी और बढ़ने के सिप्प आवश्यक है कि मैं और वे हच कार के दशाव से मुक्त रहे ? हरालिय पह भी आवश्यक है कि सबके आपनी पारवा के कारावा निर्मादया से कार करने की स्वान्यता रहें।

"सरयागर-साम्होलन स्थागत करने के बारे में पटना से मैंने जो बक्तरूप प्रकाशत किया था उसमें 📶 लोगों का भ्यान सत्यागढ़ की विकलता की स्रोर दिलाया था । ग्रागर हममें पूर्व ग्राहिसा का भाव होता को यह स्वय प्रत्यता हो जाता और सरकार से छिपा न रहता । निस्तन्देह सरकार, के स्मार्थि-मैन्स हमारे किसी कार्य या हमारी किसी गलाती के कारण नहीं बने ये । वे तो चार जिस मकार हमारी हिम्मत हो दने की बनाये गये थे। पर यह कहना गलत है कि सरवागरी दोप से परे थे। यदि गराबर इम पूर्ण श्राहिंसा का पालन करते हो यह छियों न रहती । इस आतंकवादियों को भी यह नहीं दिलाता **एके कि हैं**में क्षाहिंसा में उससे साधिक विज्ञास है जिस्ता उन्हें हिसा में है। वॉल्क हममें बहतेरी ने उनमें यह भावना उत्पन्न कराई कि इसारे सन में भी उन्हीं की तरह हिसा का भाव भरा है. ग्रन्तर इतना ही है 🕼 💵 हिंसामय कार्यों में विश्वास नहीं करते । श्रावकवादियों की यह दलील युक्तिसगत है कि जब दोनों के मन में दिसा का भाव है शब दिसा करना श्वादिए या नहीं यह देवला मत का प्रश्न रह जाता है। यह तो मैं बार-बार कह ही खुका है कि देश श्राहिसा के मार्ग पर बनुत अपसर हुआ है. श्रीर यह भी कि बहतेरों ने बेहद काइन श्रीर ऋपूर्व स्यास दिखाया है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मन, बचन और कर्म से विशास खाड़िएक नहीं रहे हैं। बाब सेग यह परम-धर्म हो गया है कि में सरकार और आवंकवादियों दीनों की ही यह दर्प खनत, दिखला देने का उपाय दृढ निकाल कि ग्रहिता में सही सहय की, जिनमें पूर्ण स्वतन्त्रता भी शामिल है, प्राप्त कराने की पूर्ण सामध्ये है। स्रहित्सक साधन का सार्थ है हृदय-परिवर्तन, न कि बलातकार ।

"इस प्रमोग के सिद्ध, किनके किया मेना जीवन कार्यक है, प्रमें, पूर्ण क्लाज की स्वान्त न्या है। विस्तर-प्रमाण किया स्वान्त के साथ प्रमाण की स्वान्त का एक प्रमाण की स्वान्त की साथ प्रमाण की साथ की साथ

निराय में हतारा हो गये हैं। मेरे जैसे जनमना लोकतंत्रवादी के लिए इस मेद का चुत जान <sup>हार 1</sup> बात है। मैंने गरीब-से गरीब मनुष्य के साथ अपने को मिला देने ग्रीर उससे श्रम्दी हुए। में वर्ष की वीम श्रामिलापा श्रापने हृदय में रक्ती है. श्रीर उस सतह तक पहुंचने के लिए र्रमानरती है पर किया है। और इन कारणों से अगर कोई लोकर्तत्रवादी होने का दावा कर सकत है, ते ह दावा मैं करता 🖁 ।

"मैंने समाजवादी-दल का स्वागत किया है, जिसमें भेरे बहुत से ब्रादरखीय और ब्राह्म्स्वी गयी मौजूर हैं । यह सब होते हुए भी उनका जो धामाखिक कार्यक्रम छुपा है उससे देता शैंडर ग्वमेद है। किन्तु मैं उनके साहित्यों में मविपादित विद्यान्तों का फैलना खपने नीविक दशवं में ले किना चाहता । मैं उन सिद्धान्तों को स्वतंत्रता के साथ प्रकट करने में इस्तदोर नहीं कर सकता, बी ानमें से कुछ विद्वांत मुभ्ने कितने ही नापसन्द क्यों न हों। यदि उन विद्वान्तों की कार्रेस में सी<sup>हर</sup> हर लिया, जैसा कि बहुत सम्मय है, तो मैं कांग्रेस में नहीं रह सकता: कांग्रेस में रहकर स्टिंग प्रति रहने की बात तो मेरी कल्पना ही में नहीं आती । यद्यपि ऋपने सार्यजनिक जीवन की हनी म्बर्धि में मेरा बहुत-सी सस्याओं से सम्बन्ध रहा है, किन्तु मैंने कभी ऋपने लिए यह सकिय-तिपे ी श्यित स्वीकार नहीं की है।

"इसके बाद देशी रियासतों के सम्बन्ध में कुछ लोग उस नीति का समर्थन कर से हैं है री सलाह और मत के सर्वेधा विकक्ष है। मैंने चिन्ता के साथ प्रयुटी उसपर विचार किया है, न्दि श्रपना मत बदलने में सफल न हो सका ।

"ब्रह्मस्यता के बारे में मी मेरी इहि ऋषिकांश नहीं तो बहुत से कामेसमर्गे से करां<sup>दर्</sup> स्म है। III लिए तो यह एक गम्भीर चार्मिक श्रीर नैतिक प्रश्न है। बहता का विचार है कि हैं न को जिस तरह और जिस समय मैंने हाथ में लिया उससे सरवाबह-श्वान्दोलन की गाँव में बार् लकर मैंने भारी भूल की। पर मैं अनुभव करता हूं कि खगर मैंने बुतरा साम परणा होता हो है

में वियों के लिए नीविमान ही है, जबकि मेरे लिए वह एक मूल विदान्त है। कामें वचले प्रारं हिंसा को जो विद्यान्त के रूप में स्वीकार नहीं करते इतमें उनका कोई दोप नहीं है । उसके प्र<sup>क</sup>

वने-वर्द सब्चान रहा होता। "अन्त में अन सहिता को लोजिए । १४ वर्ष के प्रयोग के बाद भी वह स्रवतक साविकार

त स्मीर उसे कार्य में परिख्त करने का मेरा दोवपूर्ण ढंग हो निस्तन्देह इसके लिए जिम्मेदार है। त्नहीं लगता, कि मैंने उसके दोयपूर्ण शिंतगादन श्रीर उसे कार्य में परिशत करने में होई भूत हैं। पर श्रायतक जी कार्येशवाली के जीवन का वह श्रामिश श्रंग नहीं बन मकी इससे यही एक की निकासा जा सकता है। ''न्ह्रीर यदि ऋहिंसा के सम्बन्ध 🖁 ऋनिष्टिचतता है,दी फिर सत्याग्रह के 6145% में ती वह क्षेर ग्राधिक होती चाहिए । इस मिद्धान्त के २७ वर्ष के ग्राध्ययन ग्रीर व्यवहार के बाद भी में यह दास कर सकता कि मैं उसके सम्बन्ध में कुछ जानता हूँ । श्रनुसन्धान का चेत्र स्वयस्य ही परिमा म कं जीवन में सरपाप्रद करने के खबसर निगन्तर नहीं खाते रहते । माता, शिता, शिएक सप्रद क या सीकिक पुरुवनों की चाला खेंच्या से पालन करने के बाद ही ऐसा चावसर चा नकत हतार ब्राह्मय न होना नाहिए कि एक्सान निरोधन होने के काम्या, नाह में कितना ही बार्स , में हत नहींने पर पर्नुचा कि कुछ समय के लिए मत्यापर मुमनक ही गीमित रहना साहिए। र ध्यांच यें के प्रयोग में दीनेशानी भूनों और शांत को शेवने के लिए शका यक दी वर्गत के द्वारा

निवार के बामेंग्रे रेस की करने खाणिक शांतिन-शांतिनी और ग्राविनिधिक रंग्या है। उत्तक्ष बीवन उचकेटि की अरूट सेवा और त्याग का हिंद्या है। खागी बन्ध-नेवल से ही उत्तकी निवित्त सुकती अर सरस्वार के पाय सामान किया उठका किन्दी और संस्था को नहीं करना पढ़ा। उत्तके खारिस से सोगों ने इतना खाणिक स्थाग किया है, जिसकर देश गर्य कर सब्बा है। उनने देशपक्त और उननम्बन्निवित्त की-सुक्तों की उत्तक्षेत अरुप्त का बालि के अपूर्णायों में है। अरूप संदे देशी संपार में पुत्र करना को प्रति के वी अर्थ ना नहीं हो करना कि एका को में पूर्ण तिरुष्ठ कनोटने का मार्ग कर, रिखोह की अर्थवांना शीका न बहन करनी पढ़े। और मैं वानी देशा करना जा कुर्क निक्त्य हो से अर्थ की आर्य में कि स्थान के अर्थ का में में पूर्ण तरह के बोटने का मार्ग कर, रिखोह की अर्थवांना शीका न बहन करनी पढ़े। और मैं वानी देशा करना जा कुर्क निक्त्य हो आर्थ में वानी देशा करना

'भी चारता हूं कि मैंने जिन कर निरुप्त की जार्ग की है उनको कार्य कर में परिपात करने के लिए कुछ मलाव विराम-नीति में एक वरके कामित के मार्थ के थिए वर्ष कर । एक्सा रहामित के लिए कर कि एक्सा करों में एक्सा रहामित के में रिपा कर में एक्सा रहामित की मैं रेपा कर मार्थ के रहते 'मलावारपूर्ण' और 'शारिकासक' राज्य रस्ते वाना । मैं ऐसा व करता, समर उचित सीर शारिकास के बरते हन हो विरोपणों का राज्य-मार्थ से मेर प्रमेण करने पर उनके विषद्ध सूकत में स्वाप कर दिया गया होता। अगर कार्य करा हम सीर में में में में में प्रमेण करने पर उनके विषद्ध सूकत में साम कर हम सीर मार्थ कर कर हम सीर में सीर कर हम सीर सीर कर हम सीर में सीर के लिए वाचा है और कार्य कर सीर मार्थ कर हम मेर हैं हो उन्हें इव राष्ट विरोपणों की लोकार करने में सिचक म होती चारियों

"वस्य स्त्रोधन वह होया कि कांग्रेस की मताविकार-योग्यता चार ग्राने के बदसे हर महीने कम-से कम १५ मध्यर का ऋच्छा बटा हुआ २००० तार (एक बार = ४ फ्रट) खुत हर महीने दने की रस्त्री जाय चौर वह सह मतदाता खुद चलें या तकली परः कात कर दें ! अगर किसी मेम्बर की सरीबी साबित हो तो जसकी बादने के लिए काफी कई दी जाय शांकि यह उतना सत कातकर दे सके। इसके पद्म और क्यित की दलीलें यहां बोहराने की जरूरत नहीं है । खरार इसकी सचमुच लोकसन्त्रा-स्मक संस्था बनना है, स्त्रीर गरीब-से-गरीब मजदर का प्रतिनिधित्व करना है, तो इमें कामेल के लिए क्य-स-क्ष-कम परिश्रम का मताधिकार बनाना ही होगा। यह सब क्षोग स्वीकार करते हैं कि चर्ला चलाना क्या-मे-क्या वरिश्रम के आध-साथ सजीर काधिक क्यादरवीय कार्य है । यह बासिश-प्रशासकार के भ्रायन्त निकट पहचाता है और उन संबंध बुते की बात है जो आपने देश के साम पर आध प्रपटे प्रतिदिन परिश्रम करना स्वीकार करते हैं । क्या पद्धे-लिखों और नम्पशिनानों से यह ग्राज्ञा करना बहत है कि है क्षम के औरत को स्वीकार करेंगे और इस बाद वा सवाज न करेंगे कि उससे स्थल लाम कितना होता है रे क्या परिश्रम विद्याध्ययन की भाति स्वतं श्रापना ही परिशोपक नहीं है ? झगर हम भोग बास्तर में सोक-सेवक हैं, तो इस उनके लिए चर्सा चलाने में गीरन का श्राप्टमन करेंगे । स्वर्गीय मौलाना महस्मदश्रक्षी की अब बाद का मैं रमस्या दिलाता है जो वह आयः अनेक सभामचों से कहा करते थे, प्रामांत तलवार जिस प्रकार धारानिक शांक और बलात्कार का प्रतीक है उसी प्रकार चर्चा या तकली श्रद्धिता, सेवा क्षमा विनम्रता का प्रतिक है। जब चर्ला राष्ट्रीय-प्रताका का एक स्नाग बना लिया गया तो आदश्य ही उसका यह श्रार्थ था कि प्रत्येक यर में चर्ने की ह्याचान गुजेगी। बान्तव में श्रमर कामेसवाले चार्व के शन्देश में विश्वास नहीं करते, तो उन्हें उसे शहीय भगड़े से इटा देना चाहिए। और कामेल के विधान से लादी की चारा निकाल देती चाहिए। यह जलम बात है कि मादी की रार्त का पालन करने में निर्लक्ष्यान से भोशा दिया जान !

"दीलय संशोधन को मैं देश करना नाहता है वह यह होगा कि किसी ऐसे कामेसी की

कांप्रेस का इतिहास ः भाग ६

'मैंने सामान्य सहय की बात कही है, पर मुक्ते अब हस बात में स्टेह होने हम हैं आपा सभी कीसेसवादी पूर्व-स्वाधीनता शब्द से एक ही अर्थ पहल करते हैं। मैं सत्त है दिए स्वाधीनता उनके मूल अंग्रेसो शब्द ''क्रमस्तीट इंडिएंटेट'' के पूरे अंग्रेसी सर्थ में ही चार है! हैं मेरे लिए तो पूर्व-स्वाध्य का अर्थ पूर्व-स्वाधीनता से भी कही अधिक ब्याप्त है। ता हर्स-कें भी अपना अर्थ स्वा: ब्यक्त नहीं करता ! कोई अर्केसा वा संग्रुक शब्द हो दे स्वी है हव जिसे सब लोग समक सें, इसीन्य अनेक अवसर्य पर मैंने स्वायन ही अर्थेक स्वास्त्य है हो सामा

पर भी में सर्वाया अपूर्ण रह जाती हैं। किन्तु इव बात को आधिक विस्तार नहीं रेज वारण।
"मैंने जो कहा है कि पूर्ण-स्वराज्य की विरोगाया करना अवस्मन नहीं हो बहुद कीन कार है। उसके किनने ही कार्मिक-वारियों के और मेरे बीच मतिर की एक और बात मेरे पान व करें है। इंडर की एक और बात मेरे राज व करें है। इंडर कहा कार्या है। इंडर जहां वापन अपने कार्या है। इंडर जहां वापन अपने कार्य कार्यानार्य के करने हैं। इंडर जहां वापन अपने कार्य कार्यानार्य के करने हैं। इंडर जहां वापन अपने कार्य कार्य

काम में लाये जा सकते हैं।

"हम वस मतमेदी में ही कांग्रेस के बर्गयान वार्यव्य को विश्वस बना दिया है। बाद है कांग्रेस-कहरर हृदय से उक्कों विश्वसम किये निवा मुंद से उनकी हागी मारते हैं वे समावा उने वर्ग में परिचात नहीं कर पारो, कीर केरे पान उन कांग्रेसम के लिया मुश्ता और वार्यक्र है। जीते, के हात समय देश के सामने है—अर्थानु कारहरवा निवासक, हिन्दू मुहंबस एक्सा, तम्मूने कार्यक्रेस बच्चों कीर स्वारी समा माम-उद्योगों को पुत्रनीवित करते के करा है सी की दी सर्देश हा हम् मेरे सारत के ७ लामा वर्षि का संगठन। यह कार्यक्रम प्रारोक देशमार की देशमार को दूस करें

ान्नाने वार्यवर्णानों से बहुने हुए कृतम् की वार्या मेंने वान्त्र वे किए क्या शाही है। इसके व से बाओं नेमा बीन अकार से से वार्या कर मुका है। वा वह अब होने हुए बाल भी में 

#### . बस्बई-काग्रेम

२६ से २८ अवन्तर (१६३४) तक वर्ष्यई में कावेस का ऋषिवेशन हुआ 1. ऋषिवेशन क पहले से डी कार्प्रेस-क्रियान में होनेवाल कास्तिकारी सवारों की चर्चा चला रही थी।

श्राधिवेशन के शरू होते ही बाधीजी ने खपने सलोधनों को दी विभारों में बाद दिया। प्रयोत् कांग्रेस-विधान-सम्बन्धी स्त्रीर सरवायह-सम्बन्धी ( सरवायह-सम्बन्धी सक्तोधनी को हो द्वापने कार्य-एमिति के पैसले के लिए छोड़ दिया और विभाग सम्बन्धी सशोधनों के बारे में यह कह दिया जनका पास होना न होना ही इस बात की परल होती कि कांग्रेस उसके नये समापति य उनके साथियों में विश्वास रखती है या नहीं । यर श्राष्ट्रनये की बात है कि कार्य समिति में उत्पास परि-वर्तमी-सहित दोनों प्रकार के संशोधन स्वीकार कर लिये खीर स्वय कांग्रेस में भी अन्तें संस्यत स्वीकार 🎙र लिया, जिससे गांधीजी सत्तर हो गये । गांधीजी के मल मनविदे 🖥 कमिस में जो जो परिवर्तन किये जनकी तकसील देने की यहां अरूरत नहीं। इतना कह देना पर्याप्त है कि ध्येथ-परिवर्तन के मस्ताव के बारे में यह निरुक्त हजा कि उसे प्रान्ताय-कांग्रेस-कांग्रेस के पास सम्मति के लिए भेजा काम । अब इस प्रस्ताव पर जागले वर्ष के चाधिवेशन में दिन विनार होता । 'शारीरिक-भ्रम' की शर्व देवता उन्हीं कांग्रेस-सदस्या तक सीमित स्वस्ती गई जो कामीत के किसी चुनाव में सादे हों। चादतन बादी पहलने की बारा वयों-डी-स्था सात को गई । काश्रेष-प्रतितिधियों की सक्या २००० से कांधक ने हीना तय हथा. जिसमें १४८८ श्राविनिधि शाम्य-लेकों के चीर ५११ शहरी-लेकों के स्वन्ते गये। महाश्रमित के सदस्यों भी सख्या ज्याची कर दी गई । श्रीतिनिधियो का खुनाव '६०० शदस्यों पर एक मोर्तिनिधि' के दिसाब से रक्ता गया. ज कि १००० सदस्यों पर यक प्रतिनिधि के दिसाब से. जैसा कि गोंधीजी का प्रस्ताव का । इस प्रकार लांबीजी के मल प्रकृतिदे का यह निदास्त कि प्रतिनिधियों की सस्या ठीक कार्रेस-सदस्यों की सस्था के हिमान से हो, कार्यस ने स्वीकार कर लिया। इसका यह वातार्य हुया कि प्रतिनिधियों की डैनियत खब एक घ्य-धड़ाके से होनेवाले सम्पेलन के दर्शकों की सी ने गहर गृह के प्रतिविधियों की सी हो गई, जिनका कर्तका था कि कांग्रेस की कार्य-प्रांग्सी सामांन महासमिति व प्रान्तीय-कांग्रेल-कांग्रेल-कांग्रेल का चनाव करें । बाधीओ के समस्ति का श्रेप सात लगसम क्यें-का स्थी स्त्रीकार कर शिक्षा गया ।

लेकिन कांग्रेस का नवा विचान या चालंग्यरणे बॉर्ड, वनतामक कार्यकम यन केंग्यदायिक निर्णय-मध्यती पुगने प्रस्तावों को स्वीपूर्वत में मन्तावों का चान क्षेत्रम, क्राविवेशन के मार्चे क निर्णयों कोमेस के निर्वाचन में मत देने का ऋधिकार न होगा जिसका कि नाम ६ महीने वह शास ह

रिजस्टर पर न रहा हो खीर जो पूरी सरह से खादतन सादी पदननेवाला न रहा हो। शहरे 💕 को कार्यान्त्रित कराने 🖩 मारी कठिनाइयों का सामना पढ़ा है । यह मामला बागानी में रूत ह

तय किया जा सकता है, कि कार्यस के सभापति के पास स्थास करने का सावकार हो 🗗 मित्र कमिटियों के सभापतियों पर इस बात का फैसला करने का भार होड़ दिया अर्थ कि वे स कि मतदाता स्नादतन सादी पहननेताला है या नहीं । नियम के सर्थ में वह सादम नदा है है तन यहननेवाला न समका जाय, जो थोट देने के समय प्रत्यत का हो पूर्णतः कारो क्यें है व किन्तु फिर भी किसी नियम से यह सन्सीयजनक पता ग्राप्त नहीं हो सदसा जिनका वासन प्रदेश

सीग अपनी इच्छा से नहीं करते, जाहे उतके पासन कराने के लिए कितनी है। शाक्यानी करे कर से काम क्यो न लिया भाष । "म्बनुमय में यह दिल्ला दिया है, कि कंपल ६००० प्रतिनिध होते हुए भी कार्य है बड़ी हैं। काती है कि भली भारत कार्य-तथालय करना कठिन हो जाता है। रहाहार, हमी अविनिधि कथित के वार्षिक अधियेशन में शांकि नहीं होते । और दिश जब कि कार्येत के ही की सूचियां कही भी चानली नहीं होतीं, तथ ये ६००० प्रतिस्थित कीं नक्षी प्रश्नित कर मकते हैं। इनलिए में यह सशोधन लाहुंगा, कि प्रविनिधियों की सकता गाम कर देनी का हो म में र • • • से चांपक न हो, जीर ग्रांव चक हमार बोटों के वीरेंद्र वक ग्रांतिन से चांपह ने हैं। आय । इन प्रकार पूरे प्रतिनिधियाँ की समया का कार्थ यह हुआ। कि पूरे १० शाल प्रनार श हैं । !! कोई पेनी कार्याचा नहीं है। जो पूरी न हो । हेच करोड़ की जन मन्त्रा करने देश के निर्देश व्या है र इम महीचन क हाश क्षांमें कर की बामा दिस मान होगा, प्रमण सम्मानक की वीडि साम्ब्री तरह ही मण्डमी है अभिवेशान के प्राथी तरह बाद की बता। वसकी के लिए 1 पर

करके का ज्ञापती, और श्वामन नांगांव करें ज्ञानांवड नानवड वांवांवियों न रहते वांवि का महरूप कामें हैं। जिल क्यूचे की दरेशाची का लामना काना पड़ता है। पत्री शुरुकारा मिल गावता है। की दर्ग क्षाचार करने चाँदिय, कि कामेन का में लेका तथा जनहां जाकानायाह जा। योग उपहां में दे इस कारण नहीं है कि पुनव वाधिक प्राचित्रसन में प्रांपतिनवीं ग्रीत दर्शका का प्राप्तिक वर्ण होती है, बीन्य दल बारण है कि बार्जन ने बस का संख्या बोसा हो है। पार्वन का मोब मच खारर मर्पेचा किन्द्रम जहाँ हा सका है, ती वाकि पर बा से ती यह मुख्य हर हर है । हर ज में है क्रोफरण्ड क सम्बं कर की दिवसिंग करने कर भी है शांगर करे प्रति। असदी अवस्थान कर कराई प्रश् का है। काम बन्द दव मादान द का अपने परिवास अहा होते. आहर, नव र बान भी नहीं रमाने में चार रही हैं, जा बहुतरमांक बर बेंडम हैं। माच त्या पर मध्या करता करतेश है है वार्ड माध्यारी हैं हैं कृद्ध अन्य सीमा को काला, सहावाकोशा सुख्या आवश्यक्षी को अदृत करता, रसकार रहा औ प्रदेश ara a a w a and a man miner a foure we be not tore a b to mere b and the best to the court of th

If or face all and here arrives an radific da also at your get at \$1. and a rate was been it and any sale i it was be about to be some a

------THE WIND BUT ONE OFFICER A DE COMME TOWN & AND ADDRESS OF A का दर्गोजा उनके हिए करा सुला हुआ है। यह धर्मी है सहस्य है क्वकि यहने स्पेश सम्प्रेस सम्प्रमाने के इस योग्य बना है। परते उत्ते स्वरं में है धर पर मन्द्रमा हिन्स वर्षों है। परिचारक सम्प्रेस स्वरं प्रसाद दालत है। होगी और स्वरंभ है। इस प्रमाद दालत है। होगी और स्वरंभ है। इस प्रमाद साम के स्वरं दें संभावता है है। परिचारक समाने कार्य स्वरं । होगा कि उनका उद्देश स्वरंभ ने हिंद हमाने क्या दें वा स्वरंभ है। परिचारक समाने कार्य हमाने हमाने हमाने हमाने कार्य हमाने हमान

कर लिया ! इसलिए वहना होता कि अस-सताधिकार कोई दिखावटी चीज नहीं बल्कि कांग्रेसियों के दैनिक-जीवन में समाजवादी खादर्श को खरितायं करने का एक सब्चा प्रयत है। गांचीजी के कांग्रेस से चालग होने की बटना के सिलसिले में बम्बई-वाधिनेशन 📗 और प्रश्न भी बार-बार लोगों के अंद पर काये. वे वह ये कि बाद्यीजी बाद क्या करेंगे और कामेस की खागे क्या करना चाहिए है यहा एक चीर यह शका उत्पन्न होती है कि क्या वांधीजी ने शक्तीति से भी श्चनकारा महत्त्व कर लिया है, और दसरी ओर यह कि असर सांधीजी अपने साथ खर्ला-संघ स्रीर माम-उयोग सप की भी ले जायंगे तो कांग्रेस के पास फिर क्या शतनीतिक कार्य रह आयगा है ये र्रोकार्ये अनता के कुछ भूमपूर्ण विकारों की ही बोतक हैं। यदि वह मान लिया जाय कि रचनात्मक हार्य वास्तव में राजनैतिक कार्य ही है, जैसाकि एक सत्यावही मानता है, से यह नहीं कहा सा सकता कि गांधीजी में बार्बर चाधिवेशन के बाद शक्तीति से प्रवकाण बहुता कर लिया । इसना ही नहीं, गोषीजी ने हो खास कांग्रेस के प्रत्याव-हारा ही श्रापने लिए स्वीकशत सविनय-श्रवश का श्राविकार धुर्गचित रख लिया है, जबकि कांग्रेस में सांधीओं के जालावा उसे और सबके लिए मौकफ कर दिया है। इसलिए कहना होगा कि राजनीति छोड़ने के बजाय उन्होंने तो सारी राजनीति 👖 अपने लिए सुर्वित रस्त्वी है---रस्त्रात्मक तथा व्यक्तात्मक दोतों ही । इसपर यह वाजिब संवाल किया जा सकता है कि फिर कांग्रेस के पास रहा ही क्या है लेकिन क्या हम भी यह पक्ष लें कि कांग्रेस के पास रहा क्या नहीं ? रचनात्मक कार्यक्रम सदा असके सामने है जिसे मुसदाल में कांग्रेसी स्वयं श्रत्य लोगों की सहायता से करते रहे हैं । प्यसारमक कार्यक्रम के बारे में यह बात है कि कांग्रेस. जो सविनय-प्रावश में अपना विश्वास एएबार फिर बोधित कर चुकी है, उसे अब चाहे वब फिर चला शकती है । यास्तव में वो शहू व कार्यकर्ताओं को अनके त्यांग के लिए बधाई देने का जो प्रस्ताव पात किया गया उसमें कांग्रेस ने अपने इस विश्वास की ही बोधना कर दी कि स्वयव्य-प्राप्त के ब्राहिश व पंतिमय-प्रयश ग्राधिक ग्रन्ते साधन हैं बजाय हिंसा के उपायों के. जिनके बारे में चनुमय धान्ती विष बता सुका है कि अवका परिशास को जालिस व सबलूस दोनों हारा आतक के प्रयोग में ही

से में भी में, हाम्माह ने क्या मुझ बम महत्त्व के निर्माय के है त्यानी सांशीत के विषयी करित की सांशीत की स्थान करित है जा पर माने कि स्थान की सांशीत की सांभी कर पर माने मुझ कर सांशीत है हमा, का मिलनामानी करत की माने कि सांभी की सांभी है कि सांभी की सांभी के सांभी के कि सांभी की सांभी के कि सांभी की सांभी की सांभी है कि सांभी है कि सांभी है कि सांभी है कि सांभी की सांभी के सांभी की सांभी की सांभी की सांभी है कि सांभी की सांभी के सांभी की सां

में निर्मेश व्यापिकारों जर तमें बार समार वह एक तम व्यक्तिकार की ना है कि के पी मिन से जिया के प्राप्त के मानि में विकास में मिन के मानि मिन मिन के मानि मिन मिन के मानि मिन म

পাক কাৰ্থণ ট্ৰা কাৰ্থাৰ সামা হৈ এক কাৰ্যাৰ প্ৰথম কৰিব কাৰ্যাৰ কৰিব কাৰ্যাৰ কাৰ্যাৰ কাৰ্যাৰ কৰিব কাৰ্যাৰ কাৰ্যাৰ

The state of the s

AND THE LANGE OF THE BEST OF A THE THE STATE OF THE STATE

المراقب المر

क्षोड देते हैं। श्रापने देवेत पत्र (व्हाइट पेपर ) की तक्षतीलवार वंदी विद्यतापूर्व श्रालोजना की । कामेस कार्यक्रम के सम्बन्ध में श्रापके विचार बड़े सामदायक थे।

राजेन्द्रबाब ने ऋपना स्त्रोटा किन्तु भावपूर्ण भाषणा इस प्रकार समाप्त किया--''भारत के स्यावःच्य-युद्ध का जो सदय रहा है उसका स्वामाविक परियाम स्वामीनवा ही है । इसका प्रवत्तन यह नहीं कि हम दसरे। से सम्बन्ध विज्लोद करके ऋसम पड़े रहेंगे । स्वाधीनता से यह श्रामित्राय तो से ही नहीं सकता, लासकर जनकि हमें उसे श्रहिसा-दास प्राप्त करना है। स्वाधीनता का मतलब तो उस शोपण का श्रान्त करना है जो एक देश दसरे देश का श्रीर देश का एक माग दसरे भाग का करता है। स्वापीनवा में तो यह बात है कि इस पारस्परिक-लास के लिए दसरे शहों से श्रापनी सर्जी के बाउवार मित्रवापूर्ण व्यवहार २ल सकते हैं । स्वाधीनवा से किसीकी बराई नहीं हो सकती. यहांतक कि हमारा शोषचा करनेपाली की भी अगर्ड नहीं हो नकती । हा, श्रमध सदभावें। के बजाय हमारे शीयक शीषण की नीति पर ही निर्भर रहें वब ती बात ही दूसरी है । इस स्वाधीनता-झान्दीसन की शक्ति ग्रहिश है, जिसका सजीव व सक्तिय रूप सबका सद्भाव होना और सबके लिए सद्भाव का दीना है । इस यह देख ही जुदे हैं कि चुछ हद तक लगरन संशार का लोकमत आहिशा की मान चुका है। लेकिन असे सभी सीर भी स्थापक रूप में इसे जापनाना चाहिए। यह तभी हो सकता है लक्ति समार के राष्ट्री की सन्देह व काविश्वास की भाषतायें, जिलका जल्म अब से होता है, वर हो आपं श्रीर उनका स्थान सर्राज्ञत्वा की भावता ले ले, जो माग्य की सदिख्या में विश्वास उरान्त होने पर ही सम्भव है । पिर भारत कान्य देशों पर कोई मनत्वे नहीं बाथ रहा है। उसे विदेशियों से क्यपनी रक्षा करने के लिए और छान्तरिक शान्ति तक के लिए किसी बड़ी सैना की बावश्यकता म होगी। प्रान्तरिक शान्ति हो उसके निवासियों की सहिन्छा के कारण करी ही रहेगी. और विक कसरे देशों पर उसकी कोई भरी नीयत नहीं है, यह इस बाद की खाशा तथा मांग यह कर सहेगा कि उसके पदि भी कोई सुरी तीयत ॥ रहने । और पिर जसकी रचा सो सारे विश्व की सदिन्छ। के कारण आप ही हो आयगी। इस दृष्टि से देखने तथ तो बिटेनशियमें तह की, यद उनका उदेश भारत की करमान बास्वाभाविक हासत में बटके रखना नहीं है, हमारी स्वाधीनता से हरने का कोई कारक नहीं । हमारा मार्ग मी रुक्टिक की भावि खाफ व स्वन्ध है । यह सार्ग चतित्व, वजीव, क्रहिंसासक वामृद्दिक प्रतिकार का है । इस वृद्धकार कासफल ' हो आय, दो बार हो आय. लेकिन एक दिन हम भारत सपल होंगे।

''कहरों ने दो इस मार्ग पर प्रकार कथना जीवन कीर क्यांत वर्षण वह निवास कर दिया है। और भी क्यादा म्यांत्रमों ने बचने क्यांत्री मार्थ है स्वत्य के सुद्ध ने कुरीन कर दिया है। विकेच मंदि स्वार्ग मार्ग में कोई लेजिनाइसी कार्ये को हमें उत्तरी क्यांत्रमा की व्यादिक कीर तह हैं। में भा कारत से अपने भीठे मार्ग में बोई क्या दी चार्याय है क्यांत्र देखा है । इसे अपने प्रेर का अपना इस्ट्राम्योग जी मार्गित को नहे चाल कीर बागा के बाग देखा कर के मार्ग स्वार करने प्रकार का अपना और अपने निरूप्त पर श्वाटक बदन चार्यित । सत्यावत वीकर कभी मुझ्च कार्य के तित्र स्वार का अपन यह तात्र दूखी है, लेकिन कारत्य है से प्रवास के से कीरों स्थान ही नहीं है। कार्याय है अस्त

> "Truth for ever on the scaffold, Wrong for ever on the throne,

होकर रहता है। गांधीजी यह महस्तुत करने समे ये कि वह एक पर वोग्न के हमान है हिस्से हो देवीं जा रही है, और जिलता ही अधिक यह उस बीम की कम करने हा प्रश्न करें र अ मा पटता जाता है। यदि संवित्य-द्यात्या प्रारम्भ करें तो वह हों, इद ही है वह और उसका संचालन करें सी वह वहें। युद्ध छेड़ें तो वह लेड़ें, मुलह हों तो वह हाँ। के लिए, भारत करने के लिए, जामें बढ़ने के लिए, पीछे हटने के लिए हरा है है धारर दे तो आंघीजी । सच तो यह है कि इतने भारी बोक के इटने से III वहीं कित है? 'लंदा हुच्या था, सजबुत ही बनेगी, जैसे कि एक परिवार से पिता के हटने से पूर में ही है, उसके स्वयं काम करने से हिम्मत भी बढ़ती है, उनकी क्रिमेग्री है सम है, उसमें खाशा खोर उस्पाह का संवार मी होता है, खीर देवी हात<sup>5 में है</sup> है है है। 'जनके वह दृद्ध पुरुष अपने परिवार को अपना अपने एहं को आवश्यक्षानुमा कर करान देने और जनका पथ-दर्शन करने को तैयार हो। गांधीओ इसके लिए देवर है। वर इसके इसके ही चुके हैं। अनका उद्देश्य हो कांगेस को देश में एक शक्त बनात है। कि है। उसके सदस्यों की संस्था से नहीं बरिक उन सदस्यों के पीड़ों की नैतिक पार्टि हों। रह्यी है ; और जैसे जैसे उसके नेताओं में जिस्मेदारी की भावना बहुदी बहुई है की न्नमीत् दशी जन्म नतान्ना म । जन्मदारी की भावता बहेशी जात । जन्मित्रीत् की प्रमाने बनाय कमिल बहुत काल तक कोर बहुत अधिक मात्रा में सोर्थाओं से हैं किया है। क्षीर क्षपनी शर्वो पर ही गांधीजी का सहयोग चाहवी है। वरण कर है है है हरें हैं स्वीर क्षपनी शर्वो पर ही गांधीजी का सहयोग चाहवी है। वरण कर है है है हरें हो। नापीनी का सहकोग गांधीजी की शहीं पर ही प्राप्त का सकते हैं। बहने सहकार मांधीनी का सहकोग गांधीजी की शहीं पर ही प्राप्त का सकते हैं। बहने कि तर होते चर्चों को पूरा कर देगों उसी दिन यह क्षोमें वर ही प्रान्त का सनते हैं। ब्रोन तिल तर रोगे सार्चों को पूरा कर देगों उसी दिन यह क्षोमें से सार्थ काने सीर उनश कार्य कर से हो सिए दैयार हो जायो। जीर वे शर्दे कीमत में पाएत जाने कीर उन्हा अप करने हैं। सिए दैयार हो जायो। जीर वे शर्दे कैनल यही हैं, कार्रेस पाने हुए हों। ले मद्दर तनने हो, चार संस्था में का ही हो, वह देशों दार्ग हार के हैं। विकासी का नाद तरुपा स कम ही हो, वह देवी बार्य-वृद्धिद्वा श्वापित हर हो। कियाशील होकर काम करती रहे निवसे कामेब-संस्थायें बीने की मांवि हा कर हो। हरू सदै। जन यह सम्बद्ध हो कायमा को यह हंगी-सुरी से झांडा प्रमार है हुन हाई है। मुश्रीकी हिम्म क्षेत्र की ्ष पण चुछ हा जायमा यो यह हंगी-पुरी से बाहर जगा नेहत गाँव मा गांभीजी देशी कांग्रेस को जन्म देना चाहते हैं जो श्रांपहार हे श्राहण ने में भाग प्राप्त दूर हा। यह अली का श्रेष है कि अली वार्ष वह से बाहित है। उसे स्थाप करा के अले, अर्थाल भागे को, भारत की राष्ट्रीवता का आशा कर दिल है। उसे र नीत चेन्द्र, ज्याम् साथा हो, आरत ही शहीवता हा छात्रार वह दिर है। उद्भान मीति है चेन व उसके खमिनाय तह हो व्याप्त बन्ना रिया है, जिन्हें वीरणन स्वान है। इस निर्माण का मण्डल चन प पत्रक कामवाय तक को व्यापक बना दिया है। जिस्से वीहर हो है। निर्माण का वारान्या-कार कार्यक्रम दी राजनीति हो का करत है। उन्हें देश है हो हो है। एक चालती किल एक सादमी दिया, यह समझा श्रेष हो सामिति में था जात है। उन्हें देह हो हा है। सिन्हें नेतन में रूप क्रमास श्रेष दिया निन्हें नीचे एक्स होता है। तह है। तह है। हिनारे नेतृत्व में देश सम्बंध भागी समी हिमा जिनके भीने एकत होता देश तर वह है। है। हैं जिनके नेतृत्व में देश सम्बंध प्रमति कर नहें । मांचीने मने ही शिक्षण है होते. उन उपे निकारों के सनुवार नेतृत करने हैं निया निकार वरेंग सा का लोग हैं। निर्मात्र इसवर्गी में अने रहे हैं, वह सदा मानव के प्रथम शहर बन्ने को देहा है।

नार्य निर्मात की जड़कार का बीच उनके कार्यात करू महिन्द्रस्य है करते हैं सार्य स्थाप को जड़कार का बीच उनके कार्यात करू महिन्द्रस्य है करते हैं

पराय की प्रगिवरोंन साम्यामों के बाय पहला हुए है, बीर चूँकि पासी का पुत्रसंग्रहत कीर तिसंगय कार्यव के रायतासक-कार्यक्रम का एक झंग है, और चूँकि ऐसे पुर्वित्रांग्य के दिए हाथ "कवार के प्रवर पत्रमें के स्वराय मानी के झात था झात्राय उवीप-पत्रमें के पुत्रस्ता करना पत्र उन्हें हो स्तार देना करनी है, और चृक्ति हाथ की कार्य के प्राप्त कर कार पत्र कार कर के स्वराय कार्य की सामर की सामर की सामर की सामर की सामर की साम की सामर की साम की

भिकार होगा।" इस प्रकाश के परिवास स्वरूप ही जुमाहरों क्या प्रदर्शनों के सम्बन्ध में श्री यक प्रस्ताब पात या गया, जो इस प्रकार था:—

न्या तथा, की इस प्रकार था:---"चूंकि काग्रेस के बार्षिक कांवचेशानों पर होनेवाली शुप्पाइशों स्था धूम-बदाके के प्रदर्शनों मुरुष-मार व व्यव से स्वागत-संग्रित को मुक्त करना बांखनीय है और चूंकि इन नुमाइसों व

रांनी के बाध्य क्षेत्रि क्यानी के लिए वह जावाभव हो मार्ग है कि वे कंत्रिय को कामशिवह कर हैंग भरिष्य में स्वागात-सर्वित प्राप्तारकों क्षण प्रश्नाक के स्वरती के आर हैं वर्ष को स्वरती है। कि वृद्धि द्वामार्थी व पूर्व-क्षण के अर्थर्शन कार्यिक शोध वास्त्रेशन के साहत्य करा है। उसे वर्ष को सार्थ क्षांवित-मारांधीय वर्षा-कथा काम्य-वर्षामा-कथा के प्रश्नुद (क्या कार्या है) वे वन्त्यों में में मरस्त्रों का संतरक रहा प्रकार वर्षामी कि शिक्षा के साव-क्षण क्षाम करना का सौर स्वाप्तक में बोर्कों का स्तरोहकन भी हो। होया करने में उनका प्रकारण करेंग्य संत्राय करनी हसावी क

रप्पर्येन स्पत्तः श्रीर दन्तें स्त्रिक्तिय्व बनाना, श्रीर आमवीर वर आयन्त्रीतन की द्विशी शांकियों हो परित करना (?) कोरीय वालिस्टरी सेवें पर भी कोबेट ने एक मशान वाल किया । स्वय बोर्ड ने ही एक स्त्रींक प्राप्त करनी यह कमादि प्रकट हो थी कि चुँकि सोर्ट का निर्माण पर आजापारण निर्माण में इम्म या. वर सोहतीय है कि उटका जीवान-साल एक साल वाल क्षार्ट सींग्वर रहे और उटके सरस्य नान-

सहर-मर्वापकार के सम्बन्ध में एक पृथक प्रशान पाल किया गया, की इस प्रकार था :---

#### कांमेस का इतिहास : भाग ६

Yet that scaffold sways the futura. And behind the dim unknown Standath God within the shadow. Keeping watch above his own."

"नाय भने ही जावीतल में दिले सरकता सूनी पर, धीर दिले बान्याय शान से बटा हुआ विहासन पर, शरी का पिय सन्ता सत्त बट तो भी इस मारी का— पय पत्तर देना सूचा भर में, होगा पूर्वज परन्य । स्था तके सम्तान खेंगे विभिन्न बहुत गामन में, इसमें प्या ते सम्तान खेंगे विभन्न बहुत गामन में, इसमें प्याने साम करेंगे जन में हीर विकास में।"

कांग्रेस के प्रस्ताब अब हम उन प्रतासों की छोर जाते हैं जो बर्जार-कांग्रेस ने २६, २७ व रह अरुत्र हो अधिवेदान में, जिससे राजेन्द्रशायू नमायति और भी दें एकः नरीमन स्वारताणाई है,

हमें ! कांग्रेस के पाने प्रस्तान हाय उन प्रसादीं की अंत्र किया यथा को कार्य-समिट व हारें ने मर्थ १६९ भें में व उसके बाद क्षणनी बैठकों में पास किये से और जिनके रिश्य खाँव ठैं मैंस्टरी-बोर्ड, उसकी नीति व नार्य-कम, रचनात्रफ नार्य-कम, प्रक्रणी भारतीयों की स्थित कारा व स्परेशी थे !

'इसके परचात् राष्ट्र के स्वागं,व सविनय-प्रवशा में राष्ट्र की झास्या-विषयक धक प्रसाव एउ जो इस प्रकार था :---

''यह कांग्रेस प्रष्टु की उसके हजारों स्त्री-पुरुष, मुद्दे क्षीर करतान, गांची व शार्री के स्तर' के बीरवापूर्य स्थान व कर-चरन के लिए बचार देती है और अपने इस दिनाय की प्रश्न कि स्वर्धियानक स्वस्त्रीन म समित्रवाद्धात्रका के बिता देश में इतने मार्के की स्तर्धिक कि होना स्वरूपन्य या । हकतिय स्वात्रका कर की सावस्त्रका सहस्त्रक करी हैं। गांधीओं के सौरों के लिए स्वित्तव-स्वत्रका-सान्दोशन ग्रीकुक कर दिश्य ज्ञार, यह इस बात में ता पूर्ण विस्तरक मकट करती है कि स्वरावश-मान्दोशन ग्रीकुक कर दिश्य ज्ञार के स्वर्धिक के सिंह है में अस्तरक सक्त्री तार बता कुछा है कि उनका परियाग जातिस व मजतूर होने के तंक-प्रयोग में ही होकर रहता है, स्वरितासक स्वत्नायोग और स्वित्तव-स्वरूप स्वर्धिक वैक

।" १ वहें दरकार पर प्रशान-हाथ गं॰ अवारसाल मेहरू हो पर्यपनी श्रीमधी *हमला ने*हरू हैं र हारित ही दिग्या प्रकट की गई चौर इस बात की उम्मीद की गई कि पहाडी-खान <sup>वर</sup> इनका स्वारम्य ठीड ही जायम् ।

प्रसिक्त-मारवीय भाम-उद्योग-संघ के कियय पर खाशी बहन जीर जहल-पहल रही और हर्ड निम्न क्षम्बा प्रस्वाय पास किया गया :—

'ब्रॉक देश-भर में कॉमेंक्सियों के सहयोग से खयना उनके सहयोग के बिना खरेशी के मणा करनेशारी बर्द्य-टी संस्थायें खुल गई हैं, जिससे शोगों के दिसों में इस बारे में बहुत भग है कि 'सरेशों' का स्वरूप क्या है, और चंकि अपने खारण्य से ही कृषित का ध्येव स्व ब्रोसेम्सली में कामेंस-पार्टी ने श्री वसदपुर ब्राइम्बरलां श्रेरवानी की श्रीकेमस्ती की व्याप्यच्छा शिए लग्ना किया, लेकिन वह हार गये। ब्यपने सीन दिक्की उत्तमीदवार श्री क्राम्पंकर, शेरवानी रायमत को खोकर कामेस की नहीं चृति उठानी वश्री। देश को श्रेष्ट-से-श्रेप्ट सेवा व्यप्ति करके

तीनों बीर द्वापने जीवन के शीवन-काल में इस संभार से कूच कर गये। श्री शाशमल कांग्रेस-नेशन स्टरपदी के थे।

क बात में कांग्रेस के साथ थे।

चसेम्यली में काँमेस-पार्टी का कार्य कांमेस-पार्टी ने फील कसेम्बली में, जिसका श्रापिनेशन २१ जनस्ती की श्रक हका, क्रपना

िष सारम कर दिया। शरकार से श्राविका-मार्तीय माम-उरोम वंच के बारे में को गरंदी-पत्र निकाता। देव पर विवाद उठाने के बार्च को के स्वाने में के स्वाने मार में पर विवाद कराने के बार कर कराई पत्र मारा अधिक पर कर कर कर किया है। मारा पर किया है किया पर किया है। में साम पर किया है। मारा पर किया है। मारा पर के भी सातवान्त्र वहा अब नजरवार ये यह भी है कि भी सातवान्त्र वहा अब नजरवार ये यह भी है कि में मारा के निवाद में प्रावेच मारा कर के स्वाने के सातवान्त्र के स्वाने के सातवाने के सातवान के

े. रेकिन मापने उन कई उन्हें कर वे खरकारी वरों तक की व्यक्ति में पावल न की वो करामावाः • पर को प्राप्त करने नाले वर्गक को खरसर शिक्ता ही करते हैं। क्रमित ने खपना तृथा बार ब्रिटेन \* पातल || पूर्त तकारी प्रास्त्रीय ते दिखा । प्राप्त कियद हैं वर्गों से खरीवश्री ने पर प्राप्ता श्री कर दिखा कि सम्भीता करता नत दिखा जाया (। वस्त्रात्री ) पर का दुक्तायोग करके धरने शाकों के लिए जो सामाजातक हो लगावनक कार्य किया जा वक्ता है उत्तका वर समाजीता एक स्थान उत्तारण या, जिले आरत-मंत्री व हिटेन के व्यापारमध्यक्त के प्राप्तान ने खागव में दिया या

ममभीता है किया या ब्रिटिश सन्त्र-सवहल के दो सारलों ने सारत के व्यापार की लूट को बांटने के तप, पर उसको दे दिया गया वका कंपना नाम 'ब्रिटेन-म्यरत का व्यापारिक समक्रीता'। बासाव में ''कसिन का कोई भी सरस्य दिनी एक का दिनी भी कसिन वस्ति के सुराय है दिस्सा न हो सकेगा, यद कह दूरे ही। से हाथ की कही कही कार्र सारस्य न परस्य हो।'

न को रोज गार पर पर पुर तात से हाय की बता बुना गारा कार्यका न पर्नका का बाबई न हिंस हैं स्थान पर्दरी बार क्षम-सताधिकार का प्रक्षाय वास दिया गय, तो 11

प्रकार था :---

"भी में भी सर्वता विशी मी बोलि-बार्टी की सरए का के लिए उम्मीदकर नमारियें इनकार स होगा, चरि उपने कुनाव की नामकरागी की सारित को सम्मदा हैने में हैं प्रति में प्राप्त की भीरि से मा स्थित के लिए लगासर कोई ऐसा सारितिक स्था ने किया है। मा से दें दव पृथ्व में डार्ट्ड करते हुए हैं - नक्तर के ध्व- का कहा के स्वाद हो, या जो प्रदे सक इस है इस स्टेब सावद हो। कार्य शर्मित समय समय पर मा-बीय कृतिस-बांग्टियों हथा खासल-मार्ग्ड प्राप्त देवीय-विप से सलाह देवर यह निर्चारिक क्षेत्री कि कर्ता के क्षाय बुहार की ना अस ॥

गांधीकी वी श्रल्यदेशी ने इस बात का तकाजा किया कि गांधीजी में विश्वास का घड़ प्र

पान क्या जाय । तस्तम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार थ्या :---

"यह कारिस महास्मा गांधी के मेतृत्व में श्रावनी विश्वास की क्लिम प्रकट करही है। उनमें इस सब है कि कारित से आरण होने के निश्चय पर उन्हें विचार करना चाहिए। हे दिन वृद्धिः इस बात के लिए राजी करने के सब प्रथम विश्वस हुए हैं, यह कारित अपनी हण्डा के दिवस ट निर्दोध को मानते हर पार्ट्ड के लिए की गाँड उनकी देजीक सेवाओं के प्रति प्रस्तवाद प्रकट वर्ष होंदि जान है इस साहशासन वर लगेश प्रकट कारी है कि उनका सत्ताह महावरा स्नीर रमस्ति में अवस्ताहतार क्रीनेस की मान होंगा रहेगा।"

कांग्रेस के काशासी कांकिवेशन के लिए युक्त-प्रान्त से निमन्त्रण मिला यह सी। किया गया।

असेम्बली का चुनाव

बन्धर वा व्यविद्यान लातम भी नहीं गया था कि देश व्यविक्षा से जुनावों में बी वर्ग कृद वहां । इससे सोगों में फिर महस्य किया कि दुक्त बीवन का क्यार दुक्ता बोर मानों दुक्त के के लिए उन्हें क्षानी मनवारी जीक मिल कहें। देश का किशा-किशा और देश की तरिते तार्थी खान वाली गर्म । देश-भर में मन्या-स्थान्योकन वार्श कर दिया गया। कारिय ने समाना है स्थान वाली गर्म । देश-भर में मन्या-स्थान्योकन वार्श कर दिया गया। कारिय ने सहस्य की सीर भी अराये के निराम के किशा क्षार कारिय के निर्मानिकारों के नाम से स्वार होने को निर्मान क्षित्र । क्षित्र के निराम कारिय कारका कारिय के निर्मानिकारों के नाम से स्वार होने को निर्मान क्षित्र । क्षित्र के निराम कर देश कारका कारिय के निर्मानिकारों के नाम से स्वार होने को निर्मान क्षित्र । क्षित्र चेन के निराम कर देश कार कारिय क्षार के स्वार के साथ कार्य कर कार्या का कार्या क्षेत्र, तिकारे लिए सा स्वारम्य में वित्य कर क्षार की स्वार का कार्या के साथ कार्या कर कार्या कार्या ने स्वारम कार्या के साथ कार्या के साथ कार्या कार्य कार्या कार्य क . ब-पार्टी ने धशोधन के एक्ष में राय दी और नामजद-सदस्यों के खिलाफ राय दी I भी जिल्लाह का संशोधन इस प्रकार या :---

"यह कौंसिल 'सम्प्रदायिक 'निर्माय' को जैसा कळ भी है, उस समय तक के लिए शांकार ी है जनदर विभिन्न बादियों का भागस में समग्रीता तैयार न हो जाय । प्रान्तीय सरकारों की योजना के सम्बन्ध में इस कींसिल की यह राय है कि वह छारश्त

न्तोपजनक स्रोर निराशा-पूर्ण है, क्योंकि उसमें श्रानेक झापत्तिजनक बार्वे स्वश्री गई हैं--जैसे

उकर दृहरी कींमिलों का कायम करना, गवर्नर को ऋताधारण और विशेष श्रीधकार प्रदान करना, m के नियमों, गुप्तचर-विमाग और खुफिया-पुलिस-सम्बन्धी कसमें हैं, जिनके द्वारा कार्यकारिएी र कौसिलों का नियत्रण झौर उत्तरहायिथ बास्तयिक न रहेगा । नवतक इन धार्यातजनक शतों को

शया आयता. भारतीय-लोकसत का कोई खन सन्तर स होगा । चायिल-भारतीय सक कहलाजेपाली केन्द्रीय-सरकार की योजना के शर्वध में कींसिल की यह र राय है कि यह थोजना जड़ से 🖷 दोपपूर्ण है स्त्रीर ब्रिटिश-मास्त को जनता के लिए. स्नास्तीकार्य इंतिकार यह काँक्षिल मारत-सरकार से शिकारिश करवी है कि वह सम्राट की शरकार की शलाह कि इस योजना के ऋाबार पर कोई कानून स बनाये। यह कींग्रिल इस बाद पर बोर देती है कि

रियर करने के लिए कि सिर्फ ब्रिटिश-आरत में बास्तविक ब्रीट पूर्या उत्तरदायी सरकार किस पर स्थापित की जाय, सुरकाल 🜓 जेहा की जाय, कौर इस उद्देश को सामने रसकर विना निसम्ब र्वीय-लोकमत से परामर्श करके रिचति में परिवर्तन करे !" भी जिलाह के संशोधन के दमरे और वीसरे भाग को एकसाथ सरकार। प्रस्तात के स्थान पर ह पूर्व योजना के रूप में देश किया गया था। सरकार ने, सांमेध्वर के हाय, इस नशोधन की न्याहरूर पालंगेयदरी कांत्रद्री की रिपोर्ट को बैमा ही रह करनेवाला समभव जैमा कांग्रेस पार्टी द्वारा । किया गया खुल्लाम-खुल्ला १६ करने का घरतात या । लॉ-मेम्बर ने आं त्रियाह के सशोधन का नि काते हुए कहा :---"महोदय, मैं यह बहनेशाला था कि अपने मित्र भी देशाई के लीधे, नब्जे भीर लूने भारू

ए 🕏 स्थान पर श्वन हमारे सामने श्वपने माननीय मित्र मुहम्मदश्वानी क्रिप्राह नाहन का श्वाप्तराह र कीशलपूर्ण बाहमणु मीजूद है, वर्षाः इसका उद्देश भी नहीं है ॥ ''मेरे मामनीय किन्न क्षाच्छी तथ्ड आतने हैं कि वैसे देखने में तो यह कार्य भाग पर ाषमण् है, पर ग्रासलियत में मेरे माननीय शित्र भी शिकाह के सशोचन में शौर कॉमेंस-नेता के

रोधन में मुलतः कोई ऋत्वर नहीं है।" जन रेलवे-बजट पर विचार हुआ। हो। लरकार को धानेक बार द्वार न्यानी पढ़ी थी। धानेक

श्यों ने विविध परश्चमी से रेशने के महत्व में अन्तामी नीति के मूर पुरे उदारे। शिया दम नेया भी भूनाभाई देखाई ने रेलवे बान्ट को चटाकर १) बर देने का प्रस्थान पेश किया । उन्होंने

राने मारदा के दीयन में प्रमागवश सरकार की बर्तमान-नीति के धुरें उकावे कीर कहा कि वह ेंत १६६० के स्वरीते के क्रानुतार करती का नहीं है। इस प्रकार जीति करतने के कारण हैं (क्र)

कींत्र इतकल के समय हैतिक साविकारियों की द्वारत कीर वर्षाण नशायत देन , (का) हरतीय रेलवे में संगी दुरें विशास चूजों की रहा करता । (र) मानुमर्था-हागा निरुद्ध किने सर प्य-परम्य रेलवे-माधिकारियों के वहीं की रहा को जिम्मेकारी लेख ; (ई) लेखिक की। क्रान्त कार्र ी किया पर महिन्य में मरोरिक्यों की मर्जी की अवस्था ; (3) रेक्ट का मीकरियों में अवस्था क या बात थी कि नरे मुखारों के व्यावादिक संस्कृतों के बारे में क्याहरू पहिन्दियों में जो विधारियों की काने बाती थीं, उनकी क्षमक में काने के किए ही पत्ने के स्वादा मान्या मान्या

मन्दन्य रखनेवाले विटेन के हर व्यवनाय की यह धावसर देशी कि वह खपना पद पेरी

जिटेन में भारत का करूवा लोहा सभी सक बिना खुँगी के जाता रहेगा नवतक मार

इस रिपोर्ट की बहुत के सम्बन्ध में सरकार ने बड़ी कीसिल में भी डंग क्रांस्त्रण

श्रन्य परीकों की दलीलों का जराब दे सके।

सीलाद जीर कीर पर खूंगी था कान्त वर्तमान करण की माति है हिरेज के बहुर विलवण एमकी ते पर ६० कान्य र १६६५ को हस्वादर दूए जीर बड़ी हैरिंड है हैए हैं कि निया थी गई। खुपाई विवदस्वामारी पर कार्यो में प्रे प्रीवस्त्र की हर्ष है कि कि निया थी गई। खुपाई विवदस्वामारी पर क्षायो गीत के ऊपर भी लोकनक की है। एक विवद हैं पर चे बाई। निया है कार्या भी लोकनक की है। एक वाद की पर एम कर कर विवद में पर कि बाद मात्र हैं। ए पालिमेटरी कमिटी की रिपोर्ट की चर्चा कात्र मुफकर खन्त में करते हैं हिए एम होती हैं के उस भी की कार्या है जा की की कार्या है की पालिमेटरी कमिटी की रिपोर्ट की क्या का कार्या पर की की साहर पेपन था उनने पर वाद कर वाद की की पालिमेटर की रोगों उमार्थी की पर वाद की की पालिमेटर की रोगों उमार्थी की पर वाद की की साहर की की की साहर की साहर की साहर की की साहर की साहर

प्राचीय की जिसों में श्रांसवायर किये गए दश से मिलन या । प्राचीय की जिसों में सक्यें में काम नहीं सिला, जो दीन ही या, जिससे रिपोर्ट के सम्बन्ध में केंद्रित की स्वाच्या के स्वाच्या में किया है। किया पर वाई की सिला में स्वच्या की स्वाच्या के सिला में किया में किया की स्वच्या की सिपोर्ट के स्वच्या के सिपार्ट की स्वच्या की सिपोर्ट में सिपार्ट की सिपोर्ट की सिपार्ट की सिपार्ट

श्ररा मुखलमानों श्रीर सरकारी सदस्यों की सांब्यलित रामों से पास हो गया। श्री तिलाह के संशोधन के तुसरे श्रीर तीलो भागों को एकसाय रहता तथ होर सी ने उन्हें सरकारी प्रसाद के स्थान स्थान के किस्ता के स्थान स्थान के स्थान (1) कांग्रेस के नने विधान के आनुसार कांग्रेस के सदस्य बनाना और कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस के संगठन करना ; (१) शाम-उपयोगों के जिल्लान उपयोगी आनधी एकत्र करना ; श्रीर (३) जनता को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में और करानी-कांग्रेस के द्वारा पश्च किये गणे आर्थिक 'कार्यक्रम के सरस्य में जानकारी कराना।''

भी मुमापनदा हातु की शततन्त्रता और गति-निष्य प, कर बह कपने दिता हो मुद्ध पर मोड़े कम के लिए प्रारत खारों थे, जो खरमान और तत्वाच-करक रहारी विन्दर्स लगाई गाई थी, जत पर कार्य-मंति ते चोम प्रकृष दिवारी। वांगित ने कमाह प्रकृष के लिए में में में पूर कारेंगी वहरूनों के वह पर कार्य-मंति ते चोम प्रकृष दिवारी। वांगित ने कमाह प्रकृष क्रिकेट किया कि वे दन नियम का पात्रन कहाई के वाच करें। क्यान्य-मंत्रिक क्यान्य के प्रकृष के क्यान्य करें। क्यान्य-मंत्रिक क्यान्य क्यान्य कार्य-मंत्रिक क्यान्य कियान के प्रकृष क्यान्य क्यान क्यान्य क्यान कियान के क्यान क्य

#### काप्रेस का पचासवां वर्ष

श्रद हमें कार्रेत से सम्पन्धित उत्तवट्याओं को सद्देग में देना है जो १६१५ में पटित हुई। इस पर्य कार्रेस को पत्तास पर्य होते हैं कोर इसी पर्य का वर्यन इस प्रस्तक का यह स्रत्यिम स्वरा है !

हार्य-समिति की मैठक १६ से १८ जनवरी वह दिस हुई । इन बैठक में बातपुर के भी झम्पकर कौर गुजरात-विद्यानीठ के झारवार्य निहजानी के पत्लोक जात पर शोक-प्रकार किया राजा। इन दोनों मध्यों में कहें कह उठारे ये खोर देश की लेवा कही लाग के नाम की मी। झारप करों की मीति देश करें भी पूर्ण-स्वराध्य-दिशक मनावा नावा और हव इत्यवतर के लिए सारे भारत है गालनार्य एक स्थान मलाव नावा नावा। नह इन प्रकार है !——

"इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस पर हम समस्य करते हैं कि पूर्व स्वाचीनता हमारा अन्मतिह्न श्रोषकार है, श्रीर अन्दरक हम उने प्राच्य न कर लेंगे चैन से न वैठेंगे।

"इन उदेश की लिक्षि में इस मन, बचन, कर्म से बवाशनित सर्व और सहिता का पासन

वरेंगे और किसी भी त्याग या कष्ट के लिए कटिक्ट रहेंगे।

''नत्य श्रीर श्रद्तिंता के दो आवश्यक गुर्खों को व्यक्त करने के लिए इस

(१) विभिन्न जातियों में हार्दिक ऐश्य की बृद्धि करेंगे ब्रीट श्रित व्यति, वर्ण या माग्यहाय या मेद किये बससे नगरी का रिज्ञा कायता करेंगे !

(१) हम स्वयं भी सादक द्वव्यों के सेवन से बचेंगे श्रीर दसरों की भी बचायगे।

(२) हम दाय से कावने की कहा को और क्रम्य बाग्य उचीयों को प्रोत्सादन हैंगे और अपने व्यवदार में खद्र और शम-उन्नोत की क्रम्य क्लाए लायगे और दूवरी सारी पाओं को क्षेत्र हैंगे।

(४) श्रस्ट्रयंता का निवास्य करेंगे ।

(५) जिस सरह होगा, लाखो भूलों मरते हुए भारतवासियों को सेवा परेंगे 1

(६) ग्रन्य राष्ट्रांय ग्रीर रचानासक वार्यों में माग होंने 1"

कार्य-कमिति ने यह सिकारिश की कि राष्ट्रीय-दिवत में जहांतक सम्बर्ग हो कोई स्थान रचनात्म ।

हित बनाये रखना। इस नीति को ध्यान में रखकर ही प्रस्तावित भारतीय विस में रेलरे हो रहे जनरल के विशेष उत्तरदायिक की सजी में उनका अवर है ।

ना कार नाम्यूर क जनक्ष मा महर्श्वक मार्का का स्वतारण क वस्त्र म भा मार्का मार्क्यक मा मार्क्य कार्य-क्षिति की पहली बैठक पटना में भ, व और ७ दिवाबर १६६४ को ही हिन्दैयर्थ में भी बी॰ यन पात्रामल की मृत्यु पर शोक-तकाश किया। बद बढ़ी है।तिलेश के हिन्द किया में पर प्रोक्त किया। बद बढ़ी है।तिलेश के हिन्द ही परलोक विभार में । कार्य-क्षायि के समस्य में भ्रापने विभार महर्म की स्वीर के समस्य में भ्रापने विभार महर्म की स्वीर किया। मार्क्ट किये और निम्मलिखित म्हताव पात्र किया।

"प्यू कि कामेत में एरी तर की प्यानपूर्वक विचार करते के बाद यह निस्त्व कि बी "प्यू कि कामेत में एरी तर की प्यानपूर्वक विचार करते के बाद यह निस्त्व कि हार कारद-पेरर में आमोजित भारत की पालन-भ्यवस्था को रह कर दिसा आप और केत्र रिर्म कारियो समा-बारा देवार की गई शासन-भ्यवस्था की स्त्वीय-भनक की सकती है।

ारिया समा-द्वारा तथार को गई शासन-व्यवस्था है। सन्ताय-जनक हा अंक्टा है । "और चूकि इस मॉमॅन्सी और निषान-कारियों सभा की सांग को देश ने वहीं हो<sup>तिन है</sup>

खाम निर्याचन के झवलर पर स्वष्ट-रूप से पुष्ट कर दिया है ; ''खीर जु कि ज्वाइन्ट पासंस्वर्धी-कांत्रद्री की रिपोर्ट के मस्तान कई बाते में कांत्रियाँ के तक्त्रीओं से भी गर्प-सीते हैं और भारत के लगभग पूरे सोकम्ब में प्रतिवासी और क्षत्र्योदर्ग

कहकर उनकी मिन्या की है ; ''श्रीर पू कि व्वार्टर पार्शमेश्वरी-कामरी की योजना में, जो हुल देश पर विदेश हैं है है स्रोर एक शोपण को एक महंगे जोगे में श्रीनचा पूर्ण और स्थायी कर देने के लिए नैवार की स्तार

नर्रमान चानन-मयानी की धरेवा खरिक लयानी जीर करता है ;

'''क्रीस्प इन निर्मास की गय है कि इस मोमान को उब कर दिया जाय । मर्पा श दर्र

मंति जानी है कि उसे दर कर देने कर जाये है अवतक नोमेन के मरवान के खरुनार स्मित करने

ममा-इस्स नैया की स्में योजन को स्थान ने मिल ज्याय वस्तक कीमान सामन-मयानी के, जै वर्ष

मीय और सरमानकार है, चन्दर नहाई नारी स्नाम चह नीमीत की वीसित के तराये है कि है?

साती है कि बे इन सरकार्य सोमान की, जिम तुमारी के नाम पर मासन पर नासा जा सार है, स्मे

है । यह मिलित में है कि बोदा करना है कि पूर्ण क्यान की गई। जायन स्वयन निर्माद के कि

या कार-मर्नादिक करना थी। अधी कीतना के निर्देशक के कार पर कोर्स में निर्देश प्रोत प्रकृष रिवारण और कारक के प्रदर्शन था। कार्य देश है और कार्यन तरावा और वीरेंट कोर्स के वार्तात करती है कि ये चारने तीन अरोगों में बादना अप में निर्मा कार्यन भी वार्षी धंरोभिन नहीं पेरा कर तकती ! पर इस योजना के जो अज्ञ वर्मा-प्रवासी भ्यरतवासियों की स्थित और दर्जे को सतरे में दासते हों, उनकी ऋगलोचना करने में कीई ककावट नहीं है !

श्राप्यदा को श्रापिकार दिया गया कि वह श्रांध के रायाससीमी के प्रदेश की शाह-पीड़ित सनता के कप्ट-निवारता के लिए कर की श्रापील करें।

७ फरवरी १६३५ को क्यासन्द-पार्शनेक्टरी कमिटी की विशेर्ट के विवद्ध दिवन मनाया गया और रहत हारा एकरार फिर क्यारचा और कां का पारश्रीक सहसोग प्रदर्शित कर दिया गया। हर सम्बन्ध में को प्रदर्शित प्रकारिक की गई ति के उत्तर में को प्रदर्शित प्रकारिक की गई हो की विवास में की प्रदेशित मानी के कोने-कोने में सम्बन्ध मानी के कोने-कोने में सम्बन्ध पात किया गया के कार्यस के ब्राध्यक में बहात्व या।

रमून में बर्मा-प्रान्तीय-कांधेस कमिटी-हारा कायोजित प्रदर्शन मी अपने दग का निराला पा, क्योंकि रिपोर्ट को रह करने की मात्र पेश करने में बर्मा और भारतीय दोनों आपस में मिल गर्द थे ।

स्य इमें उस मेल-एम्ब्यपी बावजीव की चर्चा करनी है को १८३५ की जनवरी छीर करपरी
में हूं भी। एक ऐसे लामराजिक कमफीत की बावजीव, जो लामराजिक निर्माय के साम ले करें
भीर निकड़े हारा जानियान देमालय और कहता बूर हो जीर देश जिम्मिलक रूप में दुक्तश्वा कर कोमेंट के क्रायान बाहु राजेन्द्रस्थातर और दुरिलाम-सीग के समाजित की बुराम-दक्षणी जिलाह में, एक मिले से मी प्रायक दिनों तक जनकी नहीं। बावधीव २३ करवरी की आरम्भ दूर्र और बीच में जुझ दिनों के लिए यन दक्कर फिर र मार्च १८३५ तक जारी रही। पर इच बावधीव को में परि-पास मुख्य और देश की मिराया हुई।

ने माला के नजरवनों की सबया हुआ में में है। उनके परिवार श्रमहाम श्रम्यमा में हैं। माकार में दूर मार्गालों से उनका निर्माह करने में समये बुद्धां को बीन तिक्या है। ये पुष्टक वर्ष नहीं से विमा कुटमा मानार मानार करने पहुंच मिलांगत है। रिप की र रूप होता के अवस्था में मार्गालीत को बैटक हुई, निक्में उनसे वाह्यपृति मकट को गई और नजरवनों के परिचारों को मार्गालीत के कट-विशास के लिए बन्दा इस्ता करने का निवास किया गया। १६ मार्ग का विशा बन्दा महारामों को साम महत्या मानार पर वाहया है का स्वारामों को निया मृद्धां मानार पर वाहया के विषय दिवस माना की स्वारामों को निया मानार मानार में किया निया। इस्ते के क्षाया ने दूर सम्बन्ध में स्वार क्या पर करील महाराम श्री। व्याप्त को क्षाया की स्वाराम के निया स्वाराम के क्षाया ने स्वाराम की मुक्त करने के लिए दिवस में मार्ग पर करील महाराम की । स्वारा के बहेति की एक वार्ष्य में स्वराम की करी कर की स्वाराम के निया स्वराम के बहीति की एक वार्ष्य कारिय करी कर कि हमि कर की स्वराम के माराग्राल की स्वराम में स्वराम के माराग्राल की स्वराम में स्वराम के माराग्राल की स्वराम में स्वराम की निया स्वराम के माराग्राल की स्वराम स्वराम की स्वराम के माराग्राल की स्वराम स्वराम की स्वराम के माराग्राल की स्वराम स्वराम की स्वराम के स्वराम के स्वराम स्वराम की स्वराम के स्वराम के स्वराम के स्वराम स्वराम के स्वराम के स्वराम के स्वराम स्वराम की स्वराम के स्वराम की स्वराम के स्वराम के

क्षिम का इतिहास : भाग है

820

मार्गाम बरने का ज़्रियम किया आया । इक्समें न की आयं । जनने यह भी (दरना दीकिंगे भार्टिनेन्स या श्यानिक क्षणिकारी के बुक्स की क्षणेत्रकान की जाय कीर न कम में भारत कि हो संस्त्रीय भारता पदरामा ज्याव कीर नहें होकर पूर्वीक सर्वाय यान किया अप ।

गाताट् जार्ज के शासन की रक्ता-बचनी की बोर रक्तास्त्र: ही कार्य-संग्रंत का बार कि रूप से बाक्यित दुव्या कीर इस सामन्य में निम्मलिसित प्रस्ताव पास दुव्या :--

"सरकारी देशना महाशायत हुआ। है कि आरत में नहार है करने मन्द्री हैं है इस खरनर पर करता को देश कर कारिणवार करता चाहिए," इन सन्दर्ग में हार्यनीय दर्श रीन करता चाहरक समस्त्री है ।

''कांग्रेस के यन में सुद सम्राट्क माँत तो संगल-सम्प्रात के व्यक्तिक कीर इस है की सम्बाद मा के स्वाद कर साथ हो कांग्रेस इस बात को नहीं भूल उच्छी कि साल का दाल, कि साम सम्राट्क मान कांग्रेस होता है की सम्बद्ध के सम्बद्ध के सम्बद्ध के स्वाद के सम्बद्ध के स्वाद के स्

वरधा के रूप में होनेवाली है, जो वाँद वाली कर दी आई तो देश का रक्त शोपण करने में, रेण में जे इक्त पन बचा है उसे लॉक ले काने में, और देश को पहले की अपेदा कहीं प्रांपक एक्टी में कि दोसत की खबरण में परकों में स्वत्य होती !

रातत की खरूपा में परकों में त्याल होगी। "सतपुर कार्यकर्मात के लिए जनका को जागानी जक्ती में आग लेते वी तता है खरूपार कार्यकर्मात के लिए जनका को जागानी जक्ती में आग लेते वी तता है खरूपार है। पर साथ ही यह कार्यकर्माति कारण होग किया प्रकार के लियोगी-प्रसीन के प्र समें में के या उन सोगों के दियों को, जो जयना में माग लेक जारते हैं, चीट पहुंचाने कार्यि

अधनों क्या उन सांता के (देशों क्या, जो जयानी में याता होता चाहते हैं, चोट त्युंचारे का भीता है। करादी है। इसिंद्य यह स्मिति जनवा को, ज़ीर कामेशियों को, जितमें ने कामेशी मी ग्रानिव हैं में निवीचित संस्थाओं के सदस्य हो, सब्बाह देती है कि वे जयती के उत्तरों में मात न हेकर है सन्तर हो जाये।" जुती-निवारों के महत्त पर दिपति इस श्वादों में साक ही यह —"चुंक झांपकाय स्त्रीनिवारों के मालिकों ने कामेश देश दिए वचनों को क्रीक दिवार है, इसिंद्य पर्यक्तां को समादि है कि कार्र या उनसे समस्य राजनंत्रासी संस्थाओं के लिए प्रमाय-पन्न जारी करने का स्वित्तरों साम

लम्मन नहीं है। देती दशा वि पुराने प्रमाण पत्र श्वन रद समके आय। ''कार्य-समिति की यह भी एव है कि सारे कार्यिकों का ख़ौर क्रमित से सातुर्भुंत्र स्पर्ने सामों पर यह करेंच्य है कि वै केवल हाथ से क्वे खोर हाथ से बुने कपड़े की खोर ही धात दें की उसी मी उस्ति से सहायता करें।"

कार्य-समिति ने संशोधित निषान की बारा १९ (ई—१) के अनुसार अनुसारत आनानन ची नियम पाम किये । कांद्रेस के विचान में श्रम्ती गई 'निवास-सम्तर्यी योग्यताच्यो' के आसाविक क्रये के सामर्य

ह सर्वेद प्रकट किया गया या । कार्य-समिति ने उपको एक प्रताय-द्वारा रुख कर दिया । इसके बाद सर्य-किसित ने बमों की कारणा पर, क्यार-पालेक्स्टरी-क्रीमदी सी प्रणा-क्षेत्रा की दिथे से, स्वीर कवित के एक केन्द्र की दिए से, विचार किया, स्वीर निरुपय किया कि स्वी स्वीय कार्य-कर्मिटी एसी की भागित ही काम करवी है.

दताहरू-गार्टीम्यरी-माम्यी को नई मुचार योजना के बन्तर्गत वर्मा-माम्यी मारतवारियो की स्पित्र सम्बन्ध में सामित ने सम्मति दी कि चुन्हि सारी योजना ही चान्यीकार्य है,हसांसद साम्य उसमें की बनाई गई। कार्य-समित में कई प्रान्तों के निर्वाचन-सभन्धी अग्रदो का निपटारा किया गया चौर कांग्रेस और महासमिति में बंगाल के सिदनापुर जिले के प्रतिनिधित का प्रबन्ध किया गया, क्योंकि इन दोनों स्थानो पर कांग्रेस सस्याच्यों के सैर-कानूनी होने के कारण निर्याचन नहीं हो सकता था। १५ जनवरी १६३४ को बिहार के भुकरण ने देश की दिला दिया था। श्रमी मांश्रकल से

रेद महीने बीते होंगे कि ३१ मई १६३५ को क्वेय के अकुण ने देश भर में शोक प बादल देला दिये । यह शहर सैनिक-केन्द्र या. इसलिए कप्ट-निवारण का काम सरकार ने स्वय ग्राम हाथ में लिया । यह स्वाभाविक ही था: पर कष्ट-निवारण और सगठित सहायता के उदेश से वाहर से माने बासी के प्रवेश के विरुद्ध खाला क्यों दी गई, यह समक्त में न खाया। इस स्थान पर जाने की खातुमित ' म कामेस के सभावति को सिली, स बाधीजी को । इस परिस्थित में देवल निविद्ध-प्रदेश के श्रस्तान के स्थानों पर ही संगठित सहायता की जा सकती थी । कार्येस के सभापति में विवेदा-कर नियारक-डमिति का सगठन किया, जिसंकी शास्त्रार्थे स्थि, पजाव और सीमान्त-प्रदेश मे स्थापित की गई। यह समिति क्वेटा से भेजे हुए कप्ट-पीक्तिं की सहायता कर रही है । ३० जून का दिन भूकप्र-पीक्तिं के प्रति सहातुभृति प्रकट करने खौर भूकार में भरे हुआँ के निमित्त आर्थना करने के लिए नियत हुता।

इस सम्बन्ध में सरकार ने जिल नीति का परिचय दिया वह उसकी क्षविश्वास खीर सन्देह की नीति की चरम-सीमा थी । इस मीति ने वार्थ-समिति को क्वेटा-कद्य-निवारण के सम्बन्ध में १ झगस्त को निम्नलिलित प्रस्ताव पास करने पर बाध्य कियाः --"हाल ही में भूकम्य के कारण बनेटा चीर बसुचिस्तान के धन्य स्थानी में हजारें। छादमिया की जन-धन की जो स्तृति उठानी पड़ी है, उत्पार यह कार्य-समिति कोर शोक प्रकट करती है और

ष्ट पीढित और शोकाळल ध्यक्तियाँ के साथ समवेदना प्रकट करती है । ''यह कार्य-समिति चन्दा एकत्र करने और नष्ट-निवारण की स्थवस्था करने के ।सए समिति बनाने के कांग्रेस के कायदा के कार्य की चांग्र करती है । यह समित बनेटा के भकरा के चायल क्रयना पीड़ित होने वालों की बढ़ी विकट परिश्यित में शहायता करनेवाले कार्य-कक्तीकों को भन्यवाद देती

है, ब्रीर जनता ने चन्दे की ऋषील का जो उत्तर दिया है, उत्तकी पहेंच स्वंकार करती है। ''कैटा के ऋधिवारियों ने ऋपनी सीमित सामध्ये के द्वारा परिस्थित का शामना करने की जी

चेंद्रा की उसकी पुष्ट काते हुए कार्य समिति संस्वारी और गैर सरकारी प्रत्यसदर्शी गयाही के नक्तक्यों में श्राचार पर यह सम्मति प्रकट करती है कि यदि खुदाई का काम दो दिन बाद बन्द न करा दिया जाता ग्रीर जनता-द्वारा सहायता को श्वस्तीकार न कर दिया जाता तो बहुत-में ग्रादिमया को गिरे हुए भकानों के तीचे से जिकाला भा सकता था।

''कार्य-समिति की राय है कि जनता-द्वारा समाये गये निम्नसिस्त आरोपों क सम्बन्ध में, जिनकी पुष्टि च्याशिक रूप से सरकारी श्राधिकारियों के बक्तव्य से होती है, जान करने व लिए सरकार की श्रोर से सरकारी श्रीर और सरकारी सदस्या का एक कमीशन नियत किया जाय---

(१) जनता द्वारा सहायता देने के समय सरकार में जो यह बक्तरव दिया या कि पार्रास्पति का सामना करने योग्य जनके पास पर्याप्त साधन हैं, यह बर्लुस्थित-द्वारा ठीक प्रमाणित नहीं होता दिमाई देवा ।

(२) इस सहायता को अस्वीकार कर देने के लिए सन्कार के बास कोई कारण म था।

(२) सरकार को पर्शिस्पति का ऋण्छी तरह सामना करने के लिए जाग्र-मान क इलाकों से

पत्रों में प्रकारित न की आया क्यांस के पत्रकारों ने इमका निरोध कियां और इस समन ने स दिन के लिए पत्र-प्रकारान बन्द उक्ता !

सहायिति ने ब्राप्की रे॰ श्रीर २५ ब्राप्तेल की व्यवस्था की देउक में कार्यत वर्तराशीर की तार्याचनामी मानाई का निरुद्धा करने के लिए एक श्रीपत निर्माणत की की देवर किता की जार के लिए एक श्रीपत निर्माणत की की देवर किता की जार के लिए एक श्रीपत निर्माणत शिरार्थ में सुल्या रही के माना कर ब्राप्त की की उन्हें दूर कार माना की तिल्या के की उन्हें दूर कार माना की प्रकृत कर किता की लिए प्राप्त की साम माना की प्रकृत कर किता की लिए प्राप्त की साम माना की प्रकृत की कार्य की कार्य की की साम माना की प्रकृत की लिए जाति की साम की साम की साम की की की साम की स

अस्तामिति में ''बिदेशी-कावृत'' ( Foreigners' Act ) नामक पुराने कानून के हुं ''में का उस्तेष्य किया, विसक्ते द्वारा विदिश-पारत के कार्मम-वादियों को विद्यानित करके उन्हें विदेश में ब्रावर विवास करने ब्रीर कामकाश करने के कानूनी व्यक्तिगर का उनयोग करते हैं किया गया है।

महाविभिति ने बंगाल में प्रचलित वरकारों राम-नीति की, खनेकानेक पुनर्शे को ना रखने ही नीति की, जिसके कारण उनके परिवार अपसर-नहीत हो गते हैं, और श्रप उन वं के नियां है नीति की, जिसके कारण उनके परिवार अपसर-नहीत हो गते हैं, और श्रप उन वं के नियां है का महारे की नियां है। महाविभित्र ने सम्मति प्रषट को है कि ना वाहिय, या उनकर अपने तर कुलदान जानता या नामल की समय प्रचल के नामकर ने का नामकर की समय प्रचला है। यह प्रकरण जानता या नामक की समय कि नामकर के प्रचलित के प्रचलित के नामकर श्रप्त की अपने मामकर के प्रचलित है। महाविद ने नामकर शर्म की प्रचलित की उनके प्रधारों ने आर्थिक खरणा में स्थित करें। नामकर ने नामकर शर्म की प्रचलित की उनके प्रधारों ने आर्थिक खरणा में स्थान के प्रचलित करें। नामकर ने मामकर शर्म का मामकर ने मामकर के प्रचलित करें। नामकर ने मामकर के प्रचलित करें। नामकर ने मामकर के प्रचलित करें। नामकर ने मामकर के प्रचलित का प्रचल करने का निवार किया। की प्रधार मामकर ने सार हिंदी की प्रचलित का प्रचलित की प्रचलित

महासमिति से यह शर कर दिया कि व्यक्ति आर्ताप कांग्रेस वे लिए देशी श्यामको की म के दित भी उतने ही मिन हैं, जिसने ब्रिटिश-यास्त की प्राम के दिल, चीर शिवामती की प्रमा सामवासन दिया कि उनके स्वरुत्तता के प्रसाम में किसील उनकी पीठ पर है।

रही। ब्रांश्य पर जरकपुर में कार्य-वार्यात को भी चेटक हुई, दिवसे क्रीमेंत के नो विषे के अनुसार प्रतिर्विधा की संक्या जिद्देश्य की वार्य और महावार्यात के नदस्या और खागामी क्री के प्रतिर्विधा के निर्धान्य के बन्का में शिवक कार्येय कार्याद्य के प्रश्लम कार्यात महत्त्वार्य करों साँ । वार्ष-संबित में कई मान्यों के निशासन नावत्त्वी कामकों का निरास किया गया और कार्यन और महासामित में बसाल के सिदानपुर तिने के प्रतिनिधित का प्रवन्त किया गया, करोंकि इस दोनों स्थानों पर क्रीवेस सरकारों के वैर-कान्स्त्री होने के कारण निरासन नहीं है। सबसा या ।

'ति ही में भूकण के बारण बनेटा और बहुनिस्तान के अन्य स्थानों में इजारं खादांमचों को जन-यन की जो चूनि जठानी पड़ी है, जनभर वह बार्य-वॉमिति चोर ब्रोक मकट वरती है और कृष्ट वीदित और शोकाञ्चल व्यक्तियों के वाय समयेदना प्रकट करतो है।

"यह बार्य-विमित्र चन्दा एकत्र करने और कह-निवारण की स्वयस्या करने के जिए सीमित्र कमाने के करित के ख़त्या के कार्य की पुष्टि करात्री है। यह तिमित्र वरंट के पूरुमा के पासल अपवा गीतिक दोने वालों की वर्षी फिडट गिरित्राति में शहरावक करनेवाले कार्य-कर्णाद्री ने पन्याया देती है, खोग करात्र में चन्दे की अणील का जी उत्तर दिवा है, उतकी वर्षक स्वालात करती है।

"केंद्रा के खांपशारियों ने ज्यापी शीमित शासम्य के द्वारा परिदेशवें का नासना करने की जो नेश की उठकी गुंध करते हुए कार्य कमित सरकारी और नीर शस्कारी प्रत्यक्रता गंतारों के यक्तव्यों के ज्ञाचार तर यह सम्माठ क्रक्ट करती है कि वीद खुखाई का बास की दिन बाद नव्य न करा दिया ज्ञाचा और कमा उत्तर कार्यकार को आरशिकार न कर दिया जावा को बहुत के खादीमांने को गिरे दुद्ध मकारों के नीन के निकास का कक्ष्या का ।

''काम-र्मामित की गय है कि जानता-हारा लगाय गये निम्मलित्स्व आगोगों के सबयम में, जिनहीं पुष्टि आशिक रूप से सरकारी अधिकारियों के यक्तव्य से होती है, जान करने के लिए सरकार की और से सरकारी और गैर सरकारी गदस्या का एक कमीशन निगत किया जाम——

(१) जन्मा हाग सदायका देने के समय सरकार ने जो यह यहक्य दिया था कि प्रांगिशित का मानना करने भीष्य उनके पास वयान समयन हैं, यह वस्तुस्थिति-हाश डीक प्रमाणित नहीं होता

(४) जनिक भूकम्य-वीवित प्रदेश के प्रत्येक यूरोपियन निवासी वर पूरा च्यान दिया वया. रसीय निवासियों के सम्बन्ध में समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया, श्रीर क्वाव, कष्टनिमारण श्री वी हुई चीजों को निकालने के मामले में भी युरोपियन और भारतीयों हैं। इसी अवार का मेर-मा या सद्या ।"

१६३५ के मध्य वि कमिसवादिया की, विशेषकर उनको जो कींसिल-प्रवेश वर बारे हुए है ह स्रोर प्रश्न में उद्धिम कर रक्ष्या था: श्रीर यह था नवे शासन-विचान के श्रान्तर्गत पटपास्य करी सम्बन्ध में । यह दुर्मान्य की बात हुई कि इस अवसर पर, जब कि बिल अभी पालेमेएट के कार्य ही था, यह प्रमञ्ज छेड़ा नया । यह बात भी भुलाने योग्य नहीं है कि कांग्रेस बादियों के हर वर्ग प्रपना जो बरव दिलाया उसका उन लोगों ने जिनके द्वाय में बिल था, पालंगेयद को यह भारशहर ताने में कि ऐसे खादमी मोजूद हैं जो सुधारों को कामल में लायेंगे, पूरा उपयोग किया। सम्हें रेस का मस्ताब इस मामले में बिलकुल स्पष्ट या कि कांग्रेस का क्या दल है, ब्रीर ब्रागामी-क्रॉब-न तक इसके निर्याय करने का किसी को अधिकार न था। परस्ताः खुलाई के अन्तु में वर्षा में कार्य-वि की बैठक हुई, जिसमें तय हुन्ना कि इसका निर्णय कांग्रेस का खुला झविवेशन ही कर वन्नी उसमें निम्न-सिस्तित प्रस्ताव पास हका।

"मायी शासन-विधान के ब्रान्सगंत पद-महत्त्व करने या न करने के सम्बन्ध में ब्रानेक कांगेर-टियों के प्रस्ताव पढ़ने के बाद यह कार्य-समिति यह निश्चय प्रकट करती है कि इस प्रस्न के (मी कामें 8-माधियान तक के लिए स्पृतित कर देना साहिए । यह कार्य-तमिति घोषणा कार्ती

ह इस सम्बन्ध में किमी कामेसवादी का निजी विचार कांग्रेस का विचार न ममभ्य जाना चाहिए।" -अभी विल कामन-सभा के लासने ही था कि पालंगेवस्त्री-बोर्ड के नेता भी भलाभाई देखाँ में त की हैनियत से देशी-नरेशों को भाषी भारत-सरकार के खन्तर्गत सह-शासन के प्रश्न पर सहार ीर फिर मैसोर में इस क्याय पर भाषणा भी दिया। इन बातों को लेकर इस वर्ष के आस्प्स में

राज्य-प्रज्ञ-परिषद् में इलचल मच गई। चुलाई में देशी रियासर्वी की प्रजा के प्रति कार्येस के <sup>इस</sup> चार करने के लिए महासमिति की बैठक की भाग हुई । देशी-रिवासतों की प्रका ने अपनी मंग त्री के उस भाषण के ऋाधार पर कायम कर रक्लो थी, जो उन्होंने दलश सोक्रमेज-परिपर् र पर दिया था--''कांग्रेस पैसे किली शासन-विधान से सन्तृष्ट न होगी, जिसके द्वारा देशी राष्ट्री मा की नागरिकता के क्राधिकार प्राप्त न हीं और वे श्रध स्थवस्था मध्डलये प्रतिनिधि न मेक वर्षे (" २६. ३० श्रीर ३१ जुलाई १६३५ को वर्षा में होनेनाली कार्य समित की बेटक में इस निर्दे

ताब पास किया गया, जिसमें निम्न-सिलित निश्चित सम्प्रति प्रकट की धई :---''यर्लाप मारतीय रियासनों के सम्बन्ध में काबेस की नीति की प्रकार्यो कार प्रकट कर दिया , दिर भी रियासरों की प्रमा-द्वारा या अनकी चोर से कांग्रेश-नीति की क्राधिक साथ पोपण है। प्राप्तर-पूर्वक पेश की जा रही है। इसलिए कार्य समिति देशी नरेशी श्रीर देशी-शर्नों की प्रम

कारीस की नीति के सम्बन्ध में निम्म-लिम्बित साहस्य वेश काती है— ''कृषिस सीकार करती है कि भारतीय रियामतों की प्रजा को भी स्वस्त्रय को उतना ही क्रि जितना जिटिश-भारत की मजा को है । तदनुकार कामैन नै देशी-शक्यों में प्रतिजिधित पूर्ण वी-शासन की स्थापना के पदा में कापनी गय प्रकट की है, और न केवल देशी-नंत्रों से ही

ग्रामी राज्यों में इस महार की उत्तरहायो शासन-स्पत्रमा स्वास्त्र करने श्रीर ऋपनी प्रश्न की त. सभा चादि करने के, मापण देने के चौर मेलॉ-हाश निचार प्रकट करने के नागरिकता के

प्रसिक्तर देने ही क्रपील की है, बर्किक देशी-पारुपों की मना से मितका की है कि पूर्ण उत्तरदायी-ग्रामन की मार्तिक के लिए उचित्व क्रीर शान्तिवृष्णे सामनी से किये मार समर्थ में उसकी सहाउपूर्ण है। कामेंड क्रप्मी उसी पोरणा क्रीर उसी मितका पर हह है। कामेंड समप्ती है कि यह स्वय देशी-गरेरों के भागे के दी लिए है, यदि ने श्रीमार्किशोंक क्रपनी (स्थायती में पूर्ण उत्तरदायी-शासन-मणाडी बायम कर हैं, जिससे उनकी प्रमा की मार्यारिका के पूर्ण क्रपिकार प्राप्त हों।

पर यह बात समफ लेनी चाहिए कि इस प्रधार का क्यर्प कारी रक्तने का बोफ स्वय देही-गायों की प्रजा पर है। कांग्रेस रियमतों पर नीवक और मेश-पूर्ण प्रभाव बात सकती है कीर, जहां भी है, जानने पर बाध्य है। भीजूडा परिवर्धत में कीर किसी प्रकार का सामर्थ कांग्रेस को प्राप्त नहीं है, यदि भीजीतिक कीर रेखिसालिक हिंद के कीर पास्तवादी, जाहे दे जाता जो के अधीन हों जाई देशी-गाजाओं के कीर चाहे किसी और नचा के, एक हैं कीर करने क्रस्ता नहीं किया जा करता।

यर करना होगा कि बाद-विश्वाद की मार्ग-नामी में कामेंब के मीमित बामध्ये की थात भुता दी जाती है। हमारी समस्प्र में स्त्रीर किसी प्रकार की नीति स्त्रमीकार करने से दोनों का उरेश ही विकल हो जायगा।

जानार्थ। शासन-स्वरसा-सम्बन्धी परिचर्जनों के विराद में सुध्याण गया है कि कांग्रेस भारत-पासन-विषान के उस लंदा में, जिससे देशी दियारती के ल्रीर भारतीय-तम के वादस्तीक सम्बन्ध पी बचों की में हैं, उत्तरीयन कार्योंने पर कोर दें। कांग्रेस ने एक से लाधिक सर शासत-मुधार-सम्बन्धी बारों मोजना को, इस स्वारक लाधार पर कि यह भारतीय-जयात की इच्छा को एकत-स्व नहीं है, रह कर दिया है कीर माज्यादन किया है कि शासन-स्वरस्था का निर्माण विधान-कारियों समा है है गए हो। देवी दशा में कांग्रेस लाब तह योजना से कियों विशेष संश के नशीधन के निय नहीं पह सकती। एदि यह देशा कीशों को यह कांग्रेस-मीटि में आमृत्य वर्षस्वयंत्र करना होगा।

''जाय ही स्थानकों की प्रका को यह खाइकारन देना खनारसक है कि आरतीय-नोस्तों का क्योग प्रका करने के तिरू कार्कक देशी-शिक्षकों की प्रका के दिया का शक्तियान करने का क्यापा कभी न क्यों है आपने कम है की कोशिक राया कन्त्रता के खीर उच्च-वर्ष के दियों में पिरोप होने की अनव्या में कनता के दियों के लिए खनारिय्स कर ते तकती रही हैं।'

भारत के स्वार्थ के स्वार्थ क्षानां क्ष्म के स्वार्थ के सहित है। है। " क्ष्म में मह निम्मय किया ताह है वहित है कि सामे के सहित क्षार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्

धाजाता है।

है यहन पर नामें नीतिया है बहताय है आप लहामीत अबड की नई कीर पर मीतार हाने हैं। १६ भरावानित ने सह विवास अबड किया कि हामी नहे शामन विवास है अनुमार मानीत हैं। १६ निर्दोचन शारदाम होने में बहुत हैर है, होश मांच ही इच्छ सामनित्र कारावरण भी जर्नित्र द इसक्षित है। पित्र पर बहेते हैं कि वोड़ नित्रचय बहनत समस्तुत्रहा भी नहीं होया हौर स चिक्र होंगे से शामिक माने भी होता !

मदगम की महासमित की बेटक के किस्तिने में एक साधारण बटन का कि प्रायश्यक है'। महास्थिति के बंगाल जांत के सदस्यों को सुखना दी गई कि उन्हें नैठक में मान है हो द्यापुर्मंत म क्रिनेसी, क्योंक देवाल-प्रामीय-क्रिय-क्रियों से द्यारमा ५००) हा जन्म रदा नहीं किया है । कार्य-कमिति में बंगाल-पान्तीय-क्षिय कमिटी की कार्य-कारियों की एक " ी मोदिस दिया कि वार्य-समित ने वहारता-वेद्धीय जिला-क्षियेस दिस्टी की मानने के समन्त ी दिहायत ही भी उसका कान कुशका उससेयन काने के लिय उसके निवस जानी ही वांक यों ल की जाय. इसका वह कारना बताये I धर राज्य में इस इस बात का भी उड़लेख कर दें कि पालमेवट में भारत-शासन-विचान वी र दिया थीर २'जुलाई को उसे सम्राट की स्वीकृति मास हो गई । इस विगय की बालोचना <sup>करी</sup> न पुलक को मीटा नहीं बनाना चाहते । हो, हम कामन-समा के एक सदस्य के आपण का, जिसके द बदस लगभग समाप्त ही ही गई, उद्धरण देने वे जलोमन की नहीं गेक सकते । ५ जूत १६३५ वी वर मिलनर ने इपिडया-पिल पर बोलने हुए मि॰ चर्चिल श्रीर वर सेम्युग्रल होर की तुलना सटक नायक और उपनायक से नी । उन्होंने नहा-"नायक ( शर सेम्युखल होर ) ने राठ उपनायक हरा दिया है । श्राज ( ५-६-६% ) वह बिना शक-पात किये ही उत्तका काम दमाम कर देगा !" भवे थाद मेजर मिलनर ने वहा-"श्रीर तब दोनों प्रति पद्मी बाह-में-बाह बाले श्रमंच का हार कते दिखाई देंगे।" वासाय में यह नाटक १६१५ में ही नहीं, '६६२० में भी रचा गया था। वैसे मतीर से यह बात मीक है कि ब्रिटिश-वालंगियट में यक देखा दल है. जो अनुसार-इस के नाम पुकारा जाला है। पर श्रासुली बात यह है कि सारे दलों का लक्ष्य पक ही है; और यह यह कि . ऐसा चित्र तैयार करें जो, 'मैंन्वेस्टर-शार्जियन' के शब्दी में, भारत की खराज्य मर्वीव ही और तैयह की बिटिश राज्य । इस उद्देश्य से निभन्न दल फलेम्बट की दोनों समाझों में लड़ाई क ग रखते हैं, उनमें से बुख देने का दोंग दिखाते हैं और बाकी मिवरीय करने का । इनमें से पहले ार का नल भारत में नरम दल वालों भी यह कहकर रोजी करता है कि परिस्थित ऐसी है। मिले ले लो, क्योंकि दूसरा वो इतना भी नहीं देना चाइता । आधिकार-सम्यन्न दल नायक की खेलता है, और विशेषी दल उप-नायक का । दोनों वेस्ट-मिनिस्टर की चहार-दीवारी ।। लड़ार स्वाग रचते हैं, क्षीर क्यों ही ये बाहा क्षीड़ कर बाहर क्याते हैं. इस क्रतिम-पुद्ध की बंदिया मध्य

कामिस-स्थापित का बहुता हुन्या उत्तरदायित्व इस श्रापाय की समाच करने से वाले हम उस उत्तरदायित्व के दिन-पर-दिन बहुते हुँग् का जिक करता झायरफ समाकते हैं जिकका परिचल कार्स के झायल का जाल देते आ से सोमादी सेस्टर ने सालमा तक कार्यों हमाजोती को यहां की सक्ता स्व पर उनके उत्तराधिकारी झमल करते आ 'ये हैं। यो-पन

देने की सफलता पर एक दूसरे को 'नमाई देते हैं। इन दोनों के नीच में मारत को हैं

दांग्रेस की शानदार कैंटक की समाप्ति से बाद ही सार्वकानक स्त्रेत्र से गायद हो गये, बाकी सब से श्राना कर्तव्य बड़ी लगन श्रीर उत्तरदायिल के पूरे बोध के साथ पूरा किया है। इस परिपाटी के शनुरूप ही नाम राजेग्द्रप्रसाद ने, जिनका स्वास्थ्य श्राच्छा नहीं रहता पर जिनकी कार्य-शक्ति और वष्ट-सहिंग्याता टीक उतने ही विषयीत हुन से काम करती है, देश का दीस कर हाला और इस विकार उन्होंने देश की जनता च्यीर च्यान्दोकन से परिचित होने के लिए एक नया मार्ग दिखाया । विहार-भूकरण-फार्फ-निवारल में सम्बन्ध में अन्दें बहत 'बाम रहता है। इसके ग्रांशाया कांग्रेस में रिमापित की हैसियत से उन्हें कर्नव्य-पासन करता वहता है। श्रीर फिर क्वेटा के भूकण के काम ने उमके कामों में चौर भी वृद्ध कर दी । इतने पर भी उन्होंने महाशह, कर्नाटक, बरार, पंजाब, मध्य-मान्त के एक भाग, तामिलनाथ, चांध्र चीर बेरल का दीमा कर डाला । जालिल-भागतीय चला-सथ में भी उनका सम्बन्ध है. चीर चप्रविचर्तनवादी होते हुए भी निर्वोचन सम्बन्धी इलचल में उन्होंने घपनी दिलचररी कम नहीं होने दी है । सांघीजी राजनैतिक लीत्र में क्या गये, राजेन्द्रवाब के कन्यों पर रस्ता बोभ्न श्रीर भी बढ़ शया-क्योंकि, यह बात श्चिपाई नहीं जा सकती कि जबतक शांधीजी भौगूद रहे कांग्रेस का भार उनके महयोशियों के लिए इलका था। इसका यह महलब नहीं कि उनके पहचीशयों ने कभी श्रापने कर्णव्य की श्रावडेलना की हो। पर श्रासली क्षात यह यी कि गांघीजी-जैसे व्यक्ति सार्वतिम् स्त्रीयतः वे भारी कार्यों का बोक्त आपने महद्योगियों ने लिए वश्त वस होइते हैं। इन प्रकार कांग्रेस की ऋष्यदाता ऐसी शक्ति का जासन है। जिसपर चीर जिल्लाओं धीर उत्परहासियों का भार ह्या पड़ा है। इस एक कदम चीर भी ह्याने वर्देंगे हीर कहेंगे कि कांग्रेस देश में सन्कार के मुवाबने पेमी सरया यन राई है जिसका कापना यक कादवी है, जिसे अरकार के द्वारा दमन किया कता है, जिसकी प्रामीसर्वि की योजनानों से सरकारी योजनानों ने होड़ सवा रक्सी है, जिसके सत्य थीर ग्रहिमा के उत्तर्ली की मरकार की जीर से. जी भीतिक कल पर जिमेर करती है, बुगई ग्रीर बद-नाभी की जाती है। कांग्रेस ५० वर्षों से काम करती चारही है चीर इसकी सफलता की नगहना की गाँ है। दुछ लोग इसे समयल बताते हैं। सबल हो या सासवल, सत्वाग्रह यह नहें शांकि है जो बांद्रेस की शक्तनीति में प्रविष्ट हो नाई है। सामी इनकी परीता ही ली जारही है। पर हमें इतने दिन काम करने हो गरे कि जनता का प्यान इनकी श्रीर काफी काकपित ही क्का है ३ हुन झादशों में परि वर्तन और साधनी में नशोधन वरने का श्रेय एक व्यक्ति को है, जो वर्षाण भारत 🗎 उराम हुआ। या पर भारती साथु के रचन साथ-भाग में देश से बण्डर देखिया-ग्रामीया में रहता था और एक भारतियत देश में क्षर के प्रयोग कर रहा था । लोग पृष्ठी हैं--क्या कामेल खमनल निख नहीं हुई, क्या सरगा-मा की खांका गया थीर वह अपूरा नहीं उत्तरा, थीर क्या गांकी में की शांक क्यान नहीं हैं भाँ हैं \$2 as med out out on my man and cours and

### उपसंहार

कांमेंस ने पिछले ५० वर्षों में जो कुछ किया उत्तका संदित विवेचन हम कर चुके ! 🎹 कार्य दूसरे ब्राधांश की चर्चा पहले ब्राधांश की ब्रापेचा कुछ ग्राधिक विस्तार के साथ की गई है। हैं र्मकाल में, विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने हमारे राष्ट्र का नेतृत्व किया है। दादामाई नीरोजी ने दीन र कांग्रेस का समापतित्व किया, और कांग्रेत के शब्द-कोण में 'स्वराज्य' शब्द का प्रवेश किया प्त राष्ट्रपति उमेराचभ्द्र बनर्जी एक बार फिर समापति हुए । बगान के ग्रेर सुरेन्द्रनाथ *ब*नर्जी शे बार यह सम्मान प्राप्त हुआ। यही हाल चवल-चल-धारी प॰ मदनमोहन मालवीय सीर मोदीलाल नेहरू तथा तर विक्रियम बेहरवर्न का हुआ। बदवदीन वैयवजी, सीमतुल्ला क्यानी ाद सम्पद भुहम्मद बहादुर, इतन हमाम, ऋषुलकलाम आजाद,हबीम ऋजमललां,मी॰मुहम्मदम्ब र बॉ॰ जन्मारी—कुल ६१ में ये द मुसलमान समापति हुए । दादाभाई नीरोजी झीर दीरोजगा ता उस श्रेष्ट जाति—पारमियो—के प्रतिनिध-स्वरूप हुए जिसने भारत की वैदिक स्रोर इस्लाविष हर्ति में ख्रपनी—ज्ञरतुरत—संस्कृति मिलाकर उसे धमृद्ध किया है । उमेराचन्द्र दनशी, झानन त वसु, रमेशचन्द्र दत, लालमोहन घोष, भूपेन्द्रनाथ वसु, सत्येन्द्रप्रकल तिह, झांभकावाण मदार ग्रीर चित्तरम्जन दास जैसे व्यक्ति प्रदान करने के कारण बगाल से इस दिशा में स्वी गे हैं। युक्तमान्त ने विशाननायथवा दर, सदनमीहन मालवीय, सोवीलाख नेहरू छोर उनहें पुर हरलाल को दिया । ग्रन्तिम श्राभ्यत् राजेन्द्रवाच् विहार के हैं,जहां के इतन हमाम पहले तमार्पातन चुके हैं। पंजाब की लाखा लाजगतराय के समापति बनने का गौरव प्राप्त है और प्रध्यान है मुपोलकर के सभापतित्व का । गुजरात के गांधीजी खीर वल्लभभाई पटेल सभापति हुए हैं। इमर्र मानी इसका भवबार ही रहा है --वियवनी क्रीर खयानी ही नहीं, क्रीरोक्षशाह लेखता भी वहीं है बाचा, गोलले श्रीर चन्दाबरहर (बम्बई है ) परिचमी प्रान्त के थे। प्रदेशस ने झाल है क्त चार्ल् को भ्रीर केरल-पुत्र सर शकरन नावर को दिया और अन्त 👭 दक्षिण के शिवामी त्यरापवाचार्य तथा भीनियास आयगर की प्रदान किया जो दोनों सामिसनाह के हैं। भीगदी देनेया सरोजिनी सम्बद् में दी कियां भी समापति वद को सुरोभित कर खुड़ी हैं। श्रीर भी मूल, देव वर्न व देनरी काटन के रूप में छामेंनों ने भी छापन दिस्ता बटाया है। इस विविध सूनी में सर्पिर

ह होतेल न बेनल राष्ट्रीय बन्धि सन्तपुत्र यह साल्योष्ट्रीय नश्या है। साब प्रस्त बर्द है कि क्या कांग्रित सालक की। इस बात से सावद ही कोई इन्सर है। वहा की से पुरवन राजनैजिक सीर लोक्ट्रीक निनारों के खेत में निजय की दिलारों का बाते सा है। राजनीजि कब दुर्षिय को मान्स-बहण्या का दिलात ही है। उताने बेनल साल में दी ब्लैंक कोर नेनार में हतना सायक कर बराव यह तिला है कि उताने सामाजिक और सीर बुद्दरार नामाची के सायबन कमा इस बा भी श्यायक दोसा है। की बहु देश हमा की स्थाय देश सार्थी कर उस ग्रुद्ध द्वीर नैनिक पर पर का पहुंचती है किसे पहले १% मा १६ वर्षों में भारत ने माप्त किया है। श्वीर उतका भेग भी मोहनदास कम्मायन्द शांधी जैसे विद्युव-क्व व्यक्ति को है। जिसकी श्रमेयता का वर्षोन मोरोस्त शिक्षवर्ट मरे जे जिम्मीलिसर उचित्र और तरे-तले शांब्दी में विद्या है!—

प्येसे आदमी के छाप शावपानी से पेछ आशो, जिसे न सो सांसरिक नायनाओं भी रती-पर निरंता है, न सराम या प्रशास या बद्दादि की, बहित जो उस काम को करने का निरंत्य कर रेता है जिसे पर टीक समस्ता है। ऐसे शादमी भयंकर और दुःसदायी शादु हैं, स्वीकि उसके प्रांत पर तो द्वाम शासानी के साथ निजय आप कर सकते हो यर उसकी आल्या पर इससे तुग्हार कर भी करना नहीं हो सकता।

इस मनोबृत्ति से प्रेरिक होवर हरूके भारतीय शब्दीयता वे निर्मास में सत्य श्रीर श्रीचित्य का भ्य-सम्प्रेन (क्या है। जीवन में द्वासाय सदा से शीम क्रीर सस्ती विजय जास करता द्वारा है कीर पासरह क्रीर करन ने विदेव क्रीर सत्य के अपर क्रावसर विजय प्राप्त की है । यही क्यों, इतिहास में बार्ज और तर्कमे स्वय क्षीयन तक पर विश्वयें भास की हैं। पर वे विश्वयें आंधिक स्नीर स्वया-रेटुः हैं कीर इन्होंने विकेशकों की हर्देशा करकालनक कावस्था में सा पटका है। वहे पैमाने पर हैला काय हो गत महालुद्ध के चुल रेव्हव विजेशा विकितों के ऊपर अपना अमुख न जमा सके। हीटे रैमाने पर देशा काम ती आश्त एवं इंग्लैंश्ड की 'विकाय' ने इंग्लैंग्ड को स्थायी पुला प्रदान नहीं किया । विभिन्न गीलमेज परिवरी को खायोजन करने में राजनीति-विशारदीं ने जिस नीति से काम किया उठके पंता स्वरूप ये भारत को इन्लैयह-रूपी प्राक्षाद का अर्तेपका बनाने के उद्देश में सफल न है। एके। दमन की प्रत्येक शहर में स्वय दमन करनेवालों के हियों को स्वयरे में बाला चौर जनवा मैं प्रतिरोध की मावना उररत्न कर दी । यह प्रतिरोध की भावना कमी सत्याग्रह—सविनय-ग्रवणा— र्षे रूप में प्रकट होती है, कमी उसती झौर उठती हुई बीढी के हाथों में श्राधिक कठोर श्रीर भीएए की घारच कर तेती है। जो यह कहते हैं कि असहयोग का कार्यक्रम असफल रहा वे अपनी इच्छा की निरिचत निर्याय के रूप में पेश करते हैं ; क्योंकि दूर तक हांड दीका कर देखा जाय तो प्रत्येक असक-धेवा केवल देखने में अधफलवा होती है, बास्तव में तो वह सफलवा की दिशा में एक आगे का <sup>क्</sup>दम ही है। ग्रीर वास्तव II सफलता अनेक असफलताश्री का अन्तिम पटाचेप है।

म कार्येश के कार्यकाम को हुयी करीटी वर कहते हैं। कार्येश के कार्यकाम के से पहलू हैं। उनके सामस्पकारी पहलू के श्रीत्वय, तो कार्येश ने सरकार के साम युद्ध करने में जो दंग स्परमाया के कोई तमन सरकार हुए नहीं कह सकती। इस जुद्ध का मुस्तम्य मान, बनना, करें से प्राहित्यका का पानन सार है और गांधीजी को मानत का 'वीक-मान्यदेवन' मान गाम है। सरकार ने गांधीजी YI.

के लवादर को बरनात करने की नेशा अने ही बी. है। वह अन्तर के नाम कीर करिन देन निया कीन कर सकता है। बह यह मुत्र है जिसकी शबकत नव घट की मुद्रे हैं, स्टिक्न रणा करे, की प्रकृति प काक्य क्या वाकी की अस है या है। वह वह वह वह है किये है किये है कि बीम दक्ती माली पुरामी प्रमाली शालने देव की विद्या हो। वार्च कीत विरोधी-यल की निर्देश होग मही दशक्ष करा बहिब समयुक्त जमका किरात दिका माछ है। इस हुए में की की बाव बहरा दिश्लारी का प्राप्ति होगा ह हमारे काले कालुमको से हाँवे लगत की डॉक-टीड केड्र में दे श्री है कि महत्त्वत हाम प्राप्त की वहीं विक्रम वेवल महत्त्व क्रांग ही स्वाची समी के तसी थीर समें के बाग दिन भी जाती हैं : थीर कर वो देशों के बीच हैं दिना निर्मापन का स्पन मंद बर लेठी है, की विश्वह की कार्यकों या दी व्यक्तियों के बीच में भी सकार मितरे ही पुन केटते हैं।

बाद कांग्रेश-कार्यका में रक्षमहासक पहाट की क्षितिया है वह सरस सा है, स्टब्स सा ... विश्वान सही। इस दह बात की बाद बनी है कि यह बार्डबस देशकी अन खालास केरियोंने की म दूधा शीता को बश्नों कीर दश्में में सुवी हैं, विदेशी बपना पहली हैं, विदेशी आवर्ष नेहर्दे क्षीर विदेशी माक्ष्य की व्यावनी वन्ती हैं। इमारे सगरी की मह ममुस्मारी की काप हो की भेर बु<sup>हुत</sup> उन्हें देशकर शाह्यमें होता । दश यह पहा पहेता कि हर शीता बादमी बाती शाही होते समृद्धि चौर चारती मंत्रांड के लिए विरेत्ती शामकों की सर्दण्या पर निर्मर करण है। ये वर्ते हरूण ही दिलाई मही पहती, वमेंकि इस यह नहीं कामने कि बालव में हमारे जातिक कीन हैं। हम दो पी कामी हैं वि पुष्टिस में लिएही से समावर खाववारी के द रोमा तक और मैंड के प्रमेटर से समाव श्रमेत दशी तक, मभी हमारे ग्राहिक हैं । यी॰ कालू॰ बी॰ का कर्मचारी, बामीन, ग्रांतरहेट कीर पह बनानेवाला-मे सब बिटिश-प्रशासः लिमिटेड के सबैदनिक समस्यी मात्र हैं। इस कमनी स स्प निक संशासक मण्डल भारत कायार है, जिनके मात्रत दश्वर क्रानेक मान्तें में हैं। खरेड टार्डी मैना, पुलिन और सरवारी कर्मजारियों, बादाकरों, करिस्तों, कालेओं, स्थानिक संस्थाओं बीर उप भारियों के शास परिवेष्टनों से जिने हुई है। देश की करनी प्रतिशत मामीय व्यावादी ब्रमीन की परचारियों के अस हैं। तर्राव्य स्वान है, को र बाकी शहरी आवादी स्वित्विदितियों, सानित हैंहैं, इस्तारियों के अस हैं। तर्राव्य सर्वा है, और बाकी शहरी आवादी स्वित्विदितियों, सानित हैंहैं, इस्तानदेशन-कुपतारी और आवशानि विभाग के स्विधितायों से अवभीत सर्वी है। इनहिंद स निशान्त ग्रावश्यक हो गया है कि भीतिक बता ने बीप में उत्पन्त हुए सय की निकाल देंडा सब ग्रीर उसका स्थान अन ग्राशा ग्रीर साहत की दिया जाय जो बालायिक ग्राहिसा प्रेम से उससे हैंडि है। इसलिए का स के श्वनातमक वार्यक्रम ने ऐसे ऐसे वार्यों का रूप बारण कर लिया है कि वीन भैंथियों में बाटा का सबता है जिनके हाथ कांग्रेसवादी जन-वाचारण के तमके में बार्ट हैं। फलतः जब इम लहर का लिक काते हैं हो। इस न बेवल निर्धन झाटमियों के लिए एहायक प्रा है अराम कर देते हैं, या उनके जीवन निर्वाद-योग्य सजदूरी की ही अववस्था कर देते हैं, बीटक उर्व मुपते शरीर पर है गुलामी का चिह्न जतार फैंककर अपने भीतर आत्म-सम्मान उत्पन्न करने ही अपसर देते हैं। इस ग्रहस्य की पवित्रता की खलुक्या रखते हैं जीर कारीयर की उसकी कला से प्राप होनेवाले उस स्क्रनात्मक ग्रानन्द की अनुभूति करने का शवतर देते हैं वो सम्यवा का वास्त्रंवर परिचायक है । जब इस लोगों से खहर के लिए कुछ ऋषिक मूल्य देने को कहते हैं, वो 🛭 उर्दे पारवाभक व ान्य वामान व बहुव का तव कुछ खापक पूरण द ज ज कहत है हो है। वे पह पह गाँवि पारे की स्वतः ही वह वाहमवा कहते की शिवा देते हैं जो शरकार को प्रधान करते पत्र गाँवि पारे पर तिये पर नहीं करती । वससे बड़ी बाव यह है कि हैम झपने देशवांत्रियों की आरंगी राहिए भी पर तिये पर नहीं करती । वससे बड़ी बाव यह है कि हैम झपने देशवांत्रियों की आरंगी राहबाति हैं। और रहन महत्व की आदमी के आया ही निवारों की उच्चता, दिसवा और आरंग . चपसंहार ४६१

थीर, जब सम्मारक्ष्या-निवारण के कम में इस मंच पर एक सामाजिक निवार का समाजिक कि ते पूर्व में इसारी मही इसा होती है। प्रध्य-मधी के निवार वा है दिनों के निवार पूरक् निर्माण को पूर्व में इसारी मही इसा इसा कर दिया, किये समाचार से एकड़ दिया था।' जब सामाज के समाजिक प्रधाय के स्वार्थ के किया मी दिन स्वार्थ के समाजिक के समा

देश की जिल समस्या का लामना करना है वह बड़ी ही जटिल है। सरकार देशी है जी फूट बात दर शासन करने पर ग्रुली हुई है । अगर और देशत गावों के विरुद्ध संगटित हैं. उच्च श्रीवायों के दिव जनमायारण के दिवों से डक्टर खाते हैं, जन्म-सिद्ध सुवारों के विकट्स आपवित्र विशेष समादित है, लहर पर मांतवन्त्र लगा हुन्ना है, लागदायिक समया कावम करने के मार्ग में बढ़ावटें मीन्द्र हैं, भीर नैविक भाषाल ल'बा करने की जेल का प्रविधेष किया जा रहा है। इन वर शर्तों के हारा मा अन्दी तरह राष्ट्र हैं। तथा है कि उत्तरक यदि आप्त होना है तो केवल शरी नी शिक्षा के दोवानी. यि चित्रों के देशे कारताने वाले व्यक्तियों कीर व्यायर कीर उद्योग-चन्धें के नेकची के प्राप्त 🛭 प्रपत न होगा । हमें कारना द्यान्याज श्रीर बीमत शरानि की होंग्रे में परिवर्तन करना होगा । इसके शिय गोंगें में रहने बाली अनवा में कारप-चेवनवा का विकास करना पहेंगा और उनका विरवाद माप्त करना होगा । स्त्रीर यह विश्वास पत्रों में लेख देने या एक-स्टाय स्वास्थान मध्य देने से प्राप्त न होगा र्वत्क उनकी नित्य सेवा करने से आप्त होगा । जहां यह विश्वास माप्त हुन्या कि वस कार्रेन हारा भारोधित राष्ट्रीदार का कार्यक्रम चलने लग सामगा । उनके परान्यकर स्वराज्य पके दूर तेत की मीं व तरहास है। जाहे न रपड़ पड़े तो भी वह शीम ही शब्द हो बदबात कि बन्दा दी सेच के लिए दिया गया प्रत्येक कार्य मानी स्वच्छत 🛍 नींव में खल्ही तरह चीर कवमूच प्रकल गया एक पासर है, भीर समात्र की सामाजिक ब्यासिंक रचना में से निकली यह यक-एक कमी शरवश्य के मालाद की रह एक महिल अंपो करते के समन्त्रस्य होगी । यह तरीका निस्तरीह पीमा है, पर परियास निर्मात

कांमेस का इतिहास : आग ६
 १२ स्थायी होगा। इस प्रकार क्रिकेने गायों में क्रायन सन्देश हो जाकर प्राप्त नेतृत काल

दिया है।

ş कांग्रेस के कार्यक्रम की पुरा करने के लिए जिल नवीन कार्य-विधि की खपनाया गया है, प्रव उसके सम्बन्ध में कुछ कहना है। द्वामी इस प्रयासी का विकास हो ही रहा है, इसिंहए दिसी दोलन का उसकी अपूर्ण श्रीर श्रानिश्चित दशा में बाध्ययन करना किसी भी ध्यक्ति के लिए किस -चौर लास कर उस ब्यांक के लिए तो यह ऋौर भी कठिन है जो स्वयं उसकी शांक में चारीम वास रखता है और इसलिए कापने विशेषियों के तपहास का पात्र और शत्रकों की पुरा 🛚 न बन गया है। सभी महान खान्दोलनों को इन खबस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ा है। व्यन-कर है। या र्यायवेक के कारण हो, पर सभी महान आन्दोलनों को शुक्यात में कृतिम सांदोहने प्रमान सम्भा जाता नहा है, जिस प्रकार कि हीरे की कारबन समग्र जाता है, जिसके साथ उसकी n रहती है । सरमाग्रह को भी निष्णिय-प्रतिरोध समस्त्र आता है: पर सरमाग्रह निष्कर-प्रतिरोध उठना ही भिन्न है, जिठनी हीरे की चमक रखायनशाका के उस काले पदार्थ हैं। मिन्न है। नहीं हय-प्रतिरोध श्रीर सरवापह वनस्वन-विरुद्ध गुण् प्रकट करते हैं । वर्षांप सत्वापह का झारम्भ उसने दाशा ने जान-बूक्त कर निष्णय प्रांतरीय के रूप में नहीं किया था. पर गांधीजी के झान्दोलन हुद ५दने से ५६ले भी इसी प्रकार एक ज्ञान्दोलन हो चुका था, इसलिए अनता ने इस ज्ञान्दों को भी निष्मय-प्रतिरोध-मात्र कमभा । इस पर कार्य्य करने की जरूरत नहीं है। जब १६१७म र्थ। दर्भ। देसेयट नजरबन्द की गई थीं, तो कामेंस ने निष्कय-प्रतिरोध की धमकी ही थी, जा वर रिहा वर दिया गया को उलका जन्म ही न हुआ। और जब गांचीओ ने पदार्पण करके पाले स के बाहर रहकर रीलट-एक्ट के निरुद्ध श्रीर पिर कांश्रेस के भीतर जाकर पंजाब स्त्रीर खिलापूर थी द्वारयाचारों के विरुद्ध सत्यागह किया ती ऋषिकारा काग्रेतनाटियों में झौर द्वाधिकारा अने रया ने यही समभग्र कि इसके पहले कांग्रेस ने जिस बाल्दोलन की बमकी दी थी. यह ब्रान्दोलन की पुनराष्ट्रचिन्मात्र है ।

F 1

श्चपसंद्वार ४६३

होंगे कि सम्पाद मीतिक-शांकि मात्र न होड़र ऐसी नैतिक और आप्यातिमक शांकि है जो खपनी
मांगों को पूर्ण करांचे दिना नहीं मानती और जो नशी कियारींग , अपसर क्षीर तैज्ञांकिनी है । लोगों
को सिति का यह स्वीरन सम्मत्ते में कराजी अरका लगा कि यदि सरकार-प्रधाद किया गया जातिया-संकाल-मान-स्वाववाद सरवायक वेंसे देश-म्यापी आप्तीसन त्रत्य कर सकता है, तो काना-ग्याध किया गया सीट-मीर-स्वाववाद हर सरवायक को रोक भी सकता है। मास्तव में सलायक मतुर को के प्रमाद मतुष्य को मत्रवक कात कार कर्युवों का समुदाय है, नशींक स्वाव हन स्वयुवों का भूस्य सोत है और अर्थीक्त या में सक्ता रहा-क्षाव्यादन है। इस मक्ता देश क्लिक हो में शींन शींन होन निव्ह में के सता में वा मूर्य जिसमें पूर्वा क्रीर कुरता, भर क्षीर कायता, कोच क्षीर शींतिकी का स्वाव मेन, स्वावत है में, आप्तर्याकन क्षीर कारक-कुद्धि से से लिया था, विस्ते सम्बद्ध तेस के कार ति मुक्ताती है; क्षीर जिसमें गुष्ठ पर दिनस प्रात्त नहीं की साली, बरिकं उनके विचार शीर भाव को प्रपत्न प्रत्यक्का कराय स्वाव में

हमें शिक्षा दी नावी है कि अवन्तेन्द्र त्यन हमी हैं और सब हमारे आक्ष्माल व्यावा क्षता है।
वीद इस परवार पर और कार्यपरता को होंक़ है तो इस स्वय मुद्ध का आर्थिनत कार्त के दियर हो
वार । देक सतामदी एत की जोत करियाला है, रवितार उठे मतुष्य कर, शरकार का, तमान का,
देविता का खीर सुद्ध का अब होंक़ देख नाविद्य के स्वयुवान उद्देश-विद्य के निर्दास साम्मिनपर्य है, सामना है, स्वतिद्य वह आरम-स्वात की बीचा देने का बानन वन गया है। इस सामन का उप-पीग उठा विनक्षण की आन्त्र के काथ, जिनके बाहुक ग्राह होता है, करना होगा, न कि गर्व की ग्रावन, के साम, विवाद अंत अद्योत होता है। इस प्रकार आरमील के कर्यों ने आरमकल की गाँदित

में ब्रान्दोलन के इन फीलताथीं पर जग और भी बांब्झी तरह विचार करना होगा। इसके हारा भारतीय समाज की भित्ति समझनेमें बड़ी जासानी होगी। वह भिति, विसे एक सरत सत्र 'छाहिसा परमी घर्म:' में चीर एक सीची-साटी प्रार्थेश 'लोका: समसा: सस्तिनो मवन्त' में ब्यव्ट किया गया है, एक ऐसी प्रथल शक्ति है जो न देवल कार्यन-सापको मिटा देने की समता ही रखतो है बल्कि हरेक भी बाइबल के प्रतिक उपदेश के अनुसार उनते भी भेंग करने को कहती है जो परा। करते ही। 'जो इम्हारे साथ मलाई करे, तुम उठके साथ मलाई करो,' एक व्यवहारू विदान्त है। जो व्यक्ति में <sup>इरता</sup> हो और दशालु-हृदय हो असके प्रति श्राहिया का आचरण करना केवल पासपिक या नारकीय मेहिचनाशा व्यक्ति हा होने का हाना करना है। परायामह नशिष्ठ या जनक को पराजित करने के लिए मेर्र बनाया गया ! अन लोग निराशा से निहल होकर पुळते हैं कि अमेओं के पानशिक वल का मुका-बला अहिंसा कैरी कर सकेगी, तो क्या पूजते हैं कि यदि इमारे प्रतिपद्धी पाराविक न होंगे दो क्या सत्या-वह करना व्यर्थ और युद्ध के काम के लिए निकम्मा सानित न होगा ! हमारे भीतर पहले से ही ओ भारतायें पुत गई हैं उन्होंके कारण हमें इस प्रकार हताश और विफल होना पहता है। पश्चिम की इस शिक्षा में कि इस जीवन सवर्ष में जो ऋषिक बसवाशी होता है,वही जीवित रहता है स्त्रीर दुर्बल हा निनास ऋतियायं है, हमपर इतना गहरा प्रमान दाला है कि इसके कारण हमारी नुस्तित वासनायें उत्तेजित हो उठी हैं और हममें गर्व और उनके वर्गी-साथी ने दुर्गुण उत्पन्न हो थवे हैं जिनमे कायरता भीर हिंता की उसित होती है।

मारतीय समाज सरवायह की उत ज़िले पर खड़ा है, जो हमसे मंगर त्यागने को तो नहीं चित्री पर साथ हैं। हममें जासकरवाय की शर्दाल जायत करती है ! जहां हमने एकवार सरव का पीड़ा कांगेस का इतिहास: : भाग ई

पकड़ा श्रीर वासनात्रों की कुचला श्रीर श्रात्म-श्रुद्धि की, कि सेवा-माव श्रीर विनम्रता की भारन त्रावरयमेव उत्पन्न होगी । जहां इसने कोच पर विजय पाई श्लौर चुमाशीलवा से काम लिया, कि सनी सम्बन्धों के निर्णायक का खासन ब्राहिसा स्वय ही बहुस कर लेगी।

Eम इस लक्य को कैसे प्राप्त करें ! किस नियंत्रण के द्वारा हम उन गुणों को प्राप्त करें, जिसे वामूहिक रूप से 'सत्यामह' कहा जाता है। इसके लिए एक मात्र साधन 'तप' है जिसमें सत्य गौप, रान-धर्म, दम, यम, चर्मा और दया शामिल हैं। काया के सुल की और प्रष्टुत होने का परिवास वह होगा कि इस वासना के ऋषीन हो जायंगे। और वासनायें गर्व और क्षेत्र के आवेश में हमें हिंग प्रीर प्रतिहिशा की त्रीर प्रवृत्त करती है। शारीरिक वासनाओं की ब्रोर प्रवृत्त होने का परिणाम यह मै ोता है कि हम स्वार्थपर हो जाते हैं। स्वार्थपरता चन सम्पदा के लोभ और आमोद-प्रमोद है

म को जन्म देती 🖡 और घन-सम्पदा की प्राप्ति के लिए ज्ञसस्य-पूर्ण उपायों को काम में हाने की द्वित करती है। ब्रावस्पकता है परितोष की भावना की। इस परितोप का यह मततर नहीं है

ह हम समाज का परिस्थाय करके सन्यासी हो जायं, बल्कि यह मदलव है कि हम देसा करें विन व्यवीत करें जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को कम करें, और वासनाओं को कार न्तें । यह नई शिक्षा ऐसी नैविक स्कूरिं को जन्म देगी, जिसके द्वारा इस देश में, जो निश्चंक वार्य क शिज्ञाओं से अकर्मयय और पौरुष-दीन हो गया है, नये प्राया वैदा ही जायंते। इस शिवा तुवार हमारा यह कर्पव्य है कि हम अपने शबुधों के साथ सम्पर्क खापित करने की वेश करें, क नके वाय सहयोग तभी करें जब उनके हारा हमारा स्वाभिमान ऋकुता बना रहे । यह शिक्षा हो<sup>ई</sup> क्रिपने हिरसे का परिश्रम करने के लिए प्रवृत्त करता है और दरिद्व को भावन-वस्त्र प्राप्त करने में हायता देती है। इस उद्देश-सिक्षि के लिए यह आवश्यक है कि मस्तिक श्रारि पर अधिकार रस्ते र आत्मा शरीर और मस्तिष्क का इस प्रकार सवासन करे, कि काया ऐसे किसी मुल की हुन्ही करे जिसे बुद्धि विकारतो हो । इस-उद्देश की सिद्धि के लिए कात्म-निवार से खाविक स्वीर की<sup>न</sup> -प्रदर्शक हैं। सकता है, जो भी जन श्रीर शारीरिक सुख के सामले में उपवास का रूप धारण कर लेटा विचार और भाष्य के मामने में मीनवत का रूप घरता कर लेता है,और बावनाओं और भाषावेगी मामले में ब्रह्मवर्ष-व्रत का रूप चारण कर लेता है है श्रवपन जन लोग उपनाल-द्वारा हुई शारीरिक यन्त्रशास्त्रों की निन्दा करते हैं. जन है सीन या करने की दिलगी उकाते हैं और उसे दोंग-मात्र सममते हैं, श्रीर जब वे खिद्दीरान के साथ ब्रह्मचर्य की समी करते हैं जो उनके निकट बिलकुल ग्रासम्मव-सी बात है, तो वे उसी प्रकार की लोचना से काम लेते हैं को लगमग उपहास का रूप घारण कर लेती है और जिसका शिकार

रिवरील बान्दोसनी पर व्यय्योक्तियों और दुर्वचनों का कुशु थी। प्रमाय नहीं पढ़ा और वे श्रन्त में नेवाली पीड़ी के भादरों 🗏 शामून परिवर्तन करने में सफल हुए । विद्वने १% वर्षों में मास्त की जनिक जीवन दशी प्रकार वरकर शुद्ध बना है। सब बुद्ध कर चुक्ते के बाद भी बाहिता के सामन्य में यह समाब काकी रह जाता है कि राम इ अग्राही का पैतरा काने 🎚 इनकी किननी उरतुकता या किननी सांकि है। इस प्रवार की ह बानेपालों के पिष्ट यक तर्क वर है कि बैती हमार्थ वर्शियति है जनको देलते जब आ ह के बादन के निकास <sup>कर में</sup> धाकारण है सहां नीति-कर में भी सारांक्र कीर सामदित्य है। हरि हा है। जिस्ते का वालन करने की सारव ने की अब और उनका क्यावर सागरण है। गई जा के निकास का वालन करने की सारव ने की अब और उनका क्यावर वालन में किया बार ता च जार विश्व हैने विद्याल विक्रिय का-वापुर में जीवन उराध काम कामान्य पाता माहिया सामें इस्तारीन्ये-देने विद्याल विक्रिय का-वापुर में जीवन उराध कामा सामा सामान्य हो साम । देने सोग

तप्रदिशील धान्दीलनी की, बापने विश्वास की प्रारम्भिक सायस्था में, बनना पहा है। पर 🗗

XEX

मैन्दर हैं जो यह बहेंगे कि छहिंगामक अवस्थाय अवस्त्व हुआ, पर एक ही खुवांग में वस्त्तवा आत बतने का, विरोक्तर उत्त अदराय में अब हव नवीन आत्मीतवा को अपनाने में बतानपुर ने विवास रिवासा है, किसीने मोहा भी दो नहीं उठाया। छहिंगा ही एकमान ऐसी स्थापी शांस्त है जो दोनों मोवंडिंदियों के सानिन छीर कन्त्रीय प्रधान करती है, नवींकि वहां हमने हिला की एक वार नियांत्रक के स्वातन पर बैठा दिया, कि फिर हत्त खास का उपयोध, बैठा कि बढ़ा का जुका है, चित्रव और विरोक्त की महाने के हारा क्या वा वक्ता है। बस, हक्ते बाद हिया और मविहिंग का नाशक चक्त चळवा है। रहता है प्र

3

लाखों पुरुषों, रित्रकों छौर बालकों पर गांचीजी के इस स्थायी प्रधान का क्या कारण है 🚦 उनका करम ऐसे पुन में हुआ जिसमें राजनैतिक इसचल का ही नहीं, राजनैतिक श्रान्यवस्था श्रीर गोता-माल का बीरदीरा-है । जैसा कि लॉबेल ने कहा है-- "येसा प्रतीत होता है मानों ईश्वर की यही इच्छा है। कि समय-समय पर स्यक्तियों के पुरुषक की आंति ही राष्ट्रों के पुरुषक की भी परीहा भारी सकटों या मारी श्रवंतरों द्वारा होती रहे । यदि पुरुषत्व मौजूद हो तो वह मारी सकट को श्रवंतर बना लेता है, भीर यदि पुरुरात मौजद म हुन्ना तो मारी बावतर भारी संबद में परिवर्तित हा जाता है।" गांधीजी ने मी भारी चंकद को भारी अवस्य बना डाला और ऐसी नई कांति का ओगर्येश कर दिया जो रस्तरजित नहीं है, जो दूतरों को पीड़ा देने के बजाय स्वय पीड़ा का स्नाहत करती है, जो शबु पर विजय प्राप्त करने के श्यान पर उन्नका सव-परिवर्णन करने की इच्छा रखती है। गांधीओं ने बुतान्द श्रावात में घोषित कर दिया है कि जनता को सर्वितय विद्रोह करने का श्राविकार ही नहीं, यह उसका क्तंब्य मी है; पर साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि सरकार की भी इस विद्राहाचरण के लिए लोगों को फोबी पर फडाने का अधिकार है उन्होंने केश्त मारत के दावत्व की मिटा देने का बीका उठावा हो, सो बात नहीं है: बास्तव में उन्होंने सारे संसार से उन वादी व्यवस्थाओं को मिटा देने का बीडा दराया है, जो दासल का प्रतिपादन किसी भी रूप में—चाहे वह भौतिक हो, चाहे राजनैतिक या आर्थिक—करनेवाली हों । उन्होंने यह दिखा दिया है कि दूवरों को क्रास्ता प्रजा और दास बनाना नैविक क्रन्याय है, राजनैविक भूल है, और अपवहारिक दुर्माभ्य है। इस सदय को समने रसकर उन्होंने हमेशा जनता की शह अबि की उद्शेषित किया, न कि उसके राग होंगें की, उसके सद्-भेटर्-विवेक को उद्बोचित किया, न कि उलको स्वार्यशस्ता या अहान को । उनकी दृष्टि में किसी भी बैदिक सुराई का प्रभाव स्थानिक नहीं रह सकता । उनके अनुवार सत्य और अहिसके विधेषी सिद्धान्त रेश में शान्ति और समृद्धि उत्पन्न नहीं कर सकते।

क्ष से यह देवता है कि वर्षा परित्र सम्वेनीने विद्यानोंका वर्षोन किया गया है उनका मरीमा स्माप्त देनिक प्रकारित में हैं स्वार्ध का प्रत्योग परित्र प्रकारित में हैं परित्र प्रकारित में हैं परित्र प्रकारित में हैं परित्र प्रकार के स्वार्ध के किया है के स्वार्ध के स्वार्ध कर किया है से स्वार्ध के स्वार्ध कर किया है से स्वार्ध के स्वार्ध स्वार्ध के स्वार्ध कर किया है से स्वार्ध के स्वार्ध के स्वार्ध कर किया है से स्वार्ध के स्वार्ध कर स्वार्ध कर स्वार्ध कर से स्वार्ध के से स्वार्ध कर से स्वार्ध के स्वार्ध कर स्वार्ध कर से स्वार्ध क

ं कांगेस का इतिहास । भाग है

818

में यह बालना गुरू दिया कि बारवार में बाहिला क्या है। कांग्रेस के जजरीक स्वाम्म का प्रवेस या कि अभेजों को देश से निकाल बाहर कर दिया जाय; पर वांधीओं ने उसे कठना कि उस्कें की हैं दिवार में प्रमेंन भारत में बीक से प्राप्त बकते हैं चीर रह लड़ने हैं, जीर दिरियायों वा बातें बांका न रोना चाहिए। चल शहू को कवीरी वर कठा गया, और वीरी-चीग में गुरू पुत नजरा पर हो भी कियेस हवारा न हुई। जब ब्यान्दोशन कर किया गया हो मानवाशी मानेन में उसे सर से पियोच किया। पर मांधीओं खनला थे। बल्यायी को न यह का भय है, न सिन सन्ते

सर से पिरोध किया। पर आरोपीओ खनता थे। सलागारी को न शुनु का मन है, न मिन का ने सहयोगी का ही मन है। उसे वो केवल सन्य का मन है। कतादः गांधोजी ने मानी कारदोहने के सामपान का मों के लिए संगीत कर दिया। नाद को जो पन्नाय हुई वे जानी-कारदोहने के सामपान की शक्ति कच्छी तथा अपन्य होती है। येसे वे पत्यार्थ युगने कपानक की माने वा दिन के स्पन्न के अस्ती-अस्ती बस्ताने हुए दूरवॉ की मानि स्त्रीत होती, पर सासन में हैं वे सामान की कि

स्वयास ६ । द्वारत प्रस्कृत तर प्रस्क हाता हूं। यह य परत्यय पुतन क्यानक का नाज नाज स्वयास की हिम स्वया के जारी-प्रतार क्यान हिम चिद्याओं का महत्त रूप साथ। शिद्योग त्यात क्यों में हसारी को मार्गत हुई है उत्तक नकरा व्ययन उतार-स्वार को हम प्रवर करता है। इस अपनि को चक्कारण रखते को मार्गत करना और होगा। इस मूनलिए म प्रचर उत्तरी कार्यक्रम पर क्या जाते हैं—क्यानंतु १६०६ का श्वरंत्यां, वहिकार है

स्वायर दार्थ कार्यक्रम पर क्षा जाते हैं— क्षायंत्र १८-६ का स्वरंगी, विह्मात, प्रशिन-पिय में स्वायंत्र कार्यक्रम है कार्यक्रम को १८६७ में तुर्धाया स्वया, किन्तु कं ने क्षायंत्र निक्कियाँ होन के हमें ता रही निक्कियाँ होन के हमें ता रही निक्कियाँ होन के हमें ता १९६० हो स्वरंगी के निक्कियाँ निक्कियाँ होने कि निक्कियाँ होने हमें ता रही निक्कियाँ होने हमें ता रही निक्कियाँ होने हमें ता रही हो हमारी के निक्कियाँ हों हमारी के निक्कियाँ हों हमारी हमें कार्य हमारी हमा

पहुंचना है।

प्र पांद बार्ड अर्थिन को भाषा को, नो उन्होंने १६३१ में लिच से वहले इस्तेमल की
थी, व्यवहार में सावट कहा जाय कि स्थराव्य परिशास महं। उराय-भाष है, जल नहीं प्रयत्नाष की
सत्याव स्थान नहीं दिशा-भाष है, हो उत्त करीवर से, जो अभी औव ही थी डोक-पीटकर डोक कर
रहा है, यह पूपने का कियों को अधिकार नहीं है, कि प्रयाद बनाट खरायिक तैयार पर्या में हुई ।
माम्बीर टैन्प्यूने ही शीच को भी कनाकर वैयार, वक्का और डोस होने के लिए स्वा यो दे गोंके
लिए होंक्ट प्रा जा है, हिस्स स्थापन की नीव को हो पुल्ला होने के लिए न जाने हिस्स दिस्तों
लार होंक्ट प्रा जा है, हिस्स स्थापन की नीव को हो पुल्ला होने के लिए न जाने हिस्से दिस्तों
लार होंक्ट देना होगा, जिससे यह अपने स्थापन स्वनेशाली समस्य के बीधर को सदस कर सके।

वित की देता होगा, जिससे यह प्रपंजे कार बननेवाली हमारत के बीफ को छान कर वह । ता ती हो ता होगा, जिससे यह प्रपंजी मान प्रवास वर्णने वार्षी रहा कहा बननेव साम के का दिवा है। वह सामी ता सामें कर है। हो पर की दुनर बीर कामित वा केंगा, जीर प्राय को मारत की मार्राय सामें सामें कर है। हो पर की दूनर बीर कामित बननेवाल कामित बना है। ता है। यह है मार्गाय है कामान हमार्गाय की साम करनेवाल कामित कामार्गाय की साम की

11:30

किसे मारी और समी-अमरी श्वक-पूछ उसी हुई होगी और होटे-होटे शाहरकूट के दरस्त रिलाई कि हों। ति उसे एक-पूछे को दूर्वक करने क्या ट्रेम स्वार्थ करा ट्रिय होता होगा। वर यह समाजा रिती होगी विसरी नागरिक्त भी रिद्ध से स्वार्थ क्षेत्र के लिंका का पर समाजा रिती होगी विसरी नागरिक्त भी रिद्ध से साथि स्वार्थ का समाज रिती होगी पानिक रिद्ध सो पानिक रिद्ध सो पानिक रिद्ध सो पानिक रिद्ध सो पानिक रिद्ध से साथ पानिक रिद्ध सो साथ स्वार्थ के लिए सहुत वहां खेत्र मीज़द है और 'मारिक्ट' होग' है में साथ स्वार्थ कराने के लिए सापूर्वक शांक साथ खेत्र में तहां में साथ साथ से साथ से साथ से साथ में साथ साथ से साथ में साथ से साथ से साथ में साथ से साथ से साथ में साथ से साथ से साथ में साथ में साथ से साथ से साथ से

देव प्रकार कांग्रेस-सोव, जिनका वाध्यारण जारस्य स्वान्ध्य से वर्षा में युक्ता था, ज्ञाबी राज्यानी से बरवा का रहा है। कभी वह कांग्रेस सोत कर पर परत्य कर लेवा है, कभी विद्याल पीत हा। कर वार्य कर लेवा है, कभी विद्याल पीत हा। कर वार्य कर वेदा है, कभी विद्याल कर वास्त्य कर केवा है, वोर कांग्रेस है। इसी वह एक स्वान्ध्य से क्षार्य कर वास्त्य कर केवा है, और कांग्रेसी से प्रतान केवा वह कीर कांग्रेसी से प्रतान केवा वह कीर कांग्रेसी के प्रतान केवा वह कीर कांग्रेसी कर वाह केवा वह कीर कांग्रेसी कर वाह केवा वह कीर कांग्रेसी केवा विद्याल कीर कांग्रेसी केवा कांग्रेसी कांग्रेसी केवा कांग्रेसी केवा कांग्रेसी कांग्रेसी केवा कांग्रेसी कांग्रेसी कांग्रेसी केवा कांग्रेसी कांग्रेसी केवा कांग्रेसी कांग्र



# परिशिष्ट

- १. '१६' का आवेदन-पत्र
- २. कांत्रेस-लीग-योजना
- रै. फरीदपुर के प्रस्ताव
- ४. सुरालीपेठा-सत्यामह
- गुजरात की वाद
   कैदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आधार-पत्र
- हिन्द्रस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक
- जुलाई-धगस्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव
- L. सान्यदाविक 'निर्णय'
- . १०. गांघीजी के बामरण जनशन-सम्बन्धी पत्र-ध्यवहार तथा पूना-पैक्ट
- ११: विदार का मूकल्प
- १२. १६१४ की भारत और जिटेन की व्यापारिक-सन्धि
- ११. कामेस के सभापतियों, प्रतिनिधियों, मन्त्रियों इत्यादि की सूची

## '१६' का आवेदन-पत्र

[ मरायुद्ध के बाद के नुकारों के कैंदनय में शाही कील्लम के १६ खांतरेल तरसी ते वारि शय को को धायेदनरच दिया या उसे इस लीचे देते हैं । उक्त कील्लस के रूठ मैर-सरसर्ग हस्ती में से रू सबसोरी की गये नहीं सी नाई मी, जिनके कारण नको साहम हैं, व मीयुद्ध मी वे हैं है हिन्दुसानियों ने उत्तर हलायुद्ध करने से हन्दार कर दिया था। उनके लाय नजर वेदद नयस्त्री धोबरी, मिंक प्रस्तुद्धिम और सरदार वन मुन्दाविह मजीडिया हैं। ] हसमें कोई सन्देह नहीं है कि महायुद्ध के स्वस्त में जोर नाम कसर में, पुष्पत क्रियर

साम्राज्य में, जो दुनिया के झन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में न्याय और मनुष्यता की रचा के लिए कर्मी स्त्रीर क्षोटे शक्नों के बचाव के इस संधर में पढ़ा है स्त्रीर स्वयना कीमती धन-सन लगा सा है, शहन सम्बन्धी खादरी बहुत खागे बहु जायगे । भारतवर्ष ने भी इस संघर्ष में भाग लिया है; इसल्य स मी स्थितियों के सुधार के लिए को पश्चितन की नई भावना जामत होगी उससे प्रमावित हुए किन व रहेता । इस देश में यह आशा की जा रही है कि युद्ध के बाद आरतीय शायन की समस्या की नी दृष्टिकोण से देला जायमा । हिन्दुस्थान क लाम इंग्लैयर के इचलिए कृत्य हैं कि हिन्दुस्थान ने प्रदेशी शासन-काल में भौतिक राधनों में बड़ी उत्पति की है और खपने शैदिक और राजनैतिक रहिकीय को विस्तृत किया है। उतने क्रपने सङ्गीय श्रीवन में, जिलकी ग्रुष्टकात १८३३ के भारतीय सार्ट-एक्ट से होती है, लगावार ( हालांकि वह चीमा है ) विकास किया है । १६०६ तक भारतकों की शासन एक नीकरशाही-वर्ग-द्वास चलाया जाता था विश्वमें करीव-करीव सभी 'गैर-हिन्दुस्तानी ये हीर जन साधारम् के प्रति जनानदेह न ये ! १६०६ के सुधारों में प्रथम बार भारतवर्त्र के राजकानी मानसी ों भारतवावियों को कुछ स्थान मिला; किन्तु उनकी संख्या बहुत योड़ी थी। वर भी भारतवाविय ने, उन्हें सरकार की भारतवासियों को भारतीय साम्राक्य के अन्दरूजी संसाहकारों में प्रविष्ट करने की इच्छा का सूर्वेक समझ कर, स्थीकार कर लिया था । की-शिलों में बहस और संवात-जनाव की श्चिक सुविधाये देकर गैरसरकारी सदस्यों की संख्या-भर बहा दी गई थी। वही कीवित में पूर्वा मरकारी बहुमत रहा श्रीर प्रान्तीय कीसिसों में, जिनमें मैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत होने दिया गर्या मा. बहमत में सरकार-द्वारा नामजद सदस्य और यूरोपियन सदस्य मा शामिल ये । जिन कार्रवाह्य का अधिकतर लोगों पर असर होता, चाहे वे कानून बनाने के सम्बन्ध में होतों चाहे कर लगाने के का जात है। मुरोपियनों पर उनका सीधा कोई असर न होने से, उसमें मुरोपियन सदस्य स्वभावत सर सम्बन्ध गा के प्रति होर नामजद-सदस्य भी सरकार-हारा नियुक्त किये जाने के कारण वही पर्य कार का वा अपन अपन के कारण विशेष केरे की होर मुक्ते में ! पिछना छनुमन बतलाता है कि मिल-सिल धनकरों पर वास्तव में वही सत का अप अ बहित हुआ है। इसलिए प्रान्तीय-केंसिसों के गैर-सरकारी बहुमत बहुत ही घोसे-भरे सारित हुए हैं।

उसी जन-एवं के प्रतिनिध्यों ने हाथ में कोई बास्त्रिक शक्ति नहीं आई है। बर्तमान समय में बड़ी कीटल और प्रान्तीय-भीटल नेवल स्वास्त्र हैनेवाले मास्त्रलों के विषय और हुए तही है। उन्हें ऐवा बोर्स का होएस नाहि है उसी कोटल नहीं है जिससे के जीन के जीन मास्त्रिक निम्म पूर्ण हो। जनता और जनता के प्रतिनिधि स्वास्त्र निम्म प्रतिनिधि स्वास्त्र हैं है के प्राप्त के शामित के उसी के प्राप्त के शामित के प्रतिनिधि स्वास्त्र के हुए हैं इस के प्रतिनिधि स्वास्त्र के स्वास्त्र के हुए हैं इस के स्वास्त्र के स्वास्त्र कि स्वास्त्र के स्वास्त्र कि स्वास कि स्वास्त्र कि स्वास कि स्वास्त्र कि स्वास्

'इतिक्यम कोंमिल्स बिल' के दूसरे वाचन के समय कामनकमा में प्रधानमंत्री-द्वारा दी हुई बस्तूता से स्पत्त होता है। उन्होंने कहा था कि वर्तमान स्थितियों में हिन्दुस्तानियों को यह महसून होने देना भायन्त बाह्यनीय है कि ये मीन्किलें महत्र देशे यन्त्र नहीं हैं जिनके सार स्वापकट रूप से सरकारी रातकों-हार। कीचे जाते हों । परम्यु इस विनम्न साब से बहते हैं 🐧 यह उदेश पूर्व नहीं हुआ है । हैं विलों और कार्यकारियी की श्वना के इस प्रश्न के झलाना भी लोगों को लास-लास भारी कानूनी राषायें भुगवनी पड़ रही हैं जो उनकी शानिवयों को वार्यक बनाने के बजाय अपर्य कर देवी हैं स्त्रीर उननं राष्ट्रीय स्वामिमान की निश्चित रूप से ब्यायात पहुंचाती हैं । शख-कानुन जो यूरोरियनों स्वीर ह्मधनीरी पर लागू नहीं होता, केवल इस देश के निवासियों पर ही लागू होता है । वे स्वयसेपड-दली भ स्वाटन नहीं कर सबते, स्वयसेवक-दलों में शामिल नहीं हो सकते; और वे सीश के कमीरान-मान सी वर भी नहीं जा उकते । ये कानूनी बाधार्य हिन्दुस्तानियों के लिए हैं को दुःकदाई स्त्रीर मेदमाब-रिए हैं। यदि में बेवल रकावट ही होती को भी कम सुगई न थी। यस्त्र स्वनने स्त्रीर उन्हें प्रदोग में हाते की इन क्वावटों और मनाइयों मे हो हिन्दुस्तान के लोगों को नामर्थ कता दिया है। चन पर म्भी स्तार हा सकता है। इन्द्रलान में इन्द्रलानियों की स्थित बालव में यह है कि देश के शासन व उनका कोई क्रसली भाग नहीं है । उन्हें ऐसी जारी-भारी क्रीर बुलदायी कान्ती-काषाओं दे शेथे रस्ता गया है जिनमें लाझाज्य के दूसरे सदस्य वरी हैं। उन्होंने हमें निलकुल वेरवों की हास्त में हा सवा किया है। इसके विजा शार्ववन्दी-कुली-प्रथा हैं दूसरे सारेबी उपनिवेशों स्त्रीर वासी वों को यह स्थाल होता है कि खारे मारतवासी शर्वबन्दी-कुलियों बेसे दी हैं 1 वे गुलामों हैं। वाह हैशात की नजर से देशे जाते हैं। मीजूदा हासर्डे हिन्दुस्तानियों को अनुसब कशती है 🛍 प्रधार के हते मर को बादशाह की समान प्रमा हैं, किन्तु बालव में काक्षाक्व में उनका करता बहुत होता है। [की पशियार जातियां भी कांकिक सुरा नहीं थी ऐसा ही स्वयास भारतक्यें के बीर स प्रान्य में सबसे र्षे हे सम्बन्ध में रलती हैं। भारतवासियों की यह हीन स्थिति याँ भी उनको कलील करने वाली है; तिनु यह भारतीय पुरुषों को कानका है जिनकी होंट शिका और निरंशी भ्रमण से बर्ग, ने स्वांच नित से किने हैं, दिशास हो गई है। इन कहाँ बीर बाबाओं के होने हुए लोगों को जिन बीज ने रितड ताशास रक्ता है वह दे का बाह्या और यह दिखात, जिनका संबार इकारे नहारों और इ.चे इ.चे हे शहरे व राजनीतिको हारा सहस्तनसम्बर्ध पर दिये गये न्यावयूर्ण और समान-स्पाहण के वार्ष भेर बारराजनों से दुबा है। इस नासुक हात्रय में, जिनमें हम बाद गुज्य नहें हैं, हिन्दुरुवनी कोसी कानी क्षीर शरकार के बीच के बीलू अवभेदी को भुला दिया है क्षीर वचादारी के बाब बागान्त का निष्य है। मरवे में का शिक्षित-वृद्धाव मी अनुता था कि इस जन्मत के बक्त में इस्लिस का

हक। इतना हान पर हा मन्द्रकान समक कच्या हा क समा का प्रकाश व बता है।

पति प्रका के बाद भी दिन्हणान की शिर्ण व सक्ता में निर्मेश को पति भी, उसे तीत पति की पति भी, उसे तीत पति कि स्वार्थ के पति भी, उसे तीत पति कि स्वार्थ की पति भी, विश्व तीत कि स्वार्थ की पति भी की स्वार्थ की स्वर्ध की स्वार्थ की स्वार्थ की स्वार्थ की स्वार्थ की स्वार्थ की स्वार्थ की स्वर्ध की स्वार्थ की स्

हरताहार जंग, तर टी॰ साधवायन, यर दोगाहि ऐयर कीर टी॰ व॰ अपुनावायन जैसे प्रस्थात शायक उसम कि हैं। उस कार्यकारची के १ बदरती के सम्बादी मीक्यों से से बुने जाने के वर्गसान नियम भी, तथा प्रान्तीय कींतल-सम्बन्धी ऐसे दुशरे दिल्यों को सोक देना प्राद्य ! कार्यकारियां के हिन्दू-स्मान इरायों के पुनाब से जनशा के नियांत्रिक प्रतिनिष्यों के सब भी सेने चाहिए और, उसके लिए नियंत्र का कोर्ट रिकटीब स्थीकार कर सेना जाहिय!

्रे. सभी घरतीय कींकिसों में निर्मोचित प्रतिनिध्यों का तथा बहुमत होना चाहिय। हमें दिसान है कि मे प्रतिनिध मारतीय जन समारत्य और किसती के दिसों की रहा करेंगे, क्योंकि वे विभी भी यूरोपियन सम्प्रत की खरेवा, जो उनते कितती ही सारुमुशि रखाने, उनके चामक गयक में सारे हैं। किस निम्क कींनेसों, भारतीय चाहीय कांग्रेस सीक्त करोग की सार्वाहम रून यह का बाडी सन्त डेलोंहें कि दिन्दुस्तान का निश्चितकार विन्तुच्यानी जन-सामार्या की सतार्थ मार्थ रुक्त है बोर बरी उनकी साम्बरकतायां और रुक्तुमां से विश्वित है। मह तेने का स्रविकार सीच सोची की मिल जायान कोंद्र तेत्रिक और प्रतिनिध्यत देना वाहिय। योक बोर विश्विक सम्बरास कोंद्र तेत्रिक और प्रतिनिध्यत निया सामित्र

ै. यही कैंक्लिक के बहरवों की पूर्व सब्या १५० से कम, मान्तांव कैंक्लिंगे में वह मान्तें ही कैंक्लिंगे के बहरवों की खंब्या १०० से कम और ख़ीदे मान्तें की कैंक्लिंगे के बहरवों की ६० तें ४८ वह में कम रोजी कामक १

 भारतक्षं को चार्षिक स्वठन्वता दी आसी चाहिए और बबढ कानून के रूप में पास शैना चाहिए।

भी राही के जिल को आलीच वालक-जन्मनी वासी सामतों में कानून बनाने, विचार करते प्राप्त पास करने वा ब्रांदिवर होना चाहिए। आसीच जानत के लिए प्रान्तीय-कींचिंगों को भी वेंचे में फ्रांदिवर होने जाहिए। केंग्रंस नेवा-जन्मन्त्री आसतों, वेटेशिक चन्मनें केंग्रंस को प्रेच्या भी क्षेत्र केंग्रंस केंग्रेस केंग्रंस केंग्रेस केंग्रंस केंग्रंस केंग्रेस केंग्रंस केंग्रं

भे. मोरद मनी की की किस्ता क्षेत्र की बाद ो आप ो भारत-मंत्री की रिपरि मारत-सरकार से बम्पन्य राजने में, जारतक हो, बेठा हो हो जीवी ज्यानेक्सों के सम्बन्ध में उपनिचेत्रों के संभी की हैंथी है। मारत संभी के सहायक हो स्थाबी उद्यावी हों। समी कीर के में प्रवाद की हों मारी कीर के मार्गिक की हों में मार्गिक की किस मार्गिक के साम की कीर की मार्गिक की की मार्गिक की की मार्गिक की की मार्गिक मार्गिक की म

जाराज्य-संबं की लो भी कोई योजना बनाई लाव, उत्तर्में भारतवर्ष को वही स्थान मान हो जो लापना सातन स्ववं करनेवाले बुकर उत्तनिवशों को मात है, और वह उत्तक लिए क्यपने मित्रीचिंक भी स्वयं कर कहे।

्रा पानीय सरकारों को, बेबी २५ झवस्त १६११ के भारत-सरकार के लगते में वर्णित है, रेवी स्वतन्त्रवा मानीय मक्त्य में दे दी खाव !

्र चंद्रक-मान्य तथा इतने बड़े-बड़ें ख़त्व मान्तों के सवर्नेर क्रिटेन से खाये जाये और उनकी भिने-कारियी हैंसिलों हों । to. स्पानीय सरास्य को पूरा भ्रमी दे देना चाहिए I

११. राख्य रलने का काविकार हिन्द्रशानियों को उन्हीं शतों पर दे देना चाहिए जिन हते पर मंगेनियनों की दिश हजा है। े -

१२. हिन्दुसान में जो संगठित प्रादेशिक सेना ( Territorial army ) है उनमें सर्केशी

भीर विपादियों के रूप में भरती होने की दिन्दुस्तानियों को छुट होनी चाहिए !

१३. किन रावों पर कील में यूरोपियनों को कमीरान ( ऊंची बाकतरी ) मिसती है उनीन

हिन्दसाती नीजवानी को भी मिलनी चाहिए। संवीचन्द्र सन्दी, कासिस्सासार ... प्रशाहीस स्टीमउल्ला बी॰ ई॰ वाचा ... . . . . . . . . . . वी॰ मरसिटेश्वर शामी

मीर बाहदश्रही : भूषेनद्रनाथ बगु 🕟 🕟 . . . ्र कामिनो<u>क</u>मारी जन्दा विष्णुदत्त ग्रुक्त अस्तर कर् कृष्युसहाय भद्रसमेश्य सालवीय • স্থাৰত জনত সাজইৰ, কনিছা के अवि रंगस्यामी भागंगर

ुः. , एस० वी० दादामार्र मजहरूल इक , सीतान्त्रथ राय बी• एस॰ भीनिवासन् बहम्मदश्रली बुहम्मद तेजनहादर सम

লম্ভ হত বিদার . .

# कांग्रे स-लीग-योजना

#### प्रस्ताव

- "(क) इस बाद का प्यान रखते हुए कि मास्ववर्ष की बड़ी बड़ी जादियां प्राचीन वस्पत ,की उत्तराधिकारिया है, वे शासन के काम मैं नहीं सोग्यत प्रकट कर सुकी हैं, और संमेती शा<sup>हर</sup> की एक शवान्दी के भीवर उन्होंने शिका में उज्जीव और तार्वजनिक कारों 🛚 विच प्रकट की है। स्मीर साथ ही इस बात का च्यान रखते हुए कि वर्तमान शासन-पदित प्रजा की उचित साकारामी को सन्तर नहीं करती और वर्तमान अवस्था और जावस्थाताओं के लिए अपयुक्त नहीं है, क्रिंड की शय है कि ग्रन वह समय जा गया है जनकि भीमान् सम्राट इस प्रकार का पोपणा-पत्र निहाहने की कृपा करें कि श्रमेज-साधन नीति का यह उदेश और लद्द्य है कि 'वह सीप्र 🗗 दिनुसान

को स्वराज्य प्रदान करे ! (ख) यह कांग्रेस ( सरकार से ) मठालचा करती है कि महासमिति ने भारतीय प्रस्तिम सीग" हार नियुक्त सुचार-समिति की सहयोगिता से शासन-सुचार की वो योजना तैयार की है ( जोक नीरे हो। ही जादी है ) उसको संगुर कर स्वयम्य की खोर एक हद कदम बदाया आया।

(ग) शामान्य के पुनस्तंगटन में भारतवर्ष पराधीनता की ख़बल्या से ऊपर उठाया आहर (") अवस्या स उत्पर उटाया आस शाधित उपनिवेशों की भावि वामान्य के कामों में बायबर का इस्सेदार बनाया आय ।"

## मुघार-योजना

### १—भान्तीय कौन्सिक्षे

- रै. मान्तीय कौंकिलों 🗓 चार-पंचमांश निर्वाचित श्लीर एक-पंचमांश नामनद-सदस्य रहेंगे ।
- र. उनके सदस्यों की संख्या वहें प्रान्तों में १२५ और छोटे प्रान्तों में ५० से ५७ वक से मन होती।
- कींटिलों के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा ही मुने चार्चे स्त्रीर मताधिकार जहां कि हो सके विस्तृत हो ।
- ४. महत्वपूर्णं द्वारसस्यक व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का, निर्वोचन के द्वारा, यथेष्ट प्रवस्थ होना गरिए कीर प्रान्तीय केंसिकों के लिए मुक्तमानों का प्रतिनिधित्व विशेष निर्याचनन्त्रीनों के द्वारा वि लिले क्षत्रपत में होना चाहिए:—

| पंजाब          | निर्वाचित | भारतीय | सदस्यों | \$          | 4,0 | प्रविश्व |
|----------------|-----------|--------|---------|-------------|-----|----------|
| संयुक्तप्रान्स | 379       |        | 31      | 30          |     | 83       |
| वगाल           | 57        |        | 99      | Ye E        |     | 81       |
| विद्यार        | 10        |        | 39      | રપ          |     | 10       |
| ेमध्यप्रदेश    | **        |        | 39      | 84.         |     | 71       |
| मदरास          | 91        |        | 39      | 84.         |     | 19       |
| बम्बई          | 99        |        | 33      | एक वृतीयांश |     |          |

िन्तु रार्च यह है कि सिवा उन निवानन-खेतीं के जो विशेष स्वार्धों के प्रतिनिधन के लिए निर्मेष गये हैं। कोई भी मुखलमान, भारतीय या प्रान्तीय केंश्विल के लिए किसी झन्य निर्वाचन में एपैंक न हो सकेता।

पर भी गाउँ है कि फिजी जिर-सरकारी सदस्य के हाय पेश किये भये कियी देसे दिन मा जन्मी किसी बारा या प्रस्ताव के हमक्ष्म में, किलका एक या दूसरी आणि से समस्य है। कोर्ट कर्मित में की जायांगी, गाँद जल लाखि के उठन दिग्छेग स्वाधीय या मान्योंच स्वीकत के की-मन्द्रपारित स्वस्य उठ दिना या उठकी चारा या प्रस्ताव का दिशेष बनने हीं। यह दिन या उनकी बारा, या (प) मान्य दिनों कालि से सम्बन्ध रसता है या मही—हडका निष्यंच उठ की विकास में उठी कोंड ताले अन्यास होंगे।

- भ. भान्त का मुक्त शासक शान्तीय कीविल का समापित न हुआ करे, किन्तु कीविल को हैं। सन्ता समापित सुनने का ऋषिकार होना नाहिए !
- ६. अविधिक प्रस्त (विसी मूल प्रस्त के उत्तर से उत्तन द्वोनेनाले वात्मालिक प्रस्त) पुल्ते हो प्रविद्यार वेनल मूल प्रस्त पुल्तेनाले वरस्य को 🎚 न होना चाहिए। किसी भी वरस्य को या (प्रविधिक प्रस्त पुल्ते का) क्रिकार होना चाहिए।
  - ७. (इ) सटकर, बाक, तार, टकसाल, नमक, ब्राधीम, रेल, श्वल और बल-सेना क्या देशी-श्वित्वसर्वे से सरकार को मिलनेवाले कर के ब्राविधिक ब्रन्य सब करों की ब्राय भान्त की होनी चाहिए !
    - (२) (भारतीय और प्रान्तीय तरकारों के बीच) कर की भर्दी का बटकाय न दोना चाहिए । प्रान्तीय-तरकारों से म्यास-तरकार को एक निर्देशत एकम मिलनी

# कांगेस का इतिहास : वरिशिष्ट भाग

माहिए । इ.), विशेष और धनोदित पविश्वतियों के उत्तम्न होने पा, वर्ष प्रात् रेपक्या 🎖 तो, हत रक्षम में कमी-वेशो को बा सकेंग्री ।

- (ग) मान्य की भीतगे व्यवस्था के सम्बन्ध में—बिवर्ग मुख्य सेना, कर समान प्र उसमें कमी-बेदी करना कोर क्याय-व्यव के चिद्ध (बन्ध) पर मद देना सांतव —कार्यश्री इनने का पूग क्यावहर मान्यीय कीरिस की होना चारिए। वर्ष की का मदी का स्थारा कीर कर उत्यादने के लिए कीचे गने उत्याद किसी होता दिये साने चाहिएं कीर इन विकी को स्वीकृति के लिए मान्यीय कीर्तत में रेत
  - करना चाहिए । (य) प्रातीय-सरकारों के खांपकार द्वेश से सम्बन्ध रखनेवाली सभी वारों के समन्त्र में, को प्रस्ताय खार्य उतरर इस सम्बन्ध में प्रान्तीय-कींतिस ने 🎒 जो निका कराये हैं। उनके खनसार सहस होने की हमाजब होनी चाहिए।
- (क) प्रान्तीय-कीरिल हाय स्वीहुक प्रस्ताव, यदि कीरिल-तरित गवर्ग-हारा रह का दिया गया हो तो, शरकार पर बाच्य न होगा। लेकिन (कीरिल-तरित गर्ना-हारा) रह किया गया प्रस्ताव भी यदि कम-ते-कम एक वर्ष के बाद पर प्रान्तीय) कीरिल में स्वीहृत हो जाय दो तसे (सरकार के लिय) कार्य कर में परिस्तुत करना ज्ञायस्थक होगा।
- (पा) की किस के उपस्थित सरस्यों का कम-से-कम आठबा दिस्सा पदि किसी निर्देवर महत्त्वपूर्व सार्वजनिक विश्व पर विचार करने के लिए किस की बैट्ट को स्पीता करने के प्रस्ताव का नमर्थन करे दो यह प्रस्ताव उपस्थित किया आ नकेंगा।
- कीक्षित के बुल तदस्यों के कम-से-कम खाउने भाग के प्रार्थना करने पर कीक्षत की
   विशेष क्रियनेशन बुलाया का सहेगा।
- E. चन-सम्बन्धी बिल भी छोड़कर क्रान्य बिल बींडिल के द्वारा ही बनाये गये नियमी के अपनीर उसमें पेश हो सकें। उनने पेश किये जाने के लिए तरकार को स्वीकृति की आवश्यकता ने हैं। १८०० प्रान्तिय की सावश्यकता ने हैं। १८०० प्रान्तिय की लिए तरकार की स्वीकृति की आवश्यकता ने हैं। १८०० प्रान्तिय की लिए तरकार की स्वीकृति की ने १००० प्रान्तिय की निर्माण की तरकार की स्वीकृति की ने १००० प्रान्तिय की निर्माण की तरकार की स्वीकृति की ने १००० प्रान्तिय की निर्माण की न
- श्यक होगी, पर गवर्नर-जनरल (डन्हें) रद कर सकेगा !
- ११. सदस्यों का कार्य-काल पाच क्यों का होगा।
- २---मान्तीय सरकार - १, प्रत्येक प्रान्त का युक्त्य खासक एक भवनेर होगा श्रीर यह साधारण स्वया हिंदयन नि<sup>वेसी</sup> वर्षिय या श्रान्य स्थापी नौकरियों में से न लिया जायगा ।
  - 3 या अन्य स्थाया नाकारणा म स न लिया जायगा। २. प्रत्येक प्रान्त में एक कार्यकारिया होगा जो गवर्नर के साथ, उस प्रान्त का शासकः
- द्र प्रतिक शामी । इस्डल होगी । ३. साधारया तथा 'मिनिल सर्नित' के लोग कार्यकारणी में नियक्त न किये जायगे ।
- वालाय प्रणातिक वाला के कार्यक्रिक वाला के कार्यक्रिक वाला कि वाल
  - सदस्यों का कार्यकाल पान्त क्यों का होगा।

- २. उसके चार-पंचमांश हदस्य निर्वाचित होंगे ।
- प्रान्तीय की सिलां के लिए मुखलमानों के निर्योचन-संख किए कम से बने हैं उसी के
  प्रदेश स्पत्तीय की स्वत के शिव स्वाधिकार का च्रेत्र जहावक हो विस्तृत कर दिया जाग, और
  स्पार्तीय की सिल के लिए खदस्य चुनने का प्राधिकार प्रान्तीय की सिलों के निर्वाचित खदस्यों को भी
  मेन जाएं।
- . निर्पोण्च भारतीय धरसों में है एक तृतीयरेश बुख्यान ही श्रीर उनका निर्पेणन मिम कि यान्ते में खलग मुस्लिम निर्पोण्य-चेत्रों होता हो । उनकी संख्या का श्राद्धारा (बमार्थमर) मी हो में मानवीय कींक्सि में खलगा मुख्यिन-निर्पोणन-चेत्रों के हाय स्वत्या गया है (भागर धाय ४ की स्वत्या हैरियर)।
  - कींसिल का समापित कींसिल हारा ही चुना नायगा ।
- ६. अविधिक प्रस्त पृथ्वने का आंवकार केंबल मृत प्रश्न पृथ्वनेवाले सदस्यों को ही नहीं ऐगा, बहिक किसी भी सदस्य को वृश्चने का आंवकार होगा ।
- घदत्यों के कमसे-कम झाउवें हित्से के कहने से कैंखिल का विशेष काषित्रान बुलाया-वा सहेगा।
- प्रनापनश्यी विकों को होक्कर क्षान्य विका विशिक्त क्षारा की बनाये गये नियमी के बातु-बार उनमें पेय हो बाते | उनके प्रेस | किया जाने के लिए सरकार की रणिएति की क्षाव्यवकता न हो । है. (पारतीय) कैंचिल हाम स्थोकृत विकों के कानून बनने के लिय महर्गर-कारल की सीकृति क्षाव्यवक होगी !
- १०. धामदनी के क्रिये फ्रीर क्वां वो करों से राज्यन स्वतंत्रती समस्य धार्मिक प्रकारों हैं। समोदेश विशों के भीतर हो आना चाहिए ब्रीर इस प्रकार का प्रत्येक विश्व क्यार साथ बजट भार याँव कींडल की मंत्रती के लिए उनके सामने पेश किया जाना चाहिए!
  - सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा ।
  - १९. मीचे लिले विषयों पर एक्सान आरतीय कौतिल का ग्राधकार होगा :--
    - (क) जिन विषयों के सारक्ष्य में समूचे आरत्वर्ष के लिए एक ही प्रचार को कार्न कनाना शायरथक हो।
    - (ल) ऐसे प्रान्तीय शानृत जिलका सम्बन्ध प्रान्ती वे पारशरिक सार्थिक-ध्यवद्दार से हो।
    - रेशी-एक्वों से प्रिलनेवाले कर को झीडकर के सब किएय को केवल (बालिल)
    - भारतीय कर से सम्बन्ध स्तानी हैं। (१) वे प्रस्त को बेबल समस्त देश-सम्बनी क्या से नम्मन्य स्ताने हैं। किन्द्र देश
    - के लिए लेनिक अपन के तम्बन्य में केंतिल-काम स्वीकृत मत्त्वव की-नत-परित गर्कार-कारल पर बाज्य न होंगे ! (क) 'टीएक' कीर तट कर्युंसे परिवर्डन काने, वित्ती भी प्रकार का 'सेनर' रूपाने,
      - (प) ट्यापड चीर तट कर्री वारावान बनना, एका मा अध्य का उठार करान, उनमें परिवर्धन करने या उठी उदा देने, चलन कीर बैंडें ब्रॉ. मध्येल्ट मध्योलें चे परिवर्धन करने चीर देश के दिनी चा तक कारवा करे केल कीर नरे उपोग्न करने थी (प्रकर्ण) कारवश खबक 'बजबरी' देने का क्षांवकर ।



- मारतीय-शासन के सम्बन्ध में मारत-मन्त्री की स्थित यथासम्बन वही होनी चाहिए जो सराव्य-प्राप्त उपनिवेशों के शासन के सम्बन्ध में उपनिवेश-मन्त्री की है !
- ४. भारत-मंत्री की सहायता के लिए दो खायी 'श्रयहर-सेकेटरी' होने चाहिए जिनमें से एक हमेशा हिन्दुस्तानी ही होना चाहिए।

६-भारतवर्षं भीर साम्राज्य

- १. साग्राय-सम्बन्धी मामलों का फैसला करने या उत्पर नियन्त्रण रखने के लिए जो कीरिल म रूपरे पंच्या कर्तार या संयोधिक की जाव उड़में उपनिकेशों के ही समान भारतवर्ग के भी पर्योग्त मिलियि होने चारिए मीर इन (आरसीय प्रतिनिधियों) के खिरकार भी उपनिकेशों के प्रतिनिधियों के स्वार है होने चारिए ।
- तागिष्टल के पद और अधिकारों के सम्बन्ध में समक्षा साम्राज्य में भारतीयों का दर्जा समाद की सन्य प्रमा की बरावरी का होना चाहिए।

•---सेना-सम्बन्धी तथा क्रम्य विषय

- े. स्पत्त श्रीर जल-सेना की 'कमीशपढ़' श्रीर 'मीन-कमीशपढ़' दोनो ही प्रकार की नीकिस्या भारतनाष्टियों के लिए खुत्ती रहनी चाहिएं श्रीर उनके लिए खुनाव करने व शिद्धा देने का यथेष्ट प्रकार भारतवर्ग में कर दिया जाना बाहिए ।
  - रे. भारववासियों की (सैनिक) स्वयसेवक बनाने का ऋषिकार मिलना चाहिए।

 भारतवर्ष में शासन सम्बन्धी कार्यों में समे हुए कमैवारियों को न्याय सम्बन्धी क्रिकार मही दिये जायंगे, और प्रत्येक प्रान्त के समस्य न्यायासय उठ प्रान्त के सबसे बढ़े न्यायासय के क्रबीन रन्ये जायंगे।

# 3

# १ फरीदपुर के प्रस्ताव

 भारत के मात्री शासन-विचान में प्रतिविचात का आधार वासिय मताधिकार के साथ स्पृक्त-निर्मायन होना व्यक्तिः।

. (क) शांतिग-मशांधिकार के लाय, शयंत्रिय (वर्ष) वधा प्राचीय कींतिलों में उन्हीं कार-करफ जांतियों के लिए रमान युर्तिव होने चाहिए किनकी सच्चा र-५% से कम हो । वे स्थान का-वेष्टा के ब्रावास रम निमेख होने चाहिए कीर(अस्वरस्थक जांति-गांती को अपनी निमिय जगारी के) कींतिक जारों के लिए लावे निमें का अधिकार भी हैं।

(१) जिन मान्तों में मुख्यमानों को सस्या २५% से कम हो वहा उनके लिए बन-एस्पा के मिला एसान पीवत किये व्यापी कों। उनसे मार्तिक स्थानों के लिए उपमोदयार होने हा मी उन्हें रह देशा; शेकिन प्रथम प्रमन्त वार्तियों के उपमोदयार होने हा मी उन्हें रह देशा; शेकिन प्रथम प्रमन्त वार्तियों के प्रयान देश में प्रमन्त देश गरे वो प्रण्डनानों के साथ भी वेला हो भावतार किया वार्या छोत, उत्त हासत में, जो रिखायत उन्हें यि तमस मिली हुई है वह कायब देशों।

(एँ) स्मार शांलिय-मत्ताधिकार न हुच्चा, या सताधिकार को ऐसा विरुद्ध न दिया गया क्रिक्त क्रेन-उपन्न के सञ्जयक्ष का जुन्जब पर स्रक्तर पढ़ सके, तो पंजाब व बंगाल में मुनलसानों के लिए स्पान रिवित किये जायरे । श्रीर यह कम उस वक तक सारी रहेगा सबतक कि बालिंग-महाधिकार न हो, प मताधिकार को ऐसा विस्तृत न किया जाय कि उससे चुनाव में जन-संस्पा के खनुपात का ग्रहर परने

लगे, बरार्वे कि किसी भी दशा में बहमत श्राल्यमत या समान-मन में परिशतत न हो जाय। संघीय घारा-समा की छोटी-वही हरेड़ कैंखिल में मसलमानों का प्रोतिनिधल उन समार्थे

के सदस्यों की कुल-संख्या का एक-विदार्ड रहेगा ।

V. सरकारी नौकरियों पर नियुक्ति सरकारी नौकरी-कमोशन के द्वारा होती, जो उत्युक्ति की कम-से-कम माप की कसौटी पर चुनाव करेगा; लेकिन साथ ही इस शत का भी खवात राख जायना कि नौकरियों में हरेक जाति को पर्यात हिस्सा मिले, और छोटे-ग्रोहरों पर किसी का पका-धिकार सही रहेरत ।

५. संघीय तथा प्रान्तीय मन्त्रि-मण्डलों में मुसलमानों के हिता की काफी प्रतिनिधन मिलै, इसके लिए भिन्न-भिन्न केंसिलों में सब दल-वालों के सहयोग से कोई ऐसा कम निश्चित किया जापना जो फिर प्रथाका रूप भारताकर ले I

६. सिन्छ की एक स्वतन्त्र प्रति बताया जायता ।

७, टीमाप्रान्त और बद्धिनंतान में भी ठांक उठी तग्ह का शासन-प्रवन्ध रहेगा बैता है ब्रिटिश-भारत के छान्य धान्तों में है या होगा ।

दः, भारत का भावी शासन-विधान सवाध्यक्ष होगा, जिसमे क्रवशिष्ठ द्राविकार संप्र में शामित्र होनेवाले प्रान्तों को धींचे ।

E. (क्र) विधान में सीलिक ऋधिकारों की भी एक बारा रहेगी, जिनके अनुसार समस्त सा

रिकों को उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि, शिद्धा, धर्म विश्वास, धर्माचार तथा झार्पिक हिर्हों के संरहण का ऋष्ट्रवासन रहेगा । (व) विचान में एक स्वष्ट चारा का समावेश करके ( नागरिकों के ) मौलिक झर्षिकाँ।

स्रीर वैयक्तिक कानुनों का शास्त्रविक रूप से सरक्षण किया जायगा।

(म) जहांतक मीसिक श्राधिकारों से सम्बन्ध है,जनवक संयोग बाग-सभा की हरेक कींहिल में हीन-चौपाई सदस्यां क बहुमत की स्वीकृति न मिल जाय, निधान में काई परितर्तन मही किया जायगा ।

. वैकल्पिक प्रस्ताब और इत (बिलकुल ग्राप्त) भीपाल का हल

#### - महे-रच-सस्मेजन का इस

(श) दश वर्ष की समाप्ति पर बालिय-मताथिकार के साथ समुक्त-निर्वाचन जारी हो, लेकिन इ.न. दस क्यों से पहले ही किसी समय वर्षि किमी संधीय या प्रान्तीय की सल के हुन-क्यान-मदस्यों का बहुमत संयुक्त-निर्वाचन स्वीकार करने को रजाबन्द होगाय तो उप

कींतिल के लिए प्रवह निर्माचन की पद्धति रद कर दी आयगी । या-

(4) नरे विधान का पाँदला चुनाव पूषक् निर्शाचन के साधार पर हो और प्रथम प्रारागमाओं दें तांवर्वे माल की शुरुवात में भंतुक बनाम पूचक निर्वाचन के प्ररूप पर अन्यत हम (रेक्ट्रेयहम) किया साथ ।

शहीय तक ली वैकलियक योजना

(च) प्रदान दन वर्ष मसुद्ध निर्वाचन से फ़ीर दन क्यों की समापि पर निर्दाचन के प्रदन प अप मत् संबद्ध किया भाष । या

(५) कींविलों में पहली नार गुललागन सदस्यों में से आपि समुक्त-निर्मानन द्वारा चुने जाय और आपे प्रमक् निर्मानन-द्वारा । दूसरी नार दो-विदाई समुक्त-निर्मानन द्वारा चुने जाय, और एक-विदाई पृथक् -निर्मानन द्वारा । इसक बाद रामुक्त-निर्मानन और मालिय मर्जाणिकार थीं ।

कीं सिक्षों में पहली बार दो-विहार्ड सदस्य (बुललामन) प्रथक् निर्याचनन्द्राय चुने जाय और पद-विवार्ड संयुक्त-निर्याचनन्द्राया । वृक्षी बार झाये-झाये । इक्के बाद, संयुक्त-निर्याचन हो और योला-स्वाधिका । क

प्रयम गांच वर्ष पृथक् निर्वाचन रहे, प्रवात् गांच वर्ष समुक्त निर्वाचन, इतके बाद, नवें वर्ष, दोनों तस के निर्वाचन के बादे में देश का निर्वाच जानने के लिए अन-मत-सम्र किया आप । सा

दी-दिवारं प्रदित्तिष प्रयन्-निर्यादन-द्वारा युने जाव कीर पर-दिवारं मयुक्त-निर्वायन-द्वारा । रेसके शर, पांचर्व वर्ष की ग्रुटकाद में, जन-स्व-वम्ब किया जाव ।

<-- मौजाना शीकृतसङ्खी का प्रस्ताव

जब समुक्त-निश्चित्र प्राप्टम हो, चाहे वह लम्पूर्य रूप में हो या ऋष्टिक रूप में, दी पहले बीह स्कृत के लिए मी॰ मुहम्मदश्रली का हल स्वीकार किया ज्वय ।

भौपाल की वृसरी बैठक का प्रश्ताव

प्रयम पास वर्ष पूर्यक्र निर्धाचन रहे, उत्तके बाद मी॰ मुहस्मदश्राली के हल के साथ स्पुक्त निर्पाचन हो। समर किसी भी कीसिल के मुस्तमसन स्वरूप चाई को आपने ६० कीसदी बहुमत से उसे रद कर स्क्री।

६-शिमका का चालिरी हता

मप्तर दर बर्ग पूथक निर्वाचन रहे और उठके बाद वयुक्त निर्वाचन, बरावें कि किसी कैंमिल के मुख्यमान-सदस्यों का दो-तिहाई बहुमय उठकी सुरुवात का विरोध करें।

### 8

### मुलशीपेठा-सत्याग्रह

इंक्सीपेटा पूजा से धोई १० मील दूर है। कर १६२० में वाता-जबर-कम्मो ने औ॰ धारं नी भ्रेकों, मी० बी॰ ली॰ बारं ने फिले डोर वन्यं-जार भी निवलों पहुंचाने के लिए रहा पार्ट ने किले हों। के स्वाहं ने प्रवाहं के लिए रहा पार्ट ने किले हों। के स्वाहं ने किले हों। के स्वाहं ने प्रवाहं के स्वाहं ने धारं के स्वाहं के स्वाहं के स्वाहं के स्वाहं में धारं के स्वाहं में धारं के स्वाहं में धारं ने स्वाहं माने से किल सम्बहंद था बीट बारं के निवाहं माने से वे वहें रिता हुए बीए साने मेरेटा की पार्ट ने माने के स्वाहंद भी स्वाहंद में धारं में रिता है साने से स्वाहंद भी स्वाहंद में प्रवाहंद के सित है साने स्वाहंद में स्वाहंद में स्वाहंद में सित है साने स्वाहंद में स्वाहंद में सित है साने स्वाहंद में स्वाहंद में सित है साने सित है सित है साने सित है सित है साने सित है सित है साने सित है सित है

क्षीरेस का इतिहास : वरिशात माग

ार्र शकी कुण चारते पाणी को शमार्थ कर हैं । इस हुए सिक्ष्य के कमुमार दूर के जेस कार्र मेनून करते के लिए करिक्स दो गये ।

हमदे बन्नरहण यह प्रतिल्यन है बर्ग विशासण, और निरुप्त हुया दि वर्ष १, १,००० में सर रागपर करते हो नगार ग्रुप्त कर ही साथ। भी बीच एसन भूगदूर में तो हमने के दिन हम कोई १,६०० हम्मध्य काने और नामानी के बावदूर मेग होग सहार ग्रुप्त के कित में गोग 1 गोर माराह में हम प्रत्य पर हमका सब रही थी। यन और सब के को में तो ही स्वास्त्र ज्ञार पर्धा थी। बोदे १,०००) करने वा व्यावन हो गुर सम्बोने में हमारे हैं दिस्ता। समन्त्री का दिन (१६ खरीस १८२१) सम्बन्ध हम करने के निर पुर सन्त्र। से बात है कि महाराह में यह समाई प्रत्य कर में करित के मताब हो सहित हमें हमारे बाति कार्यस्त्र के एक रिस्त के कर से ही गई। कोवा यह गया या कि सार हमें वस्त्रक साई हो करित की प्रतिश्च के देश से हो से सी। कोवा यह गया या कि सार हमें वस्त्रक साई हो करित की प्रतिश्च के कर से ही गई। कोवा यह गया या कि

रामनीमी के दिन भीरतें और बञ्चों के साथ १.२०० मावने तथा वृता के सब मनुत नेत ा-रंगल पर अपस्थित थे। ये तक साकर अन्द पर वेड गये और कम्प्ली के ४,००० सम्हिते । काम बन्द कर दिया । इसी तरह कोई एक महीने तक, दिसङ्ख गांवीजी के सहित के ान्तों पर, यह सरवामह चलता शहा । इस रूप में यह सहला भी हुचा कि कम्पनी ने काम पेक । लेकिन मीधम बदलते ही मामला बदल गवा । वृत्तरे विद्यानों की तरह मावले भी मारी कर्य ोभ li दवे हुए, ये सीर साहकारों के ऊपर उनका दारोमदार या। साहकारों में शमाना 🖫 रल में येनेनी पैदा हुई । उन्हें अन्देशा हुआ कि अगर शरपायह जारी रहा हो कमनी से अमेन द्यादने की जो रहम हमें मिलने वालो है वह कम मिलेगी। उन्ह नेवाझीने मी उन्हें यही समस्त्रण विमे की काफी रकम प्राप्त करने के लिए करानी के इसीनियरों व मनेमर्से से उनकी बादर्वत । इचर मारली को इन बावों का कोई पवा न या, उघर कमनी में साहकारी के आरवाधन पर उदारत के माय मुधावता देने का अदा कर लिया और लेयब-एक्वीओशन-एक्ट के मारह र से इकरारनामा करके अमीन झारनी करली । मावने तो समीन के लिए हो तह रहे ये झीर विदले में कितना ही सुमायना क्यों न मिले उत्तरी उन्हें हच्छा न थी। यहाँ यह भी बता देन श्यक है कि अन्य स्थानों के समान महाराष्ट्र भी इस समय 'परिवर्तनवादियों' स्रीर 'झपरिवर्तनवा ' के रूप में बढ़ा हुआ था । अपरिवर्तनवादी वो अधिकाश गांधीबी के बकादार अनुवामी वे उन्होंने मावलों की इस सकाई में उनका खाय देने का ही निश्चय किया। सेकिन अब उनके ने दो विरोधी थे-एक सो कमानी और दूसरे साहुकार। दाई साल तक यह झान्दोलन चतन । दूसरी बार को ज्ञान्दीलन दिसम्बर १६२<mark>१</mark> में ग्रुस्ट हुआ था। आदमियों को गिरक्वार कार्ने। यें देने, इसने-धमकाने श्रीर उनपर तरह-तरह के श्रत्याचारों का पूरा जोर था। भी एत॰ एम॰ द्धि, बॉ॰ फाटक, औ॰ पत्र॰ कानिटकर, एस॰ 🕏 दायले, एस॰ दी देव, वासुकाका जोगी। oजी फाटक, पी•**एम॰ वापट, वी॰एम॰ मुसकुटे, दास्ताने, डा॰** पहसुले, क्रे॰एस० करन्दांकर प्रभृति क व्यक्तियों को गिरफ्सार करके सजा है दी गई। कुछ। १२% मानली, ५०० स्वयसेवकी श्रीर हों ने, जिनमें स्त्रियां भी थीं; कैद की सजा पाई। ७,५००) बान्दोसन पर सर्च हुए। लेकिन जर नीय श्रीर बाहरी सब नेता जैक्षो में पहुच गये, साहकारों ने अपनी पूरी शक्ति के साम मावसी अपीन का मुद्रावजा 🖹 लेने के लिए प्रेरित किया। फिर जिन नेवाओं का चान्दोसन के प्रति

बहुत उत्साह नहीं गा उन्होंने भी इस प्रयत्न में साथ दिया । फलतः, ऋन्त में, सत्याग्रह क्षोड़ दिया गया। भी पी० एम० बायट तथा उनके साथियों ने साखिशी दिनों में इसके लिए ऋपूर्व कष्ट-सदन किये हैं। लेकिन यह मानना होगा कि इस भत्वाग्रह के कारण किसानों को प्राप्ती जमीन का मुखा-वंश काफी श्रच्छा मिल गया। यह जरूर है कि जो-कुछ भिला वह सब गया साहकारी के ही पास। कियान तो बेचारे हजारों की संख्या में भूभि-हीन खीर ग्रह-विहीन ही ही गये !

# गजरात की बाढ़

चुलाई १६.२७ के खस्तीर में गुजरात-पान्त में एक वड़ी मारी देवी किर्रात छाई। केवल पार-पांच दिन के खन्दर-धन्दर ही गुजाशत के वहें भारी भाग में ५० इंच से भी कांधक मसलाधार पानी पढ़ गया, जिसके फल स्वरूप बाब-के बांच बहु बये । मंबेशी, भ्रॉपॉइयां, कपड़े-लत्ते, गरज यह 🖟 एक भी चीख बाकी न बची, इकारों कादनी वे-चर हो गये, उपजाक जमीनों पर कीर तैयार फतलों पर रेत की कई फीट अ ची तहें जम गई, यहे-यहें करने वानी के बीच चिर गये, रेल य तार के मार्ग बन्द हो गये ऋीर ऋहमदाबाद ऋहर पर भी विवत्ति ऋावी दिलाई दो । इस भयकर विपत्ति की सबसे दबँभरी कहानी यह था, कि सब बढ़ीदा स्टेट के, गुजरात के जिला के आधि से ज्यादा महान गिर रापे । कम से कम झन्दाज लगाने पर भी यह कहा जा सकता है 🍽 लगमग४,००० गांव <sup>बाद</sup> की फरेट में आग गये। गिरे हुए सकानों की सख्या प्रतिशव ५० व ६० के बोच में थी, सीर करी-कहीं तो ६० तक भी पहुंच गर्रे।

इस भयानक विपत्ति ने लोगं। के सामाजिक मेद-भानों व परेलू ल्दवाकी की मुना दिया धीर वे लोग सरदार बल्लममाई पटेल के योग्य नेतृत्व में, जो उस समय सहमदासद के लाई मेपर श्रमीत् स्पुनिविरेशिष्टी के प्रथ्यत्व सीर गुजराव शान्तीय कांग्रेस-कमिटी के प्रधान ये, एक-पूतर की मन्द काने के लिए कमर कनकर लड़े हो गये। रातीं नात सममन २,००० कार्यकत्तांक्री का एक विकासालिक सहायक-दल तैयार हो गया ; श्रीर इसके पहले कि सरकारी दुनिया में रहने वाले आफनर निर्देत का धन्दाज व उसकी भयाबहता का पता लगाने में समये हो सके छीर अन्य उदन सरकारी क्रिकारियों हैं विरत्ति का सामना करने के लिए आपने कर्ज के बारे में सलाइ ले सकें, कांमेस का

श्रालाना जोरी से काम करने लगा।

पंतरि इस समय गांधीजी देश का एक तुमानी दौरा करने के बाद श्रयना स्वारम्य समासने है लिए दूर मैदर-राज्य में पढ़े हुए थे, फिर भी वह गुजरात आने के लिए वैवार हो गये ; लेकिन उनेडे इस प्रस्ताव का सरदार पटेल ने भोर विरोध किया । कारण यह कि सरदार पटेल चराने पान्त में इस बाद का एक प्रश्यद प्रदर्शन कराना चाहते ये कि गांधीओं की रिखाओं ने वहां किन प्रकार भामाजिक स्थिति में परंतर्वन कर दिया है ख़ौर लोगों में सेवा की मावना कुट कुट कर भर दो है।

पनी के एक प्रपार सागर को चीरते हुए कामेश-कार्यकर्ताओं व स्वयसेवकों ने केवस पनी भीच थिर टूप गावीं को ही नहीं बहिक सरकारी अक्सरों को भी, जिनका यही हाता मि रहा था, साच व ग्रन्य पकार की सामग्री पहुंचाई । दुग्सियों की सेवा करते हुए स से उन्होंने सम्मीति भें समने रस्ता और न किसीके साथ रिकायर्थी श्वीव किया । शिक्षा का जिला-मजिल्ट्रेट कई दिनों 188 क पानी के बीच पिरा पड़ा रहा खीर जब सरदार पटेल ने स्वयसेवकों द्वारा विरोध तीर पर उनके पान

ामप्री भिजवाई तो उनने बड़ी कृतशता से उसे स्वीकार कर लिया । लगभग एक शप्ताह तह संकार ी शासन मशीन वेकार ट्रटी पड़ी रही और जहां उच्च श्राधकारी जिलो के निम्न ग्राधकारियों हे ाढ़ की खबरों के मिलने के इन्तजार में बैठे रहे और यह समस्रते रहे कि दल देशें तह तो दिवी हा हुंचना ही जासम्भव है, कामेस का सगठन जोरों से सहावता-कार्य में क्या हजा था और रूस्त्रेई गाव को मदद व मामधी पहुंचा रहा था । सेवा के भावों से छोत-पोत वदि-चतुर व छाधन-दूशह नता के स्वायलम्पन व पारस्परिक सहायता के प्रयत्नों का यह एक ऋजीका प्रदर्शन था।

लेकिन जिस विस्तार के साथ यह विश्वि गुजरात पर आवर पड़ी थी उसका मुझारण ।ई भी लोकप्रिय गैर-सरकारी। संस्था नहीं कर सकती । जैसे ही भोक्य जादि सामगी के बदबों । वास्त्रालिक कार्य समाप्त हुआ कि सारी-की-सारी फललों को फिर से बोने की, उपगड़ स्पा ाम की जमीनों को साफ करने की, तथा वैचरबार स्रोगों के वर्षों की बताने की समस्य उनरी या सरकार दोनों वे सामने क्या उपस्थित हुई। काम के दिन यों ही निकलते आते थे, प्रशत की र से बोले का मौसम भी बीस जाने का कर बना हुआ था। करकार के दिल में फिलक घी, वर बाडोल हो रही थी और नाम मात्र की करनूनी आपश्चिया पेश करती थी। यदि शुक्ररात का शिदित कमत सरदार पटेल के अमृह्य नेतृत्व में किर एक बार अपने-आपकी संगटित न करता हो हर ली विल्सन की श्रानिच्छुक सरकार खपनी नीति को ठीक समय में घोषित करने के लिए तैयार न li श्रीर दुर्मित्त-रत्तक कोष मे से, जो सरकार की साधारता आव द्वारा इस्टा किया आता है। ux,çc,०००) सहायता के लिए जालग नियत व करती। यह रकम कारतकारों को व ग्रन्थ क्टों की कर्जे की शकत में बाटने के लिए नियत की गई जिससे कि वे मकान बताने का समान । श्रीजार, बैल इत्यादि खरीद चर्चे । प्रान्तीय कांब्रेस-कमिटी ने बय्बई-केन्द्रीय रिलीफ-कमिटी है योग करते हुए अगले महीनों में गुजरात-भर में सहायता-दार्य का सम्पादन किया। कांग्रेस का सर्ग इतना उत्तम प्रामाणित हुका कि सरकार बधा सक्षायता कार्य करने वाली ऋन्य सस्ताकों को भी द्भापने सहायता-कार्य का जरिया अनाना एका। सरकार ने कामिल-संगठन का सूब सायवा मी या। ज्ञाचान्द तथा निकाद में हुच सहायवा-सम्मेलनों में बश्वई-सरकार के तत्कालीन सर्घ सहस् हामेर के कार्य की बड़ी कह की और सम्मेलन में सरदार पटेल व अन्य कार्रेस-बार्यकर्तामी के मान्त्रत ही नहीं किया बल्कि कापने सद्वायता-कार्य के लिए कांग्रेस की जरिया बनाने की तैयार ही । सरकारी यन के प्रसादा कांग्रेस तथा ज्ञान्य गैर-सरकारी सस्थाओं के सवक उद्योग से सहायती के लिए लगमग १,००,०००) और एकत्र हुए। इस प्रकार मरबार, काबेस. बढीदा राज्य 🕅 क है सहायता-संस्थायें जो उन समय बनी ने सब एक बढ़े सगठन में ऋहिर मिल गई और स्म एक साल क्षक कामेश के नेतृत्व में धुनर्निर्माण का बृहत् घवन करती रही । गुजरात के युवहीं हैं ा का एक दक्ष श्रन्दा मौका मिला श्रीर गुजरात की जनता में श्रास-विश्वास की एक नां सर्प हो गई श्रीर उन्हें सारा। की एक नई क्योति दिम्माई देने सगी ।

बान्त्य में इस नर बातुमद से हरेड व्यक्ति इतना महत्त्व चा कि बच्चरे कीतिल के छागानी प्रति में रबट पेस करते हुए अर्थ-जदस्य कर चुन्तीलाल सेवता ने ज्युर-च-जुर कामेन व उन्नर्ट पुनीलाल सेवत पेस करते हुए अर्थ-जदस्य कर चुन्तीलाल सेवता ने ज्युर-च-जुर कामेन व उन्नर्ट पुनेला महामा गांधी की तिमन शब्दों में अर्शला की:—

ता गराना धन्त हमय की तात्कालिक महायना के कार्च के लिए हिम्मन, पुग्री य माधनों की जरूरत उन हमय का कालका के दशों ने पीड़ियां तथा बिहुड़े हुयों को सहायता पहुँचाई स्तीर स्टीन्सी ते

484

होगों व जानवरों को मरने तक से भी बचाया श्रीर इस खशदिली व मुलैदी से भोजन व कपड़ा

पर्चाया कि उनकी प्रशास किये विना नहीं रहा जा सकता है

"कुछ वर्ष पूर्व व्यापार-मस्त गुजरात शायद ही इस प्रकार के श्रास्म-स्याग-पूर्ण सामाजिक व सार्वर्जनक कार्य का राथ कर सकता । महात्मा गांची को इस बात से बद्ध सतीय हुन्ना होगा कि इस पकार की मिशानी सामाजिक प्रवृत्तियों में, विज्ञेषकर मान्य-खेत्रों में, माग लेनेवाले नि स्वार्थ कार्य-क्रोंग्रों का दल तैयार करने का जो परिश्रम उन्होंने किया वह पर्याप्त-रूप से सफल हुन्ना श्रीर स्वय-सेवकों ने, जो लासकर विद्यापीठ के ही थे, अपने पुरुष नेता की अनुपरिधांत में भी इस प्रकार की श्राकृतिस विवृत्ति में इतनी खबी से बाम किया । सरदार पटेल ने प्रीरत ही इस काम को श्रापने दार्थों में किस सरह से लिया और किस जस्साह व वस के साथ उन्होंने उसे परा किया, यह बात हरेक वश्या जानता है। ये कार्यक्तां ज्ञाविवर्तनवादियों में से हैं. लेकिस यह सन्तीप की बात है कि वे इस मीके पर शरकार का दिशोध करने या उससे खलय शहने की कोई भी बाद मन में न लाये ।

"यह मेरी हार्दिक आशा है कि महातमा नावी ने मानव सेवा का जो यह वातावरण पैदा

, कर दिया है वह स्थायी खेला।"

# कैदियों के वर्शाकरता पर सरकारी श्राजा-पत्र

केल-नियमी के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने कहा महत्वपूर्य निर्णय किये हैं. को निम्नीतायित बहरूप के कव में प्रकट किये गये हैं: --

"कुछ समय से कुछ बातों से जेल-नियमों में सुबार करने का मामला भारत-सरकार के विचाराचीन रहा है । इस मामले पर प्रान्ताय सरकारों से भी राय ली गई थीं । उन्होंने बहुत से गैर-सरकारी लोगों से पश्मर्श करके ब्रापने विचार बनाये हैं । इसपर प्रार्न्शय सरकारों के प्रतिनिधियों की परिषद् की गई ग्रीर भारत-सरकार ने ग्रासेम्बली के कुछ प्रमुख सदस्यों से भी चर्चा का थी। समस्यामें विकट स्त्रीर पेचीदा प्रतीत हुई स्त्रीर छनके बारे में यथे भी बहुत भिन्न-भिन्न जाहिर हुई । स्रव- नहां मरकार आवेदन-पत्रों को पूर्णतः स्वीकार न कर खड़ी वहां भी उन्हें समुचित सक्ष्य देने का प्रयस्न सकर किया गया है। इन्ह महत्वपूर्ण बातों पर सरकार ने जो निर्मय किये हैं उनने विद्वान्तकः भारतनर्प- मर में सराभग धक की श्वित हो आवती ! वे निर्णंत वे हैं:---

सजा पाये मूर कैदियों के तीन वर्ग होंगे -ए, बी, ती। 'ए' वर्ग में वे कैदी लिए जायने भी (१) पहली बार ही जेल में आये हों श्रीन जिनका चाल-चलन श्रम्का हो, (२) जो सामाजिक है वियत, शिक्षा चौर जीवन तम के कारण ऊर्ज दरने के रहन सहन के लाग्यल हो चौर (३) (अनही (क) निर्देयता, स्मीतिकता या व्यक्तिगत लोभ के किसी ऋशाय वर, (क) राजद्रोशतमक स्मयश पूर्व-निश्चत हिंगा में, (ग) मध्यत्न-मध्व-ची राजद्रोशस्यक अध्यक्षी पर, (च) किमी अस्ताम करने या उसमें सहायता देने की गरज में जिस्होटक पदार्थ, हथियत श्रथवा श्रन्थ अपहा समा रखने के श्रेमाध में स्थान (इ) 📼 उप धाराओं से लमारेश होनेनाते स्नामधा की उने मन या शहायता देने में समा न मिली हो :

'भी' वर्ग उन कैदियों को दिया जायगा जो सामाजिक है नियत, शिदा वा जीवन-सम के कारण उच्च बहुन महत्त के काम्बस्त हों । बार बार केल में कानेवाले लोग इनसे आपने आप बॉचित \*\*\* क्रियेस का श्रीतशाम : परिशिष्ट धारा

नहीं रक्षे आयो । वार्गिकस्था कानेवाले काधिकारियों की देशे लोगों को भी इस वर्ग में स्तिने स श्रामिकार होता । वे उनके व्यक्ति श्रीर पूर्व-इतिहास का स्वयास करके निर्मय करेंगे । यह निर्मय

भारतीय सरकार से शारच कराना होगा। यो उसे बदल भी नक्यी है। को सोग 'ए' कोर 'बं!' सर्गों में मही स्वरंग कार्यमें छ-है 'सी' वर्ग किनेगा ।

दारेडोर, दोश क्षत्र, जिला-समित्रेट, येदन भीगी प्रेसीहेली समित्रेट, वर दिशीकात

मजिरदेट चीर प्रथम भेगी के भाजरहेट जिन बुकदमी का पीतला करेंगे उनमें उन्हें वर्गीहरए करने भ चिपहार होना । स्व-दिश्रीमनल माँजरट्रेटी चीर मचम शेवी के माँतरट्रेटी का हिया हुवा वर्गीहर्य जिला-सजिस्ट्रेट के मार्पेस होगा । 'घ' कीर 'बी' वर्ग के लिए जिला-सॉटस्ट्रेट प्रान्तिय-सरकार है माराभिक विद्यारिश करेगा कीर प्रान्तीय-सरकार उत्तका समर्थन दा शंशोधन करेगी !

भारत-तरकार में किस महार वे क्षेत्र वर्ग सुहर्गर किये हैं ब्हीर हमड़ा कैदियों के वर्गमान वर्गे पर बना चतर होगा, इसके नित्य में कई बन्दान लगान हैं और तरह-तरह की बायकार्य प्रकट की तर हैं। यर शाफ दौर से शमक लेना आहिए कि 'ध' वर्ग के समाम कैदियों को उस वर्ग की तारी रिकाय में मिलेंगी । कादि के लिहाज से किसी वर्ग के कैदियों की कोई काधिक रिकायत नहीं दी जायगा। विशेष वर्ग के कैदियों की जो रिचायर्ज इस समय दी जा रही हैं वे सर 'ए' वर्ग के कैदियाँ को दी जार्ता रहेंगी । अर्थात् उसके लिए काशन स्थान, आवश्यक फर्नीचर,मिक्तने जुलने और स्थानम

की बायरपद मविवार बीर लगर्ज, स्तान बादि की बानकल स्वतस्था रहेगी।

वसरी बादों पर नीचे शिखे नित्रचय किये गये हैं.--'q' स्त्रीर 'बी' को के लिए 'शो' वर्ग के कैदियों की विश्वनेवाओं वाधारण ल्याक से गहिए प्राक्त हो। जायगी । इसका प्रति केदी भूत्य मुक्तंर कर दिया आयगा स्त्रीर उस भूत्य की सीम के भीवर लुशक बदलती रह सकेगी । 'ध' और 'बी' वर्ग को हुछ बढ़िया खुराक का मृत्य सरकार देगी। बर्वमान नियमों के भ्रामुसार विरोध वर्ग के कैदियों को आपने लर्च से जेस की लुराक के भ्रासान मी श्रीर मंगा लेने की हजाजत दी जाती है। यह रिजायत 'ए' वर्ग के कैदियों के लिए मी कायम रहेगी।

विशोप वर्ग के कैदियों को अपने कपके पहनने की जो रिश्चावर्त मीज़रा नियमों में है वे ब्रारी ाहुँगी । यदि 'प' वर्ग के फ़ैदी छश्कार के स्वर्थ से कपका लेना चाहेंगे तो सन्हें 'बी' वर्ग के कैदिनों के लिए नियस कपके दिये आयो। 'श्री' धर्म के बैदी जैल के कपके पहनेते. परन्त वह कपका इन बातों में 'सी' वर्ग के कैदियों से श्राधिक ब्रीर खब्छा होगा ।

'Q' चौर 'बी' वर्ग के लिए अन्येक प्रान्त में बालग जेल का होना शास्त्रनीय है। उसकी बतना हो प्रान्तीय-सरकारों के प्रस्तुत साधनों पर ही निर्मर रहेगा, परन्तु यह बात उनके लक्ष्य में श्रवर्ष रहती चाहिए । इस बीच में भारत-सरकार को काशा है कि शान्तीय सरकार जेल के सामनी की ध्यान से जान करेंगी श्रीर इस शह्य को पूर्वि के लिए यथाशकि पयल करेंगी।

हते के प्राप्तम स्थान के खलावा भारत-सरकार <sup>ह</sup>रों और <sup>ह</sup>वी' वर्ष के कैदियां के लिए हि कर्मनारियों की झानश्यकता पर भी जोर देना चाइती है । उसकी शय ब इस मामले पर स्थास

जल्दीनो जल्दी ध्यान देना चाहिए। यह विद्वान्त से पहले 🖿 ही व्यवहार में लाया था ग्रहा है श्रीर उत्तका महत्व श्रव फिर दो यह (104) प्राप्त के कि देशों के कि देशों का काम मुखर्ड करने से पहने उनके स्वास्त्य, शाँ दियां जाती है कि 'द्रा और 'बी वर्ष के कि देशों का काम मुखर्ड करने से पहने उनके स्वास्त्य, शाँ दियां जाती है कि 'द्रा काम प्राप्त का सामाणा का सामाणा करना दिया जाता ६ । " इतिहास पर शानपानी से निजार कर लिया जाय । व्यक्ति, पूर्व-जीवन फ्रीर इतिहास पर शानपानी से निजार कर लिया जाय ।

भारत-सन्तर को यह रिद्धान्त स्वीकार है कि शिक्षित और सावार कैदियों की वोदिक आनरपत्ताओं सी पूर्व के वित्य आवश्यक प्रांतकनमाँ के साथ उतिस सुनियार्थ दी जानी चारिए। । नानीय राजारों से अनुरोध किया जानाता कि लेल के प्रस्तकारां की हातत से कांचिक को और को प्रांत कर और आए प्रांतकारण नहीं के अपना अच्छे नहीं हैं यहाँ प्रीप्त मार्थ पात्र कर उत्तर करें। लेल मुप्तिर एटेंटर की नशूरी से एटें किले केटी एसके और मार्थक एवं बाद से अमारक एट सकतें।

प्रमाश 'प' मार्ग के कैरियों को उन्हों वार्तों पर दिये वायों किन पर बर्तमान विपयों के ब्रान्त सिर्पाय में के कैरियों को दिये बाते हैं । व्यर्थात निर्मेष परिवर्षण की ब्रीर आपनी-सम्प्रास की मार्ग के किरियों को स्वाप्त किर्माय कार्य की मार्ग की किर्माय की मार्ग किर्माय की मार्ग की स्वाप्त की कार्याय की किर्माय की किर्म की किर

"र भेजों ने कीरजों को कावशी मांति जब स्थाने के बचाव करदा दिन में एक चिड़ी दिखने, एक पाने और एक दुवाकाव करने की इकाववा होगी। 'बी' वमें के कैदियों के किए मिलानिस्म कैसी के तिस्मानुवान कमा की क्षेत्री कानी-कानी व्यविध्या कुवर है है एन क्षर करें में प्रितास पत्र चिड़ी दिखने, एक पाने और एक पुलाकाव करने दी आवशी। विदे कैएयों सी पुलाकावें मीर चिड़ियों के हाशाद खब्बारों में कुपेंगे तो यह रिकायव कीनो भी आ वर्षमी या कम भी जा सकते।

भागत-भारता को यह विद्यान्त क्वीकार है कि को व्यक्तिक कैटी है विकल, विद्या का कीवन-का में कारण उन्ह प्रकार है दूरा-सहत के आस्पाल रहें हैं उनके साथ विशेष व्यवसार किया काना चारिया किया के बेहल स्ता-महान के आपाल यह कि समितुक्त कैटियों के दो को रहें। यह करीं-रूप का क्षरिकार किया प्रकार आकड़ेट की मंत्रही के निर्माणक प्रवासनों को होगा। प्रथम अंधी के स्मित्रह्मों को 'शं' को दें की पूर्ण ने काता वार्ष सुष्ट कैटियों की की स्मित्र के स्वित्त की होगा है के स्वास्त की समित्रहमें की 'शो' को कै दियों की की। दोनों के विश्व के सित्त की होने को से क्या की की समित्रहमें की भी। को के कि सित्तों की की। दोनों के विश्व हमित्र की हिन्दों की के क्या की की समित्रहमें के 'शो' को के कि स्वास की समाज स्वास की हुए है होगी। मौत्रहम निर्माण के स्वास्त कार कर की स्वास कर कि स्वास की सम्बन्ध की स्वास की स्वास की हुए है। यह कारण स्वास की स्वास अभित्रस्त की हिन्दों के दिवा की साम हुत उनिक करने हैं। आहत-सम्बन्ध स्वास की ही उन्हें केल के स्विपकारी केत के क्यों से सिम्म दूसरे उनिक करने हैं। आहत-सम्बन्ध स्वास की की सम्बन्ध की सामीय कारण स्वास की सामीय स्वास की सामीय करना है।

प्रधार सरकार भी बात भी चाँद कर्यमान मिलामें वा आर्थ उत्पार-आप से विद्या नात, मालादित में मार प्रदेश आई और रही के स्थान का पहले से आरखा प्रधान मिला को सांवर प्रधान के स्थान का प्रधान के आरखा प्रधान मिला के स्थान का स्थान के स्थान का स्थान के स्थान पर है कि मार्थ करीन स्थान के स्थान

सर प्रान्तीय-सरकारों से इन विद्धान्तीं के अनुवार अपनी बेल-नियमों में वंशीयन करने कर

يا الا कमिस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

ग्रीर जेलखाने के बानून की ६० वीं घारा के ग्रानुकृता ज्ञावस्थक निवस बना लेने का ग्रात्रोध विया जाता है। अनतक यह न हो तनतक जनसे अनुरोध किया गया है कि इन परिवर्तनों पर यमासम्ब रन्त अमल शरू कर है ।<sup>33</sup>

# हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक

इम घोषणा करते हैं कि :---

रे. हम जनता को राहीय भावनाओं से पूर्व सहामुभूति रखते हैं।

२. कम्पनी की एंजी के कम से-कम ७५ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हैं। (इसकी ावत कामेंस के ऋष्यच्च-हारा नामजद की हुई विशेष कमिटी योपग्रान्यश्रक के इस संशा के विषय में वहोध-रूप से छट दे सकती है।)

रै. पुराने पदेन (ex-officio) आइरेक्टरों के सिवा वस-से-वस ६६ प्रतिशत बाइरेक्टर : हन्दुस्तानी हैं स्त्रीर रहेंगे । ( पुराने पदेन बाहरेक्टर स्त्रहिन्दुस्तानी होने की दशा में बोर्ड में हिन्दुस्तानी हरेक्टरों का बहुमत होना चाहिए।)

 प्रदन्धक एजेएटो (मैनेजिंग एएजेटक) की कर्म में कोई विदेशी सार्थ नहीं है। भ. एजेयटों की कर्म के हिस्सेदार या कर्म किसी बिदेशी बीया-कम्पनी की मदद नहीं इस्ते ौर न विदेशी सत या धान संगाते हैं।

६. इम खादी से मिल ने यपड़े की होड़ म करके और बान्दीलन से उत्तव सिर्वि है। ाडे की कीसत बढ़ा कर था उसे पटिया बना कर, अपने स्वार्थ के लिए अनुस्वित साम न उठा कर देशी की उक्षति में सहायक होंगे।

 मिलों के मालिक और प्रवत्यक दिन्दुस्तानी हैं और प्रवत्य-विभाग के कमेंचारियों की । स्त्रीर 'स्पिरिट' हिन्दस्तानी है.। वे हिन्दस्तानी हितों की रहा के लिए वर्षे हुए हैं !

उक्त घोषणा पत्रव के पालन के लिए हम यह करने का जिम्मा केते हैं :---

 मिलों के प्रवन्ध से सम्बन्धि कोई भी न्यांत राष्ट्रीय झान्दोलन के विरद्ध किमी भी ार के प्रचार में नहीं सरीगा स्त्रीर न स्वेन्द्रा से, ब्रिटिश-सरकार के कहने से पर निदिश सरकार की

र से संगठित ऐसे किमी चान्दोलन में माग ही लेगा। विशेष कारणों के श्रांतिंग्वत कर्मनारियों की भारतों केवल दिन्द्रस्तानियों मेंदें को आया।

 इस ग्रामी कमानी का बीमे का काम जिल्ला सम्मव होगा उलका हिन्तुस्तानी बीमा-नियों की देंगे।

४. इम खाना वैद्रों का काम तथा बहाजों से माल शाने वा से बाने का काम भी जिनके त होया उठना हिन्दस्तानी बहाजी-कमनियों को देंगे ।

प. अनमे इस बहाँ तक सम्मन होगा वहाँ तक साहिटा, बढीस, बहामें पर मास चहुंचने उद्याजी से मान उत्तरवाने बाले बालिदे, नरीदने बीर वेचनेवाने दशास, देवेदार बीर बाली

दे लिए धाररपष्ट सामान देने बाते हिन्दुस्तानी ही रक्लीरे । ह. इम बड़ों वेच नम्मव होता बहांनुक रहेर की चीजें देशी शरीहेंगे । देवल वही चीजें

तु सर्हिंदेरे क्रिक्ट किया पाम नहीं यस सपदा और क्रिक्ट बनाय देशी नहीं बाम का संपर्ध ात लड़दी। (येनी डिरेडी चीजें की दुनी, को सानिवार्य हैं। शाव है।)

ं ७. 🎹 किसी भी प्रकार का विदेशी सूत या रेशम,या नकली रेशम या ऐसा सूत जो बहिष्कृत तों में काता जाता है, काम में नहीं लायंगे।

 इस उस सूत या कपड़े को न घोथेंगे और न स्पेंगे नो विदेशी होगा, या नहिष्कृत मिली वार किया गया होगा ।

६. डा अपनी मिलों में तैयार किये हुए हरेक बान के दोनों क्षिते पर अपनी छाप अपन-साफ पिये श्रीर दिना उचित छाप के कोई कपड़ा बाहर न भैजेंगे।

<o. इम अपने किसी भी कपटे को खादी न कहेंगे, न उत्तपर खादी छापेंगे और न उसे ी-जैसा बनायंगे ।

११. इम नीचे लिन्दे प्रकारी के कपड़े न बनावंगे :---

कोई कपना जो बिनः पुला हो या धुला हो, साने और शाने में एक इंच में जिनमें एक र चौर प्रभीने, इकहरे था तुहरे, सादा अनायटके १८ से अधिक तार हा। शने में चैकी की सादा पढ भी हो । जो बून्ददार या गोल वक्स पर वर्ने हाँ और दश्यि । (१८ कार्री में १वहरे मा सूत्र सामिल हैं । उनका सम्बर हम या कम होता हो । )

किन्तु मिलें ड्रिल, साटनें, टलरें, जैनवार्ड मशीन पर बनी टुलें, बीबी नमूने, श्रीन कों से कपड़ा, कम्बल झीर मलीदा धनाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

१२. इम बाबते यथाशकि अपना लरीद-फरोक्त का काम हिन्दुस्तानी दुधानदारी के साथ ो धीर उन्हीं के द्वारा करायगे।

११. इमारी मिलों के प्रवन्ध से सम्बन्ध रखने वाले लोग खदेर्रा कपड़ा पहनेंगे।

कम्पनी का नामा 

य बेपटों या मालिकों के साम '' '''''

गैर-हिन्दस्तानी मिली का घोषणा-पत्रक

इस जनवा की शाहीय भावनाओं से पूर्ण सहानुभृति श्लिने हैं ।

रे. कम्पनी की पंत्री के कम-से-कम ७५ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हैं । ( इसकी र प्रोमेन के क्राप्पद द्वारा नामजद की हुई निरोध कमिटी पोत्रया के इस क्षंत्र के निरंप में निरोध

वे धूट दे सकती है।) है. प्रामे पदेन-बाहरेक्टरों के लिशा कम-से-कम ६६ शतिकत बाहरेक्टर हि-दुस्तानी है की।

(धुराने परेन-बाइरेक्टर ग्रीर-बिन्दुस्तानी होने की दशा में शेर्ड में हिन्दुस्तानी डाइरेक्ट्रों वा ख होना चाहिए।)

प्रवेचरों को फर्म के हिस्सेदार विदेशों सह और करहे के बावात-बायर में किनी मी र धीदिलवसी नहीं स्लवे।

इस लाडी से मिल के कारने की दोड़ म करके और कारनीलम से उत्थम स्थित में, रण पान सामल के काम का बाद न का नाम ना भी बीमत बदाबर या उसे बटिया बनावर, बानने स्वार्थ के लिए कर्जुबित लगम न उटावर .

कों को उन्नति में सहायक होंगे।

मदन्य-विधास के कर्मनाश्यों की हृष्टि कीर 'श्विटि' हिन्तुस्तानी है मीर वे लिन्तं

दिवों की रथा थे लिए की हुए हैं।

उक्त पोपणा के पासन के सिए इस यह करने का बिस्मा सेते हैं :--९. मिमों के महत्त्व हैं सम्बद्धित कोई भी वर्गक सङ्गिय खान्येसन के विस्ट दिनी

प्रकार के प्रभार में नहीं करेगा और न श्रेन्या से, ब्रिटिश-धारत के कृत्ने से या जिटिश-सर्था क्योर में मन्नटिस ऐसे बिनो कान्दोलन में भाग ही लेगा !

र. विरोध बारणों के बांतिरिक्त कर्मेचारियों की मधी केवल दिनुसानियों में है ही की वार्यों है. इस क्षपनी करानी का बीमे का काम, बैंड-सम्बन्धी काम तथा। जहांमी में मस ह

ले माने का काम (स्युक्ताची श्रीमा-कमानियो, हिन्दुकाची वैकी श्रीर हिन्दुकानी बहानी कर्मन को होते।

४. श्वर से इम कदांवर कम्मय होगा बढ़ांवर दिलार-निरोज्ञ, बढ़ोल, अदानों वा में पढ़वाने वचा कहाओं से माल उत्तवाने थाले कारिन्दे, ल्डीटने और बेबने वाले दलाल, ठेडेवार की

श्चरती मिलों के लिए स्थायश्यक सामान देने वाले (इन्द्रसानी ही रक्षींगे)

५. इन जहांतक वन्धव होगा यहांतक रहोर की चीज हिन्युकान की बनी हैं। कैनल बही चीज विदेशी करीदेंगे जो करचन्त्र कावस्पक हैं और हिन्युकानी स्वदेशी चीज निन्कें।

काम नहीं दे सक्षी या नहीं मिलतों । ( येखी बिदेशी चीजों की सूची, जो पानिवार्य है, साय है। इ. इम किसी भी प्रकार का विदेशी खुत या विदेशी रेसम, या नक्सी रेसम या पेसा स

बहिश्रुत मिलों में काता ज्याता है, काम में नहीं लायोंगे। ७. इस लुल युत का काहे को न क्षोतिन और न रंगेंगे जो विदेशी होगा या विष्कृत

इस उन तुत्र या करह का अ चायग आर न रचन का निवस्ता होगा चा पर है ।
 मैं दैसार किया गया होगा ।
 इस खपनी मिलों में दैसार किये हुए हरेक यान के दोनों क्षियें पर खपनी खाप के

साक लागयंगे और दिना माजिब कुछ के कोई कपड़ा बाहर न भेजिये।

 इस इरने किसी भी करहे को लादी न कहेंगे, न उत्तरर खादी झापेंगे और न : लादी-जैना बनापेंगे।

१०. हम तीचे शिखे प्रकारी के कपड़े न बनायंगे :--

होर्द कराइन जो बिना धुता हो, जितमें खाने झीर बाने में यक इस में एक जरा श्री प मीने, इक्टरे या दुरे, खादा जुनाकट के ऐस् से खानिक बार हों। बाने में हैं के साथ दुनाकट है. जो मूं दरार या गील नवत पर नने हों जोर दरिया। (१८ खारी में इक्टरे दुदरे खुत शामिल हैं, जाना नाकर रहन या एक के कम होता है।)

किन्द्र मिलें ड्रिस, साटनें, टसरें, जैनवार मशीन पर बनी हुलें, दोवी नमूने, श्रामि बरें से बना

कपदा, कम्बल और मलादा बनाने के लिए खबत हैं।

११. इस इस से इपना स्वीद-फोस्स का काम यथाशिक बिन्दुस्तानी दुधानशी के हाथ इसो और उन्हों के प्राय कार्यये । ३२. इसारी मिलों के प्रकृष से सम्बन्ध से सम्बन्धत स्वीक स्वीशी काक्ष प्रकृष ग्रे

# यम्बई-कांग्रेस-कमिटी-हारा प्रचलित घीपणा-पत्रक

"हम पोषित करते हैं कि हम् बनता की राष्ट्रीय-मावनाओं से पूर्ण वहानुभूति रखते हैं श्रीर राष्ट्रीय-श्रान्दोलन से स्वदेशी के प्रचार की बो उत्तेजन मिला है उसकी कद करते हैं ।

सादी भी रहा के लिए इस सहस्रत हैं कि इस खामी मिलों में बने कपड़े पर खाती नहीं झायें। बीर न उत्ते सादी पहत्र नेचेंगे । इस उन विक्सों के खालावा जिनतर इसादी मिलें और खाएकी कॉमटी (सन्दे-मानदीन-कॉझेल-सोटी) खहत्रत हो, खीलतन २० नम्बर से नीचा कपड़ा न बनायेंगे। घरमें मिल-उपोध के कहारी कप की रहा और उच्छांत के लिए नीचे लिखी योजना लीहत हैं। इस हाले बाता हैं:—

ै, मिलों के मालिकों ख़ीर शबन्धकों की दृष्टि ख़ीर 'हिसरिट' भारतीय ख़ीर स्वदेशी है खीर गी। वे भारतीन दिनों की बचन के क्रिक्ट कमी करें हैं।

रेंगी। में भारतीत हिर्दों की रहा के लिए नवी हुई हैं। २. मिलों में प्रबन्ध से अध्यन्धित कोई भी क्यांक राष्ट्र-हित-विरोधी खान्दोलनों में भाग

न लेगा । १. कथ्यनी की कम-से कम ७५ मविशाव पूंजी हिन्दुस्तानियों की है और खेगी । इसमें कामें ठ के समान विकेश नामार्थ में की

अपन विरोप मामलों में और विशेष इव तक अपनाद कर समें ।
 ऐसी किसी भी कपनी के, प्रदेन डाइरेक्टरों के खताना, कम-से-कम ६६ मांतरात कारो

 प्रशासिक का कुल्ला के, अवन बाइएक्टा क क्रवाया, कमन्यक्त पर अध्यय कार्य इस स्थित होंगे।
 अपनी का प्रश्न छीर स्थामिल भारतीय रहेगा, विवा उन मिलों के जिनका प्रश्न इस

ष्टमय गैर-पिन्युत्वामी मिल-प्रवेश्टों के हाथ में है और उन्होंने इसके क्षित्र श्रान्य सारी शर्वे स्थान सी हैं।

विशय कारलों से ज्ञाविष्वत कर्मवारियों की भरती वेयल दिन्दुस्तानियों में से ही होती।
 अद्यांतक राममन होगा मिलें हिन्दुस्तान की बनी चीजें ही क्रीरोंगी और जहांतक राममन होगा मिलें हिन्दुस्तान की बनी चीजें ही क्रीरोंगी और जहांतक राममन होगा मिलें कि प्रकार के क्राया व्यवहार हिन्दुस्तानी वैं की, बीगा-करणीनयों और अदाजी-कश्यवियों से ही स्ववित्ती।

प्याण व्यवहार हिन्दुस्ताना वका, बामा-कव्यन्या आर बहा-वा-व-भवनवा त रार्यानानी प्याप्त क्यार्य कामेंस कमिटी ने जिस सुत या कपड़े को अस्तदेशी गोणिव कर दिया है,मिलें उसे न

वे रॉगी और न धोरेंगी । द मिले ११ दिसम्बर १६३० के बाद निदेशी खुत, नड़ली रेशम खोर रेशस-नुमा सूत्र की

भाग ने नहीं कार्यमा ।

रै॰. मिलें झपने हरेक थान पर श्रपने माम की खाप लगायेंगी ।

 शोई मी मिल-मालिक, बिल-एजेस्ट और मिलों के प्रकम्प से सम्बन्ध स्थानेवाला रूप मादमी प्रत्यन्त या त्राप्रत्यन्त रूप से विदेशी स्व या कपड़ा न मंत्रायेगा ।

राज्या नेपच्च या काराव्य रूप से विदेशा खूत या करहा ने समाध्या । रेरे. मिर्जे राष्ट्रीय-कार्ग्यक्षन से प्रोत्माहन पर्द हुई स्वदेशी की मानका से क्याना अर्थाच्य

नार्य वापन न करेंगी और ऋषिक मुनाफा उठानेवाले दलालों से भी इचछी रहा वरेंगी । ये स्वरेरी भित्त क्योदनेवाली जनता को उत्तिव दायों में वेचेंगी ।

वे ११ दिसम्बर १६६२ को बादों तक मिलों में जो जीजें इस समय बन रही हैं उन्हें बर्जमान रमों पर या १९मार्च १६६० को जो दाम ये उनगर—इनमें से जो भी कम हो उनगर—देनेंगी।

े स्पीरारों को स्वता देने के लिए प्रचलित किस्मी की विश्व के दाम, को समय समय पर रे स्पीरारों को स्वता देने के लिए प्रचलित किस्मी की विश्व के दाम, को समय समय पर में नारा-मामा पा बर्क्स प्रात्तीय क्रीसेट-क्रीस्टी के प्रतिनिधात्ते हैं स्मिनी शीर देने तीर्वे स्वेमाल करेंगी जितरस क्रांबक मुख्यमा क्यानेतालों को गेडले के लिए स्नीर क्योरांगे को नीक मों पा समावार स्टेसी काना दिलाने के लिए दोनों उच्च गानी होते !"

#### ང

# जुलाई-श्रगस्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव

## पत्र-ध्यवद्दार

५ वितम्य १६१० को वर तैजनशबुर छम् क्यार भी मुकुन्दरान जयकर ने पून से नीचे त्या वस्तन्य प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने वर पत्र-व्यवहार भी स्तिमसित कर दिया या जो रूने दो महीनों में उनमें श्लीर केल पत्रे हुए कांग्रेस के नेताओं में हुआ था:—

"इपर दो महीने से कुछ अधिक समय से इम बोग देश में शान्ति स्थापित करने के लिए बी

ल फरते रहे हैं, उनके सम्बन्ध की मुख्य-मुख्य घटनायें भ्रीर बार्वे इस प्रकार हैं—

( १ ) गत २० गत १६६० को लन्दन के 'बेली हेरहर' नामक पत्र के विरोध लंबारवाटा मि॰ कोम्ब ने प० मोदीलाल नेहरू से अँट करके उनसे यह जानना चाहा या कि गोलमेज-गरिस्ट् में शितत होने के सम्बन्ध में उनके बचा विचार हैं। उस समय नेहरूवी ने वो विचार प्रस्ट विये थे,

ारतवर्ग में प्रकाशित हो चके हैं। 💂

(२) इसके पोहे हो दिनों बाद फि॰ स्लोकोम्ब ने बम्बई में पं॰ मोतीलाश नेहरू से फिल्कर बार्ने की पी, जिनके परिवास स्वरूप फि॰ स्लोकोम ने कुछ सार्वों का एक सर्वोदय विधार किया किया होता वह पर मोतीलाश नेहरू के वाल भेज दिया था। पं॰ मोतीलाश नेहरू के वाल भेज दिया था। पं॰ मोतीलाश नेहरू के वाल भेज दिया था। उन सर्वों की एक मिंग फि॰ स्लोकोम के कामने मंतुर भी कर विधाय था। उन सर्वों की एक मिंग फि॰ स्लोकोम के भी जपकर के पाय भेज दी थी; क्योरिट पं॰ मोतीलाश नेहरू ने यह बाव कर शी थी कि हरनी सर्वों के आधार पर भी जपकर सारे कोई तटस्य स्वरंग वार्यों तो बारण।

ा नवाकर करनार का नाववाज कर उपर है। ( है) मिर होते होने में दिशाम में बॉट बज़ के वाल भी यह यम भ्रेम या, मिनडे सप ची की यह नकल भी थी। उन पत्र में विन स्त्रोकोम्ब वे लिला था कि यन मोतीसाल मेरि बात मंत्र कर सी है कि सदि इस सीग (बॉन बग़ चीर भी अवक्र) चारें वो इन्हीं गर्जी है या बार बराय में मिसकर समस्त्रीते की सात्रचीत कर सकते हैं। उस मधनिर हम पूर झतुत्र या जाता है।

सममीते की बातचीत का जाधार

२५ जून १६२० को बर्म्स् में पं॰ मोतीलाल नेहरू के लासने जो बहुक्य पेरा दिया गया था 185 हमनन्य में उन्होंने यह मंजुर कर लिया था कि गदि कोई तराथ व्यक्ति या दल चाहें ही ग्राचार पर वाहसप्रयु से मिलकर जायसी शावजीत कर सकते हैं, वह यह है—

ाह्राटरा-सरकार श्रीर भारत-सरकार यनापि पहले से यह जानने में झहमार्थ हैं कि पूर्ण-रूप हें । पूर्वक निचार करने के उत्पान्त योलभेज-परिषद् किन-किन वार्तो की विद्यारिश करेगी श्रीर न वे ऋभी से यही जान सकती हैं कि उन सिफारिज़ों के सम्बन्ध 🖩 ब्रिटिश-पालेंमेयट का क्या क्ल होगा। तथापि यदि फुछ विशेष परिस्थिति में ब्रिटिश-सरकार श्लीर भारत-सरकार निजी-रूप से इस नात का वचन देने के लिए वैयार हो जाम कि मारतवर्ष की विशिष्ट आवश्यकताओं श्रीर परिस्पितियों का विचार करते हुए और मेट ब्रिटेन के धाय उसके पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए आपन में

जैंसी व्यवस्था करना निश्चित कर लिया जायमा, और ऋषिकार इस्तान्वरित हीने के सम्बन्ध में जो रार्वे तय हो जायगी, श्रीर इस प्रवार की जिन बातों का निर्ह्य गोक्षमेज परिषद् में ही जायगा, उन बावों को छोड़ इर भारत की पूर्व उत्तरदायिन्तयुक्त शासन प्रवाली की साम का उक्त दोनों सरकारें (बिटिश-सरकार ग्रीर भारत-सरकार) समर्थन करेंगी, तो प॰ मोतीलाल मेहरू स्वयं वचन लेकर महात्मा गांची ग्रीर प॰ जवाहरलाल नेहरू के पास जायगे; ग्रीर वांद कोई ऐसा वचन नहीं मिलेगा बौर किसी खतारबाधित पूर्ण तरस्य बल की चौर से इस बात का सकेत-मात्र मिलेगा कि सरकार इस में अर का वचन दे देगी, तो भी मह महात्मा गांधी और प॰ जवाहरलाख के पांच जाकर समझौते की बादबीत करेंगे। सदि इस सकार का बचन दिया आयगा और स्वीकृत कर लिया जायगा, तो इससे रेष में शान्ति स्थापित होना सम्भव ही जायगा, जिससे संख्यामह-झान्दोखन बन्द कर दिया जायगा; प्रीर उनके साथ-दी-साथ सरकार आपनी वर्तमान दमन-नीति भी बन्द कर देगी छीर राजनीतिक

वैदेशों को छोक देगी, और धव आपत में जो शर्तें तथ हो जायगी शतके अनुसार कामेंस भी गोस-मेज-परिपद् में समितित हो जायगी।' वाहशराय के नाम पत्र

इस पत्र के ब्राधार पर गत कुलाई गास के ब्रारम्भ में 💵 लीगों ने कई बार शिमला 🖹 हरराय से मेंट की छौर उन्हें देश की धनला समकाई ब्रीर श्रन्तमें उन्हें भीने सिखा पत्र मेजा--शिमका, १३ शकार्थ ।

नेय लाडं द्वावित, सा लोग वितयपूर्वक आपका च्यान देश की श्रजनैतिक श्रवस्था की श्रीर झाइट करते हैं,

ो इस कोगों की सम्मदि में इस समय ऐसी हो नही है कि जिना कुछ भी विसम्द किने उत्काल सुधारी मनी चाहिए भ्रीर जिसे देखते हुए कुछ ऐसे उपाय करना ज्यानश्यक अन पहला है जिनसे यह फिर रानी स्वामाविक स्त्रीर साधारण स्रवस्था में स्त्रा शाय । सरवागद स्त्रान्दोलन से जिन-जिन समयों की गराका हो सकती है, उनसे इस स्रोग मली-भावि परिचित हैं; और न तो उस आन्दोलन के साथ

में से किसी ने कमी ऋपनी सहानुभृति प्रकट की है और न कभी उसका खाथ दिया है। सो मी म सीग यह सममते हैं कि इस समय जनता और सरकार में जो मनाझ चल रहा है और जिसके रेरण दमन-भीति का अवलम्बन किया गया है, जिसके परिशामसक्त सर्व-साधारय के भावों में हैंत ही बहुता ह्या गई है, उस मागड़े के कारण देश के सच्चे और स्वायी दिवों में अनरय ही बहुत भा होगी । इस लीग समझते हैं कि ऋपने देश और सरकार के प्रति इगास यह कर्तव्य है कि इस में यह आया और विश्वास रखते हुए कि इस खान्योलन के कुछ नेवाओं के साथ इस संबंध में वर्षीत करके उन्हें देश में फिर से शान्ति स्थापित करने के नाम में सहायक बना सकते, इस लोग बार ऐसा प्रयत्न करें जिससे बर्दमान अवस्था मुघर जाय ।

वदि इस लोगों ने श्रीमान् के मायशा का ठीक-ठीक अर्थ शमका हो, वो हम लोगों की ऐसी त्या है कि यत्रपि भीमान् के भाषण का अध्या का ठाक ठाव जा त्या है कि यत्रपि भीमान् और भीमान् की सरकार सरगावह-सान्दोक्षन का प्रतिकार करने के लिए े वा भाषान् आरं भाषान् का चरकार पार्यक्त वा स्वाप्त का स्वर्व स्वाप्त सामान्य का सर्व-सम्भव निग-स्वर्व-सापदो विवरा समक्षी है, तथापि विधान से सम्बन्ध स्वर्व सामी समस्या का सर्व-सम्भव निग-

करण करने के लिए जो-कुछ हो सकता है वह करने के लिए श्रीमान कम उत्सक नहीं हैं। बदाचित हम लोगों को यहां यह कहने की कोई आवश्यकता न होशी कि हम लोगों की यह विश्वास है वि ज्यों № यह ग्रान्दोलन बन्द हो जायगा, त्यों ही सरवार को ग्रावनी वर्तमान नीति का वासन करने की वोई आवश्यकता न रह जायगी: और न जन तथे आहिनेत्सों वा आजाओं आदि है रहने ही हैं

कोई द्वायश्यकता रह जायगी जिन्हें सरकार की उस जीति का पालन करते के लिए प्रचलित करता पदा है। इसलिए इस लोग श्रीमान से यह निवेदन करना चाहते हैं कि श्रीमान कप कर इम लोगों से

इस बात की खाशा दें कि हम लोग गांधी जी, पं॰ मोदीलाख नेहरू खीर पं॰ जवाहरलाल नेहरू है

मेंट करके बातचीत करें. जिसमें हम लोग ज्यपने विचार उनके सामने उपरिधन हर सके ग्रीर देश के हिस के विचार से उन लोगों पर इस बात के लिए दबाब डाल सकें कि वे हमारी प्रार्थना स्वीतार का

रों, जिससे विधान-सम्बन्धी उन्नति के विशास प्रश्न का शान्त वातावरण में निराकरण **हो** सके। हम

यह बात राष्ट्र कर देना चाहते हैं कि हम लोग जो उनके शक्ष जायंगे, वे स्वयं श्रवनी श्रोर से जायंगे. श्रीर यह कार्य न तो इस सरकार की स्रोर से स्त्रीर न किसी दल की स्रोर से कर रहे हैं। पहिंदन प्रयस्त्र में विफल हुए तो असका उत्तरदाशिख स्वयं इसी पर होता ।

यदि श्रीसाम् इस लोगों को इस बातु की चाशा दे दें कि इस बेल में आकर इन महानुभारी में भेंट करें, तो इस आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप सम्बन्धित वान्तीय सरकारोंके पास इस साध्य

की आवश्यक आगार्ये भेज दें कि वे हमारे लिए आवश्यक सुभीते कर दें १ इस यह भी आर्थन करें हैं कि यदि हमें यह श्रायक्यक श्राजा मिल जाय तो हम सब लोगों की विजकल एकान्त में बावचीत

करने का ऋधिकार दिया जाय; जीर जिल समय हम उनके साथ मिलकर शर्ते करें उन समय वा कीई सरकारी ऋषिकारी उपस्थित न हो । इसके ऋतिरिक्ष हम यह भी निवेदन करना चाहने हैं औ हमारी सम्पति में यह बांधुनीय है कि जहां तक हो सके, हम लोग उनके साथ शीम ही मेंट हरें।

इस पत्र का जला भी जयकर के पास होटल ऐसिल के पने से भेजा जा सकता है। भवदीय-तेत्रवहातुर सप्त, एमः भारः रदा

थाइसराय का शक्तर

बाइसराय से इम पत्र का निव्नतिस्तित उत्तर भेजा था---रितमका, १६ जुलाई ।

प्रिय भी जयकर. श्चापना • ३ बुलाई का पत्र मिला । छाप छीर कर तेजनशादुर समु सक्ष इच्छा प्रस्ट बरते ।

कि देश में फिर से शान्ति स्मापित करने के मिथ काप स्रोध समामाच्य प्रा-प्रा प्रवान करता वर्षे हैं चीर इन उरेंच से गांधीबी, पं॰ भोवीलाल नेहरू चीर प॰ अवाहरताल नेहरू से मेंट करने में ब्याजा मांगते हैं।

गत E अनाई को समेन्यली हैं हैंने जो आपण दिया, उनमें हैंने यह बनता दिया मार्डि मायाहर-सानदीतान भीर विधान के प्राप्त के सम्बन्ध में की तथा हैती साकार के क्या मुझा हरे हत्यपरिकार के क्या मुझान वर्ष चित्रपरिकार के क्या मुझान वर्ष चित्रपरिकार की कोन्य हार्सन की कोन्य हार्सन की धी विवार है कि है : ब्रीर बहुत-म अपन्यपूर्ण सम्प्रदाय, बर्ग ब्रीर बस भी येना ही समानी हैं। इस्सिए उन हर्ग है : हार बर्ध में तरबार को बचारांकि सबाबार से उन जान्दोरून का बगन्द स्थित है। इसलिए उन सर्व सर्वाद में तरबार को बचारांकि सबाबार है हि स्थित का बगन्द स्थित स्थाप करना व्हेडार सायक्र म गर्थ। पान्नुकार सेंगी ने गृह बहुत ही दीक नवमा है कि विचान की नवस्था के नाथ करना परेगां पान्नुकार सेंगी ने गृह बहुत ही दीक नवमा है कि विचान की नवस्था के नाथ किरने प्रकार

कोंगों का सम्बन्ध है, उन सबकी स्थीकृति से उसका नियकस्था करने के लिए इम लोग कम उत्सुक ुनहीं हैं।

स्वयः इस लोगों के लिए यह बाव सम्मन नहीं है कि पहने से ही यह कह एके कि सारमन मिरान की रिपोर्ट पर विचार करने के उत्थासन मारान नहीं है कि पहने से रिपोर्ट पर विचार करने के उत्थासन मारान नहीं है कि निकार के मिरान नहीं कि मीरान के पिएंट के साम कि मीरान के प्रिक्त के स्वार कर कि मीरान के प्रतिकृत है कि इस सक्तम में पानित्रण का बात है, बीर पुत्र के इस बात में मीरे यह बाद दरए कर ही सी कि मीरे सहसर की पहन करना है, बीर पुत्र के इस बात में मीरे वह बाद दरए कर ही सी कि मीर सहसर की पहन प्रतिकृत की मारान है, की कार्य कर है कर है सा कर अपने क्याने करने से हैं कि भीरान, सामार है, कि कार्य कर है कि तम साने में मारावासी हुए समय अपने क्यान कर है कि तिवार बातों में मारावासी है कि बात कर है कि तिवार बातों में मारावासी है कि बात के सार कर कर है कि वार कार की सामार कर है कि तिवार बातों में मारावासी है कि मीरान की है क्या के की की मारावासी कि किन किया के सार्व कर कर है है उतन कार्य कर इस कर है की उतन कर इस की कार्य के सार की सारान की सारा की सार

स्थानस पार्ट झार कामा का यह एवरवाव हा कि या काय झार खारा स्थान स्थाद है उत्तर स्थान स्थाद है उत्तर स्थान स्थित है उत्तर स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्थान

भवदीय-पार्वित

नेहरूओं को शांधीनी का सचना-पत्र

मा बोनी जो को बेहर हम लोगों ने २६ जीर २४ डायर १२६० को जून के बारबान नेता में नाषीजी के उसते हो उठ जबकर वह यह लोगों ने नाषीजी के वारो वर्गावारी प्रयानहीं कीर माणित के स्वारो वर्गावारी प्रयानहीं कीर वारावार के जाव का लोगों को जो बात-बीव हुई थी उठका हुएस ब्राम्याय भी उन्हें क्लाहां हमा गामिजी में हम लोगों को जिन्मिलिक ब्रह्मा कीर यह लिक्स्टर हमारावार के नैनी-जेत वार वर्गावार कीर के निम्मिल के निम्मिल के निम्मिल के लिक्स के निम्मिल के लिक्स के निम्मिल के निम्मि

(११) ज्यारिक इंड महत का सम्बन्ध है, तेया नियो विचार बाद है कि गई मोलनेय-नीश्यू में कंतन रहता का विचार किया बात कि मारत को पूर्व नेवारण मदान करने में लोग उनके मानत के प्रीकार इस्तानीहरू करने में लिया समझ करनेया उत्तरे समझ सक्त है लिए दिनकिया नामों का होता उत्तरे समझ सक्त है लिए दिनकिया नामों का होता हो अपने नामों का होता हो मार्थ मुले कोई सार्वान नामों पर साथ ही बाद समझ नामों की मार्थ मुले होता हो हो रोगी कि मंद उत्तर नामों का स्वार्थ मुले सामार्थ मार्थ मार्

क्षेत्र का श्रीतशास र वर्गतीता साल

देशी देशन हैं परिचर्त है स्वीदर्शन होते से दिवार का सम्बेद अब तर अर्थाद अर्थ सुद्धे का साम

274

दिया मात्राम कि दर्भिया है। कीन कीन कीम मांधांनद किए मार्थी, क्षीर इस मध्यम है। ऐसा मनीप बर दिक शहरता । (1) मेर मेमरेकलील्यू के सम्बन हैं। बारेस बर सन्तर हैं। सरहा है सरहा

की दोल्य कारावत, व द का दिया जावार । इसका क्षांबारव कर है कि बेहन का रूपमार करें के विकास के हो इस सदय की कान्त्र मेंस किया कार्य है, वह न किया आया, बान्द्र सिंसी कार्य कीर पापन, दाना बार्गद को कुनाओं पर सन्दर्भ बगना द्वारेन्द्राने हिन्देश्य जाते होता, अलक है

माबार देव बारून बक्का देश में रेद्राती बावों का बाजा और साम करता बारि का रिक्ट A 4-4 41 \$ 141-7 Mart grit aus and ar ain ente mit tem ebr angentelle

दरह देंगे दें कारत्य में की पानने हैं जाना हरोन व दिया कारण । बाद द नायांने में हमें द की ही के जिल्हें हो शाही पर बादा में दिया जायता हवाँद इन शाही हैं बह बाता जा रहती जार दें

भी मैं महत्र भएकोसर, पान्य यह बन्द किन्दिर समझेते के मंत्र में मात्र को करने पाहिए। (b) (u) क्येंचे मान्यक साम्बेलन कर किए आहल, ह्येंचे वे सर सार्यकी विष बनी राश्ची तह है है। श्रीक रिये काची किनी नक जिस बुड़ो ही का किया बुड़त्या अने सा है

वाल किन्देंने हिना का शाहिक बल-धरीय महिना हो खबरा प्रबंध निय प्रमेर की अनैन्त्रि न क्षिण हो । (ल) मधब-बातून, मेल-बातून की। स्थान बच्तून या इली प्रधार के कीर कार्त्न के

शातुनार क्षेत्र मध्यतियां प्रथ्य की गई हो, के शब बचान कर की आया । (त) कि परिवास सामामहियों पर मुखीने हुए हो या किनमें अवानों सी गई ही प्रवस वैस-बानन के बानगर दिन सोगों से बमानते ही गई हो, ये सब बपल कर ही उपये !

(प) शांश के किन अरकारी कर्मधारियों या दूसरे कर्मचारियों में सरप्पाद-ब्रान्सेन्स के दिने में इस्टीका दें दिया है। समका को नीहरी से छुड़ा दिये गये के सीर की किर से सरकारी नीहरी कार थारते हो, ये दाने पर पर नियुक्त कर दिये अध्य ।

सचना-इन तब बातों का प्रचीन बातहबीन-बान्दीलन के समय के (इच्डितों बादि के) सिद्ध भी होगा । (ह) बाहतराय में बाउने धाधिकार से भी बाहिनेम्स मन्तित किये हैं, वे सब रह हो जाय। मेरी यह सम्मति दिसकुल निश्चित और अन्तिम नहीं है, क्योंकि मैं यह सम्भता हूं कि एक

हैरी की अन शजनैतिक कार्यों के सम्बन्ध में अपनी सम्मति देने का कोई आधिकार नहीं है जिनश को क्ष्मित्रात सम्बन्ध स रहने के कारण पूरा-पूरा शान नहीं हो। सकता । इसलिए में समस्रता है कि की इस रामय की सम्मति का उतना मूल्य नहीं हो गकता, जिलना उस समय की सम्मति का मूल्य Rai, जब कि चान्दोलन के साथ मेरा प्रत्यद सम्बन्ध होता । श्री जयकर चौर हा० सप्र यूर्पण रण) अमेतीलाल नेहरू, पहित अग्रहरलाल नेहरू, सरदार बल्लमभाई पटेल तथा उन लोगो हो दिनला सकते हैं जिनके दाथ में इस समय आन्दोलन है। इसकी कोई बात समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं

ोती । मा इस अपस्था में पाइसराय को नहीं दिखलाया जायगा । m र । मुद्द अपर लिखी दुई शर्ते मान भी ली जायं सो भी में वनवड़ परिषद् में धम्मिलित न होना भाष पार्च विकास के से बाहर निकलने पर सुमने वह काल विकास न आ जाय जिसका हुन समय नाहुंगा, भग्ना नाहुंगा, भग्ना नुभूते झभाव है श्रीर अस्तक उन भारतवासियों में, जो परिषद् में निमंत्रित किये जायगे, स्रापस में

शतभीत दरहे रह छन्दरम में एक छमभीता न हो भाषणा कि चारे कुछ मी नहीं न हो, मलेंद्र पर्दिगर्दित में, वे होना बम्मसेनकम हतानी शार्तों की मांग परिषद् के सामने खबरूर उपस्थित करेंदें। इम्में हा भारत की मी स्वतन्त्रता रोती कि फ्रिंड क्यान खबरद खावे, उस समय में स्वत्यक की मलेंद्र भोजन की सम्बद्धी तरह परिचा कर सन्हें खोर उसे जांच कर यह समक सन्हें कि उस जोगना से वे ११ सर्वे पूरी रोती हैं सा मानि, जो मेंने बाहस्थात की खप्ते वस में सिलाइस मेंनी थी।

याताहा सेन्द्रस जेल

सो॰ क॰ गांधी

परिष्ठत मोतीलाल नेहरू के नाम महात्माओं का पत्र

उक्त स्वना के साथ गांधीओं ने प॰ भोतीलाल नेहरू के माम जो पत्र मेमा, यह निम्न

मकार है :--

'मेरी श्रावस्था इस समय बहुत हो बेडच है । मेरी महांत हो कुछ ऐसी है कि जेल की दीवारी हैं बाहर जो बार्ते हो रही हैं, उनके सम्बन्ध में बापनी कोई निश्चित सम्मति नहीं दें सकता । इसलिए मैंने वो बुख जिलकर ग्रपने मित्रों को दिया है, यह केवल उन बातों का बहुत ही मीटा सरविदा है विन्ने मेरा व्यक्तिशः सन्तप्त होता सम्भव है, कदाचित ज्ञाप यह जानते होंगे कि मैं मि॰ रहोंकोध्य को कीई बाद बदलाने के लिए राजी नहीं था थीर मैंने उनसे कहा था कि वह धारके साथ मिलकर सब बावों पर विचार करें । परन्त अनके बहुत प्रार्थना करने पर में श्रपने उस विचार पर हड न रह सका, भीर मैंने उनसे कह दिया कि आपके शाथ बातचीत करने से पहले ही वह मेरी कही हुई बातों का मैकाशित कर सकते हैं। साथ ही एक बाद यह है कि यदि सम्मानपूर्ण समक्षीते के लिए उपग्रह्म समय था गया हो. को मैं जनके मार्ग में बावक नहीं होना चाहता ! मुक्ते इस सम्बन्ध में बहुत श्राधिक सदेह है, परन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में जो कह जवाहरलाल करें वही निश्चित और ग्रन्तिम कपन होगा । श्राप और इम तो उन्हें केवल परामर्श दे सकते हैं । सर तेज बहावूर सम् और श्री लगकर की मैंने जो रेजना-पत्र दिया है. उसमें मैंने जो बाद कहीं हैं, वही भेरे लिए चरम-सीमा है, जहांदक मैं जा सकता हैं। परन्तु जवाहरलाल ग्रीर, इस विषय में ग्राप भी, यह समक सकते हैं कि मैंने जो बातें कहीं हैं, वे कामें ह की बास्तविक क्रीर मीतरी नीति तथा अनता की वर्तमान प्रकृति के कानुकृत नहीं, बहिक भेविकुले हैं । यदि लाहीर-कांग्रेस में निश्चित प्रस्ताव के ग्रावसार ही जीर कोई ग्रामिक मांग पेश की जाय हो भी उसका समर्थन करने में मुन्ने कोई जागा-पीका नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने झरने धुचना-पत्र में को बार्ते कहीं हैं, यदि वे ज्ञाप दोनों के मन में बिलकुल ठीक न जेवती हो, तो ब्राए लोगो को उचित है कि मेरी उन बादों को कोई महस्त न दें।

में मह जनता हूँ कि नाहस्वाय को मैंने जो अध्यक पहला पत्र भेशा था, उसमें मैंने जो शर्ते स्थि पत्र पत्र कि महें जो कि साथ हों। ते जा पत्र से मा के कि आप और न जसहर ही स्वयु कर कि में में में में मह महत्त कि एक पत्र कि महत्त कि एक पत्र कि एक महत्त कि एक पत्र कि एक महिता के प्रत के समय कि एक महत्त के प्रत के स्थान के प्रत् के प्रत के समय कि एक पत्र के प्रत के प

क्यानी पर रिपांत भी भो बैठें जिन रिपांत पर इस लॉग खास तंद्र वर्डुन बुद्दे हैं, तो मैं उन में फिकी प्रदार खाँमलित न होन्द्र गा।

यःयद्या-मन्दिर २१--७--१० भवर्शय मो० ८० गांध

गांधीजी के नाम नेहरूओं का पत्र

हक श्रमुमार २७ श्रीर २८ बुमार की हम लोगों ने प्रधान के नैनीनेज में पं॰ मोर्ट श्रीर पं॰ आररासाल नेहरू से मेंट की श्रीर शाहमान के पन, गांधांत्री के सम्मान्त की कर्म लाये दुए पत्रकें तब बाते की ब्यानी महत्त्व हुए उनके माध वब बात पर पूरी तर से दिनार है उन्छ समय २० मोरीलाल नेहरू छीर प॰ जशहरालाल ने हम सीमार की नीने तिले हुए से पड़ भी की पूना के सरका-जेल में देने के लिए दिये—

२८ जुजार १६६० का जिला हुचा प*०* मॉलीजाज नेहरू चीर पं० जनाहरजान नेहरू का स्व<sup>त</sup> सेन्टल जेल, नैनी, प्रण

हिन्दुल कहा, गां, मन्द्र 'इस लोगों ने तर तेम्बरादुर मम् चौर भी जवकर के माय बहुत दे तक जवनीय की उन्होंने देस लोगों से उन कर परमाझों का निज किया किया मेरित ही कर वे लेल में गांधीन रित्ते ये चीर जिन के करवा थे इस लोगों से भी बार्च करने के लिय पहा आप हैं, जीर विनदा है रखते दूर ये मह चाहते हैं कि वाद कम्मच हो दो बाद लहाई बन्द कर दी थाया प्रध्यम जुड़ वर्ष्मा लिय देक की आप जो इस क्यान माराजानियों और निदिस तरकर हो चल रही है। गांगि लिय उनकी जो यह हार्दिक काममा है, उनकी इस लीग बजुत वर्ष्मा करते हैं, उनका बहुत में वस्त करने जो यह हार्दिक काममा है, उनकी इस लिया वर्षा हो कर जिल्हा के के बाप विचार करने के लिए वेचार हैं, या गार्व केवल पही है कि शानिय उन भारताणियों के हि समानमम्ब होंगी चाहित, जिल्होंने इस राष्ट्रीय संपर्ध में बहुत-जुज़ खाला-पान और बीलाम कि है और जो हमारे देश की काम्य करना चाहते हैं। कारित के मितनी की देशिय से स्वान कि को इस बात जा भी खालिश ना सी है कि बतके बातिक किये हमानों है कि विनोध से सील बहा है-फैर कर रुके हमारों कि की कियो की सहस्य की हुई प्रथम सिति लोगार कर है। काम ते जुड़ विशिष्ठ वरिनियालियों में इस लीग हम वाद के लार येगा है कि उनके यह निकारी

साल में पूरी तार समाधीता न हो बाप, तबता उससे दिशी फल की मान्ति की कोई सम्मावना में है। इस दम प्रकार के समाधीत की बहुत महल का समामते हैं, जो विक्कुल निकार होना पौर जीए जीए का मिल के लिए की प्रकार का प्रमा दलका होने का स्वान पहार्थ प्रमाद में में निकार के बाद के सहाई समाधीत की प्रकार ने हफ के कि स्वान के जो पह तो है और जो पहने के स्वान के स्वन के स्वान के स्वन के स

> गांधीजी के माल प॰ जवाहरखाक नेहरू का खिका हुआ २४-७-१० का पत्र सेन्टल केश नेजी, प्रयाग ।

खन्त बल तन। अथात। पुर दिनों के बाद खारको दिन पत्र लियने में मुक्त मठकता हो रही है, दिन सांद पर पत्र पत्र देश से बहुने केल को ही क्यों न सिल्ला जाता हो। में तो एक दिस्सूत पर सिल्पना बाहता था, पत्र मुक्ति भव है कि में देश न कर नक्ष्मा। इसलिय इस वस में में केशल दिवारों पि प्रस्ता

भव्य द्वार भाग है कि मैं देश न बहु नहुंगा। इस्तिय हुन एक में में केशन निवारवीय निवार थी भेजन जिया होता है। उस की स्वार के स्वार में स्व

दंक मनय दम जिम वर्षशाम वा चुने हैं इसका उल्लेग हमने उन भूजनरूप में कर दिया है, जो सा बाँ - गू थी। भी जाइन को दे में हैं । जा बुद मंद्रज तो है, यानु दम आहार करने हैं दि उसमें भारते हैं नाव का चुनु-बुद का रूप जानमा कि समो सम में दिन प्रभार है दिस्सा उत्तर हो रहे हैं (बार्टी सह भी क्षणा केट चारता हूँ कि ताब मी जो दे से दर कि स्वार्ट्स है हैं से सम्बद्ध हैं कि इस विकास में इस लोगों का बच दम होट चारिए। मैं या बच्च मन्ता है विधान-सम्पन्धी जो पहली विचारणीय बात कापने ऋपने सूचनापत्र हैं। स्वर्णी है। वह मुफ्ते झाने पर में नहीं कर सकी है, श्रीर न यह फिलाजी के मन में ही बैठों है। मेरी समक्त में यह कात नहीं आडी के इस लोगों की जो स्थिति है, अथगा इस लोग जो प्रतिजा कर चुके हैं, अथना आजवल की ने गसानिक दशा है, उनके अनुकृत यह पहली निवारणीय बात कैसे घटती या बैटती है। इन निव ी पिवाजी छीर में दोने। ही ख्रापसे पूर्ण रूप से सहमव हैं कि माँद सुद्ध स्थागत करने के सम्बन्ध में ोई ऐसी योजना की कायगी जिससे इस लोग ऋपनी यह स्थित को बैठें, जिस स्थिति पर इस बार्ड rs पहुंच सुके हैं, हो इम उस बोजना में किमी प्रकार सम्मिलित न होंगे। इमलिए यह बात बहुत प्रधिक द्यावर्यक है कि द्यान्तिय निरंचय करने से पहले तब बातों पर व्यान्पा विचार हो जन

राहिए। मैं यह कहते के लिए विवश है कि मुक्ते कामी तक यह नहीं दिलाई पह रहा है कि दूतरा च (सरकार) मुख्य विशेष भाग्रमर हुआ: और इसलिए मुक्ते इस बात का बहुत भाषिक मय है कि म कोई ऐसा कार्य म कर बैठें जिस्से झन्त में इमें धोला लाना पहें। में चपने माप तरम रूप के प्रकट कर रहा 📳 में जपने सम्बन्ध में कह सकता हूँ कि मुन्ते हैं |बाई-फगड़े ही में स्नामन्द साला है । उससे में यह सानुमन करता है कि मुक्तमें प्राण हैं । इवर नार

हीनों में भारत में जो धटनायें हुई हैं. उनसे में बहुत प्रमण हूं और उनके कारण भारतीय पुरुगे ीर स्त्रियों और यहांतक कि बच्नों के लिए भी गुक्ते अभूतपूर्व अधिमान हो गया है। परन्तु मैं यह ो समभ्ता है कि ग्राधिकांश लोग सहना-भिष्टना पसन्द नहीं करते और वे शान्ति चाहते हैं। प्रतित्व में अपने जापको देवाने का बहत अधिक प्रयत्न करता है और सब बातों को शान्तिपूर्ण होंडे देखना चाहता है। श्रापने अपने जाद-भरे शर्श से जो एक नवीन मारत की सांह कर दी है। ग असके लिए मैं श्रापकी बधाई दे सकता है है मैं यह नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा ! परन्त ा-काल की देलते हुए में कह लक्जा हूं कि जीवन सार्थक हो गया है चौर हमारा भीरम चास्तित क्रसित होकर सरस बन गया है और उसमें महत्ता आ गई है। यहा नैभी-जेल में बैठकर मैंने हेसा-रूपी श्रास्त्र की श्राहचर्यजनक अपयोगिता पर बहुत श्राधिक विचार किया है. और मैं उसना ता खाधक अनुयायी तथा भक्त हो गया है जितना पहले कमी नहीं था। खाँहेता के विद्वान की ने जिस सीमा तक अपनाया है, मैं समकता हूं कि बाप उनसे असन्तुष्ट नहीं होंगे । यदान बोच-में लीग असके पथ से विश्वतित है। जाते हैं, तथापि देश ने काश्वर्यजनक रूप में शहिता वर्त की

ल किया है और अवश्य ही मेरी आशा से कही अधिक हदवापूर्वक वे उस बत के बती रहे हैं। मैं देखता है कि स्रापकी वहले की बवलाई हुई ११ शर्वों का मैं स्प्रभावक विरोधी ही बला रहा है। यह बात नहीं है कि उनमें से किसी शर्व की मैं ठीक नहीं समभता; वास्त्र में वे सं । महत्त्व की हैं। परन्तु फिर भी मैं यह नहीं समझता कि वे खतन्त्रता का स्थान से सकती हैं। ही 4.त में में अवस्य ही बापसे सहमत हूं कि जिल कविकार से राष्ट्र की तुरन्त ही उन सबके अर्ड काम करने की शक्ति न प्राप्त हो, उस श्राधिकार से हम लोगों को कोई सरोकार नहीं स्वा हुए ! पिताओं को इन्लेकरान सगाया गया है । नह बहुत दुर्वेख हो गये हैं । नल शाम को (at हो। भी अध्यक्त से) बहुत ऋषिक देर तक बार्ते करते रहने के काम्यु यह बहुत शिषिक . जवाहस्ताक ति हैं।

भाग क्या कर मेर लिए जिन्तित न हों। यह तकलीक तो जल्दी ही बीत जाने वाली है। है आ देता है कि मैं दो-सीन दिन ही इससे मुक्त हो जाऊँ या ! |ह्या करता है S. 6 3

मोनीयास मेहरू

प्रमधः--

ŧ

स्पने पर तेजबहादुर समुच्छीर भी जयकर के साम फिर शावनीश की। उनकी इन्ह्या के फुटका हमने प्रतने सुनन्य का बुद्ध बावें किशल थी हैं, परन्त उनसे कोई बड़ा फुट नहीं परना है। स्पनी विपति को बिल्कुल साक है और उसके सम्बन्ध में हमें किसी प्रधार का बन्देह नहीं है। इसे बाता है कि आप रहें प्रधार करेंगे।

रणके प्रतुष्ठार ऋषेले भी अयकर ने ३१ खुलाई जीर १ तथा २ ग्रागस्त को गांधीओ से मिलकर बार्व की ! उस समय गांधीओ ने उन्हें यह सूचना-यत्र लिखाया—

(१) मार्थिजी को विचान-कम्बन्धी देही कोई योजना मान्य न होगी जितमे इस झाशय की कोई भाग न हो, कि मास्त को इस बात का खरिकार मान्य निकार कर बादेगा तर निद्या-वामान्य से खरत हो जायमा; खोर जिसमें एक देशी दूनरी थारा न होगा, जिनमें मारत को इस बात का खरिकार खोर सर्कित न मास होगी कि यह ग्यास्ट रावैकिंग सन्वीप्यनक रूप से प्राक्त सके।

(१) बाह्यस्य को गांवीओ के द्व नित्यय की इलिए द्वन्ता मिल जानी चाहिए कि आरो वक्तर जन गांवीओ गोहलेज सरिव्ह में यह बात वहीं, यह बात वहीं, का अपना की यह कहीं का अपना में लिते कि हमें वाली से दृश्य को कोर्स पुन्ता ही नहीं सित्ती थी। बाहत्य को दिलाय की मैं द्वन्ता देशी जानी चाहिए कि गांचीओ गोहलेम-वरिव्ह में हल बात के लिए भी आगह करेंगे कि एक देशी परा भी इल्ली आब जिलते भारत की हल का अधिकार मात है। कि अदशक आरोजों की शिराह माध्य रहते हैं, अध्यक्ष उन्हें जो विश्वह अधिकार मात है, उनकी यह स्वयन्त्र प्रमाव के साम जॉन क्यार्ट जा बस्ते

सके बार १४ और १५ अगला को पूज के वस्तवा-केन में किर एक बार कर लोगों ने 'मकर बावचीत की, किनमें एक ओर तो स्वाभा में और दूसरी और गायीजी, पर्नावेशाल मेर, परुवादालाल नेहर, ओ वस्त्वाभार्य रहेता, औ जयपायताल दीलवरान और भोगती नगड़ है। उन्न करवाद पर इस लोगों में जो बावचीत हुई, उन्नके परिवास-सकर कारते के मैदाझों ने मा होगों के एक एक लिएकर दिया जीर हम बात की भी हजाता दे दी कि यह एक बारसाय की दिख्ला दिया जाय। वह जब एक मकर है!—

यत्बद्धाः सेवट्रल जेल १५-८-३०

मिय मित्रगर्छ,

आप होगों ने जिटिश-सरकार और कामेल में शानिमूर्ण समसीवा कराने का जो मार अपने अस दिवा है, उसके दिवा हम स्टेंस आपके बहुत आदिक इन्नत हैं। आपका बाहस्या के साथ जो पर क्वारा हुए हो, और आपके साथ हम लोगों की जो बहुत आपक बाते हुई हैं, तथा हम लोगों में आपन में जो बुख प्यासर्थ हुआ है, उस बक्का प्यान स्के हुए हम एक परिशास पर पहुंचे हैं कि प्रमी ऐसे सामस्त्री का साथ नहीं आपा है जो हमारे देश के लिए सम्मानपूर्ण हो। विश्व पाय मोर्नेन में देश में को अद्युद्ध जाणीत हुई है और विश्व मिल विद्यानत तथा मत स्कोरों से लोगों में कि होंदे-बर्फ मानी प्रकार और बार्क के लोगों ने जो बहुत आदिक कर पहन किया है, उसे देशनी हुए हम कीम पह प्राप्त करते हैं कि कर जो कर सम्मानद परिशा ही इच्छा है और तथा दर दरना पर हि ही ान-सम्बन्धी जो पहली विन्तारणीय बात खापने श्रपने सचनापत्र में स्वली है वह मुक्ते ग्रपने पद नहीं कर सकी है, चौर ल वह पिताजी के सन में ही बैठी है । ग्रेमी समझ में यह बात नहीं ग्रांबी हम लोगों की जो स्थिति है, श्रयवा इस लोग जो प्रतिशा कर चके हैं, श्रयवा श्राजहल की बे तिवक दशा है, उसके भ्रानुकल वह पहला विचारणीय बात कैसे घटती या बैठती है। इस निपर पेवाजी ख़ौर मैं दोनों ही खापसे पूर्ण रूप से सहमत हैं कि वदि युद्ध स्थवित करने के सम्बन्ध में ऐसी योजना की आयरी जिससे हम लोग ऋपनी वह स्थित स्त्री बैठें. जिस स्थित पर III प्राव पहल चके हैं, तो इम उस योजना में किसी प्रकार साम्मिलित न होंगे । इसलिए यह बात बहुत वक स्मावश्यक है कि स्मन्तिम निरुचय करने से पहले सब बातों पर प्रान्परा विचार हो अब हेए। मैं यह कहने के लिए विवश है कि मुक्ते कामी तक यह नहीं दिखाई वह रहा है कि दूररा (सरकार) कुछ विरोध अध्यार हुआ; और इसलिए भुक्ते इस बात का बद्ध अधिक मय है कि कोई ऐसा कार्य म कर बैठें जिस्से झन्त में हमें घोला खाना पड़े !

मैं अपने भाव नरम रूप के प्रकट कर रहा हूं । मैं अपने नम्बन्ध में कह सकता हूं कि बुक्ते है ाई-भागड़े ही में ज्ञानन्द ज्ञाता है। उत्तते में यह अनुभय करता हूं कि मुभमें प्राण है। हश्र वार तों में भारत में जो घटनामें हुई हैं, उनसे में बहुत प्रथन है श्रीर उनके कारण भारतीय पुरुष : क्रियों और यहातक कि बच्चों के लिए भी गुक्ते अभृतपूर्व अभिमान हो गया है। परन्तु में बा समम्प्ता हूँ कि ऋधिकांश लोग लक्ष्मा-भिक्ष्मा पर्यन्द नहीं करते और वे शान्ति बाहते हैं। ताए में ग्रापने ग्रापको दवाने का बहुत ग्राधिक प्रथल करता है ग्रीर तव आवीं को शान्तिपूर्ण हैं? खना चाहता हूं। आपने अपने जादू-भरे श्वर्श से जो एक मदीन माग्व की सृष्टि कर दी है। ससके लिए मैं स्नापको क्याई दे सकता है ? मैं यह नहीं जानता कि भविष्य है क्या होगा। पर्यु -काल की देखते हुए में कह सकता हूं कि जीवन सार्थंक हो गया है और हमारा नीरम ग्रास्तित लित होकर मरस बन गया है और उसमें महत्ता आ। गई है। यहाँ नैनी-जेस में नैठकर में सा-रूपी ग्रास की ग्रार्वयंत्रनक उपयोगिता पर बहुत ग्रासिक विचार किया है, ग्रीर मैं उत्तर । ऋषिक अनुसायी समा अक हो गया हूँ जितना पहले कभी नहीं था। श्राहिता के विद्यान की ने जिस सीमा तक अपनाया है, मैं समभ्ता हूं कि आप उनसे अनन्तुर नहीं होंगे। युपी बीवे में लोग उसके पय से विचलित हो जाते हैं, तथापि देश ने खारवर्यवनक रूप में खरिना हुउ भ न किया है और अवश्य ही मेरी आशा से नहीं अधिक हदुतापूर्वक वे उन बत के बती रहें हैं।

मैं देलता 🕻 कि ज्ञापकी पहले की बतलाई हुई ११ शखें का मैं शमीवक विगेषी ही बना रहा हूँ। यह बात नहीं है कि उनमें से किमी शर्त की यें डीक नहीं समसता; बास्तर में बे 8र्ग महत्त्व की हैं। परन्तु विर भी मैं यह नहीं सममता कि वे स्वतन्त्रता का स्थान से सक्ती हैं। ए भ त में मैं श्रवरूप ही आपने महसत हूं कि जिल अधिकार से राष्ट्र की तुरन्त ही उन नरहें में हैं: ब्राम करने की शक्ति न प्राप्त हो, तल अधिवार से इस सीयों को कोई सरोबार सी शब्द ए ! निवामी को इन्त्रेक्शन लगाया संगा है । यह बहुत दुवल हो सर्व हैं । कल शाम का (क ही। भी जगहर में) बहुत श्रापिक देर तक बार्च करते रहते के कारण वह बहुत हिर्देश ज्यादश्याम m ? !

जनार क्या कर मेर सिए जिम्लान न हों हे यह तकनीड़ तो अन्दी ही बीत अन्दे नासी है। ह्या करता 🛮 कि मैं दो-तीन दिन में इसमें मुक हो बाऊंसा ।

शोनीवास नेहरू

तम है; और प्रधिक नहीं तो कमन्ते-कम इतना परिवर्तन खबरब हो गया है कि जिससे हमें लीगों की मलीव परिष्ट् में जाकर समिमलित होना चाहिए। इससिय खापि हम हम समय एक विशेष समा के व्यवस में पड़े हुए हैं, तो भी जहांकि हमारे खब्दर शक्ति है वहा तक हम हस समा हि स्वनातपुष्क आप सोगों का साथ देंगे। हम जिस परिस्थिति में पड़े हुए हैं, उसे देखते हुए, खापके निकार्षण प्रका में हम खिक-से-खाकि जिस कर में खोर जिस सीमा तक सहाबता दे सकते हैं, स हम प्रकार है—

III यह सममते हैं कि बाइसराय ने खापके पत्र का जो उत्तर दिवा है, उसमें प्रस्तावित परि-प्द है समान्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है,"यह भाषा ऐसी श्रामिश्चित है कि गत वर्ष लाहीर में को राष्ट्रीय मारा प्रस्तुत की नाई थी, उसका च्यान रखने हुए इस बाइसराय के उस कथन का कोई मूल्य या महत्त्व ही निर्धारित नहीं कर एकते, ख़ौर न हमारी रिवर्ष्ट ही ऐसी है कि कांग्रेस की कार्य-समिति, श्रीर ब्यायस्यक्ता हो तो महात्तमिति के नियमित रूप से श्रीवयेशन में दिना विचार किये FI लोग भ्राविकार-पूर्व से कोई बात वह सकें। परन्तु इस इतना स्रवहर कह तकते हैं कि व्यक्तिशः म लोगों के लिए इस समस्या का कोई ऐसा निशकरण सक्तक सन्वीपजनक न होगा जनतक(१) (क) पूरे और राष्ट्र राष्ट्रों में यह बात न मान क्षी जाय कि भारत की इस बात कर श्रविकार प्राप्त होगा कि <sup>ब्</sup>र कर चाहे तव ब्रिटिश-छाझाव्य से ऋक्षम हो आय । (ख) उससे भारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय-सरकार स्विपित हो जो उसके निवासियों के प्रति उत्तरदायों हो । उसे देश की रखक शक्ति (सेना स्वादि) पर वया समस्त स्नाधिक विषयों पर पूर्ण श्राधिकार स्त्रीर नियन्त्रण प्राप्त हो स्त्रीर निसमें उन ११ वार्ती का भी हमावेरा होजाय जो गांघीजी ने बाहुहराय की द्यपने पत्र में सिलकर भेजी थीं। (ग) उससे भारत-र्ग हो 📶 बात का ऋषिकार मास होआय कि यदि खावस्यकता हो वो यह एक ऐसी स्वतन्त्र पत्रा-में वैटाइर इस बात का निर्याय करा शके कि लीमें जो की जो विशेष पावने चौर रिल्लायर्वे आदि मात ै, हितमें भारत था सार्थजनिक ऋणा भी सम्मिलित होगा, और जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार का <sup>ब्रह</sup> मत होगा कि ये न्याय-पूर्ण नहीं हैं स्राथवा भारत की जनता के लिए दिवकर नहीं हैं, ये सब स्रविन भा, रिद्यायते श्रीर ऋषा श्रादि उचित्त, न्यावपूर्ण श्रीर मान्य हैं श नहीं I

प्राची जात अवत, न्यायपूर्ण आर आन्य हे या गरा । प्राची चारिकार हरतान्तरित होने के समय में भारत के दिव के विचार से इस प्रकार के

विश्व क्षेत्रे-देने चादि को चावरम्कता होगी, उतका निर्णय भारत के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे ! (२) यदि कारा बताई हुई बातें क्षिटिश-सरकार को ठीक जंचे च्रीर वह इस प्रतिनिध करेंगे !

() (र) व्योती सलावर-बान्दोलन रोड दिया जायना, लाँडी उनके शाय वे नर केरानो केरी थीर राजनैतिक केरी, जो सजा या पुके हैं बद्ध जो दिया के अरायधी नहीं है या किरो कोरी में दिया करने के शिष्ट उर्जीजन नहीं किया है, सरावर-पार कोर्ड दिया करने (प) जबर-करत, नेस-करानु, सामा-कम्प्ट्र या हवी असर के और सार्व्य के कार्डलार सो ¥32

कदास्तिन् यहाँ यह बतलाने की कोई चापस्यकता न होती कि हम आपके अपना बहनगर है इस मत हैं सहमत नहीं है कि साथाधह जान्दोलन से देश की हानि पहुंची है, प्रवा ह श्रान्दोलम कुगमय में लक्षा किया शबा है अथा। अपेव है। श्रीमें का इतिहान ऐनी देती सर पूर्ण कान्तियों के उदाहरणों से भश पड़ा है जिन ही प्रशंस के राग बाते हुए समेत्र लोग की बी यकते; और उन्होंने इस लोगों को भी ऐला ही करने की शिवा दो है। इसलिए जो अपने रिवा की दिंद में विलक्षण शान्ति हुण है और जो कार्य-कर में भी वहन ग्रांधक मान में ग्रीर बर्द्द स मे शान्तिन्य हो है, उनकी निन्दा करना बाहमधय खबता किनी और ममफरार अमें को होना गर्ध देता ।

परन्तु जो सरकारी या गैर-सरकारी झादमी वर्तमान सन्यामह-ज्ञान्दोलन की निन्दा हरते हैं, उनके साथ फराड़ा करने की हमारी कोई हुन्छा नहीं है। इस लोगों का छी यही मत है कि वर्गण रण जिल खारवर्य-जनक रूप से इस खान्दोलन में सम्मालत रूप हैं, वही इस बात का समेर प्रमाप है कि यह उचित झीर न्यायपूर्ण है। यहां कहने की बाव यही है कि हम लोग भी प्रवस्तापूर्व श्चापके साथ मिलकर इस बात की कामना करते हैं कि यदि किसी प्रकार सम्भव हो तो यह शस्त्रकर द्यान्दोलन थन्द कर दिया जाय अथना स्थमित कर दिया जाय। अपने देश के पुरुषों, हिनवीं की द्यों द्वरु को खनावश्यक रूप से ऐसी परिस्थित में रखना कि उन्हें जेल जाना पड़ें, लाडिया लानी पर श्रीर इनसे भी बद्र-बद्दकर हुदैशायें भोगनी पढ़ें, इस लोगों के लिए कभी झानन्दरायक नहीं 🛭 वस्त्री इसलिए जब इम आपको और आपके हाथ बाहराय की यह विश्वास दिलाते हैं कि सम्मानपूर्व शान्ति स्नीर नमभीते के लिए जितने मार्ग हो सकते हैं उन सबको हुं इकर उनका अदलमन हाते हैं लिए इस अपनी स्रोर से कोई बात न उठा रखेंगे, वो स्राचा है कि स्नाप इस लोगों की इस बार्व पर विश्वास करेंगे ।

परन्तु फिर भी इस यह मानते हैं कि ऋभीतक हमें जितिय पर धेसी शान्ति का कोई विक नहीं दिलाई देता। इमें ऋमीतक इत बात का कोई सचया नहीं दिलाई पक्ता- कि अप्रेज सरकी जगत् का स्त्रव यह निचार ही गया है कि स्वयं भारतवर्ष के स्त्री-पुरुष 🗿 इस बात का निर्णय 🤻 सकते हैं कि भारत के लिए सबसे अच्छा काम बामार्ग कीन-सा है ? सरकारी कर्मचारियों ने क्रांके दाभ विचारों की जो निश्टापूर्ण बोयखाय की हैं और किनमें से बहुत की योपखाय प्राय, झब्छे उदेश से की गई हैं, उनपर इम बिरंशत नहीं करते । इधर मुह्तो से खारे ज इस प्रार्थीन देश के निर्माणकी की बन सरमित का जो बराबर अपहरण करते आये हैं, उसके कारण उन अमेजों में इतनी शक्ति और ग्रीम्पता दी नहीं रह गई है कि वे यह बात देख सकें कि उनके ≣ग अगहरख के कारण हमारे देश की कितना अधिक नैतिक, आर्थिक और राजनैतिक हात हुआ है। वे अपने आपको यह रेगने के लिए उच्यत ही नहीं कर सकते कि उनके करने दा इस समय सबसे बड़ा एक काम गई। है कि में जो हमार्थ पीठ पर चढ़े बैठे हैं, उसगर से वे उतर जायं, और शायः सी वर्षों तक भारत पर सन्य कारी रहने के कारी त्वर प्रकार से इस लोगों का जात और हाल करनेवाली यो प्रणाली चल रही है, उनसे ये बाइर निकलकर विकासत होने में हमारी सहायता करें; और खनतक उन्होंने हमारे साथ भी ख्रन्माय निये हैं। उनहा (स रूप में प्रायश्चित कर दालें ।

वान्तु इम यह बात जानने हैं कि आपके तथा हमारे देश के कुछ और विष्ठ सांगा के विवार क्यों से विवास से किया है। आप यह विश्वात कार्त हैं कि शासकों के मानों में परिवास है।

म्या है; ग्रीर ग्रांधिक नहीं तो कम-से-कम इतना परिवर्णन ग्रावर्ग्य हो गया है कि जिससे हमें लोगों ी मस्तावित परिपद् में जाकर सम्मिलित होना चाहिए। इसिसए यदापि हम इस समय एक विशेष कार के बन्धन में पड़े हुए हैं, तो भी जहांतक हमारे अन्दर शक्ति है वहां तक इस इस काम में लन्नापूर्वक श्राप कोगों का साथ देंगे। हम जिल परिस्थित में पड़े हुए हैं, उसे देखते हुए, श्रापके मंत्रतापूर्ण प्रयान में इस ऋषिक से ऋषिक विस रूप में और विस सीमा तक सहायता दे सकते हैं, ह इस प्रकार है---

परिशिष्ट ६ : जुलाई-कामत १६३० के सन्धि-प्रस्ताव

हम यह सम्माते हैं कि काइसस्यय ने ख्रापके पत्र का जो उत्तर दिया है, उसमें प्रस्तावित परि-र् के सम्बन्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, यह माचा ऐसी ऋतिश्चित है कि गठ वर्ष हिर में जो राष्ट्रीय सांग प्रस्तुत की गई थी, उलका ज्यान रखते हुए इस थाइसराय के उल कथन र कोई मूह्य या भइत्य ही निर्भातिक नहीं कर सकते, स्त्रीर महमारी रिष्णित ही ऐसी है कि कांग्रेस की पि-सिमित, श्रीर झानर्यक्ता हो हो महास्त्रित के नियमित रूप से श्रावनेशन में दिना दिवार किये म लोग स्राधिकार-पूर्य से कोई बात वह तकें। परन्तु इम इतना स्ववस्य कह तकते हैं कि स्याजिशाः ने कोगों के लिए इस समस्या का कोई ऐसा निरावरण सनतक सन्तीपजनक न होगा अवतक(१) (क) भीर शष्ट शब्दों में यह बात न मान श्री जाय कि भारत की इस बाद कर फ़्रांचनार प्राप्त होगा कि ह अब चाहे सप ब्रिटिश-शामान्य से बालग हो जाय । (ल) उससे भारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय-शरकार <sup>ारित</sup> हो जो उसके निवासियों के प्रति अनग्दायों हो । उसे देश की ग्वक शक्ति (वैना श्वादि) पर रा समस्त च्याचिक विषये। पर पूर्ण व्याधकार झीर नियन्त्रण ज्ञात हो न्त्रीर जिल्ली अस ११ वार्ती का षमावेश हो जाय जो गांधीजी ने बाहसराय को छापने पत्र में लिसकर येजी थीं। (त) उससे भारत-भी इस बात का छायकार मात होजाय कि यदि धावस्यकता हो तो वह यक देती स्वतन्त्र पत्ना-उ वैडावर एवं वाद का निर्माय करा लके कि इसमें में की की विरोप पावने और रिझावर्व आदि प्राप्त तिवर्ते भारत का वार्यजनिष्ठ ऋगुण भी लम्मिलित होता, और जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार का मत होगा कि वे व्याय-पूर्ण नहीं हैं कथवा भारत की अनता के लिए दिवकर नहीं हैं, वे सब कथि-

र रिम्रायत ग्रीर श्रुपा ग्रादि उचित, न्याथपूर्ण ग्रीर मान्य है या नहीं 1 द्याना -- स्राधिकार इस्तान्तरित होने के समय में भारत के दिव के विचार से हुए प्रधार के

व लेने-देने झादि की झावश्यकता होगी, उतका निर्णय भारत के चुने हुए शतिनिधि करेंगे।

(२) यदि जपर बतशाई हुई बार्वे बिटिश-सरकार को डीक बंचे चौर वह इस सम्बन्ध में चीय-जनक घोषणा कर दे तो इस कांग्रेश को कार्य-वांगित से इस काय को विकारिश करेंगे कि नामह-प्रान्दोलन या सविनय-प्रवंश का भान्दोलन वन्द कर दिवा जाव, धर्यात् केवल भ्राप्ता-भग ने हे लिए ही अुद्ध विशिष्ट कार्न्तों का भीग न किया ज्याद । परन्तु विस्तावती कपड़े कीर शर्मक, ही चादि की दुकानों पर दरदक शान्तिपूर्व क्लिटिंग व्यरी रहेगी, सरदक संरक्षार शर्म कानून वेकर शायन, ताडी क्यादि कीर विकासती करने की निकी करूद न कर देगी। तह होग क्यारे ों में परावर नमक बनाते रहेंगे और नमक-कान्त की दह-तम्बन्धी वारायें पाम में नहीं लाई पती । नमक के सरकारी या लोगों के निजी गोदामों पर बाबा नहीं किया कावगा ।

(६) (६) क्योंदी अत्याबद-श्वान्दीलन शेख, दिया जायगा, स्वोंदी उसदे साथ दे सब रामरी केरी कीर .. " को दिया के धारतको नहीं है क Přià: . ब्रोड दिने ब्रावते । के बातवार के

**73**2

# कांमेस का र्शतहास : परिशिष्ट भाग

सम्पत्तिया जन्त की गई है, वे सब लोगों को नापस कर दी जायगी। (ग) दंदित सलार्मास्यों है जो शुभाने वसल किये गये हैं या जो जमानतें ली गई हैं, उन सबका रकमें लौटा दी जाएगी। (q) रे सब राज-कर्मचारी, जिनमें गावीं के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने श्रपने पद से इसीपा दे दिय है ग्रथवा जो ग्रान्दोलन के समय नीकरी से खड़ा दिये गये हैं, यदि फिर से सरकारी नीकरी करने चाहें तो ग्रापने पद पर नियक कर दिये जायंगे ।

राजना — ऊपर जो उप-बारायें दी गई हैं, उनका व्यवहार असहयोग-काल के दाँका लोगें के लिए भी होगा।

(४) वाइसराय ने खनतक जितने खाहिनेन्स प्रचलित किये हैं. वे सब रद कर दिये जारों। प्रस्तावित परिषद् में कीन-कीन लोग सामसित किये जायंगे और उसमें कांद्रेस का प्रव निधित्व किस प्रकार का होगा, इसका निर्याय उसी समय होगा जब पहले ऋपर बतलाई हुई बार्राभड़ शावों का सन्तोष-जनक निगदारा हो जायगा ! '

ਮਰਫੀਦ---

मो० क० गांधी मोतीखाल केहरू

वयसम्बद्धाः दीवसम्ब सैयद महसद वयभारं केल जवाहरजाल मेहरू

वांग्रेस के नेताकों के नाम मध्यक्षी का पत्र

हम लोगों ने १६ ग्रागस्त को विन्टर-रोह ( मलाबार-दिल, बम्बई ) से 🔳 ग्राह्म वा वर्ष कार्मेस-मेताच्यां को भेजा---

प्रय मित्रगरा.

जिन झनेक खबसरों पर हमने पूना था प्रयाग में खापसे मिसकर बार्वे की हैं, उन अवसर्ते ार क्याप लोगों में हमारी बार्वों की जिस सुजनता और धेर्य के साथ सता है. उसके लिए हम काप | देवी धन्यवाद देना चाहते हैं। इसे इस बात का दुःश्व है कि इसने बहुत स्विधक समय तक बात तके कापको कह दिया है; कीर विशेषतः इत शत का हमें कीर भी कांचक हाल है। मोदीलाल नेहरू की ऐसे समय में पूना तक जाने का कह उठाना पढ़ा है जबकि उनका स्वास्त्व तमा स्वराब है। इस नियमित-रूप से उठ पत्र की प्राप्त स्वीकार करते हैं को क्राप लोगों में इमें या था और जिसमें ग्राप लोगों ने वे शर्ते सिली हैं, जिनके श्रानुसार ग्राप कांग्रेस से हर बाद की पारिश करने के लिए सैयार हैं कि यह सत्यायह शान्दीलन बन्द कर 🛚 चौर गोलमेक-पारिद में 'मिल्ति हो ।

तीमा कि साप सामी को इस स्चित कर शुक्ते हैं, हमने यह अध्यक्ष्यता का काम **क्ष्म** सामार्ग द्याने क्यर लिया या-(१) २० वृत १६३० वी अमई में आप्रेन के तत्वालीत वार्यशहरू हार्याद पं मोतीलास नेहरू ने मिन श्लोफोम्ब के वाच काराबीत करके उन्हें को धार्म बदलाई कें. इ तो उनके श्राचार पर; चीर विदेशकः (२) रेथ जून रेटवे॰ को बन्बर्र में पर मोदीलास नेहरू में क्षेत्रोम को अपने बच्चम्य में शिष्पकर को दार्गे दी थी और क्लाके शासम्बर्ध संजनी प्रभावता है। यह महर दिया था कि इनके सामान यह इस क्षेत्र नित्री थीर हीर-नावाही हीर पुर मार्थ पर क्षेत्र क्षामानी है की बाराबीत कर करते हैं। जिल क्ष्मीकीक में के होती मैसर हम दा कार्यांक में क्षित्र कर क्षमीने की बाराबीत कर करते हैं। जिल क्ष्मीकीक में के होती मैसर हम र वर्गान । स्वारिक प्रतिके दिने से कीर सब बम बीमों में बातनाव में शिक्षण गर अर्थना की सी दि इस होती दे दल के कि साम सिंह सम मांगीओं और सर्गत मेंगी होती है पार्ट होती है पार्टियों है जाद कि इस मांचीकी और गाँवत मीतीकास समा गाँवन प्रकार कि साम. होती हो दि हर्दियों ही जाद कि इस मांचीकी और गाँवत मीतीकास समा गाँवन प्रकार कि साम.

> भारीय— मुदुन्दराव जयकर नैजवहातुर स्त्र

वाइसराय का पत्र

वाहस्ताय का पश्च एकरे उत्पाद्य कारिय के नैकाज़ी का पत्र लेकर १६ सामा भी भी अवकर कारेजे गिमाना तरे की। यहां उसीने बाहकाम से माँग थी। २५ ता को तर रेसक्साहुर बारू भी बावर उनके साम कीमानित हो से से। उत उत्पाद २५ तीर २७ सामक के बीच से एस लोगों ने यह बार सार-नगर की। उनकी कीमाने के जुड़ करायों के साम जिल कर बार्ज की। उनके परिवासने बाह्य की १ तम कीमों की बाद वा शिल्स कर कारीय के नैसकों की प्रथम की। एक से रिकासने

बाह्यसम्बद्धन्, शिक्षणः । स्य श्रमासः, १११०

पिय शर केजबरादुर,

सरित के जो गेरा इक काम केता है हैं, उनके काम भी करवार कीर जानने जिल्हा को रूप की, उनके परिकास के बे प्रकार जानने कुन्ने हैं है, उनके किया में कामनो क्वार है रहा है त्या की उनके में कि किया है कि समित को जान की नोता की जो पता केता का की काम केती में उनकी भी जात केता कर उनकी भी कॉर्जनियां जातने कुन्ने केती हैं, उनके लिख को जी काम की ¥35

घन्यवाद देता हूँ । मैं ज्ञापको खौर श्री जयकर को बठला देना चाहता है कि ज्ञाप लोगों ने सर्व जनिक हित और भारत में फिर से शान्ति स्थापित करनेकी दृष्टि से अपने कार जो यह काम तिया है.

उसकी मैं बहुत प्रशासा करता हूं । यहां मैं श्वापको उन परिस्थितियों का भी स्मरण, करा देन बाह्य हूँ, जिनके कारण ज्ञापने ज्ञपने ऊपर यह काम लिया था।

श्रपने १६ जुलाई वाले पत्र में मैंने स्थापको यह विश्वास दिलावा था कि मेरी तथा मेरी सरहार की यह हार्दिक इच्छा है, श्रीर सुके इस बात में कोई सन्देह नहीं कि श्रीमान समाट की साकार ही भी यही इच्छा है, कि जहां तक हो सके इस लोग इस बात का प्रयक्ष करें कि आरतवासी किसी श्रविक मात्रा में ज्ञपने देश का प्रबन्ध खपने हाथ में ले खड़ें उतनी श्रविक मात्रा में ते हैं। ही है

विषय श्रमी उनके हाथ में नहीं दिये जायंगे जिनके सम्बन्ध में वे श्रमी श्रपने ऊपा उत्तादायिल औ ले सकते । जितनी सामग्री प्राप्त होगी, उसको देखते हुए परिवद इस बात का विचार करेगी कि वे स विपय कौन-कौन-से हैं छीर अनके लिए सबसे खब्छी व्यवस्था दीनसी ही जा सक्ही है।

श्रमेम्बली में ६ जुलाईवाले अपने भाषणा में मैंने दो बार्वे भी स्पष्ट कर दी थीं। एक है यह कि जो लोग परिपद् में जायंगे, वे विशक्त स्वतन्त्र रूप से विधान-सम्बन्धी सर विधान-उनका ऊ च नीच देलते हुए, विचार कर ठकेंगे, और दूसरी यह कि परिवर् को हुद्द निर्णय 💵 सनेगी उसीने ज्याधार पर श्रीसान् सम्राट्की सरकार क्याने प्रस्ताव तैयार करके पार्टीमेंड के समने जपस्थित करेगी ।

मैं समभेता हूं स्त्रीर मुक्ते इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि स्त्राप भी यह मानते होंगे हि चाप लोगां ने स्वेष्ट्या से खपने ऊपर ओ काम लिया है, उसमें उस पत्र से कोई सहायता नहीं मिली है जी श्राय लोगों की कांग्रेस के मेलाओं से मिला है । वह पत्र जिस दग से लिला गया है चीर उत्रे जी-जो बार्ट है, उन दोनों को देलते हुए, ब्रीर साथ ही साथ उसमें इस बात से जो साफ हन्या किया गया है कि वांग्रेस की नीति से आर्थिक खेत्र में भी तथा और-और खेत्रों में भी देश की भारी

शनि पहुंची है, उमका ध्यान रखने हुए, मैं नहीं सममता कि उनमें जो स्वनायें उपस्थित हो गाँ हैं उमार व्योरेवार विकार करने से बोई लाभ हो नकता है: बीर में शह-व्य से कह देना चाहता है कि जन मतायों के शाधार पर कोई बाहचीत करना क्रमधन है । मैं शाशा करता है कि यदि शार हाबेंस के नैदाओं से पिर मिलेंगे, तो यह बात शह-रूप से उन्हें बतला देंगे। १६ बागस्त की भागने जन भोगों को को उत्तर भेजा था, उतके चांतम बाग के सम्बन्ध में ती मैं दक बात वह देना बाहता हूं । अब मैंने श्रीर ब्राप लोगों ने इस विपय पर विभार किया <sup>हा</sup>।

ka देते कहा गा कि अब सत्याग्रह ज्ञान्योसन बन्द कर दिया आयगा, सब वर्तमान परिस्थित है हारस हो शाहिनेन्त्र बनापे गर्प हैं ( उन शाहिनेन्त्रों को खोककर को साहीर कीर घटगांव के पहपंत्र वृति हृदद्रमा के लिए बत्तचे गये हैं ), अनहीं कीर आवस्यकता न वह कायगी चीर में अने हर देशा रे यर मैंने यह बाद भी शहर कर दी थी कि मैं इस बाद वा कोई अपने नहीं दे सहसा कि कर पूर्ण हैं के जिल्ला के किया के किया के किया है किया के किया हर तर हैं। है इन हैंद के होते की होक दें को इस चारदीकन के सम्बन्ध है दिना की श्लोबकर चीर चारायों में दे इन हैंद के होते की होता है की इस चारदीकन के सम्बन्ध है दिना की श्लोबकर चीर चारायों में हे हुन शर र प्रति है के किनार नुकरमें चल से हैं। या हो हैं के बात का प्रयम कर ता कि इन देत पर गर रे केत पर गर रे महारों के देरी जीत का समल किया करा, स्मीर सांबक से सांबिक में सांबिक से सांबिक से सहसा हूं कि मानाच म १९६१ में बहुदा कि के सारोक स्वतितृत्व के शावना से प्रश्न संस्थान है कि में प्रतिचन्त्र मिन्द्र कि के सारोक स्वतितृत्व के शावना से प्रश्न साराग्य सीर वर्गानांत्र

सार्य का तिकर करने हुई व्यालन् केहरे के विकास करें ।

पह बात वह भी विचारणीय थी कि जब सलावह-कान्दोछन बन्द हो बायगा और कीमेंत नेता परिषद में लिमालित होना चाहिंगे, बल उनके किनने प्रतिनिधि उन्नमें किये जायगे। मुन्ने तम है कि साथने के सामन्य में कहा था कि कोमेंग वह नहीं चाहती कि हमारी पूर्ण प्रपासता। वहुमत रहे; और मैंने यह विचारा मकट किया था कि भीमत् समाद की सरकार से यह विचारित ने में कोर किनाई न होगी कि परिषद् में कांग्रेस के वमेष्ट प्रतिनिधि गईं। मैं यह भी यतता देना पान कि पार्ट कांग्रेस करने किया कि परिषद् में कांग्रेस के वमेष्ट प्रतिनिधि गईं। मैं यह भी यतता देना पान कि पह कांग्रेस कि जिलें वह अपना उपकुत्त मार्यालीय सम्मन्ती हो, और उस दुप्पी में से मैं उस प्रितिनिध देन होंगा।

वेद जियत जात पड़ना है कि यह साथ पत्त-व्यवहार शीम ही सर्व-सावास्य में महाशित कर रिया जात, जितने वह लोगों के यह सालूम के जाय कि किन परिश्यवियों में आप लोगों के प्रतने पत्त में विश्वतता हुई है, जीर जिन परियागों के आप लोग आपात करते थे, विश्वती नहीं प्रतर दूर । रिजेदर में आपको स्था भी अवस्तर को तथा बतार प्रतास पाहता हूं कि इस समस्य में सेती स्था मेरी बरकार की क्या किया भी अवस्तर को तथा करता देगा पाहता हूं कि इस समस्य में सेती स्था मेरी बरकार की क्या कियां की अवस्तर को तथा क्यांकि-से-आपिक स्था कर पहले हैं ।

भवदीय---श्रविंत

## बाइसराय की बादवीन

#### मध्यहयों ने वसे दिस रूप में अपस्थित किया

कांतिक के मेलाओं के पक्ष में किन विशेष विकास्त्रीय विश्वेष वा उन्हेल था, उनके कामध्य में महाराग के साथ हम होगों के जो कार्य हुए में, उनके बारे में पहरवाद ने हुए पह जानज है से पी कि हम वे बाद में में मिल के देवी है। इस मिल को हम प्राच्या के ने की दे कि हम वे बाद में मान के में मान के में मान के मान के

(६) शासन नियान के सम्बन्ध में बड़ी स्थित तरेगी जिल्हा उत्तरेख पत में है थे बाहस्तव में रम ध्रमान को इस कोगों को मेश या। इस सम्बन्ध की बातों का उत्तरेख उनते हुनरे रेगाएक में है, बार्ष इस क्रिय की बार गुरूप करतें कही गई हैं।

भी पर पार पर भी है कि शोशमेन-पीचयू में मांचीओं का पाय बटा वहीं। या तरी कि प्रात कर करें का वास्त्रकार से सामि हो अर्थ | 18 वंस्त्रकार में साम्यक्ष मा करता है कि पीचर तब कारों में मित्रका समझ होती, जी वहीं का करनेरी कर कहीं कि लगी सो के हात में हो में मा था। हमीन्य का माने कार्यक में तिरव को विवाद में वार्यकार कर वहना है। वार्यक् वार्यकार का मा तिर्माण के कार्यक माने में मित्रकार का माने कराय कर कर है। वार्यक वार्यकार का मा तिरमा है कि एक बावा वा मोहीओं का का माने कराय कर ही, में वार्यकार वास होगा। वार्यकार में मित्रकार का माने की कार्यकार माने के किए देवा मारी है। में दहार का

को इस बाद का माधिका। बाम होता कि यह सामहत्वकता पहने का इसके रिएस, का दूरी वार्तas which a que fere na price puries it murt, no fie pu granded milebn IV · Marie I (स) कि कर्रवारियों में माणवर सामीशन के साथ रहाँचा हिला है जा की सामी पर स दिये गरे हैं, अने दिन में निकृत करने के सम्बन्ध में प्रवण का करन है कि का लिए ला हातीय साकारी की इच्छा में सम्बन्ध स्थान है। को भी बाँद प्रबंद स्थान स्टाली होने बीड ही क्षाप देशे भी बादभी न नियुक्त बर लिये गये होंगे की राजनिय प्रधानिय हो खुदे ही. की हुंब तरकारी से यह प्राच्या की का संक्यी है कि वे जन लोगों को किर से जनके रवान पर नियुक्त हेती (कारेंगे बारेंग्रा में ब्रावर वापना पर स्थान दिवा होता वायक लोगों ने विषय करके किसी t the past of (त) देश झाडिंगेना के सनुमार को लापेलाने बच्छ कर लिये गये होंगे, उन्हें श्रीय देनेने कोई पुरुषे व होती। (a) समान करन के ताबार में जो बुमाने हुए हैं या जो समानियां जन्म हुई हैं. उन्हें (ब) रंग में क्षेत्र ग्रहम विचार करने की सावरंगकता है'। ऐसे बानून के सातुकर की िट व व पर प्रति होते हेवी गई हैं, वे तीतरे सादमी के शव में चली गई हैं। हमीने लीटाने वार्यनी प्रवाह रें हैं, स्ति हेवी गई हैं, वे तीतरे सादमी के शव में चली गई हैं। हमीने लीटाने हर्गनदी बध्य दूर । । १९ निवर्ष के भी बहुतहर्स हैंसी। इस सम्बन्ध में बाहस्ताय केवल यही कह नकते हैं कि मांतीय-हे सार्थ में भी बहुतहर्स हैंसी।

। का प्रवर्ध को हो हो। हिसा का बार, बारवाका का कुला का वस हारेगा विका सावता, ही मा

for frate à come à part ne nem à fa c'e frete à fact de de

भी को एक होते पॉलड़ का करेंदे ह

सरकारें इसपर न्यायपूर्वक विचार करेंगी और सब परिस्थितियों का क्यान रक्खेंगी; और जहांतक हो

खरेगा, सुमीने लीटाने का प्रमत्त्व करेंगी।
(म) कैदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में बाइसराय आपने निचार उस पत्र में प्रकट कर ही सुने

रैं जो उन्होंने रव्य खुलाई को हमें मेख था ! गांधीजी के नाम नेहरूओं का व्याखिरी स्वयना पत्र

पं भोतीलाल नेहरू, प क लवाहराताल नेहरू और बा मामूद की पहली दोनी पुलाकारों में हमने पह राष्ट्र बराला दिया था कि वायिष समय बहुत कम है, वो भी उत्तर बरालाये हुये हाँ में भीते सममिते की छीत साराधीत हैं उस्ती हैं, परन्तु वे सीम इस आगार पर समझेता काने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने मांचीजी को देने के लिए एक स्वन्तपन सिलाकर दिया, जो इस महार है—

> मैती सेयद्रश शैक ३१-८-३०

16कत और बाज फिर भीवत जयकर तथा डॉ॰ सम के साथ इम लोगों की मैट हुई स्मीर पहल देर तक बार्ट होती वहीं । अन्तोंने अस पत्र की एक नकल हमें दी है को लोई सर्विन में उने १६ द्यारत को दिया था । उस पत्र में शह रूप से यह कहा गया है कि लॉर्ड झर्बिन उन शर्वों पर समसीते की बाद करना जासरमय समस्ते हैं जो शर्वें इस सब सोशों ने सपने १५ झगस्तवाते उस पत्र में लिखी थीं को सर तेजनहादुर लग श्रीर भीयुत जयकर के नाम लिखा था; और पैसी रिपति में साह व्यक्ति का यह बहना ठीक है कि सर सप्र शीर शीयत जयकर के प्रयस्न विफल हुए हैं। जैसा कि बाप जारते हैं. हम सब लोगों से यह पत्र सब बातों का बढत बाबड़ी तरह विचार करके लिखा था. भीर इस भ्रापनी व्यक्तिगत रियति को देखते हुए जहां तह दब सकते थे, वहां तह दवे ये। उस पत्र मैं इमने यह बहला दिया था कि जवतक कई परम ब्यावश्यक शर्वे पूरी नहीं 🖷 जायंगी श्रीर उनके सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार सन्तोपक्षत्रक धोपणा न कर देवी. तबतक कोई विशवस्य मान्य नहीं होगा । मदि ऐसी योपणा कर दो जाती तो हम कार्य-समिति से इस बात की विकारित कर सकते थे कि उन दशा में उत्थामह-आन्दोशन बन्द कर दिया आया, अवकि सरकार उसके साथ ही वे कई काम करे जिनका उल्लेख इम लोगों ने अपने पत्र में किया था। इन प्रारम्भिक बातों का सन्तोपम्नक निर्णय हो जाने पर ही यह निरूचय किया जा सकता था कि सन्दनकाली प्रसावित परिपरमें कीन-कीन से लोग सम्मलित होंगे श्रीर उसमें कांग्रेसके कितने श्रीर कैसे प्रतिनिधि होंगे। सपने पत्रमें लॉर्ड श्रार्थित यहां तक कहते हैं कि इन प्रस्तावों के ब्याचार पर संधकीते की बातचीत उरता ही ब्याचमन है। ऐसी परिश्यितियों में इस लोगों में न तो समसीता होने की कोई मुंजाइश है और न 🖥 एकती है।

न्यारपार्थ में दश लागा में ने वी संस्कृतित होने को कोई मुन्तारण है और ने ही करती हैं। सारपार्थ ने कपने कर में ने बंदी लिली हैं कीर लिल हम हो लिली हैं, उनने मा वृध्यित रैसा काप को भी इपर हाल में मारत में तिरिक्ष-संस्कार ने वो कुछ इपने कि हैं, उनने मा वृध्यित रोगों है कि सरकार ज्ञानित कपीएक काज मेरी नारती। क्योंदी हल कर की तुरना प्रकारित की सी दिस्स्ती में कोने को को स्थाननीतित की देवक होगी, स्पेटी गुरूत रास्ता ने उसे मेर-कान्दी सी प्रकार मेरा को साम की काम हो की कीर कीर कार कीर कीर कार कीर कीर कार कीर कीर कोर कार दिया कीर कार के उपयोग्न उनके सोक्षकीय करनी की विरक्तार का लिए कुटी शिरकारी की

feet, where we have a second s

क्षांमेस का इतिहास : परिशिष्ट माग

110

खाती में भर चीर पैस जायंगे।

लॉर्ड द्यर्विन ने जो पत्र मेजा है और ब्रिटिश-सरकार से जो-बळ काम किया है, उसी वात स्पष्ट हो जाती है कि सा॰ सम श्रीर शीयत अयकर का यह प्रयत्न व्यर्थ है । वास्तव में वो हमें दिया गया है श्रीर को कैंप्रवर्ते हमें दे दी गई हैं, उनसे तो कुछ बातों में हम लोग उन है से श्रीर भी पीछे हट जाते हैं जो पहले घटक की वह बी। हमारी स्थित वा बातों श्रीर लॉर्ड क की श्थिति या बातों में को बहुत बड़ा ऋत्तर है, उसे देखते हुए बदाचितः ब्योरे की बातों पर वि करने की कोई व्यावश्यव का नहीं वह जाती: तो भी हम लोग आपको इस पत्र की कहा विरोध बतला देना चाहते हैं । पत्र के आहरण में आयः यही बार्वे कही गई हैं जो असेम्बली याले भावर कही गई थीं, स्थाया को १६ कलाई वाले उस पत्र में नहीं वह थीं को बाहसराय ने श्रीयुर्व 🔳 क्रीर हा॰ सम के साम मेजा था। जैला कि इस सब कोशों से अपने समिमलिस पत्र में बदलायां शह कारुपावित इतनी ग्राधिक श्रामिश्रित है कि इस लोग जसका डीक-डीक सस्य निश्चित ही नहीं सकते । उसका सब कछ मतलब निवाला जा सकता है और कुछ मी मतलब नहीं निवाला सकता । श्रापने सम्मिलित पत्र में इस लोगों ने स्पष्ट कहा था कि इस समय यह बात मानी ज चाहिए कि भारत तरन्त ही कम-से-सम यह जानस्य चाहता है कि वहां एक पेसी पूर्ण स्वतन्त्र-प्रणी स्यापित ही जो यहां के नियासियों के सामने उत्तरदायी ही स्वीर उस सरकार की देश की सेना ह द्यार्थिक विषयों पर पूर्व कांधकार प्राप्त हो । उस दशा में इसके सिए किसी तरह की देर करने । ख्यमा इन्छ विशेष खाँचकारों की सरकार द्वारा अपने हाथ में रखने का सोई भरत ही नहीं रह जाता हों, श्रांसेज-सरकार के हाथ से भारतवासियों के हाथ में श्रविकार श्राने के लिए कुछ विरोप स्वतसाह की ग्रावश्यकता होगी: ग्रीर उनके सम्बन्ध में हम लीगों ने बतला दिया था कि उनका निर्णय मार के चुने हुए प्रतिनिधियों-द्रास होगा ।

वर यही दें कि के मारत-मंत्री को यह युन्तिय कर देंगे कि इस लोधों का परिषद् में यह प्रस्त उपस्थित इसने बा दिवार है। उत्पर बतलाये हुए दूसरे प्रस्तान के हमन्य में हम लोधों से यह हवा गया है कि वार्य सर्वित केवल यही मान करने हैं कि कुद्ध विद्याद्य स्थापिक लेन-देनों को हो नाय कराई बा पहने है। यह दरे के लेन-देन के सान्य में श्र स्वता-श्रवसा नाम की बाय, तो उतने दोने का सिक्सार, बैश कि इस पहले कह चुके हैं, श्रमेजों के छमी हकों और मारत्य रक्कों के समन्य में होगा, निक्रम वह श्रम्य में होगा जो भारतम 'अपनेशिक श्रम्य' वह जावात है। इस दोनों परने की हम सहस्व हो मदरवाई सामने हैं और हमारी छमार में दन यातीं है समन्य में पहले ही समस्तीत हो आना महुत सायपन है। सोक श्रमिन में राजनेशिक केदियों हो कोन्य के समन्य में जो कह जा है। वह बहत्त

परिभिष्य और प्रसन्तोपजनक है। यह तो यह भी वचन नहीं दे सकते कि ग्रहिंसात्मक सत्याग्रह-ब्रास्दी-

सन के सन्बन्ध के जितने कैदी हैं, वे सभी छोड़ दिये जायगे। वह जो कुछ करना चाहते हैं, वह यही है कि वह ये सब बातें प्रान्तीय संस्कारों के हाथों में खोड़ होंगे । इस विषय 🖩 इस प्रान्तीय सरकारों या स्पानिक कमेचारियों की उदारता और सहानुभूति पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। लाई व्यर्विन के पथ में ब्राहिसासक कैदियों के सम्बन्ध में इसके सिवा और कोई उल्लेख ही नहीं है। देशके बहुद से काम करनेशले क्षमा और दक्षरे ऐसे खादमी हैं जो सरवायह-खान्दोतान खारम्भ होने से पहले ही राजनैतिक अपराधों के लिए जेल भेजे नये थे। इस लीग इस सम्बन्ध में मेरठ के मुकदमेवाले कैदियों का भी क्षिक कर देना चाइते हैं, जो डेट वर्ष से द्यागीतक इयालय में पड़े सड़ रहे हैं झीर जिनके मुकदमे का अमीवक फैसला ही नहीं हुआ है। पहले हम सब सोगों ने मिलकर जो पत्र लिखा था, उसमें यह बात स्पष्ट कर दी थो कि ये सब लोग भी छोड़ दिये जाने चाहिएं। बंगाल और लाहीर के मुकदमां के सरक्ष्य में जो आर्टिनेश्व हैं, उन्हें लाई अर्विन प्रलग थीर अपवाद-खरूर स्थाना चाहते हैं । परन्त हम लीय इसकी कोई आवश्यकता नहीं समभते । जो हिंदा के ब्राएशय में जेल भेजे गये है, उन्हें जो हम लोग नहीं खुकाना चाहते, उसका कारण यह नहीं है कि इस उनका केल से खूटना पवन्द नहीं करते, बस्कि इसका कारण यह है कि इसारा स्नादी-धन पूर्ण हम से सहितारमक है और इस उनका पहन उताकर महनकी नहीं पैदा करना चाहते । परन्तु उनके सम्बन्ध में इस लीग कम-से-कम यही कर सकते हैं कि इस बात के लिए जीर लगावें कि इसारे 🕅 देश-माहमों के मुकदमों की मुनवाई साधारण रूप से हो, किमी आहिनेन्न के हारा बनाये हुए ऐसे ग्रासामारच त्यायालय में न हो जिनमें श्राप्ताची की श्रापील करने का भी ग्राधिकार न रह जाय और धावारण केदिया को जो सुनाते होते हैं, वे सुनाते भी उसे न हों। जिन्हें सन्दार पुक्रमदे की मुनाई स्वती है, उनमें मो बानेक परम ब्राइनयंत्रनक घटनायें हुई हैं। यहातक कि खुली ब्रदालत में ब्रामि-

क्षानंत्र नर सम्प्रते हैं; ब्रीर इस बात से उसमें कोई उत्तमता नहीं का जाती कि बनाल की बर्नामते भैनिक स्रोतिश एक प्रन्मतितिशिक सक्षाने नती बनाया है। निल्लामी कपरे क्षीर स्वापन कारित की इसमी की निर्देश्य के सम्बन्ध है। इस लोगों हैं पह भैने नमा है कि विदेशिनसम्बन्धी आर्थिनेज को दो सार्थ क्षीर बाजन केने के लिए तैयार है, एर

ड़िकों पर पाराविक ब्राहमका दूप हैं। इन सब बागों को टेलने बूप यह और भी ब्रावरवक हो जाया है कि देसे पुकरोंने सामस्या कर से सुने जाय। जाताक इक बानने हैं, दश प्रवार के स्वतरार के निष्पेय में हुल क्षामिपुकोंने में दीर्थ काल तक ब्रजना किया है और एक समय ने मृत्य के दुस्त में पढ़े इप हैं। इस समझते हैं कि बाताल-ब्राविनेत्व के स्वात पर ब्रवन बाताल-कैंटिश का पड़ कानन बन गया है। इस सामक्री हैं कि बाताल-ब्राविनेत्व के स्वात पर ब्रवनेत्वणे किया स्वादन को हुआ क्षांत पहुल वह यह कहते हैं कि सुदि वह आवश्यक समस्तेंगे तो पिकेटिक को रोकने के लिए धीर इन्हें का कार्याई करने का अधिकार अपने हाथ में ले लेंगे। इस प्रकार मानों यह हमें यह स्चित करते

यह जब आवश्यक समझेंगे, तब फिर आर्डिनेन्स जारी कर सकेंगे अथवा इसी प्रशासी श्रीर काईवाई कर सकेंरे। ।

नमक-कानुन तथा कुछ स्त्रीर ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जिनका उल्लेख 🛭 होगों ने ह Bिमालित पत्र में किया था, जी उत्तर मिला है,यह भी विलकुल असन्तोषजन है। सर लोग क

हैं कि नमक के सम्बन्ध में ज्ञाप बहुत वहें विशेषण हैं; इसलिए इस सम्बन्ध में हम सीग दुई श्रा कहने की आवश्यकता नहीं समभते । यहां हम केतल यही कहना चाहते हैं कि इन सब बातों के में इस लोगों का पहले जो कुछ कथन था, उसमें कुछ परिवर्धन करने की 💵 लोग कोई आवस्य

भवि सकारते । इस अकार इस सोनों ने जिवने अमुल प्रसाय किये थे, उनसे लॉर्ड प्रार्थिन सहयद नहीं हो

हैं; श्रीर स उन होटे प्रशानों को ही यह मानते हैं, जिनका इस लीगों ने झरने लीमांता पर ष्टल्लेल किया था। उनके चीर इस लोगों के दृष्टिकोण में बहुत वहा चन्तर है चीर वाहाब में व या विद्यान्त का झन्तर है । इस लोग स्नाशा करते हैं कि झार यह स्वना-पत्र शीमवी सीजिनी नाप सरदार वक्तममाई पटेल क्योर भीशुर जयरामदास दीलसपमको दिलला देंगे क्योर अन शोगों से परा करके भीयत क्रयंकर स्त्रीर सर तेजनहातुर सम को झपना उत्तर है हैंगे ।

इस लोग यह भी समझते हैं 🏗 इस पत्र-स्थनहार का मकाशन स्त्र स्थाधक समय तक न रोकना चाहिए और सब कन्छा को झन्यकार में रखना ठीक नहीं है । इसके प्रकारन के प्रस् सिवा इस लोग सर तैजनहातुर सम् श्रीर श्रीयुव जयकर से यह भी सनुरोध करते हैं कि इन सम्बन्ध

जिल्ला पत्र-व्यवहार हुआ है और बुनरे की कामज-वनादि हैं, वे तन कार्यत के स्थानान्त-समार्थ चौचरी स्वतीकपुरत्रमां साहद के पाठ भेज हैं । इस लोग यह समधने हैं कि इस गमय जी कार्यनी काम कर रही है, बारे तरना खुबना दिये बिना हम शोगों को कोई काम नहीं काम शाहिए ह योजी सम्ब

रीवर सहस्र जनाद र सारम

नेताको का सन्धिनन वस्र

इनके धानुनार १, ४ और ६ विवानर की हम लोगों ने पूना के वरवहा-लेल में महत्व सांची तथा कमिल के बूलरे नेताकों के लाच मेंट की, उन्हें उक्त वब दिया और महमा प्रहारी पर उन काय मिलकर दिवार क्येर बन्द-दिवाद किया हे इन बन्तर्वात के चाल है उन कीयों में इमें को प्रचल

परवंश रोग्ड्र केंद्र

दिशः, यह यहाँ दिशा न्यवा है---

1-1-1-जिन जिन्द्राचा. क्रीसान बाहणगण से नदान-१० वो साथ लोगों को को वर्ग निगर था, पर है हा। लेगों से

क्टर पूर्व कर है। जन पत्र की बालों के कावन्य में वादनागय में बात मोती की की बाते पूर्व है। तन्त्रे भी कार्ति वृद्ध कर तक का में दर्शियन का में अधिकाय कर दिशा है । इस क्षेत्री ने जाने ही भाग के में मुख्याय मी जारे हैं, जिस्सा प्रधाप मोर्गाणमा मेंहर, हां में मेर महदूर मीर र्ष • कमारासास नेहरू के हस्तावूर हैं और जो उन लोगों ने आपके द्वारा मेनी हैं ां उस्त पत्र तथा गवदीय पर उस मुनता-पत्र में उनकी विचारपूर्ण सम्मित भी लिमलित है। इन पत्री पर इस लोगों ने सगर दो गांतों तक विचार विचार होगा है और इन करवानों के समस्य में लिमलित निवारपाय गांते हैं उन क्यार आपके जाय पूरा और स्वतन्त्र विचार भी हो चुझ है। और नेसा कि हमने ग्राम लोगों से कहा था, इस निश्चित कस से इसी परिचास पर पहुँचे हैं कि सरकार और कांसि के बीच इसे मेल की कोई मुंबाइचा दिलाई नहीं पदली। इसाध इस समस्य बाहरी ससार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है; इसलिए क्रामेस की श्रोर से इस क्षोर्य अधिक नी-कुछ कह सकते हैं, वह यही है।

वैनी सेन्द्रज जेल से हमारे मानगीय भियों ने काण्ने युवना-पत्र में जो सम्माधि मेगी है, उससे र तोग पूर्ण कर से सदस हैं, परन्तु हमारे उस नियोंकी स्प्युत हैं कि इसर दी मानिंग के झार लोग रेप-गित के उदिय से अपने समय का बहुत-कुल अब कर के और बहुत-नी कांत्रगादारी जा कर पांचे स्वानित करने के लिए जो प्रथम कर रहे हैं. उसके सम्बन्ध में हाग अपने राज्यों में यह पत्रमा दें हैं मा नोगों की स्विधि और कहम्ब बन्दा है। हैं एसियर कांत्रक स्वीप में में किया है, हम यह बताने का प्रथम करी कि स्वाधि स्वाधि होने में की-नी मुस्पन-बुल्म करिताहरा हैं।

वाइत्यास का १६-७-१० गाला को पन है, उन्ने क्षेत्रका में हमाय यह मत है कि उन्हें कि उन्हें कि प्राप्त कर कि विचार किया निया के की परिवार मित्री कि प्राप्त की विचार किया निय कि कि विचार किया कि कि विचार किया कि विचार कि व

सार्योगाय में—"मंद यह निवास नहीं किया जायगा कि तोस्रोजनशिरह में किन-किन सार्यों पर विचार किया जायगा और इस सोगों से यह आहार की जायशी कि हुए सोग करतन में आबर सहस कान्ने सोगों को इस विश्वय का उन्नोप करायेंगी कि हुए सोगों मेरिया कराया पाहिए, यो मैं रहें मंगू नहीं कर सकता । अन्तु चरि यह बाद रहा कर हो जायशी कि भारत की लिएंट अवस्पकारों और भीरियायों तथा डांमेंगों के आप के पुणने समन्य का प्याप्त स्वत्ते दूर पासर-किर मन्यन डीक करने के जिल किन सार्थों के साथाने की सायश्यकता होगी, उन्हें हो इस्त बादी और तार्थों में गरियह के प्रतिदेशान में यह निवास किया जायगा कि स्वतन्त्र भारत का शिया हिया भीर तार्थों में गरियह के प्रतिदेशान में यह निवास किया जायगा कि स्वतन्त्र भारत का शिया हिया भारत स्वाप्ता जाय, यो कमन्ते-का मैं कोमेंस से इस का मार्थ पर के साथ मार्थिक स्वन्त पाहित्र पर हार इस बाद की सिद तीया है कि जिल्ली का मार्थ मेंसी के हास की निवास एक दे कर परिवाह पर हार इस बाद की सिद तीया है कि जिल्ली का मार्थ मेंसी का स्वन के किया हम पर उन उत्तरात्री में परती स्वाह के हाम में मार्थ कर सावकारिकार साथेगा, उत्तरी समय कर के निवाद कुत मार्थ रही करते हैं, तिय प्रशास एक रह हमेंसे हमें का परिकाद स्वति करते हम स्वन में प्रशास कर की है, तिय प्रशास एक इस तार मिल

वक्तन्य में—''तरका निश्ची रूप से इस बात का क्वन देने के किए रीशार हो व्यव कि भारवर्ष की विद्यार प्रावश्यकताओं और परिव्यित्यों का विचार करते हुए और मेट स्टिन के साथ उपने समस्य का प्यान रखते हुए स्वाचस में जैसी स्वयस्य करता निर्माय कर सिया व्यवसा और 488 कांग्रेस का इतिहास : पर्रिशप्ट भाग

अधिकार इलान्चरित होने तक के समय के लिए जो शहर तय हो जायंगी, और जिनका निर्णय

गोलमेज-परिपद् में हो जायगा, उन बावों को छोएकर मारत की पूर्ण उत्तरदाया शासन प्रशासी की मांग का वह समर्थन करेगो ।

इस सम्बन्ध में बाइसवाय के उत्तर में बो कुल कहा बना है, वह इस प्रसार है-''मेरी ग्रीर मेरी सरकार की यह हार्दिक कामना हैं, श्रीर मुक्ते इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि श्रीमान् समाट् की सरकार की भी यही कामना है कि जहां तक हो, हम 🕅 धाने धाने चेकें

में इस नात का पूरा अयल करें कि जिल वार्तों में मारतनाशी इस समय अपने कार उत्तरप्रावित तेने के योग्य नहीं हैं, उन वातों को छोड़कर बाकी और सब वातों में अपने देश के चीर कामी क

नितना अधिक प्रयन्थ वे स्वयं बर सकते हों उतना ऋषिक प्रवन्ध करने में उन्हें सहायता थी जाय ।

भारतवासी किन-किन विषयों में अभी धापने ऊपर उत्तरदायिल नहीं से सकते हैं चौर उनके समन्य में क्या-क्या रातें द्योर ज्यवस्थायें की जानी चाहिए. इसवर वरिवद में विचार होगा । परने भेग कभी यह विश्वास नहीं रहा है कि यदि जायस में एक-दूसरे पर विश्वास स्वला काय से समगीत करना चासम्भव होगा ।"

इम लोग सममते हैं कि इन दोनो वरतों में बहुत बका खन्तर है। प॰मोतीलालबी से मारत को एक ऐसे खतरत रूप में देखना चाहते हैं जिसमें प्रसावित गोक्रमेज-परिपर् के विचार्त है

परियाम-स्वरूप उनको स्विति वर्तमान स्विति से विलक्कल बदल जाय (नइ एक स्वतन्त्र ग्रष्ट 🛭 कार्य). मन वाहसराम कापने पत्र में केवल वही कहते हैं कि मेरी, हमारी सरकार की और ब्रिटिश स<sup>ाहार की</sup>

यह हार्दिक कामना है कि किन बातों में भारतवाली इस समय अपने करर उत्तरशायल लेने के दीव्य नहीं हैं, उन्हें छोड़कर बाकी और वातों में वे अपने देश के और कामी का जितना अधिक प्रश् लयं कर सकते हों उतना ऋषिक प्रकृष करने में उन्हें सहायवा दी काय। दूसरे शहरों में बाइसाय

है पत्र में केवल यही स्वाच्या दिलाई आतो है कि हमें उस्ते दंग के दुख स्वीर मुधार मिल आयरी विस् हंग के सुवारी का कारण्य की-बहाउन-सुवारों से हुआ था। इस लोग यह सममते ये कि इसकी मने जो यह भ्राय लगाया है, यही ठांक है: इसलिए भ्रामे १५-६-१० वाले पत्र में, क्रिनरर

·मोदीलाल नेहरू, ऑ॰ सैयद महमूद और प॰ जशहरलाल बेहरू ने इलाश्वर दिये थे, इम सीसी नै पपना कपन नराकारात्मक रक्ता था और कहा या कि हमार्थ सम्मवि में क्रांचेन इसरे सन्तुर सरी ोगी । अन आप सीम बाइनगय का भी यह साथे हैं, उसमें भी गई। वहने पत्र मासी मात प्रारा र्च है। और हमें दुःखपूर्वक कहना पहला है कि हमारे पत्र का बानादर करके अनंद सरवन्य में III

क्षय किया गया है कि वह विचार करने के योग्य हो गई। है: चौर हम लोगों ने उनमें जो प्रशास हुएँ थे, उनके भाषार पर बातनीत जलना अलग्मव है। ब्राप लोगों ने यह बहदा इस स्पित पर रिर भी मक्षारा हाता दिया है कि बाँद नावीओं भारत-तरकार के नामने निर्मात कर से हुए महार

कोई महत जारियन करेंगे ( अर्थायु मानत कर आहे तब लामाज्य से एपक हो नकता है ), ती हस्राय यही केंद्री कि यह प्रश्तविवासर्थ उठ हो नहीं सकता । इनके क्रिकेट इस सीम यह समन्ती हि मान्त में भारे जिल प्रकार की स्थलन्य शानत-प्रदाशी स्थाति ही, प्रान्त वह सब दशा में तर यान प्रस्त है और इसके सम्बन्ध में दिनी महत्त मुखर्म को आवश्यकता ही नहीं होती नारिए। पु भारत की पूर्ण जनायांची कालाम मनाकी वा पूर्ण-त्याप्य खबक अभी प्रकार की भी। की न्त्र-प्रस्तानी प्राप्त होने की हो, की उनका सामान मुख-बेन्द्रा का होना मार्डिए सीन प्राप्त हमा तम बाद की प्रतिपद्धार प्रात होन्द्र चाहिए कि जह अब चाहि हव कारण की हिसाँहारि का मुख

कुरे वहना है। यदि भारत को बाझान्य का बांग बनाका न रूपना हो, बल्कि उसे तिरुत राप्ट्र-क्या पर क्यापरी का ब्रोर बलान्न हिस्तेयार करना हो, तो इच्छे किय यह आस्वाइ है कि उन संगति वसा पहारों के लिए भारत क्यांनी वास्त्रकार सम्प्रे, ब्रोर उसके वाप परे हा उसके म्यापर होना चाहिए कि यह उसमें मिला यने के लिए क्या वैचार रहे। इच्छे दिवा मोता की किया में यह यह यह नहीं हो उसकी। आप कोग देशी कि लिय मातावार का इस लोगों ने असी उनले किया है, उसमें यह कम उसके किया किया के लिए मातावार का इस लोगों ने असी उसके किया है, उसमें यह कम उसके किया के लिए यह स्थावि आस होना अखनम्ब है या ऐसी रापी निर्मा चला वस्त्री, उसके इस होगों की सम्मविजी कामीय को स्थान्यन का सुद्ध व्यवस्था स्थाविज क्या स्थाविज

नमक-कर के सम्पन्ध में इस लोगों का जो एक होटा और शाधारण प्रध्ताव था, उसके क्विय में बाइसराय का जो ६९१ है, अससे सरकार के मनोमानों का यक बहुत ही हु.खद स्वरूप कट होता है। इस लोगों को यह वास दिन के शकाश के समान स्पष्ट जान पक्ती है कि शिमला ही ज चार पर से मारत के शासक वह सममने में असमर्थ हैं कि नीचे मैदानों में रहनेवाले जिल <sup>हालों</sup> करोड़ों - ब्रावमियों के परिश्रम से सरकार का इतनी कंचाई पर जाकर रहना सम्भव होता है, उनकी चार्थिक कांटमाइया क्या है। नमक एक ऐसी प्राकृतिक देन दे जो गरीय आदिमियों के लिए स्युचीर जल को छोड़ कर बाकी श्रीर चीजों से बढ़कर सहत्व की है । उस समक पर सरकार ने प्रपत्ता जो एका थिकार कर पक्ला है, उसके विरुद्ध अस पाच महीनों में निर्दोच आपदिमिया ने अपना नो लून बहाया है, उससे व्यदि सरकार की समक्त में यह बास नहीं आई कि इसमें उसकी कितनी प्रनीति है, ती फिर बाइसराय की वसकाई हुई भाग्तीय मेताको को कोई परिषद् कुछ भी नहीं कर क्वि। बाइटराय ने थह भी वहा है कि जो लीगे यह कातून रद कराना चाहते हों, उन्हें एक देखा गिषन मी गतलाना चाहिए जिससे सरकार की उलनी ही ग्राय बढ़ जाय जितनी उसे नमक से होती । यह कह कर उन्होंने मानी शांन पहुंचान के उपनन्त उत्पर से देश का क्राप्तान भी किया है। उनने इस बल से यही सचित होता है कि यदि सरकार का वश चलेगा, तो वह भारत में अनन्त मल वक श्रपनी **यह परम व्यय शा**च्य शास्त्र-प्रयाली प्रवस्तित रक्षेगी तिश्वे मार**त श्र**व एक वरावर हुचला जादा रहा है । हम लोग यह भी बदला देना चाहते हैं कि केवल यही को सरकार तहीं, वॉल्क उमस्त संसार की सरकार जनता-द्वारा उन कानूनो के भग किये नाने की सुने-द्वाम उपेद्या की हाँए रे देखती हैं. जिन बातूनों को जनता श्रव्या नहीं सममती परन्तु को कानून हेर-पेर के कारण भ्रापना प्रीर कारणों से द्वरन्त ही रद नहीं किने का सकते !

# कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट मार्ग

हीं बदला है, वो हमारे हम लोगों को कोई आहर वर्ष नहीं हुआ है। दिली ने उनंत ह में इस देशों में स्माप्त किये ही अपना जो आधिकार प्राप्त किये हों, उनमें से एक को हानि नहीं पट्टेंचाना ज्यारती । अमें में के लाय उलका कोई मानहा नहीं है। एक को ज्यादी का जो खलार महत्त्व है, उलका बाद अपने पूर्व नैतिक सब से निर्मेष करती है अपना अधन्योप मक्टर करती है और बराबर दिला करती रोगी। इस लोगों का अठ सम्बर दूसा निर्मेष्य है, स्विक्टर यह भी निर्मेष्य ही है कि राह की कामनामें भी भीग है स्वार्य अधिकारी लोग करवामर आपने काम है कामनामें महारा अधिकार कर सम्बर्ग में बहुत ही बहु और मार्थ अपने प्राप्त अधिकारी लोग करवामर आपने काम है।

खन्त हैं हैम सोग पिर वरू बार आप सोगों को उठ कह के सिट बन्यताद हेते हैं जो का स्वापिक स्तो के बिस उठाया है, परनू हम यह स्वित्व कर देना चाहते हैं कि समी हैं समय मही काया है जब कि उपसोठी की शवस्वीत और सागे वस्त कहें। कांग्रेट कंग न खांचित्रारी और कार्यकर्ता एक उमय बेसों में बन्द हैं, एक्तिय स्वत्वः हम सोग व हम सोगा दुकों से मुनी हुई बालों के झाचार पर ही कब मांगें उपस्थित करते वहें हैं बार ब्रक्तित वहें हैं, एक्तिय समस्य है कि उनमें कुछ बोध या चुटियां हों। एक्तिया है म का सोगों के हाम में संगठन का काम है, वे स्वमाववाः या सोगों में के दिवां के सागें हिंहै। उठ दया में, और बन कि स्वयं सरकार भी ग्रान्ति स्थापित करने के सिय उठांं।

हर । उन दशा म, ऋर जग कि स्वय उरकार मा शास्त्र रथा।या व गी, उन्हें हम लोगों के पार तक वहुंचने में कोई कठिनाई न होगी ।

ाती, उन्हें हम सोतो के पान वक पहुंचन से कार सठनाह न हांगा।

सो क क गांची, सोतीनों नावाद, कबकमां देवेड, जयरासराम शैववात ।
हमामीते के सम्तव में जो हम्बर-गुरुव बार्वे और पत्र खादि हैं, वे वर सर्व-बायार है।
हिए प्रकारित करते ही हम जीम दशका स्वत करते हैं, और सम्पत्नों के जो कर्वत में
पूर्व-कर से रावक नते हुए इस जीम हर कहन्य के सम्बन्ध में स्वत स्वत्मान कोई स्वत में
, और न उत्तर दी हुई बाठों अच्छा भूनों आदि पर खपनी खोर से कोई शोका-दिम्पणी है
है। हकता हम सम्बन्ध महत्व देना चाहते हैं कि उत्तर दिने हुए पत्नों खादि को सार्वाध्व

### â

# साम्प्रदायिक 'निर्णय'

ग्रादासिक निर्णय का शक्षाट् की सरकार ने बो ऐसान किया या वह, ब्राविकस रूप में, नीवें हर है :---

साग्र-सरकार की थोर हो, गोलमेज वांत्य है तुली आध्येशन के आन्य में, १ दिसका मन्त्री ने को बोपपा की थी, और तिकड़ी तार्षित उनके बाद ही वांतमेश है के तो गिरुजें हो थी, उनमें का दर कर दिया था कि बाद मात्रकार में स्वतिकारी विशेष आदियां मुद्रों पर किसी ऐसे समागीते पर न पहुँच सकी को तब दलों को मान्य हो, किसे कि इल पद् ग्रावकत हो है, तो सम्बद्ध करकार का यह वह निम्बंच है कि इल वजह से आपत अपति ने मी किसी चाहिए और इल बाबा को दूर करने के लिए बह लावं यह आशी एकों उसी साह्य कीरी।

- े शांतर हमार-हरका ने यह निश्चय किया है कि मास्त्रीय साम-विवान कर्मन्ती महासे में ने लोक स्वात्मत प्रात्मिक्ट के हमाने पेस किने कारों में नह सिस्त्रीम निकर्म में विकास में निर्देश कारों में स्वीति होति हों है जिस में निर्देश कारों में स्वीति होति हों कि विकास में निर्देश कारों में मिर्ट महत्त्र मार्ग्यों के विकास के मिर्ट में निर्देश कारों के मिर्ट मिर्ट में किया के सिंप मार्ग के मिर्ट में सिंप मार्ग के मिर्ट में किया कि कारों के मार्ग किया किया किया कि मार्ग के मिर्ट में किया मार्ग में मिर्ट में मार्ग के मार्ग के मिर्ट में किया मार्ग में मिर्ट में मार्ग के मिर्ट में मार्ग के मिर्ट में मार्ग के मार्ग के मार्ग के मिर्ट में मार्ग कारों में मार्ग के मिर्ट में मार्ग के मिर्ट में मार्ग मार्ग में मिर्ट मिर्ट में मार्ग में मिर्ट मिर्ट में मार्ग मार्ग में मिर्ट मिर्ट में मार्ग मार्ग में मार्ग मार्ग में मिर्ट मिर्ट में मार्ग में मिर्ट मिर्ट मिर्ट में में में मिर्ट मिर्ट मिर्ट में में मिर्ट मिर्ट मिर्ट मिर्ट मिर्ट मिर्ट मिर्ट में में मिर्ट मिर्ट मिर्ट मिर्ट मिर्ट मिर्ट में मार्ग में मिर्ट मिर्ट मिर्ट में में मिर्ट मिर्ट में में मिर्ट मिर्ट मिर्ट मिर्ट मिर्ट में में मिर्ट मिर्ट मिर्ट मिर्ट में में मिर्ट मिर्ट मिर्ट मिर्ट मिर्ट मिर्ट में में मिर्ट में में मिर्ट मिर्ट
- . स्वारं स्वारा बाहारी है कि रखे बाव को बिलाकुल स्था-रूप से समझ शिया जाय कि इस निर्माण में रहित्य स्वारा महिता है। बाहारी हों में स्वारा महिता होंगी अर्थ में स्वारा महिता होंगी अर्थ में स्वारा महिता होंगी और ने स्वारा महिता के देशि कियों को महिता करने के बीच की उच्चार होंगी, जो हिता समझ स्वारा महिता होंगी होंगी स्वारा होंगी होंगी स्वारा स्वारा होंगी स्वारा स्वारा स्वारा होंगी स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा होंगी स्वारा स्वारा स्वारा होंगी स्वारा स्वारा स्वारा होंगी स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा होंगी स्वारा स्वारा
- ५. गवर्भर वाले प्रान्तों की कैंछिलों था लोखर काउल में, वचार्ते कि वहां खपर केम्बर हो, सहस्वों के स्थान भीने रेपचे वैग्रमाफ में वतलाय हम हिलाब के खनसार रहेंगे ।
- तुडसमान, यूरीरेयन क्रीर तिनक करकों का सुनाव प्रयक्ष साध्ययपिक निर्वाचनों के द्वारा होगा, जिन्दें (किया उन मामी के !!! जिन्दें साध-साथ सुरती में 'रिव्हा कुमा' होने के कारचा निर्वाचन-चेन से बारर रक्ता आये हमाम मानी में कार रकते की व्यवस्था की अपनी । प्रयक्ष निर्वाचन

हुत बात की स्पर निवान में गुंबाहरा उसकी जायगी कि जिससे हुत वर्ष बाद निरांचन अग-स्या का ( कीर ऐसी ही दूसरी अनुस्थाओं का, जो नीने दो हुई हैं ) हुतसे सम्बन्ध जातनों की स्वीहरित से, जिसे बानने के लिए उरयुक्त स्वित सोये आयंगे, युनस्वकीकन कर लिया जायगा )

७, वे सन बादत असदाता, जो किसी मुस्समान, सिन्स, ईसाई (वैशामान १० देखिए)

रामी-इदियन (पैशवाद ११ ऐनिय ) या सुर्वायन निर्वायन की वे बाउरणा नहीं है, बाम निर्व-भाग धीय में सन दे लहेंगे।

ह.. बाबर्ट में बुक् बुने हुए बर्नन्यह महत्रों के शाम निर्मायन-छेवीं में अभाग मगर्ने के क्य मुर्गसा रहेते ।

## द-न-भारिकां

E. 'दिल्य-क्रांतियो' दे जिहे क्या देने का काविकार होगा, वे ब्राम निर्पादन-सेत्र में मह देते । इन बात को मदेनका रलते हुए कि लाकेने इस उत्ताव में हम अतियों के लिए दिनी के विन ीं चारना कालो प्रतिनिधन्त शाम करना जिनहास बहुत समय तक नामत मही है. उनके लिए हुन् विद्येष स्थान स्वापे आहेते. अना कि एक्वे पैताबाट में बनावा है । इस अगरी का पतान विद्येप निर्धा पन-धेवो दे हारा शेला, जिनमें दक्षित-नवंशने वही लोग मन देंगे जिन्हें मन देने वा वाविकार मत होगा । ऐसे न्यास निर्माणन-सेन में नत देनेशका कोई भी न्यांत, जैसा कि अगर कहा गया है, किसे साथ निशंचन-राष में भी वस दे सहेगा । ऐसे निशंचन-तेड अन लास-लास इलाही में बगने ही मंशा है आ। दलित-वर्गवालों की काजी ध्यावादी है: कीर मदरात बहाते के बलावा और वहीं पेस

म होता चाहिए विज्ञानत का साथ इसाका अन्दीसे पिर जाय 1 र्थताल में, ऐना मालम पहता है कि, कुछ धाम निर्शयन चेत्रों में ग्राधिकारा मतरात शिकाती के स्पृति होते। इसलिए, अवतक इस बारे में और श्राविक पृत्त-ताल न ही जाय, तरतक rm प्रान्त में दक्षित-जाविया के विशेष निर्वाचन-धेत्रों से चने आनेवाले सदस्यों की संस्था प्रामी र्राष्ट्रचंद नहीं की गई है। सरकार बाहती यह है: कि बेताल-कीतिल में दलित-जातियों के बम ते .स १ - सदस्य वी पहुंच ही आयं।

जो होग ( धार धन्हें सब देने का झांबकार है ) दिलव-जावियों के विशेष निर्माणनचेत्रों मब दे सकेंगे अनही हरेक मान्त में क्या व्यवस्था की जायबी, यह झानी झान्तम कर हीं वब नहीं हा है । सामान्यतः इसका द्याचार वे साधारण सिद्धान्त होगे. जिनका कि मताविकार-समिति की ोर्ट में माविवादन किया गया है। मगर उत्तर-भारत के कुछ प्रान्तों में, जहां च्रारप्रयत्ना की स्नाम ाँटी को लाग करना सभावतः कल बाठों में बड़ां कि विशेष परिश्वित के धानुप्यक्त होगा, EM

हत्य में थोड़ा रही बदल करना स्नावश्यक होगा ।

साम्राट-सरकार का स्वयास है कि दस्तिव-वार्वियों के विशेष निर्वाचन-सेनी की भ्रावस्यकता सीमित समय के लिए ही होगी । इसलिए विधान में यह ऐसी बात रखना चाहती है कि बीस त है श्रास्तिर में, श्रमर उससे पहले ही छठे पैराबाफ में उल्लिखित नियानन का सरा)घन करने के ह अधिकार के द्वारा यह रद न हो गया होगा तो, ये नहीं रहेंगे !

### भारतीय डेमाई

 भारतीय ईंशाइयो - के लिए रस्ली जानेवाली क्यादों का चुनाव पृत्रक नाम्प्रदायिक चित होत्रों के द्वारा होगा । यह करीन करीन निश्चित सा आसूम पहता है कि किसी प्रान्त के पूरे भित प्रशासिक है। विश्वासन के विश्वासन के बना श्रास्था करणा कार्य के किसी क म भारतीय हैं कि स्वाहर्त में ही आरतीय ईवाहर्वी के किरोध निर्वाचन सेंबू उनसे जाएगी। हत था था छ। । चन चेत्री के भारतीय र्रधाई मतदाता श्राम निर्वाचन खेत्री में मत महीं देये; लेकिन इन इलाको ापन चना " न्दर प्राप्त । १४८ के भारतीय हैगाई मददाता आम निर्माचन चुत्रों में ही अपने मत देंगे। बिहार और उड़ीशा

में व्यवस्था करनी पहेबी, क्वोंकि बहा आग्वीय ईसाइयों का काफी वका आब खादिस जावियों के कान्दर ग्रुपार होता है।

## एंग्लो-इंडियन

- ११. एग्लो-इंडियन अदरों का निर्वाचन एयक् लाम्बदायिक निर्वाचन-चेत्रों के द्वारा होगा । फिलाता, इत्यर कोई स्वाचादिक कदिनाइया उत्यन हों तो उनकी तादकीकात करने की गुन्जाहरा रखने हुए, यह सोचा गया है कि एब्लो-इंबियम-निर्वाचन-चेत्र होक प्रान्त के लार हाला के हैं। किया प्राप्त होक की देशी जीनेपाली पर्वियों के हारा होगी; लेक्न इस बारे में अभी कोई फानिक देशी ता विवास परिला नहीं काला है।
- दर. िवहने हुए हलाओं के प्रतिनिधियों के लिए को खान रक्के बावे हैं उतन्हीं पूर्ति का उपाय कभी निवासपीन है, ब्रीर ऐसे शहरों की केंचना रक्की . गई है उसे प्रभी, अववक कि देसे हातकों के बारे में की जानेवाशी वैवानिक स्वरूपा का कोई ब्रान्थिम निरूपय व हो जाय, ब्रास्त्रों यम-मना वाहिया

#### खियो

#### विशेष वर्ग

- १५. 'मनतूरी' के लिए तस्त्री गएँ सीटों का सुन्तव का साम्ययिक्त' निर्माचन पेत्री के बाप किंगा ! निर्माचन-प्रत्यक्त का क्रामी हिन्दवय करना है, तेकिन बहुत सम्बद्ध है कि अधिकारित मार्ची में, बेता कि मणिकार-समिति ने क्लिसिश की है, मनतूर-निर्माचन-चेत्र कुछ तो मनतूर-निर्माचन सोंगे और सुन्न विशेष निर्माचन-चेत्र ।
- १५. दत्योग-स्वसाय, स्वार्ने सीर लेकिसों के बरसों का चुनाव स्वसाय-संघ (नेपर प्राफ्त कामरी) श्रीर दूसरे विविध-सर्वों के द्वारा होगा ! इन स्थानों की निर्शयन-स्वरस्या की वस्तील के लिए सभी सीर स्वान-धीन होना व्यवस्थक है।
- १६. सभीदारों के शिक्ष स्कृते अने विशेष स्थानों का कुनाव समीदारों के विशेष निर्शाचन-चेनों के दाग होगा ।
- रेण. विरश-विधालय के लिए रक्ते गये स्थानों का चुनाव किस तरह किया जाय, यह ग्रामी विचाराधीन है।

क्रीमेन का इतिहास । परिशिष्ट भाग

रेट... मानीव केरियली में मर्थि-देवान के इन महत्ते का निर्माय काने में अग्राट्-सरकार प कारी क्षत्रभीत में जाना पढ़ा है, इसने का भी निर्वाचन धेवी की नई इंडबनी ही बामी बाता है। माँ है । माबार का हरादा है, कि जिल्ली कारी हो तक दिएलान में इस दिया में प्रयम शुरू क ferr wen i

दुस् बगर थी, बरशी की को संक्या इन समय रहकी गई है समारतः उसमें योहा कई क देने से, निर्तायन-धेवी भी नई हदवन्यी बुद्धानल होर वर ठीड हो कावणी । प्रतयब समाद-सरहार इत प्रयोजन के लिए मामुक्षी हेर केर करने का कविकार कारने किए रश्चित रखती है. बहार्ते कि उप हैर पेर ही विभिन्न कार्तियों के कान्यात में कोई कानजी कान्तर स वहें। लेकिन बंगास और पंचाय के मामने में देश कोई हेर-पेर वहीं किया जायात है

### विशीय चेम्बर

१६. विधान-सम्मन्धी विधार-विनियय में बामीतक तसनातमक कप में, जान्तों में दितीय थेम्बर रापने के प्रश्न पर कम प्यान दिया गया है। बात: इस सम्बन्ध की कोई योखना बनाने या इस बात का निर्वास करने से पहले कि किन किन प्रान्तों में दिवीय बेम्बर रखने वर्तीएं, चीर विचार होने की धापरपदवा है।

समार-सरकार का विचार है कि मान्तों में दिवीय चेम्बर का निर्माण इस तरह होना चाहिए जिससे कोटी के सिल बनाने के परिशाम-स्वरूप, जिल-जिल जातियों के बीच रक्ते गये खनुपाद में कोई लास फर्क म पड़े।

२०. बेन्द्रीय पाशसमा (वही कीसिस) के बाकार कीर निर्माण के प्रान 📱 फिल्हान सम्राट -सरकार मही पढ़ना चाहती. बनेहिक इसमें बान्य महनों के साथ देशी शत्र्यों के मितिनिमित्र का प्रश्न भी उपस्थित होता है, जिल पर बाभी ब्रीर विचार होता है। उसके सम्बन्ध में विचार करते समय

### हमाम जातियों के उसमें पर्यात प्रतिनिधित्व के दावों पर कह निस्तन्देह पूरा प्यान देगी । सिन्ध का प्रथक्तरश

२१, सज्ञाट-सरकार ने इस शिकारिश की संबद कर विया है. कि शिन्ध एक प्रथक मान्य बता दिया जाय, यदि उसका व्यवस्था-सर्चे निकलने लायक सन्तोष-जनक उत्पाय निकल झायें। क्योंकि नंपीय-राजस्य की श्रान्य समस्याख्यों के समस्य में अठनेवासी खार्यिक समस्याख्यों पर श्राभी और विचार तेता है. सप्ताद-सरकार ने यह ठीक समक्षा है कि बम्बई-प्रान्त और निष की प्रयक-कींसिलों की त्थाय तो दी ही जाय पर उसके साथ ही मौजूदा वस्वई-मान्त की दृष्टि से थी (श्वर्यात, विन्य-सहित स्पर्द-प्रान्त की) कौंतिल की संस्थार्वे भी दे दी जाय।

२२. बिहार-उड़ील के जो श्रद्ध दिये गये हैं वे मीजूदा मान्त के लिहाज से हैं.क्योंकि उड़ील ते पृथक् प्रान्त बनाने के बारे में ऋभी भी तहकीकात होखी है ।

-२३. भीने दिये हुए २४ ने पैराग्राफ 🖩 नगर-सहित सम्बगान्त की कींविल के सदस्यों की जो स्याय है। हैं उससे गई न समकता चाहिए कि बधर की भागी वैचानिक श्चित के बारे में कोई निर्णय

या जा चुका है। श्रामीतक ऐसा कोई नियाँय नहीं हुआ है। २४. विभिन्न प्रान्तों की कींचिसी (सिर्फ होटी कींविनी) में सदस्यों की संस्थायें नीने निर्फ

270

| परि                               | रेष्ट ६ | : साम        | प्रदायिक 'निर्णेय'                 |       | XX (     |
|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------------------|-------|----------|
| १. मदरास                          |         |              | विज्ञ-विद्यासय                     | •••   | ₹        |
| म्राम (६ रित्रयां)                | *** \$  | \$¥          | मजदूर                              | •••   | 5        |
| <b>ব</b> লিব-जাবিবালী             | •••     | ₹ <b>C</b> ; | _                                  | _     | २५०      |
| पिद्दहें हुए इलाकों का प्रतिनिधि  | •••     | 8            | <b>कु</b> ल                        |       | 44.      |
| मुस्तमान (१ स्त्री)               | ***     | ₹€           | ४. संयुक्तप्रान्त                  |       |          |
| मारवीय रैसाई (१ स्त्री)           |         | Ε.           | श्वास (४ स्त्रियां)                | •••   | 446      |
| <b>एंग्लो</b> •इविडयम             | ***     | 7            | द्शित-जाविवाले                     |       | १२       |
| पुरोपियन                          | •••     | 1            | मुससमान (२ रिश्रया)                | ***   | -44      |
| उद्योग-स्थनसाय, स्तान स्वीर सेवित | R ***   | -            | मारतीय ईंसाई                       | •••   | . 5      |
| नमीदार                            | ,,      | ्र           | एन्लो-इधिडयन                       | •••   |          |
| विश्व-विद्यालय                    | ***     |              | <b>मूरोपियन</b>                    | •••   | 9        |
| मतदृर                             |         | -            | उद्योग-व्यवसाय शादि                | ***   | - 3      |
|                                   |         | _            | <b>जमींदा</b> र                    | **1   | - 5      |
| <b>बु</b> ख                       | ***     | २१०          | विर्व-विद्यालय                     | ••    |          |
| े २, वरण्डे<br>(सिन्ध-सहित)       |         |              | सजवूर                              | •••   | <b>1</b> |
| श्राम (५ रित्रयां)                | •••     | Ęw           | <b>कु</b> स                        |       | २२=      |
| दिवाद जादिवाही                    | •••     | 80           | ४. पंजाब                           |       |          |
| पिछुड़े हुए इताकों का मविनिधि     | ***     | 8            | श्राम (१ स्थी)                     | •••   | Υį       |
| मुक्तमान (१ स्त्री)               |         | 48           | विक्स (१ श्त्री)                   | • • • | 18       |
| भारतीय ईसाई                       | ***     | ą            | मुससमान (२ श्विया)                 | 144   | 44       |
| एंग्ली-इडियन                      | ***     | ą            | मारवीय ईवाई                        |       | ą        |
| <b>यू</b> रोपियन                  |         | ٧            | यंग्लो-इविहयन                      |       | - 8      |
| उद्योग-व्यवसाय ग्रादि             | ***     | 5            | यरोपियन                            | ***   |          |
| क्रमींदार ***                     | ***     | - 8          | उद्योग-व्यवसाय सादि                |       |          |
| विश्व-विद्यालय ***                | ***     |              | समीदार                             |       | - 4      |
| सम्बद्ध                           | •••     | 5            | विश्व नियालय                       |       |          |
| <b>कु</b> ल                       |         | 200          | मजदूर                              | •••   | 1        |
| ३. बंगाल                          |         |              |                                    |       | १७५      |
| भाग (२ रित्रया)                   | •••     | 20           | - फुल                              |       | ,,,,     |
| दिलव-व्यविवाल <u>ी</u>            |         |              | ६, विहार-वेदीसा<br>                |       |          |
| मुख्लमान (२ हित्रया)              | •••     | \$ \$ E.     | क्राम (३ स्त्रिया)                 |       | EE.      |
| भारतीय ईंसाई                      |         | ર            | दिसत-व्यक्तिसले                    |       |          |
| एंग्लो-इविडयन (१ स्त्री)          | ***     | ¥            | विद्युष्टे दुए इलाकों के प्रतिनिधि | •••   | =        |
| भूरोभियन                          | •••     | 200          | मुत्तसम्बन् (१ स्त्री)             | •••   | 8.5      |
| उद्योग-स्पवसाय स्नादि             | ***     | \$£          | भारतीय ईसाई                        | •••   | ₹        |
|                                   |         |              |                                    |       |          |

\*\*\* ५ पंक्ते-इविद्यत

बर्मीदार

| ५५ <del>१</del>                                                       | विधेश ।       | रा इति    | दाम: परिशिष्ट मान              |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------|---------------|--|
| <b>मू</b> रोरियन                                                      |               | . ,       |                                | of an over    |  |
| वर्गाम-स्पनाथ चार्रद                                                  |               |           |                                | सामा प्रान्त  |  |
| संभीदार                                                               | ***           |           | 367.49                         |               |  |
| विश्व-विद्यालय                                                        |               |           | 134-4                          | ··· ti        |  |
| unti                                                                  | •••           | ,         | सर्वश्चर                       | •••           |  |
| युग                                                                   |               | 308       | ā.                             | 10            |  |
| s, nearlist                                                           |               | ,         | वित्यनाँ व बार्स               |               |  |
| (बरार-सहित)                                                           |               |           | स्पत्रम्य मान्त के लिए भी      |               |  |
| चाम (१ स्थिप)                                                         | ***           | 90        | विमाग दिया गया है, को          |               |  |
| र्यालय-सावित्राले                                                     | ***           | ŧ+        | १०. बस्वई (सिन्ध नि            |               |  |
| रिद्धदे हुए इसावी का मर्शिन्धि                                        |               | 8         | श्राम (१. रिश्रम)              | 3.5           |  |
| मुसलमाञ्                                                              | ***           | ŧv        | दश्यि-व्यविश्वले               | ***           |  |
| र्धम्मी-इविहयन                                                        |               |           | निवारे हुए इलाकी का प्रति      | নছি *** {     |  |
| सुरोपियन                                                              | ***           | į         | बुससमान (१ श्मी)               | *** 1*        |  |
| उदीय-स्थाराय श्वादि                                                   |               | è         | मारतीय ईंचाई                   | **** 1        |  |
| समीदार                                                                | •••           | 1         | यंग्ली-इविदयन                  | ٠٠٠ ٦         |  |
| विश्व रियालय                                                          | ***           | 1         | ब्रोपियन                       | 1             |  |
| मन्नरूर                                                               | ***           | ģ         | उद्योग-ध्यत्रसाय श्रादि        | *** 9         |  |
| -                                                                     |               | -         | जमीदार                         | 8             |  |
| <b>5</b> 8                                                            | \$1           |           | विश्व-विद्यालय<br>मञ्जूर       | 19            |  |
| म. चासाम<br>चाम (१ स्त्री)                                            |               | Y         | and.                           |               |  |
| श्राम (६ रत्रा)<br>देशित-जातियाले                                     |               | *         | कुल                            | *** \$9%      |  |
| पिछ् <b>डे ट्रप्ट श्ला</b> कों के प्रतिनिधि                           |               |           | ११. सिन्ध                      |               |  |
| मुसलमान                                                               | *** \$7       | . 4       | बाय (१ स्त्री)                 | ***           |  |
| भारतीय ईंखाई                                                          | *** 6         | . 4       | सलमान (१ स्त्री)               | 14            |  |
| यरोपियन                                                               | ,             | - 20      | रीपियन                         | ٠٠٠ و         |  |
| उत्योग-स्यवशाय द्यादि                                                 | {}            | खर<br>अव  | द्योग-स्यवसाथ श्रादि<br>पिंटार |               |  |
| मजबूर                                                                 | ,,            |           | महार<br>स्ट्रुर                | ··· è         |  |
| •<br>इस                                                               | . € es        |           | ক্ত                            | 10            |  |
| 4"                                                                    | विशेष वि      | विकास     |                                | 4-            |  |
| 'उद्योग-भ्यवसाम, स्वान स्त्रीर स                                      | लेविहरों के   | प्रतिनिधि | वर्षों का समाच जिल संस्थाली ।  | के टाग होगा   |  |
| a क्या पानों में मुख्यतः मुरोपियनी ब                                  | र्र होगी श्री | र कुछ ।   | धान्तों में बरूपतः हिन्दासादिए | में की मेरिया |  |
| जनकी रचना विधान द्वारा नियम्जित न                                     | ही की अपय     | गींद्य    | वपन निबित रूप से यह बतान       | ा सम्भव नहीं  |  |
| कार में मेरे कितने सदस्य यहेपियन होते और कितने हिल्लाकर्त ने के कार्य |               |           |                                |               |  |

उनका हो के होने प्रान्त में ऐसे किवने सदस्य यूरोपियन होंगे और किवने हिन्दुस्तानी होंगे। मगर सम्मादना

है कि हरके जाता से जरकी संख्याचे बचामत इस प्रकार होती है

मदरास—४ यूरोपियन श्रीर २ हिन्दुस्तानी । थम्बर- ( सिन्ध-सहित )-५ यूरोपियन ग्रीर ३ हिन्दुस्तानी । वंगाल--१४ यूरोपियन श्रीर श्र. हिन्दुस्वानी । सयुक्तपान्त--२ वृरोपियन और १ हिन्दुस्तानी । पंजाब-- १ हिन्दुस्तानी । निशार उड़ीसा-- २ मृरोधियन श्रीर २ हिन्द्रस्तानी I मध्यप्रान्त-( बरार-सहित )-१ बूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी । द्यासाय-द युरोपियन और ३ हिन्द्रस्वानी I

वभ्वई—( सिन्च को ज्ञलग करके )—४ यूरोपियन स्तौर १ हिन्दुस्तानी ।

चिन्ध- र युरोपियन स्त्रीर र दिन्द्रस्तानी । बम्दरें में, खाड़े शिन्य उसमें शामिल रहे या नहीं, खाम सीटों में से ७ मएटों के लिए

हरिच्द रहेंगी। थगाल में इलित आदि के उदस्यों की संख्या का अभी निरुचय नहीं हुआ, पर यह १० से

स्रियक नहीं होंगी । स्नाम निर्वाचन-स्रेथ से सुने व्यानेवालों की संस्था ३० होगी, जिसमें दिलत-जावियालों के लिए जो सक्या निश्चित हो यह भी शामिल है। पजाब में जमीदार सदस्यों में एक 'जमीदार' रहेगा। चार ऐसे श्यानी का चुनाव संयुक्त

निर्वोचन हास विशेष निर्वाचन चेत्रों से शेया । निर्वाचनों का विभावन इस प्रकार स्वता जायगा जिससे चुने जानेवाले सदस्यों में समनतः १ हिन्दू, १ सिक्ल और दो मुसलमान होंगे ।

धाताम के ब्राम निर्धायन क्षेत्र से चुनै जानेवाले सदस्यों में एक श्री के चुने जाने का की विभाग रक्ता गया है उसकी पूर्ति शिलाय के एक बासायदायिक निर्वाचन-देश से की जायतो ।

प्रधान-सन्त्री का स्परीकरण नशीन भारतीय शासन-विधान के निर्माय से सम्बन्धित कुछ साम्प्रदायिक समस्याच्यी के बारे में सम्राट्-स्थार ने जो निश्वय किया है, उसका मधियदा श्रव हिन्दुस्तान में पहुंच गया है स्पीर

दोनों देशों में एक ही शाच प्रकाशित किया जा रहा है।

उपके मकाशित होने भर, प्रधान-मन्त्री ने निम्म लिखित बक्रम्प निर्माला है 1---

"न देवल प्रधान मन्त्री के रूप में, बल्कि भारत के एक ऐसे मित्र की हैसियत से जिसने पिसते दो साथ से काम संस्थान नावियों के प्रश्न में दिलचरनी ली है, सुने लगता है कि साम्प्र-दायिक प्रतिनिधिल पर सरकार ज्ञाज जिस कारयन्त महत्वपूर्ण निर्शाय की घोरणा कर रही है उसे समम्बने के लिए एक-दो शब्द बुक्ते भी जोड़ने चाहिएं।

भारत के साम्प्रदायिक विवादास्त्रद मामलों में इस्तादीप करने का इमने कमी इरादा नहीं किया । गोलमेज परिषद् के दीनों श्राधिवेशनों में इसने इस बात को बिल हुल स्पष्ट कर दिया था, अब कि इसने इस बाद की बहुत कोशिश की कि डिन्दुस्तानी लोग खुद ही इस मामने को तप करते। क्योंकि गुरू से ही हम यह ग्रहसून करते आये हैं कि हम जो भी निरुपय करें वह कैसा ही क्यों न हो, सम्मन्तः इरेक जाति श्रापनी महत्वपूर्ण मार्गो के खाचार पर उसकी टीका टिप्पणी करेगी, लेकिन हमें विश्वास है कि सन्त 🗎 बाकर भारतीय ज्ञावश्यकताओं पर क्यान रखने की भावना पैदा होगी छीर सर जातियां देखेंगी कि नरे शासन-विधान की समस में साने में, जो कि दिन्दुस्तान की ब्रिटिश-

राष्ट्र-समूद में एक नका पद देने बाला है, तहयोग करना ही उनका फर्ज है !

## कोंमेस का इतिहास : परिशिष्ट माग

न्यापसी राजीनामें से निर्णय में मंशोधन हो सकता है

यासत-मुमारों का प्रस्ताबिव बिल कानून बने उनसे पहले किसी भी समय, यदि दिखेन ही अपने-म्यार किसी निर्मेश वर रहुँच वर्डे, से हरें बड़ी असलत होगी। से किन पूर्ण बड़ान पार पर सरकार को पह यिश्वास हो गया है कि इस सम्बन्ध में खब और बातवीय उनते है, बल्किर यह उनसे यासिक सही हो करती । किर भी अगर किसी मान्य मान्यों वर्षना दिशा-भारत के लिए कोई ऐसी मोजना तैवार हो जो सामान्यवः उनसे सम्बन्धित वर्ष की हमनीय प्रद-कीर स्वीकार्य हो, तो सरकार अपनी मोजना से जगह उसे राजने के दिर कीर तीयर से सी।

प्रथक निर्वाचन का मामला

सम्भार के निर्णय को बाद दोने के बिहार उना संक्रिय कि परिविधियों पर प्यान रक्तन आर्थकिनमें कि यह किया नाया है। मन खनेक क्यों, से खरनावरणक आदियां उप प्रान्त होने में दिया होने किया नाया है। मन खनेक क्यों, से खरनावरणक आदियां प्रकार निर्माण के स्थान किया नाया है। स्वान्त किया निर्माण की से स्वान्त मिला है है विपानिक मानि की स्वान्त मिला है । स्वान्त प्रमान निर्माण को स्थान मिला है। स्वान्त प्रमान निर्माण को स्थान मिला है। स्वान्त प्रमान निर्माण की सिंद्य क्या है। स्वान्त प्रमान निर्माण की स्वान्त मिला है। स्वान्त प्रमान निर्माण की स्वान्त मिला है। स्वान्त मिला के स्वान स्वान्त मिला की स्वान्त मिला किया मिला है। स्वान्त मिला किया मिला है स्वान्त मिला की स्वान्त मिला है। स्वान्त मिला क्या मिला है। स्वान्त मिला किया मिला है स्वान्त मिला है। स्वान्त मिला किया मिला के स्वान्त मिला किया मिला के स्वान्त मिला किया मिला मिला किया मिला

#### दलित-जातियों की स्थिति

A ..

हस निर्यान ही दो विरोपकार्य हैं, जिनहा उन्लेल करना मेरे लिए खानश्यक है। इनमें से तुपरूप सो दलित कावियों हि है खीर दूसरी का विवयों के जार्तिनिधल से। सरकार ऐसी क्या हा तुपर्यन नरी कर खबती, जितमें इनमें से किसी एक की भी खानशर्यना का लगाने

गर्क**्र** स्टिट-सर्दियों के मामते में दमाया उदेश यह रहा है कि प्रान्तों में यहां उनकी संस्वा चािक <sub>प</sub>र्कित ≣ उनकी वसन्द के मंतिनिक क्षाने की स्वयस्था हो, शेकिन उनके वास क्षाक निशेचन की व्यवस्था म पहे, जिससे कि उत्तरम कालपरन स्थायी हो व्यवसा । श्रवएन, र्यांतत-पर्यों के मदरात श्राम रिन्दू-व्रियंजन-पेंगों में ही अपने मत्र देंचे और सेरे निश्चंचन-पेंग में तुत्रा हुआ स्वरंध इस मं के प्रति वो उत्तरदायित है उससे प्रमानित होगा; लेकिन अपने र उस तक कुछ देरे निर्देध स्थान भी रहेंगे, जिनका सुनाव पेटे हसाइने में, वर्षा कि सास तीर पर ऐसे रवित्त मर्थ-रात होंगे, विश्वंच निर्दाय मर्थ-रात होंगे होंगे कि उत्तरी मर्थाय मर्थन हम सामर्थन हम हम सामर्थन हम सामर्थन हम हम सामर्थन हम सामर्थन हम हम सामर्थन हम हम सामर्थन हम सामर्थन हम सामर्थन हम हम सामर्थन हम सामर्थन हम साम्य हम हम हम सामर्थन हम हम सामर्थन हम हम हम हम सामर्थन हम हम साम्य हम हम हम हम हम हम हम हम सामर्थन हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम

#### स्त्रियों के ऋधिकार

स्थी-मरदावाओं के बारे में, एसा के बचों में बह अच्छी उरह जाना जा चुका है कि उसाव सी एक कुंची भारत के महिला-मान्योलन के ही। इस में है। वह सहात खरावित नहीं है कि जनवक भारत की दिवा शिरावित और मन्यवदाती नागरिकों के रूप में उपयुक्त भाग न से तह वह जा सा उस दिलांक में नहीं पहुंच करता को वह कंकार में मात करता चाहता है। इसके कन्देर नहीं कि कियों के महिलांकिक को साम्मदाविक-दया देने में बहुत बड़ी आपविता हैं, लेकिन सत्तार दिवां के ही लिए सदस-समा मुर्दावित शका है और वितास कारियों में स्थी-सदस्थी की सबसा का उपयुक्त विसासन कप्ता है थे, में मुद्रा परिवादि में, इसके विश्व पहला और उपयान सही है।

हुं क्योंकरण के साथ, रिस्ट्राना की विभिन्न कारियों के वस्तुल मैं वह योजन रेख करता हूं, वो मारत सो मैज्द्रा विशिन्नि में सरस्ट-मियोजी वर्गों के बेश व्यासीलवा बनाने रखने का एक उत्पुक्त कीर हैमानशरी के तथा है जह पहुजा महत्व है। उन्हें बाहिए के वे हिंदे मारत की उत्पाद की का कि मारत की क्यानी हासांकि वस्ता कि विश्व के लिए में रेखी जमती योजना है जिसके उत्पादी क्यानी में पूर्व हो जानी हो। वोजना की हाम-बीन करने वसन उन्हें यह सात बार स्वती; चारिय है रेखी की से रोजना पेश करने के लिए, कि किन पर सम्बोध स्वता की वाय, बार-बार खोर दिये जाने पर भी वे स्वय करने के लिए, कि किन पर सम्बोध स्वता वार्य आ

#### साम्प्रदाविक सहयोग, एजति की शर्च

हैं जरका है,मैं यह बहुंगा कि यह ऐका मामला है निजया फैतका जुड़ हिन्दुकार्ती ही कर जरते हैं। सरकार हो ज्यादा-शे-ज्यादा को आशा कर बतती हैं यह वहीं है कि उसके निदयन के बह क्षत्रहरू हों जानारी को विचान सम्बन्धी ग्राणित में नावक हो रही है, जो है। हिन्दुक्षात्री उस करते प्रते हैं। इस करते में जिनका विधान-सम्बन्धी ग्राणित की हिएसा हैं असी िर्देश की मिनारियों नाथ नाथ देते हैं, जिनमें कह बड़ा यस जान कि सन्दर हैं किया है सन्दर करियों को थो। में जो सामें स्वतनी हुई सी दरमें नाशर का निर्देश किया ना

कान्यश्रम कामीते हैं विधास बाते को आप होने बच्चे मंदि के प्रदेश मोदे हैं।

गाति हे सुस महरते की मनदाय निश्चत कर हो हाँ है।

सरकारी निर्माय में विशेष बनी की चारम किया गया है, जिनमें स्टिप की केंद्री व्यक्तिमें की तुमनासक रूप में सिली हुई शब्दा में बनी दूर्व भी हो सबसी हैं।

| adde a fidit                             |       |                                                                          |                                                                      |             |                 |              |            |         |            |                                                          |     |
|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------|-----|
|                                          | मान्व |                                                                          | कौशिल व<br>सदस्यो व<br>संस्था                                        | ñ           | हिः<br>वं दक्ति |              | T. S. Co.  | ta      | creliting. | Til Peres                                                | 4   |
| च्यासाम<br>भंगाल<br>भिहार-उनी<br>मन्दर्श | खा    | चा॰ स॰<br>सा॰ नि॰<br>सा॰ नि॰<br>सा॰ नि॰<br>सा॰ नि॰<br>सा॰ नि॰<br>सा॰ नि॰ | \$00<br>\$00<br>\$00<br>\$00<br>\$00<br>\$00<br>\$00<br>\$00<br>\$00 | 20日本京大の日本北京 | 1               | 25<br>AC     | 1          | 2 2 2 2 |            | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |     |
| मद्यस                                    |       | सा । नि ।                                                                | 98%                                                                  | 888         | 15              | 846          | 35         | 3       | 1 3        | 5                                                        | 1   |
| वेजाब                                    |       | झ॰ स॰<br>स॰ ति॰                                                          | \$00<br>\$0%                                                         | \$8         | 20              | A.5<br>. 5A  | भ १<br>==६ | १न्स    | 5.2        | 1                                                        |     |
| <del>र्थ युक्त प्रवि</del>               |       | द्ध• स॰<br>स॰नि॰                                                         |                                                                      | 655<br>88.  | \$ <del>2</del> | \$88.<br>\$8 | ३०<br>६६   | 2       | ₹<br>1     | 8                                                        | 0   |
| शच्यप्रात                                |       | झ० स०<br>सा०नि०                                                          | 555                                                                  | थह          | 90<br>80        | 62<br>62     | \$A.       | :       | \$         | 2                                                        | 200 |

## 90

गांधीजी के श्रनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पेक्ट

#### चन्न-हर्य बहार का न्याधार

पत्र-ज्यमहार का काशार गोजमेत्र परिषद् की कल्यसंख्यक-समिति की क्रान्तिम बैठक में (१३ — ११ — ११) गार्च

में जो भाष्य दिया, उसमें उन्होंने बहुर :-''अन्य अन्य संस्थातक करें : को वो मैं समन रहता हूं. किन्तु चारूवों की और परिशिष्ट १० : गाँघीजी के ऋनशन-सम्बन्धी पत्र-ज्यवहार तथा पूना-पैक्ट ४४७

पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्दय वात है। इनका अर्थ यह हुआ। कि अस्ट-श्यता का कलंक सदैव के लिए कायम रहे ।

''मारत भी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए मैं ब्राङ्घृती के वास्तविक हित को न वेचूंगा। मैं स्वय श्राञ्जूचों के विशाल समुदाय का प्रतिनिधि होने का दावा करता 🛛 । यहा मैं केवल कामेन की श्रार से ही नेही बोलता, प्रस्युत स्वय ऋपनी छोर से भी बोलता हूं और दावे के माथ कहता हूं, कि यदि सब श्रञ्जों का सब लिया जाय तो मुक्ते उनके मत मिलेंगे जीर मेरा नश्वर सबके ऊरर होगा। जीर मैं मारत के पक छोर से दूसरे छोर तक दौरा करके बाखूवों से कहूंगा कि ब्रस्प्रयवा दूर करने का उपाय पुषक् निराधक-प्रपद्दल श्रमवा कौतिओं में विशेष रचित स्थान नहीं है ।

"हम समिति को और समस्त ससार को यह जान सैना चाहिए कि खाज हिन्दू-समाज मैं सुभारकों का ऐसा ममूह मौजूद है जो धारपुर्वता के इस कलक की, जो चनका नहीं परपुत कहर एव रूदिवादी हिंदुकों का कलक है, घोने के लिए प्रतिशावद है । हम नहीं चाहते कि हमारे राजस्टरी में श्रीर हमारी मदु मशुमारी में श्रञ्जूत नाम की जुदा ज्यवि शिली जाय । विकल सदैव के लिए सिक्ल, मुत्तलमान हमेशा के लिए मुख्लमान और समेज सदा के लिए अमेज रह सकते हैं, किन्तु क्या साकृत भी, सदैव के लिए सह्युत रहेंगे ! अस्पूर्यता जीवित रहे, इसकी अपेदा में यह अधिक अन्छा सम-भूगा कि हिन्दू-धर्म हुव आव ।

''इसलिए डॉ॰ अम्पेडकर के ख़लूतों को अचा उठा देखने की उनकी इच्छा तथा उनकी मोग्यता के प्रति ब्रापना पूरा सम्मान प्रकट करते हुए भी मैं ब्रत्यन्त नम्रतापूर्वक कडूंगा, कि उन्होंने जो-, कुछ किया है यह श्रास्थन्त भूल अथवा भ्रम के वश में होकर किया है, और कदाश्वित उन्हें जो कद ब्रामुभव हुए होंगे उनके कारण उनकी निवेक-शक्ति पर परदा पढ़ शया है ! मुक्ते यह कहना पड़ता है, इसका मुक्ते दु.ल है; किन्तु पदि मैं यह न कहूँ तो ऋछूतों के दित के प्रति, जो मेरे लिए प्राणी के नमान है, में सवा न होऊं मा। लारे ससार के राज्य के बदले भी में जनके अधिकारों की न छोड़ गा। मैं अपने अत्तरदायित का पूरा व्यान रखता हूं, जब मैं कहता हूं कि झें ॰ अम्बेटकर जब खारे भारत के बाकू में के नाम पर केशना चाहते हैं, तब उनका यह दाया उचित नहीं है, इससे हिन्दू-धर्म में जी विमास है। जामने वह मैं जस भी सन्दोध के साथ देख नहीं सकता।

"ब्रह्मुत यदि मुसलमान अध्यवा ईताई हो जाय दो मुक्ते अवकी कुछ परना नहीं, मैं वह सह सूगा, किन्तु प्रत्येक गाव में यदि हिन्दुओं के दो बाब होजाय, तो हिन्दू नमान की नो दशा होगी, वह मुम्मसं रही ॥ जा सकेगी । जो लोग श्रालुकों के राजनैविक श्राधकारों की बात करते हैं, वे भारत को मेरी पदचानते, श्रीर हिन्दु-समाज श्राज किस प्रकार बना हुन्या है यह नहीं जानते । इसलिए मैं श्रामी पूरी शक्ति से यह कहूँगा कि इस बात का विशेष करने वाला यदि में खबसा होऊ सी भी में अपने प्राणों की बाजी समाकर भी इसका विशेष फरू या !"

ूं पत्र-व्यवहार १. सार्डाजी ने ११ मार्च १६१९ को बरवडा-जेक से निग्म-लिलिन पत्र सर सेम्युमल होर के पास मेजा:---

प्रिय सर सेम्युद्धल होर,

ग्रापनो नदान्तित् समस्य हांगा कि गोलग्रेश-परिवर् में ग्रह्य-सस्वकी का दावा उर्गस्थत होने पर मैंने अपने मायग के अन्त में कहा था कि मैं दक्षित-आदियों को पृथक-नियानन का अधिकार कांगेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

ये जाने का प्राया देकर भी विरोध करू गा । यह बात जोड़ा में आकर या आहड़ा है हिन्दें ही गई भी । यह एक गार्भीर यक्तप्य था । उन बक्तय्य के खतुशार मैंने भारत लीटनेस हाई <sup>की</sup> है, कमानी-कम दलित वर्गों के लिए, विक्स लोकमत तैयार करने की आगा की ही। सर्व 1874 न गरा।

¥Ξ

मुक्ते को पर पद्देने की खन्नस्ति है उनसे मालूम होता है कि कियो भी पर "क्र"रूर्ता ने निर्माय की योगपा कर सकती है। पद्देश मैंने सोचा या कि बाँद निर्माय में दिश् निर्माय कार्यापकार हुआ से मैं रेशी कार्यवाई करूं भा को मुक्ते खानी गरेशा पूरी जाने हैरे समय खारवरक कान पढ़े। पत्ते के सन्तयक करता हुँ कि पूर्व-त्यकार दिशे निम कार्यकार एक समय खारवरक कान पढ़े। पत्ते के सन्तयक करता हुँ कि पूर्व-त्यकार दिशे निम कार्यकार है। एक साम खारवरक कार्यकार करना होगा, हालांकि समस्यकार वह मेरे उन्न करवार को सा

दिवा है। विश्व कि पुस्क निर्भाषनाथिकार देने के वाकाय में मुक्ते कीन-मं। आर्थनाथी है, री में की मानदरपता नहीं। में आयुक्त करवाद है कि मैं उन्हों में से एक है। उनके मानद करवाद है कि मैं उन्हों में से एक है। उनके मानद प्रश्न कर कि मिल्र के विकास में नहीं है। में से है जिन्द कर कि मानद में मानद कर कि मानद के कि मानद कर कि मानद कर कि मानद कर कि मानद मानद कर कि मानद कर कि मानद कर कि मानद के कि मानद कर कि मानद के कि मानद कर कि मानद के कि मानद कि मानद के कि मानद क

सम्बन्ध है यह वो प्रयम् निर्वाचन में द्वित्र क्षित्र है। आयगा । मेरे लिए इन बगो का महन मुख्यप्र निर्वत्र कोर चानित्र है। रहती नेव दृष्टि, वर्णाः स नै है, निर्वत्र कीर चानित्र दृष्टि के सामने नगवत्र होजना है।

इस मध्यम में किरे भाव ब्राइफो यह श्याम्य काक मध्यको हे से क्रिट्स वर्ग को निवार में में मूर्ग वर्गा मा दशपशरी है, ब्रीर दशके मिन्द में ब्रोड़ वर्ग ब्राइस सब पूर्ण मारे है एन हो सुक्रा हूं। में बह ब्राइम मारामा के मिरा नहीं कह रहा हूं, करे के से बादनम कार्य है

એવાં લે દિરણોથાં લા લાઇ શા શાબે બન લગ લાંગ લો. ઇન્સો બાંલા છે. સુધી અંધ ' તે તુમેને લાભા નહીં લો અધિ કે લાગ વાળકાં દિવા બલાદ લાફેદ પર શિલાઓ દિવ તે લાગ લાગે લાગે લે લીગ લાંગ ગાંગ ગાંધ લાંલીમાં વૃદ્ધિને લાગ ગાંધ લાગ ત્યાં તે નાર્ય કુલાવળ મો અંધલ લાંગ ગાંધ લાગે દિવાદ લાગ હો. દોન્ય સે દાનો સે લાગ છે.

िर्देशका विकार राजेमा या मूल काराया कराँच वाला हामर इ है का मार्ग कुल्लाकीर मुख्य हुं का है लाकि देशों हो हाम देशों हो का देशों कारा है का है। हो मार्ग देशों को पार्व के मार्ग के मार्ग के पूर्व का देशों है के मार्ग के बेंग के मार्ग के मार्ग के स्वाप के इस होना के बेंगाना दोने मार्ग के हैं कि में मार्ग के मार्ग की अकार के देशों के स्वाप ने की स्वीप है के मार्ग की दोला है कि सम्मान हो हो मार्ग की स्वाप है है के मार्ग का मार्ग की सम्मान के स्वाप की स्वाप की स्वाप मार्ग की

जिया है के बहुत हुए हैं का जाता है। जो का प्रोत्ता का पह जो की है। उसके हैं का है है है है है है की जाता है कि कि जो कि कि जो का कि कि जो कि

परिशिष्ट १० : गांधीजी के कानशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट ४४६ का स्थलकल विभागाः होती कीः ब्रिटिश-सरकार टलित-वर्तों के बिता प्रथक-निर्वाचन की स्पत्र-

खाराका शिलकुल निरापार होगी खौर निटिय-सरकार दलित-वर्गों के लिए. प्रयक्-निर्याचन की स्पत्र-स्था करने का शिलकुल विचार नहीं कर रही है ।

सागद से लिए उस हुने दिगम का भी उल्लेख कर देन अच्छा होगा, जो मुक्ते त्याकुल हर रहा है और मुक्ते हवी मकर अन्यान करने के लिए बाग्य कर चस्ता है। यह है दान का मकर मैं भी कह पक्ता कि का मुक्ते देखा बनका को जो इस लगा के लिए मुक्ते नाम कर दे। दान कार्य की उपित कीमा को भी बार करता हुआ दिखाई दे वहा है। देगा में सरकारी ज्ञावक कर हा है। खन्ने भी स्वाप्त के प्राप्त कि व्यक्ति में प्राप्त करने के गार दें हैं। क्षोट महे भारतीय डाधिकारिय का नैदिक स्वन्त हो रहा है, नवींक कल्का के अधि विश्वस्थाय और अपने हो भारतीय हाप आराम मुग्न करवार को भारतवीय कहकर सरकार उसके लिए उन्हें पुरस्त करती हैं। देशावां ममक्ती दियों ता देहें हैं। भारतवीय स्वाप्त मक्त रहिया गार है या अपन-कान्त के नाम द राह्म हासी करता देशी आ देहें हैं। अपने अन्यक्त सरकार कर दिया गार्च है अस्तिलाओं की आवस्त जाने का मन है न

मेरी राज में, यह तब एक्सिए किया आ रहा है कि कामेंग स्वतंत्रता के जिस भाव का समर्थ-कर रही है वह कुपल बाला था। आधारच कार्यन की धीवनव अवस्ता करनेवाली को दरह हैदेह हैं कार कार करते हो है है है । आभियंत्रत सामन के तथे दुक्की की, जिनका है पहुंच उद्देश लीतें की भीन दिलाला है को की के किए यह जान सीमा की जीविक की स्वतंत्रत कर रहा है।

को भीचा दिखाना है, बोहने के लिए यह दमन सोगों को उत्तेवित और थाभ्य कर रहा है।

आ कारों में दुनने हो लोकवंब का पाय दिखकुत नहीं दिखाई दे रहा। तय हो यह है।

हात में मैंत रूपनेय में को कुछ देशा उत्तरे मेरी यह एप कायन हो गई कि झावका लोकवा मिन

करमें कीर रिक्ताक है। शॉधक-ने आधिक महत्त्व की नार्वों में व्यक्तियों और बनुहों में रार्विमध्य क्षं राय किरो दिना ही निर्मेश्य कर साते हैं डीए दन निर्पोंचे का वसर्यन देशे उन्हर्शन में दिया है को सायद ही जाने हैं कि इस क्या कर रहे हैं। निर्म्न देश के उपन्य में यही दुवा, १६८५ के दुव्ह में सायद की में यही दुवा, और आपत के कान्यन में नहीं हो रहा है। जो तरण मानक दाई में एव सादमी को दरमा कहा जीर क्षानियांकर सर्थिकार है कि २०कोश के भी घरिक होतों में कर मानोध राष्ट्र के दानस्य में यह याई जीती साशा है, ज्या उन आपत्र को कान में कान में किए निर्माण के बन्दी मंदद रहन के मैदान में ले आहे, इक करन्या के ही विश्वस मेरी आपता दिहाई करावी है इसे दी यह जोकन्य का आपना सामान क्षेत्र है।

द्वभा वा स्व काकान्य का आपना वातुए स्वाव है। सद राज्य का दो आदियों के अन्य को केंग्रे शेक वाका है है परिचन्द्रवस्ता को मैं इनके लिए रोव नहीं काला। मेया उत्पार को के जीवा विष्युवा है। मैं स्वपोन्धानको स्वभावता सोकान्यवादी कार कार्य है। मेरे कोकान्य में, कथा सोकान्या कार्यों दूवकों के औरों ए सहारता कार्यन कार्य है इतं जहां-सहां बल-प्रयोग आवश्यक या उपित समस्य जाता है देने सर्वारों पर उत्योग करते के दिस हो विनित्रवस्ता करने तो को सोकान्य मां प्राचित समस्य जाता है देने सर्वारों पर उत्योग करते के दिस हो विनित्रवस्ता करने वाले के सुत्रव क्षत्रवस्ता करना जारिए। यह नवस मेरे सित्रवस्ता

नहीं त्याया है। मेरी ब्रम्बस्ता मुक्ते इतके लिए राष्ट शब्दों में ब्रादेश नहीं दे रही है। पर शहर की पटनाओं से मेरा हृदय भी कांत्र रहा है। ब्राटः व्यव में ब्रापको यह लिख रहा है कि दलित-जातियाँ

के सम्बन्ध में मेरा श्वनशान करना सम्मन है तन गदि साथ ही यह भी न नता दें कि इसके तिना श्वनशन की एक और सम्भानना है, तो मैं श्वापसे सच्चा म्यनहार म कर्र्या । कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

¥\$0

हं इति की आयरंगकता नहीं कि आपके वाय जी पत्र व्यवसार हो रहा है उसे मैंने जानी कीर से बहुत ही जीन रबला है। अवस्त्र हो सरहार वल्लामग्राहै प्रोल कीर भी मागेदन देलाई, जो मंगी हमारे साथ यहने को मेंने प्रथ हैं, इस सावस्त्र में सब कुछ जानते हैं। यर साप इस पत्र का चारे-जीन प्रपोगा क्यांत्र भी करेंगे।

हृदय से स्नापश---सो० ७० गांची

२, सर सेन्युकल होर ने १३ वर्गन १६३२ को गांची जी को निमा जतर भेजा :---कटिया व्यक्तित, व्याद्य होति,

इंडिया खाफिन; ब्हाइट १३ खप्रैल, १६३१

प्रिय गांपी जी, स्मापकी ११ मार्च की चिंडो के उत्तर में मैं यह शिला शा हु, स्नीर में पहले ही कह देश हैं

ि दक्षित भेषियों के लिय पूपक-निर्माणन के मरन पर झाफ्के मानविग की में पूरी तरह समस्त्रा हूं। मैं यही वह सकता हूं कि , एक मरन के बेवल गुवा बगुयों गर को भी निर्योग सागरपड़ हो उने हुन करना जाहते हैं। स्नार जानते हो हैं कि लाई लोधियन की कमिन्नों ने सरनता शीरा तमाया ली

हुन करना नारत है। क्यार जानत हा है है कि लाव शायियन की कार्या ने कार्या ने किया है ज़ीर रहा किया कियो निज्ञाय पर पहुँचेगी उसे बात होने में कुछ हके कार्या का जाने में कर हमें यह रिरोट प्राप्त हो जायगी तथ उनकी निजारिशों पर बहुत ही ज्यानपूर्व हियार करने कर हमें यह रिरोट प्राप्त को कियार कहाँ के कार्यक हुए स्थिति के विलास के निजा उन गियारे

होगा, और इम वस्त्रक कोई निर्धाय न करेंगे क्षत्रक इस कमिटी के विकास के तिया उन निर्धार पर मो ग्रीर न कर होंगे निर्दे कारने और बारके तमान विचार स्वनेतालां ने इतने और के ताथ प्रकट किये हैं। प्रोफे निर्धात है कि चाँद खार इतारे व्यान हैं। होने तो खार भी डॉक बेना से कार्य करने जीना इस कान्य चाहने हैं। कमिटी की स्थित प्रकारतित होने तक गई देशिय, जिस तन्य प्री

करन नवा हम कथा पहल है। जानत का नवार की वह मुझने हैं साथे उन कहां वा पान कांत्रर, वह दियार ही किए बोर हिनी हमेंक मिल में दियार के किए में किए

सामाना कि सार मुस्त साथक कुल करने के बारा साहितेमां के सामय में मैं नहीं गए तहार महाता है को मैं गाईबर्गांद को अपनियान कर से कह कुता है। मुक्ते मिश्रान है कि सारीक्षा-गांदार की मौत पर ही जाने कुछ दर सामया होने देन बन्दें कारी करना सामरकड था। मुक्ते कर भी मिश्रान है कि धरान गांदा की सामय कर करर दीने कारों मागद साविदारों का बुदार्गांत नहीं कर नहीं है थी रहन पर दी सामय कर्यान हर रही है कि प्रमाण के मा भीर बन्दें की सामय में मुश्तिमान के किए जन है था पांच हरती करते हैं सामी सामीनों की मार्गा के सामया नहीं की सामया में मुश्तिमान के किए जन है था पांच हरती है करें

स्मते के हिन्द किनने समय तरक सारान्यारण उत्तरीं से बाब तेने वी इस सारा है उपने सां वह समय सारायां इस इस उन्हें कारी म रस्पोर ! है हिन्दुसान हों?

१. जर तेमा ने पापपा फिल के पार प्राचन १८ १३ को प्रमानकारों की दिल्ल पूर्व तेमा पूर्व किया. प्राप्त करी के प्राप्तित्य के प्रथम पर १९ करने था तेन यह ने तुम्बल होता था किए। कर्म मुझे क्यांनी प्राप्ति पार प्रतिकारकार को दिला था दिला । यह निर्दा पुत्र किटी को प्राप्त कर्म मुझे क्यांनी प्राप्ति पार प्रतिकारकार को दिला था दिला। यह निर्दा पुत्र किटी को प्राप्त । परिशिष्ट १० : गाँघीजी के बानशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना पैक्ट ४६१

में में शहरसंस्थाने के प्राविजियल पर मिटियां-सरकार का निश्चय पड़ा है और पट्कर उदावीन-प्राच से खस्ता रख दिया है। मेंने कर संस्थुखक को जो दिड़ी विकाश और सेट जेमर पैतेत में १ से निस्तार १६३ को सोलोम परिषट् की शहरसम्बद्ध-का प्रतिति में जो पोश्चा को भी उसके श्रमुकार श्राप्त निर्दाय का विरोध में अपने प्राची की बाजी स्वाचक कर मा। ऐसा करने का उपाय पड़ी है कि मैं मादा खाराने कर लेमाजर अनराज करने की पोश्चा कर्य, और नमर और शोड़ के साथ या उनके दिना पानी के लिया और किसी मकार का अपन महत्य न कर्फ । यह अनराज नमी मात्र होगा जब एक मात्र के देशों मिटिय सरकार अपनी स्वत्य में आपनी योजना, दिलत बाते के समस्य निर्माय पर पिता दिना के लिया को सामग्री स्विच्छन निर्मायन की अपनी योजना, दिलत बाते के समस्य में, बापल ले ले, जिनके प्रतिनिधियों का चुनाय खाशाया निर्मायन चेत्रों से हो और सबका समान-स्वाचित्र में हर यह कि सम्बन्ध

यदि बीच में इस रीति से उक्ष निर्योग पर फिर से विचार न हुआ ती यह ग्रनशम साधारण

श्रान्था में द्याले २० वितस्य के दोवहर से धारम्म होगा ।

ैंसैने यहां के श्राविकारियों से कह दिया है कि इस जिड़ी का सकर्मून झापके पान हार से मेन दिया जाप, किसमें झापको सोचने के लिए काफी समय बिली। पर किसी भी खरस्या में, मैं आपको इसेन काफी समय देशा हूं कि घोरे-सै-वीरे सार्य से जाने पर भी यह जिड़ी झापको समय पर मिल जाय।

केरी यह मी 'हण्डा' है कि मेरी यह चिट्टी खोर बर केरनुकल होर की लिली दूर चिट्टी सीम-वेरांग मण्डारित की आप। मैंने करनी खोर के पूरी सैमानस्वरी के साव केल के निवर्ग का पासन किया है की स्वपनी हण्डा या नृद ने विच्टिंग का मानपुर कराय जमामाई रोज स सारोद देनाई रूप दो सीपणों को क्षेत्र कोर किलो को मही बताया है। यर चाँद खार इसे हामद बना दें तो मैं चाहता हूं कि मेरी विचित्तों का मानाद कन्या पर वहें। इनोलिय उन्हें सीम प्रकाशित करने का मिं स्वपृत्ति करता हूं।

तरे हैं कि मुक्ते यह मिश्रय करवा पड़ा। वर में धारों को चार्कित पुरण लगनता है धीर एक जाने मेरे माने पीर्ट इसरा माने को है जाने माने पात्र है कर वा है। वर से मुख्य कर हो की मैंने मो बिड़ी लिल्ही उनमें मैं कर चुन्त है कि प्रधाननी से बचने के लिल्हा कि हिस्त कुछ हो की एने में नियम मेनी किए पर में प्रधान के प्रधान कर किए मेरे में एक प्रधान कर किए किए मेरे मेरे के धाराना करने के साम करें की धाराना करने कर करता थीर काम्यायुक्त उत्तर की होने दिन्नी कुरी उत्तर में घरनी रिहार्ट कर मेरे की धाराना नहीं कर करता थीर काम्यायुक्त उत्तर की होने दिन्नी कुरी उत्तर से घरनी रिहार्ट कर मेरे की धाराना नहीं कर करता थीर काम्यायुक्त उत्तर की होने कि हमने कुरी उत्तर से घरनी रिहार्ट कर मेरे की धाराना कर करता थीर किए हम्यायुक्त उत्तर की होने कि हमने किए हमाने प्रधान करता हमें किए मेरे किए हमाने प्रधान कर मेरे किए हमाने प्रधान कर करता हमें किए हमाने किए हमाने कर करता हमें किए हमाने किए हमाने किए हमाने किए हमाने किए हमाने हमाने किए हमाने हमा

सार है, केम निरंप चूरित हो और केम यह दिला दिलाइन महत्त हो दि दिलानसी देलद दाय प्रतिप्त के लिए दाय प्रतिप्त के लिए हानिय है। वर्ष देला हो हो साने जीवा-विस्त दाय प्रतिप्त होने के सम्बन्ध में केने स्ति शहे के सम्बन्ध नहीं। उन पहा है सन्तर्भ प्रकेश सामा केमें भूत के निष्ठ मार्चियत होगा और उन खालन को-पुरत्ते के दिल हो पर बंद का पूर्व से मार्चा को मेरी नमस्त्रामी पर सालके जैना विश्वास नाने हैं। पर बंद केम निर्माद दौर हो, श्री दुमें तन्दित हो कि बाद होट है, को एवं विश्वस हो में बीवान पर सरस्त्र अन्तर्भ में हैं पूर्ण रोगा, विनक्षे लिए कीने देश तन्त्र हो भी सांबद समय हो सब दिया है होरे हमने समी उत्तरक्ष निर्माह केमें प्रभान-सम्प्री भी हैमजे सैकदानकड ने द सिसम्बदको निम्न वज्र शोधीशी के पाम भेगा

विष गाधीजी,

प्राप्तका पत्र मिला । पद्कर खान्नर्य, और कहना जाहवा है कि, बहुत ही सार्कि दुःस दुःमा । हरके रिजा में यह कहने के लिए भी नाय्य हूं कि दलित नगें के वादन्य में हमाह हर के निर्माय का बाहारिक क्रार्थ क्या है, इसे सम्प्रस्ते में खायके, स्वय हो रहा है। हम हम बात करा तममते रहे हैं कि आप बलित नगें के तदा के लिए हिन्दु-ब्लावि से ब्लावने क्यानि स्वत होने ब्राह्म निरोपी हैं। मोलसेन-प्रिय्द की छल्डसंस्यक-समित्र में ब्लावने आपनी स्थात हिन्दुना वीर से स्वापने क्यानी स्थात हिन्दुना वीर से ब्लावने से सार्क स्थान क्याने स्वापने स्थान क्याने स्थान क्यान स्थान क्यान स्थान स्थान

मत बता दिया था। इस यह सी जानने हैं कि हिन्दू जनता के एक बहुत कहें भाग का भी इस वि में बही मत है जो खापका है। खता दलिल-वर्ग के प्रतिनिध्धन के प्रस्त पर दिवार करने समय हम

उत्तरर बहुत है छात्रवानी से विचार किया । प्राकृतों की समस्तानों से विचार किया । प्राकृतों की समस्तानों से विचार हुएँ बहुनतंत्रक कारीलों तथा उनकी सामाजिक बाधार्थीं दिचार से, कियें खाम ठीर से सभी स्थीप्तर करते हैं चीर खुद खाप भी खनेक बार स्थीकार क चुके हैं, जीसिलों के प्रतिनिधाय के सम्बन्ध में उनके न्यायपुक्त स्थितार से एक्षा करण हमें

प्रपत्न कर्ताव्य समाना । साथ हो हों इस बात का भी उत्तम ही क्यान रहा है कि हमारे हाय से की दे देसी बात न होनी जाहिए को श्राञ्जुओं की स्टा के लिए हिन्दू आदि से सामय करें। अपने रेस मार्थ रात्रे पत्न में स्वापने खुद ही कहा है कि स्वाप श्राञ्जुओं की कींमओं में प्रश्वनिधार दिने सामे के खेलाक नहीं हैं। सरकारी योजना के स्वास्तार श्राञ्जुत दिन्दु-आवि के स्वाम नगे होंगे स्तीर उनके साम नगरी

ि देखियन में सामिल होडर बोट दे जड़ी। १ पर २० साल तड़ निर्मापन में, हिन्दुसी के लाग सामित्र देने दूप भी, भीड़ेनी खात दलकी के अदि खानी शायों की रहा का जगत करने पेट्री, जो हमारा देख्य है कि वर्गमान दिवंजि में सावश्यक है। जदां-जदों देंगे हमड़े बजाने कथाने, लाहुत-गर्ग सावारण दिन्दु निर्माचन प्रेय के बोट में वर्गन

जरां-जहां देसे हरू है बनावे अथयो, बाहूब-वर्ग वाचारण दिन् निर्मावन देव के बाद से व पर होते, बहित उन्हें दो तो बोट देने का कांवजार द दिया जावगा, जिनते दिन्-जांव क साथ उने हा प्रत्य कांविकता बना रहें।

ह्यार जिसे नापराधिक निर्मेचक सेन करते हैं, श्रद्धांग के निष्ट बैन इसके हमते जान बुक्त रजती करते हैं कीर नार्या अनुसन्धेदों की नाधारण खर्चेष्ट हिन्दु-विशेषक दोनों से शांकित कर हा है, किनों उपने जाति के दिन्दु उपनी दश्में को खरूत गंदिन के पान करते गेट सांग द पौर रही खर्दी उपनी दिन्दों की करती कार्यिक दिन्दु होंगी के पान बाट सांगते जाता थी। एन सार बिद्धांत्रीय दिन्दु की एका की नाव सहस्त में रहा की गाँ है।

सहमी इसमें को बा कि प्रमायनों शासन के क्षामीमांक काल में जब प्राप्त में शासन विवाद है को के साथ में देशा विकास की नाम में पहुआ होगा सताया का आपायह की माहि विजये [ त्राप्त के दिया है क्षाम मुद्द भी होगा कर करते हैं कि प्रथम कार्य के विद्यार्थी में मुझ्तेया में है त्राप्त के साथ है का बन्द के का पहुंचा का अपने की जीना की माने हुआ देने प्रधान के साथ प्राप्त के साथ की अपने की माहित परिशिष्ट 🍫 ः गांधीजी के श्रानशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट 🛛 ४६

सरित संयुक्त-निर्वोचन की व्यवस्था में दिलत-कों के लिए अपने देशे करस्य कैंतिओं में भेजन सभा रोगा को उनके पास्त्रीक प्रविद्धें पूर्वियो उनके सामने विकायर हो, बाहे मताधिकर को निजनी भा स्ववस्थाय देश समय समन हैं दूर्वियों से कोई भी ने को को बाब का करस्य यह हि इस अपरस्य में उनके प्राय: नाभी सदस्य उन्म निर्वावों के सिन्दुओं द्वारा ही चुने वायमे।

हमारी योजना में ऋँ र्युवी को सन्ध रख निर्वाचन-छेत्रों में भवाधिकार देते हुए उनके लिए घोड़े

से साला १ लाके बना दिये मंदें हैं। मुनलमान आदि खरा-तर्वकों के लिए को गई साध्याविक नियान को बनवरण से यह दिन खोर प्रमाण में वर्षण दिन्स है। यह मुलसमान साथाया इतर में में बोद न दे रहता है खोर ने क्रिस्टियार हो वकता है। मुलसमान की जिब श्यान में जिनती आहे ही मार्र हैं उत्तर से यह भी करिन की प्रायत कर सकते । खोर कर मार्तों में उन्हें प्रमाण जननवपा के सामाय हो आधिक जातें दो गई हैं। यह शीख-वण्य के स्वाम इतनों के हाम जो जातें है। मूर्व हैं वे बहुत सावर हैं और उनभी जन-तर्वक्ष के सामाय से नार्ति नियक से गई हैं। इत ब्यायम का एकमाय के यह की जान-तर्वक्ष के सामाय के स्वाम दात्र के सिंग स्वाम स्वाम के स्वाम स्वाम के स्वाम सामाय

से बहुद कम है।

में समाजवा हूँ कि यान को सम्मान के हाट प्रायम-पाग का विचार कर रहे हैं, उन हा उदेश म दो यह है कि दिलान मां पुनरे दिन्दुओं हे जाय अपुन-निवासन जैन में शामिल हो, वर्गांक वर स्थिकार हो उन्हें मिल हो चुढ़ा है, जोरा म वही है कि दिन्दुओं का यक्ता बना रहे, वर्गोंक इनका भी जाय किया का चुका है, किन्दु केवल नह है कि स्वपूत सीग, जिन के लिए साम भरित्य सामग्र उरिश्व होने को यन मांगी संकार काने हैं, चारने थोड़े-से भी परिनीध देसे न भेज नहें, जो उनके साने चुने हुए हो जोर जो उनके भाग्य को निवासक-वेशिकों में उनके प्रतिनिध की होनवन से दोल नहें।

सरकारी पोजना के इन व्यक्ति स्थाय-युक्त तथा बहुत सोय-विचार कर किये हुए प्रस्तारों को देखते हुए प्रदेशित व्यापके जिनवय वा कोई समुज्ञेत कारण देल मक्का वर्षण व्यवनाव हो गया है कोर में बेदल यही लोग सकता हूँ कि बस्तुविधीत को तमस्माने में भ्रव हा जाने के कारण व्यापने देशा जिनवें हु बिचा है।

न कारण में अमनीता न कर नकी पर आरंतीयों में काम तोर से कामन को तर कही उठने बानो इन्छा के निक्क वाशतस्थक के सुन यर कामने परेला तुनन्य रहिशर किया । वह 'पर उत्ते मुना चुनो है कीर का ने बों उत्तरी स्तवा मार्ट हैं उनके निया कीर दिना तर वर बरन्य नी या तकता । कात मुझे नेद के ताव कामने की बन्धा वह गए हैं कि नरकार का निवृत्त कामने की कीर नेदन नियमन कामरोत्तरी का कामने का नमामिता ही उन नियोचन महाना क बन्ने संचार किया या नकता है कि निमें ताकार न परमार्टनाथ। दार्थ का नमामण करने दी नक्या नीवत से कामीत किया है।

सारका सतुरोध है कि यह पश-वशरात वह सारके तम पश के जो उप वार्ष को सारते कर केग्युक्त मेरा को मिन्या था, सर्वाहित कर दिला व्यव । वृद्धि कुछै सह तर्यक उसी जान पहन्न नवार-द होने के कारक सार करता के सार्वित सारी करने करवान के दिल्ला के कर रोह वैदेश है, एकतिय मेर सारते हुए समुरोध को हुएवा ह्या है ते ते मुल्देशन्दार कर सुरा । कांगेस का शतहास : परिशिष्ट मात

भी मैं एकवार कीर क्षानसे सामह खतुरोय काना जाहता हूं कि बाव सरकारी तिस्य की वहसीत पर विचार करें क्षीर क्षणनी खत्यताचा में संभीर साव से सहन करें, कि - क्षानने जो करने हा विचा किया है क्या वह सचसुच उतिना है !

15x

आपदा— जे॰ रैमेन मैक्शनस्य प्रे. गोपीजी ने परवड़ा सेम्ट्रल केल से हसितस्वर १९३२को प्रधानमंत्री को निज्ञ पत्र भेजा-प्रिय क्रिक

कराज तार द्वारा थेजे गये और प्राप्त हुवे कापने शह और पूर्व उत्तर के लिए मैं- कापनी

परमागद देवा हूँ। वधापि मुझे, लेद है कि व्यापने मेरे निश्चन का हैया अर्थ किया निवका मुझे कमी
व्याग है वि हुआ था है में उठी कां की बोर से बोवाने का दाशा-करता हूँ निवके साथों से हथा
काने के नियर, अर्थ करते हैं, में बानपन करने मर जाना चाहता हूँ। मुझे बाहता थी कि इव
आपिशी उपाय के कारण का कोरे ऐका स्वर्णकुष्म वार्ष न करेगा। विनोतें दिने किया मेरे
हुँ कि मेरे निवास यह नियय सुद्ध वार्मिक विश्वन है जेनता बारे बाह कि प्रेलिट वार्मी के निवस माने
मिले हैं, उन्हें या सामान्यका हिन्दू-कमान को विन्तुत्व कोने से नहीं ऐकती। 'चांतत' वर्गों के निवस
प्रकृतियों का की स्थापना भाव में मुझे उठ किय के दिनायन की मण्य मिलती है जितते दिना में
बाहत कीर कीर परिकार वर्गों के सुद्ध लाव मही मिल बहुता। कुणाबर पुर्वने या काने शिकर कि
आप किसी है सिता परिकार वर्गों के सुद्ध लाव मही मिल बहुता। कुणाबर पुर्वने या काने शिकर कि

सन्नी को दिन्तु और अब्दुन दोनों के लिय जीवन-मस्त्र का प्रदान है और शार्मिक र रिसे पूर्व मारल रलता है। में "शतित" वर्गों के आवर्षकता से भी खिलक प्रतितिश्वित का दिरोव न करूंगा। मैं दर्गे बात के विवद हूं कि वे कानून बनाकर हिन्तु-समान से प्रवक्त कर दिने आर्थ (निर यह पर्यंच विदन हो सीमित क्यों न हो) कर तक से दर स्व सम्प्रके स्व स्वयद स्वका चारते हैं। क्या खार जानों है कि गर्द आपका निश्चय बना रहा और शास्त्र-शिमान काम से आ जाय तो आर्थ दिन्तु हुआकों के, क्यिने अरतने अरावों को साम्यानी कीमन की हा दिशा में खानों दिनस भाश्यों का उद्धार करने के तिया सर्वाय कर दिना है, अर्थ की शास्त्रप्रवेशनक उन्नी को रोक देंगे।" हसांतार प्रके देशपूर्वक सपनी पूर्व-निश्चय पर कामम स्त्री को स्वायर होना दशा है।

हरानिए पुने लेश्पूर्वक वारते पूर्व-निक्चय पर कामा शांत के लावा होता पत्या है।
आपके निहीं से क्रम उलाव है कहात है, हरानिए में कह देना पाहरत है कि खार के निर्णय
के ब्राय कारों से मैंने 'पनियां नहीं के महन को खानर कर उन पर शान होते से को विचार किया है
इसका यह वार्य नहीं तेना कि मैं आपके निर्णय के ब्राय कारों से कहात हूं। मेरे शांत में ब्राय कर्र होता बहुत ही खार्यानकार है। यह मैं उन्हें ऐसा नहीं कमारता को मुखे हमार कारा-शिहरन करने है मेराना करों कियान मेरी ब्रायासमा ने 'दलिय' कारों के स्थान में ब्राये पहरी कराया की है।

मी॰ क नांची है. गांची जी ने ३५ विशयस को समझन के मिरका के सम्बन्ध मा स्वार्ध-गांचा को ज्यानों दहिया मेजा या सीर को २९ नियमन को कार्यिण किया गांव था, यह इस प्रकार है— मुद्दा स्वत्युत्त का निस्त्य र्हरह के नाम यह, और जीना कि में नामा के गांच दिश्यन

भक्तर प्रास्थण का अन्याय दश्यर क नाम नहा कार क्या कि सामग्राव क गाय विश्वन हारा है, उनके ब्राह्मिक एवं क्या क्या है। तियों का ब्राह्मिक के उसे उसे इन्हें दिनों के लिए शक्त हारा है, उनके ब्राह्मिक संगतन कर लेने का साथ विश्व काय । मुख्ये और से ब्रह्मिक प्राप्त प्रकृति है परिशिष्ट १० : गांधीजी के कनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट ६६४ कि ख़त्र उठके दिन को कीन कहे, क्यटे को बदलता भी मेरे वह की बात नहीं है। प्रधान-मन्त्री के

कि जब उसके दिन को कीन कहे, प्यारे को करलना भी मेरें वस की बात नहीं है। प्रधान-भन्त्री के पत्र में जो बार्ते लिख चुका हूं उनके श्रांतिशिक और किसी भी कारचा से मेश उपवास टल नहीं सकता। मेरा भावी श्रानशन उन क्षोगों के विकस्स है जो गुक्त में विश्वास स्कते हैं, चाहे वे भारतीय ∭

या पूरोपियन, और उनके वास्ते हैं को मुक्त में विक्याय नहीं एकते ! इस्तीवर वह शंकेन आविकारी वर्ग के विकाद नहीं है, पर उन श्रीमें की जुन्हों के विकाद है को आविकारी-वर्ग के विकाद उपयोग की अमनुतान करने मी मुक्त में विकास करते हैं और मेंग व्यक्त को नाम बात मानते हैं। वह भेरे उन देखातियों के भी विवाद नहीं है को मुक्त में विकास नहीं रखते, नाह से दिन्दु हों या और कोई, किन्द्र पर उन प्राणिय देखातियों के विकाद के निकास में के विकास के वर्ग में हिन्द पर उन प्राणिय देखातियों के विकाद मान के वर्ग में हिन्द की साम है कि में

क्षण न भारत के लिए शांक करा वक्षण कहा है। में से स्वयंत्र हारा वजन—को किस मासेएपिम मेरे एंड प्रिल्य कराया का उद्देश में होगा ! मैं स्वयंत्र हारा वजन—को कुछ भी वह है—न्याय, शुद्ध न्याय के पत्तहे पर पर देश चाहता हूं। स्वदः मेरी माय-रह्मा के लिए स्वर्धिय उदाराकी और परेशानी में होनी चाहिए। इस वचन में मिर स्वर्धिय होने किस कर मेरी प्रिल्य कराया न के स्वर्धिय (भारता की) मारती के निवार एक पदा भी नहीं हित संस्था । उद्देश कहे हैं के कुछ हमार लेना होगा हो यह हो कथा मेरी हो उत्तरी महित संस्था मही करवा। महत्या की

हाता वा नह हत बचावणा। उक्का हम्बा के शब्द कार आहे हा बचा नही क्का। निरूप के हिंदे में नह कहा। है कि में वह कहा। है कि में वह कहा। है कि में वह कहा है। पूप्त हिनोचन मेरे निक्ष्य के लिए एक निर्मय-मात्र था। वर्णाभ्यो हिन्दु-नेताओं की दिल्ला के लिए एक निर्मय-मात्र था। वर्णाभ्यो हिन्दु-नेताओं की दिल्ला के काम-वर्णाठ गम्मति से काम न बलेगा। वस्मतिका न्यायोचित वभी हो करवा है जब वह साविक हो। यदि हिन्दु कन्ना का क्यारम्य कर्यस्थ्य के क्रम्मल से उलाइ फैकने मो नमी देशा नहीं कुछा है वो मेग विकास कर देशे में विनय भी क्यायोचीहा न करवा चारिय। वस्मति वंद्यक्रियानी क्यारमा व्यक्ति में विवास के से हम्मति के स्वर्मण व्यक्ति में विवास के से क्यार्य के स्वर्मण व्यक्ति में क्यार्य के से क्यार्य का क्यार्य व्यक्ति में विवास वंद्यक्रिय क्यार्य के स्वर्मण व्यक्ति क्यार्य के से विवास वंद्यक्रिय क्यार्य का क्यार्य क्यार्य के स्वर्मण व्यक्ति क्यार्य क्यार्य का क्यार्य क

हीं न दिरोच को मैं कहन हो समझ अनता हूं। मेरा जावरवाब करने का उन्हें पूरा श्राप्तकार है। क्या मैं उसी दिन्दु-बर्ग का नहीं हूं, भी अमक्या उत्त्व वर्षा क्याचा करवाँ-वर्ग कहा जाता है, दिवने श्राह्व करें वानोवासों को शीक्षक । यह दिवा है—बीर आपत्व से श्री वह है कि हतना तब हो जाने पर भी समाज के झारद बना हुआ है! पर उनके शिरोच को कामस्य मानते हुए भी मैं मानता हूं कि ये पूल कर रहे हैं। वे देखित-वार्शियों की दिक्तामा की समझ स्वार्थ कर साम की साम के साम की

पर उनके सिरोध को काराया मानते हुए भी मैं मानता हूं कि वे भूल कर है हैं। वे ब्रोसिन जारियों में। दिन्दुन्तमान से कारकः वर्षण आत्रण कर से कानते हैं और उनका दृश्य कर्य बना सकते हैं। वर्षणी यह दिन्दुन्तमें के लिए एक जिस्तवारों जीवित करतं-रूप होगा, पर गुन्दे हुए से परवा न होगी, वर्षा कि इसने आयुर्वे का चच्चा दिव होता है। पर हैने खहुतों को नामी शिव्यों का बहुत तिकट से भीनवा कार्या किल्ट के शोद का जायदारी के कारवा गुने दिन्दस्य हो गया है कि उनका जीवन वर्षण दिन्दुनों के, जिल्हे भीच वे बहुते और किलार उनका जीवन कार्याणिय है।

सीयन में इस प्रशार मिला-सुला है कि उन्हें सालग कपना प्राथमन है। दोनों पर पर ही बुद्रान के भाषित है। प्रायुक्त परि हिन्दुओं के साथ सिद्रोह करने और हिन्दू क्षमें को साथ के लिए नसस्तार कर देने को वैदार हो जाने को प्रश्ने इस्तर झाहन्यमंत्र न काला चाहिए। पर स्वर्दा उन्हें में समम्प्रा है, वे ऐसा न करेंगे। हिन्दू क्षमें में कोई ऐसी झानियंक्तीन सहस्त करा है औं उनकी इस्त्रा के किस्तर उन्हें उनके प्रतान नहीं होने देती। और इस इस्तर को अन्यित के स्वर्प है किस्तर, मिस्र उनका सम्तर्यक्र कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

266

कानुभव है, यह क्रमिवार्य हो ज्याता है कि वह क्रापने प्राया देश्वर भी श्राङ्कुर्ती के प्रस्तावित १पनवस्या का विरोध करें।

सम प्रतिकार का चित्रताय बका याजीर है। जिल सामग्रीते हैं दिलत-वर्ण को हिन्दू-पानांत के भेरे के ग्रान्टर पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिलती बढ़ कहाणि हव बीगव न होगा कि प्रस्तावित प्रपक्तरण के बदसे स्वीकार (क्या जा सके। शायने ज्यार लिये हुए वर्डेंक्य के स्वस्थ्य में तर्नक भी नासानी या मुद्रारों गें काम सिया गया हो इसका नहीजन बेसक वादी होगा कि केम प्रश्वन्याय बुद्ध दिने के लिए देस भार जायगा, श्रीर इसके बाद जन सोगों के विवस्त में भी बड़ी बात होगी जो हम विवस में मेरे

टेल-भर जायगा, शीर इसके बाद उन सोनों के विषय में भी बढ़ी बाव होगी जो इस विषय में मेरे ही बेंबा विचार रसने हैं। उत्तरदायी हिन्दू नेवाझों को इस बाद पर विचार करन होगा कि परै सामाजिक, गागरिक और शक्तविक सुने में हिल्हिकों पर झानके से झायावार होने हो से से स्पा हो भी बेंबी पर सामाजिक करने कि कालाई की साम कर्याय हो आहे के बाद समाजिक सम्मी

ये मेरे जैसे एक मुचारक का नहीं, बरिक जुधारमें की एक बर्दमान सेना के जिर-जनस्व-क्यी कार्या-प्रक का सामना बनने को सैयार होंगे हैं मेर विद्यान है कि खान आगठ में देसे सुपारक काफी संख्या में भीनद हैं, जो दिस्त-जारिकों के उद्धार क्षीर उठके द्वारा बिन्दू-वर्ग को उठके पुण-दुगानस के एक स्वरूपीय का से मुक्त काने के प्रस्ता में खापने आयों है जड़क समझें। मेरे लाय काम करने यांने सुपारक भारमों को भी हम उपयान का खार्य मही-अधि समझ केना चांगिर। याँद यह आनित है, तो मुन्ने कामद सुप्ता उनका आयर्गकन करने देश बाबिया, खोरे

यदि यह आर्तिन है, तो मुझे कामस्य बुरावाप उत्तरा प्रायमिक्य करते दल बाराध आर् रियमिय भैरारा है, तो यह हिन्दू पाम को काशी पर से एक आरी पहाल को हार देगा। रिस्त रो, भी वन्नपा हिन्दू भामे के कामोक्श को कुछ करने कीर उत्तरे हरवों को शविव भी कर तह जिनकी प्रमृति तत्तरात कुमे कर पहुंचाने की हो स्ती है। भेरे उत्तरात के मुख्य हेतु के विषय में कुछ भ्रम मालूस होता हो, स्वतिस्प में कित यह बता देना भारता हूँ कि उत्तरा उद्देश दक्षित्रमाँ है लिए पूर्य-निश्चीय की स्वयस्य का—वाह वह दिसी

देना महत्वा है कि उसका उद्देश व कियाने है लिए एक्ट्र-विचीयन की व्यास्था का — यहि वह किसी भी प्रकार की बची नहीं — निर्माण काम है । क्योंनि वह वायक से विवास पा कि मेर क्षतरा नामक है । आया। असान-केश्या के क्षत्रम काम के दे वह सामक के किया गया कि मेर क्षतरा नामक है । अया। असान-केश्या के क्षत्रम का में इस सामक के है ने क्षत्र के मान क्षत्रम का का कि सामक के किया का मेर क्षत्रम का किया का किया का किया के किय

इस समय सरकार का कैदी हूं !

· परिशिष्ट ६० : शांधीजी के अनशन-सम्बन्धी पत्र-रुववहार तथा पना-पैक्ट ४६०

मेरे श्रनशन का सम्बन्ध एक निर्दिष्ट संकुचित च्रेत्र से ही है । दक्षितवर्गों का प्रश्न प्रधानतया एक धार्मिक प्रश्न है, और उसके साथ मैं अपने की विशेषरूप से सन्वन्ध समभता है, क्योंकि मैं श्रपने जीवन में हमेशा ही उसपर विचार करता रहा हूं । मैं उसे ऋपने लिए एक ऐसी पवित्र घरोहर समभवा है, जिसकी जिस्मेदारी को मैं क्षोब नहीं सकता ।

प्रकाश स्त्रीर कास्या के लिए उपनास एक बहुत पुरानी प्रया है। मैंने ईशाई-धर्म तथा इस-लाम में भी इसका उल्लेख देखा है। हिन्द-धर्म में तो आत्म-शब्दि एवं वपस्या के उदेश से किये गये उपवास के उदाहरण भरे वहे हैं। किन्त यह एक विशेष एवं उच्च उहेंश के साथ-साथ धर्म समभक्त ही किया जाना चाहिए । किर मैंने सी आपने लिए यथाशकि इसे वैज्ञानिक रूप दे डाला है। बाद: इस विषय का विशेषक होने के नाते में बापने मित्रों जीर सहानुभवि प्रदर्शित करनेवाली को शचेत कर देना चाहता है कि लाप लोग बिना सीचे-समभे लथवा सहानुभृति की स्थिक स्था-कुतिया में पड़कर मेरा खनुकरण न वर्षे । जो लोग वैसा करने के लिए इच्छक हों, उन्हें फठिन परि-भम और ब्राङ्करों की नि.स्वार्थ सेवा-द्वारा अपनेको उत्तक योग्य बना होना चाहिए, तर बदि उनके उपवास का समय द्वा गया होगा तो उनके हृदय में मी खदत्र रूप से उसका प्रकाश पह जायगा ।

द्यान्त 🖩 मैं यह भी कह देना चाहता है कि यह उपनास मैं पवित्र-से-पवित्र उदेशों से मैरिव होकर ही कर रहा हूं, किसी भी स्मिक्त के प्रति कीय या होय की भावना से प्रेरित होकर नहीं ! मेरे लिए तो यह झहिसा का ही एक रूप खीर उसकी झन्तिम मुदर है । अतः यह राष्ट्र है कि लोग उन लोगों के प्रति बाद-विवाद में किसी सरह का डेप-भाव या डिसा प्रदक्षित करेंगे, जिन्हें वे भेरे प्रदिकल या मैं जिस उद्देश की सिद्ध के लिए यान करता हूं उसके विरुद्ध सममते हों, सी इस कार्य-द्वारा वे मेरी मृत्यु का आहान होह भी शीमतापुर्व करेंगे। उद्देशों की नहीं वो कम-से-कम इस उद्देश की विदि के लिए ती यह परमावश्यक है कि श्रवनी विशिधियों के क्षाय पूर्ण सीजन्य का अपवहार किया जाय चौर उनके भावों के प्रति खादर दिखाया जाय ।

सीव का गामी

## यम-प्रतिजिधियों से शांतजीत

२० हितमर १६३२ को पत्र-प्रतिनिधयों को गाधीओं से जेल 🛮 प्रिलने की अनुसदि सिली । गांचीजी से उनकी हुई बादवीत का को निकरण २१ वितम्बर के 'टाइम्स ब्रॉफ इपिइसा' में प्रका-शिव हन्ना, वह नीचे दिया जाता है :---

द्याज नौ महीने 🛮 सबसे पहले सायदास था। बंबे यरवड़ा-बेल में पत्रदार सीग गाथोजी से भिल सके। मैं मह पहे बिना नहीं रह सकता कि जीवन में जितनी मुलाकार्ते करने का मुक्ते शीमान्य [िमला है उनमें यही एक ऐसी शुलाकात थी जिसमें बहुत ही सम्भीर विचारपूर्ण बावचीत कड़ी द्यासानी के साम हुई । ऐसा कोई भी पत्रकार न या जो जामरण अनशन प्रारम्भ करने के % पटे बाद गांचीची से मिला हो. और उनसे सारी श्यिति पर बातचीत कर तीने के बाद उनसे क्रत्यन्त प्रभावित न.हथा हो।

जब गांधीजी से यह सवाल किया गया. कि क्या आपको इस अक्स्या के अने प्रकार समाप्त होने की काशा है ! हो गांबीजी ने बहा, "मैं बहा प्रवत काशावादी है । यदि परमारमा ने मुक्ते

स्यागा नहीं है तो स्नाद्या करता है कि वह सनदान सामस्या न होगा।"

भांभीजी से बहा कि मेरे पात कर लोगों के तार आये हैं, जिजरें बारा उन्होंने किया है कि मेरे साथ वहाजुम्बित करने के लिए जन्होंने भी अन्यग्त करने का जिन्ह्य कि करवा कार्य का है। मेरे उन होक के अगुरोप करता हूँ कि ये मेरी वहाजुम्बित में अन्यग्त किया है। इसलिए जन्मक किया मेरे अन्यग्त किया है। इसलिए जन्मक किया मेरे अन्यग्त किया है। इसलिए जन्मक किया मेरे अन्यग्त किया है। अपने अन्यग्त के अग्र स्था जिल्ला है किया प्राप्त के अन्य किया मेरे किया किया किया है। अग्र सिर या इस बार्य से अपनी सहस्रत प्रकार करने के लिए पति एक दिन्न अन्यग्त किया नहीं। इस महार का अन्यग्त केवल कर्जप ही मोर्ग बन्निक एक विकार के जी जा ती लोगों के मिलता है जिन्होंने आमानियंत्रण के ब्राप अपने-सामको इसीया कर सिर या है।

सबसे परचात् मुलाहात में बरहरूयों है, किसें गांधीओ इतिनन के नाम से पुकारते निधित का प्रश्न आया। उन्होंने सबसे जरले हुए बात वर ब्राह्मपर्य प्रकट किया, विस्तार हों को परक्ष्य उन्होंने सेखा था वह क्रांधीतक प्रक्रायित वर्षों नहीं हुया। वह चांच हिंदी दिया जा पुका या। वह खात्र किया उत्तर कर के वह तैयार करते से समझता नहीं कर कारण वह कुछ पित होता। इंट्रीकिय बुलाकात के ब्राह्म संस्तारी में कहा कि यह वस्त्रध्य व मात्र है, ब्राधार-मूल नहीं।

गांचींगों ने इड़ा—"मेरी एवं वार्ते प्रकार ही हैं। गहांकर इस मानते का समन्त्र है, सीन स्वीतन्त्र में हैं जुड़ मही कर सकता था। लेकिन पूर्कि एवं की उत्तर है प्रतिवन्ध हो गांवे हैं, सीन क्षेत्र एके प्रकार ने गतिनिक्ता में से मुलाइनात की है। मेग कारान के केड़ उपक्रिती कि तर है। के प्रकार की किए प्रकार कर केड़ उपक्र मिला कि हो कि में प्रकार माने हिंदि के से कहर मिला है में प्रकार नहीं। यह बहान कि हो इति हो है कि हार और इति हो है के से कहर मिला है में प्रसाद नहीं। यह बहान है है का महत्त्र के में कहर मिला है में प्रसाद है। यह प्रकार के से कहर मिला है में प्रसाद है। यह प्रकार के में प्रकार के में कहर मिला है में प्रकार के में प्रकार के में प्रकार के मिला है में प्रकार के मिला है में प्रकार कर मिला है में प्रकार के मिला है में प्रकार के माने कि में प्रकार के प्रकार के प्रमाद कर जब मैंने अपने गत पर बीत रिवार किया, वह कहर है में देश के प्रकार में में प्रकार के प्रमाद के प्रमाद के में में के प्रमाद के प्र

"पदि लोग मेरी हंती ॥ उक्कार हो में महावार्षक क्षण्या राजा पेरा कर गा, जो मैं हरेगा कहवा रहा हूं। यह याना यह है कि में ना ही महाने हुए है, पर हरेग्लाले अरहर हूं होरी में हमते हैं " अबूदों का — उनारी कर्न जा सेवार हो नहीं, करी में महाने हैं कर दान पाता है कि यह उनने लिए ग्र हो या मने हो हो पर क्षण्लुतोंने में होटी-पड़ी कांद्रवाण और मेरेण्याहि—धानिधि बनते हैं लिए ग्रु आहा करने का प्रमान किया है। इसलिए भीर महानोदा यह वहीं है कि बहाद हो हो है मुद्धि वस्ते मीच सेवार कर दुनने है है मुद्धि वस्ते मीच सेवार चुनने है है मुद्धि है। वस्ते मीच सेवार चुनने है है मुद्धि है। वस्ते मिच सेवार चुनने है है मुद्धि है। वस्ते मिच सेवार है। वस्ते हैं है। असे हैं मुद्धि है। वस्ते मिच सेवार है। क्षार है। सेवार है से सेवार है। वस्ते हैं। से सन में सेवार में वस्ता है क्षण के उन्होंका में है है, क्षार्थिक प्रदाश है। इस्ते हरें परिशिष्ट १० : गाँकि के कनशन सम्बन्धी ब्ह्र-स्थवहार स्था पूना-पैक्ट ४६६

से न होगी, उनहीं उन्मींत उन्हीं से बीच रहवर हिन्दू सुवासों के कटन परिव्रम से होगी। मैं सम्भवा है कि हस प्रपत्करण से मुचार की सब खाशाय मर आवी, हवीलिय मेरी सम्पूर्व खारमा ने इसके विषद बसना किया।

मुक्ते ह्रापने माथों वो नोई परण नहीं । इक मान कार्य के किए ऐसे दिक्ती जादियों के माणावात के, मेरी एक मे, कब पायांकरका का एक मुख्य माण्यंकर को पायों विज्ञूमों में अपने ही माणावात के, मेरी एक में इक पायांकरका का एक मुख्य माणावात की कि कहीर त्यांकर है। इसके मेरी के किए कार्य माणावात है। कि कहीर त्यांकर पायां है। इसके प्रमुख्य पर एक कर तीकार पायां है, कर-एक करोजिया पायां है, कर-एक करोजियां माणावात है। इसे अपने के साथां है कि कार्य पायां है। कर्यों का माणावात है। कर है कि की की कार्य हो दे एक नहीं माणावात है। इसे कि कर है। कार्य के दे एक नहीं माणावात है। इसे की की कार्य हो दे एक नहीं माणावात की की हमाणावात है। इसे हमाणावात है। इसे हम की कार्य हो दे एक नहीं माणावात कर हमाणावात है। इसे हमाणावात हमाणावात है। इसे हमाणावात हमाणावात हमाणावात है। इसे हमाणावात हमाणावात

"सम्भव है कि ऊपर 🎚 देखनेवाओं को यह बच्चों का-ता खिलवाड़ दिलाई दे, लेकिन मुफ्ते वह पेला नहीं दिलाई देता। यदि इस क्रामिशाप को दूर करने के लिए में इस्तरे भी कुछ क्राधिक दे सकता वो प्रमद्द्य उसे समर्पित करता। शेकिन क्रापने सीवन के सिवा मेरे पान क्रीर है 🖟 सम्ब [

िमी विश्वात है कि बदि आयुर्वात पा वास्त्व में अब-मूल से आप हो तथा तो हरते हिन्दुमी पा एक पा आरी कर्नक ही नहीं किय आपना चरिक हम्मत स्वय प्राप्त कर पहुं- वेगा। अप्यस्त के विरुद्ध नेता कंग्रत निवाद कर्ना है। वेगा। अप्यस्त के विरुद्ध नेता कंग्रत निवाद कर्मा है। एर्गिल्स जब मैंने वर सेन्द्र स्वयान है। एर्गिल्स जब मैंने वर सेन्द्र स्वयान है। वर्ष क्षीर क्षीर क्षात्र में प्राप्त स्वय हिला क्षीर की अपनित हम्मत है। वर्ष की वर्ष मिला के अपने प्राप्त स्वय क्षीर क्षीर की अपने क्षीर क्षीर हम्मत की अपने क्षीर क्षीर क्षीर की अपने क्षीर क्षीर

दिन् नमात्र, मानष-मङ्गित धर्ष सरदारी-धणन्त्रों में मेरी खारण है |\*\* कारे गांधीमी ने कहा:---"में समाज्या है कि चहरूरचा वर खाकमण बरके में महन की यह यह वहुंच समा है और

रणंत्रप्त स्त स्ता का क्षानीहरू कार्य है—एकनीएक वाका प्रवासी के बार्य में यह सहस्व से भी बर्त कार्य में हिस्स कर है। में वो वार्यक बहुंगा कि रोगी शासन-प्रशासी मार्ग रोफ-स्वार होगी, वर्ष कार्यों ने देश में यह सहस्व से भी बर्त कार्यों ने देश कार्या के कार्य मंत्र कार्यों ने दिस में इस आया के कार्य मंत्र कार्यों ने दिस में इस आया के कार्य मंत्र कार्यों ने कि उनके प्रिय कार्यों का कार्यों के विकास मार्ग कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों के कार्यों के स्तार के कार्यों के स्तार के कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों के कार्यों के कार्यों के कार्यों के स्तार मंत्र के कार्यों के स्तार मंत्र कार्यों के कार्यों कार्यों के कार्यों के कार्यों के कार्यों कार्यों के कार्यों कार्यों कार्यों के कार्यों के कार्यों कार्यों के कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों के कार्यों के कार्यों के कार्यों कार्यों के कार्यों कार्यों

गोपीजी में बहा कि इसजेंन्सी किसटी के शिष्ट मण्डल को, वो प्रकृत कहा मिला था, जैने निश्चित स्पन्तर्ये की हैं। मैं समझता हूँ कि बाज बन्धर्य के पत्रों की वे स्वनार्य मिल गई होगी। एक सम्मानित चित्र का जिल्ल करते एए मांचीजी ने अपने कान्येडि-संस्कार के बारे में विनीय

में बुध बहा। इसे पर मिने पूछा कि कहा जब भी देवरात आये थे दो क्या आपनी अन्तीहि-तंकार के बारे में कोई दिवानों को भी, जाँद जुर्माण हैं हतकी नीवत शी का जाए। इकर गांधीओं ने पुरत्य पा कवाब दिया, ''मिने गएने पुत्र को बसाई के समेतन में अपनी ओर से पहनी के शिव कर दिया है कि यह आपनी पिता के पुत्र को इतिगत से हत बात के बिक्स देवार है कि उनके रिवा का जीवन सकता जाय, लेकिन वह जाएनाओं में दिवान नर्यों को कोई हानि वहनते हैकाम गाँउ यहना है।

बह दिया है कि यह इपनी पिता के युद्ध की हैशियत से हब बात के बिपर तैयार है कि उनके रिया का जीवन जाना जाय, शिक्षन वह अस्ट्याओं में देशित-वर्ष को कोई हानि वहुनते देखना जारी बाहता गी "इस इनस्तान में आग दिनों दिनों दक टरर कड़ींगे ?" वह महत किया जाने पर गांधीओं से 881. "मैं जीने के जिया जाना की जानक है जितना दिन और से बहुना है। अस्ति पत्रान पति की नगरे

कहा, "मैं जीने के लिए उछना हैं। उत्प्रक हूँ जितना कि कोई हो वाक्या है। वीवन-याकि को बनारे रानने का पानी में बड़ा भारी गुरा है। जब कभी मुन्ने वानी की जावरवकता मालूर होती खेगी मैं पानी लिता रहेगा। खाप इस बात से निद्देवत में कि अपनी मिक्त कबारे रखने की बेहद कोणिय कहा गा, नितरी कि लिन्दुकों की ही मुझ बोलक मिटेनवासियों की ज्यन्यरामा भी जामद हो और इस पीड़ा का दोत हो जान । मुन्ने विक्तास है कि मेरी बुकार उस परामिया के सिंगल एक अपने

. 1

## पूना का समझौता

की(शर्लों में दक्षित-वर्ग के प्रतिनिधन्त तथा उनके दिव से समन्य स्वर्मनाले डूब टूरो मामशे में दक्षित-वर्ग स्त्रीर रोप दिवू काम्रदाय के नेवाच्यों के बीच नीचे खिली शर्ती परपूरा का सम-मीना दुमा:---

वस्बई और छिन्ध

परिशिष्ट १० : गाँधीजी के कानशन सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट 🛛 🗴 🗘

| पंजाब<br>सम्प्रपात<br>बंगास | , ब<br>२०<br>१० | निहार-उड़ीसा<br>श्रासम<br>मुख्यान्त | ₹ <b>⊆</b><br>₹• |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>नगाल</b>                 | 4.              | युक्तमान्त                          | ₹•               |

मधान-मन्त्री के निश्चय में प्रांतीय काँसिलों के क्षिप निर्धारित सदस्य-संख्याओं के आधार पर ये सस्यार्थ रक्ली वर्ष हैं।

रे. इस स्यानों के लिए निर्वाचन संयुक्त होगा, पर निर्वाचन-प्रवासी नीचे लिखे अनु-

सार होती--निर्वाचन-स्रेष्ट की साधारख निर्वाचन-स्त्वी में दक्षित वर्ग के जितने निर्वाचन रहेंगे उनका एक

निर्दोधक-सघ दीगा, जो दलित-वर्ग के मुर्यक्रत प्रत्येक स्थान के लिए दलित-वर्ग में से ४ प्रतिनिधि चुनेगा। ४५ के प्रत्येक सदस्य की एक ही बोट देने का खरिकार होगा और जिन चार अमीदवारी को सबसे ऋषिक मत मिलेंगे वे ही दलित-वर्ष के प्रतिनिधि होंगे। और इस प्रारम्भिक सुनाव के चार प्रतिनिधि साधारण भुनाय के चार उम्मीदवार होंगे, जिनमें से एक संयुक्त विशेचन-द्वारा दलिय-वर्ग का भविनिधि जुना जायगा।

 वेन्द्रीय घारा-समा में भी दलित वर्ग का प्रतिमिधिल संयुक्त-निर्वाचन के विद्वाद पर रिथत होगा । यहाँ भी इस वर्ग को सरिवत स्थान मिहोंने और निर्वाचन-प्रवाली वैकी ही होगी जैसी प्रतिव काँसिमाँ के मिए।

¥. बेन्द्रीय थारा-समा में ब्रिटिश-मारत के लिए निर्धारित साधारण स्थानों में से १८ प्रतिरात स्थान दलित-वर्ग के लिए सुरक्षित रहेंगे ।

भ. केन्द्रीय तथा मान्तीय काँसिलों के लिए ४ उम्मीदवार चुनने की पूर्व कथित निर्वाचन प्रयासी दस क्यें बाद उठ जायती, बाद बह नीचे लिखी शर्त (६) के झतुसार आपस के समझौते से इसके

पहले ही न उठ गई हो । ६. मान्तीय क्रीर वेन्द्रीय कींतिकों में सुरक्षित स्थानी-द्वारा दक्तित-वर्ग के मितिनिधल की प्रधा दनतक कारी रहेगी करतक इन समग्रीते से सम्बन्ध रखनेवाले सम्प्रदायों के खापस के समग्रीते से

स्रोर कोई दूछरा निरुपय न हो । ७. दलित-वर्ग के लिए केन्द्रीय तथा मान्तीय कींसिलों के मताविकार की योग्यता लोपियन-

कमिटी की विकारिश के अनुसार होगी।

किसी स्थानीय संस्था के निर्वाचन या सरकारी नीकरी पर नियक्त होने के लिए कीई केवल इसी कारण ऋयोग्य न सममा जायगा कि वह दलित-वर्ग का सदस्य है। इसकी पूरी कोशिश की बायगी कि इस सम्बन्ध में दिलत-वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधिल मिले, बराउँ कि सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित योग्यता दलित-वर्ग के सदस्य में हो !

 प्रत्येक प्रांत को शिक्षा के लिए दी जानेवाली आर्थिक सहायता में से यथेश बन दिलत-वर्ग के सदस्यों को शिद्धा-सम्बन्धी सुविधार्थे देने के लिए जालग कर दिया जायगर 1

|                   |   | ( इस्ताच्र )    |                    |
|-------------------|---|-----------------|--------------------|
| मदनमोहन मान्तवीय  |   | चापटर चाम्बेशकर | च+ राजगोपालाचार्यं |
| <b>भी</b> निवासन् | • | वेजबहादुर समू   | युग+ शार+ सपदर     |

४७२

क्षिस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

धनश्यामदास विवका सी० बी० येहता स• बाल् य० वी० दश्कर 

# 99

# विहार का भूकम्प १५ अनवरी १९३४ को विहार में एक भीषण भ्रकम काया, जिवने प्रान्त दे बहुत से भू-

सात की नष्ट अप्र कर दिया । जियने भू-सात यर एकका झातर हुआ और जियना इतती हुएका। इत दोनों वांदों को देशते हुए, रविदास से यही सन से बड़ा मुक्त मानः ताया है। कम से कम है। इत दोनों वांदों को देशते हुए, रविदास से यही सन से बड़ा मुक्त मानः ताया है। कम से कम है। इत दोनों को कम है। इत दोनों को से प्रतान प्रतान प्रतान सुद्धें, स्थान को से कम है। इत दोन को इत दोन के साम दोन के दिन हो। इत दोन के साम दोन के दिन हो। इत दोन के साम देश हो। इत दोन के स्थान प्रतान के स्थान के

देलान किया कि भूकान-पीतिओं के सहायता-कार्य हो में साधार से सारोग कार्य हो थे पार हूं, धीर सरकार में भी इस बात की रामही ताह माना है। बामही से भन के लिए जो स्वाल की तहक म बूब सत्तर पत्ता; धीर पकरम उरावा-तूर्य कार्यण क्षित्र मारी को दें है आप के बीत हो हर घरणा है मिला। ताय ही बनुत बनी तायद से कारत, पत्ताने जोड़ने के बाई, बादल, साय, तेंन, दयदाय, बाद, बच्ची क मीतारे के सारो-बादक बनीन क्षाय तीन, सबदी, दिन के की, हरात, सार, वस्तु कार्य पत्तान कार्य वा सामान की मिला, जो नव मिलाइन कार्या दे सारो पत्तान कार्य होंगा। पत्तान सारोग कार्य देने के साने कोरट निरुक्त करने साराम कार्य न साम कार्यन में सार करने से सारों हरी दिन ही की कार्य की साराम की

तत्काल जो कार्य किया गया वह या अलवे को इटाना, अरे हुआँ की लाशों की अन्येष्टि करना ग्रीर लोगों के खाने, कपके, स्थायी निवास, पानी व दवा-दारू की व्यवस्था करना । किसानों कें लिए ईस पेरने के कोल्डुकों की भी फौरन व्यवस्था की गई, जिससे कि उनकी गन्ते की फडल का उपयोग हो जाय, क्योंकि भूकण के कारण शक्कर के कारखाने तरन्त चलने के काबिल नहीं रहे ये और यह व्यवस्था न की जाती तो ईस्त बरबाद हो जाती । इस तारकालिक कार्य में कमिटी ने धहजार सन से क्यादा माज, २,००,००० इ०की रक्तम भोजन के लिए, २८,००० कम्बल व बहुत सा कपड़ा बांदा, र इजार से ब्यादा कुछों को साफ किया. ३३६ वल के कुए बनाये, छीर लोगों के रहते के लिए ७२,००० से ज्यादा श्राभय-स्थान वा महीपहियां बताई श्रापवा उनके बनाने में सहा-सता पहुंचाई। इन कामों में १ लाल ६० इसार से अधिक वृत्या अर्च हुआ, और जी माल बाटा शयाबह स्रक्षा।

पुनर्निर्माण का कार्य मार्च के छालिर में शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले पानी की भ्रोर प्यान दिया गया । कमिटी ने कोई ७,००० नवे कुए खुदवाये खीर ७०० के करीव तालावीं की फिर से खुदाई की । इस बात का निश्चय क्रियती में द्वावद्यात में ही कर लिया या कि भिद्या-पृत्ति की मोत्ताहम न दिया जाय, बल्कि यह कोशिया हो कि खाना पानेवाले. उसके बदले में, पोड़ा-बहुत काम करें । व्यवपत बहुत से व्यक्तियों को भूकन से नष्ट हुई गाय की सहकी की सरम्मठ करने, जलाश मी की फिर से खुवाई करने और उनके किनारे जीक करने के काम में लगाया गयाँ। और वैकारों की नाम देने के रूप में, कमिटी ने एक लाख के करीय करवा खर्च किया। जिन तीगी की इस तरह सहायता मिली उनकी शस्या श्रावेले चन्यारन में डी. जिसपर अकम्प का धेसा असर सबसे क्यादा हुआ था, लाखों पर पहंच गई थी !

जिन जगहों पर भूकम्य ने बहुत स्वादी की थी, और जिन बढ़े-बढ़े इसाफी में भूकम्य से बहुत मुक्तान नहीं हुझा था, उनमें भी खुलाई स्नीर स्वयस्त में भीषण बाढ़ें साई । इन्होंने भी अस कम-व्यादा येशी ही बरबादी की, जैसी कि भूकाय से हुई थी; बहिक वहीं-कही वो हटका स्रवर अमेरी मी बरदर ही हुन्ना । पीवरीं की रखा और खहायदा का जो काम कमिटी कर रही थी वह अन्तुरर से बाद वरू चलता रहा, और चू कि शारी फतल व चारा दूर-दूर वरू बाह में नष्ट हो गये मैं, मवेशियों को चहायता पहुँचाने का काम लाल तीरसे अरूरी हो गया । बाद पीकियों को बचाने के लिए कमिटी में लगभग १५० मावों की अववस्था की, जिनमें से १०० उपयोग के लिए सरकार के

किमो कादी तर्रे थी।

१६६४-६५ ही सर्दियों में चीर उसके बाद कमिटी ने मकान बनाने के लिए विस्तृत रूप से सदायता देने का काम शुरू किया, जिसके लिए करीब 🖛 शास्त्र करवा कोवों में बांदा गया । साथ 🗓 उसने सगभग है लाल करवा फॉर्पाइयों और ऋषं स्थाबी महानों पर सर्व किया, जिन्हों गरीब सीगी को होटे-होटे मोपड़े या मकान बनाने के लिए दो जानेवाली छोटी छोटी रहमें शामिल हैं। पानी की श्यवस्या पर ५ लाल ३५ इकार से ज्यादा लर्च हुन्ना । बाद-गीड़ितों के नशयतार्प रा। लालसे क्यादा लने हुना। मदीशयों के स्टायक्षयं ७५ इवार से क्यादा हुना, जिसमें लगमग ४६ इवार की बह रकम भी शामिल है जो दान-दालकों ने इसी काम के लिए प्रदान की थी। करीब देप इसार दश-दारु चौर दान्द्ररी सहायता में खर्च हक्षा । ३६ ४ बार के बीम औ बटि गये । स्टापना का एक वरीका और सस्तिपार किया गया । वह यह कि जान और मकान बनाने के लामान को शली दुकाने शील ही गई, बहा पीड़ितों को साने-पीने और अवान बताने का लागान कम कीमत पर या शागत-

भाग पर भिक्तता था। इससे भी ने मंदगो होने का को सिलसिला शुरू दुखा था यह दर गर। झब को बाम हो रहा है यह सुम्रवस्तपुर जिने में, नवे स्पानी पर, धनेक सोती हा की है

ते बनाया जाना है। बाइसराय-प्रस्ट चौर विहार-सेन्ट्रल-रिलीड-कीनटी के प्रस्ट की हाएस है। सानीय कार्यकर्शामी के साथ चानरोस्ट्रीय स्वेपदा-सेवा के प्रधान का निस्ती सैसीत को रेसनेत

वा काम हो रहा है।

# 98

## १६६५ की भारत और ब्रिटेन की व्यापारिक-सन्धि

मिटिया-सरकार की छोर से सर बाल्टर बनियमेंन ने छोर मारत-सरकार की छोर से हर भूपेन्द्रताथ मित्रने लग्न्तमें जिस संबंध-पत्र पर हरतासूर किने हैं उसमें छान्य हारों के साथ-बाय वह भी लिला है कि जिस समय मारतीय उसीम को बादी संस्कृप दिस्या बाने का प्रमृत जान के लिए रिलानों है के सामुख पर होगा उस समय भारत-सरकार किटन के स्थानियत उसीम को भी करनी बाव बहने छोर छान्य सम्बन्धिय हुनों को कही हुई बानों का उत्तर हने का पुर स्वयन रंगी।

मारव-सरकार यह भी जंगीकर करती है कि बाँद कंख्या-काश के बीच में ही रिद्वाव उद्योगों उन-भी रातों ≡ ज्ञामूल भरेवर्जन किये जाममें की जिंदिश-तरकार को मार्चना पर मा करती ही कीर मारव-सरकार पर जाण करानेगी कि तीतरी कलन में दिये हुए किवातों की दिवे से मीन्द्रा कर कि है मा नहीं, ब्रीर इंट काच में मिटेन के तम्बन्धित उद्योगों के बायेदन-वर्ग पर पूर विचार क्या जायगा।

### मूल सांभ्य-पत्र

बई दिल्ली, १० वनवरी

औरावा के व्यापारिक सरिवन्त्र की पुष्टि के करा में बिट्या-सरकार की और से कर बहर त्यांने ने और आदव-पंकार की और से सर भ्रीन्त्रगाय शिव में बिस स्वित्य कर कस सदर्ग में तावर किये हैं यह इस प्रकार है:----विदिया सरकार और आदव-सरकार हम पत्र-दरण स्वीकार करती हैं कि स्वीवाय की व्यापारिक-

व के दोधन 🛘 ब्रिटिय-सरकार स्त्रीर मारत वस्कार की स्त्रोर से नीचे लिखी रातें उक्त सीन्य दी टू के रूप में समक्ती जायगी—

्रिटिश सरकार क्योर भारत-सरकार मानती हैं कि वहां भारत की खार्पिक नहबूदी के पूर्विसी भी दिश्य से आनेताले माल के प्रति भारतीय उत्तीय को संस्कृत भिक्षना आवरपक हो सकता है, वहां मारतीय, ब्रिटिश या धान्य देशों के उत्योगों की ऐसी रियति भी हो सकती है कि मारतीय उत्योग को जिटिश जायात की अपेदा धान्य देशों के ज्ञायात ही ज्ञपिक मरत्त्वण की सकता हो।

२—जिटिश्-सरकार यह स्वीकार करती है कि वर्तमान स्थिति में भारत-सरकार की श्राय के लिशन से श्रायात-करों की श्रानिवार्ग श्रावस्थकता है और श्रायात-करों की माथा स्थिर करते समय श्राय का सदुचित ख्याल रखना ही चाहिए।

- १—(१) मारव-स्वकार क्या ने कि संख्या ऐसे हाँ उच्चोगों को दिया आयमा को टैरिस-मोर्ड की समुच्या जाय के बाद माराय-स्वकार की स्या में संस्कृत के पात्र किंद्र हों। एरन्तु यह शस्त्रण फ्रांमश्ली के १६ फरवी एट२ के मस्त्राय में वर्षित चिरुक्यूमें संस्कृत की मीरिक के प्रमुख्य दिया व्यापमा । यह बचन १६१६ के सर्वाय-कानून-कानून-कान्य-कार्य-विश्व उच्चोगों पर शानु न होगा ।
  - (२) मारठ-वरकार यह यी वचन देती है डी छंटख्य की मात्रा हतती ही होगी, क्षिण्ड म होगी कि ब्रायक सात्र के हुवाइकी से मारतीय माल डीठ-डीक मात्रों पर दिक् करें। और यह भी कि प्रायक्त यह कक्षण की ग्रात्रों का क्यांक रक्षण हिस्स माल पर खल्य क्रियों के माल की ब्रद्धिण का बर काया जाया।
  - (३) इस घारा की पिछली उपधाराओं के ऋतुसार क्रिटिश माल पर श्रीर झन्म विदेशी माल पर लामनेवाले घर की मात्रा में जो झन्चर रक्खा लायगा वह इस प्रकार नहीं बदला जायगा कि क्रिटिश माल को हानि पहुंचे !
  - (Y) इछ भारा में दिये वाये वचनी है। मारत-सरकार के इस ऋषिकार में बाघा नहीं आवागी कि वरि झामदनी के स्वयाल है अस्तव महत्त्व बुई वो वह झावरूपक सरस्यान्यर है भी खायक श्वायान-कर खोर लगा दें।

४—जब मास्तीय उत्पोग को काफी शरहायू देने के प्रश्न की टैरिफ मोई जाब करेगा, को मात्र-सर्फा हिटेन के शर्माच्या उत्पात को भी कापनी बात करने कीर अन्य जनमंत्रित हों। की बात कर के कापनी कर उत्पाद के का पूरा परकार देगी। आगत-परकार नह वनने की कि वार्ट सरहाय कात के बीच में ही रोहद उत्पानी-अन्याय जाती के आगुत परिवाद कि जावनी शी किटिस-परकार की मार्चमा पर वा प्रमानी कोर ही से भारत-अरकार वह कांच करावेगी कि शीक्षा भारत की स्वाद के स्वाद की अपना कर की स्वाद की

५—जिल माल की झाखाउ पर विकेश्यूल शाखावान्त्र सलाया जाएगा उक्की तैयारी के जिल उनयोगी कन्नी था झाथलकी शाखारी झा मातांच निर्मात कहाँ को दिए से समस्य क्यायमा विकास किया स्थाप राज्येती, विदेशन स्थाप स्थाप के सार्वाण के सार्वाण के सार्वाण के सार्वाण की सार्वण की मार्वण की सार्वण की मार्वण की सार्वण की मार्वण का सार्वण की सार्वण

६—जिटिया-सरकार वचन देती है कि विज्ञृती माग के कियानों के अनुसार भारत के मले हुए लोई के वाय कर-पुक्त मध्येर की विभागन करवक जारी परेगो अवनक १९३४ के लीर-मंदर्च इस्त्र के अनुसार भारत में आनेवाले लोहे और हरकार पर सनतेशाल कर मिटेन के हक में कम तामरायक मही कर दिया जाय। परन्तु हरका १९३४ के लोहे और हरवान-कर-वासन्त्री कारत कर्म इसी धारा-हरार वंग्रीपित १८६४ के भारतीय टैरिक कार्यन की उपचाय है (४) और १ (१) पर १९ प्रिकटक खारत नहीं होगा।

७—-ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार वचन देवी हैं कि इव सींघ के विषय में ब्रिटिश और रातीय उद्योगों के ग्रांचिकार-प्राप्त प्रतिनिध मिल-गुलकर जब कभी और वो भी निर्णय, समस्तिते या

वरण पेश करेंगे अनपर ध्यान दिया वायगा ।

मोदी-लीस-सान्ध

छोटाना की व्यापारिक स्विप की पुष्टिक बाद इंक्तीयह के व्यापार-स्वप के झम्पद सर शहरर समैन और सन्दन-स्वित भारतीय हाई-कमिश्नर सर भूमेन्द्रनाथ मित्र के बीच जो पफ-स्परहार हुआ तह प्रकाशित किया जाता है।

सर वाल्टर बन्सिमैन का पहला पत्र यह गाः--

"मुक्ते मिटिश-सरकार की श्रीर से यह चचन देने का श्रीपकार मिला है कि यदि कियों उपनिवेशों और रिवार देशों के मिदिशों के मुक्तवले में मिटीन के दार और एडी काई की स्वत्त रहा बदाने के श्रीपक या विशेष उपाय काने वहें वो उस सम निर्देश के दिख्य-सरकार उपनिवेशों रिवार देशों की सरकारों में यह अद्युक्ति करेगी जो दिशायन में निटेन के रूर्व के माल के लिए वी रिशायत मेरी ही भारतीय माल के लिए मी की साथ यह बचन उस समय तक लागू जसका संक्षारायर और नम्बर्ध के मिल-मालिकों की रद्ध खन्नपुर १६६१ की साथ अपना प्रथमा जसकार दोनों देशों के एडी कपड़े के उद्योगों के बीच में कोई और स्विप काव रही।

सर बास्टर दन्सिमेन के पत्र का उत्तर देते हुए सर भवेन्द्रनाच मित्र ने सिला:---

"म्रापदा आज को तारीप का मध्म पत्र मिला। मुक्ते आरत-सरकार दी चीर में यह वचन स्मित्वार मिला है कि वोशी वृद्धण सरवार्ष ( स्वितिक कर ) व्यापक हो जाव कीशी मिर्टिय रि स्वापात-सर स्थापत २० चीवधी या कोट. काले पर क्रिंगा भीवड कर दिया जायागां झलगा, व्याप १६१३ वी शहरामान्य स्त्रीर वस्त्रई के मिल स्वितिक की स्वित्त की स्वार्थ पूरी हो बाते रिष्ट सरस्या काल के लिए सिटिय-स्थात पर कर कालने में सहस्त्री कि प्रदेश होते हो का लिलात स्वत्रा सायवा स्त्रीर नगर नगरी, चन्या किया चीजें स्वतृत्वान अस्त्रार्थ ( स्वति-) सार पोता है स्त्रीरी स्वार्थकरीय पर विचार किया सावव्या ।"

सर भूमेद्रनाथ वित्र के पत्र की पहुंच स्वीकारते हुए तर शहरद किनक्षेत्र ने क्रिलाः—

''ग्रापंड ग्राज की सारीम के कुप्रापंत्र सक र की पहुँच व्यक्तित करता हूँ ।''





